ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमद्भगवद्गीता

## तत्त्वविवेचनी हिन्दी-टीकासहित

कल्याण मासिक पत्रके 'गीता-तत्त्वाङ्क'के रूपमें प्रकाश्चित गीताकी विस्तृत टीकाका संशोधित संस्करण



श्री हसराज बच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी हारा जैन विश्व भारती, लाडनू को मधेम भेट –

दीकाकार— जयद्याल गोयन्दका

```
स० २००४ से २०१५ तक ५५,२५०
स० २०१७ सप्तम सस्करण १०,०००
स० २०१९ व्यष्टम सस्करण १५,०००
विद्रेया कागजपर १,०००
कुछ ८१,२५०
```

मूल्य ४.०० ( चार रुपया ) रैगऊभ ( बढ़िया ) कागजपर मूल्य ६.०० ( छः रुपया )

पता-गीतावेस, पो॰ गीतावेस (गोरखपुर)

#### श्रीहरिः

#### प्रथम संस्करणका निवेदन

विक्रम-संवत १९९६ में 'कल्याण' का गीता-तत्त्वाङ्क प्रकाशित हुआ था, जिसमें श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा की हुई गीताकी विस्तृत टीका भी दी गयी थी । विशेषाङ्क उस समयकी कल्याणकी ग्राहक-संख्याके अनुसार ५०६०० छपा था; परन्तु इस अङ्ककी माँग इतनी अधिक रही और प्रेमी ग्राहकोंका आग्रह इतना अधिक रहा कि छपाईमें युद्धजनित अनेक किटनाइयोंके होनेपर भी इसके १६५०० प्रतियोंके तीन संस्करण और छापने पड़े; परन्तु उससे जनताकी माँगकी पूर्ति न हो सकी । इस टीकाको पुस्तकाकार छापनेका विचार तो पहलेसे ही था; परन्तु एक तो संशोधन-कार्यके लिये अवकाशकी कमी थी और दूसरे प्रेसमें भारत-सरकारकी कागज-नियन्त्रण (मितव्यय) आज्ञाके कारण छपाईके कोटेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवशता थी । गीताप्रेमी सज्जनोंके सौभाग्यसे श्रीगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निकालकर अपना कार्य कर दिया और प्रेसको विदेशी कागजोंके अतिरिक्त व्ययकी विशेष आज्ञा प्राप्त हो गयी और इस प्रकार यह कार्य सम्पन्न हो सका । आशा है कि प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे विशेष लाभ उठानेकी कृपा करेंगे ।

—प्रकाशक



# गीता-तत्त्वविवेचनी टीकासहित श्रीमद्भगवद्गीताकी विषय-सूची

विषय

पृष्ठ-संख्या क्रम-संख्या

विषय

पृष्ठ-संख्या

#### पहला अध्याय

१-प्रथम अध्यायका नाम और सक्षेप २-प्रथम अध्यायका सम्बन्ध-गीताके उपक्रममें महाभारत-युद्धका प्रारम्भिक इतिहास ३-धृतराष्ट्रका प्रश्न ३१ ४-धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका परिचय तथा दुर्योधनका द्रोणाचार्यके पास जाना ३२ ५-दुर्योधनद्वारा पाण्डव-सेनाका वर्णन ₹₹ ६-युयुघानः विराट और द्रुपदका परिचय ७-धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्, कुन्तिमोज, शैब्य, युधामन्यु, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका परिचय '' ८-महारथीका लक्षण तथा द्रोण, भीष्म, कर्ण, कुप, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा आदि कौरवपक्षीय प्रमुख वीरोंका परिचय ∵ ३६-३८ -दुर्योधनद्वारा अपने पक्षके वीरोंकी प्रशसा तथा भीष्मके द्वारा शङ्खनाद -अर्जुनके विशाल रथा ध्वजा। हृषीकेश नामा पाञ्चनन्य एव देवदत्त शङ्खका एवं शिखण्डी-का परिचय और उभय-पक्षके वीरोंद्वारा की हुई शङ्कथ्वनिका वर्णन -अर्जुनके अनुरोधसे भगवान्का दोनों सेनाओं-के बीचमें रथको छे जाना और अर्जुनका सबको देखना 88-80

(गुडाकेगका अर्थ—४६)
दोनों ओरके स्वजनोंको देखकर उनके
मरणकी आश्रद्धासे अर्जुनका शोकाकुल होना
और कुलनाशः कुलधर्मनाश तथा वर्णसङ्करताके विस्तार आदि दुष्परिणामीको

बतलाते हुए धनुष-बाण छोड़कर वैठ जाना ४७-५६ (आततायीके लक्षण तथा आततायीको मारनेमें दोषका अभाव—५१) १३-अध्यायकी समाप्तिपर पुष्पिका तात्पर्य '' ५६

#### दसरा अध्याय

१४-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध ५७-५८ १५-भगवान्के द्वारा उत्साह दिलाये जानेपर भी अर्जुनका युद्धके लिये तैयार न होना और किंकर्तव्यविमूद्ध होकर भगवान्से उचित शिक्षा देनेकी प्रार्थना करते हुए युद्ध न करनेका निश्चय करके वैठ जाना ५९-६५

(शिष्यके लक्षण--६४)

१६-भगवान्के द्वारा आत्मतत्त्वका निरूपण और शाख्ययोगकी दृष्टिसे अर्जुनको युद्धके लिये प्रोत्साहन मिलना

१७-श्वित्रयधर्मके अनुसार धर्म-युद्धकी उपादेयता और आवश्यकताका वर्णन करके मगवान्का अर्जुनको युद्धके लिये उत्साह दिलाना ... ८०-८३

१८-सकाम कर्मोंकी द्दीनता और निष्कामकर्मोंकी श्रेष्ठताका वर्णन करते हुए अर्जुनको कर्मयोगके छिये उत्साहित करना

१९—योग और योगीके विभिन्न अर्थोमें प्रयोग ' ९९ २०—अर्जुनके पूछनेपर भगवान्के द्वारा स्थिर-बुद्धि पुरुषोंके लक्षण, स्थिर-बुद्धिताके साधन और

फलका निरूपण

#### तीसरा अध्याय

... १००-११९

२१-अध्यायका नाम, संक्षेप और सम्बन्ध ः १२०-१२१ २२-अर्जुनके पूछनेपर साख्य और कर्मयोग दो निष्ठाओं का वर्णन करते हुए अर्जुनको कर्तव्य-कर्म करनेके छिये आदेश देना ः १२१-१२९ २३-यज्ञार्यकर्मकी विशेषता, यज्ञचक्रका वर्णन तथा कर्तव्यपालनपर लोर ः १३०-१३७ १३८-१५८

१५९-१६९

२४-ज्ञानीके लिये कर्मकी कर्तव्यता न होनेपर भी लोक-सग्रहार्य ज्ञानवान् और भगवान्के लिये भी कर्मकी आवश्यकता एव अज्ञानी और ज्ञानीके लक्षण तथा राग-द्वेषरहित कर्मके लिये प्रेरणा। राजा दिलीप, शिबि और प्रहादका दृष्टान्त

२५-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमे भगवान्का कामके स्वरूपः निवास-स्थान आदिका वर्णन करते हुए उसे मारनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देना

(कामके द्वारा जीवात्माके मोहित किये जानेपर चेतनसिंहका दृष्टान्त—१६३) (महाबाहु शब्दकी व्याख्या—१६९)

#### चौथा अध्याय

२६—अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्घ ' १७०
२७—भगवान्के द्वारा कर्मयोगकी प्राचीन
परम्परांका दिग्दर्शन ' १७१—१७२
२८—अर्जुनके प्रक्तपर भगवान्के द्वारा अवताररहस्यका वर्णन, चारों वर्णोंकी सृष्टि ईश्वरकृत है, यह वतलाते हुए कर्मके रहस्य और
महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन ' १७३—१९३
२९—विविध प्रकारके यश्चोंका वर्णन १९४—२०६
३०—शानकी महिमा २०७—२१९
( शान शब्दका गीतामें विभिन्न अर्थोंमे
प्रयोग—-२१६-२१७)

#### पॉचवाँ अध्याय

३१-अध्ययका नाम, छक्षेप और सम्बन्ध : २२० ३२-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें मगवान्के द्वारा साख्ययोग और कर्मयोगका निर्णय, साख्ययोगी और कर्मयोगीके छक्षण तथा महत्त्वका वर्णन : २२१-२३० ३३-साख्ययोग और साख्ययोगीकी खितिका निरूपण : २३१-२४४ ( नर शब्दकी ब्याख्या—२४२ ) (ऋषि शब्दकी व्याख्या-२४४)

३४-दोनों निष्ठाओंके साधकोंके लिये ध्यानयोगका वर्णन तथा भगवान्को यज्ञादिका
भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर तथा सुद्धद् बान
लेनेपर परम ज्ञान्तिकी प्राप्तिका वर्णन' २४५-२५०

#### छठा अध्याय

३५-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध 🔭 २५१-२५२ ३६—कर्मयोगीकी प्रशंखा और योगारूढ पुरुष-का लक्षण बतलाते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा भगवत्प्राप्त पुरुषोंके लक्षण २५२-२५९ ३७-ध्यानयोगका फलसहित वर्णन २६०–२८७ ( मगवान् शङ्कर, विष्णु, राम और श्रीकृष्णके ध्यान----२६६-२६७ ) ( ब्रह्माजीके द्वारा बछड़ों और वालकोंका हरण, व्रजगोपियोंकी महत्ता, यशोदाजीको भगवान्का अपने मुखमें विश्व दिखलाना और काकमुशुण्डिचीको अपने उदरमें सम्पूर्ण विश्वका द्र्शन कराना आदि कथाएँ---२८१-२८३) ३८-अर्जुनद्वारा किये गये प्रश्नोंके उत्तरमें मनके निग्रह और योगभ्रष्ट पुरुपोकी गतिका वर्णन ३९-योगीकी महिमा, योगी बननेके लिये आजा और अन्तरात्मासे भगवान्को भजनेवाले योगीकी सर्वश्रेष्ठता " ३००-३०२

#### सातवाँ अध्याय

४०-षट्कका स्पष्टीकरण, अध्यायका नाम,
सक्षेप और सम्बन्ध : ३०३-३०४
४१-विज्ञानसहित ज्ञानकी प्रशसा, भगवानकी
स्पन्ने तत्त्वज्ञानकी दुर्लभता, भगवानकी
अपरा एव परा प्रकृतिका स्वरूप तथा
उनसे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, भगवानकी
सबके प्रति महाकारणता एव भगवानके
समग्र स्वरूपका वर्णन ३०४-३१२

पृष्ठ-संख्या क्रम-संख्या

विषय

पृष्ठ-संख्या

४२-आसुरीस्वभावके मनुष्योकी निन्दा,
भगवान्के सब प्रकारके भक्तोंकी प्रशसा
तथा अन्य देवोंकी उपासनाका वर्णनः ३१२-३२१
(भक्त ध्रव, द्रौपदी, उद्धव और प्रह्लादकी
संक्षिप्त कथाऍ—३१३-३१५)
४३-भगवान्के प्रभावको न समझनेका कारण
और समग्रहणको समझनेवाले पुरुषोंकी
प्रशसा

# और रिन्तिदेवकी सिक्षित कथाएँ—३८२—३८७ ) ( विट्यमङ्गलकी कथा——३९२—३९५ ) ( निषादराज गुह, यज्ञपत्नी, समाधि वैश्य और सजयकी कथाएँ——३९५—३९७ ) ( सुतीक्ष्ण और राजर्षि अम्बरीषकी कथाएँ——३९८—४०० )

#### आठवाँ अध्याय

# ४४-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध ... ३२८ ४५-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवान्के द्वारा ब्रह्म, अध्यातम, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके स्वरूपका तथा अन्तकालकी गतिका महत्त्वयुक्त निरूपण ... ३२८-३३५ ४६-सगुण-निराकार स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योगियोंकी और निर्गुण निराकार ब्रह्मके उपासकोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन ... ३३५-३४१ ४७-भगवान्की भक्तिका महत्त्व, कल्प-वर्णन तथा सभी उपासकोंको प्राप्त होनेवाले परमधामका भक्तिरूपी उपायसहित वर्णन ... ३४९-३५९ ४८-शुक्त और कृष्णमार्गका वर्णन ... ३४९-३५६

#### नवॉ अध्याय

४९-अध्यायका नाम, सक्षेप तथा सम्बन्ध " ३५७
५०-विज्ञानयुक्त ज्ञान, मगवानके ऐक्वर्यका
प्रभाव और जगत्की उत्पत्तिका वर्णन " ३५८-३६६
५१-भगवान्के प्रभावको न जाननेके कारण उनका
तिरस्कार करनेवालोंकी निन्दा, भक्तिकी
महिमा, प्रभावसहित समग्रह्मका वर्णन
और स्वर्गकामी पुक्लोंकी गतिका निरूपण ३६७-३७६
(श्रीकृष्णके प्रभावके सम्बन्धमे ब्रह्माका
देवताओंको उपदेश—३६७)
५२-अनन्यमक्तिकी महिमा
३७६-४०२

( विदुर, मुदामा, द्रौपदी, गजराज, शबरी

#### दसवाँ अध्याय

५३-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध ं ४०३ ५४-भगवान्की विभूति और योगशक्तिका कथन तथा उनके जाननेका फल ··· ४०३-४१२ ( सप्तर्षियों और देवर्षियोंके छक्षणः नाम और कर्म-४०७) ( मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलइ, कतु और वसिष्ठकी सक्षिप्त कथाएँ तथा सत्सगकी महिमा ४०८-४०९) ( युग, मन्वन्तर और ऋप आदि कालका मान---४१० ) ५५-फल और प्रभावसहित भक्तिका कथन'' ४१२-४१४ ५६-अर्जुनद्वारा भगवान्की स्तुतिः विभूति तथा योगशक्तिका वर्णन करनेके लिये \* ४१५-४२१ प्रार्थना ( ऋषिका परिचय, देवर्षिके लक्षण तया भीष्मके द्वारा दुर्योधनके समक्ष श्रीकृष्ण-के प्रभावका वर्णन---४१६ ) (देवर्षि नारदः असित और देवलका परिचय--४१७) (वेदव्यासका परिचय तथा श्रीकृष्णकी महिमाके विषयमे विभिन्न महर्षियेकि उद्गार-४१८ ) ५७-भगवान्के द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका वर्णन ं . 855–885 ( रद्र, वसु आदि विभूतियोंका सक्षित परिचय, वायुप्राणके अनुसार मिन्न-भिन्न

वर्गके अधिकारियोंका निरूपण तथा उन्चास

मरुद्गणोंके नाम—४२२-४२३ )
( बारह आदित्योंके नाम और मरुद्रणोंकी उत्पत्तिका वर्णन—४२४ )
( एकादश रुद्रोंके नाम और कुनेरका सक्षिप्त
परिचय—४२५ )

( आठ वसुओं के नाम तथा वृहस्पति और स्कन्दका सिक्षत परिचय—४२६ )
(महर्षिके रुक्षण, प्रधान दस महर्षियों के नाम, भृगुका सिक्षत परिचय तथा जपयज्ञकी विशेषता—४२७ )
( अश्वत्य वृक्षका माहातम्य—४२८ )
( गन्धवों का परिचय, चित्ररथकी श्रेष्ठता, सिद्धों की स्थिति तथा कपिल मुनिका सिक्षत

परिचय---४२८-४२९ )

(अनन्त नामक शेषनागकी महत्ता—४३०)
(सात पितरोंके नाम, यमराजका परिचय
तथा कीर्तिमान् नामक भक्तकी कथा—४३१)
(गङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्तिकथा—४३२-४३३)
(समासींका सक्षिप्त परिचय और द्वन्द्वसमासकी प्रधानता—४३४)
(कालके स्वरूपका विवेचन—४३५)
(बृहत्तामका परिचय और गायत्रीकी
महिमा—४३६)

( यक्षरूपधारी ब्रह्मके द्वारा देवताओं के मान-मङ्गकी कथा---४३८ ) ( अर्जुनकी श्रेष्ठता और ग्रुकाचार्यका सिंधस परिचय---४३९)

#### ग्यारहवाँ अध्याय

( अश्विनीकुमारोंका सिक्षप्त परिचय---४४७ ) ६१--सजयद्वारा भगवान्के विश्वरूपका वर्णन ४५०-४५३ ६२-अर्जुनके द्वारा भगवान्के विश्वरूपका दर्शन और स्तवन ( साध्यों और विश्वेदेवोंका परिचय---४५८ ) ६३-मगवान्के द्वारा अपने प्रभावका वर्णन और अर्जुनको युद्धके लिये उत्साइ-प्रदान ४६३-४६६ ( जयद्रथका सक्षिप्त परिचय---४६५-४६६ ) ( अर्जुनका 'किरीटी' नाम क्यों पड़ा---४६७ ) ६४-अर्जुनके द्वारा भगवान्का स्तवन और चतुर्मुजरूप दिखळानेके लिये प्रार्थना **\*\*\*** ४६७–४७५ ६५-भगवान्के द्वारा विश्वरूपकी महिमाका कथन एव चतुर्भुंज तथा सौम्यरूपके दर्शन करवाना **४७६-४७८** ६६-भगवान्के द्वारा चतुर्भुजरूपकी महिमा और अनन्य भक्तिका निरूपण

#### बारहवॉ अध्याय

६७-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बर्धः ६८-अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवानके द्वारा सकार और निराकार स्वरूपके व्यासकी की उत्तमताका निर्णय तथा भगवेषापिके विविध साधनोंका वर्णन (गोपियोंकी भगविच्चत्ताका वर्णन—४

६९-भगवत्प्राप्त भक्तपुरुषोंके लक्षण " ४९४-५०२ ७०-डच श्रेणीके भगवद्भक्त साघकोंका वर्णन ५०२-५०३

#### तेरहवाँ अध्याय

७१-अध्यायका नामः सक्षेप और सम्बन्ध ५०४ ७२-क्षेत्रः क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान ज्ञेयका निरूपण ५०४-५१९ ७३-ज्ञानसिहत प्रकृति-पुरुषका वर्णन ५१९-५३३ (साधन-चतुष्ट्रय एव षट्सम्पत्तिका वर्णन--५२५-५२६)

#### चौदहवाँ अध्याय

७४-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्व ' ५३४



#### नम्र निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
देवकीपरमानन्दं सुष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥
गीता-महिमा

श्रीमद्भगवद्गीना साक्षात् भगवान्की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार, अपरिमित है। उसका यथार्थमें वर्णन कोई नहीं कर सकता। रोत्र, महेरा, गणेश भी इसकी महिमाको पूरी तरहसे नहीं कह सकते; फिर मनुष्यकी तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणो आदिमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है, परन्तु जिननी महिमा इसकी अबतक गायी गयी है, उसे एकत्र कर लिया जाय तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सची बात तो यह है कि इसकी महिमाका पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तुका वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गयी।

गीता एकं परम रहस्यमय प्रन्थ है। इसमें सम्पूर्ण वेदों-का सार सप्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुन्दर है कि थोडा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय इतना गूढ़ और गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अम्यास करते रहने-पर भी उसका अन्त नहीं आता। प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं, इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। एव एकाप्रचित्त होकर श्रद्धा-मक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद-पदमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान्के गुण, प्रमाव, खरूप, तन्त्व, रहस्य और उपासनाका तथा कर्म एवं ज्ञानका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशास्त्रमें किया गया है वैसा अन्य प्रन्थोंमें एक साथ मिळना कठिन है, भगवद्गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बार्ते कही गयी हैं, वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं; सत्यखरूप भगवान्की वाणीमें रोचकताकी कल्पना करना उसका निरादर करना है।

गीता सर्वशास्त्रमयी है । गीतामें सारे शास्त्रोंका सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रोंका खजाना कहे तो भी अत्युक्ति न होगी। गीताका भढीभाँति ज्ञान हो जानेपर सब शास्त्रोंका तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है, उसके लिये अलग परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती।

महाभारतमें भी कहा है—'सर्वशाक्षमयी गीता' (भीष्म० ४३।२)परन्तु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि सारे शाक्षोंकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई, वेदोंका प्राकट्य भगवान् ब्रह्माजीके मुखसे हुआ और ब्रह्माजी भगवान् के नाभि-कमल्से उत्पन्न हुए इस प्रकार शाक्षों और भगवान् के बीचमें बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किन्तु गीता तो खय भगवान्के मुखारविन्दसे निकली है, इसिन्ये उसे सभी शाक्षोंसे बढकर कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। खर्य भगवान् वेदव्यासने कहा है—

गीता सुगीता कर्तन्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः। या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्ता॥ (महा॰ भीष्म० ४३।१)

भीताका ही मली प्रकारसे श्रवण, कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, अन्य शास्त्रोंके सप्रहकी क्या आवश्यकता है व क्योंकि वह खयं पद्मनाभ भगवानके साक्षात् मुख-कमलसे निकली हुई है।

इस क्लोकमें 'पद्मनाभ' शब्दका प्रयोग करके महा-भारतकारने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान्के मुखकमछसे निकली है, जिनके नाभि-क्षमछसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजीके मुखसे वेद प्रकट हुए, जो सम्पूर्ण वास्त्रोंके मूल हैं।

गीता गङ्गासे भी बढकर है। शास्त्रोंमें गङ्गास्नानका फल मुक्ति बतलाया गया है। परन्तु गङ्गामें स्नान करनेवाला खयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको तारनेकी सामर्थ्य नहीं

रखता । किन्तु गीतारूपी गङ्गामें गोते लगानेवाला खयं तो मुक्त होता ही है,वह दूसरोंको भी तारनेमें समर्थ हो जाताहै। गङ्गा तो भगत्रान्के चरणोंसे उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात् भगवान् नारायणके मुखारविन्दसे निकली है । फिर गङ्गा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसीको मुक्त करती है, परन्तु गीता तो घर-घरमें जाकर उन्हें मुक्तिका मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणोंसे गीताको गङ्गासे बढकर कहते हैं।

गीता गायत्रीसे भी बढकर है । गायत्री-जपसे मनुष्यकी मुक्ति होती है, यह बात ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने-वाला भी खयही मुक्त होता है, पर गीताका अभ्यास करने-वाला तो तरन-तारन बन जाता है। जब मुक्तिके दाता खय भगवान् ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्तिकी तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरणध्रिने निवास करती है। मुक्ति-का तो वह सत्र खोल देता है।

गीताको हम खयं भगवान्से भी बढकर कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान्ने खयं कहा है-गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। वीताश्चानमुपाश्चित्य त्रीं होकान् पालयाम्यद्दम् ॥

(वाराहपुराण)

भीं गीताके आश्रयमें रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ट घर है । गीताके ज्ञानका सहारा छेकर ही मैं तीनो छोकोंका पालन करता हूं।

इसके सिवा, गीतामें ही भगवान् मुक्तकण्ठमे यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीतारूप आज्ञाका पालन करेगा वह नि:सन्देह मुक्त हो जायगा; (३।३१) यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मै ज्ञानयज्ञसे पूजित हो ऊँगा (१८१७०)। जब गीताके अध्ययनमात्रका इतना माहात्म्य है, तव जो मनुष्य इसके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन वना लेता है और इसका रहस्य भक्तोंको धारण कराता है और उनमे इसका विस्तार एवं प्रचार करता है उसकी तो बात ही क्या है।उसके लिये तो भगवान् ऋहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवानुको प्राणोसे भी बढ़कर प्यारा होता है, यह भी कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा । भगवान् अपने ऐसे भक्तोंके अधीन वन जाते है।

अच्छे पुरुषोमें भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धान्तों-का पालन करनेवाला उन्हें जितना प्रिय होता है, उतने व्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते । गीता भगवान्का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशामें उसका पालन करनेवाला उन्हें प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है।

गीता भगवान्का श्वास है, हृद्य है और भगवान्की वाड्मयी मूर्ति है । जिसके हृदयमे, वाणीमें, शरीरमें तथा समस्त इन्द्रियो एवं उनकी क्रियाओं गीता रम गयी है वह पुरुप साक्षात् गीताकी मूर्ति है। उसके दर्जन, स्पर्श, भाषण एव चिन्तनसे भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञापालन एव अनुकरण करनेवालोंकी तो बात ही क्या है। वास्तवमें गीताके समान संसारमे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं हैं।

गीता साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली हुई वाणी है। इसके सङ्गलनकर्ता श्रीव्यासजी हैं। भगवान श्रीकृष्णने अपने उपदेशका कितना ही अग तो पद्योमें ही कहा था, जिसे व्यासजीने ज्यो-का-त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्यमें कहा था, उसे व्यासजीने खय श्लोकवद कर लिया, साय ही अर्जुन, सञ्जय एव धृतराष्ट्रके वचनोंको अपनी भापामें श्लोकनद कर निया और इस सात सौ श्लोकोंके पूरे ग्रन्थको अठारह अध्यायोंमें विभक्त करके महाभारतके अंदर मिला लिया, जो आज हमे इस रूपमें उपलब्ध है।

#### गीताका तात्पर्ध

गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञानका अनन्त भण्डार भरा पडा है। इसका तत्त्व समझानेमें बहे-बहे दिग्विजयी विद्वान् और तत्त्वालीचक महात्माओंकी वाणी भी कुण्ठित हो जाती है । क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्रीकृष्ण ही जानते हैं । उनके वाद कहीं इसके सङ्कलनकर्ता न्यासजी और श्रोता अर्जुनका नम्बर आता है । ऐसी अगाध रहस्यमयी गीताका आशय और महत्त्व समझना मेरे जैसे मनुप्यके लिये ठीक वैसा ही है, जैसा एक साधारण पक्षीका अनन्त आकाशका पता लगानेके लिये प्रयत करना ।

गीता अनन्त मात्रोका अथाह समुद्र है। रहाकरमें गहरा गोता लगानेपर जैसे ग्लोकी प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता-सागरमे गहरी डुबकी लगानेसे जिज्ञासुओको नित्य-नूतन

विकक्षग मात्र-रत्न-राशिको उपलब्धि होती है। परन्तु आकाशमें गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसीके अनुसार सभी अपने-अपने भावके अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं।

अतएव विचार करनेपर प्रतीत होता है कि गीताका मुन्य तात्पर्य अनादिकाल्से अज्ञानवश संसार-समुद्रमें पड़े हुए जीवको परमात्माकी प्राप्ति करवा देनेमें है और उसके लिये गीतामें ऐसे उपाय बतलाये गये हैं, जिनसे मनुष्य अपने सासारिक कर्तत्र्यकर्मीका मलीमोति आचरण करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है। व्यवहारमें परमार्थके प्रयोगकी यह अद्भुत कला गीतामें बतलायी गयी है और अविकारी-मेदसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये इस प्रकारकी दो निष्ठाओका प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएँ है— ज्ञाननिष्ठा यानी साख्ययोग और योगनिष्ठा यानी कर्मयोग (३।३)।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'प्राय. सभी शास्त्रोंमें भगवान्-को प्राप्त करनेके तीन प्रधान मार्ग बतलाये गये हैं--कर्म, उपासना और ज्ञान । ऐसी दशामें गीताने दो ही निष्ठाएँ कैसे मानी हैं र क्या गीताको भक्तिका मिद्धान्त मान्य नहीं है । बहुत-से छोग तो गीताफा उपदेश भक्तिप्रधान ही मानते हैं और यत्र-तत्र भगत्रान्ने भक्ति मा विशेष महत्त्व भी स्पष्ट श्चरोंमें कहा है (६ । ४७) और भक्तिके द्वारा अपनी प्राप्ति सुक्रम बतलायी है (८।१४)। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रोंमें कर्म और ज्ञानके अनिरिक्त जो 'उपासना' का प्रमरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओके अन्तर्गत है। जब अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब वह साख्यनिष्ठाके अन्तर्गत आ जाती है और जब भेददृष्टिसे की जाती है तब योगनिष्ठाके अन्तर्गत मानी जाती है । साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठामें यही मुख्य अन्तर है। इसी प्रकार तेरइवें अध्यायके चीबीसवें रुजोक्रमें केवल ध्यानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति बतलायी गयी है, परन्तु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिये कि जो ध्यान अमेददृष्टिसे किया जाता है वह साख्यनिष्ठाके अन्तर्गत है और जो भेददृष्टिसे किया जाता है वह योगनिष्ठाके अन्तर्गत है। गीताने मिक्को भगवस्त्राप्तिका प्रधान साधन माना है — लोगोंकी यह मान्यता भी ठीक ही है। गीताने मिकको वहुत ऊँचा स्थान दिया है और स्थान स्थानपर अर्जुनको भक्त बननेकी आज्ञा भीदी है (९।३४,१२।८,१८। ५७,६५,६६)। परन्तु गीताने निष्ठाएँ दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योगनिष्ठामें शामिल है, क्योंकि मिक्तमें द्वैतभाव रहता है,इसलिये ऐसा मानना युक्तिविरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। मिक्ति किस प्रकार योगनिष्ठाके साथ मिली हुई है, इसपर आगे चलकर विचार किया जायगा। अस्तु,

गीतामें केवल मजन-पूजन अथवा केवल ध्यानसे अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि योग-निष्ठाके पूरे साधनमें तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अङ्गके साधनसे मी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपनेको जीवोंके लिये इतना सुलम बना दिया है।

इसके अतिरिक्त गीतामें 'ज्ञान' और 'कर्म' शब्दोंका प्रयोग जिन-जिन अर्थोंमें हुआ है, वह भी विशेष रहस्यमय है। गीताके कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञानयोग एक ही चीज नहीं हैं। गीताके अनुमार शास्त्रविहित कर्म ज्ञान-निष्ठा और योगनिष्ठा दोनों ही दृष्टियोंसे हो सकते हैं। ज्ञान-निष्ठामें भी कर्मका निरोध नहीं है और योगनिष्ठामें तो कर्मोका सम्पादन ही साधन माना गया है (६।३)। और उनका स्रक्रपसे त्याग उल्टा बाधक माना गया है (३।४)। दूसरे अध्यायके सैंनाली सर्वेसे लेकर इक्यावनवें क्लोकतक तथा तीसरे अध्यायके उन्नीसर्वे और चौथे अध्यायके बयालीसर्वे क्लोकोंमें अर्जुनको योगनिष्ठाकी दृष्टिसे कर्म करनेकी आजा दी गयी है और तीसरे अध्यायके अहाईमर्वे तथा पाँचवें अध्यायके आठवें, नवें और तेरहवें क्लोकोंमें साख्य यानी ज्ञाननिष्ठाकी दृष्टिसे कर्म करनेकी बात कही गयी है। सकाम कर्मके लिये किसी भी निष्ठामें स्थान ही नहीं है, सकाम किंगोको तो भगवान्ने तुच्छबुद्धि वतलाया है (२।४२— ४४ और ४९;७।२०-२३,९।२०,२१,२३,२४)। ज्ञानका अर्थभी गीतामें केवल ज्ञानयोग ही नहीहै, फलक्रप ज्ञान, जो सब प्रकारके साधनोंका फल है-जो ज्ञानांनष्ठा और योगनिष्ठा दोनोंका फल है और निसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्वज्ञान भी कहते हैं, उसे भी 'ज्ञान' शब्द से ही कहा है। चौथे अध्यायके चौबीसवें और पचीसवेंके उत्तराई में ज्ञानयोगका वर्णन है और चौथे अध्यायके छत्तीसवेंसे उन्चालीसवेंतकमें फलरूप ज्ञानका वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसङ्गानुसार समझ लेना चाहिये।

अत्र, साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके क्या खरूप हैं, उन दोनोमें क्या अन्तर है, उनके कितने और कौन-कौन-से अत्रान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं अयत्रा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं कौन-कौन अधिकारी है, इत्यादि विगयोपर संक्षेपसे विचार किया जा रहा हैं—

#### सांच्यिनष्टा और योगनिष्टाका स्वरूप

- (१) सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी भाँति अथवा खप्तकी सृष्टिके सहरा मायामय होनेसे मायाके कार्यक्रप सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें वरतते है—इस प्रकार समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होना (५।८-९) तथा सर्वव्यापी सिचदानन्द्घन परमात्माके खरूपमे एकी भावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सिचदानन्दघन वासुदेवके सिवा अन्य किसीके भी अस्तितंत्रका भाव न रहना (१३।३०)—यह तो 'साख्यिनष्ठा' है। 'ज्ञानयोग' अथवा 'कर्मसंन्यास' भी इसीके नाम हैं। और——
- (२) सव कुछ भगतान्का समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समभाव रखते हुए, आसिक्त और फलको इच्छाका त्याग करके भगवत्-आज्ञानुसार सब कर्मोंका आचरण करना (२।४७—५१) अथवा श्रद्धा-भिक्तपूर्वक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार भगवान्के शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसिहत उनके खरूपका निरत्तर चिन्तन करना(६। ४७)—यह 'योगनिष्ठा' है। इसीका भगवान्ने समत्वयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म एव सात्विक त्याग आदि नामोसे उल्लेख किया है।

योगनिष्ठामें सामान्यरूपसे अथवा प्रधानरूपसे भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योगनिष्ठा भक्तिसे शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान्का स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख नहीं है (२।४७—५१) वहाँ भी भगवान्की आज्ञाका पालन तो है ही—इस दृष्टिसे भक्तिका सम्बन्ध वहाँ भी है ही।

ज्ञाननिष्ठाके साधनके लिये भगवान्ने अनेक युक्तियाँ बतलायी हैं, उन सवका फल एक सिचदानन्दधन परमात्मा-की प्राप्ति ही है। ज्ञानयोगके अवान्तरं भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य चार विभागोंमें बाँटा जा सकता है—

- (१) जो कुछ है, वह ब्रह्म ही है।
- (२) जो कुछ दश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह मायामय है; वास्तवमें एक सिचदानन्दघन हसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
- (३) जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब मेरा ही ख़रूप है—मै ही हूं।
- (४) जो कुछ प्रतीत होता है, वह मायामय है, अनित्य है, वास्तवमे है ही नहीं; केवल एक नित्य चेतन आत्मा में ही हूँ।

इनमेंसे पहले दो साधन 'तत्त्वमिस' महावाक्यके 'तत्' पदकी दृष्टिसे हैं और पिछले दो साधन 'त्वम्' पदकी दृष्टिसे है। इन्होंका स्वष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

- (१) इस चराचर जगत्में जो कुछ प्रतीत होता है, सव ब्रह्म ही है; कोई भी वस्तु एक सिचदानन्दघन परमात्मासे भिन्न नहीं है । कर्म, कर्मके साधन एवं उपकरण तथा खयं कर्ता—सब कुछ ब्रह्म ही हैं (४।२४)। जिस प्रकार समुद्रमें पड़े हुए वर्भके ढेलोके बाहर और भीतर सब जगह जल-ही-जल न्याप्त है तथा वे ढेले खयं भी जलक्ष्प ही है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंके बाहर-भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण हैं तथा उन समस्त भूतोंके रूपमें भी वे ही हैं (१३ | १५)।
- (२) जो कुछ यह दृश्यवर्ग है, उसे मायामय, क्षणिक एंव नाशवान् समझकर—इन सबका अभाव करके केवल उन सबके अधिष्ठानरूप एक सिचटानन्द्घन परमात्मा ही है, और कुछ भी नहीं है—ऐसा समझते हुए मन-बुद्धिको भी ब्रह्ममे तद्रूप कर देना एव परमात्मामें एकी भावसे स्थित होकर उनके अपरोक्षज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना (५।१७)।
- (३) चर, अचर सब ब्रह्म है और बह ब्रह्म मैं हूँ; इसलिये सब मेरा ही खरूप है—इस प्रकार विचारकर सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंको अपना आत्मा ही समझना।

इस प्रकारका साधन करनेवालेकी दृष्टिमें एक ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता, वह फिर अपने उस विज्ञाना-नन्दवन खरूपमें ही आनन्दका अनुभव करता है (५।२४; ६।२७,१८।५४)।

(४) जो कुछ भी यह मायामय तीनो गुणोका कार्य-रूप दश्यवर्ग है—इसको और इसके द्वारा होनेवाली सारी कियाओंको अपनेसे पृथक् नाशवान् एव अनित्य समझना तथा इन सक्का अत्यन्त अभाव करके केवल भावरूप आत्माका ही अनुभव करना (१३।२७,३४)।

इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त करनेके लिये भगवान्ने गीतामें अनेक युक्तियोंसे साधकको जगह-जगह यह वात समझायी है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड दश्यर्गा—जो कुछ प्रतीत होता है— अनित्य होनेसे असत् है, वे वल आत्मा ही सत् है। इसी बात्को पृष्ट करनेके लिये भगवान्ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें-से तीसवें दलोकतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्माके खरूपका वर्णन किया है। अभेद-रूपसे साधन करनेवाले पुरुषोंको आत्माका खरूप ऐसा ही मानकर साधन करनेसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है, गुणोंकी ही गुणोंमें हो रही है, आत्मा-का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है (५।८,९,१८।१९), न वह कुछ करता है और न करवाता है—ऐसा समझकर वह नित्य-निरन्तर अपने आपमें ही अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता है (५।१३)।

उपर्युक्त ज्ञानयोगके चारों साधनोंमें पहले दो साधन तो ब्रह्मकी उपासनासे युक्त है एव तीसरा और चौथा सावन अहग्रह-उपासनासे युक्त है।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'उपर्युक्त चारों साधन व्युत्यान अवस्थामें करनेके हैं या घ्यानावस्थामें या वे दोनों ही अवस्थाओं में किये जा सकते हैं ११ इसका उत्तर यह है कि चौथे साधनके अन्तमें जो प्रक्रिया पाँचवे अध्यायके नवें स्रोकानुसार बतलायी गयी है—वह तो केवल व्यवहार-कालमे करनेकी है और दूसरे साधनके आरम्भमें पाँचवें अध्यायके सतरहवें स्रोक्षके अनुसार जो साधन बताया गया है, वह केवल घ्यानकालमें ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनो ही अवस्थाओं में किये जा सकते है। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि 'पहले सावनमें 'वासुदेव सर्वमिति'—जो कुछ दीखता है सत्र वासुदेवका ही खरूप है (७। १९) तया 'सर्व मृतस्थित यो मा मजत्ये-कत्वमास्थितः'—जो पुरुप एकी भावमे स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोंमे आत्मरूपसे स्थित मुझ सिचदानन्दघन वासुदेवको ही भजता है (६। ३१)—इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया।' इसका उत्तर यह है कि ये दोनो इलोक मिक्कि प्रसङ्ग-के हैं और दोनोंमें ही परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपका वर्णन है, अत इसका उल्लेख इस प्रसङ्गमें नहीं किया गया। परन्तु यदि कोई इनको ज्ञानके प्रसङ्गमें लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करनेमें कोई आपित्त नहीं है।

जिस प्रकार ऊपर साख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये हैं उसी प्रकार योगनिष्ठाके भी तीन मुख्य भेद हैं—

१--कर्मप्रधान कर्मयोग।

२-भक्तिमिश्रित कर्मयोग ।

३-और भक्तिप्रधान कर्मयोग ।

(१) समस्त कमें में और सासारिक पदार्थों में फल और आसिक्तका सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शाख्न-विहित कर्म करते रहना ही कर्मप्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेशमें कहीं कहीं मगवान्ने केवल फलके त्यागकी बात-कही है (५। १२;६। १,१२। ११;१८। ११), कहीं केवल आसिक्तके त्यागकी बात कही है (३। १९,६। ४) और कहीं फल और आसिक्त दोनों के छोड़ ने की वात कही है (२। ४०,४८;१८। ६,९)। जहाँ केवल फलके त्याग-की बात कही गयी है, वहाँ आसिक्तके त्यागकी बात मी साथमें समझ लेनी चाहिये और जहाँ केवल आसिक्तके त्याग-की वात कही है, वहाँ फलके त्यागकी वात मी समझ लेनी चाहिये और जहाँ केवल आसिक्तके त्याग-की वात कही है, वहाँ फलके त्यागकी वात मी समझ लेनी चाहिये और जहाँ केवल आसिक्तके त्याग-की वात कही है, वहाँ फलके त्यागकी वात मी समझ लेनी चाहिये। कर्मयोगका साधन वास्तवमेत मी पूर्ण होता है जब फल और आसिक्त दोनोंका ही त्याग होता है।

(२) भिक्तिमिश्रित कर्मयोग—इसमें सारे ससारमें परमेश्वरको व्याप्त समझते हुए अपने-अपने वर्णोचित कर्मके द्वारा भगवान्की पूजा करनेकी वात कही गयी है (१८। ४६) इसीळिये इसको भिक्तिमिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं।

(३) भक्तिप्रधान कर्मयोग---

इसके दो अवान्तर भेद हैं---

(क) 'भगत्रदर्पण' कर्म।

( ख ) और 'भगत्रदर्ध' कर्म ।

'भगवदर्पण' कर्म भी दो तरहसे किया जाता है। पूर्ण 'भगवदर्पण' तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेन्छाको त्यागकर तथा यह सब कुछ भगवान्का है, मै भी भगवान्का हूँ और मेरेद्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान्के ही हैं, भगवान् ही मुझसे कठपुतलीकी मॉति सब कुछ करवा रहे हैं—ऐसा समझते हुए भगवान्के आज्ञानुसार भगवान्की ही प्रसन्तताके लिये शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं (३।३०,१२।६,१८।५७,६६)।

इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्यसे किये हुए कर्मों को बादमें भगवान्के अर्पण कर देना, कर्म करते-करते बीवमें ही भगवान्के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ-साथ भगवान्के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फलमात्र भगवान्के अर्पण कर देना—यह मी 'भगवदर्पण' का ही प्रकार है, यह भगवद्रपणकी प्रारम्भिक सीढ़ो है। ऐसा करते-करते हो उपर्युक्त पूर्ण भगवद्रपण होना है।

'भगतरर्थ' कमें भी दो प्रकारके होते हैं-

जो शास्त्रविहित कर्म भगवत्-प्राप्ति, भगवत्प्रेम अथवा भगवान्की प्रसन्नताके लिये भगवदाज्ञानुसार किये जाते हैं वे तथा जो भगवान् के विष्रह आदिका अर्चन तथा भजन-ध्यान आदि उपासनारूप कर्म जो भगवान्के ही निमित्त किये जाते हैं और खरूपसे भी भगवत्सम्बन्धी होते हैं, वे दोनो ही 'भगवदर्थ' कर्मके अन्तर्गत हैं। इन दोनों प्रकारके कर्मोंका 'मत्कर्म' और 'मदर्थ कर्म' नामसे भी गीतामें उल्लेख हुआ है (११। ५५, १२। १०)।

जिसे अनन्यमिक्त अथवा मिक्तयोग कहा गया है (८। १४, २२, ९। १३, १४, २२, ३०, ३४; १०। ९; १३। १०; १४। २६), वह भी 'भगवदर्मण' और 'भगवदर्थ' इन दोनों कर्मों ही सम्मिलित है। इन सबका फल एक—भगवरप्राप्त ही है।

अब प्रश्न यह होता है कि योगनिष्ठा खतन्त्ररूपसे भगवत्प्राप्ति करा देती है या ज्ञाननिष्ठाका अङ्ग बनकर । इसका उत्तर यह है कि गीताको दोनों ही बातें मान्य हैं अर्थात् मगत्रद्गीना योगनिष्ठाको भगत्रत्गाप्ति यानी मोक्षका खतन्त्र साधन भी मग्नती है और ज्ञाननिष्ठामें सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञाननिष्ठाकी सहायताके सीचे ही कमयोगसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है अथवा कर्मयोगके द्वारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्तकर फिर ज्ञाननिष्ठाके द्वारा परमात्मा-की प्राप्ति कर सकता है। दोनोमसे वह कौन-सा मार्ग प्रहण करे, यह उसकी रुचिपर निर्भर है। योगनिष्ठा खतन्त्र साधन है, इस बातको भगवान्ने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है (५।४,५ तथा १३।२४)। भगवान्में चित्त लगाकर भगवान्के लिये ही कर्म करनेवालेको भगवान् की कृपासे भगवान् मिल जाते हैं, यह बात भी जगह-जगह भगवान्ने कही है (८।७; ११।५४,५५,१२।६–८)।

इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञाननिष्ठांके अङ्ग भी वन सकते हैं (५।६;१४।२६)। किन्तु ज्ञानयोगमें अभेद-उपासना है, इमन्त्रिये ज्ञाननिष्ठा भेद-उपासनाद्धप भक्तियोगका यानी योगनिष्ठाका अङ्ग नहीं वन सकती। यह दूसरी वात है कि किमी ज्ञाननिष्ठाके साधककी आगे चलकर रुच्च अथवा मत वदल जाय और वह ज्ञाननिष्ठाको छोडकर योगनिष्ठाको पकड ले और उसे फिर योगनिष्ठांके द्वारा ही भगवन्त्राप्ति हो।

यदि कोई पूछे कि कर्मयोगका साधन करके फिर ' साख्ययोगके साधनद्वारा जो सिचदानन्दघन परमात्माको प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जाननेके लिये 'त्याग' के नामसे सात श्रेणियोंमें विभाग करके उसे यों समझना चाहिये——

#### (१) निषिद्ध कमाँका सर्वथा त्याग ।

चोरी, व्यभिचार, झूठ कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य-मोजन और प्रमाद आदि शास्त्र त्रिहद् नोच क मौंको मन, वाणी और शरीरसे किसो प्रकार मो न करना यह पहली श्रेणीका त्याग है।

(२) काम्य-कर्मीका त्याग।

स्त्री, पुत्र और प्रन आदि प्रिय नस्तु औं की प्राप्तिके एवं रोग-सङ्कटादिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मोको अपने खार्थके लिये न करना । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म सयोग-वश प्राप्त हो जाय, जो खरूपसे तो सकाम हो, परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता हो या कर्म-उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो खार्थका त्याग करके केवल लोकसंग्रहके लिये उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है ।

#### (३) तृष्णाका सर्वथा त्याग।

मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एव स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारम्धके अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवत्प्राप्तिमें बाधक समझकर उसका त्याग करना। यह तीसरी श्रेणीका त्याग है।

#### ( ४ ) स्वार्थके लिये दूसरीसे सेवा करानेका त्याग ।

अपने मुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी अथवा सेवा करानेकी याचना करना एव विना याचनाके दिये हुए पदार्थोंको या की हुई सेवाको खीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना खार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना— आदि जो खार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेके भाव हैं, उन सबका त्याग करना । यह चौथी श्रेणीका त्याग है ।

यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि श्रीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोंको स्वीकार न करने से किसीको कष्ट पहुँचता हो या ठोकशिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर खार्थका त्याग करके केवल उनकी प्रीनिके लिये सेवादिका खीकार करना दोषयुक्त नहीं है। क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदिसे की हुई सेवा एव बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए भोजनादि पदार्थोंको खीकार न करनेसे उनको कष्ट होना एवं लोकमर्यादामें वाधा पडना सम्भव है।

#### (५) सम्पूर्ण कर्तव्य-कमोंमें आलस्य और फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग ।

ईश्वरकी मक्ति, देवताओका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविका एवं शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि जितने कर्तन्य-कर्म हैं, उन सबमें आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना।

#### (६) ससारके सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मोंने ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग ।

धन, मकान और वस्नादि सम्पूर्ण वम्तुऍ तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि सम्पूर्ण बान्धवजन एव मान, बडाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोकके और परलोकके जितने विषयमोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणमङ्गुर और नाशवान् होनेके कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवल एक परमात्मामें ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, वाणी और शरीरके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओं में और शरीरमें भी ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना । यह छठी श्रेणीका त्याग है ।

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका ससारके सम्पूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसिलये उनको भगवान्के गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके विपयकी कथाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवान्का भजन, ध्यान और शास्त्रोंके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता है । विषयासक्त मनुष्योंमें रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषय-भोग और व्यर्थ वातोंमें अपने अमृत्य समयका एक क्षण भी विताना अच्छा नहीं लगता एव उनके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान्के स्वरूप और नामका मनन रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते हैं ।

यह कर्मयोगका साधन है, इस साधनके करते करते ही साधक परमात्माकी कृपासे परमात्माके स्वरूपको तत्त्वत. जानकर अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है (१८। ५६)।

किन्तु यदि कोई साख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे तो उसे उपर्युक्त साधन करनेके अनन्तर निम्निश्चित सातवीं श्रेणीकी प्रणालीके अनुसार साख्य-योगका साधन करना चाहिये।

#### (७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कमोंमें सुक्ष्म वासना और अहंभावका सर्वथा त्याग।

ससारके सम्पूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य हैं और एक सिचदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र सममावसे पिरपूर्ण हैं—ऐसा दढ निश्चय होकर शरीरसिंहत ससारके सम्पूर्ण पदार्थीमें और सम्पूर्ण कर्मोमें सूक्ष्म वासना-का सर्वथा अमाव हो जाना अर्थात् अन्तः करणमें उनके चित्रोका संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहमावका सर्वथा अमाव होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीरसिंहत सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मोमें वासना और अहमावका अत्यन्त अमाव होकर एक सिंबदानन्दघन परमात्माके खक्ष्पमें ही एकीमावसे नित्य-निरन्तर दढ स्थिति रहना। यह सातर्वी श्रेणीका त्याग है।

इस प्रकार साधन करनेसे वह पुरुष तत्काल ही सन्चिदानन्दघन परमात्माको सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है (६।२८)। किन्तु जो पुरुप उक्त प्रकारसे कर्म-योगका साधन न करके आरम्भसे ही साख्ययोगका साधन करता है, वह परमात्माको कठिनतासे प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः (५।६)

यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समयमे दोनो निष्ठाओंके अनुसार साधन कर सकता है या नहीं-यदि नहीं तो क्यों ! इसका उत्तर यह है कि साख्ययोग और कर्मयोग-इन दोनों साधनोंका सम्पादन एक काल्में एक ही पुरुपके द्वारा नहीं किया जा सकता। क्योंकि कर्मयोगी साधनकालमें कर्मको, कर्मफलको, परमात्माको और अपने-को भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्तिका त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरापणबुद्धिसे समस्त कर्म करता है ( ३ | ३ 0;4 | १ 0; १ १ | ५५; १२ | १ 0; १ ८ | ५६-५७) और साख्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं अथवा इन्द्रियों ही इन्द्रियों के अर्थों में वरत रही हैं---ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होने-वाली सम्पूर्ण कियाओं में कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें अभिन्न-भावसे स्थित रहता है (३।२८;५।१३;१३।२९; १४।१९-२०;१८।४९---५५)।कर्मयोगी अपनेको क्मोंका कर्ता मानता है (५। ११)। सांख्ययोगी कर्ता नहीं मानता (५। ८,९) । कर्मयोगी अपने कर्मोंको भगवान्के 🕆 अर्पण करता है (९।२७,२८), साख्ययोगी मन और

इन्द्रियोके द्वारा होनेवाळी अहंतारहित क्रियाओंको कर्म ही नहीं मानता (१८। १७)। कर्मयोगी परमात्माको अपनेसे पृथक् मानता है ( १२ । १० ), सांख्ययोगी सदा अमेद मानता है (१८।२०)। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थोकी सत्ता स्त्रीकार करता है (१८। ६१), साख्य-योगी एक ब्रह्मके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता (१३। ३० )। कर्मयोगी कर्मफल और कर्मकी सत्ता मानता है, साख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म और उनके फलकी सचा ही मानता है और न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता हैं। इस प्रकार दोनोक्षी साधन-प्रणाही और मान्यनामें पूर्व और पश्चिमकी मॉति महान् अन्तर है। ऐसी अवस्थामें दोनों निप्राओंका साधन एक पुरुप एक कालमें नहीं कर सकता । जैसे किसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाके न्यूयार्क शहरको जाना है, तो यदि वह ठीक रास्ते होकर यहाँसे पूर्व-ही-पूर्व दिशार्मे जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा, वैसे ही साख्ययोग और कर्मयं गक्की साधन-प्रणालीमें परस्पर भेद होनेपर भी जो मनुप्य किसी एक माधनमें दढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनोके ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मातक शीव्र पहुँच जाता है (५ । ४ ) ।

#### अधिकारी

अव प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त साख्ययोग और कर्मयोगके अधिकारी कीन हैं—क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमोंके तथा सभी जातियोंके लोग इनका आचरण कर सकते हैं अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जातिके लोग ही इनका साधन कर सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीतामें जिस पद्धतिका निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषिसेवित है, तथापि गीताकी शिक्षापर विचार करनेपर यह कहा जा सकता है कि गीतामें बताये हुए साधनोंके अनुसार आचरण करनेका अधिकार मनुप्यमात्रकों है। जगहुरु मगवान् श्रीकृष्णका यह उपदेश समस्त मानवजातिके लिये है— किसी खास वर्ण, अथवा किसी खास आश्रमके लिये नहीं। यही गीताकी विशेषता है। भगवान्ने अपने उपदेशमें जगह-जगह भानव: , 'नर: ', 'देहमृत्', 'देही' आदि शब्दोंका प्रयोग करके इस बातको स्पष्ट कर दिया है। जहाँ साख्ययोगका मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान्ने 'देही' शब्दका प्रयोग करके मनुष्यमात्रको उसका अधिकारी बताया है (५।१३)। इसी प्रकार भगवान्ने स्पष्ट शब्दोमें कहा है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने शाखविहित कर्मीद्वारा सर्वन्यापी परमेश्वरकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार मिक्ति प्राप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार मिक्ति प्राप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार मिक्ति किये भगवान्ने की, शूद्ध तथा पापयोनितकको अधिकारी बतलाया है (९।३२)। और भी जहाँ-जहाँ भगवान्ने किसी भी साधनका उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधनको करनेका किसी खास वर्ण, आश्रम या जातिको ही अधिकार है, दूसरोंको नहीं।

ऐसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी कर्म सभी मनुष्योंके लिये उपयोगी नहीं होते, इसलिये भगवान्ने वर्णधर्मपर बहुत जोर दिया है। जिस वर्णके लिये जो कर्म विहित हैं, उसके लिये वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्णके नहीं। इस बातको ध्यानमें रखकर ही कर्म करने चाहिये। ऐसे वर्णधर्मके द्वारा नियत कर्तव्य-कर्मोंको अपने-अपने अधिकार और रुचिके अनुकूल मनुष्यमात्र ही कर सकते हैं। वर्णधर्मके अतिरिक्त मानवमात्रके लिये पालनीय सदाचार, भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सकते हैं।

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साख्ययोगके साधनका अधिकार संन्यासियोको ही है, दूसरे आश्रमत्रालोको नहीं। यह बात भी युक्तिसङ्गत नहीं माळूम होती। भगवान्ने साख्यकी दृष्टिसे भी युद्ध करनेकी आज्ञा दी है (२।१८)। भगवान् यदि केवल सन्यासियोको ही साख्ययोगका अधिकारी मानते तो वे अर्जुनको उस दृष्टिसे युद्ध करनेकी आज्ञा कभी न देते। क्योंकि सन्यास-आश्रममें कर्ममात्रका त्याग कहा गया है, युद्ध रूपी घोर कर्मकी तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो संन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान् ने ज्ञानियोके पास जाकर ज्ञान सीखनेतककी बात कही है (१।३१)।

इसके अतिरिक्त तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकमें भगवान्ने साख्ययोगकी सिद्धि केवल कमोंके खरूपत. त्यागसे नहीं बतलायी । यदि भगवान् साख्ययोगका अधिकारी केवल सन्यासियोको ही मानते तो साख्ययोगके लिये कमोंका खरूप-से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कमोंका

खरूपत: त्याग कर देनेमात्रसे ही साख्ययोगकी सिद्धि नहीं होती। यही नहीं, अ० १३।७—११ में जहाँ ज्ञानके साधन बतलाये गये हैं, वहाँ, एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदिमें आसिक्त एव ममताका त्याग भी बतलाया है— 'असिकरनभिष्वद्गः पुत्रदारगृहादिपुः'

स्त्री, पुत्र, घन, मकान आदिके साथ खरूपत. सम्बन्ध होनेपर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममताके त्यागकी वात कही जा सकती है। सन्यास-आश्रममें इनका खरूपमे ही त्याग है; ऐसी दशामें यदि सन्यासियोंको ही ज्ञानयोगके साधनका अधिकार होता तो उनके लिये इन सबके प्रति आसक्ति और ममताके त्यागका कथन अनावस्यक था।

तीसरी बात यह है कि अठारहवें अध्यायमे जहाँ अर्जुनने खास संन्यास और त्यागके सम्बन्धमें प्रश्न किया है, वहाँ भगवान्ने सन्यासके स्थानपर साख्ययोगका ही वर्णन किया है (१३ से ४०), संन्यास-आश्रमका कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि मगवान्को 'सन्यास' शब्दसे सन्यास-आश्रम अभिप्रेत होता अथवा साख्ययोगका अधिकारी वे केवल सन्यासियोंको ही मानते तो इस प्रसङ्गपर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातोसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि साख्ययोगका अधिकार सन्यासी, गृहस्थ सभीको समान रूपसे है । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि साख्ययोगका साधन करनेके लिये सन्यास-आश्रममें सुविधाएँ अधिक हैं, इस दृष्टिसे उस आश्रमको गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा साख्ययोगके साधनके लिये अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं।

कर्मयोगके साधनमें कर्मकी प्रधानता है और स्ववणीं चित विहित कर्म करनेकी विशेषरूपसे आज्ञा है (३।८,१८। ४५, ४६); बल्कि कर्मोंका स्वरूपसे त्याग इसमे वाधक बतलाया गया है (३।४),इसलिये संन्यास-आश्रममें कर्म-प्रधान कर्मयोगका आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ इन्य और यज्ञ-दानादि कर्मोंका स्वरूपसे त्याग है, किन्तु भगवान्की भक्ति समी आश्रमोंमें बन सकता है।

कुछ लोगोंमें यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु-सन्यासियोंके कामकी चीज हैं,गृहस्याके कामकी नहीं;इसी-लिये वे प्राय: बालकोंको इस भयसे गीता नहीं पढाते कि इसे ्र

पढकर ये जोग गृहस्थका त्याग कर देंगे। परन्तु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है, यह वात ऊपरकी वार्तोसे स्पष्ट हो जाती है । वे लोग यह नहीं सो चते कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे विमुख होकर भिश्नाके अनसे निर्वाह करनेके लिये उचत अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीनाके उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने कर्तज्यका पाछन किया, उस गीता-शास्त्रका यह उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीताके उपदेष्टा खय भगवान् श्रीकृष्ण जवतक इस धराधामपर अन्ताररूपमें रहे, तनतक नरानर कर्म ही करते रहे-साधुओंकी रक्षा और दृष्टोका सहार करके उद्घार किया और वर्म भी स्थापना की । यही नहीं, उन्होंने तो यहाँतक कहा है कि यदि मै सात्रधान होकर कर्म न कहाँ तो लोग मेरी देखादेखी कर्मोंका परिन्याग कर आलसी वन जाय और इस प्रकार लोककी मर्यादा छित्र भित्र करनेका दायित्व मुझीपर रहे (३।२३-२४)। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियोके लिये नहीं है।गीता सभी वर्णाश्रमवालोंके लिये है। मभी अपने-अपने वर्णाश्रमके कर्मोंको करते हुए साख्य या योग--दोनोंमेंसे किसी एक निष्ठाके द्वारा अविकारातुमार साधन कर सकते हैं।

गीतामें भक्ति

गीतामें मिक्त, ज्ञान, कर्म—सभी विषयोका विशदरू रसे विवेचन किया गया है, सभी मार्गोसे चलनेवालोंको
इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है। किन्तु अर्जुन
मगवान्के मक्त थे,अत: सभी विपयोका प्रतिपादन करते हुए
जहाँ अर्जुनको खय आचरण करनेके लिये आज्ञा दी है, वहाँ
मगवान्ने उसे प्राय: मिक्तप्रधान कर्मयोगका उपदेश दिया है
(३।३०,८।७;१२।८;१८।५७,६२,६५,६६)।
कहीं-कहीं केवल कर्म करनेकी भी आज्ञा दी है (२।४८,
५०,३।८,९,१०,४।४२;६।४६;११।३३३४),परन्तु उसके साथ भी पिक्तका अन्य स्थलोसे अध्याहार
कर लेना चाहिये। चौथे अध्यायके चौंतीसवें क्लोकमें जो
भगवान्ने अर्जुनको ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान सीखनेकी
आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणाली वतलाने तथा
अर्जुनको ज्ञान सीखनेके लिये। वास्तवमे भगवान्का आश्य
अर्जुनको ज्ञान सीखनेके लिये। वास्तवमे भगवान्का आश्य

नहीं था और न अर्जुनने जाकर उस प्रक्रियारे कहीं ज्ञान सीखा ही। उरक्रम उपसहारको देखते हुए भी गीताका पर्यवसान गरणागितमें ही प्रनीत होना है। वैसे नो गीताका उपदेश 'अशोच्यानन्वशांचस्त्वम्' (२।११) इम स्त्रोकसे प्रारम्भ हुआ है; किन्तु इस उपक्रमका बीज 'कार्पण्यडोयो-पहनखभाव ' (२।७) अर्जुनकी इस उक्तिमें है, जिसमें 'प्रपन्नम्' पटसे शरणागितका भाव स्पष्ट हैं। इसीलिये 'सर्व-धर्मान् परित्यच्य' (१८।६६) इस ख्लोकसे मगवान्ने शरणागितमें ही अपने उपदेशका उग्रसंहार भी किया है।

गीताका ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है, जिसमे कहीं-न-कहीं भक्तिका प्रसङ्ग न आया हो। उडाहरणके लिये दूसरे अध्यायका इकसठवाँ, तीसरे अध्यायका तीसवाँ, चौथे अध्यायका ग्यारहवॉ, पाँचवे अध्यायका उन्तीसवॉ, छठे अध्यायका सैंतालीसवॉ, सातवे अध्यायका चौदहवॉ, आठवें अध्यायका चौरहवॉ,नवे अध्यायका चौतीसवॉ,दसवें अध्याय-का नत्राँ, र्यारहवें अध्यायका चौवनवाँ, वारहवें अध्यायका दूसरा, तेरहर्वे अन्यायका दसवा, चौदहवे अन्यायका छन्त्रीस्वॉ, पदहवे अध्यायका उन्नीस्वॉ, सोलहवें अध्याय-का पहला(जिसमें 'ज्ञानयोगन्यवस्थिति 'यदके द्वारा भगवान्-के ध्यानकी वात कही गयी है ), सतरहवे अध्यायका सत्ताईसवॉ और अठारह वें अध्यायका छाछठवाँ श्लोक देखना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक अध्यायमें भक्तिका प्रसङ्ग आया है। सातर्नेसे लेकर वारहवें भव्यायतकमें तो भक्तियोगका प्रकरण भरा पडा है, इसी त्रिये इन छहों अव्यायोको भक्ति-प्रधान माना गया है । यहाँ उदाहरणके लिये प्रत्येक अन्यायके एक-एक इरोककी ही संख्या दी गयी है।

इसी प्रकार ज्ञानपरक रूजेक भी वहुत-से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरणके लिये—दूसरे अध्यायका उन्तीसवाँ, तीसरेका अट्ठाईसवाँ, चौथेका चौवीसवाँ, पाँचवेका तेरहवाँ, छठेका उन्तीसवाँ, आठवेका तेरहवाँ, नर्वेका पद्रहवाँ, वारहवेंका तीसरा, तेरहवेंका चौंनीसवाँ, चौदहवें-का उन्नीसवाँ और अठारहवेका उन्चानवाँ रलोक देखना चाहिये। इनमें भी दूसरे, पाँचवे, तेरहवे, चौडहवें तथा अठारहवे अन्यायोमे ज्ञानपरक रलोक बहुत अधिक मिलते हैं। गीतामें जिस प्रकार भक्ति और ज्ञानका रहस्य अच्छी तरहसे गोन्य गया है, उमी प्रकार कमोंका रहम्य भी मलीमोंति खोला गया है। दूसरे अध्यायके उन्चालीसवेंसे तिरपनवें श्लोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकसे पैंतीसवे श्लोकतक, चौथे अध्यायके तिरहवेंसे वत्तीसवें श्लोकतक, पाँचवें अध्यायके दूसरे श्लोकसे सातवें श्लोकतक तथा छठे अध्यायके पहले श्लोकसे चौथे श्लोकतक कमोंका रहस्य पूर्णक्रपसे मरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें तथा चौथेके सोलहवेंसे अठारहवेंतकमें कमोंके रहस्यका विशेषक्रासे विवेचन हुआ है। इसके सिवा अन्यान्य अध्यायों मी कमोंका वर्णन है।

स्थान-सङ्गोचसे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं । इससे यह त्रिदित होता है कि गीतामें केवल मितका ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और मित्त— तीनोका ही सम्यक्तया प्रतिपाटन हुआ है।

#### सगुण-निर्गुणकी उपासना और तत्त्व

कपर यह बात कही गयी कि परमात्माकी उपासना मेद-दृष्टिसे की जाय अथवा अभेद-दृष्टिसे, दोनोंका फल एक ही है—'यह बात कैसे कही गयी, क्योंकि मेदोपासकको तो भगवान् साकाररूपमें दर्शन देते हैं और इस शरीरको छोडने-के बाद वह उन्हींके परमधामको जाता है, और अभेदोपासक खयं वहारूप हो जाता है। वह कहीं जाता-आता नहीं, इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बान कही गयी वह भी ठीक है और प्रश्नकर्ताने जो बात कही वह भी ठीक है। दोनोंका समन्वय कैसे है, अब इसीपर विचार किया जाता है।

साधनकालमें साधक जिस प्रकारके माव और श्रद्धासे भावित होकर परमात्माकी उपासना करता है, उसको उसी भावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती हैं। जो अभेदरूपसे अर्थात् अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानकर परमात्माकी उपासना करते हैं, उन्हें अभेटरूपसे परमात्माकी प्राप्ति होती है और जो भेदरूपसे उन्हें भजते हैं, उन्हें भेदरूपसे ही वे दर्शन देते हैं। साधकके निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न-भिन्न रूपसे सब लोगोंको मिलते हैं।

भेदोपासना तथा अभेदोपासना—दोनों ही उपासनाएँ भगवान्की उपासना हैं। क्योंकि परमात्मा सगुण-निर्गुण, माकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त मभी कुछ हैं । जो पुरुष परमात्माको निर्गुण-निराकार समझते हैं, उनके लिये वे निर्गुण निराकार हैं (१२।३)। जो उन्हें सगुण-निराकार मानते हैं, उनके लिये वे सगुण-निराकार हैं (८।९)। जो उन्हें सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकारके उत्तम गुणोंसे युक्त मानते हैं, उनके लिये वे सर्वसद्गुणसम्पन्न हैं (१५।१५,१७,१९\*)। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं, उनके लिये वे सर्वरूप मानते हैं, उनके लिये वे सर्वरूप मानते हैं, उनके लिये वे सर्गुण-साकार मानते हैं, उनके लिये वे सगुण-साकार मानते हैं, उनके लिये वे सगुण-साकार मानते हैं, उनके लिये वे सगुण-साकार मानते हैं, उनके

ऊपर जो बात कही गयी, वह तो ठीक है, परन्तु इससे प्रश्नकर्ताकी मूल शङ्काका समाधान नहीं हुआ, वह ज्यो की-त्यों बनी हुई है । शङ्का तो यही थी कि जब भगत्रान् सबको अलग-अलग रूपमें मिलते हैं, तब फलमें एकता कहाँ हुई। इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधकको उसके भावके अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान्के यथार्थ तत्त्रकी उपलब्धि होती है,वह वाणीके द्वारा अक्यनीय है, वह शब्दोंद्वारा वतलायी नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेदरूपसे जितने प्रकारसे भी परमात्माकी उपासना होती है, उन सबका अन्तिम फल एक ही होता है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्ने अभेदोपासकोंको अपनी प्राप्ति वतलायी है (१२।४,१४।१९,१८।५५) और भेदोशसकते लिये यह कहा है कि वह ब्रह्मको प्राप्त होता है (१४। २६)' शखत् शान्तिको प्राप्त होता है (९। ३१), ब्रह्मको जान जाता है (७। २९), अत्रिनाशी शाश्वत पदको प्राप्त होता है (१८। ५६) इत्यादि, इत्यादि। अभेदोपासना तया भेदोपासना दोनों प्रकारकी उपासनाका फल एक ही होता है, इसी वातको लक्ष्य करानेके लिये भगवान्ने एक ही बातको उल्ट-फेरकर कई प्रकारसे कहा है।

मेदोपासक तथा अमेदोपासक दोनोंके द्वारा प्रापणीय वस्तु, यथार्थ तत्त्व एक ही है, उसीको कहीं परम शान्ति और शाश्वत स्थानके नामसे कहा है (१८।६२), कहीं परम

अपर्युक्त क्लोकों में मगवान्के श्रेष्ठ गुणोंका ही वर्णन है अतएव १५ । १५ में इमने 'अपोहन' शब्दका अर्थ ज्ञान और स्मृतिका नाश न लेकर सशय-विपर्ययका नाश ही लिया है ।

धामके नामसे (१५।६), कहीं अमृतके नामसे (१३। १२), कहीं 'माम्' पदसे (९।३४), कहीं परम गतिके नामसे (८।१३), कहीं सिसिद्रिके नामसे (१८।४५), कहीं अन्यय पदके नामसे (१५।५), कहीं ब्रह्मिनवीं जिन नामसे (५।२४) और कहीं निर्वाणपरमा शान्तिके नामसे (६।१५) न्यक्त किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीतामें उस अन्तिम फलको न्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु वह वस्तु सभी साधनोक्ता फल है—इसके अतिरिक्त उसके विपयमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणीका अविपय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गयी है, वही उसे जानता है, परन्तु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, उपर्युक्त शब्दों तथा इसी प्रकारके अन्य शब्दों-द्वारा शाखाचन्द्रन्यायसे उसका लक्ष्यमात्र करा सकता है। अत. सब साधनोक्ता फलक्ष्प जो परम वस्तु-तत्त्व है वह एक है, यही बात युक्तिसङ्गत है।

प्रमात्माका यह तात्विक खरूप अलैकिक है, प्रम रहस्यमय है। गुद्यतम है। जिन्हें वह प्राप्त है, वे ही उसे जानते हैं। प्रन्तु यह बात भी उसका लक्ष्य करानेके उद्देश्यसे ही कही जाती है। युक्तिसे विचारकर देखा जाय तो यह कहना भी नहीं बनता।

#### गीतामें समता

गीतामें समताकी वान प्रधानरूपसे आयी है। भगवरप्राप्ति-की नो ममता हां कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति—तीनो ही मार्गोमें सावनरूपमें भी समताकी आवश्यकता बनायी गयी है और तीनों ही मार्गोसे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषोका भी समताको एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अध्रुरा है, सिद्धि तो अध्रुरी है ही। जिसमें समना नहीं, वह सिद्ध ही कैमा ! 'समदु खसुखम्' पदसे ज्ञानमार्गके साधकोमें समतावालेको ही अमृतत्व अर्थात् मुक्तिका अधिकार बतलाया गया है (२।१५)। 'सिद्ध यसिद्ध यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते 'इस प्रकार कर्मयोगके साधकको समतायुक्त होकर कर्म करनेकी आज्ञा दी गयी है (२।१८)। और मिक्त-मार्गके साधकके लिये भी इन्हीं गुणोंके सेवनकी बात कही गयी है (१२।२०)। इसी प्रकार गुणातीत (सिद्ध ज्ञानयोगी) के लक्षणोंमें भी समताका प्रधानरूपसे समावेश पाया जाता

है (१४।२४-२५)। और सिद्ध कर्मयोगीको सम बतलाया गया है (६।७-९) तथा सिद्ध भक्तके छक्षणोंमें भी समताका उल्लेख किया गया है (१२।१८,१९)।

इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ भलीमाँति समझानेके लिये श्रीभगवान्ने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पटाथोंमें समताकी व्याख्याकी है। जैसे—

#### मनुष्योंमें समता

सुहन्मित्रार्थुदासीनमध्यस्थहेष्यवन्धुपु । साधुष्विप च पापेपु समदुद्धिर्विशिष्यते ॥ (६।९)

'सुहृद्, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेप्य और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओ और पापियोंमें भी समान भाव रखनेवाळा अत्यन्त श्रेष्ठ है।'

> मतुष्यों और पशुओंमें समता विद्यावितयसम्पन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥

> > (4186)

'ज्ञानीजन विद्या और त्रिनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाटमें भी समदर्शी ही होते हैं।'

सम्पूर्ण जीवोंमें समता

भात्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगीपरमो मतः ॥

(६।३२)

'हे अर्जुन । जो योगी अपनी भॉति सम्पूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दु खको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।'

कहीं-कहींपर भगवान्ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे—

समः शत्रौच मित्रे च तथा मानापमानयोः । श्रीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥

(१२।१८)

'जो रात्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी-गरमी और धुख-दु:खादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है (वह भक्त है)।' यहाँ शत्रु-मित्र 'व्यक्ति'के वाचक हैं, मान-अपमान 'परकृत क्रिया' हैं, शीत-उच्च 'पदार्थ' हैं और छुख- दु ख 'माव' हैं ।

समदुःखसुखः स्वस्थः समछोष्टाश्मकाञ्चतः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः॥ (१४।२४)

'जो निरन्तर आत्मभावमे स्थित, दुःख-मुखको समान समझनेत्राला, मिड्डी, पत्थर और खर्णमें समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेत्राला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है (वही गुणातीत है)।

इसमें भी दु:ख-सुख 'भाव' हैं, लोष्ट, अस्म और काञ्चन 'पदार्थ' हैं; निन्दा-स्तुति 'परकृत किया' हैं और प्रिय-अप्रिय 'प्राणी', 'भाव', 'पदार्थ' तथा 'किया' सभीके वाचक हैं।

इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमें कथन मात्रकी अहंता-ममता रहते हुए भी जो सबमें समबुद्धि रखता है, जिसका समष्टिरूप समस्त ससारमें समभाव है, वह समनायुक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है।

गीताके साम्यवाद और आजकलके कहे जानेवाले साम्यवादमें बडा अन्तर है। आजकरुका साम्यवाद ईश्वर-विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता है, वह वर्मना नाशक है, यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है, वह हिंसामय है, यह अहिंसाका प्रतिपादक है; वह खार्यमूलक है, यह खार्यको समीप भी नहीं आने देता; वह खान-पान-स्परािट में एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव रखना है,यह खान-पान-स्पर्शाटिमे शास्त्रमर्यादानुसार यथा-योग्य भेद रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखना और सबमें प्रमात्माको सम देखनेकी शिक्षा देता है, उमका लक्ष्य केवल धनोपासना है,इसका लक्ष्य गरमात्मप्राप्ति है,उसमें अपने दल-का अभिमान है और दूसरोका अनादर है, इसमें सर्वण अभिमानशून्यता है और सारे जगत्में परमात्माको देखकर सबका सम्मान करना है;उसमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है, इसमें अन्त:करणके भावकी प्रधानता है, उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है; उसमें परधन और परमतमे असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है, उसमें राग-द्वेष है, इसमें रागद्वेषरहित व्यवहार है।

#### जीवोंकी गति

गीतामें जीवोके गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम और किनष्ठ—तीन गितयाँ बतलायी गयी हैं। कर्मयोग तथा साख्ययोगकी दृष्टिसे शाखोक्त कर्म एवं उपासना करने-वाले साधकोंकी गित आठवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें बतलायी गयी है। उनमें जो योगश्रष्ट हो जाते हैं उनकी गितका वर्णन छठे अध्यायके चालीसवेंसे पैतालीसवेंतकमें किया गया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरनेके बाद वे खर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं और छुदीर्घकालतक उन दिव्य लोकोंके छुख मोगकर पवित्र आचरणवाले श्रीमान् लोगोंके घरोंमें जनम लेते हैं अथवा खर्गमें न जाकर सीघे योगियोंके ही कुलमें जनमते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यासके कारण पुन: योगके साधनमें प्रवृत्त होकर परम गितकों प्राप्त हो जाते हैं।

सकामभावसे विहित कर्म एव उपासना करनेवालोंकी गितका वर्णन नवें अध्यायके बीसनें और इक्कीसनें स्लोकमें किया गया है—वहाँ स्वर्गकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद-विहित कर्म करनेवालोंको स्वर्गके मोगोंकी प्राप्ति तथा पुण्योंके क्षय हो जानेपर उनके पुन: मर्त्यलोकमें ढकेले जानेकी बात कही गयी है। वे लोग किस मार्गसे तथा किस तरह खर्गको जाते हैं, इसकी प्रक्रिया आठवें अध्यायके पचीसवें स्लोककी व्याख्यामें बतलायी गयी है।

चौदहवें अध्यायके चौदहवें, पद्रहवें और अठारहवें श्लोकोंमें सामान्यभावसे सभी पुरुषोंकी गति सक्षेपमें बतलायी गयी है। सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मरनेवाले उत्तम लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणकी वृद्धिमें मरनेवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुणकी वृद्धिमें मरनेवाले पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग और वृक्षादि योनियोंमें जन्मते हैं। इस प्रकार सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष मी मरकर ऊपरके लोकोंमें जाते हैं; रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात् नरकोंको और तिर्यक्ष योनियोंको प्राप्त होते हैं।सोलहवें अध्यायके उन्नीसवेंसे बीसवें स्लोकतक आसुरी प्रकृतिके तामसी मनुष्योंके सम्बन्धमें भगवान्ने कहा है कि उन्हें मैं बार-बार आसुरी योनियों-में अर्थात् कृतर-श्रकर आदि योनियोंमें डालता हूँ और इसके

बाद वे घोर नरकमें गिरते हैं । इसी प्रकार और-और स्थलोंमें भी गुण-कर्भके अनुसार गीतामें जीवोकी गति वतलायी गयी है । मुक्त पुरुगोंकी गतिका वर्णन विस्तार-से सांख्य और योगके फलरूपमें जगह-जगह किया गया है । जीवनमुक्त पुरुषोंका कहीं जाना-आना नहीं होता । वे तो यहीं परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ।

#### गीताकी कुछ खास वातें (१) गुणोंकी पहिचान

गीतामें सात्त्रिक-राजस-तामस पदार्थों, भावों एवं क्रियाओंकी कुछ खास पहिचान बतलायी गयी है। वह इस प्रकार है—

- (क) जिस भाव या क्रियाका खार्थसे सम्बन्ध न हो और जिसमें आसक्ति एवं ममता न हो तथा जिसका फल भगवत्प्राप्ति हो, उसे साच्चिक जानना चाहिये।
- (ख) जिस भात्र या क्रियामें लोभ, खार्थ एव आसक्ति-का सम्बन्ध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुखकी प्राप्ति एवं अन्तिम परिणाम दु.खहो, उसे राजस समझना चाहिये।
- (ग) जिस भात्र या क्रियामें हिंसा, मोह एव प्रमाद हो तथा जिसका फल दुःख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिये।

इस प्रकार तीनों तरहके भातों, एवं कियाओका मेद बतलाकर भगवान्ने सात्त्रिक भातो एवं कियाओंको प्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एव कियाओं-का त्याग करनेका आदेश दिया है।

#### (२) गीतामें आचरणकी अपेक्षा भावकी प्रधानता

यद्यपि उत्तम आचरण एव अन्त करणका उत्तम भाव, दोनोहीको गीताने कल्याणका साधन माना है, किन्तु प्रधानना भावको ही दी है । दूसरे, बारहवें तया चौदहवें अध्यायोके अन्तमें क्रमश स्थितप्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत पुरुशेके लक्षणोमें भावकी ही प्रधानता बतलायी गयी है (देखिये २ । ५५से७१, १२ । १३ से १९, १४ । २२ से २५ )। दूसरे तथा चौदहवे अध्यायोंमें तो अर्जुनने प्रश्न किया है आचरणको प्रधान मानकर, परन्तु भगवान्ने उत्तर दिया है भावकी ही प्रधानता रखकर।

गीताके अनुसार सकामभावसे की हुई यज्ञ, दान, तप,

सेत्रा, पूजा आदि ऊँची-से-ऊँची क्रियाकी अपेक्षा निकाम-भावसे की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेत्रा आदि छोटी-से-छोटी क्रिया भी मुक्तिटायक होनेके कारण श्रेष्ठ है (२।४०,४९,१२।१२,१८।४६)। चौथे अध्यायमें जहाँ कई प्रकारके यज्ञरूप साधन वनलाये गये हैं (४।२४ से ३२) उनमें भी भावकी प्रधानतासे ही मुक्ति वनलायी है।

गीता और वेद

गीता वेदोंको बहुत आटर देती है । भगवान् अपनेको समस्त वैदोके द्वारा जाननेयोग्य, वेदान्तका रचनेवाला और वेदोका जाननेत्राला कहकर उनका महत्त्व बहुत बढ़ा देते हैं (१५।१५)। ससाररूपी अश्वत्यवृक्षका वर्णन करते हुए भगवान् कहते हैं कि 'मूलसहित उस वृक्षको तत्त्रसे जानने-वाला ही वास्तवमें वेदके तत्त्वको जाननेवाला है।'(१५।१) इससे भगवान्ने यह बतलाया है कि जगत्के कारणरूप परमात्माके सहित जगत्के वास्तिविक खरूपको तत्त्वसे जानना ही वेटोंका ताल्पर्य है । भगवान्ने कहा है कि 'जो बात वेदोंके द्वारा त्रिमागपूर्वक कही गयी है, उसीको मैं कहता हूँ । (१३।४) इस प्रकार अग्नी उक्तियोंके समर्थनमें वेदोंको प्रमाण वतलाकर भगत्रान्ने वेदोंकी महिमाको बहुत अधिक वडा दिया है । भगवान्ने ऋग्वेट, यजुर्वेद तथा सामनेद — वेदन्नयीको अपना ही खरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है (९।१७)। भगवान् वेटोंको अपनेमे ही प्रकट बतलाते हैं (३।१५; १७।२३) । भगवान्ने यह कहा है कि परमात्माको प्राप्त करनेके अनेको साधन वेटोंमें बतलाये हैं (४।३२)।इससे मानो भगवान् स्पष्टरूपसे यह कहते है कि वेटोमें केवल मोग-प्राप्तिके साधन ही नहीं है — जैसा कि कुछ अविवेकीजन समझते हैं-किन्तु मगव प्राप्तिके भी एक-डो नहीं, अनेकों साधन भरे पडे हैं। भगवान् परनपदके नामसे अपने खरूप-का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदवेत्तालोग उसे अक्षर ( ओंकार ) के नामसे निर्देश करते हैं ( ८। ११ )। इससे भी भगवान् यही सूचित करते हैं कि वेदोमें केवल सकाम पुरुपोंद्वारा प्रापणीय इस टोकके एव खर्गके अनित्य भोगोका ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्माके अविनाशी खरूपका भी

विशद वर्णन है । उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदोको भगवान्ने बहुत अधिक आदर दिया है।

इसपर यह शङ्का होती है कि 'फिर भगवान्ने कई स्थानों में वेदोंकी निन्दा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषोंको वेदवादमें रत एव अविवेकी बतलाया है (२।४२) तथा वेदोको तीनों गुणोंके कार्यरूप सासारिक मोगो एव उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले कहकर अर्जुनको उन मोगोंमें आसक्तिरहित होनेके लिये कहा है (२।४५) और वेदत्रयीधर्मका आश्रय लेनेवाले सकाम पुरुषोंके सम्बन्धमें भगवान्ने यह कहा है कि वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, आवागमनके चक्करसे नहीं छूटते (९।२१)। ऐसी स्थितिमें क्या माना जाय ११

इस शङ्काका उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यिप वेदोकी निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनमें वेदोकी निन्दा नहीं है। गीतामें सकाममावकी अपेक्षा निष्कामभाव-को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है और मगवान् की प्राप्ति-के लिये उसे आवश्यक बतलाया है। इसीसे उसकी अपेक्षा सकामभावको नीचा और नाशवान् विपय सुखके देनेवाला बतलानेके लिये ही उसको जगह-जगह तुच्छ सिद्ध किया है, निषिद्ध कर्मोकी भाँति उनकी निन्दा नहीं की है। जहाँ वेदोंके फलको लाँघ जानेकी बात कही गयी है, वहाँ भी सकाम कर्मको लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है (८। २८)। उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान् ने गीतामें वेदोंकी निन्दा कहीं भी नहीं की है, बिक्त जगह-जगह वेदोकी प्रशसा ही की है।

#### ् गीता और सांख्यदर्शन तथा योगदर्शन

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीतामें जहाँ-जहाँ 'साख्य' शब्दका प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महर्षि कपिलके द्वारा प्रवर्तित साख्यदर्शनका वाचक है, परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं माल्य होनी। गीताके तेरहवे अध्यायमें लगातार तीन क्षोकों (१९, २० और २१) में तथा अन्यत्र भी 'प्रकृति' और 'पुरुष' दोनो शब्दोंका साथ साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृति-पुरुष माल्यदर्शनके ग्वास शब्द है, दमसे लोगोंने अनुमान कर लिया कि गीताको कापिल साख्यका सिद्धान्त

मान्य है। इसी प्रकार 'योग' शब्दकों भी कुछ लोग पात खल-योगका वाचक मानते हैं। पाँचवें अध्यायके प्रारम्भमें तथा अन्यत्र भी कई जगह 'साख्य' और 'योग' शब्दोंका एक ही जगह प्रयोग हुआ है, इससे भी लोगोंने यह मान लिया कि 'साख्य' और 'योग' शब्द कमश: कापिल साख्य तथा पात खल्योगके वाचक हैं, परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं माछम होती। न तो गीताका 'साख्य' कापिल साख्य ही है और न गीताका 'योग' पात खल योग ही है। नीचे लिखी बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है।

- (१) गीतामें ईश्वरको जिस रूपमें माना है, उस रूपमें साख्यदर्शन नहीं मानता।
- (२) यद्यपि 'प्रकृति' शब्दका गीतामें कई जगह प्रयोग आया है, परन्तु गीताकी 'प्रकृति' और साख्यकी 'प्रकृति' में महान् अन्तर है। कापिल साख्यकी प्रकृति तीनों गुणोंकी साम्यावस्था है, किन्तु गीताकी प्रकृति तीनों गुणोंकी कारण है, गुण उसके कार्य हैं (१४। ५)। साख्यने प्रकृतिको अनादि एव नित्य माना है, गीताने भी प्रकृतिको अनादि तो माना है (१३। १९), परन्तु नित्य नहीं।
- (३) गीताके 'पुरुष' और साख्यके 'पुरुप' में भी-महान् अन्तर है। कापिल साख्यके मतमें पुरुप नाना हैं, किन्तु गीताका साख्य पुरुषको एक ही मानता है, (१३।२२,३०,१८।२०)।
- ( १ ) गीताकी 'मुक्ति' और साख्यकी 'मुक्ति' में भी महान् अन्तर है । साख्यके मतमें दु खोकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मुक्तिका खरूप है, गीताकी 'मुक्ति' में दु:खोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही किन्तु साथ-ही-साथपरमानन्द-खरूप परमात्माकी प्राप्ति भी है ( ६ । २१-२२ )।
- (५) उपर्युक्त सिद्धान्तभेदके सिना पातञ्जलयोगमें योगका अर्थ है—'चित्तवृत्तिका निरोध।' परन्तु गीतामें प्रकरणानुसार 'योग' शब्दका विभिन्न अर्थोमें प्रयोग हुआ है (देखिये अ०२। ५३ की टीका)।

इस प्रकार गीता और साख्यदर्शन तथा योगदर्शनके सिद्धान्तोंमें बड़ा अन्तर है।

#### इस टीकाका प्रयोजन

बहुत दिनोसे कई मित्रोका आग्रह एव प्रेरणा थी कि मैं अपने भावोंके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका लिखूँ। यों तो गीतापर प्र्यपाद आचार्यो, सत-महात्माओं एव शास्त्रके मर्मको जाननेवाले विद्वानोंके अनेक भाष्य, टीकाएँ और व्याख्याएँ हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं सभीमें अपनी-अपनी दृष्टिसे गीतांकें मर्मको समझानेकी चेष्टा की गयी है। किन्तु उनमेंसे अधिकांश सस्कृतमें हैं और विद्वानोंके विशेष कामकी है। इसीलिये मित्रोंका यह कहना था कि सरल भाषामें एक ऐसी सर्वोपयोगी टीका लिखी जाय जो सर्व-साधारणकी समझमें आ सके और जिसमें गीताका तात्पर्य विस्तारपूर्वक खोला जाय। इसी दृष्टिको लेकर तथा सबसे अधिक लाम तो इससे मुझको ही होगा, यह सोचकर इस कार्यको प्रारम्भ किया गया। परन्तु यह कार्य आपाततः जितना सुकर माळूम होता था, आगे वढ़नेपर अनुभवसे वह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ।

मै जानता हूँ कि योग्यता एवं अधिकार दोनोंकी दृष्टिसे ही मेरा यह प्रयास दु:साहस समझा जायगा। वर्णसे तो मैं एक वैश्यका बालक हूं और विद्या-बुद्धिकी दृष्टिसे भी मैं अपनेको इस कार्यके लिये नितान्त अयोग्य पाता हूँ । अत: गीता-जैसे सर्वमान्य प्रन्थपर टीका लिखनेका सर्वथा अनिधकारी हूँ । रह गयी भार्त्रोके सम्बन्धकी बात, तो भगवान्के उपदेशका पूरा-पूरा भाव समझनेकी वात तो दूर रही, उसका शताश भी मैं समझ पाया हूं-यह कहना मेरे लिये दु:साहस ही होगा। भगगन्के उपदेशोको यत्किञ्चित् भी समझकर उनको काममें लाना तो और भी कठिन बात है। उसे तो वही लोग काममें ला सकते हैं, जिन-पर भगवान्की विशेष कृषा है। पूरे उपदेशको अमलमे लाना तो दूर रहा, जिन लोगोने गीताके साधनात्मक किसी एक श्लोकके अनुसार भी अपने जीवनको बना लिया है, वे पुरुप भी वास्तवमें धन्य है और उनके चरणोंमें मेरा कोटिश: प्रणाम है। गीताकी व्याख्या करनेके भी ऐसे ही छोग अधिकारी हैं।

अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरहसे दु साहसपूर्ण एव बालचेष्टा ही है; किन्तु फिर भी इसी बहाने गीताके

तात्पर्यकी यत्किश्चित् आलोचना हुई, भगवान्के दिव्य उपदेशोंका मनन हुआ, अध्यातम-विपयकी कुछ चर्चा हुई और जीवनका यह समय वहुत अच्छे काममें लगा— इसके **छिये मैं अपनेको धन्य समझता हूँ । इससे यद्य**पि मेरा गीता-सम्बन्धी ज्ञान बढ़ा ही है और बहुत-सी भूलोका भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूलें तो इस कार्यमें पद-पढपर हुई होगी। क्योंकि गीताके तात्पर्यका सौवाँ हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ, यह नहीं कहा जा सकता । गीताका वास्तविक नात्पर्य पूरी तरहसे तो खय श्रीभगवान् ही जानते है और कुछ अंशमें अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्यसे भगवान्ने गीता कही थी । अथवा जो परमात्माको प्राप्त हो चुकं हैं, जिन्हे भगवत्-कृपाका पूर्ण अनुभव्हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विपयमे क्या कह सकता हूं र जिन-जिन पूज्य महानुभावीने गीतापर भाष्य अथवा टीकाएं लिखी हैं, मैं तो उनका अत्यन्त ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ; क्योंकि इस टीकाके लिखनेमें मैंने बहुत-से भाष्यों और टीकाओंसे वडी सहायता ली है । अत: मैं उन सभी वन्टनीय पुरुपोको कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे सादर कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ।

हॉ,इस टीकाके सम्बन्धमें मैं नि. सङ्कोच यह कह सकता हूँ कि यह सर्वथा अपूर्ण है। मगवान्के भावको व्यक्त करना तो दूर रहा; बहुत-सी जगह उसे समझनेमें ही मुझसे भ्लें हुई होंगी और बहुत-सी जगह उससे विपरीत भाव भी आ गया होगा। उन सब भूलोंके लिये मैं दयालु परमात्मासे तथा सभी गीताप्रेमियोसे हाथ जोडकर क्षमा माँगता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार लिखा है और इस प्रकार अपनी समझका परिचय देकर मैंने जो बालचपलता की है उसे विज्ञजन क्षमा करेंगे। इस टीकामें मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकारके सिद्धान्तोका न तो उल्लेख किया है और न किसीका खण्डन ही किया है। किन्तु अपनी बात कहनेमें भावसे किसीके विरुद्ध कोई बात आ ही सकती है; इसके लिये मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। खण्डन-मण्डन करना अथवा किसी सिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साथ तुत्ना करना मेरा उद्देश्य नहीं है।

इसमें इस वातका भी भरसक ध्यान रक्खा गया है कि कही पूर्वापरमें विरोध न आवे; परन्तु टीकाका कलेवर बहुत बढ़ जानेसे सम्भव है, कहीं-कहीं इस तरहका दोव रह गया हो । आशा है, विज्ञ पाठक इस प्रकारकी मूलोंको सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना देनेकी कृपा करेगे।

इस टीकाके लिखनेमें मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों एवं बन्धुओसे अमृल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकलकी परिपाटीके अनुसार उनके नामोंका उल्लेख करना आवश्यक है, परन्तु मैं यदि ऐसा करने जाता हूं तो प्रथम तो उनको कष्ट देता हूं, दूसरे उन लोगोके साथ जैसा सम्बन्ध है उसे देखते उनकी वडाई करना अपनी ही बडाई करनेके समान है। इसलिये मैं उनमेंसे किसीके भी नामका उल्लेख न करके इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोगके साथ इस कार्यमें सहयोग न देते तो यह

टीका इस रूपमें कदाचित् प्रकाशित न हो पाती ।

यह टीका पहले त्रिक्रम सं० १९९६ में 'गीतातत्त्राङ्क' के रूपमें प्रकाशित हुई थी। उस समय यह सकेत किया गया था कि पुस्तकरूपमें प्रकाशनके समय भूलें सुधारनेकी चेष्टा की जा सकती है, उसके अनुसार कहीं भाषाकी दृष्टिसे और कहीं छपाईकी भूलोका सशोधन करनेकी दृष्टिसे एव कहीं-कहीं नवीन भावोंको प्रकट करनेके उद्देश्यसे भी सुधार किया गया है। परतु अब भी बहुत-सी त्रुटियोंका रह जाना सम्भव है तथा किसी जगह दृष्टिदोषसे नयी भूलका हो जाना भी सम्भव है। अत. अन्तमें मेरी पुन: सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी इस बालचपलतापर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी भूळोंको सुधार छे और मुझे सूचना देनेकी कृपा करें। विनीत-जयदयाल गोयन्दका

#### टीकाके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बातें

यह विस्तृत टीका गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित साधारण भापाटीकाके आधारपर विक्रम संवत् १९९६ में लिखी गयी और गीतातत्त्वाङ्कके रूपमें प्रकाशित की गयी थी। अव उसका पुस्तकरूपमें तत्त्वविवेचनी टीकाके नामसे प्रकाशन किया जाता है । अतः यत्र-तत्र उसकी भाषामें सशोधन किया गया है और किसी-किसी स्थलमें श्लोकोंके अन्वयमें भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्राय: वही रक्खा गया है। कहीं-कहीं कुछ नया भाव प्रकट करनेके उद्देश्यसे परिवर्तन भी किया गया है।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके लिये जिन भिन्न-भिन्न सम्बोधनोंका प्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न देकर प्राय. उन-उन रलोकोंके अर्थमें 'श्रीकृष्ण' तथा 'अर्जुन' शब्दोंका ही प्रयोग किया गया है और कहीं-कहीं परन्तपर आदि शब्द ज्यो-के-स्यों रख दिये गये हैं । उनकी व्याख्या वहुत कम स्थलोपर की गयी है। जहाँ-जहाँ सम्बोधन किसी विशेष अभिप्रायको घोतित करनेके लिये रक्खे गये

प्रतीत हुए, नेत्रल उन्हीं स्थलोंमें उस अभिप्रायको प्रश्नोत्तरके रूपमें खोळनेकी चेष्टा की गयी।

टीकामें जहाँ अन्यान्य प्रन्थोके उद्धरण दिये गये हैं. वहाँ उन प्रन्थोंका उल्लेख कहीं-कहीं सङ्केतरूपमें किया गया है--जैसे उपनिषद्के लिये 'उ०' । इसमें जिन-जिन प्रन्थोंसे सहायता ली गयी है, उनके नामोंकी तालिका पाठकोंकी सुविधाके लिये अलग दी गयी है। जहाँ प्रन्थका नाम न देकर केवल सख्या ही दी गयी है, उन खलोंको गीताका समझना चाहिये । अध्याय और रलोक-सख्याओंको सीधी लकीरसे पृथक् किया गया है । बार्यी ओरकी अध्याय-सख्या और दाहिनी ओरकी श्लोक-संख्या समझनी चाहिये।

क्लोकोंके भावको खोलनेके लिये तथा वाक्योकी रचना-को आधुनिक माषाशैलीके अनुकूल बनानेके लिये टीकामें मूलसे अधिक शब्द मी यत्र-तत्र जोडे हैं और भाषाका प्रवाह न टूटे, इसलिये उन्हें कोष्ठकमें नहीं रक्खा गया है। किसी-

किसी जगह जहाँ प्रा-का-प्रा वाक्य कपरसे जोड़ा गया है, कोष्ठकका प्रयोग किया गया है। अर्थको जहाँतक हो सका है अन्वयके अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदोकी विभक्तिकी भी रक्षा करनेकी चेष्टा की गयी है। इससे कहीं-कही वाक्यरचना भापाकी दृष्टिसे सुन्दर नहीं हो सकी है; फिर भी मूल पढोंके अर्थकी रक्षा करते हुए भाषाकी सुन्दरतापर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरोका क्रम प्राय. सर्वत्र अर्थके क्रमके अनुसार ही तथा कहीं-कहीं श्लोकके क्रमानुसार भी रक्खा गया है। बहुत थोड़े स्थलोंमें यह क्रम बदला भी गया है।

प्रश्नोत्तरमें जहाँ संस्कृतके विभक्तिसहित पदोंको लिया है वहाँ उनके लिये संस्कृत-व्याकरणकी परिभापाके अनुसार 'पद' शब्दका प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिन्दीका रूप दे दिया गया है वहाँ उन्हें 'शब्द' कहा गया है। प्रश्नोंमें जहाँ किसी पद, शब्द या वाक्यका भाव या अभिप्राय पूछा गया है, उनके उत्तरमें कहीं-कहीं तो उस पद, शब्द या वाक्यका सरक अर्थमात्र दे दिया गया है और कहीं-कहीं हेतुसहित उस

पद, शब्द या वाक्यके प्रयोगका आशय वतलाया गया है। दोनों ही प्रकारसे ऐसे प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है।

प्रश्नोत्तरमें कहीं-कहीं अन्वय-ऋमसे मूळ श्लोकों के अशोंको लेकर ही प्रश्न किये गये हैं । और कहीं-कहीं अर्थके वाक्याशोंको लेकर प्रश्न किये गये हैं । अर्थके वाक्याशोंको लेकर प्रश्न किये गये हैं । अर्थके वाक्यांशोंको भी कहीं-कहीं अत्रिक्तल्क्ष्पसे उद्धृत किया है और कहीं-कहीं शब्दोंमे कुछ परिवर्तन करके उनको दुहराया गया है । इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं कुछ नये प्रश्न भी हैं । प्रश्नोंमें 'अभिप्राय', 'भाव' आदि शब्द आये हैं, उनमेंसे कुछ तो अर्थके ही पर्यायमें आये हैं । और कुछ खास किसी वातको पूछनेकी दृष्टिसे आये हैं ।

गीतामे 'एतन्मे संशयम' (६।३९), 'हे सखेति,' 'इदं महिमानम्' (११। ४१) इसी प्रकार कई आर्पप्रयोग हैं, जो वर्तमान प्रचलित व्याकरणकी दृष्टिसे ठीक नहीं माने जाते। इन प्रयोगोंके सम्बन्धमें टीकामे कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ करनेमे भी प्रचलित व्याकरणका घ्यान न रखकर प्रयोगके अनुसार ही अर्थ किये गये हैं।

#### ग्रन्थोंके नाम

श्रीमद्भगवद्गीताके प्राय. मुख्य-मुख्य सस्कृत-भाष्यो और अनेकों टीकाओंके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रन्थोंसे सहायता ली गयी है—

ऋग्नेदसंहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशा-वास्योपनिषद्, केनोपनिषद्, कठोपनिपद्, मुण्डकोपनिपद्, तैत्तिरीयोपनिषद्, छान्दोग्योपनिपद्, बृहदारण्यक्रोपनिपद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, ब्रह्मोपनिपद्, नारायणोपनिषद्, खृहज्ञाबालोपनिषद्, योगदर्शन, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, वसिष्ठस्पृति, संवर्तस्पृति, वृह्चोगियाज्ञवल्क्य, राष्ट्रस्पृति, अत्रिस्पृति, उत्तरगीता, श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायु-पुराण, वाराहपुराण, गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, स्कन्दपुराण, वृहद्धर्मपुराण, मत्स्यपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णु-पुराण, कूर्मपुराण, देवीभागवत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकीय रामायण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्यसूत्र, सूर्य-सिद्धान्त, श्रीरामचरितमानस, विनयपत्रिका, कृष्णकर्णामृत और भक्तमाल आदि-आदि ।

#### गीता-माहात्म्य

श्रीभगवानुवाच

न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् । नैकमस्ति न च द्वित्वं सिचत्कारं विज्म्भते ॥ १ ॥ गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् । यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम् ॥ २ ॥ इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्मवेदार्थद्रपणम् । यः पठेत्वयतो भूत्वा स गच्छेद्विःणुशाश्चतम् ॥ ३ ॥

श्रीभगवान वोले-न बन्धन है, न मोक्ष; नेवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र त्रिराजमान है। न अद्वैत है, न द्वैत, केवल सचिदानन्द ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है।। १।। गीताका सारभूत यह शास्त्र सम्पूर्ण शास्त्रोद्वारा भलीभौति निश्चित सिद्धान्त है, जिसमें वेद-शालोसे अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्मज्ञान विद्यमान है ॥२॥ मेरेद्वारा कहा हुआ यह गीताशास्त्र नेदके गूढ़ अर्थको दर्पणकी मॉति प्रकाशित करनेवाला है, जो पवित्र हो मन इन्द्रियोको वशमें रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातनदेव भगवान् विष्णुको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ पतत्पुण्यं पापहरं धन्यं दुःखप्रणादानम्। पठतां ऋण्वतां वापि विष्णोमीहात्म्यमुत्तमम् ॥४॥ अप्राद्शपुराणानि नवव्याकरणानि निर्मध्य चतुरी वेदान मुनिना भारतं इतम् ॥ ५॥ भारतोदधिनिर्मध्यगीतानिर्मधितस्य सारमुद्धृत्य इन्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम् ॥ ६॥ मलनिमींचनं पुंसां गड़ास्नानं दिने दिने। सकुद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्॥ ७॥ स्तवराजो विनिर्मितः। गीतानामसहस्रेण यस्य कुक्षौ च वर्तेत सोऽपि नारायणः स्मृतः ॥८॥ भगवान् विष्णुका यह उत्तम माहात्म्य (गीताशास्त्र) पढने और सुननेत्रालोंके पुण्यको वढानेत्राला, पापनाशक, धन्यवाद-के योग्य और समस्त दु:खोको दूर करनेवाला है ॥ ४॥ मुनिवर व्यासने अठारह पुराण, नव व्याकरण और चार वेदोंका मन्यन करके महाभारतकी रचना की ॥५॥ फिर महाभारतरूपी समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट हुई गीता

भी मन्थन करके [ उपर्युक्त गीतासारके रूपमें ] उसके अर्थ-

का सार निकालकर उसे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके मुखमें डाल दिया ॥ ६ ॥ गङ्गामें प्रतिदिन स्नान करनेसे मनुष्यों-का मैल दूर होता है, परन्तु गीतारूपिणी गङ्गाके जल्में एक ही बारका स्नान सम्पूर्ण ससार-मलको नष्ट करनेवाला है॥ ७॥ गीताके सहस्र नामोंद्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षि (हृदय) में वर्तमान हो अर्थात् जो उसका मन-ही-मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात् नारायणका खरूप कहा गया है ॥ ८॥

सक्प कहा गया ह ॥ ८॥ सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः। सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः॥ ९॥ पाइस्याप्यर्थपाद वा इलोकं इलोकार्धमेव वा। नित्यं धारयते यस्तु स मोक्षमधिगच्छिति॥ १०॥ कृष्णवृक्षसमुद्भूता गीतामृतहरीतकी। मानुषैः कि न खाद्येत कलौ मलविरेचनी॥ ११॥ गङ्गा गीता तथा भिक्षुः किष्लाश्वत्थसेवनम्। वासरं पद्मनाभस्य पावनं कि कलौ युगे॥ १२॥ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरेः। या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्ता॥१३॥ आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पद्यति॥१३॥ आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पद्यति॥१४॥

गीता सम्पूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गङ्गा सर्वतीर्थमयी है तथा मगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं ॥९॥ जो गीताका पूरा एक रलोक, आधा रलोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१०॥ मनुष्य श्रीकृष्णरूपी वृक्षसे प्रकट हुई गीता रूपी अमृतमयी हरीतकीका मक्षण क्यो नहीं करते, जो समस्त कलिमल्को शरीरसे बाहर निकालनेवाली है।११। किल्युगमें श्रीगङ्गाजी, गीता, सच्चे सन्यासी, किपला गौ, अश्वत्यवृक्षका सेवन और भगवान् विष्णुके पर्व-दिन (एकादशी आदि) इनसे बढ़कर पवित्र करनेवाली और क्या वस्तु हो सकती है । ॥१२॥ अन्य शास्त्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन । करना चाहिये, जो कि साक्षात् भगवान् विष्णु के मुख-कमल्से प्रकट हुई है ॥१३॥ गीताका खाध्याय करनेवाले मनुप्यको आपत्ति और घोर नरकको नहीं देखना पड़ता ॥१॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे बद्धविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-सवादे श्रीगीतातारे भगवद्गीतामाहात्स्यं सम्पूर्णम् ।



ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ॥ पूर्णमादाय **वसुदेवसु**त कसचाणूरमर्दनम् । देव देवकीपरमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुहम्॥

# श्रीमद्भगवद्गीता

## ( तत्त्वविवेचनी हिन्दीटीकासहित ) प्रथमोऽध्यायः

श्रीभगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त विश्वको श्रीगीताके रूपमें जो महान् अध्यायका नाम उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणाके रूपमें है । इसमें दोनों ओरके प्रधान-प्रधान योद्धाओंके नाम गिनाये जानेके बाद मुख्यतया अर्जुनके बन्धुनाशकी आशङ्कासे उत्पन्न मोहजनित विवादका ही वर्णन है। इस प्रकारका विषाद भी अच्छा सग मिळ जानेपर सासारिक भोगोंमें वैराग्यकी भावनाद्वारा कल्याणकी ओर अप्रसर करनेवाळा हो जाता है। इसळिये इसका नाम 'अर्जुन-विषाद-योग' रक्खा गया है। इस अध्यायके पहले स्रोकमें घृतराष्ट्रने सञ्जयसे युद्धका विवरण पूछा है, इसपर सञ्जयने

अध्यायका सक्षेप

दूसरेमें द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनके वातचीत आरम्भ करनेका वर्णन किया है, तीसरेमें दुर्योधनने द्रोणाचार्यसे विशाल पाण्डव-सेना देखनेके लिये कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनाके प्रमुख योद्धाओंके नाम बतलाये हैं । सातवेंमें द्रोणाचार्यसे अपनी सेनाके प्रधान सेनानायकोको भलीभाँति जान लेनेके लिये कहकर आठवें और नवें श्लोकोंमें उनमेंसे कुछके नाम और सब वीरोंके पराक्रम तथा युद्धकौराटका वर्णन किया है। दसर्वेमें अपनी सेनाको अजेय और पाण्डवोंकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर ग्यारहर्वेमें सब वीरो-से भीष्मकी रक्षा करनेके लिये अनुरोध किया है । वारहवेंमें भीष्मपितामहके शङ्ख वजानेका और तेरहवेंमें कौरन-सेनामें शह्व, नगारे, ढोल, मृटङ्ग और नरसिंघे आदि विभिन्न बाजोंके एक ही साथ बज उठनेका वर्णन है । चौदहवेंसे लेकर अठारहवेंतक क्रमश. भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पाण्डव-सेनाके अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने-अपने शङ्क बजाये जानेका और उन्नीस्वेंमें उस शह्वव्यनिके भयङ्कर शन्दसे आकाश और पृथ्वीके गूँज उठने तथा दुर्योधनादिके व्ययित होनेका वर्णन है। बीसर्वे और इक्कीसर्वेमें धृतराष्ट्र-पुत्रोंको युद्धके लिये तैयार देखकर. अर्जुनने श्रीकृष्णसे अपना रथ दोनों सेनाओंके बीचमें ले चलनेके लिये कहा है और बाईसवें तथा तेईसवेमें सारी सेनाको भलीमाँति देख चुकनेतक रथको वहीं खड़े रखनेका सङ्कोत करके सबको देखनेकी इच्छा प्रकट की है । चौबीसवें और पचीसवेंमें अर्जुनके अनुरोधके अनुसार रयको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करके श्रीकृष्णने युद्धके लिये एकत्रित सब बीरोको देखनेके लिये अर्जुनसे कहा है, इसके बाद तीसवेतक स्वजन-समुदायको देखकर अर्जुनके व्याकुल होनेका तथा अर्जुनके द्वारा अपनी शोकाकुल स्थितिका वर्णन है। इकतीसवें श्लोकमें युद्धके विपरीत परिणामकी वात कहकर बत्तीसवें और तैंतीसवेंमें अर्जुनने विजय और राज्यसुख न चाहनेकी युक्तिपूर्ण दलील दी है ।

चौतीसर्वे और पैतीसर्वेमं आचार्याद खजनोका वर्णन करके अर्जुनने 'मुझे मार डाळनेपर भी अथवा तीनों छोकों के राज्यके लिये भी मै इन आचार्य और पिता-पुत्रादि आत्मीय खजनोको मारना नहीं चाहता' ऐसा कहकर छत्तीसर्वे और सैंनीसर्वेमें दुर्योधनाटि खजनोके आततायी होनेपर भी उन्हें मारनेमें पापकी प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नताका अभाव बनलाया है, अइतीसर्वे तथा उन्चालीसर्वेमें कुळके नाश और मित्रद्रोहसे होनेवाले पापसे बचनेके लिये युद्ध न करना उचित बतलाकर चालीसर्वेसे चौवालीसर्वेतक कुळनाशसे उत्पन्न होनेवाले दोषोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। पैतालीसवे और छियालीसर्वेमें राज्य और सुखादिके लोमसे स्वजनोंको मारनेके लिये की हुई युद्धकी तैयारीको महान् पापका आरम्भ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुनने दुर्योधनादिके हारा अपने मारे जानेको श्रेष्ठ बन ग्रया है और अन्तके सैंतालीसवे इलोकमें युद्ध न करनेका निश्चय करके शोकनिमग्न अर्जुनके शक्तयागपूर्वक रथपर वैठ जानेकी बात कहकर सञ्जयने अध्यायकी समाप्ति की है।

सम्बन्ध—पाण्डवोंके राजसूययज्ञमें उनके महान् ऐश्वर्यको देखकर दुर्योघनके मनमें वडी भारी जलन पैदा हो गयी और उन्होंने शकुनि आदिकी सम्मतिसे जुआ खेलनेके लिये युधिष्ठिरको वुलाया और छलसे उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अन्तमें यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि पाँचों भाई द्रीपदी-सिहत बारह वर्ष वनमे रहें और एक साल छिपकर रहें; इस प्रकार तेरह वर्षतक समस्त राज्यपर दुर्योघनका आधिपत्य रहे और पाण्डवोंके एक सालके अज्ञातवासका भेद न खुल जाय तो तेरह वर्षके बाद पाण्डवोंका राज्य उन्हें लौटा दिया जाय। इस निर्णयके अनुसार तेरह साल वितानेके वाद जब पाण्डवोंने अपना राज्य वापस माँगा तब दुर्योघनने साफ इन्कार कर दिया। उन्हें समझानेके लिये दुपदके ज्ञान और अवस्थामें वृद्ध पुरोहितको भेजा गया, परन्तु उन्होंने कोई वात नहीं मानी। तब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने लगी।

भगवान् श्रीकृष्णको रण-निमन्त्रण देनेके लिये हुर्योधन द्वारका पहुँचे, उसी दिन अर्जुन भी वहाँ पहुँच गये । दोनोंने जाकर देखा--भगवान् अपने भवनमें सो रहे है । उन्हें सोते देखकर दुर्योघन उनके सिरहाने एक मूल्यवान् आसनपर जा वैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोडकर नम्रताके साथ उनके चरणोंने सामने खड़े हो गये । जागते ही श्रीकृष्णने अपने सामने अर्जुनको देखा और फिर पीछेकी ओर मुडकर देखनेपर सिरहानेकी ओर चेठे हुए दुर्योधन देख पडे । भगवान् श्रीकृष्णने दोनोंका स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण पृछा । तय दुर्योधनने कहा---'मुझमें और अर्जुनमें आपका एक-सा ही ग्रेम है और हम दोनों ही आपके सम्बन्धी हैं; परन्तु आपके पास पहले मैं आया हूं, सज्जनोंका नियम है कि वै पहले आनेवालेकी सहायता किया करते हैं। सारे भूमण्डलमें आज आप ही सच सज्जनोंमें श्रेष्ठ और सम्माननीय है, इसलिये आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिये।' भगवान्ने कहा -- 'निःसन्देह, आप पहले आये हैं; परन्तु मैने पहले अर्जुनको ही देखा है। इसलिये मैं दोनोंकी सहायता करूँगा। परन्तु गाम्नानुसार वालकोंकी इच्छा पहल पूरी की जाती है, इसलिये पहले अर्जुनकी इच्छा ही पूरी करनी चाहिये। में दो प्रकारसे सहायता करूँगा । एक ओर मेरी अत्यन्त वलगालिनी नारायणी-सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं, युद्ध न करनेका गुग करके, अकेला रहूँगा; मैं शस्त्रका प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन । धर्मीनुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिये; अतएव दोनोंमॅसे जिसे पसंद करो मॉग लो।' इसपर अर्जुनने शत्रुनागन नारायण भगवान् श्रीक्वणको मॉग लिया। तव दुर्योधनने उनकी नारायणी-सेना मॉग ली और उसे लेकर वे वडी प्रसन्नताके तान हस्तिनापुरको लौट गये।

इसके वाद भगवान्ने अर्जुनसे प्छा—अर्जुन ! जब मै युद्ध ही नहीं करूँगा, तब तुमने क्या समझ-कर नारायणी-सेनाको छोड दिया और मुझको स्वीकार किया ? अर्जुनने कहा—'भगवन् ! आप अकेले ही सबका नाश करनेमें समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता ? इसके सिवा बहुत दिनोंसे मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी वनें, अब इस महायुद्धमें मेरी उस इच्छाको आप अवश्य पूर्ण कीजिये।' भक्तवत्सल भगवान्ने अर्जुनके इच्छानुसार उसके रथके घोडे हॉकनेका काम स्वीकार किया। इसी प्रसङ्गके अनुसार भगवान् श्रीकृण्ण अर्जुनके सारथी वने और युद्धारम्भके समय कुरुक्षेत्रमें उन्हें गीताका दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु,

दुर्योधन और अर्जुनके द्वारकासे वापस लौट आनेपर जिस समय दोनों ओरकी सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान् श्रीकृष्णने स्वय हस्तिनापुर जाकर हर तरहसे दुर्योधनको समझानेकी चेष्टा की, परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया—'मेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँतक कि सूईकी नोकभर भी जमीन मैं पाण्डवोंको नहीं दूँगा।' ( महा० उद्योग० १२७। २२ से २५)। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करनेके लिये माता कुन्तीकी आज्ञा और भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे पाण्डवोंने धर्म समझकर युद्धके लिये निश्चय कर लिया।

जब दोनों ओरसे युद्धकी पूरी तैयारी हो गयी, तब भगवान् वेदव्यासजीने घृतराष्ट्रके समीप जाकर उनसे कहा—'यदि तुम घोर समाम देखना चाहो तो मै तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ।' इसपर घृतराष्ट्रने कहा—'वहार्षिश्रेष्ठ! मैं कुलके इस हत्याकाण्डको अपनी ऑखोंसे देखना तो नही चाहता, परन्तु युद्धका सारा वृत्तान्त भलीभाँति सुनना चाहता हूँ।' तब महर्षि वेदव्यासजीने सञ्जयको दिव्य दृष्टि प्रदान करके घृतराष्ट्रसे कहा—'ये सञ्जय तुम्हें युद्धका सब वृत्तान्त सुनावेंगे। युद्धकी समस्त घटनाविलयोंको ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछेसे, दिनमें या रातमें, गुप्त या प्रकट, क्रियारूपमें परिणत या केवल मनमें आयी हुई, ऐसी कोई वात न होगी जो इनसे तिनक्ष भी छिपी रह सकेंगी। ये सब वातोंको ज्यों-की-त्यां जान लेंगे। इनके शरीरसे न तो कोई शस्त्र छू जायगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी।'

'यह 'होनी' है, अवस्य होगी; इस सर्वनाशको कोई भी रोक नहीं सकेगा । अन्तमें धर्मकी जय होगी।' महिष वेदव्यासजीके चले जानेके बाद घृतराष्ट्रके पूछनेपर सक्षय उन्हें पृथ्वीके विभिन्न द्वीपोंका वृत्तान्त सुनाते रहे, उसीमें उन्होंने भारतवर्षका भी वर्णन किया । तदनन्तर जब कौरव-पाण्डवोंका युद्ध आरम्भ हो गया और लगातार दस दिनोंतक युद्ध होनेपर पितामह भीष्म रणभूमिमें रथसे गिरा दिये गये, तब सक्षयने धृतराष्ट्रके पास आकर उन्हें अकस्मात् भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनाया ( महा० भीष्म० १३)। उसे सुनकर धृतराष्ट्रको वडा ही दुःख हुआ और युद्धकी सारी वातें विस्तारपूर्वक सुनानेके लिये उन्होंने सक्ष्यसे कहा। तब सक्षयने दोनों ओरकी सेनाओंकी व्यूह-रचना आदिका विस्तृत वर्णन किया। इसके वाद धृतराष्ट्रने विशेष विस्तारके साथ आरम्भसे अवतककी पूरी घटनाएँ जाननेके लिये सक्षयसे प्रश्न किया। यहींसे श्रीमद्भगवद्गीताका पहला अध्याय आरम्भ होता है। महाभारत, भीष्मपर्वमें यह पचीसवाँ अध्याय है। इसके आरम्भमें धृतराष्ट्र सक्ष्यसे प्रश्न करते हैं—

#### धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय॥१॥ धृतराष्ट्र बोले—हे सञ्जय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १॥

प्रश्न-कुरुक्षेत्र किस स्थानका नाम है और उसे धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—महाभारत, वनपर्वके तिरासीवें अन्यायमें और शल्यपर्वके तिरपनवें अध्यायमें कुरुक्षेत्रके माहात्म्यका विशेष वर्णन मिलता है, वहाँ इसे सरखती नदीके दक्षिण-भाग और दपद्वती नदीके उत्तरभागके मध्यमें बतलाया है । कहते हैं कि इसकी लम्बाई-चौडाई पॉच-पाँच योजन थी । यह स्थान अवालेसे दक्षिण और दिल्लीसे उत्तरकी ओर है । इस समय भी कुरुक्षेत्रनामक स्थान वहीं है । इसका एक नाम समन्तपञ्चक भी है । शतपथन्नाह्मणादि शास्त्रोंमे कहा है कि यहाँ अग्नि, इन्द्र, न्नह्मा आदि देवताओने तप किया था, राजा कुरुने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरनेवालोंको उत्तम गति प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं; जिनके कारण उसे धर्मक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र कहा जाता है ।

प्रश्न—धृतराष्ट्रने 'मामका:' पटका प्रयोग किनके छिये किया है और 'पाण्डवा.' का किनके छिये ! और उनके साथ 'समनेता:' और 'युयुत्सव:' त्रिशेषण छगाकर जो 'किम् अकुर्वत' कहा है, उसका क्या तार्प्य है !

सम्बन्ध-धृतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्जय कहते है-

सञ्जय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्॥२॥

सञ्जय वोले—उस समय राजा दुर्योधनने न्यूहरचनायुक्त पाण्डवोक्ती सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥

प्रश्न—दुर्योधनको 'राजा' कहनेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर—सञ्जयके द्वारा दुर्योधनको 'राजा' कहे जाने-में कई भाव हो सकते हैं—

( क ) दुर्योधन बडे वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासनका समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। उत्तर—'मामकाः' पदका प्रयोग धृतराष्ट्रने निज पक्षके समस्त योद्धाओं सिहत अपने दुर्योधनादि एक सौ एक पुत्रोंके लिये किया है और 'पाण्डवाः' पदका युधिष्ठिर-पक्षके सब योद्धाओ सिहत युधिष्ठिरादि पॉचों भाइयोंके लिये । 'समवेता ' और 'युयुत्सवः' विशेषण देकर और 'किम् अकुर्वत' कहकर धृतराष्ट्रने गत दस दिनोके भीपण युद्धका पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्धके लिये एकत्रित इन सब लोगोंने युद्धका प्रारम्भ कैसे किया ! कौन किससे कैसे भिड़े ' और किसके द्वारा कौन, किस प्रकार और कब मारे गये ! आदि ।

भीप्मिपितामहके गिरनेतक भीपण युद्धका समाचार घृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसिलिये उनके प्रश्नका यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हे अभी युद्धकी कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्मक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोकी चुद्धि सुधर गयी और उन्होंने पाण्डवोका खत्व देकर युद्ध नहीं किया ? अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्मक्षेत्रके प्रभावसे प्रभावित होकर युद्धसे निवृत्त हो गये ? या अवतक दोनो सेनाएँ खडी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ ! इत्यादि ।

(ख) संत सभीको भादर दिया करते हैं भौर सञ्जय सत-खमान थे।

(गॅ) पुत्रके प्रति आदरसूचक विशेषणका प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्रको प्रसन्तता होगी ।

प्रश्न-व्यूह्रचनायुक्त पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास गया, इसका क्या भाव है 🎉

उत्तर-भाव यह है कि पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना इतने विचित्र ढगसे की गयी थी कि उसको देखकर दुर्योधन चिकत हो गये और अधीर होकर खय उसकी सूचना देनेके लिये द्रोणाचार्यके पास दौडे गये | उन्होंने सोचा कि पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना देख-सुनकर धनुर्वेदके महान् आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेनाकी और भी विचित्ररूपसे व्यूहरचना करनेके लिये पितामहको परामर्श देंगे ।

प्रश्न-दुर्योधन राजा होकर खय सेनापतिके पास क्यों गये १ उन्हींको अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी ?

उत्तर-यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापित थे, परन्तु

महतीं पाण्डु पुत्रा**णा**माचार्य व्यूढां द्वपद्युत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ ३॥

हे आचार्य ! आपके वुद्धिमान शिष्य द्रुपद्पुत्र धृष्टबुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पा॰डुपुत्रींकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३॥

प्रश्न-धृष्टद्युम्न द्रुपदका पुत्र है, आपका शिप्य है और बुद्धिमान् है-दुर्योधनने ऐसा किस अभिप्रायसे कहा ।

उत्तर-दुर्योधन बडे चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टचुम्नके प्रति प्रतिहिंसा तथा पाण्डवोंके प्रति द्वोणाचार्यकी बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेषित करनेके लिये दुर्योधनने वृष्टद्युमको द्रुपदपुत्र और 'आपका बुद्धिमान् शिष्य' कहा। इन शब्दोंके द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिये, द्रुपदने आपके साथ पहले बुरा वर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करनेके उद्देश्यसे ही यज्ञ करके घृष्टचुमको पुत्ररूपसे प्राप्त किया था। धृष्टयुम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारनेके लिये पैटा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त कर ली । फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिये कि उसने आपलोगोको छकानेके लिये कैसी सुन्दर न्यूहरचना की है। ऐसे

कौरव-सेनामें गुरु द्रोणाचार्यका स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्वका था। सेनामें जिन प्रमुख योद्धाओकी जहाँ नियक्ति होती है, यदि वे वहाँसे हट जाते हैं तो सैनिक-व्यवस्थामें बडी गडवडी मच जाती है । इसिलये द्रोणाचार्यको अपने स्थानसे न हटावर दुर्योधनने ही उनके पास जाना उचित समझा । इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होनेके साथ ही गुरु होनेके कारण आदरके पात्र थे, तथा दुर्योधनको उनसे अपना स्तार्थ सिद्ध करना था, इसिल्ये भी उ हें सम्मान देकर उनका प्रियपात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पारमार्थिक दृष्टिसे तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मानयुक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही, राजनीतिमें भी बुद्धिमान् पुरुप अपना काम निकालनेके लिये दूसरोंका आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियोंसे उनका नहीं जाना उचित ही याने सम्बन्ध-द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनने जो कुछ कहा, अव उसे बतलाते हैं---

> पुरुषको पाण्डवींने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिये कि आपका क्या कर्तव्य है।

> प्रश्न-कौरव-सेना ग्यारह अक्षौहणी थी और पाण्डव-सेना केवल सात ही अक्षौहिणी थी, फिर दुर्योघनने उसको वही भारी (महती) क्यों कहा और उसे देखनेके लिये आचार्यसे वर्यो अनुरोध किया ?

> उत्तर-सख्यामें कम होनेपर भी वक्रव्यूहके कारण पाण्डव-सेना बहुत बड़ी माळ्म होती थी, दूसरे यह बात भी है कि सख्यामें अपेक्षाकृत खल्प होनेपर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है, वह सेना विशेष शक्ति-शालिनी समझी जाती है। इसीलिये दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस न्यूहाकार खडी की हुई सुन्यवस्थित महती सेनाको देग्बिये और ऐसा उपाय सोचिये जिससे हमन्रोग विजयी हों।

सम्बन्ध-पाण्डव-सेनाक्री व्यूहरचना दिखलाकर अव दुर्योधन तीन श्लोकोद्वारा पाण्डव-सेनाके प्रमुख महारथियोंके नाम वतलाते हैं---

> महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । श्रा युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ काशिराजश्र वीर्यवान् । **धृष्टकेतु**३चेकितानः पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैन्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विकान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयारच सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

इस्र सेनामें बड़े-बड़े घतुर्योवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शूरवीर सात्यिक और विराद तथा महारथी राजा दृपदः धृपकेतु और चेकितान तथा वलवान काशिराजः पुरुजित्, कुन्निभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ट शैब्यः पराक्रमी युधामन्यु तथा वलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीके पाँचो पुत्र-ये सभी महारथी हैं ॥ ४-५-६॥

उत्तर—'अत्र' प्रयुक्त है।

प्रश्न-'युधि' पदका अन्वय 'अत्र'के साथ न करके 'भीमार्जुनसमाः' के साथ क्यो किया गया ?

उत्तर-'युधि' पद यहाँ 'अत्र'का विशेष्य नहीं वन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरम्भ ही नहीं हुआ था । इसके अनिरिक्त उसके पहले पाण्डव-सेनाका वर्णन होनेके कारण 'अत्र' पट खमावसे ही उसका वाचक हो जाता है, इसीलिये उसके साथ किसी विशेष्यकी षावस्यकता भी नहीं है । 'भीमार्जुनसमाः' के साथ 'युधि' पदका अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारिथयोक नाम लिये गये हैं, वे पराक्रम और युद्धविद्यामें भीम और अर्जुनकी ही समता रखते है ।

प्रश्न-युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्, कुन्तिभोज, शैव्य, युधामन्य और वत्तमौजा कौन थे ?

उत्तर-अर्जुनके शिष्य सात्यिकका ही दूसरा नाम युगुधान था ( महा० उद्योग० ८१ । ५-८ )।

प्रश्न-'अत्र' पदका यहाँ किस अर्थमें प्रयोग हुआ है रे ये यादववंशीय राजा शिनिके पुत्र थे ( महा० पद यहाँ पाण्डव-सेनाके अर्थमें द्रोण० १४४ । १७-१९ ) । ये भगत्रान् श्रीकृष्णके परम अनुगत थे और वडे ही वलवान् एवं अतिरथी थे। ये महाभारतपुद्धमे न मरकर यादवीके पारस्परिक युद्धमें मारे गये थे । युयुधाननामक एक दूसरे यादव-वशीय योद्धा भी थे ( महा० उद्योग० १५२ । ६ )।

> विराट मत्स्यदेशके धार्मिक राजा थे। पाण्डवोने एक वर्ष इन्होंके यहाँ अज्ञातवास किया या। इनकी पुत्री उत्तराका विवाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ हुआ था । ये महाभारतयुद्धमें उत्तर, श्वेत और शंख-नामक तीनों पुत्रोसहित मारे गये।

ट्रपद पाञ्चालदेशके राजा पृपत्के पुत्र थे। राजा पृपत् और भरद्वाज मुनिमें परस्पर मैत्री थी, द्रुपद भी बालक-अवस्थामें भरद्वाज मुनिके आश्रममें रहे थे। इसमे भरद्वाजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी मित्रता हो गयी थी । पूपत्के प्रहोक्तगमनके पश्चात् द्रुपद् राजा हुए, तव एक दिन द्रोणने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा । द्रपदको यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मनमें क्षुन्य होकर चले आये। द्रोणने कौरवीं

और पाण्डवोंको अस्त्रविद्याको शिक्षा देकर गुरुदक्षिणामें अर्जुनके द्वारा द्रुपदको पराजित कराकर अपने अपमानका बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया । द्रुपदने रूपरसे द्रोणसे प्रीति कर ली, परन्तु उनके मनमें क्षोभ बना रहा । उन्होंने द्रोणको मारनेवाले पुत्रके लिये याज और उपयाजनामक ऋषियोंके द्वारा यज्ञ करवाया । उसी यज्ञकी वेदीसे घृष्टचुम्न तथा कृष्णाका प्राकट्य हुआ । यही कृष्णा द्रीपदी या याज्ञसेनीके नामसे प्रसिद्ध हुई और खयवरमें जीतकर पाण्डवोंने उसके साथ निवाह किया । राजा द्रुपद बडे ही शूरवीर और महारथी थे । महाभारत-युद्धमें द्रोणके हाथसे इनकी मृत्यु हुई (महा इरोण ० १ ८६)।

घृष्टकेतु चेदिदेशके राजा शिशुपालके पुत्र थे। ये महामारतयुद्धमें द्रोणके हाथसे मारे गये थे (महा० द्रोण० १२५)।

चेकितान चृष्णिवंशीय यादव (महा० भीष्म० ८४। २०), महारथी योद्धा और बढे शुरवीर थे। पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनापितयोंमेंसे एक थे (महा० उद्योग० १५१)। ये महाभारतयुद्धमें दुर्योधनके हाथसे मारे गये (महा० शल्य० १२)।

काशिराज काशीके राजा थे, ये बढे ही वीर और महारथी थे । इनके नामका ठीक पता नहीं लगता । (महा० उद्योग० १७१ में ) काशिराजका नाम सेनाविन्दु और कोधहन्ता बतलाया गया है । कर्णपर्व अध्याय छ में जहाँ काशिराजके मारे जानेका वर्णन है, वहाँ उनका नाम 'अभिभू' बतलाया गया है ।

पुरुजित् और कुन्तिमोज दोनो कुन्तीके माई थे और युधिष्ठिर आदिके मामा होते थे । ये दोनों ही महाभारतयुद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ( महा० कर्ण० ६ । २२, २३ )।

हौन्य धर्मराज युधिष्ठिरके अञ्चर थे, इनकी कन्या देविकासे युधिष्ठिरका विवाह हुआ था ( महा० आदि० ९५ )। ये मनुष्योंमें श्रेष्ठ, बडे बलवान् और वीर योद्धा थे। इसीलिये इन्हें 'नरपुङ्गव' कहा गया है।

युधामन्यु और उत्तमौजा—दोनों भाई पाञ्चालदेशीय राजकुमार थे ( महा० द्रोण० १३० )। पहले अर्जुनके रथके पहियेकी रक्षा करनेपर इन्हें नियुक्त किया गया था ( महा० भीष्म० १५।१९ )। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बलसम्पन्न वीर थे, इसीलिये इनके साथ क्रमश 'विकान्त' और 'वीर्यवान्'—दो विशेषण जोडे गये हैं। ये दोनों रातको सोते समय अश्वत्यामाके हाथसे मारे गये ( महा० सौतिक० ८ । ३४–३७ )।

प्रश्न-अभिमन्यु कौन थे र

उत्तर-अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रासे वित्राह किया था । उन्होंके गर्भसे अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे । मत्स्यदेशके राजा विराटकी कत्या उत्तरासे इनका विवाह हुआ था । इन्होंने अपने पिता अर्जुनसे और प्रद्युम्नसे अस्त्रशिक्षा प्राप्त की थी । ये असाधारण वीर थे । महाभारतयुद्धमें द्रोणाचार्यने एक दिन चक्रन्यूह-की ऐसी रचना की कि पाण्डव-पक्षके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, दुपद, घृष्टगुम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके, जयद्रथने सबको परास्त कर दिया । अर्जुन दूसरी ओर युद्धमें लगे थे । उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूहको भेद-कर उसमें घुस गये और असख्य वीरोंका सहार करके अपने असाधारण शौर्यका परिचय दिया । द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वस्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा—इन छ. महारथियोने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया; उस अवस्थामें भी इन्होंने अकेले ही वहुत-से वीरोका सहार किया । अन्तमें दु शासनके लडकेने इनके सिरपर गदाका बड़े जोरसे प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गयी ( महा ० द्रोण ० ४९)। राजा परीक्षित् इन्हींके पुत्र थे।

पश्च-द्रीपदीके पाँच पुत्र कौन-कौन थे ?

उत्तर-प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, रातानीक और श्रुतसेन-ये पाँचों क्रमश. युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नक्तल और सहदेवके औरस और द्रौपदीके गर्भसे उत्पन हुए थे (महा० आदि० २२१। ८०-८४)। इनको रात्रिके समय अश्वत्यामाने मार डाला था (महा० सौरिक० ८)।

प्रश्न-'सर्वे एव महारथा.' इस कथनका क्या भाव है ध उत्तर-शास्त्र और शस्त्रविद्यामें अत्यन्त निपुण उस असावारण वीरको महारथी कहते हैं, जो अकेला ही दस हजार धनुर्धारी योद्धाओका युद्धमें संचालन करता हो ।

एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारय इति स्मृत ॥

दुर्योघनने यहाँ जिन योद्धाओंके नाम लिये हैं ये सभी महारथी हैं—इसी भावसे ऐसा कहा गया है। ( महा०

सम्बन्ध—पाण्डव-सेनाके प्रधान योद्धाओके नाम वतलाकर अव दुर्योधन आचार्य द्रोणसे अपनी सेनाके प्रधान योद्धाओंको जान लेनेके लिये अनुरोध करते हैं—

> अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ववीमि ते ॥ ७ ॥

भी समझ लेना चाहिये।

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझर्लाजिये। आपकी जानकारीके लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, उनको चतलाता हूँ ॥ ७ ॥

प्रश्न—'तु' पदका क्या अभिप्राय है ? और 'अस्म,कम्' के साथ इसका प्रशेग करके स्या भाव दिखळाया है ?

उत्तर—'तु' पद यहाँ भी' के अर्ध में है, इसका 'अस्माकम्' के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल गाण्डव-सेनामें ही नहीं, अपने पक्षमें भी बहुत-से महान् शूर्शर हैं।

प्रश्न—'िशिष्टा.' पद्से किनका लक्ष्य है 2 और 'निबोध' कियाका क्या भाव है 2 उत्तर—दुर्गेननने 'विशिष्टाः', पदका प्रयोग उनके लक्ष्यसे किया हैं, जो उनकी सेनामें सबसे बढकर वीर, धीर, बल्नान्, बुद्धिमान्, साहसी, पराक्रमी, तेजसी और शक्षविद्याविशारद पुरुप थे और 'निवोध' क्रिया-पदसे यह सूचित किया है कि अपनी सेनामें भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरोकी कभी नहीं है; मैं उनमेंसे कुछ चुने हुए वीरोंके नाम आपकी विशेष जानकारीके लिये बतलाता हूं, आप मुझसे सुनिये।

उद्योग ० १६९-१७२ में ) प्रायः इन सभी वीरोके पराक्रमका पृथक्-पृथक्रूपसे विस्तृत वर्णन पाया जाता

है । वहाँ भी इन्हें अतिरधी और महारधी बतलाया गया

है। इसके अतिरिक्त पाण्डवसेनामें और भी बहुत-से

महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाये गये है।

यहाँ 'सर्वें' पदसे दुर्योधनका कथन उन सबके लिये

सम्बन्ध—अव दो श्लोकॉमें दुर्योधन अपने पक्षके प्रधान वीरोंके नाम चतलाते हुए अन्यान्य वीरोंके सहित उनकी प्रशसा करते हैं—

> भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कुपश्च समितिस्रयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद्तिस्तथैव च॥८॥

आप-द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अभ्वत्थामाः विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा॥८॥

प्रश्न—द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधनने समस्त वीरोंमें सबसे पहले उन्हें 'आप' कहकर उनका नाम किस हेतुसे लिया !

उत्तर-द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाजके पुत्र थे। इन्होने

महर्षि अग्निवेश्यसे और श्रीपरशुराम नीसे रहस्यसमेत समस्त अख-राख प्राप्त किये थे । ये वेद-वेदाङ्गके ज्ञाता, महान् तपस्त्री, धनुर्वेद तथा राखाख-विद्याके अत्यन्त मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्धकलामे नितान्त निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। हहा। छ, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रोंका प्रयोग करना इन्हें भलीमॉति ज्ञात था। युद्धक्षेत्रमें जिस समय ये अपनी पूरी शक्तिसे मिड़ जाते थे, उस समय इन्हे कोई भी जीत नहीं सकता था । इनका निवाह महर्वि शरद्वान्की कत्या कृपीसे हुआ था । इन्हीसे अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे । राजा द्वपदके ये बाल्सला थे । एक समय इन्होंने द्रपदके पास जाकर उन्हें प्रियमित्र कहा, तब ऐश्वर्य-मदसे चूर द्रुपदने इनका अपमान करते हुए कहा-'मेरे-जैसे ऐश्वर्यसम्पन्न राजाके साथ तुम-सरीखे निर्धन, दरिव मनुष्यकी मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती । द्रुपदके इस तिरस्कारसे इन्हें बड़ी मर्भवेदना हुई और ये हस्तिनापुरमें आकर अपने साले कृपाचार्य-के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्मसे इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव-पाण्डवोंकी शिक्षाके लिये नियुक्त किया गया । शिक्षा समाप्त होनेपर गुरुदक्षिणाके रूपमें इन्होंने राजा द्रुपदको पकड़ लानेके लिये शिप्योंसे कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पालन कर सके और द्रुपदको रणक्षेत्रमें हराकर सचिवसहित पकड लाये । द्रोणने द्रुपदको विना मारे छोड दिया, परतु भागीरबीसे उत्तरभागका उनका राज्य ले लिया ! महामारत-युद्धमें इन्होंने पाँच दिनतक सेनापतिके पदपर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अन्तमें अपने पुत्र अश्वत्यामाकी मृत्युका भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शलालका परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवानुका ध्यान करने छगे । प्राणस्याग करनेपर इनके ज्योतिर्मय खरूपका ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश-मण्डल तेजराशिसे परिपूर्ण हो गया । इसी अवस्थामें भृष्टचुम्नने तीखी तलवारसे इनका सिर काट डाला ।

यहाँ दुर्योधनने इन्हें 'आप' कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिये गिनाया कि जिसमें ये खूत्र प्रसन्न हो जायँ और मेरे पक्षमें अधिक उत्साहसे युद्ध करें। शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके लिये भी सर्वप्रथम 'आप' कहकर इन्हे गिनाना युक्तिसङ्गत ही है।

प्रश्न-भीम कौन थे ।

उत्तर—भीप्म राजा शान्तनुके पुत्र थे । भागीरथी गङ्गाजीसे इनका जन्म हुआ था। ये 'द्यो' नामक नवम वसके अवतार थे(महा ० जान्ति ० ५ ० । २ ६)। इनका पहला नाम देववत था। इन्होंने सत्यवतीके साथ अपने पिताका विवाह करवानेके लिये सत्यवतीके पालनकर्ता पिनाके आज्ञानुसार, पूर्ण युवावस्थामें ही खय जीवनभर कभी विवाह न करनेकी तथा राज्यपदके त्यागकी भीपण प्रतिज्ञा कर ही थी, इसी भीवण प्रतिज्ञाके कारण इनका नाम भीष्म पड गया । पिताके सुखके लिये इन्होंने प्राय. मनुष्यमात्रके परम होमनीय स्त्री सुख और राज्य-मुखका सर्वथा त्याग कर दिया । इससे परम प्रसन्त होकर इनके पिता शान्ततुने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बालबहाचारी, अत्यन्त तेजस्वी, शख और शास्त्र दोनोंके पूर्ण पारदर्शा और अनुभवी, महान् ज्ञानी और महान् वीर तथा दढ़निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, बीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, सन्तोष, शान्ति, बल, तेज, न्याय-वियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, त्रिरति, ज्ञान, त्रिज्ञान, मातृ-पितृ-भक्ति और गुरुसेवन आदि प्राय. सभी सद्गुण पूर्णरूपसे विकसित थे। भगवान्की भक्तिसे तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूप और तत्व-को मलीमाँति जाननेवाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण-श्रद्धासम्भन और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत-युद्धमें इनकी समानता करनेवाला दूसराकोई भी वीर नहीं था। इन्होने दुर्योचनके सामने प्रतिज्ञा की थीकि मैं पाँचों पाण्डवों-को तो कभी नहीं मारूँगा, परन्तु प्रतिदिन दस हजार योद्धाओंको मारना रहूँगा ( महा ० उद्योग ० १ ५६। २ १ )। इन्होंने कौरवपक्षमें प्रधान सेनापतिके पदपर रहकर दस दिनीतक घोर यद किया । तदनन्तर शरशय्यापर पहे-पड़े सबको महान् ज्ञानका उपदेश देकर उत्तरायण भा जानेके बाद स्वेच्छासे देहत्याग किया ।

प्रश्न-कर्ण कौन थे <sup>2</sup> उत्तर-कर्ण कुन्तीके पुत्र थे, सूर्यदेवके प्रभावसे

कुन्तीकी कुमारी अवस्थामे ही इनका जन्म हो गया था । कुन्तोने इन्हें पेशेमें रखकर नदीमें डाल दिया था, परन्तु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और वहते-बहते वह पेटी हित्तिनापुर आ गयी । अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधाने इनका पालन-पोषण किया और ये उन्हींके पुत्र माने जाने लगे । कवच और कुण्डलरूपी धनके साथ ही इनका जन्म हुआ था, इससे अधिरथने इनका नाम 'वसुषेण' रक्खा था । इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुरामजीसे शस्त्रास्त्रविद्या सीखी थी, ये शास और शस दोनोंके ही वड़े पण्डित और अनुभवी थे । शक्षविद्या और युद्धकरुमें ये अर्जुनके समान थे । दुर्योधनने इन्हें अङ्गदेशका राजा वना दिया था। दुर्योधन-के साथ इनकी प्रगाढ मैत्री थी और ये तन-मनसे सदा उनके हितचिन्तनमें लगे रहते थे। यहाँतक कि माता कुन्ती और भगवान् श्रीकृष्णके समझानेपर भी इन्होने दुर्योवनको छोड्कर पाण्डवपक्षमें आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी, ये सदा सूर्यदेवकी उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी माँगता, ये सहर्प दे देते थे । एक दिन देवराज इन्द्रने अर्जुनके हितार्थ ब्राह्मणका वेश घरकर इनके शरीरके साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच-कुण्डलोको मॉग लिया। इन्होने बड़ी ही प्रसन्नताके साथ उसी क्षण कत्रच-कुण्डल उतार दिये । उसके बदलेमें इन्द्रने इन्हें एक वीरघातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी, कर्णने युद्धके समय उसीके द्वारा भीमसेनके वीर पत्र घटोत्कचका वध किया था। द्रोणाचार्य-के वाद महाभारत-युद्धमें दो दिनोतक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुनके हाथसे मारे गये थे ।

प्रश्न-कृपाचार्य कौन थे 2

उत्तर—ये गीतमवशीय महर्षि शरद्वान्के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्याके बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहिनका नाम कृपी था। महाराज शान्तनुने कृपा करके इन्हें पाला था, इसीसे इनका नाम कृप और इनकी बहिनका नाम कृपी हुआ। ये वेद-शास्त्रके इाता, धर्मात्मा तथा सद्गुगोसे सम्पन्न सदाचारी पुरुष है। द्रोणाचार्यसे पूर्व कौरव-पाण्डवोंको और यादवादिको धनुर्वेदकी शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरववशके नाश हो जानेपर भी ये जीवित रहे, इन्होंने परीक्षित्को अखविद्या सिखलायी। ये वडे ही वीर और विपक्षियोपर विजय प्राप्त करनेमें निपुण है। इसील्यिये इनके नामके साथ 'समितिक्षयः' विशेषण लगाया गया है।

प्रश्न-अश्वत्यामा कौन थे ?

उत्तर—अश्वत्यामा आचार्य द्रोणके पुत्र हैं। ये रास्त्रास्त्रविद्यामें अत्यन्त निपुण, युद्धकलामे प्रवीण, वड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होने भी अपने पिता द्रोणाचार्यसे ही युद्ध-त्रिद्या सीखी थी।

प्रश्न-विकर्ण कौन थे ?

उत्तर—धृतराष्ट्रके दुर्योधनादि सौ पुत्रोमेंसे ही एकका नाम विकर्ण था । ये वडे धर्मात्मा, वीर और महारथी थे । कौरवोंकी राजसभामें अत्याचारपीड़िता द्रौपदीने जिस समय सब लोगोसे पूछा कि भें हारी गयी या नहीं उस समय विदुरको छोड़कर शेप सभी सभासद् चुप हो रहे । एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभामें खडे होकर वडी तीव्र भापामें न्याय और धर्मके अनुकूल स्पष्ट कहा था कि 'द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर न दिया जाना वड़ा अन्याय है । मैं तो समझता हूं कि द्रौपदी हमलोगोके द्वारा जीती नहीं गयी है ।' ( महा० सभा० ६७ । १८—२५ )

प्रश्न-सौमदत्ति कौन थे ?

उत्तर—सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाको सौमदत्ति कहा करते थे। वे शान्तनुके वड़े भाई वाह्णीकके पौत्र थे। ये वडे ही धर्मात्मा, युद्धकलामें कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने वडी-वडी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किये थे। ये महाभारत-युद्धमें सात्यिकिके हाथसे मारे गये।

प्रश्न-'तथा' और 'एव'-इन टोनों अन्यय-पदोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इन दोनों अन्ययोंका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्यामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्यके समान ही संग्रामविजयी थे।

### अन्ये च बहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ ९॥

और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले बहुत-से शूग्वीर अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित और सब-के-सव युद्धमें चतुर हैं॥ ९॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है ।

उत्तर—इससे पूर्व शल्य, वाह्नीक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथादि महारिथयोंके नाम नहीं लिये गये हैं, इस श्लोकमें उन सबकी ओर सङ्केत करके दुर्योधन इससे यह मात्र दिखला रहे हैं कि अपने पक्षके जिन जिन शूरवीरोंके नाम मैंने बतलाये हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत-से योद्धा हैं, जो तलत्रार, गदा, तिश्रूल आदि हाथमें रक्खे जानेवाले शक्षोंसे और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोडे जानेवाले अस्त्रोंसे भलीभाँति सुसज्जित हैं तथा युद्धकलामें बडे कुशल महारथी हैं। एव ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिये अपने प्राण न्योछावर करनेको तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समिन्नये कि ये मरते दमतक मेरी विजयके लिये डटकर युद्ध करेंगे।

सम्बन्ध—अपने महारथी योद्धाओंकी प्रशसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओंकी तुलना करते हुए अपनी सेनाको पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं—

> अपर्याप्तं तदसाकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १०॥

भीष्मिपतामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन स्रोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १०॥

प्रश्न—दृर्योधनने अपनी सेनाको भीष्मिपतामहके द्वारा रक्षित और अपर्याप्त वतलाकर क्या भाव दिखलाया है र

उत्तर-इससे दुर्योधनने हेतुसहित अपनी सेनाका महत्त्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारिथयोसे परिपूर्ण है और परशुराम-सरीखे युद्धवीरको भी छका देनेवाले, भूमण्डलके अद्वितीय वीर भीष्मिपतामहके द्वारा सरिक्षत है। तथा सख्यामें भी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेनापर विजय प्राप्त करना किसीके लिये सम्भव नहीं है, वह सब प्रकारसे अपर्यात—आवश्यकतासे कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजे वहै। महाभारत, उद्योगपर्वके पचपनवें अध्यायमें जहाँ दुर्योधनने धृतराष्ट्रके सामने अपनी सेनाका वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय: इन्हों महारिथयोंके नाम लेकर और भीष्मद्वारा सरिक्षत वतलाकर उसका महत्त्व प्रकट किया है। और स्पष्ट शब्दोमें कहा है——

गुणहीन परेषाञ्च बहु पश्यामि भारत । गुणोदय बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ (महा० उद्योग० ५५ । ६७ )

'हे भरतवशी राजन्! मैं विपक्षियों की सेनाको अधि-काशमें गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेनाको बहुत गुणों से युक्त और परिणाममें गुणोका उदय करनेवाली मानता हूँ।' इसिल्ये मेरी हारका कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्मपर्वमें भी जहाँ दुर्योधनने द्रोणाचार्यके सामने फिरसे अपनी सेनाका वर्णन किया है, वहाँ गीताके उपर्युक्त श्लोक-को ज्यो-का-त्यों दोहराया है (महा० भीष्म० ५१। ६)। और उसके पहले श्लोकमें तो यहाँतक कहा है——

एकैकश समर्था हि यूय सर्वे महारथा: । पाण्डुपुत्रान् रणे हन्तु ससैन्यान् किसु सहता. ॥ ( भीष्म० ५१ । ५ )

'आप सब महारथी ऐसे हैं, जो रणमें अकेले ही पाण्डवों-को सेनासमेन मार डालनेमें समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका सहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है ?'

अतएव यहाँ 'अपर्यात' शब्दसे दुर्योघनने अपनी है । उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेनाके सरक्षक सेनाका महत्त्व ही प्रकट किया है। और उपर्युक्त यह स्रोक अपने पक्षके योद्धाओंको उत्साहित करनेके लिये ही कहा गया है; ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है।

ग्रश्न—पाण्डव-सेनाको भीमके द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-इससे दुर्योधनने उनकी न्यूनता सिद्ध की लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।

सम्बन्ध-इस प्रकार भीष्मद्वारा संरक्षित अपनी सेनाको अनेय वतलाकर, अब दुर्योघन सब ओरसे भीष्मकी रक्षा करनेके लिये द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियोंसे अनुरोध करते हैं---

> सर्वेष अयनेप यथाभागमवस्थिताः । च भीष्ममेवाभिरक्षन्त भवन्तः सर्व 信 || 22 || एव

इसिंखये सब मोर्चीपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसन्देह भीष्म-पितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें ॥ ११ ॥

प्रश्न-- इस स्त्रोकका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-पितामह भीष्म अपनी रक्षा करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, यह वात दुर्योवन भी जानते थे। परन्तु भीष्प-जीने पहले ही यह कह दिया था कि 'द्रपदपुत्र शिखण्डी पहले स्त्री था, पीछेसे पुरुप हुआ है, स्रीरूपमें जन्म होनेके कारण मै उसे अब भी स्त्री ही मानता हैं। स्नी-जातिपर वीर पुरुप शस्त्रप्रहार नहीं करते, इसलिये वह सामने आ जायगा तो मैं उसपर शस्त्रप्रहार नहीं कहरूँगा । इसीलिये सारी सेनाके एकत्र हो जानेपर दुर्योधनने पहले भी सब योदाओसहित दु:शासनको सावधान करते हुए विस्तारपूर्वक यह बात सनझायी थी (महा० भीष्म० १५ । १४--२० )। यहाँ भी उसी

भयकी सम्भावनासे दुर्योधन अपने पक्षके सभी प्रमुख महारिययोसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूहद्वार-मोर्चेपर नियुक्त हैं, सभी अपने-अपने स्थानपर दढ़ताके साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रक्खें जिससे किसी भी व्यहहारसे शिखण्डी अपनी सेनामें प्रविष्ट होकर भीष्मिपितामहके पास न पहुँच जाय । सामने आते ही, उमी समय, शिखण्डीको मार भगानेके लिये आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें । यदि आप लोग शिखण्डीसे भीष्मको वचा सके तो फिर हमें किसी प्रकारका भय नहीं है। अन्यान्य महारिययोको पराजिन करना तो भीष्मजीके लिये वड़ी आसान बात है।

मीष्म हैं, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक भीम है, जो शरीरसे बडा वलवान् होनेपर भी भीष्मकी तो तुलनामें

ही नहीं रक्खा जा सकता । कहाँ रणकला कुशल

शस्त्र-शास्त्रनिपुण, परम वुद्धिमान् भीप्भिपतामह और

कहाँ धनुर्विद्यामे अकुराल, मोटी बुद्धिका भीम ! इसलिये

उसकी सेना पर्यात — सीमित शक्तिवाली है, उसपर हम

सम्बन्ध—दुर्योधनके द्वारा अपने पक्षके महारथियोंकी विशेषरूपसे पितामह भीष्मकी प्रशंसा क्रिये जानेका वर्णन सनाकर अव सक्षय उसके वादकी घटनाओंका वर्णन करते हैं-

#### हर्ष पितामहः । संजनयन कृत्वृद्धः सिंहनादं विनचोच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

कौरवोंमें वृद्ध वड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच खरसे सिंहकी दहाड़के समान गरजकर शङ्ख बजाया॥ १२॥

सबसे बड़े थे, कौरबों और पाण्डबोंसे इनका एक-सा प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है 2 उत्तर—भीष्मिंपतामह कुरुकुलमें वाह्णीकको छोड़कर सम्बन्ध था और पितामहके नाते ये दोनोंके ही पूज्य

थे, इसीलिये सञ्जयने इनको कौरवोमें वृद्ध और पितामह कहा है । अवस्थामें बहुत वृद्ध होनेपर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे वीर युक्कोंसे भी बढ़कर थे, इसीसे इंन्हें 'प्रतापवान्' बतलाया है । ऐसे पितामह भीष्मने जब द्रोणाचार्यके पास खडे हुए दुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चिक्तत और चिन्तित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिन्ताको दबाकर योद्धाओंका उत्साह बढ़ानेके लिये अपनी सेनाकी प्रशसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारिययोंको मेरी रक्षा करनेके लिये अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामहने अपना प्रमाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापितकी हैसियतसे समस्त सेनामें युद्धारम्भकी घोषणा करनेके लिये सिंहके समान दहाड मारकर बड़े जोरसे शह्व बजाया।

विभिन्न सेनानायकोंके शह्व और मॉति-मॉतिके युद्धके

ततः शङ्खारच भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । सहसैवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३॥

इसके पश्चात् राङ्ख और नगारे तथा ढोळ, मृदद्ग और नर्रासंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द वड़ा भयद्गर हुआ ॥ १३ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है १

उत्तर—भीष्मिपितामहने जब सिंहकी तरह गरजकर बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजनेसे और शहु वजाकर युद्धारम्भकी घोषणा कर दी, तब सब इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेनामें सब ओरसे शब्दसे गूँज उठा।

सम्बन्ध—धृतराष्ट्रने पूछा था कि युद्धके लिये एकत्र होनेके वाद मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया, इसके उत्तरमें सक्षयने अवतक धृतराष्ट्रके पक्षवालोंकी बात सुनायी; अब पाण्डवोंने क्या किया, उसे पॉच श्लोकोंमें बतलाते हैं—

इसके अनन्तर सफेद घोड़ोसे युक्त उत्तम रयमें वैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलौकिक शङ्ख वजाये ॥ १४ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है र

उत्तर—अर्जुनका रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोनेसे मँडा हुआ बडा ही तेजोमय, अत्यन्त प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुन्दर था। उसपर अनेकों पताकाएँ फहरा रही थीं, पताकाओं में घुँघुरू लगे थे। बड़े ही दढ़ और विशाल पहिये थे। ऊँची ध्वजा बिजली-सी चमक रही थी, उसमें चन्द्रमा और तारों के चिह्न थे; और उसपर श्रीहनुमान्जी विराजमान थे। ध्वजाके सम्बन्धमें सख्यने दुर्योधनको बतलाया था कि ध्वह तिरछे और ऊपर सब ओर एक योजनतक फहराया करती है। जैसे आकाशमें इन्द्रधनुप अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगोंका दीखता है, वैसे ही उस ध्वजामें रग दीख पड़ते हैं।

इतनी विशाल और फैली हुई होनेपर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्वाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं पाते। वार बड़े झुन्दर, झुसज्जित, झुरक्षित, बलवान् और तेजीसे चलनेवाले सफेद दिन्य घोड़े उस रथमें जुते हुए थे। ये चित्ररथ गन्धर्वके दिये हुए सौ दिन्य घोडों मेंसे थे। इनमेंसे कितने भी क्यों न मारे जाय, ये सख्यामें सौ-के-सौ बने रहते थे। कम न होते थे। और ये पृथ्वीमें खर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथके लिये भी थी (महा ० उद्योग ० ५६)। खाण्डव-वन-दाहके समय अप्रिदेवने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुनको दिया था (महा ० आदि ० २२५)। ऐसे महान् रथपर विराजित भगवान् श्री-

कृष्ण और वीरवर अर्जुनने जब भीष्मिपतामहसहित कौरव-सेनाके द्वारा बजाये हुए शङ्को और अन्यान्य रणवाद्योंकी ध्वनि सुनी, तब इन्होने भी युद्धारम्भकी घोपणा करनेके

िच्ये अपने-अपने शङ्ख बजाये । भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके ये शङ्ख साधारण नहीं थे, अत्यन्त विलक्षण, तेजो-मय और अलैंकिक थे। इसीसे इनको दिन्य बतलाया गया है।

# पाञ्चजन्यं हृषीकेशो पौण्डूं दृध्मी महाशङ्खं

देवदत्तं धनञ्जयः।

पौण्डूं दृध्मी महाशङ्कं भीमकर्मी वृकोदरः॥ १५॥

श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्यनामक, अर्जुनने देवदत्तनामक और भयानक कर्मवाले भीमसेवने पौण्डूनामक महाराह्य बजाया ॥ १५ ॥

प्रेश-भगवान् के 'हृषीकेश' नामका क्या भाव है ! और उनको 'पाञ्चजन्य' राङ्क किससे मिला था !

उत्तर-'हषीक' इन्द्रियोंका नाम है, उनके खामीको 'ह्यीकेश' कहते हैं;\* तथा हर्प, छुख और छुखमय ऐश्वर्यके निधानको 'हपीकेश' कहते हैं। † भगवान् इन्द्रियोंके अधीश्वर भी हैं और हर्ष, छुख और परमैश्वर्यके निधान भी, इसीलिये उनका एक नाम 'ह्यीकेश' है। पञ्चजननामक शङ्खरूपधारी एक दैत्यको मारकर भगवान्ने उसे शङ्खरूपसे खीकार किया था। इससे उस शङ्खका नाम 'पाञ्चजन्य' हो गया (हरिवश २। ३३। १७)।

प्रश्न-अर्जुनका 'धनक्षय' नाम क्यों पड़ा और उन्हें 'देवदत्त' शङ्क कहाँसे प्राप्त हुआ !

उत्तर—राजस्ययज्ञके समय अर्जुन बहुत-से राजाओंको जीतकर अपार धन लाये थे, इस कारण उनका एक नाम 'धनञ्जय' हो गया और 'देवउत्त' नामक शह्व इनको

नित्रातकत्रचादि दैत्योंके साथ युद्ध करनेके समय, इन्ह्रने दिया था (महा० वन० १७४। ५)। इस शह्वका शब्द इतना भयद्भर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओकी सेना दहल जाती थी।

प्रश्न—भीमसेनके 'भीमकर्मा' और 'वृकोदर' नाम कैसे पड़े एवं उनके पौण्ड्नामक शह्नको महाशह्व क्यो बतलाया गया <sup>2</sup>

उत्तर—भीमसेन बडे भारी वलवान् थे, उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने-सुननेवाले लोगोंके मनोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिये ये 'भीमकर्मा' कहलाने लगे । इनके भोजनका परिभाण बहुत अधिक होता था और उसे पचानेकी भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिये इन्हे 'वृक्तोदर' कहते थे । इनका शह्व बहुत वहे आकारका था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिये उसे 'महाशह्व' कहा गया है ।

अनन्तविजयं राजा

नकुरुः . सहदेवश्च

कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।

सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजयनामक और नकुछ तथा सहदेवने सुघोष और मणिपुष्पक-नामक शङ्ख वजाये ॥ १६ ॥

प्रश्न-युधिष्ठिरको 'कुन्तीपुत्र' और 'राजा' कहनेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर—महाराज पाण्डुके पॉच पुत्रोमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुन्तीसे उत्पन्न हुए थे और

<sup>#</sup> हृषीकाणीन्द्रयाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान् । हृषीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव ॥ ( हरिवश २७९ । ४६ ) विष्णो । हृषीक इन्द्रियोंको कहते हैं । आप उनके ईश ( स्वामी ) हैं, अतः केशव ! आप देवताओंमें 'हृषीकेश' नामसे विख्यात हैं ।

<sup>†</sup> हर्षात् सुखात् सुखैश्वर्याद्भृषीकेशत्वमश्तुते । ( महा० उद्योग० ०० । ९ ) हर्ष ( हृषी ), सुख ( क ), सुखमय ऐश्वर्य ( ईश्व ) के कारण श्रीकृष्ण हृषीकेश-पदवीको प्राप्त हुए हैं ।

नकुल तथा सहदेव माद्रीसे । इस इलोकमे नकुल और सहदेवको भी नाम आये हैं, युधिष्ठिर और नकुल-सहदेवको माताएँ भिन्न-भिन्न थीं, इसी बातको जनानेके लिये युधिष्ठिरको 'कुन्तीपुत्र' कहा गया है। तथा इस समय राज्यश्रव्र होनेपर भी युधिष्ठिरने

पहले राजसूयवज्ञमें सब राजाओंपर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्यकी स्थापना की थी, सञ्जयको विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होगे और इस समय भी उनके शरीरमें समस्त राजचिह्न वर्तमान हैं, इसलिये उनको 'राजा' कहा गया है।

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। घृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः॥१७॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्द्रभः पृथक्पृथक्॥१८॥

श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराद और अजेय सात्यिक, राजा द्रुपद एवं द्रीपदीके पाँचों पुत्र और वड़ी भुजावाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु—इन सभीने, हे राजन् ! सब ओरसे बलग-बलग शङ्क बजाये ॥ १७-१८ ॥

प्रश्न—काशिराज, घृष्टगुम्न, विराटं, सात्यिक, द्रुपद तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र और अभिमन्युका तो परिचय पहले प्रासिद्गक रूपमें मिल चुका है। शिखण्डी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी <sup>2</sup>

उत्तर-शिखण्डी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रपदके पुत्र थे । शिखण्डी बहे थे, धृष्टद्युम्न छोटे । पहले जुब राजा द्रुपदके कोई सन्तान नहीं थी, तब उन्होंने सन्तानके लिये आशुतोष भगवान् राह्मरकी उपासना की थी । भगवान् शिवजीके प्रसन्न होनेपर राजाने उनसे सन्तानकी याचना की, तत्र शिवजीने कहा--- 'तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी।' राजा दुपद बोले-- भगवन् ! मैं कत्या नहीं चाहता, मुझे तो पत्र चाहिये। इसपर शिवजीने कहा-- 'वह कन्या ही आगे चळकर पुत्रह्रपमें परिणत हो जायगी।' इस वरदानके फलखरूप राजा द्रुपदके घर कन्या उत्पन्न हुई । राजाको भगवान् शिवके वचनोंपर पूरा विश्वास था, इसलिये उन्होंने उसे पुत्रके रूपमें प्रसिद्ध किया। रानीने भी कन्याको सबसे छिपाकर असळी वात किसीपर प्रकट नहीं होने दी। उस कत्याका नाम भी मर्रोका-सा 'शिखण्डी' रक्खा और उसे राजकुमारोंकी-सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वक विद्याप्ययन

दशार्णदेशके राजा हिरण्यवर्माकी कराया । समयपर कन्यासे उसका विवाह भी हो गया । हिरण्यवर्माकी कन्या जब सम्ररालमें आयी तब उसे पता चला कि शिखण्डी पुरुष नहीं है, स्त्री है, तब वह वहुत दु.खित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियोंद्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्माको कहला भेजा । राजा हिरण्यवर्माको द्रुपद्पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद्पर आक्रमण करके उन्हें मारनेका निश्चय कर लिया। इस सवादको पाकर राजा द्रुपद युद्धसे बचनेके लिये देवाराधन करने लगे । इधर पुरुषवेषधारी उस कत्याको अपने कारण पितापर इतनी भयानक विपत्ति आयी देखकर वडा दु.ख हुआ और वह प्राण-स्यागका निश्चय करके चुपचाप घरसे निकल गयी । वनमें उसकी स्थूणाकर्ण-नामक एक ऐश्वर्यवान् यक्षसे भेट हुई। यक्षने दया करके कुछ दिनोंके छिये उसे अपना पुरुषत्व देकर बढलेमें उसका खीत्व ले लिया । इस प्रकार शिखण्डी स्त्रीसे पुरुष हो गया और अपने घरपर आकर माता-पिताको आश्वासन दिया और श्वरार हिरण्यवर्माको अपने पुरुषत्वकी परीक्षा देकर उन्हें शान्त कर दिया । पीछेसे कुबेरके शापसे स्थूणाकर्ण जीवनभर स्त्री रह गये, इससे शिखण्डीको पुरुषत्व लौटाना नहीं पडा और वे पुरुप वने रहे । भीष्मिपतामहको यह इतिहास माञ्चम था, इसीसे वे उनपर शस्त्र-प्रहार नहीं करते थे। हैं कि श्रीकृष्ण, पॉचों पाण्डव और काशिराज आदि ये शिखण्डी भी वढे शूरवीर, महारथी योद्धा थे । इन्हींको प्रधान योद्धाओंके—जिनके नाम लिये गये हैं— आगे करके अर्जुनने पितामह भीष्मको मारा था।

प्रश्न-इन सभीने अलग-अलग राङ्क वजारे, इस कथनमें भी कोई खास बात है ?

उत्तर-'सर्वेश:' शब्दके द्वारा सञ्जय यह दिखळाते अतिरिक्त पाण्डवसेनामें जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर थे, सभीने अपने-अपने शह्व बजाये। यही खास बात है।

सम्बन्ध-भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके पश्चात् पाण्डवसेनाके अन्यान्य सूरवीरोंद्वारा सव ओर शङ्ख बजाये जानेकी बात कहकर अब उस शङ्खाध्वनिका क्या परिणाम हुआ ? उसे सञ्जय बतलाते हैं—

> घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभरच पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्॥ १९॥

और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए धार्तराष्ट्रोंके यानी आपके पक्षवालोंके हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९॥

प्रश्न-इस स्रोक्का क्या भाव है !

साथ बजे, तव उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊँची दुर्योधनाढि धृतराष्ट्रपत्रोके और उनके पक्षवाले अन्य व्याप्त हो गयी । इस प्रकार सब ओर उस घोर ध्वनिके इस प्रकार पीडित हो गये मानो उनको चीर डाटा गया हो ।

फैलनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिच्चिन उत्पन्न हो गयी, जिससे उत्तर-पाण्डवसेनामें जब समस्त वीरोके शह्व एक ही पृथ्वी और आकाश गूँजने लगे। उस व्वनिको सुनते ही और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे योद्धाओं के हृदयों महान् भय उत्पन्न हो गया, उनके कलेजे

सम्बन्ध-पाण्डवोंकी शङ्खध्वनिसे कौरव-वीरोंके व्यथित होनेका वर्णन करके अब चार श्लोकोंमें भगवान् श्रीकृष्णके प्रति कहे हुए अर्जुनके उत्साहपूर्ण वचनोंका वर्णन किया जाता है---

> व्यवस्थितान्ह<u>ट्</u>टा घातराष्ट्रान् कपिध्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ वाक्यमिद्माह महीपते। हृषीकेशं तदा अर्जुन उवाच

> सेनयोरुभयोर्सध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥

हे राजद ! इसके बाद किपच्वज अर्जुनने मोर्चा बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको देखकर उस शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर हवीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा है अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥

प्रश्न-अर्जुनको कपिष्ट्रज क्यों कहा गया ? चुके थे ( महा० वन० १५१ । १७-१८ ), इसलिये याद दिलानेके लिये सञ्जयने अर्जुनके लिये 'किंपिघ्वज' वे अर्जुनके रथकी विशाल ध्वजापर विराजित रहते थे विशेषणका प्रयोग किया है।

और युद्धमें समय-समयपर बडे जोरसे गरजा करते थे उत्तर-महावीर हनुमान्जी भीमसेनको वचन दे ( महा० भीष्म० ५२ । १८ ) । यही बात घृतराष्ट्रको

प्रश्न-अर्जुनने मोर्चा बॉधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको देखकर शल चलनेकी तैयारीके समय धनुप उठा लिया, इस कथनका स्पष्टीकरण की जिये ?

उत्तर-अर्जुनने जब यह देखा कि दूर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्षके समस्त योद्धाओसहित युद्धके लिये सज-धजकर खंडे हैं और शखप्रहारके लिये विल्कुल तैयार हैं, तत्र अर्जुनके मनमें भी वीर-रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गाण्डीव धनुत्र उठा लिया ।

प्रश्न-सञ्जयने यहाँ भगवान्को पुन. हपीकेश क्यों कहा ?

उत्तर-भगवान्को ह्रपीकेश कहकर सञ्जय महाराज भृतराष्ट्रको यह सूचित कर रहे हैं कि इन्द्रियोके खामी साक्षात् परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन अर्जुनके रथपर सारथीका

> योद्धुकामानवस्थितान् । यावदेतान्निरीक्षेऽहं

योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ सह

और जवतक कि मैं युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार देख हूँ कि इस युद्धक्रप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य हैं। तवतक उसे खड़ा राखिये ॥ २२ ॥ प्रश्न-इस इलोकका स्पष्टीकरण कीजिये।

जितने समयमें मैं युद्धके लिये सज-अजकर खडे हुए उत्तर-अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णसे कह रहे हैं कि आप समस्त योद्धाओको भलीभाँति देख सकूँ। ऐसा करके मैं यह मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें ले जाकर ऐसे उपयुक्त जानना चाहता हूँ कि इस रणोद्यममें—युद्धके विकट स्थानपर और इतने समयतक खड़ा रखिये, जहाँसे और प्रसङ्गमें खय मुझको किन-किन वीरोंके साथ ठड़ना होगा।

> योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

दुर्बुहेर्युहे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ **धार्तराष्ट्रस्य** 

दुर्वुद्धि दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो-जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध करने-वालोंको मैं देखूँगा॥ २३॥

प्रश्न-दुर्योधनको अर्जुनने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया र उत्तर-वनवास तथा अज्ञातवासके तेरह वर्ष पूरे होने-पर पाण्डवोंको उनका राज्य लौटा देनेकी बात निश्चित हो चुकी थी और तबतक वह कौरवोंके हाथमें धरोहरके रूपमें था, परन्तु उसे अन्यायपूर्वक हडप जानेकी नीयतसे दुर्योधन इससे सर्वथा इन्कार कर गये । दुर्योधनने पाण्डवोंके साथ अबतक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किये ही थे, परंतु इस बार उनका

यह अन्याय तो असहा ही हो गया । दुर्योधनकी इसी पापबुद्धिका समरण करके अर्जुन उन्हें दर्वद्धि बतला रहे हैं।

प्रश्न—दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो ये राजा इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध करनेवालोंको मै देखूँगा, अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-अर्जुनका इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पापबुद्धि दुर्योधनका अन्याय और अत्याचार सारे

काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आपलोग विजयकी आशा करते हैं--यह कितना वडा अज्ञान है ।

प्रश्न-अपने रथको दोनो सेनाओंके वीचमें खड़ा करनेके लिये अनुरोध करते समय अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णको 'अन्युत' नामसे सम्बोधन किया, इसका क्या हेतु है !

उत्तर-जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपने खरूप, शक्ति और महत्त्वसे सर्वया तथा सर्वदा अस्खिलित रहे-उसे 'अच्युत' कहते हैं । अर्जुन इस नामसे सम्बोधित करके मगवान्की महत्ताके और उनके खरूपके सम्बन्धमें अपने ज्ञानको प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुत. आप सदा-सर्वटा साक्षात् प्रमेश्वर ही हैं।

जगत्में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करनेकी इच्छासे उसकी सहायता करनेके लिये ये राजालोग यहाँ इकट्टे हुए हैं; इससे माछून होता है कि इनकी भी वृद्धि दुर्योधनकी बुद्धिके समान ही दुष्ट हो गयी है । तभी तो ये सव अन्यायका खुळा समर्थन करनेके लिये आकर जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं । तथा

इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवमें उसका अहित कर रहे है। अपनेको वड़ा बलवान् मानकर और युद्धके लिये उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको में जग देखूँ तो सही कि ये कौन-कौन हैं ? और फिर युद्धस्यलमें भी देखूँ कि ये कितने बड़े बीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्मका पक्ष लेनेका मजा चखाऊँ !

सम्बन्ध- अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भगवान्ने क्या किया ? अव दो श्लोकोंमें सञ्जय उसका वर्णन करते हैं---सञ्जय उवाच

> एवसुक्तो ह्यीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम्। च पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति ॥ २५॥

सञ्जय वोळे —हे घृतराष्ट्र अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओं-के वीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामन तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामन उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ ! युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख ॥ २४-२५॥

अर्जनको यहाँ गुडाकेश क्यों कहा 2

उत्तर-'गुडाका' निदाको कहते हैं, जो नींटको जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ले, उसे 'गुडाकेश' कहते हैं। अर्जुनने निदाको जीत ली थी, वे विना सोये रह सकते थे। नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्यके वश तो वे कभी होते ही न थे। सञ्जय 'गुडाकेश' कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सात्रधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे :

प्रश्न-युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोको देख, भगवान्के इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जवतक मैं सबको देख न ळूँ तवनक रथ वहीं खडा रिखयेगा, उसके अनुसार मैंने सबके वीचमें ऐसी जगह रथको लाकर खडा कर दिया है जहाँसे तुम सबको भलीमाति देख सको । रथ

प्रश्र—'गुडाकेरा' का क्या अर्थ है और सञ्जयने स्थिरमावसे खड़ा है, अव तुम जितनी देरतक चाहो सबको मलीमॉति देख लो।

> यहाँ 'कुरून् पर्य' अर्थात् 'कौरवोंको देखो' इन शब्दोंका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव भी दिखलाया है कि 'इस सेनामें जितने लोग हैं, प्राय: सभी तुम्हारे वंशके तथा आत्मीय खजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख छो ।' भगवान्के इसी संकेतने अर्जुनके अन्त:-करणमें छिपे हुए कुटुम्बरनेहको प्रकट कर दिया । अर्जुनके मनमें वन्धुस्नेहसे उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करनेके लिये ये शब्द मानो वीजरूप हो गये। माञ्चम होता है कि अर्जुनको निमित्त बनाकर छोककल्याण करनेके लिये खयं भगवान्ने ही इन शब्दोके द्वारा उनके हृदयमें ऐसी भावना उत्पन्नकर दी, जिससे उन्होने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया और उसके फळखरूप साक्षात् भगवान्के मुखारविन्दसे त्रिलोकपावन दिव्य गीतामृतकी ऐसी परम मधुर धारा वह निकली, जो अनन्त कालतक अनन्त जीवोंका परम कल्याण करती रहेगी।

सम्बन्ध-भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञा सुनकर अर्जुनने क्या किया ? अव उसे वतलाते हैं---

# तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ॥ २ ६ ॥ श्रवशुरान् सुहृदश्चैय सेनयोरुभयोरपि ।

इसके बाद पृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओं स्थित ताऊ-चाचोंको,दादों-परदादोंको, गुरुओं-को, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पीत्रोंको तथा मिन्नोंको, ससुरोंको और सुहदोंको भी देखा ॥ २६॥ २७ वेंका पूर्वार्ध ॥

पश्च-इस डेढ रुगेकका स्पष्टीकरण कीजिये।

उत्तर—भगवान्की आङा पाकर अर्जुनने दोनो ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त खजनोंको देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिताके माई, पितातुल्य पुरुप थे। भीष्म, सोमदत्त और बाह्मीक आदि पितामह-प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित्, कुन्तिभोज औरशल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविन्ध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयोंके पुत्र थे। लक्ष्मण आदिके पुत्र थे, जो सम्बन्धमें अर्जुनके पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत-से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैन्य आदि सम्रुर थे। और विना ही किसी हेतुके उसका कल्याण चाहनेवाले बहुत-से सुहृद् थे।

सम्बन्ध—इस प्रकार सबको देखनेके वाद अर्जुनने क्या किया ? अव उसे वतलाते है-

### तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितःन् ॥ २७ ॥ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मन्नवीत् ।

उन उपिशत सम्पूर्ण वन्धुओंको देखकर वे कुन्तांपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन वोले ॥ २७ वेंका उत्तरार्ध और २८ वेंका पूर्वार्ध ॥

प्रश्न—'उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओं'से किनका लक्ष्य है र उत्तर—पूर्वके डेढ श्रेंकमें अर्जुन अपने पिता-पितामहादि बहुत-से पुरुपोंकी बात कह चुके हैं, उनके सिवा जिनका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं बता आये हैं, ऐसे घृष्टचुम्न,शिखण्डी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्यान्य जो अनेको प्रकारके सम्बन्धोंसे युक्त खजन दोनो ओरकी सेनामें हैं—'उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओं'से सञ्जय उन समीका लक्ष्य कराते हैं।

प्रश्न—अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसका क्या तात्पर्य है <sup>2</sup>

उत्तर-अर्जुनने जब चारों ओर अपने उपर्युक्त स्वजन-समुदायको देखा और यह सोचा कि इस युद्धमें इन सबका सहार हो जायगा, तब बन्धुरनेहके कारण उनका हृदय काँप ठठा और उसमें युद्धके विपरीत एक प्रकारकी करुणाजनित कायरताका भाव प्रबल रूपसे जामत् हो गया। यही 'अत्यन्त करुणा' है जिसको सक्षयने 'परया कृपया' कहा है और इस कायरताके आवेशसे अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर खभावको भूलकर अत्यन्त मोहित हो गये, यही उनका उस 'करुणासे युक्त हो जाना है।'

प्रश्न-'इदम्' पदसे अर्जुनके कौन-से वचन समझने चाहिये <sup>2</sup>

उत्तर—'इदम्' पदका प्रयोग अगले क्लोकसे लेकर छियालीसर्वे क्लोकतक अर्जुनने जो-जो बार्ते कही हैं, उन सभीके लिये किया गया है।

सम्यन्ध—वन्धुस्तेहके कारण अर्जुनकी कैसी स्थिति हुई, अब ढाई श्लोकोंमें अर्जुन स्वय उसका वर्णन करते हैं—

#### अर्जुन उवाच

दृष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ युरसं सीद्नित मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । रोमहर्षश्च वेपथ्रश्च शरीरे मे जायते ॥ २९॥

अर्जुन बोले-हे रूष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलाबी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है ॥ २८ वेंका उत्तरार्ध और २९ ॥

*प्रश्न*-अर्जुनके इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup> उत्तर-यहाँ अर्जुनका यह भाव है कि इस महायुद्धका महान् भयद्वरपरिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे-सम्बन्धी तथा आत्मीय-खजन, जो इस समय मेरी आँखोंके

सामने हैं, मौतके मुंहमें चले जायंगे। इस बातको सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदयमें इतना भयङ्कर दाह और मय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीरकी ऐसी दुरवस्था हो रही है।-

स्रंसते गाण्डीवं हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । च राक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३०॥

हाथसे गाण्डीव धनुप गिर रहा है और त्वचा भी वहुत जल रही है। तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिये में खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ ॥ ३० ॥

प्रश्न-इस क्लोकका क्या भाव है ?

उत्तर-करुणाजनित कायरतासे अर्जुनकी वडी शोचनीय स्थिति हो गयी है, उसीका वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि 'मेरे सारे अङ्ग अत्यन्त शिथिल हो गये हैं, हाथ ऐसे राक्तिशून्य हो रहे है कि उनसे गाण्डीव धनुपको चढ़ाकर बाण चळाना तो दूर रहा, मैं उसको पकडे भी नहीं रह सकता, वह हाथसे छूटा जा रहा है। युद्धके भावी परिणामकी चिन्ताने मेरे मनमें इतनी जलन पैदा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमडी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ाके कारण मेरा मन किसी वातपर क्षण-भर भी स्थिर नहीं हो रहा है। तथा इसके परिणाम-खरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है, ऐसा माछम होता है कि मैं अभी-अभी मूर्चिछत होकर गिर पड़ँगा ।' प्रश्न-अर्जुनका गाण्डीत्र धनुष कैसा था र और वह

उसे कैसे मिला था 2

उत्तर-अर्जुनका गाण्डीव धनुप दिन्य था । उसका आकार तालके समान था ( महा० उद्योग० १६१ )। गाण्डीवका परिचय देते हुए वृहन्नकाने रूपमें खयं अर्जुनने उत्तरकुमारसे कहा था--ध्यह अर्जुनका जगतप्रसिद्ध धनुष है। यह खर्णसे मॅडा हुआ, सब शस्त्रोमें उत्तम और लाख आयुधोके समान शक्तिमान् है । इसी वनुषसे अर्जुनने देवता और मनु योपर विजय प्राप्त की है। इस विवित्र, रंग-विर्गे, अद्भुत, कोमल और विशाल धनुनका देवता, दानव और गनवर्शीने दीर्घकालतक आराधन किया है, इस परम दिन्य धनु प्रको ब्रह्माजोने एक हजार वर्ष, प्रजापतिने पाँच सौ तीन वर्ष, इन्द्रने पचासी वर्ष, चन्द्रमाने पाँच सौ वर्ष और वरुणदेवने सी वर्षतक रक्खा था। ' ( महा० विराट० ४३)। यह अर्जुनको खाण्डववन जनानेके समय अग्नि-देवने वरुणसे दिलाया था ( महा० आदि० २२५ )। सम्बन्ध—अपनी विषादयुक्त स्थितिका वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारोंके अनुसार युद्धका अनौचित्य

सिद्ध करते हैं---

#### निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।

#### न च श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

हे केशव ! मैं छक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तथा युद्धमें स्वजन-समुद्यको मारकर कल्याण भी नही देखता ॥ ३१ ॥

प्रश्न—में लक्षणोंको भी निपरीत ही देख रहा हूँ, इसका क्या भान है ?

उत्तर-किसी भी क्रियाके भावी परिणामकी सूचना देनेवाले शकुनादि चिह्नोंको लक्षण कहा जाता है, श्लोकमें 'निमित्तानि' पद इन्हीं लक्षणोंके लिये आया है । अर्जुन लक्षणोंको विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमयमें प्रहण होना, धरतीका कॉप उठना और आकाशसे नक्षजोंका गिरना आदि हुरे शकुनोंसे भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्धका परिणाम अच्छा नहीं होगा । इसलिये मेरी समझसे युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है । प्रश्न-युद्धमें खजन समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—अर्जुनके कथनका भाव यह है कि युद्धमें अपने सगे-सम्बन्धियोंके मारनेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय खजनोंके मारनेसे चित्तमें पश्चात्तापजनित् क्षोम होगा, दूसरे उनके अभावमें जीवन दु खमय हो जायगा और तीसरे उनके मारनेसे महान् पाप होगा। इन दृष्टियोंसे न इस छोकमें हित होगा और न परलोकमें ही। अतएव मेरे विचारसे युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

सम्यन्ध-अर्जुनने यह कहा कि स्वजनोंको मार्नेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं है । अब फिर ने उसीकी पृष्टि करते है---

> न काङ्को विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा॥ ३२॥

हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुर्खोको ही। हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोसे और जीवनसे भी क्या लाभ है ॥ ३२ ॥

प्रश्न-अर्जुनके इस क्यनका स्पष्टीकरण कीजिये। भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारनेपर हमें इस लोक और परलोकमें सताप ही

उत्तर—अर्जुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र खींचते होगा, फिर किसलिये युद्ध किया जाय और इन्हें मारा हुए कहते हैं कि हे कृष्ण ! इन आत्मीय खजनोंको जाय र क्या होगा ऐसे राज्य और भोगोसे र मेरी समझसे मारनेपर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा तो इन्हे मारकर जीनेमें भी कोई लाम नहीं है ।

सम्बन्ध—अव अर्जुन स्वजनवधसे मिलनेवाले राज्य-भोगादिको न चाहनेका कारण दिखलाते हैं—

येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

हमें जिनके लिये राज्य, भोग और खुखादि सभीए हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥ ३३ ॥

गी० त० वि० ७---

प्रश्न-अर्जुनके इस कथनका क्या तालर्य है ? अपने लिये तो राज्य, भोग और मुखादिकी आवश्यकता देनेके लिये तैयार खंडे हैं। यदि इन सबकी मृत्यु हो गयी ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि न तो इनमें स्थायी आनन्द ही है और न ये खयं ही नित्य हैं।

मैं तो इन भाई-बन्ध् आदि खजनोके लिये ही राज्याटिकी उत्तर-यहाँ अर्जुन यह कह रहे है कि मुझको इच्छा करता था, परन्तु में देखता हूं कि ये सब युद्धमें प्राण तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम आवेशे ! इसलिये किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है।

सम्बन्ध-इस प्रकार युद्धका अनौचित्य दिखलाकर अव अर्जुन युद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर आये हुए स्वजन-समुदायमें कौन-कौन हैं, उनका सक्षेपमें वर्णन करते हैं---

> आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः स्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३ ४ ॥

गुरुजनः ताऊ-चाचेः छड़के और उसी प्रकार दादेः मासेः ससुरः पौत्र, साले तथा और भी सम्वन्धी लोग है ॥ ३४ ॥

कहना चाहते हैं ?

तो सक्षेपमें पहले कही जा चुकी है । यहाँ 'स्याला:' शब्द से जायेंगे, तत्र राज्य-भोगोंकी प्राप्तिसे होगा ही क्या र ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखण्डी और पुरथ आदिका तथा 'सम्बन्धनः'से राज्य-भोग तो दु.खके ही कारण होंगे।

प्रश्न-अर्जुन इन सम्बन्धियोंके नाम लेकर क्या जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि ससारमें मनुष्य अपने प्यारे सम्बन्धियोके ही लिये ती उत्तर-आचार्य, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियोक्ती वात भोगोका सप्रह किया करता है, जब ये ही सब मारे

सम्बन्ध—सेनामें उपस्थित शूरवीरोंके साथ अपना सम्बन्ध चतलाकर अव अर्जुन किसी भी हेतुसे इन्हें मारनेमें अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं---

> हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मधुसूद्रन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥

हे मधुसुद्दन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों छोकोंके राज्यके छिये भी मैं इन सवको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ॥ ३५ ॥

प्रश्न-अर्जुनने यह क्योंकर कहा कि मुझे मारनेपर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता; क्योंकि टोनो सेनाओं-में स्थित सम्बन्धियोंमेंसे जो अर्जुनके पक्षके थे, उनके द्वारा तो अर्जुनके मारे जानेकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती ?

उत्तर-इसीलिये अर्जुनने 'ध्नत:' और 'अपि' शब्दोंका प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्षवालोकी तो कोई बात ही नहीं है; परन्तु जो विपक्षमें स्थित सम्बन्धी हैं वे भी जब मैं युद्धसे निवृत्त हो जाऊँगा, तब सम्भवतः मुझे मारनेकी इच्छा नहीं करेंगे। क्योंकि वे सब राज्यके लोभसे ही युद्ध करनेको तैयार हुए हैं, जब हमलोग युद्धसे निवृत्त होकर राज्यकी आकाङ्का ही छोड देगे तब तो मारनेका कोई कारण ही नहीं रह जायगा । परन्तु कदाचित् इतनेपर भी उनमेंसे कोई मारना चाहेगे तो उन मुझे मारनेकी चेष्टा करनेवालोको भी मैं नहीं माखँगा।

प्रश्न-तीनो लोकोको राज्यके लिये भी नहीं, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है! इस कथनका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि

पृथ्वीके राज्य और सुखोक्ती तो बात ही कौन-सी राज्य मिलता हो तो उसके लिये भी मैं इन है, इनके मारनेपर कहीं त्रिलोकीका निष्कण्टक आचार्यादि आत्मीय खजनोंको नहीं मारना चाहता । सम्बन्ध-यहाँ यदि यह पूछा जाय कि आप त्रिलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इसपर अर्जुन अपने सम्बन्धियोंको मारनेमें लाभका अभाव और पापकी सम्भावना बतलाकर अपनी वातको पृष्ट करते हैं—

# निहत्य धार्तराष्ट्राञ्चः का प्रीति: स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः॥ ३६॥

हे जनाईन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥

प्रश्न-धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी १ इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर—अर्जुन कहते हैं कि विपक्षमें स्थित इन घृतराष्ट्र-पुत्रोको और उनके साथियों को मारनेसे इस छोक और परलोकमें हमारी कुछ भी इष्टिसिद्ध नहीं होगी और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे । अतएव किसी दृष्टिसे भी मैं इनको मारना नहीं चाहता ।

प्रश्न—स्मृतिकारोने तो स्पष्ट शब्दोंमें कहा है— आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवचे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

( मनु० ८ | ३५०-५१ )

'अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायी-को निना निचारे ही मार डालना चाहिये। आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोप नहीं होता।'

वसिष्टस्मृतिमें आततायीके लक्षण इस प्रकार वतलाये गये हैं—

अग्निदो गरदश्चैव शक्षपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्ना च पडेते ह्याततायिनः ॥

(३1१९)

'आग लगानेवाला, वित्र देनेवाला, हाथमें राख्न लेकर मारनेको उद्यत, धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला और स्त्रीका हरण करनेवाला—ये छहों ही आततायी हैं।' दुर्योवनादिमें आततायीके उपर्युक्त लक्षण पूरे पाये जाते हैं । लक्षाभवनमें आग लगाकर उन्होंने पाण्डवोंको जलानेकी चेष्टा की थी, भीमसेनके भोजनमें बिन मिला दिया था, हाथमें शस्त्र लेकर मारनेको तैयार थे ही । जूएमें छल करके पाण्डवोका समस्त धन और सम्पूर्ण राज्य हर लिया था । अन्यायपूर्वक दौपदीको सभामें लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर ले गया था । इस अवस्थामें अर्जुनने यह कैसे कहा कि इन आततायियों-को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ?

उत्तर—इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्मृतिकारोंके मतमें आततायियोंका वध करना दोप नहीं माना गया है। और यह भी निर्त्रिवाद सत्य है कि दुर्योधनादि आततायी भी थे। परन्तु कहीं स्मृतिकारने एक विशेष बात यह कही है—

'स एव पापिष्ठतमो य कुर्यात् कुलनाशनम्।'
'जो अपने कुलका नाश करता है, वह सबसे बढ़कर पापी है।'

इन वाक्योंको सामान्य आज्ञाकी अपेक्षा कहीं बलवान् समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि 'घृतराष्ट्रके पुत्र आततायी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी है, तब इनको मारनेमें तो हमें पाप ही होगा, और लाम तो किसी प्रकार भी नहीं है । ऐसी अवस्थामें मैं इन्हें मारना नहीं चाहता ।' अर्जुनने इस अध्यायके अन्ततक इसी बातका स्पष्टीकरण किया है । सम्बन्ध—स्वजनोंको मारना सब प्रकारसे हानिकारक वतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं—

तस्माञ्चाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् खबान्धवान्।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधत्र ॥ ३७ ॥

अतपत्र हे माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारनेके छिये हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपने ही कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥ ३७ ॥

प्रश्न--इस रलोकका क्या भाव है ?

यही निरचय होता है कि दुर्योधनादि वन्धुओंको उत्तर--इस क्लोकमें 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके मारना हमारे लिये सर्वथा अनुचित है। कुटुम्बको

अर्जुन यह कह रहे हैं कि 'मेरी जैसी स्थिति हो रही है मारकर हमें इस लोक या परलोकमे किसी तरहका और युद्ध न करनेके पक्षमें मैंने अवतक जो कुछ कहा भी कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी सम्भावना नहीं है तथा मेरे विचारमें जो बातें आ रही हैं, उन सबसे हैं । अतएव मै युद्ध नहीं करना चाहता ।

सम्बन्ध--यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुम्ब-नाशसे होनेवाला दोप तो दोनोंके लिये समान ही है; फिर यदि इस दोपपर विचार करके दुर्योधनादि युद्धसे नहीं हटते, तव तुम ही इतना विचार क्यो करते हो ? अर्जुन दो श्लोकोंमें इस प्रथका उत्तर देते हैं---

> न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । यद्यप्येते कुलक्षयद्भतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥ कथं न ज्ञेयमरमाभिः पापाद्रमाञ्चिवर्तितुम्। प्रपश्यद्धिर्जनार्दन॥ ३६॥ दोषं कलक्षयकतं

यद्यपि लोभसे भ्रष्टिचत्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमे पापको नहीं देखते, तो भी है जनार्दन ! कुछके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ? ॥ ३८-३९ ॥

प्रश्न-इन टोनों इलोकोका स्पष्ट भाव क्या है ? उत्तर-यहाँ अर्जुनके कथनका यह भाव है कि अवस्य ही दुर्योधनादिका यह कार्य अत्यन्त ही अनुचित है, परन्तु उनके लिये ऐसा करना कोई बडी बात नहीं है; क्योंकि लोभने उनके अन्त करणके विवेकको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। इस्लिये न तो ने यह देख पाते है कि कुलके नाशसे कैसे-कैसे अनर्थ और दुपरिणाम होते हैं और न

उन्हे यही सूझ पडता है कि दोनो सेनाओं में एकत्रित बन्धु-बान्धवो और मित्रोका परस्पर वैर करके एक दूसरेको मारना कितना भयङ्कर पाप है । पर हमलोग---जो उनकी भाँति लोभसे अन्वे नहीं हो रहे हैं और कुलनारासे होनेवाले दोपको भलीमॉति जानते हैं---जान वृझकर घोर पापमें क्यों प्रवृत्त हों 2 हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिये।

सम्बन्ध—कुलके नाशसे कौन-कौन-से दोप उत्पन्न होते हैं, इस १र अर्जुन कहते हैं—

कुलक्षये प्रणइयन्ति कुलधर्माः सनातनाः। <u> क</u>ुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४०॥ धर्मे नष्टे

कुलके नाशसे सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी बहुत फैल जाता है ॥ ४० ॥

प्रश्न—'सनातन कुलधर्म' किन धर्मोंको कहते हैं— और कुळके नाशसे उन धर्मोंका नाश कैसे हो जाता है 2

उत्तर—अपने-अपने कुलमें परम्परासे चली आती हुई जो ग्रुम और श्रेष्ठ मर्यादाएँ हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुलके ली-पुरुषोंमें अधर्मका प्रवेश नहीं हो सकता, उन ग्रुम और श्रेष्ठ कुल-मर्यादाओको 'सनातन कुल-धर्मा' कहते हैं। कुलके नाशसे, जब इन कुल-धर्मोंके जाननेवाले और उनको बनाये रखनेवाले वडे-बूढे लोगोंका अभाव हो जाता है, तब शेप बचे हुए वालकों और स्त्रियोंमें ये धर्म खाभाविक ही नहीं रह सकते।

प्रश्न—धर्मका नारा हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—पाँच हेतु ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्य अधर्मसे बचता है और धर्मको सुरक्षित रखनेमें समर्थ होता है—ईश्वरका भय, शासका शासन, कुल-मर्यादाओं के

टूटनेका डर, राज्यका कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ठकी आराङ्का । इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं हैं। राज्यके कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते हैं, जिनके हार्थोमें अधिकार होता है, वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ठकी आशङ्का अधिकतर व्यक्तिगत रूपमें हुआ करती है। एक कुल-मर्यादा ही ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुटुम्बके साथ रहता है। जिस समाज या कुलमें परम्परासे चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल विना लगामके मतवाले घोडोंके समान यथेच्छाचारी हो जाता है । यथेच्छाचारी किसी भी नियमको सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्यको सर्वेषा उच्छुङ्खल वना देता है । जिस समाजके मनुष्योंमें इस प्रकारकी उच्छुह्मलता आ जाती है, उस समाज या कुलमें खाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है।

सम्बन्ध-इस प्रकार जब समस्त कुलमे पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं-

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टास् वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥

हे कृष्ण ! पापके अधिक वढ़ जानेसे कुछकी स्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय ! स्त्रियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसङ्कर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या तात्पर्य है १

उत्तर—कुल-धर्मके नाश हो जानेसे जब कुलके ली-पुरुप उच्लृह्वल हो जाते हैं, तब उनकी प्राय: सभी कियाएँ अधर्मयुक्त होने लगती हैं, इससे पाप अत्यन्त बढ़कर सारे समाजमे फैल जाता है, सर्वत्र पाप छा जानेसे समाजके ली-पुरुपोंकी दृष्टिमें किसी भी मर्यादाका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जाननेकी भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल्लगी उडाते हैं या उससे द्वेष करते हैं । ऐसी अवस्थामें पिवत्र सती-धर्मका, जो समाज-धर्मकी रक्षाका आधार है, अभाव हो जाता है । सतीत्वका महत्त्व खोकर पिवत्र कुलकी क्षियों धृणित व्यभिचार-दोपसे दूपित हो जाती हैं । उनका विभिन्न वर्णोंके परपुरुपोंके साथ सयोग होता है । माता और पिताके भिन्न-भिन्न वर्णोंके होनेसे जो सन्तान उत्पन्न होती है वह वर्णसङ्कर होती है । इस प्रकार सहज ही कुलकी परम्परागत पवित्रता विल्क्षल नष्ट हो जाती है ।

सम्बन्ध-वर्णसङ्गर सन्तानके उत्पन होनेसे क्या-क्या हानियाँ होती हैं, अर्जुन अव उन्हें वतलाते हैं-

#### सङ्करो नरकायैव कुल्रह्मानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥

वर्णसङ्कर कुल्यातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। लुप्त हुई पिण्ड और जलकी कियावाले अर्थात् श्राद्ध और तर्पणसे विश्वत इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं॥ ४२॥

प्रश्न-'कुलघाती' किनको कहा गया है और इस श्लोकमें 'कुलस्य' पदके साथ 'च' अन्ययका प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है ?

उत्तर—'कुरुघाती' उनको कहा गया है, जो युद्धादिमें अपने कुरुका सहार करते हैं और 'कुलस्य' पदके साथ 'च' अन्ययका प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्णसङ्कर सन्तान केवल उन कुलघातियोको ही नरक पहुँचानेमें कारण नहीं वनती, वह उनके समस्त कुरुको भी नरकमें ले जानेवाली होती है।

प्रश्न—'छप्त हुई पिण्ड और जलकी क्रियात्राले इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त हो जाते हैं' इसका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—श्राद्धमें जो पिण्डदान किया जाता है और और जल नहीं मिलता तब सम्यन्ध—वर्णसङ्गरकारक दोपोंसे क्या हानि होती है, अब उसे चतलाते हैं——

दोषेरेतैः कुल्झानां

वर्णसङ्करकारकैः।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मास्य शास्वताः॥ ४३॥

इन वर्णसङ्करकारक दोषोंसे कु<mark>ळघातियोंके सनातन कुळ-वर्म और जाति-धर्म नप्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥</mark>
प्रश्न –'इन वर्णसङ्करकारक दोषों से किन दोषोंकी उत्तर—वशपरम्परागत सदाचारकी मर्थाटाओंका नाम
वात कही गयी है <sup>2</sup> 'सनातन कुळधर्म' है । चाळीसवें स्रोकमें इनके साथ

उत्तर -उपर्युक्त पटोसे उन दोपोकी बात कही गयी है जो वर्णसङ्गरकी उत्पत्तिमें कारण हैं । वे दोष हैं—— (१) कुलका नाश, (२) कुलके नाशसे कुलधर्मका नाश तथा (३) पापोक्ती बृद्धि और (४) पापोक्ती बृद्धिसे कुल-स्त्रियोका व्यमिचारादि दोपोंसे दूपित होना । इन्हीं चार दोषोंसे वर्णसङ्गरकी उत्पत्ति होती है ।

प्रश्न-'सनातन कुलधर्म' और 'जातिधर्म' में क्या अन्तर है तथा उपर्युक्त दोषोसे इनका नाश कैसे होता है? उत्तर—वशपरम्परागत सदाचारकी मर्यादाओंका नाम 'सनातन कुल्धमं' है । चालीसवें श्लोकमें इनके साथ 'सनातना.' विशेषण दिया गया है और यहाँ इसके साथ 'शाश्वता.' विशेषण दिया गया है और यहाँ इसके साथ 'शाश्वता.' विशेषणका प्रयोग किया गया है । वेद-शास्त्रोक्त 'वर्णधर्म' का नाम 'जातिधर्म' है । कुल्की श्रेष्ठ मर्यादाओंके जानने और चलानेवाले वहे-वूढोंका समाव होनेसे जन्न 'कुल्धम्' नष्ट हो जाते हैं और वर्णसङ्करताकारक दोप वढ जाते हैं, तन्न 'जातिधर्म' मी नष्ट हो जाता है । क्योंकि वर्णेतरके संयोगसे उत्पन्न सङ्कर सन्तानमें वर्ण-धर्म नहीं रह सकता । इमी प्रकार वर्णसङ्करकारक दोपोसे इन धर्मोंका नाश होता है ।

पितरोंके निमित्त ब्राह्मण-भोजनादि कराया जाता है वह 'पिण्डिक्तया' है और तर्पणमें जो जलाञ्जिल दी जाती है वह 'उदकित्रया' है; इन डोनोके समाहारको 'पिण्डोडकित्रया' कहते हैं । इन्हींका नाम श्राद्ध-तर्पण है । शाश्र और कुल-मर्याडाको जानने-माननेवाले लोग श्राद्ध-तर्पण किया करते हैं । परन्तु कुल्घातियोंके कुलमें धर्मके नष्ट हो जानेसे जो वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं, वे अवर्मसे उत्पन्न और अधर्माभिभूत होनेसे प्रथम तो श्राद्ध-तर्पणादि क्रियाओंको जानते ही नहीं, कोई वतलाता भी है तो श्रद्धा न रहनेसे करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र-विधिके अनुसार उनका अधिकार न होनेसे वह पितरोंको मिलती नहीं । इस प्रकार जब पितरोंको सन्तानके द्वारा पिण्ड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है ।

सम्बन्ध-'कुल-धर्म' और 'जाति-धर्म'के नाशसे क्या हानि है ? अब इसपर कहते है-

# उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरकेऽनियतं वासो मन्नतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

हे जनार्दन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित कालतक नरकमें वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४ ॥

प्रश्न-इस क्लोकका क्या भाव है ' कुम्भीपाक और रौरव आदि नरकोंमें गिरकर माँति-माँतिकी उत्तर-यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके 'कुल-धर्म' भीषण यम-यातनाएँ सहनी पडती हैं—ऐसा हमलोग और 'जाति-धर्म' नष्ट हो गये हैं, उन सर्वधा अधर्ममें परम्परासे सुनते आये हैं। अतएव कुलनागकी चेष्टा कभी फँसे हुए लोगोको पापोके फलक्ष्कप दीर्घकालतक नहीं करनी चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार स्वजन-वधसे होनेवाले महान् अनर्थका वर्णन करके अब अर्जुन युद्धके उद्योगरूप अपने कृत्यपर शोक प्रकट करते हैं—

### अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः॥ ४५॥

हा ! शोक ! इमलोग बुद्धिमान होकर भी महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और सुबके लोभसे स्वजनोंको मारनेके लिये उद्यत हो गये हैं ॥ ४५ ॥

प्रश्न-हमलोग महान् पाप करनेको तैयार हो प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान् गये हैं—इस वाक्यके साथ 'अहो' और 'बत' इन पापका निश्चय कर चुके हैं । यह अत्यन्त ही दोनो अन्यय पर्दोका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है । आश्चर्य और शोककी बात है ।

उत्तर—'अहो' अन्यय यहाँ आश्चर्यका चोतक है और 'बत' पद महान् शोकका ! इन दोनोंका प्रयोग लि करके उपर्युक्त वाक्यके द्वारा अर्जुन यह माब दिखलाते हैं कि हमलोग जो धर्मारमा और बुद्धिमान् माने जाते हम हैं और जिनके लिये ऐसे पापकमेंमें प्रवृत्त होना किसी हो

प्रथ—जो राज्य और मुखके लोमसे खजनोंको मारनेके लिये उद्यत हो गये हैं, इस कथनका क्या माव है द उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि हमलोगोका राज्य और मुखके लोमसे इस प्रकार तैयार हो जाना बडी भारी गलती है।

सम्बन्ध-इस प्रकार पश्चात्ताप करनेके बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं---

#### यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥

यदि मुझ शखरिहत एवं सामना न करनेवालेको शख हाथमें लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥

प्रश्न—इस रलोकका क्या भाव है <sup>2</sup> युद्धकी घोषणा होनेपर भी जब मैं शस्त्रोंका त्याग उत्तर—अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार कर दूँगा और उन लोगोंकी किसी भी कियाका प्रतीकार नहीं करूँगा, तब सम्भवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनोंकी रक्षा हो जायगी। परन्तु यदि कदाचित् वे ऐसा न करके मुझे शलहीन और युद्धसे निवृत्त जानकर मार भी डाळे तो वह मृत्यु भी मेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारक होगी। क्योंकि इससे एक तो मै कुल्ल्यातकूप भयानक पापसे वच जाऊँगा, दूसरे, अपने

सगे-सम्बन्धी और आत्मीय जनोंकी रक्षा हो जायगी, और तीसरे, कुल्रस्क्षाजनित महान् पुण्यकर्म-से परमपदकी प्राप्ति भी मेरे लिये आसान हो जायगी। अर्जुन अपने प्रनीकाररहित उपर्युक्त प्रकारके मरणसे कुलकी रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं। इसीलिये उन्होने वैस मरणको अत्यन्त कल्याणकारक (क्षेमतरम्) वतलाया है।

सम्बन्ध—भगवान् श्रीकृष्णसे इतनी वात कहनेके वाद अर्जुनने क्या किया, इस जिज्ञासापर अर्जुनकी स्थिति वतलाते हुए सञ्जय कहते हैं—

सञ्जय उवाच

#### 'एवमुक्त्त्रार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसृज्य स्रश्रं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥

सञ्जय वोले—रणभूमिमे शोकसे उद्विय मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुषको त्यागकर रथके विछले भागमें वैठ गया ॥ ४७ ॥

प्रश्न-इस रहोक्तमें सञ्जयके कथनका क्या भाव भागमें चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकारकी चिन्ताओं में इद गये । उनके मनमे कुलनाश और उससे होनेवाले

उत्तर—यहाँ सञ्जय कह रहे हैं कि त्रिषादमग्न अर्जुनने भयानक पाप और पापफलोके भीपण चित्र आने भगत्रान्से इतनी बातें कहकर वाणसहित गाण्डीत्र छगे। उनके मुखमण्डलपर विपाद छा गया और नेत्र धनुषको उतारकर नीचे रख दिया और रथके पिछले शोकाकुल हो गये!

> ॐ तत्सिदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृण्णार्जुन-संवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। 'ॐ तत्सत् भगवान् पितृत्र नाम हैं (१०।२३), स्वय श्रीमगवान् हे द्वारा गायी जाने के कारण इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता' है, इसमें उपनिपदोंका सारतत्त्व सगृहीत है और यह स्वयं भी उपनिपद् है, इससे इसको 'उपनिपद्' कहा गया है, निर्गुण-निराकार परमात्माके परमतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाळी होनेके कारण इसका नाम 'ब्रह्मविद्या' है और जिस कर्मयोगका योगके नामसे वर्णन हुआ है, उस निष्काममावपूर्ण कर्मयोगका तत्त्व वतळानेवाळी होनेसे इसका नाम 'योगशास्त्र' है। यह साक्षात् परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्ण और भक्तवर अर्जुनका सवाद है और इसके प्रत्येक अध्यायमें परमात्माको प्राप्त करानेवाळे योगका वर्णन है, इसीसे इसके छिये 'श्रीकृष्णार्जुनसंवादे '' योगो नाम' कहा गया है।

# द्वितीयोऽध्यायः

इस अध्यायमें शरणागत अर्जुनद्वारा अपने शोककी निवृत्तिका ऐकान्तिक उपाय पूछे जानेपर पहले-पहल भगवान्ने तीसर्वे श्लोकतक आत्मतत्त्वका वर्णन किया है । साख्ययोगके साधनमें आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन और निद्ध्यासन ही मुख्य है । यद्यपि इस अध्यायमे तीसर्वे श्लोकके बाट खर्धमका वर्णन करके कर्मयोगका खरूप भी समझाया गया है, परन्तु उपदेशका आरम्भ साख्ययोगसे ही हुआ है और आत्मतत्त्वका वर्णन अन्य अध्यायोंकी अपेक्षा इसमे अधिक विस्तारपूर्वक हुआ है । इस कारण इस अध्यायका नाम 'साख्ययोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले स्रोकमें सञ्जयने अर्जुनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे अध्यायका सक्षेप और तीसरेमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके मोह और कायरतायुक्त विपादकी निन्दा करते हुए उन्हें युद्धके लिये उत्साहित किया है, चौथे और पाँचवेंमें अर्जुनने भीप्म-द्रोण आदि पूज्य गुरुजनोंको मारने-की अपेक्षा भिक्षानके द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है । छठेमें युद्ध करने या न करनेके विषयमें संशय करके तथा सातवेंमें मोह और कायरताके दोपका वर्णन करते हुए भगवान्के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की है और आठवेमें त्रिलोकीके निष्कण्टक राज्यको भी गोकिनवृत्तिमें कारण न मानकर वैराग्यका भाव प्रदर्शित किया है। उसके बाद नवें और दसवेंमें सञ्जयने अर्जुनके युद्ध न करनेके लिये कहकर चुप हो रहने और उसपर भगवान्के मुस्कराकर बोलनेकी बात कही है । तदनन्तर ग्यारहवेंसे भगवान्ने उपदेशका आरम्भ करके बारहवे और तेरहवेंमें आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका निरूपण करते हुए चौदहर्वेमे समस्त भोगोको अनित्य बतलाकर सुख-दु खादि दृन्द्रोको सहन करनेके लिये कहा है और पद्रहवेंमें उस सहनशीलताको मोक्षप्राप्तिमें हेतु वतलाया है। सोलहवेंमें सन् और वसन्का लक्षण कहकर सतरहवेंमें 'सत्' और अठारहवेंमें असत् वस्तुका खरूप वतलाते हुए अर्जुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है। उन्नीसवेंमें भात्माको मरने या मारनेशाला समझनेवालोंको अज्ञानी वतलाकर बीसवेंमें जन्मादि छः विकारोंसे रहित आत्मख-रूपका निरूपण करते हुए इकीसवेमें यह सिद्ध किया है कि आत्मतत्त्वका ज्ञाता किसीको भी मारने या मरवानेवाला नहीं बनता । तदनन्तर वाईसनेंमें मनुष्यके कपडे वदलनेका उदाहरण देते हुए शरीरान्तरप्राप्तिका तत्त्र समझाकर तेईसर्वेसे पचीसवेतक आत्मतत्त्वको अच्छेच, अदाह्य, अक्लेच और अशोप्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अन्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। छन्त्रीसर्वे भौर सत्ताईसवेमें आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी और अट्टाईसवेमें शरीरोंकी अनित्यताके कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है । उन्तीसवेंमें आत्मतत्त्वके द्रष्टा, वक्ता और श्रोताकी दुर्लभताका प्रतिपादन करते हुए तीसवेंमें आत्मतत्त्व सर्वथा अवध्य होनेके कारण किसी भी प्राणीके लिये शोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है। इकतीसर्वेसे छत्तीसर्वे श्लोकतक क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्धको अर्जुनका खधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सव प्रकारसे अनुचित सिद्ध करते हुए सैतीसवेंमें युद्धको इस लोक और परलोक दोनोंमें लामप्रद वतलाकर अर्जुनको युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा दी है । अड़तीसचेंमें समत्वको युद्धादि कमेंमें पापसे निर्लिप्त रहनेका उपाय वतलाकर उन्चालीसवेंमें कर्मबन्धनको काटनेवाली कर्मयोगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की है । चालीसर्वेमें कर्मयोगकी महिमा बतलाकर इकतालीसर्वेमें निश्चयातिका बुद्धिका और अन्यवसायी सकाम पुरुषोंकी

बुंद्धियोका भेर निरूपण करते हुए वियालीसवेसे चौत्रालीसवेंतक खर्गपरायण सकाम मनुप्योंके खभावका वर्णन किया है । पैतालीसवेमें अर्जुनको निष्काम, निर्द्धन्द्व, नित्यसत्त्वस्थ, योगक्षेमको न चाहनेवाला और आत्मसयमी होनेके ठिये कहकर छियालीसबेमे बहाज्ञ बाह्मणके लिये वेदोक्त कर्मफलरूप सुखभोगको अप्रयोजनीय वतलाकर सैतालीसबेम सुत्ररूपसे कर्मयोगका खरूप बतलाया है । अडतालीसत्रेमे योगकी परिभाषा समस्व बनलाकर उन्चासत्रेमे सम-बुद्धिकी अपेक्षा सकाम कर्मोंको अत्यन्त तुच्छ और फल चाहनेवालोको अत्यन्त टीन वतलाया है। पचासवे और इक्यावनवेमें समबुद्धियुक्त कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगमे लग जानेकी आजा दी है और समभावका फल अनामय पटकी प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद बावनवें और तिरपनवेमें भगवान्ने बेराग्यपूर्वक बुद्धिके छुद्ध, खच्छ और निश्चल हो जानेपर परमात्माकी प्राप्ति वतलायी है । चौवनवेमें अर्जुनने स्थिरबुद्धि पुरुपके विषयमें चार प्रश्न किये हैं तथा पचपनवेमें पहले प्रश्नका, छप्पनवे तथा सत्तावनवेमें दूसरेका तथा अड्डावनवेमें तीसरे प्रश्नका स्त्ररूपसे उत्तर देते हुए भगवान् श्रीकृष्णने पचपनवेसे अट्ठावनवेतक समस्त कामनाओंका अभाव, वाह्य साधनो-की अपेक्षा न रखकर अन्तरात्मामें ही सदा सन्तुष्ट रहना, दु खोंसे उद्विम न होना, सुखोम स्पृहा न करना, राग, भय और क्रोधका सर्वथा अभाव, ग्रुमाञ्चभकी प्राप्तिमें हर्प-जोक और राग-द्वेपका न होना तथा समस्त इन्द्रियोको विषयोसे हटाकर अपने वशमे रखना आहि, स्थिरवृद्धि पुरुवके लक्षणोका वर्णन किया है। उन्सठवेमें इन्डियों-द्वारा विपयोंका प्रहण न करनेसे विषयोकी निवृत्ति हो जानेपर भी रागकी निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमारमदर्शनसे होती है —यह वात कहकर साठवेमें इन्द्रियोकी प्रचटताका निरूपण किया है। इकसठवेंमें मन और इन्द्रियोके सयमपूर्वक भगवत्परायण होनेके लिये कहकर इन्द्रियविजयी पुरुषकी प्रशसा की हैं । वासठवें और तिरसठ्वेंमें विषयचिन्तनसे पतनका क्रम वतलाकर चौसठ्वें और पैसठ्वेंमें राग-द्वेपसे रहित होकर कर्म करनेवालेको प्रसादकी प्राप्ति, उससे समस्त दु खोंका नाश और शीव ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जानेकी बात कही है। तदनन्तर छाछठवेंमें अयुक्त पुरुषके लिये श्रेष्ठ वृद्धि, भगवचिन्तन, शान्ति और सुखका अभाव दिखळाकर सरसठवेंमें वायु और नौकाके दछान्तसे मनके सयोगसे इन्द्रियको बुद्धिका हरण करनेवाली बनलाते हुए अडसठवेमे यह बात सिद्ध की हैं कि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, वही बास्तवमे स्थिरबुद्धि है। उसके बाद उनहत्तरवेमे साधारण मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्दको रात्रिके समान और तत्त्वको जाननेवाले योगीक लिये विषयसुखको रात्रिके समान वतलाकर सत्तरवेंमें समुद्रके दृष्टान्तसे ज्ञानी महापुरुषकी महिमा की गयी है और इकहत्तरवेमे समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहङ्कारसे रहित होकर त्रिचरनेवाले पुरुपको परम शान्तिकी वतलाकर वहत्तरवे श्लोकमें उस ब्राह्मी स्थितिका माहात्म्य वर्णन करते हुए अव्यायका उपसहार किया है।

सम्बन्ध-पहले अध्यायमे गीतोक्त उपदेशकी प्रस्तावनाके रूपमे दोनों सेनाओंके महारिधयोंका और उनकी शङ्कध्विनका वर्णन करके अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके वीचमे खडा करनेकी बात कही गयी; उसके बाद दोनों सेनाओंमें स्थित स्वजनसमुदायको देखकर शोक और मोहके कारण युद्धसे अर्जुनके निवृत्त हो जानकी ओर शक्क-अस्त्रोंको छोड़कर विपाद करते हुए वैठ जानेकी बात कहकर उस अध्यायकी समाप्ति की गयी। ऐसी स्थितिमे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्धके लिये पुनः तैयार किया; यह सब बतलानेकी आवश्यकता होनेपर सञ्जय अर्जुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे अध्यायका आरम्भ करते हैं—

सञ्जय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णीकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ सञ्जय बोले—उस प्रकार करणासे व्यात और ऑसुमोंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रीवाले शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान मधुसूद्दनने यह वचन कहा ॥ १ ॥

प्रश्न-'तम्' पद यहाँ किसका वाचक है एव उसके साथ 'तथा कृपयाविष्टम्', 'अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्' और 'विषीदन्तम्'—इन तीन विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है ।

उत्तर-पहले अध्यायके अन्तमें जिनके शोकमग्न होकर बैठ जानेकी बात कही गयी है, उन अर्जुनका वाचक यहां 'तम्' पढ है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणोक्ता प्रयोग करके उनकी स्थितिका वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्यायमें जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बन्धुस्तेहजनित करुणायुक्त कायरताके भावसे जो व्याप्त है, जिनके नेत्र ऑस्ट्रओंसे पूर्ण और व्याकुल है तथा जो बन्धु-वान्धवोंके नाशकी आशङ्कासे एव उन्हें मारनेमें भयानक पाप होनेके भयसे शोकमें निमग्न हो रहे है, ऐसे अर्जुनसे भगवान बोले। प्रश्न—यहाँ 'मधुसृदन' नामके प्रयोगका और 'त्राक्यम्' के साथ 'इदम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर—भगवान्के 'मधुसूदन' नामका प्रयोग करके तथा 'वाक्यम' के साथ 'इदम्' विशेषण देकर सञ्जयने धृतराष्ट्रको चेतावनी दी हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान् श्रीकृष्णने पहले देवताओंपर अत्याचार करने-वाले 'मधु' नामक दैत्यको मारा था, इस कारण इनका नाम 'मधुसूदन' पड़ा, वे ही भगवान् युद्धसे मुँह मोडे हुए अर्जुनको ऐसे ( आगे कहे जानेवाले ) वचनोद्वारा युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्थामें आपके पुत्रोंकी जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियोंका विनाश करना भगवान्का काम है, अतएव अपने पुत्रोंको समझाकर अब भी आप सिध कर छे, तो इनका संहार रुक जाय।

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कंश्मलिमदं विषमे समुपिस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

श्रीभगवान बोले—हे अर्जुन । तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ १-क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा आवरित है, न खर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है॥२॥

प्रश्न—'इटम्' विशेषणके सहित 'करमलम्' पट किमका बाचक है र तथा 'तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ, इस बाक्यका क्या अभिंप्राय है र

उत्तर—'इद्म्' तिञेपणके सिहत 'क्श्मलम्' पद यहाँ अर्जुनके मोहजनित शोक और कातरताका वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने अर्जुनको डॉटते हुए उनसे आश्चर्यके साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थलमें अर्थात् कायरता और विपादके लिये सर्वथा अतुपयुक्त रणस्थलीमें और ठीक युद्धारम्भके अवसरपर, बहे-बहे महारिषयोंको सहज ही पराजित कर देनेवाले तुम-सरीखे शूरवीरमें, जिसकी जरा भी सम्भावना न थी, ऐसा यह मोह (कातरभाव) कहाँसे आ गया ह

प्रश्न-उपर्युक्त 'मोह' (कातरभाव) को 'अनार्यजुष्ट', 'अखर्ग्य' और 'अकीर्तिकर' कहनेका क्या मात्र है १

उत्तर—इससे भगवान्ने अपने उपर्युक्त आश्चर्यको सहेतुक बतलाया है । अभिप्राय यह है कि तुम

<sup>#</sup> स्मरण रहे कि ये वातें सञ्जयने शृतराष्ट्रसे दम दिनतक युद्ध हो जानेके पश्चात् कही थीं, अतः 'अव भी मन्धि कर छैं' इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि शेप वचे हुए कुटुम्बकी रक्षाके ब्लिये अव दम दिनके बाद भी आपको सन्धि कर छेनी चाहिये, इसीम बुद्धिमत्ता है।

पुरुषों हारा सेवित है, न खर्ग देने बाला है और न अवस्थामें वुद्धिमान् होते हुए भी तुमने इस मोहको कीर्ति ही फैलानेवाला है। इससे न तो मोक्षकी मिद्धि (कातरभावको) कैसे स्त्रीकार कर लिया व

जिस भावसे व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगोकी ही। ऐसी

#### स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । सा

हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

इसिलिये हे अर्जुन ! नपुंसकनाको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती । हे परन्तप! हृदयकी तुच्छ दुर्वेलताको त्यागकर सुद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३॥

प्राप्त हो और तुश्चमें यह उचित नहीं जान पड़ती--इन दोनों वाक्योंका क्या भाव है ।

उत्तर-बुन्तीका दूसरा नाम पृथा था। कुन्ती वीरमाता यी । जब भगवान् श्रीकृष्ण दूत बनवर कीरव-पाण्डवींकी सन्धि करानेके लिये इस्तिनापुर गये और अपनी बुआ कुन्तीसे मिले, उस समय कुन्तीने श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको वीरतापूर्ण सन्देश भेजा था, उसमें विदुला और उनके पुत्र सञ्जयका उदाहरण देकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित किया था। अत. यहाँ भगत्रान् श्रीकृष्णने अर्जुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करके माता क्रन्तीके उस क्षत्रियोचित सन्देशकी स्वृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनो वाक्योंद्वारा यह सूचिन किया है कि तुम बीर जननीके बीर पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकारकी कायरताका सञ्चार सर्वेषा अनुचित है । कहाँ महान्-से-महान् महारथियोंके हृत्योको केँपा देनेवाला तुम्हारा अतुल शौर्य र और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति !--जिसमें गरीरके रोंगटे खड़े हैं, बदन काँप रहा है, गाण्डीव गिरा जा रहा है और चित्त विपाट-

प्रथ-'पार्थ' सम्बोधनके सहित नपुंसकताको मत मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कटापि नहीं है ।

> यश-यहाँ 'परन्तप' सम्बोधनका क्या भाव है । उत्तर-जो अपने शत्रुओंको ताप पहुँच।नेवाला हो उसे 'प्रन्तप' कहते हैं । अत यहाँ अर्जुनको 'प्रन्तप' नामसे सम्बोधित करनेका यह भाव है कि तुम शत्रुओको ताप पहुँचानेवाले प्रसिद्ध हो। निवातकवचाढि असीम शक्तिशाली दानबोंको अनायास ही पराजित कर देनेवाले होकर आज अपने क्षत्रिय-खभावके विपरीत इस कापुरुपोचित कायरताको खीकारकर उल्टे शत्रुओं-को प्रसन्न कैसे कर रहे हो !

प्रश्न-'अदम्' विशेषणके सहित 'हदयदौर्वल्यम्' पढ किस भावका वाचक है । और उसे त्यागकर युद्धके लिये खडा होनेके लिये कहनेका क्या भाव है ।

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि तम्हारे-जैसे बीर पुरुपके अन्तःकरणमें रणभीरु कायर प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाली, शूरजनोंके द्वारा सर्वया त्याज्य, इस तुच्छ दुर्वलताका प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्धके लिये इटकर खडे हो जाओ ।

सम्बन्ध-भगवान्कं इस प्रकार कहनेपर गुरुजनोंके साथ किये जानेवाले युद्धको अनुचित सिद्ध करते हुए दो श्लोकोंमें अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं —

अर्जुन उशाच

भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। पूजाहीवरिसूद्दन ॥ ४ ॥ प्रतियोत्स्या**मि** 

अर्जुन बोले—हे मधुस्दन! मैं रणभूमिमें किस प्रकार वाणोंसे भीष्मिपतामह और द्रोण। वार्थके विषद ऋहूँगा ? क्योंकि हे अरिस्दन! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४॥

प्रश्न-इसे स्लोकमें 'अरिस्टन' और 'मधुस्दन' इन दो सम्बोधनोंके सहित 'कथम्' पदके प्रयोगका क्या माव है र

उत्तर—मधु नामके दैत्यको मारनेके कारण भगत्रान् श्रीकृष्णको मधुसूदन कहते हैं और वैरियोंका नाश करनेके कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामोंसे सम्बोधित करते हुए इस श्लोकमें 'कथम्' पदका प्रयोग करके अर्जुनने आश्चर्यका भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन मीष्म और द्रोणाहिके साथ युद्ध करनेके लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो हैत्य हैं और न शबू ही हैं, वर वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं; फिर अपने खाभाविक गुणोके विरुद्ध आप मुझे गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेके लिये कैसे कह रहे हैं। यह घोर पापकर्म मैं कैसे कर सक्रूँगा ?

प्रश्न-'इपुभिः' पदका क्या भाव है र

उत्तर—'इषु' कहते हैं वाणको । यहाँ 'इषुभिः' पदका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनोंके प्रति वाणीसे हलके वचनोका प्रयोग भी महान् पातक बतलाया गया है, उनपर तीक्षण बाणोका प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूँगा । आप मुझे इस घोर पापाचारमें क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं 2

#### गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुक्षीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥ ५॥

इसिलये इन महानुभाव गुरुजनीको न मारकर में इस लोकमे भिक्षाका अन्न भी खाना करणण-कारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनीको मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको तो भोगूँगा॥ ५॥

प्रश्न-'महानुमोवान्' विशेषणके सहित 'गुरून्' पर यहाँ किनका वाचक है र

उत्तर—दुर्योधनकी सेनाम जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुनके आचार्य तथा बाह्मीक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान् था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुपोका वाचक 'महानुमावान्' विशेषणसहित 'गुरून्' पद है।

यश्च—यहाँ 'भैक्ष्यम्' के साथ 'अपि' पटका प्रयोग करके क्या मात्र टिखळाया गया है '

उत्तर—इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियोंके लिये भिक्षाके अन्नसे शरीर-निर्वाह करना निन्छ है, तथापि गुरुजनोंका सहार करके राज्य भोगनेकी अपेक्षा तो वह निन्छ कर्म भी कहीं अच्छा है।

प्रश्न-'भोगान्'के साथ 'रुघिएप्रिटग्धान्' और 'अर्थकामान्' निरोपण देनेका तथा 'एव' अन्ययके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि

जिन गुरुजनोंको मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या 'न तो मुक्ति ही होगी और न धर्मकी सिद्धि ही; केवल इसी लोकमें अर्थ और काम-रूप तुन्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनोंके जीवनके सामने कुछ भी नहीं है। और वे भी गुरुजनोंकी हत्याके फलखरूप होनेके कारण एक प्रकारसे उनके रक्तसे सने हुए ही होंगे, अतएव ऐसे भोगोंको प्राप्त करनेके लिके गुरुजनोंका वध करना कदापि उचित नहीं है।

प्रश्न-'अर्थकामान्' पदको यदि 'गुरून्'का विशेषण मान लिया जाय तो क्या हानि है !

उत्तर-यदि 'गुरून्' के साथ 'महानुभावान्' विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था; किन्तु एक ही क्षोक्तमं जिन गुरूजनोंको अर्जुन पहले 'महानुभाव' कहते हैं, उन्हींको पीछेसे 'अर्थकामान्' धनके लोभी बतलावे ऐसी कल्पना उचित नहीं माद्यम होती । दोनों विशेषणपरस्पर विरुद्ध जान पड़ते है, इसीलिये 'अर्थकामान्' पदको 'गुरून्'का विशेषण नहीं माना गया है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देनेपर भी जय अर्जुनको सन्तोप नहीं हुआ और अपने निश्चयमें बङ्का उत्पन्न हो गयी, तच वे फिर कहने लगे---

### न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना—इन दोनामेसे कौन-सा श्रेष्ठ हैं, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकावलमें खड़े हैं ॥ ६॥

प्रश्न-'हमारे लिये युद्ध करना या न करना इनमें कौन-सा श्रेष्ठ है र यह हम नहीं जानते इस वाक्यका क्या भाव हैं

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिग्वलाया है कि हमारे लिये क्या करना श्रेष्ठ है---युद्ध करना या युद्धका त्याग करना-इस बातका भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रियका धर्म माना गया है और उसके फलखरूप होनेवाले कुलनाशको महान् दोप भी बतलाया गया है।

प्रश्न-'हम जीतेगे या हमको वे जीतेगे' इस वाक्य-का क्या भाव है !

उत्तर-इस वाक्यसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्षमें हम यही मान हे कि युद्ध

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्तब्यका निर्णय करनेम अपनी असमर्थता प्रकट करनेके वाट अव अर्जुन भगवान्की शरण यहण करके अपना निश्चित कर्तच्य चतलानेके लिये उनसे प्रार्थना करते है-

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः।

यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं वृहि तन्मे शिप्यरतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

इसिंछिये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वभाववाला तथा धर्मके विषयम मोहिनचित्त हुआ में आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो। वह मेरे लिये किहये। क्योंकि में आपका शिष्य हूँ इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥

होता है---

१-जिसके पास पर्याप्त धन है, परन्तु जिसकी

करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस वातका भी पता नहीं कि जीन हमारी होगी या उनकी र

प्रश्न-'जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय भृतराष्ट्रके पुत्र मुकावलेमें खडे हैं। इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर—इम वाक्यसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान ले कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं माछम होता, क्योंकि जिनको मारकर इम जीना भी नहीं चाहते, ने ही दुर्योधनाटि हमारे भाई मरनेके लिये हमारे सामने खडे हैं। अतएव यदि हमारी जीन भी हुई तो इनको मारकर ही होगी, इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिये क्या करना उचित है !

प्रथ-कार्पण्यदोप क्या है और अर्जुनने जो अपनेको धनमे इतनी प्रवल आसक्ति और लोभ है कि जो दान उससे 'उपहृतस्वभाव' कहा है; इसका क्या तात्पर्य हैं । और भोगादिके न्यायमङ्गत और उपयुक्त अवसरोंपर भी उत्तर-'कृपण' शब्द विभिन्न अथोंमें व्यवहत एक पैमा खर्च नहीं करना चाहता, उस कज्सको कृपण कहते हैं।

२—मनुष्य नीवनका शास्त्रसम्मत और सतजनानुमोदित

प्रधान लक्ष्य है 'भगत्रान्के तस्त्रको जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना' जो मनुष्य इस लक्ष्यको मुलाकर विषय भोगोमें ही भपना जीवन खो देता है, उस 'मूर्ख' को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है—

यो त्रा एतदक्षर गार्ग्यतिदित्वाऽस्माञ्चोकात्प्रैति स कृपण ।

(बृह० उ० ३ | ८ । १० )

'हे गार्गि ! इस अविनाशी परमात्माको बिना जाने ही जो भी कोई इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण है।' भगत्रान्ने भी भौगैश्वर्यमें आसक्त फलकी बासनावाले मनुष्योको 'कृपण' कहा है। ('कृपणा फलहेतव '— २। ४९)।

३-सामान्यतः दीनखमावका वाचक भी 'कृपण' गन्द है।

यहाँ अर्जुनमें जो 'कार्पण्य' है, वह न तो लोभजनित कज्मी है और न मोगासिक्तिरूप कृपणता ही है । क्योंकि अर्जुन खमावसे ही अस्पन्त उदार, दानी एव इन्द्रियविजयी पुरुप हैं । यहाँ भी वे स्पष्ट शन्दोंमें कहते हैं कि 'मुझे अपने लिये विजय, राज्य या पुखकी आकाङ्क्षा नहीं है, जिनके लिये ये वस्तुएँ अपेक्षित हैं, वे सब आत्मीय-जन तो यहाँ मरनेके लिये खंड हैं । इस पृथ्वीकी तो बात ही क्या है, मैं तीनो लोकोंके राज्यके लिये भी दुर्यीधनादिको नहीं मारना चाहता । (१ । ३२—३५) समस्त भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य और देवताओका आधिपत्य भी मुझे शोकरहित नहीं कर सकते (२ । ८)।' जो इतना त्याग करनेको तैयार है, वह कज्स या भोगासक नहीं हो सकता। दूसरे, यहाँ ऐसाअर्थ मानना इस प्रकरण-के भी सर्वथा विरुद्ध है ।

यहाँ अर्जुनका यह कार्पण्य एक प्रकारका दैन्य ही हैं, जो करुणायुक्त कायरता और शोकके रूपमें प्रकट हो रहा है। सञ्जयने प्रथम श्लोकमें अर्जुनके लिये 'कृपयानिष्टम' पदका प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरताका ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोकमें खय श्रीभगनान्ने भी 'क्लैन्यम' पदका प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन-

का यह कार्पण्य बन्धुनाशकी आशङ्कासे उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है।

अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, खाभाविक ही श्र्वीर हैं, उनके लिये कायरता दोप ही है, चाहे वह किसी भी कारणसे उत्पन्न हो। इसीसे अर्जुन इसे 'कार्पण्य-दोप' कहते हैं।

इस कार्पण्यटोषसे अर्जुनका अतुलनीय शौर्य, त्रीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादिसे सम्पन्न क्षत्रिय-स्वमात्र नष्ट-सा हो गया है, इसीसे उनके अङ्ग शिषिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अङ्ग काँप रहे हैं, शरीरमे जलन-सी हो रही है और मन श्रमित-सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरताके आवेशसे अर्जुन अपनेमें इन स्वभावविरुद्ध लक्षणोंको देखकर कहते हैं कि भैं कार्पण्यटोषसे उपहतस्वभाव हो गया हूँ।

प्रश्न-अर्जुनने अपनेको 'धर्मसमृद्धेता.' क्यों कहा र उत्तर-धर्म-अधर्म या कर्तव्य-अकर्तव्यका यथार्थ निर्णय करनेम जिसका अन्त करण सर्वथा असमर्थ हो गया हो, उसे 'धर्मसमृद्धेता.' कहते हैं । अर्जुनका चित्त इस समय भयानक धर्मसङ्कटमें पडा है, वे एक ओर प्रजापालन, क्षात्रधर्म, खत्वसरक्षण आदिकी दृष्टिसे युद्धको धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनके चित्तकी वर्तमान कार्पण्य हृत्ति युद्धके नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें मिक्षावृत्ति, सन्यास और वनवासकी ओर प्रवृत्त करना चाहती है । चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि-को किसी निर्णयपर पहुँचने ही नहीं देता, इसीसे अपनेको किङ्कर्तव्यित्रमृद पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं ।

प्रश्न-'निश्चित श्रेय.' से क्या तात्पर्य है :

उत्तर—कौरवोकी भीष्म-द्रोण-कर्णांटि विश्वविद्यात अजेय श्र्वीरोंसे सरक्षित अपनी सेनासे कहीं बड़ी सेनाको टेखकर अर्जुन डर गये हों और युद्धमें अपनी विजयकी सम्भावनासे सर्वया निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करनेमें हैं या न करनेमें, इस उद्देश्यसे 'श्रेव:' शब्दका प्रयोग करके जय-पराजयके सम्बन्धमें श्री-भगवान्से एक निश्चित निर्णय पूछते हों, ऐसी बात यहाँ नहीं है । यहाँ तो उनके चित्तमें बन्ध-स्नेह जाग उठा है और बन्धुनाशजनित एक बहुत बहे पापकी सम्भावना हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान् प्रति-बन्धक समझते है और दूसरी और मनमें यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रियधर्मसम्मत युद्धका जो मै त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याणमे बाधक हो जाय, ऐसी बात तो नहीं है। इसीसे वे 'निश्चित श्रेय' की बात पूछते है। उनका यह 'निश्चित श्रेय' जय-पराजयसे सम्बन्ध नही रखता, इसका छक्ष्य भगवन्प्राप्तिक्त्य परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवन् । मै कर्तन्यका निर्णय करनेमें असमर्थ हूं। आप ही निश्चितक्त्पसे बतलाइये—मेरे परम कल्याणका साधन कौन-सा है '

प्रश्न-मै आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागतको आप शिक्षा दीजिये--इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्त्वकी बात दूसरी हो सकती है, परन्तु व्यवहारमे अर्जुनके साथ भगवान्का प्रायः सभी स्थलोम वराबरीका ही सम्बन्ध था। खाने, पीने, सोने और जाने-आनेमें सभी जगह भगवान् उनके साथ समान वर्ताव करते थे । और भगत्रान्के श्रेष्ठत्वके प्रति मनमें श्रद्धा और सम्मान होनेपर भी अर्ज़न उनके साथ वराबरीका ही न्यवहार करते थे । आज अर्जुनको अपनी ऐसी गोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुत: इनसे बराबरी करनेयोग्य नहीं हूँ । बराबरीमें सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता; प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता | मेरा काम भाज सलाह और प्रेरणासे नहीं चलता । मुझे तो गुरुकी आवश्यकता है जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेयके मार्गपर लगा दे तथा मेरे शोक-मोहको सर्वणा नष्ट करके मुझे परम कल्याणकी प्राप्ति करवा दे और श्रीकृष्णसे बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है।परन्त जुरुकी उपदेशामृतधारा तभी बरसती है, जब शिष्य-रूपी क्षेत्र उसे प्रहण करनेके लिये प्रस्तुत होता है । इसीलिये अर्जुन महते हैं \_\_\_\_ भगवन् । मै आपका शिष्य हूँ।

शिष्योके कई प्रकार होते है । जो शिष्य उपदेश तो गुरुसे प्रहण करते हैं परन्तु अपने पुरुपार्थका अहडार रखते हैं; या अपने सहरुको छोड़कर दूसरोपर भरोसा रखते हैं, वे गुरुकृपाका यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसीलिये शिष्यत्वके साथ ही अपनेमें अनन्यशरणत्वकी भावना करके कहते हैं कि भगवन् ! मैं केवल शिप्य ही नहीं हूं। आपके शरण भी हूं। 'प्रपन्न' शब्दका भावार्थ है--भगवानुको अत्यन्त समर्थ और परमश्रेष्ट समझकर उनके प्रति अपनेको समर्पण कर देना । इसीका नाम 'शरणागति', 'आत्मनिक्षेप' या 'आत्म-समर्पण है। भगवान् सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, अनन्त गुणोंके अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, क्लेश, कर्म, सशय और श्रमादिका सर्वथा नाश करनेवाले, परम प्रेमी, परम सुदृद्, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर है-ऐसा विश्वास करके अपनेको सर्वथा निराश्रय, निरवलम्ब, निर्वुद्धि, निर्वल और नि:सत्त्व मानकर उन्हींके आश्रय, अवलम्ब, ज्ञान, शक्ति, तत्व और अतुलनीय शरणागत बत्सलताका दढ और अनन्य भरोसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदाके लिये उन्हींके चरणोपर न्योछावर कर देना और निर्निमेप नेत्रोंसे उनके मनोनयनांभिराम मुखचन्द्रकी ओर निहारते रहनेकी तथा जड कठपुतलीकी भॉति नित्य-निरन्तर उनके सङ्केतपर नाचते रहनेकी एकमात्र लालसासे उनका अनन्यचिन्तन करना ही भगवान्के प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान्के शरण हो जाऊँ और इसी भावनासे भावित होकर वे कहते हैं — 'भगवन् ! मै आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिये ।' 'ते' और 'त्याम्' पदोका प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुनकी यह शरणागतिकी सर्वोत्तम और सची भावना जिब अठारहवें अध्यायके पैसठवें और छाछठवें रलोकोंमे भगवान्के सर्वगुह्यतम उपदेशके प्रभावसे सची शरणागित-के रूपमे परिणत हो जायगी और अर्जुन जब अपनेको उनके कथनानुसार चलनेके लिये तैयार कर सकेंगे,

तभी गीताका उपदेश समाप्त हो जायगा । वस्तुतः उपदेशके उपक्रमका बीज है और 'सर्वधर्मान् पित्यज्य' इसी श्लोकसे गीताकी साधनाका आरम्भ होता है 2 यही श्लोकमें ही इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है । सम्वन्ध—इस प्रकार शिक्षा देनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थनाका हेतु वतलाते हुए अपने विचारोंको प्रकट करतेहैं—

न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद्यच्छोकमुच्छोषणमिनिद्रयाणाम् ।

< अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

क्योंकि भूमिमें निष्कण्डक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८॥

प्रश्न-इस रलोकमें अर्जुनके क्यनका क्या मान है! राज्य पा लेना है और निचार करनेपर यह बात माल्यम होती है कि इस पृथ्वीके राज्यकी तो बात ही

उत्तर—पूर्व क्लोक्रमें अर्जुनने भगवान्से शिक्षा क्या, यदि मुझे देवताओंका आधिपत्य भी मिल जाय देनेके लिये प्रार्थना की है, इसिलिये यहाँ यह मान तो वह भी मेरे इस इन्द्रियोंको छुला देनेवाले शोकको प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करनेके दूर करनेमें समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा लिये कहा है, किन्तु उस युद्धका अधिक-से-अधिक निश्चित उपाय वतलाइये जो मेरी इन्द्रियोको छुलानेवाले फल विजय प्राप्त होनेपर इस लोकमें पृथ्वीका निष्काण्टक शोकको दूर करके मुझे सदाके लिये छुली बना दे।

सम्बन्ध-इसके वाद अर्जुनने क्या किया, यह वतलाया जाता है-

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

सञ्जय योले—हे राजन् । निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवान्से 'युद्ध नहीं कहूँगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये॥ ९॥

प्रश्न-इम स्लोकका क्या अभिप्राय है : प्रश्न-भोविन्द

प्रश्न-'गोविन्द' शब्दका क्या अर्थ है ।

- उत्तर—इस श्लोकमें सञ्जयने धृतराष्ट्रसे यह कहा उत्तर—'गोभिर्वेदवाक्यैर्विद्यते लम्यते इति गोविन्द ' है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्के शरण होकर इस न्युत्पिक्ति अनुसार वेद-वाणीके द्वारा भगवान्के शिक्षा देनेके लिये उनसे प्रार्थना करके और अपने खरूपकी उपलब्धि होती है, इसल्यि उसका नाम 'गोविन्द' विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि 'मैं है। गीतामें भी कहा है—'वेदैश्व सर्वेरहमेन वेद्यः' युद्ध नहीं करूँगा' चुप हो गये। (१५।१५)—'सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूं।'

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके चुप हो जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने क्या किया, इस जिज्ञासापर सञ्जय कहते है —

तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्भध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥

हे भरतवंशी धृतराष्ट्र । अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके वीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनको हॅसते हुए-से यह वचन बोले ॥ १० ॥ पश्च-'उभयो. सेनयो: मध्ये विपीदन्तम्' विशेषणके सिहत 'तम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुनने पहले वड़े साहसके साथ अपने रथको दोनो सेनाओके बीचमें खड़ा करनेके लिये भगवान्से कहा था, वे ही अब दोनो सेनाओमें स्थित खजनसमुदायको देखते ही मोहके कारण व्याकुल हो रहे हैं; उन्हीं अर्जुनसे भगवान् कहने लगे।

प्रश्न—'हँसते हुए-से यह वचन वोलें' इस वाक्यका क्या भाव है <sup>2</sup> उत्तर—इस वाक्यसे सञ्जय इस वातका दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान्ने क्या कहा और किस भावसे कहा। अभिप्राय यह है कि 'अर्जुन उपर्युक्त प्रकारसे शूर्शरता प्रकट करनेकी जगह उल्टा विपाट कर रहे हैं तथा मेरे गरण होकर शिक्षा टेनेके लिये प्रार्थना करके मेरे निर्णय सुननेके पहले ही युद्ध न करनेकी घोषणा भी कर देते हैं—यह इनकी कैसी गलती है । इस भावसे मन-ही-मन हैंसते हुए भगवान् (जिनका वर्णन आगे किया जाता है, वे वचन) बोले।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे चिन्तामग्न अर्जुनने जब भगवान्के गरण होकर अपने महान् शोककी निवृत्ति-का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोकका राज्यसुख इस शोककी निवृत्तिका उपाय नहीं है, तब अर्जुनको अधिकारी समझकर उसके शोक और मोहको सदाके लिये नष्ट करनेके उद्देश्यसे भगवान् पहले नित्य और अनित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक, सारूययोगकी दृष्टिसे भी युद्ध करना कर्तव्य है ऐसा प्रतिपादन करते हुए सारूयनिष्टाका वर्णन करते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

श्रीभगवान बोले— हे अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितों-के-से वचनोंको कहता है; परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११॥

प्रभ-अर्जुनके कौन-से वचनोंको लक्ष्य करके भगवान्ने यह बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो !

उत्तर—दोनो सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, वन्धु, वान्धव और आचार्य आदिको देखते ही उनके नाशकी आशङ्कासे त्रिषाद करते हुए अर्जुनने जो प्रयम अध्यायके अट्ठाईसवें, उन्तीसवे और तीसवें श्लोकोमें अपनी स्थिति-का वर्णन किया है, पैतालीसवे श्लोकमे युद्धके लिये तैयार होनेकी कियापर शोक प्रकट किया है और सैतालीसवें श्लोकमें जो सञ्जयने उनकी स्थितिका वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान्ने यह बात कही है कि 'जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो । यहाँसे भगवान्के उपदेशका उपक्रम होता है, जिसका उपसंहार १८। ६६ में हुआ है। प्रथ-अर्जुनके कौन-से वचनोंको छक्ष्य करके भगवान्ने

मश्य—अञ्जनक कान-स वचनाका छदय करक मगवान्त यह कहा है कि तुम पण्डितों-सरीखी वातें कह रहे हो र

उत्तर-पहले अध्यायमें इकतीसवेसे चौवाटीसवें और दूसरे अध्यायमें चौथेसे छठे श्लोकतक अर्जुनने कुलके नारासे उत्पन्न होनेवाले महान् पापका वर्णन करते हुए अहङ्कार-पूर्वक दुर्योधनादिकी नीचता और अपनी धर्मज्ञताकी वार्ते कहकर अनेको प्रकारकी युक्तियोंसे युद्धका अनौचित्य सिद्ध किया है; उन्हीं सब वचनोंको लक्ष्य करके भगवान्ने यह कहा है कि तुम पण्डितो-सरीखी बार्ते कह रहे हो। प्रश्र-पंतासन्। और 'अगतासन्। किनका वाचक है तथा 'उनके लिये पण्डितजन जोक नहीं करते' इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—जिनके प्राण चले गये हों, उनको 'गतासु' कहते और जिनके प्राण न गये हो उनको 'अगतासु' कहते हैं । 'उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते' इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोकमें गये हुए पितरोंके लिये चिन्ता कर रहे हो कि युद्धके परिणाममें हमारे कुलका नाश हो जाने-पर वर्णसंकरता फैल जानेसे हमारे पितरलोग नरकमें गिर जायेंगे इत्यादि । तथा सामने खडे हुए बन्धु-बान्धवोंके लिये भी चिन्ता कर रहे हो कि इन सवके

विना हम राज्य और भोगोंको लेकर ही क्या करेंगे। कुल्का सहार हो जानेसे ख्रियाँ श्रष्ट हो जायँगी इत्यादि। इस प्रकारकी चिन्ता पण्डित लोग नहीं करते। क्योंकि पण्डितोकी दृष्टिमें एक सिच्चिदानन्द्घन ब्रह्म ही नित्य और सत् वस्तु है, उससे मिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, वही सबका आत्मा है, उसका कमी किसी प्रकार भी नाश हो नहीं सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीरका स्योग-वियोग व्यावहारिक दृष्टिसे अनिवार्य होते हुए भी वास्तवमें ख्रुप्तकी भाँति कल्पित है, फिर वे किसके लिये शोक करें और क्यों करें। किन्तु तुम शोक कर रहे हो, इसलिये जान पडता है तुम पण्डित नहीं हो, केवल पण्डितोंकी-सी वार्ते ही कर रहे हो।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे यह वात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनोंके लिये शोक करना उचित नहीं है, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो । इसपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि उनके लिये शोक करना किस कारणसे उचित नहीं है । अतः पहले भगवान् आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके आत्म- दृष्टिसे उनके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते है—

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥१२॥

न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमें नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे इस सब नहीं रहेंगे ॥ १२॥

प्रश्न—इस क्लोकमें भगवान्के कथनका क्या या तुम्हारा-हमारा कभी किसी भी कालमे अभाव अभिप्राय है । वर्तमान शरीरोकी उत्पत्तिके पहले भी

उत्तर—इसमें भगवान्ने आत्मर्पसे सबकी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरोंके नाशसे नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिख्छाया है कि तुम आत्माका नाश नहीं होता; अतएव नाशकी आशङ्कासे जिनके नाशकी आशङ्का कर रहे हो, उन सबका इन सबके छिये शोक करना उचित नहीं है।

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका प्रतिपादन करते हुए आत्माके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते है—

> देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति॥१३॥

जैसे जीवात्माकी इस देहमें वालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमे धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥ १३ ॥ प्रश्न—इस रलोकमें भगवान्के कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—इसमें आत्माको विकारी मानकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाते-आते समय उसे कष्ट होनेकी आशङ्कासे जो अज्ञानीजन शोक किया करते है, उसको भगवान्ने अनुचित बतलाया है । वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अत्रस्थाएँ वास्तवमें आत्माकी नहीं होतीं, स्थूलशरीरकी

होती हैं और आत्मामें उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना-आना भी वास्तवमें आत्माका नहीं होता, सृद्धमशरीरका ही होता है और उसका आरोप आत्मामें किया जाता है। अतएव इस तत्त्वको न जाननेवाले अज्ञानीजन ही देहान्तरकी प्राप्तिमें शोक करते हैं; धीर पुरुप नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टिमें आत्माका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकोंमें भगवान्ने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी वन्धु-वान्धवादि-के साथ होनेवाले संयोग-वियोगादिसे सुख-दुःखादिका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए विना कैसे रह सकता है <sup>१</sup> इसपर भगवान् सब प्रकारके संयोग-वियोगादिको अनित्य वतलाकर उनको सहन करनेकी आज्ञा देते हैं—

#### यात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णमुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्त्र भारत ॥ १ ८ ॥

हे कुन्तीपुत्र ! सदीं, गर्शी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य है, इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥

प्रभ-'मात्रास्पर्शः' पद यहाँ किनका वाचक है ' जत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया जाय—उसके खरूपका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 'मात्रा' कहते हैं; अत. 'मात्रा'से यहाँ अन्त.करण-सिंहत सभी इन्द्रियोका लक्ष्य है । और स्पर्श कहते हैं सम्बन्ध या संयोगको । अन्त.करणसिंहत इन्द्रियोंका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि उनके विपयोंके साथ जो सम्बन्ध है, उसीको यहाँ 'मात्रास्पर्शाः' पदसे व्यक्त किया गया है ।

प्रश्न—उन सबको 'शीतोणायुखदुःखदाः' कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—शीत, उष्ण और द्युख-दुःख शब्द यहाँ सभी द्वन्द्वींके उपलक्षण हैं । अतः विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धोंको 'शीतोष्णद्यखदुःखदाः' कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इन्द्रियोंके साथ सयोग होनेपर शीत-उष्ण, राग-देष, हर्ष-शोक, सुख दुःख, अनुक्लता-प्रतिक्लता आदि समस्त द्वन्द्वोंको

उरपन करनेवाले हैं। उनमें नित्यत्व-बुद्धि होनेसे ही नाना प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती है, अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संगसे तुम्हें किसी प्रकार भी विकारयुक्त नहीं होना चाहिये।

प्रश्न—इन्द्रियोंके साथ विपयोंके संयोगोको उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुनको उन्हें सहन करनेकी आजा देनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-ऐसी आज्ञा देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि सुख-दु:ख देनेवाले जो इन्द्रियोंके विषयोंके साथ सयोग हैं, वे क्षणभङ्गुर और अनित्य हैं, इसलिये उनमें वास्तविक सुखका लेश भी नहीं है। अत तुम उनको सहन करो अर्थात् उनको अनित्य समझकर उनके आने-जानेमें राग-देष और हर्ष-शोक मत करो। वन्यु-वान्धवोक्ता संयोग भी इसीमें आ जाता है। क्योंकि अन्तः करण और इन्द्रियोंके द्वारा ही अन्य विषयोंकी भाँति उनके साथ संयोग-वियोगे होता है। अत. यहाँ सभी प्रकारके सयोग-वियोगोंके परिणामखरूप सुख-दु:खोको सहन करनेके लिये भगवान्का कहना है—यह बात समझ लेनी चाहिये। सम्बन्ध - इन सबको सहन करनेसे क्या लाभ होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं -

#### यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्धभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्त्राय कल्पते ॥ १५॥

क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुसको समान समझनेवाले जिस घीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५ ॥

प्रश्न-यहाँ 'हि' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'हि' यहाँ हेतुके अर्थमें है । अभिप्राय यह है कि इन्द्रियोंके साथ विषयोंके सयोगोंको किसिट्ये सहन करना चाहिये, यह वात इस स्रोकमें बतलायी जाती है।

प्रश्न-'पुरुषर्वभ' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर-'ऋषम' श्रेष्ठका वाचक है। अतः पुरुषोंमें जो अधिक श्रूत्वीर एवं वलवान् हो, उसे 'पुरुषपंभ' कहते हैं। यहाँ अर्जुनको 'पुरुपर्षम' नामसे सम्बोधित करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े श्रूत्वीर हो, सहनशीलता तुम्हारा खामाविक गुण है, अतः तुम सहजहीमें इन सबको सहन कर सकते हो।

प्रश्न-'धीरम्' पद किसका वाचक है 2

उत्तर—'धीरम्' पद अधिकाशमें परमात्माको प्राप्त पुरुषका ही वाचक होता है, पर कहीं-कहीं परमात्माकी प्राप्तिके पात्रको भी 'धीर' कह दिया जाता है। अतः यहाँ 'धीरम्' पद साख्ययोगके साधनमें परिपक्क स्थितिपर पहुँचे हुए साधकका वाचक है।

प्रश्न-'समदुःखप्रुखम्' विशेषणका क्या भाव है र उत्तर-इससे भगवान्ने धीर पुरुपका लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुपके लिये सुख और दुःख

सम्बन्ध —वारहवें और तेरहवें श्लोकोंमें भगवान्ने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन किया तथा चौदहवें श्लोकमें इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंको अनित्य बतलाया, किन्तु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य हैं ? इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया; अतएव इस श्लोकमें भगवान् नित्य और अनित्य वस्तुके विवेचनकी रीति वतलानेके लिये दोनोंके लक्षण बतलाते हैं—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तरत्वनयोस्तत्त्वद्विभिः॥१६॥

असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वकानी पुरुपोंद्रारा देखा गया है॥ १६॥

सम हो गये हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन दन्दोंमें भेदबुद्धि नहीं रही है, वही 'धीर' है और वही इनको सहन करने<sup>में</sup> समर्थ है।

प्रश्न-'एते' पद किनका वाचक है और 'न व्यथयन्ति'का क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—विषयोंके साथ इन्द्रियोंके जो सयोग हैं, जिनके लिये पूर्व होकमें 'मात्रास्पर्शाः' पदका प्रयोग किया गया है, उन्हींका वाचक यहाँ 'एते' पद है। और 'न व्यथयन्ति' से यह भाव दिखलाया है कि विषयोंके संयोग-वियोगमें राग-देष और हर्ष-शोक न करनेका अभ्यास करते-करते जब साधककी ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इन्द्रियका किसी भी मोगके साथ सयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरहका विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिये कि वह 'धीर' और सुख-दु:खमें समभाववाला हो गया है।

पश्च—'वह मोक्षके योग्य होता है' इसका क्या भाव है दे उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त समभाववाला पुरुप मोक्षका— परमात्माकी प्राप्ति-का पात्र बन जाता है और उसे शीव्र ही अपरोक्षमाव-से परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न—'असतः' पद यहाँ किसका वाचक है और 'उसकी सत्ता नहीं हैं' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'असतः' पढ यहाँ परिवर्तनशील गरीर, इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विपयोंसिहित समस्त जडवर्गका वाचक है। और 'उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है' इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस कालमें प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा; अतएव जिस समय प्रतीत होता है, उस समय भी वास्तवमें नहीं है। इसलिये यदि तुम भीष्मादि खजनोके शरीरोंके या अन्य किसी जड वस्तुके नाशकी आशङ्कासे शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है।

प्रश्न—'सतः' पद यहाँ किसका वाचक है और 'उसका अभाव नहीं है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'सतः' पद यहाँ परमात्मतत्त्रका वाचक है, जो सर्वव्यापी है और नित्य है। 'उसका अभाव नहीं है' इस कयनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्तसे परिवर्तन या

सम्बन्ध—पूर्वश्चोकमें जिस 'सत्' तत्त्वके लिये यह कहा गया कि 'उसका अभाव नहीं है', वह 'सत्' तत्त्व क्या है—इस जिज्ञासापर कहते है—

> अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विभिदं ततम्। विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहीते॥१७॥

नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्— दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशीका विवाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है॥ १७॥

प्रश्न-'सर्वमः' के सिहत 'इट्मः' पद यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा न्याप्त है तथा जिससे न्याप्त है, उसे अत्रिनाशी कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय, मन, भोगोंकी सामग्री और भोग-स्थान आदि समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ 'सर्वम्'के सिहत 'इदम्' पद है। वह सम्पूर्ण जडवर्ग चेतन परमात्मतत्त्वसे व्याप्त हैं। उस परमात्मतत्त्वको अविनाशी कहकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्वश्लोकमे जिस 'सत्' तत्त्वका मैने लक्षण किया है तथा तत्त्व-

अभाव नहीं होता । वह सदा एकरस, शखण्ड और निर्विकार रहता हैं । इसलिये यदि तुम आत्मरूपसे भीष्मादिके नाशकी आशङ्का करके गोक करते हो, तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है ।

प्रश्न-'अनयो.' विशेषणके सहित 'उभयो:' पड किनका वाचक है और तत्त्रदर्शी ज्ञानी पुरुपेंद्वारा उनका तत्त्व देखा जाना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—'अनयों ' विशेषणके सहित 'उभयों ' पट उपर्युक्त 'असत्' और 'सत्' दोनोंका वाचक है तथा तत्त्वकों जाननेवाले महापुरुपोद्वारा उन दोनोका विशेषन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तुका परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत् है—अर्थात् असत् वस्तुका विद्यमान रहना सम्भव नहीं और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्थामे किसी भी निमित्तसे नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत् है—अर्थात् सत्का कभी अभाव होता ही नहीं— यही तत्त्वदर्शी पुरुषोंद्वारा उन दोनोंका तत्त्व देखा जाना है। कहा गया कि 'उसका अभाव नहीं है'. वह 'सत'

ज्ञानियोने जिस तत्त्वको 'सत्' निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाज्ञी नामसे कहा गया है।

प्रश्न—इस अविनाशीका विनाश करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है; इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि आकाश-से वादलके सदश इस परमात्मतत्त्वके द्वारा अन्य सब जडवर्ग व्यास होनेके कारण उनमेसे कोई भी इस परमात्म-तत्त्वका नाश नहीं कर सकता; अतएव सदा-सर्वदा विद्यमान रहनेवाला होनेसे यही एकमात्र 'सत्' तत्त्व है। सम्बन्ध—इस प्रकार 'सत्' तत्त्वकी व्याख्या हो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त 'असत्' 'वस्तु क्या है, इस जिज्ञासापर कहते है—

#### अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥१८॥

इस नाशरिहत, अप्रमेय, नित्यखद्भप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान कहे गये हैं। इसिलये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥

प्रश्न—'इमें' के सहित 'देहा:' पद यहाँ किनका वाचक हैं। और उन सबको 'अन्तवन्तः' कहनेका क्या अभिप्राय है!

उत्तर—'इमें के सिहत 'देहा' पद यहाँ समस्त शरीरोंका वाचक है और असत्की व्याख्या करनेके लिये उनको 'अन्तवन्तः' कहा है। अमिप्राय यह है कि अन्तः करण और इन्द्रियोंके सिहत समस्त शरीर नाशवान् हैं। जैसे खप्नके शरीर और समस्त जगत् विना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना ही हुए अज्ञानसे प्रतीत हो रहे हैं, वास्तवमें इनकी सत्ता नहीं है। इसिल्ये इनका नाश होना अवश्यम्भावी है, अतएव इनके लिये शोक करना व्यर्थ है।

प्रश्न—यहाँ 'देहा.' पदमें बहुवचनका और 'शरीरिणः' पदमें एकत्रचनका प्रयोग किसलिये किया गया है द

उत्तर—इस प्रयोगसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरोमें एक ही आत्मा है। शरीरोंके मेदसे अज्ञानके कारण आत्मामें मेद प्रतीत होता है, वास्तवमें मेद नहीं है।

प्रश्न—'शरीरिणः' पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ 'नित्यस्य', 'अनाशिन' और 'अप्रमेयस्य' विशेषण देनेका तथा शरीरोंके साथ उसका सम्बन्ध दिखलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकमें जिस 'सत्' तत्त्वसे समस्त जड-वर्गको व्याप्त बतलाया है, उसी तत्त्वका वाचक यहाँ 'शरीरिणः' पद है तथा इन तीनों विशेषणोका प्रयोग उस 'सत्' तत्वके साथ इसकी एकता करनेके लिये ही किया है एवं इसे 'शरीरी' कहकर तथा शरीरोके साथ इसका सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा और परमात्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टिसे जो भिन्न-भिन्न शरीरोको धारण करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न-भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुत. भिन्न-भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्त्व है, जैसे निद्राके समय खनकी सृष्टिमें एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खम्नका समस्त नानात्व निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात्व नहीं रहता।

प्रश्न—हेतुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके युद्धके लिये आज्ञा देनेका यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर—हेतुवाचक 'तस्मात्' पदके सहित युद्धके लिये आज्ञा देकर भगवान् ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान हैं, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्धमें किञ्चिन्मात्र मी शोकका कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्धमें किसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें भगवान्ने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके अर्जुनको युद्धके लिये आज्ञा दी, किन्तु अर्जुनने जो यह बात कही थी कि 'मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिये क्षेमकर होगा' उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकोंमें आत्माको मरने या मारनेवाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं—

### य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥

जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है। वे दोनों ही नहीं जानते. क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किशीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९ ॥

प्रश्न-यदि आत्मा न मरता है और न किसीको क्रियासे किसी दूसरे स्थूलशरीरके प्राणींका वियोग होता मारता है, तो मरने और मारनेवाला फिर कौन है ! उत्तर-स्थूळशरीरसे सृक्षमशरीरके त्रियोगको 'मरना' कहते हैं । अतएव मरनेवाला स्थ्लशरीर है, इसीलिये पहले 'अन्तवन्तः' 'इमे देहाः' कहा गया ।

इसी तरह मन-बुद्धिके सहित जिस स्थूलशरीरकी इसीलिये उनको उन कर्मोंका फल भोगना पड़ता है। सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें यह कहा कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता; इसमें क्या कारण है ? इसके उत्तरमें भगवान् आत्मामें सव प्रकारके विकारोंका अभाव वतलाते हुए उसके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं।

### न जायते म्रियते वा कद्।चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

यह आत्मा किसी कालमे भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर किर होनेवाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥

प्रथ-'न जायते म्रियते'-इन दोनों क्रियापदोका क्या भाव है ?

उत्तर-इनसे भगवान्ने आत्मामें उत्पत्ति और विनाश-रूप आदि-अन्तके दो विकारोका अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि छहो विकारोंका अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकारका अभाव दिखनानेके लिये अलग-अलग शब्दोंका भी प्रयोग किया है।

प्रश्न – उत्पत्ति आदि छ: विकार कौन-से हैं और इस श्लोकमें किन-किन शब्दोंद्वारा आत्मामें उनका अमाव सिद्ध किया है ?

उत्तर-१ उत्पत्ति (जन्मना), २ अस्तित्व (उत्पन्न होकर सत्तावाळा होना), ३ वृद्धि (वढना ), ४ विपरिणाम (खपान्तरको प्राप्त होना), ५ अपक्षय (क्षय होना या घटना) और ६ विनाश (मर जाना)-ये छः विकार हैं। इनमेंसे भारमाको 'अजः' ( अजन्मा ) कहकर उसमें 'उत्पत्ति' रूप विकारका अभाव बतलाया है। 'अय भूत्वा भूयः न भविता' अर्थात् यह जन्म लेकर फिर सत्तात्राला नहीं होता, बल्कि खभावसे ही सत् है-यह कहकर 'अस्तित्व'रूप विकारका 'पुराण:' ( चिरकाळीन और सटा एकरस रहनेवाळा) कहकर 'वृद्धि' रूप विकारका, 'शाश्वतः' ( सदा एकरूपमें स्थित) कहकर विपरिणामका, 'नित्यः' (अखण्ड सत्तावाला) कहकर 'क्षय'का और 'शरीरे हन्यमाने न हन्यते' ( शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता )-यह कहकर 'विनाश'का अभाव दिखलाया है।

है, टसे 'मारनेवाला' कहते हैं । अतः मारनेवाला

भी शरीर ही है, आत्मा नहीं; किंतु शरीरके धर्मीको

अपनेमें अध्यारोपित करके अज्ञानी होग आत्माको

मारनेवाला (कर्ता) मान लेते हैं (३।२७),

चेनमन्यते हन्त्य हतश्चेनमन्यते ११ हन्ता हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नाय ६ हन्ति न इन्यते ॥ (कठ० १ । २ । १९ )

सम्बन्ध-उनीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है; उसके अनुसार बीसर्वे श्लोकमें उसे विकाररहित बतलाकर इस बातका प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोकमें यह बतलाते हैं कि वह किसीको मारता क्यों नहीं ?

#### नित्यं वेदाविनाशिनं एनमजमन्ययम् ।

पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस मात्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अन्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है ?॥ २१॥

श्लोकमें भगवान्के क्या क्यनका प्रश्न-इस अभिप्राय है ?

उत्तर-इसमें भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि जो पुरुष आत्मख्ररूपको यथार्थ जान लेता है जिसने इस तत्त्रका मनीमाँति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अन्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है इन्द्रियोंके सहित स्थूल शरीरके द्वारा दूसरे शरीरका नाश नहीं बनता।

किये जानेमें वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसीको मार रहा हूँ या दूसरेके द्वारा किसीको मरवा रहा हूँ । क्योंकि उसके ज्ञानमें सर्वत्र एक ही आत्मतत्त्व है, जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसीको मारता है और न मरवाता है, अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञानसे ही आत्मामें अध्यारोपित हैं, वास्तवमें नहीं और कैसे किसको मरवाता है । अर्थात् मन, बुद्धि और हैं। अतः किसीके लिये भी किसी प्रकार शोक करना

सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है- उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिये शोक करना नहीं बन सकता और शरीर नाशवान् है-उसका नाश होना अवस्यम्भावी है, अतः उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता—यह सर्वथा ठीक है । किन्तु आत्माका जो एक शरीरसे सम्बन्ध छूटकर दूसरे शरीरसे सम्बन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है; अतः उसके लिये शोक करना मैसे अनुचित है ? इसपर कहते हैं---

### वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीणीन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको प्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

प्रश्न-पुराने वस्रोंके त्याग और नवीन वस्रके धारण करनेमें मनुष्यको सुख होता है, किन्तु पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके प्रहणमें तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरणकी सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है ।

उत्तर-पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके प्रहणमें अज्ञानीको ही दु:ख होता है, विवेकीको नहीं। माता बालकके पुराने गदे कपडे उतारती है और नये पहनाती है तो वह रोता है; परन्तु माता उसके

रोनेकी परवा न करके उसके हितके छिये कपडे बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान् भी जीवके हितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परवा न करके उसके देहको बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है।

प्रश्न-भगवान्ने यह शरीरोंके साथ 'जीर्णानि' पदका प्रयोग किया है, परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होनेपर ( शरीर पुराना होनेपर ) ही मनुष्यकी मृत्यु हो । नयी उम्रके जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते

हैं । इसिटिये यह उढाहरण युक्तियुक्त नहीं जैंचता ?

उत्तर-यहाँ 'जीर्णानि' पदसे अस्सी या सौ वर्षकी आयुसे तात्पर्य नहीं है । प्रारम्बका युवा या बाल, जिस किसी अवस्थामें प्राणी मरता है, वही उसकी आयु समझी जाती है और आयुकी समाप्तिका नाम ही जीर्णा-वस्था है । अतएव यह उडाहरण सर्वथा युक्तिसङ्गत है।

प्रम-यहाँ 'वासासि' और शरीराणि' दोनों ही पद वहुवचनान्त हैं । कपड़ा बदलनेवाला मनुप्य तो एक साथ भी तीन-चार पुराने वस्न त्यागकर नये धारण कर सकता है, परन्तु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीरको छोडकर दूसरे एक ही नये शरीरको प्राप्त होता है । एक साथ वहुत-से शरीरोंका त्याग या प्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं है । अतएव यहाँ शरीरके लिये वहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है !

उत्तर—(क) जीवातमा अवतक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नये धारण कर चुका है तथा भविष्यमें भी जबतक उसे तस्त्रज्ञान न होगा तवतक न जाने कितने असख्य पुराने शरीरोका त्याग और नये शरीरोंको धारण करता रहेगा।इसिटिये बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

(ख) स्थूळ, सूक्ष्म और कारणभेटसे शरीर तीन हैं। जब जीवात्मा इस शरीरको छोडकर दूसरे शरीरमें जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदळ जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसका खभाव (प्रकृति) वदळता जाता है। सत्, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टिप्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है, इसीको खभाव कहते हैं। प्राय खभावके अनुसार ही अन्तकाळमें सङ्गल्प होता है और सङ्गल्पके अनुसार ही स्क्ष्मशरीर वन जाता है। कारण और स्क्ष्मके अनुसार ही स्क्ष्मशरीर के जाता है। कारण और स्क्ष्मके अनुस्प ही स्थूळशरीरको प्राप्त होता है। इसिकिये स्थूळ, स्क्ष्म और कारणभेदसे तीनों शरीरोंके परिवर्तन होनेके कारण भी बहुवचनका प्रयोग युक्तियुक्त ही है।

प्रथ—आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देहीके दूसरे शरीरमें जानेकी वात कैसे कही गयी !

उत्तर—नास्तवमें आत्मा अचल और अक्रिय होनेके कारण, उसका किसी भी हाल्तमें गमनागमन नहीं होता,पर जैसे घडेको एक मकानसे हूसरे मकानमें ले जानेके समय उसके भीतरके आकाशका अर्थात् घटाकाशका भी घटके सम्बन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म-शरीरका गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामें भी गमनागमनकी प्रतीति होती हैं। अतएव लोगोंको समझाने-के लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ 'देही' जन्ड देहामिमानी चेतनका बाचक है, अतएव देहके सम्बन्धसे उसमें भी गमनागमन होता-सा प्रतीत होता है। इसल्ये देहीके अन्य शरीरोमें जानेकी वात कही गयी।

प्रश्न—वस्त्रोंके लिये 'गृह्याति' तथा शरीरके लिये 'संयाति' कहा है। एक ही क्रियासे काम चल जाता, फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया द

उत्तर—'गृहाति'का मुख्य अर्थ 'ग्रहण करना' है और 'संयानि' का मुख्य अर्थ 'गमन करना' है । वस्त्र प्रहण किये जाते हैं, इसल्यि यहाँ 'गृह्यानि' किया दी गयी है और शरीरको छोडेकर दूसरे शरीरमें जाना प्रतीत होता है, इसल्यि 'संयाति' कहा गया है ।

प्रश्न-'नर ' और 'देही'—इन दो पदोका प्रयोग क्यो किया गण, एकसे भी काम चळ सकता था !

उत्तर—'नरः' पद मनुष्यमात्रका वाचक है और 'देही' पद समस्त जीवसमुदायका । अतः दोनो ही सार्थक हैं; क्योंकि वस्नका प्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं । किन्तु एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवोका होता है, इस्हिये वस्नोंके साथ 'नर' का तथा शरीरके साथ 'देही' का प्रयोग किया गया है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरके प्राप्त होनेमें शोक करना अनुचित सिद्ध करके, अव भगवान् आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन श्लोकोंद्वारा प्रकारान्तरसे उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारताका प्रतिपादन करते हुए उसके विनाशकी आशङ्कासे शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं—

### नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥

प्रश्न-इस स्त्रोकका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—अर्जुन शस्त्र-अस्नोद्वारा अपने गुरुजन और भाई-बन्धुओं के नाश होने की आशङ्कासे शोक कर रहे थे, अतएव उनके शोकको दूर करने के लिये भगवान् ने इस स्रोक्तमें पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्माका नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्माका नित्यत्व और निरा-कारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीरको काटनेपर भी आत्मा नहीं कटता, अग्न्यस्त्रद्वारा शरीरको जला डालनेपरभी आत्मा नहीं जलता, वरुणाख्नसे शरीर गला दिया जानेपर भी आत्मा नहीं गलता और वायञ्याख्नके द्वारा शरीरको सुखा दिया जानेपर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है, अतएव किसी भी अख्न-शस्त्रादि पृथ्वीतत्त्वद्वारा या वायु, अग्नि और जलके द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता।

#### अच्छेचोऽयमदाह्योऽयमक्लेचोऽशोष्य एव च।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥ २४॥

क्योंकि यह आत्म। अच्छेच है, यह आत्मा बदाह्यः अक्लेच और निःसन्देह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्यः सर्वव्यापी, अचलः स्थिर रहनेवाला और सनातन है॥ २४ ॥

प्रश्न-पूर्व श्लोकमें यह बात कह दी गयी थी कि शस्त्रादिके द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, किर इस श्लोकमें उसे दुवारा अच्छेच, अदाहा, अक्लेघ और अशोष्य कहनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—इससे भगवान्ने आत्मतत्त्वका शस्त्रादिद्वारा नाश न हो सक्तनेमें कारणका प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटनेशळी, जलनेवाली, गलनेवाली और सूखनेवाली वस्तु नहीं है। वह अखण्ड, अन्यक्त, एकरस और निर्विकार है, इसलिये उसका नाश करनेमें शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है।

प्रश्न—अच्छेद्यादि शब्दोंसे आत्माका नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनांतन कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-अच्छेद्यादि शब्दोंसे जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाशमें भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतोंका कारण और उन सबमें ज्यात होंनेसे न तो पृथ्वी-तत्त्वसे बने हुए शक्षोंद्वारा काटा जा सकता है, न अग्निद्वारा जलाया जा सकता है, न जलसे गलाया जा सकता है और न वायुसे सुखाया ही जा सकता है। आत्माका अविनाशित्व उससे अत्यन्त विलक्षण है—इसी बातको सिद्ध करनेके लिये उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अमिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलयमें उसका नाश हो जाता है और आत्माका कभी नाश नहीं होता, इसलिये वह नित्य है। आकाश सर्वन्यापी नहीं है, केवल अपने कार्यमात्रमें ज्यात है और आत्मा सर्वन्यापी है। आकाश सनातन, सदासे रहनेवाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन—अनादि है। इस प्रकार उपर्युक्त शब्दोद्वारा आकाशसे आत्माकी अत्यन्त विलक्षणता दिखलायी गयी है।

प्रश्न-आत्माको स्थाणु और अचल कहनेका क्या भाव है १

, उत्तर–इससे आत्मामें चलना और हिलना दोनों

क्रियाओंका अभाव दिखलाया है। एक ही स्थानमें क्रियाओंका ही आत्मामें अभाव है। वह न हिल्ता है स्थित रहते हुए कॉपते रहना 'हिलना' है और एक और न चलता ही है; क्योंकि वह सर्वन्यापी है, कोई जगहसे दूसरी जगह जाना 'चलना' है। इन दोनों भी स्थान उससे खाली नहीं है।

#### अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते

#### विदित्वैनं नातुशोचितुमईसि ॥ २५॥ तस्मादेवं

यह आत्मा अन्यक्त है, यह आत्मा अधिन्त्य है और यह मात्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात् मुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ २५ ॥

प्रश्न-आत्माको 'अञ्चक्त' और 'अचिन्य' कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-आत्मा किसी भी इन्द्रियके द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिये उसे 'अन्यक्त' कहते हैं और वह मनका भी विषय नहीं है, इसलिये उसे 'अचिन्त्य कहा गया है।

' अविकार्यः उत्तर—आत्माको कहकर प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि समस्त इन्द्रियाँ और अन्त:-करण प्रकृतिके कार्य हैं. वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको

सम्बन्ध—-उपर्युक्त श्लोकॉमॅ भगवान्ने आत्माको अजन्मा और अविनाशी वतलाकर. उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया; अब दो श्लोकोंद्वारा आद्माको औपचारिकरूपसे जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी उसके लिये शोक करना अनुिषत है, ऐसा सिद्ध करते हैं-

#### अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मन्यसे मृतम् । वा नैवं शोचितुमहिसि ॥ २६ ॥ तथापि त्वं महाबाहो

किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो। तो भी हे महावाहो ! तू इस प्रकार शोक करनेकी योग्य नहीं है ॥ २६ ॥

प्रश्न-'अथ' और 'च' दोनों अन्यय यहाँ किस अर्थमें हैं 2 और इनके सिहत 'इसको त् सदा जन्मनेत्राला और सदा मरनेवाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं हैं। इस वाक्यका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'अय' और 'च' दोनों अन्यय यहाँ औपचारिक खीकृतिके बोधक हैं । इनके सिंहत उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तवमें आत्मा जन्मने और मरनेवाला नहीं है--यही

अचिन्त्य है; किन्तु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मामें कभी किसी भी अवस्थामें विकार नहीं होता । अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त विलक्षण है । प्रश्न-इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तुझे प्रश्न-आत्माको 'अविकार्य' कहनेका क्या अभिप्राय हैं। शोक करना उचित नहीं है, इस कथनका क्या अभिप्राय है। उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्माको उपर्यक्त प्रकारसे नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन,

निषय नहीं कर सकते, इसिंखें प्रकृति भी अन्यक्त और

उसके लिये शोक करना नहीं वन सकता।

अन्यक्त, अचिन्त्य और निर्त्रिकार जान छेनेके बाद

बात यथाई है, तो भी, यदि तुम इस आत्माको सदा जन्मनेवाला अर्थात् प्रत्येक शरीरके संयोगमें प्रवाहरूपसे सदा जन्मनेवाला मानते हो तथा सदा मरनेवाला अर्थात् प्रत्येक शरीरके वियोगमें प्रवाहरूपसे सदा मरनेवाळा मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी तुम्हें इसके लिये इस प्रकार (जिसका वर्णन पहले अध्यायके अट्ठाईसवेंसे सैंतालीसवें श्लोकतक किया गया है ) शोक करना नहीं चाहिये।

#### जातस्य हि घ्रुवो मृत्युर्घुवं जन्म मृतस्य च । तस्माद्परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि॥ २७॥

क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चिन है और मरे हुएका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू शोक करनेको योग्य नहीं है॥ २७॥

प्रश्न—'हि' का पहाँ क्या अभिप्राय है द उत्तर—'हि' हेतुके अर्थमें है । पूर्वश्लोकमें जिस मान्यताके अनुसार भगवान्ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यताके अनुसार युक्तिपूर्वक

उस बातको इस रलोकमें सिद्ध करते हैं।

प्रश्न-जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है—यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बातको सभी जानते हैं। परन्तु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता—यह प्रसिद्ध है ( ४। ९, ५। १७, ८। १५, १६, २१ इत्यादि ) ?

उत्तर--यहाँ भगवान् वास्तिविक सिद्धान्तकी बात नहीं कह रहे हैं, भगवान्का यह कथन तो उन अज्ञानियोंकी दृष्टिसे है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यतामे किसीकी मुक्ति नहीं हो सकती | जिस वास्तविक सिद्धान्तमें मुक्ति मानी गयी है, उसमें आत्माको जन्मने-मरनेवाला भी नहीं माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानजनित ही है ।

प्रश्न-'तस्मात्' पदका क्या अभिप्राय है ! तथा 'अपिरहार्ये अर्थे का क्या भाव है और उसके लिये शोक करना अनुचित क्यों है !

उत्तर—'तस्मात्' पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके 'अपिरहार्यें अर्थे' से यह दिखलाया है कि उपर्युक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म और मृत्यु निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवार्य है। उसमें उलट-फेर होना असम्भव है, ऐसी स्थितिमें निरुपाय बातके लिये शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टिसे भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है।

सम्बन्ध — पूर्वश्लोकों द्वारा जो आत्माको नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने-मरने-वाला मानते हैं, उन दोनोंके मतसे ही आत्माके लिये शोक करना नहीं बनता—यह बात सिद्ध की गयी। अब अगले श्लोकमें यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियोंके शरीरोंको उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता—

#### अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २८॥

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमे ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है ? ॥ २८ ॥

प्रश्न—'भूतानि' पद यहाँ किनका वाचक है ? उनके साथ 'अन्यक्तादीनि', 'अन्यक्तनिधनानि' और 'न्यक्तमध्यानि'—इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'भूतानि' पद यहाँ प्राणिमात्रका वाचक है। उनके साथ 'अव्यक्तादीनि' विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदिमें अर्थात् जन्मसे पहले इनका वर्तमान स्थूलशारीरोंसे सम्बन्ध नहीं था, 'अन्यक्त-निधनानि' से यह भाव दिखलाया है कि अन्तमें अर्थात् मरनेके बाद भी स्थूल शारीरोंसे इनका सम्बन्ध नहीं रहेगा और 'न्यक्तमध्यानि' से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त बीचकी अवस्थामें ही ये व्यक्त हैं अर्थात् इनका शारीरोंके साथ सम्बन्ध है। प्रश्न-ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है, इस वाक्यका क्या भाव हैं ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्नकी सृष्टि खप्नकालसे पहले या पीछे नहीं है, केवल खप्नकालमें ही मनुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोंके साथ केवल बीचकी अवस्थामें ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है उनके लिये क्या शोक करना है १ महाभारत-स्त्रीप्वंके दूसरे अध्यायमें विदुरजीने भी यही वात इस प्रकार कही है— अदर्शनादापतिता पुनश्चादर्शनं गता. ।

नैते तव न तेपा त्वं तत्र का परिदेवना ॥१३॥

अर्थात् जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदर्शनसे आये हुए थे यानी जन्मसे पहले अप्रकट थे और पुन. अदर्शनको प्राप्त हो गये। अत. वास्तवमें न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो; फिर इस विपयमें शोक कैसा १

सम्बन्ध—आत्मतत्त्व अत्यन्त दुर्वोघ होनेके कारण उसे समझानेके लिये भगवान्ने उपर्युक्त इलोकोंद्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे उसके स्वरूपका वर्णन किया; अव अगले इलोकमें उस आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन और श्रवणकी अलोकिकता और दुर्लभताका निरूपण करते हैं——

## आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेनसाश्चर्यव्द्वद्वति तथैव चान्यः । आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैवकश्चित् ॥ २९ ॥\*

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको अश्चर्यकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता॥ २९॥

प्रश्न-'कोई एक ही इसे आश्चर्यकी भाँति देखता है' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिये उसे देखनेवाटा ससारमें कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्यकी मॉति देखता है । जैसे मनुष्य लैकिक दश्य वस्तुओं मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा इदंबुद्धिसे देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है, आत्माका देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मासे भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा खय अपने द्वारा ही अपनेको देखता है। उस दर्शनमें द्रष्टा, दश्य और दर्शनकी त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिये वह देखना आश्चर्यकी भाँति है।

प्रश्न-'वैसे ही कोई आश्चर्यकी मॉति इसका वर्णन करता है।' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मसाक्षात् कर चुकनेवाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरोंको समझानेके लिये आत्माके खरूपका वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुप परमात्मतत्त्वको भलीभॉति जानने-वाले और वेदशास्त्रके ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्माका वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य-की भॉति होता है। अर्थात् जैसे किसीको समझानेके लिये लौकिक वस्तुके खरूपका वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है।

श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः श्रण्वन्तोऽपि बह्वो य न विद्यः । आश्रयों वक्ता कुगलोऽस्य लब्धाऽऽश्रयों ज्ञाता कुगलानुभिष्टः ॥ (१।२।७)

'जो ( आत्मतत्त्व ) बहुतोंको सुननेके लिये भी नहीं मिलता और बहुत-से सुननेवाले भी जिसे नहीं जान पाते, उस आत्माका वर्णन करनेवाला कोई आश्चर्यमय पुरुप ही होता है। उसे प्राप्त करनेवाला निपुण पुरुप भी कोई एक ही होता है तथा उसका ज्ञाता भी कोई कुशल आचार्यद्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुप ही होता है।

अ इसी दलोकसे मिलता-जुलता कठोपनिपद्का मनत्र इस प्रकार है---

जितने भी उदाहरणोंसे आत्मतत्त्व समझाया जाता है, उनमेंसे कोई भी उदाहरण पूर्णरूपसे आत्मतत्त्वको समझानेवाला नहीं है। उसके किसी एक अशको ही उदाहरणोंद्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्माके सदश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस अवस्थामें कोई भी उदाहरण पूर्णरूपसे कैसे छागू हो सकता है र तथापि विधिमुख और निषेघमुख आदि बहुत-से आश्चर्यमय सकेतोंद्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं, यही उनका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करना है । बास्तवमें आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोंमें वाणीद्वारा उसका वर्णन नहीं हो मकता।

पश्च-'दूसरा इसको आश्चर्यकी भाति सुनता है,' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि इस आत्माके वर्णनको सुननेवाळा सदाचारी गुद्धचित्त श्रद्धालु आस्तिक पुरुप भी कोई विरला ही होता है और उसका सुनना भी आश्वर्यकी भाँति है । अर्थात् जिन पदार्थोंको वह पहले सत्य, सुखरूप और रमणीय समझता या तथा जिन शरीरादिको अपना खरूप मानता था, उन सक्तो अनित्य, नाशवान्, दु खरूप और जड तथा आत्माको उनसे सर्वथा विलक्षण धुनकर उसे वड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह

वतलाते हुए भगवान् साख्ययोगके प्रकरणका उपसहार करते हैं—

नित्यसवध्योऽयं देहे सर्वस्य तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हिस ॥ ३०॥

हे अर्जुन ! यह आत्मा सवके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है । इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥

प्रश्न-'यह आत्मा सवके शरीरमें सदा ही अवध्य है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यमें भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर हैं, उन

तत्त्व उसका पहले कभी सना या समझ। हुआ नहीं होता तया किसी भी लौकिक वस्तुसे उसकी समानता नहीं होती, इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत माछ्म होता है । तथा वह उस तत्त्वको तन्मय होकर स्नुनता है और धुनकर मुग्ध-सा हो जाता है, उसकी वृत्तियाँ दूसरी ओर नहीं जातीं --यही उसका भाश्चर्यकी भाँति सनना है ।

प्रन-'कोई-कोई सनकर भी इसको नहीं जानता' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-इससे मगवान्ने यह माव दिखलाया है कि जिसके अन्त करणमें पूर्ण श्रद्धा और आस्तिकभाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती— ऐसा मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर भी सशय और विपरीत भावनाके कारण इसके खरूपको यथार्थ नहीं समञ्ज सकता, अतएव इस आत्मतत्त्वका समझना अन्धिकारीके लिये बडा ही दुर्लभ है।

प्रश्न-'आश्चर्यवत्' पद यहाँ आत्माका विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुननेत्रालोका अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना--इन क्रियाओंका 2

उत्तर-'आश्चर्यवतु' पद यहाँ देखना, सुनना आदि

क्रियाओंका विशेषण है, क्रियाविशेषण होनेसे उसका भाव कर्ता और कर्ममें अपने-आप ही आ जाता है। सम्यन्ध-इस प्रकार आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन और श्रवणकी अलौकिकता और दुर्लभताका प्रतिपादन करके अव, आत्मा नित्य ही अवध्य हे; अतः किसी भी प्राणीके लिये शोक करना उचित नहीं है—यह

> समस्त शरीरोंमें एक ही आत्मा है । शरीरोंके भेदसे अज्ञानके कारण आत्मामें भेद प्रतीत होता है, वास्तवमें भेद नहीं है । और वह आत्मा सदा ही अवध्य है; उसका कभी किसी भी साधनसे कोई भी नारा नहीं कर सकता।

प्रश्न-'इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये त् शोक कोई भी समर्थ नहीं है, अतः तुम्हें किसी भी प्राणी-

प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि इस नहीं सकता, तब उसके लिये शोक करनेका अवकाश ही प्रकरणमें यह वात भलीभाति सिद्ध हो चुकी है कि कहाँ है ! अतएव तुम्हें किसीके भी नाराकी आराङ्कासे आत्मा सदा-सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करनेमें शोक न करके युद्धके ळिये तैयार हो जाना चाहिये।

करनेको योग्य नहीं है' इस वाक्यका क्या भाव है ? के लिये शोक करना उचित नहीं है । क्योंकि जेव उत्तर-इस वाक्यमें हेतुवाचक 'तस्मात्' पदका उसका नाश किसी भी कालमें किसी भी साधनसे हो ही

सम्वन्ध-यहाँतक भगवान्ने साल्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियोंद्वारा नित्य, शुद्ध, वुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्माके एकत्व. नित्यत्व. अविनाशित्व आदिका प्रतिपादन करके तथा शरीरोंको विनाशशील बतलाकर आत्माके या शरीरोंके लिये अथवा शरीर और आत्माके वियोगके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया । साथ ही प्रसङ्गवश आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी शोक करनेके अनौचित्यका प्रतिपादन किया और अर्जुनको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी। अय सात क्लोकोंद्वारा क्षात्रधर्मके अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते है---

#### विकम्पितुमईसि । स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

तथा अपने धर्मको देखकर भी त् भय करनेयोग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिये।क्योंकि क्षत्रियके छिये धर्मयुक्त युद्धसे वढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ॥ ३१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि आत्माको नित्य और शरीरोंको अनित्य समझ लेनेके बाद शोक करना या युद्धादिसे भयभीत होना उचित नहीं है, यह बात तो मैंने तुमको समश्रा ही दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्णधर्मकी ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये, क्योंकि युद्धसे विमुख न होना क्षत्रियका स्ताभाविक धर्म है (१८। ४३)

प्रश्न-'हि' पदका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-'हि' पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिये,

इसकी पृष्टि उत्तराधेमें की जाती हैं।

प्रश्न-'क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं हैं इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्धका आरम्भ अनीति या लोभके कारण नहीं किया गया हो एव जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो किन्त जो धर्मसंगत हो; कर्तव्यरूपसे प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रियके लिये अन्य समस्त धर्मीकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रियके लिये उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है,क्योंकि धर्ममय युद्ध करनेवाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छानुसार खर्ग या मोक्षको प्राप्त कर सकता है।

चोपपन्नं यहच्छया

स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।। ३२॥

हे पार्थ । अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्गके द्वारक्रप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥

प्रश्न-'पार्थ' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर-यहाँ अर्जुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करके भगवान्, उनकी माता कुन्तीने इस्तिनापुरसे आते समय जो सन्देश कहलाया था, उसकी पुन: स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुन्तीने भगवान्से कहा था---एतद्धनञ्जयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः ।

यद्र क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागत. ॥

(महा० उद्योग० १३७। ९-१०)

अर्थात् 'धनञ्जय अर्जुनसे और सदा कमर कसे तैयार रहनेवाले मीमसे तुम यह बात कहना कि जिस कार्यके लिये क्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय सामने आ गया है।

प्रश्न-यहाँ 'युद्धम्'के साथ 'यदन्छयोपपन्नम्' विशेषण देकर उसे 'अपावृतम् खर्गद्वारम्' कहनेका क्या भाव है र

उत्तर-'यदच्छयोपपन्नम्' विशेषण देकर यह माव दिखळाया है कि तुमने यह युद्ध जान-वूझकर खड़ा नहीं किया है। तुमलोगोने तो सन्धि करनेकी बहुत चेष्टा की, किन्तु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहरके रूपमें रक्खा हुआ राज्य बिना युद्धके वापस लौटा देनेको

दुर्योधन राजी नहीं हुआ—उसने स्पष्ट कह दिया कि सूईकी नोक टिके इतनी जमीन भी मै पाण्डवोंको नहीं दूँगा\* ( महा० उद्योग० १२७। २५), तब तुमलोगोको बाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पड़ा, अतः यह युद्ध तुम्हारे लिये 'यदच्छयोपपन्नम्' अर्थात् बिना इच्छा किये अपने-आप प्राप्त है । तथा 'अपावृतम् खर्गद्वारम्' विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह ख़ुला हुआ खर्मका द्वार है, ऐसे धर्मयुद्धमें मरनेवाला मनुप्य सीधा खर्गमें जाता है, उसके मार्गमें कोई भी रोक-टोक नहीं कर सकता।

प्रश्न-'इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रिय लोग ही पाते हैं' इस वाक्यका क्या भाव है र

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने-आप कर्तव्य-रूपसे प्राप्त हुआ है और ख़ुला हुआ खर्गद्वार है, हरेक क्षत्रियको नहीं मिल सकता । यह तो किन्हीं बडे भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है, अत्रव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार धर्ममय युद्ध करनेमें लाभ दिखलानेके वाद अव उसे न कृर्नेमें हानि दिखलाते हुए भगवान् अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हैं---

#### चेत्त्विममं धर्म्य संग्रामं न करिष्यमि। अध ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

किन्तु,यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो खधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥

प्रश्न-'अय' पदका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-'अय' पद यहाँ पक्षान्तरमें है । अभिप्राय यह है कि अब प्रकारान्तरसे युद्धकी कर्तव्यता सिद्ध की जाती है।

्रप्रम-'सप्रामम्'के साथ 'इमम्' और 'धर्म्यम्'—इन दोनों त्रिशेपणोंका प्रयोग करके यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि यदि द युद्ध नहीं करेगा तो खधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ह

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्मभय होनेके कारण अवस्यकर्तव्य है, यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गयी, इसपर भी यदि तम किसी कारणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा 'खधर्मका त्याग' होगा और निवातकवचादि दानवोके साथ युद्धमें विजय पानेके कारण तथा भगवान् शिवजीके साथ युद्ध करनेके कारण तुम्हारी जो संसारमें बड़ी भारी कीर्ति छायी है वह

<sup>🗱</sup> याविद्व तीक्ष्णया सूच्या विध्येदग्रेण केशव । तावदप्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्प्रति ॥

भी नष्ट हो जायगी। इसके सिना कर्तन्यका स्थाग करनेके भयसे युद्धका त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, कारण तुम्हे पाप भी होगा ही, अतएव तुम जो पापके यह सर्वेशा अनुचित है।

### अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम् । सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३ ४ ॥

तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेबाढी अपकीर्तिका भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४॥

प्रश्न—यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके यह कहनेका क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काळतक रहनेवाली अपकीर्ति करेंगे!

उत्तर—यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके इस वाक्यसे मगवान्ने यह दिखलाया है कि केवल खधर्म और कीर्तिका नाश होगा और तुम्हे पाप लगेगा, इतना ही नहीं; साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्यादि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार-से निन्दा भी करेंगे। और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाय, वह अनन्त कालतक वनी रहेगी अतएव तुम्हारे लिये युद्धका त्याग सर्वथा अनुचित है।

प्रश्न-'माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे

भी बढ़कर हैं इस बाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इसं वाक्यसे मगवान्ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित् तुम यह मानते होओ कि अकीर्ति होनेमें हमारी क्या हानि है १ तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसारमें प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर दु:खदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अकीर्ति होगी, तब तुम उसे सहन न कर सकोगे; क्योंकि तुम संसारमें बड़े शूर्वीर और श्रेष्ठ पुरुषके नामसे विख्यात हो, खर्गसे लेकर पातालतक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है।

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

और जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भयके कारण युद्धसे इटा हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥

प्रश्न-'जिनकी दृष्टिमें त् बहुत सम्मानित होकर लघुताको प्राप्त होगा' इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर—उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यिक और धृष्टद्युम्नादि महारधीगण, जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आये हैं, तुम्हें बडा भारी श्र्रवीर, महान् योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं, युद्धका त्याग करनेसे तुम उनकी दृष्टिमें गिर जाओगे— वे तुमको कायर समझने लगेंगे। प्रश्न-'महारथीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे' इस वाक्यका क्या भाव है है

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने महारिषयोंकी दृष्टिमें अर्जुनके गिर जानेका ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महार्यीलोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने खजनसमुदायपर दया करके या युद्धको पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं; वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचानेके लिये युद्धका त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थितिमें युद्ध न करना तुम्हारे लिये किसी तरह भी उचित नहीं है।

#### अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६॥ तेरे वैरीछोग तेरे सामर्थ्यंकी निन्दा करते हुए तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे,

उससे अधिक दुःख और क्या होगा ? ॥ ३६ ॥

प्रश्न-चौंतीसर्वे श्लोकमें यह बात कह ही दी थी कि सभी
प्राणी तुम्हारी निन्दा करेंगे, फिर यहाँ यह कहनेमें क्या
विशेषता है कि तुम्हारे शत्रुकोग तुम्हारे सामर्ध्यकी निन्दा
करते हुए तुम्हें बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे !
उत्तर-चौंतीसर्वे श्लोकमें सर्वसाधारणके द्वारा सदा
की जानेवाली निन्दाका वर्णन है और यहाँ दुर्योप्रनादि
शत्रुओंद्वारा मुँहपर कहे जानेवाले निन्दायुक्त दुर्वचनोंकी
बात है। वह निन्दा तो केवल माननीय पुरुषोंके लिये
ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सबके लिये नहीं।
किन्तु अपने मुँहपर शत्रुओंके दुर्वचनोंको सुनकर तो
साधारण मनुष्यको भी भयद्धर दुःख होता है। इसलिये
भगवान्का कहना है कि केवल जगत्में तुम्हारी निन्दा होगी
और तुम्हें जो अवतक बडा श्रुरवीर मानते थे वे कायर
समझने लगेंगे, इतनी ही बात नहीं है, किन्तु उनमेंसे जो

तुम्हारा अहित चाहनेवाले हैं, तुम्हारी हानिसे जिनको हर्ष होता है, वेतुम्हारे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बल, पराक्रम और युद्धकौशल आदिकी निन्दा करते हुए तुमपर भाँति-भाँति-के असहा वाग्वाणोंकी वर्षा भी करेंगे, वे कहेंगे—अर्जुन किस दिनका वीर है, वह तो जन्मका ही नपुसक है। उसके गाण्डीव धनुषको और उसके पौरुषको धिक्कार है! प्रश्न—'उससे अधिक दु ख और क्या होगा' इस वाक्यका क्या अभिपाय है!

उत्तर-इससे भगवान्ने उपर्युक्त घटनाके परिणामको महान् दुःखमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दुःख तुम्हारे लिये और क्या होगा, अतएव अभी तुम जो युद्धके त्यागमें सुख समझ रहे हो और युद्ध करनेमें दु.ख मान रहे हो, यह तुम्हारी मूल है। युद्धका त्याग करनेमें ही तुम्हारे लिये सबसे अधिक दुःख है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त बहुत-से हेतुओंको दिखलाकर युद्ध न करनेमें अनेक प्रकारकी हानियोंका वर्णन करनेके वाद अब भगवान् युद्ध करनेमें दोनों तरहसे लाभ दिखलाते हुए अर्जुनको युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा देते है-—

# हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्या वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥३७॥

या तो तू युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा संद्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन ! तू युद्धके छिये निश्चय करके खड़ा हो जा॥ ३७॥

प्रश्न-इस रलोकका क्या भाव है र

उत्तर-छठे श्लोकमें अर्जुनने यह बात कही थी कि मेरे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना तथा युद्धमें हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओंकी, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देते हुए भगवान् इस वाक्यसे युद्ध करते-करते मारा जानेमें अथवा विजय प्राप्त कर लेनेमें—दोनोंमें ही लाभ दिखलाकर अर्जुनके लिये युद्धका श्रेष्ठल सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्धमें तुम्हारे रात्रुओंकी जीत हो गयी और तुम मारे गये तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्धमें प्राणस्याग करनेसे तुम्हे स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वीका राज्यसुख भोगोंगे, अतएव दोनों ही दृष्टियोंसे तुम्हारे लिये तो युद्ध करना ही सब प्रकारसे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम युद्धके लिये कमर कसकर तैयार हो जाओ।

सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकमें भगवान्ने युद्धका फल राज्यसुख या स्वर्गकी प्राप्तितक वतलाया; किन्तु अर्जुनने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोकके राज्यकी तो वात ही क्या हे, मैं तो त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपने कुलका नाज्ञ नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्यसुख और स्वर्गकी इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिये, यह बात अगले श्लोकमें चतलायी जाती है---

## सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापसवाप्स्यसि॥३८॥

जय-पराजयः लाभ-हानि और सुख-दुःख समान समझकरः उसके वाद् युद्धके लिये तैयार हो जाः इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥

प्रश्न—जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:खको समान समझना क्या है र

उत्तर-युद्धमें होनेवाले जय-पराजय, लाम-हानि और सुख-दु:खमें किसी तरहकी मेद-वुद्धिका न होना अर्थात् उनके कारण मनमें राग-द्वेष या हर्ष-शोक आदि किसी प्रकारके विकारोंका न होना ही उन सबको समान समझना है।

प्रश्न-उसके वाद युद्धके लिये तैयार हो जा---इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकार है कि यदि तुमको राज्यसुख और खर्गकी इच्छा नहीं पाप नहीं लगेगा अर्थात् तू शु है तो युद्धमें होनेवाले विपमभावका सर्वथा त्याग करके पापसे भी सर्वथा मुक्त हो जायगा।

उपर्युक्त प्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणाममें सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिये। ऐसा युद्ध सदा रहनेवाळी परम शान्तिको देनेवाळा है।

प्रश्न-'इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा' इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने अर्जुनके उन वचनो-का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुनने युद्धमें खजन-वधको महान् पापकर्म वतलाया है और ऐसा वतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया है (१।३६, ३९, ४५)। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकारका किश्चिन्मात्र भी पाप नहीं लगेगा अर्थात् त् शुभाशुभ कर्मबन्धनरूप पापसे भी सर्वथा मुक्त हो जायगा।

सम्बन्ध-यहाँतक भगवान्ने सांख्ययोगके सिद्धान्तसे तथा क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्धका औचित्य सिद्ध करके अर्जुनको समतापूर्वक युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी; अव कर्मयोगके सिद्धान्तसे युद्धका औचित्य वतलानेके लिये कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करते हैं---

# एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । बुद्धचा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥

हे पार्थ । यह बुद्धि तेरे लिये झानयोगके त्रिपयमें कही गयी और अब त् इसको कर्मयोगके विषयमें सुन-जिस बुद्धिसे युक्त हुआ त् कर्मोंके वन्धनको भलीभाँति त्याग देगा यानी सर्वधा नष्ट कर डालेगा ॥ ३९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'एपा' विशेषणके सिंहत 'बुद्धि: 'पद किस बुद्धिका वाचक है और 'यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमें कही गयी' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको जिस सम-भावसे युक्त होकर युद्ध करनेके लिये कहा है, उसी समताका वाचक यहाँ 'एषा' पदके सहित 'बुद्धिः' पद है, क्योंकि 'एषा' पद अत्यन्त निकटनर्ती वस्तुका रूक्ष्य करानेवाला है। अतएन इस वाथनसे भगवान्ने यह भाव दिखनाया है कि ज्ञानयोगके साधनसे यह सब भाव किस प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको आत्माका यथार्थ खरूप विवेकद्वारा समझकर किस प्रकार समभावसे युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिये—ये सब वार्ते ग्यारहवें श्लोकसे लेकर तीसवें श्लोकतक बतला दी गर्यों।

• प्रश्न-ग्यारहवें रलोकसे तीसवें रलोकतकके प्रकरणमें इस समभावका वर्णन किस प्रकार किया गया है ?

उत्तर-आत्माके यथार्थ खरूपको न जाननेके कारण ही मनुष्यका समस्त पदार्थीमें विपमभाव हो रहा है । जब आत्माके यथार्थ खरूपको समझ छेनेपर उसकी दृष्टिमें आत्मा और परमात्माका भेद नहीं रहता और एक सचिदानन्दघन ब्रह्मसे भिन्न किसीकी सत्ता नहीं रहती, तन उसकी किसीमें मेदबुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसीलिये भगवान्ने एकादश श्लोकमें मरने और जीवित रहनेमें भ्रममूळक इस त्रिषमभाव या भेदबुद्धिके कारण होनेत्राले शोकको सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोकसे रहित होनेके लिये सङ्केत किया, वारहवें और तेरहवें रलोकोमें आत्माके नित्याव और असङ्कलका प्रति-पादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियोंके मरनेमें और जीवित रहनेमें जो भेद प्रतीत होता है, यह अज्ञानजनित है, आत्मज्ञानी धीर पुरुषोंमें यह मेदबुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है । तदनन्तर शीत-उष्ण, ध्रख-दु ख आदि द्वन्द्वोंके द्वारा भेदबुद्धि उत्पन्न करनेवाले शब्दादि समस्त विपयसयोगों-को अनित्य बतलाकर अर्जुनको उन्हें सहन करनेके छिये-उनमें सम रहनेके छिये कहा (२।१४) और मुख-दु खादिको सम समझनेवाले पुरुषकी प्रशसा करके वसे परमात्माकी प्राप्तिका पात्र बतलाया ( २ । १५ )। इसके बाद सत्यासत्य वस्तुका निर्णय करके अर्जुनकी युद्धके लिये आज्ञा देकर (२।१६—१८) अगले रलोकोंमें आत्माको मरने-मारनेवाला माननेवालोंको अज्ञानी बतलाकर आस्माके निर्विकारत्व, अकर्तृत्व और नित्यत्वका

प्रतिपादन करते हुए यह वात सिद्ध कर दी कि शारीरोंके नाशसे आत्माका नाग नहीं होता, इसल्पिये इस मरने और जीनेमें विपमभाव करके तुम्हे किसी भी प्राणीके लिये किञ्चिन्मात्र भी शोक करना उचित नहीं है (२।१९–३०)। इस प्रकार उक्त प्रकरणमें सत्य और असत्य पटार्थोंके विवेचनद्वारा आत्माके यथार्थ खरूप-को जाननेसे होनेवाली समताका प्रतिपादन किया गया है।

प्रश्न-'इमाम्'पद किस बुद्धिका वाचक है और'अब त् इसको योगके विषयमें सुन' इस वाक्यका क्या भाव है १

उत्तर—'इमाम्' पद भी उसी पूर्वश्लोकमें वर्णित सम-भावरूप बुद्धिका वाचक है।अत: उपर्युक्त वाक्यसे भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव कर्मथोगके साधनमें किस प्रकार होता है, कर्मयोगीको किस प्रकार समभाव रखना चाहिये और उस समताका क्या फल है—ये सव बातें मैं अब अगले श्लोकसे तुम्हें बतलाना आरम्भ करता हूँ, अतएव तु उन्हें सननेके लिये सावधान हो जा।

प्रश्न-यदि यही बात है तो इकतीसवेसे सैंतीसवें इलोकतकका प्रकरण किसलिये है १

उत्तर-वह प्रकरण अर्जुनको यह समझानेके लिये है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा खधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिये सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लामप्रद है। और अडतीसर्वे क्लोकमें यह बात समझायी गयी है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्तिसे करना चाहिये जिससे वह बन्धनका हेतु न बन सके इसीलिये ज्ञानयोग और कर्मयोग-इन दोनो ही साधनों-में समभावसे युक्त होना आवश्यक वतलाया गया है। और इस क्लोकमें उस समभावका दोनों प्रकारके साधनोंके साथ देहली-दीपकन्यायसे सम्बन्ध दिखलाया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'कर्मबन्धम्' पदका क्या अर्थ है और उपर्युक्त समबुद्धिसे उसका नाश कर देना क्या है र

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए शुभाशुम कमें के संस्कारोंसे यह जीव बँघा है तथा इस मनुष्यशरीरमें पुन: भहता, ममता, आसक्ति और कामनासे नये-नये कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अत: यहाँ

इस जीवात्माको बार-बार नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रमें घुमानेके हेतुभूत जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए शुभाश्चभ कर्मोंके सिश्चत संस्कार-समुदायका वाचक 'कर्भवन्धम्' पद है । कर्भयोग-की विधिसे समस्त कर्मोंमें ममता, आसक्ति और फलेन्छा-का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम होकर बन्धनको सर्वया नष्ट कर डालना है।

यानी राग-द्वेष और हर्ष-शोक आदि विकारोंसे रहित होकर जो इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए तथा वर्तमानमें किये जानेवाले समस्त कमेंमि फल उत्पन्न करनेकी शक्तिको नष्ट कर देना-उन कर्मोंको भूने इए बीजकी भौति कर देना है--यही समबुद्धिसे कर्म-

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करके अव उसका रहस्यपूर्ण महत्त्व वतलाते हैं-

#### नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति विद्यते । प्रत्यवायो न

स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नादा नहीं है और उल्टा फलकप दोष भी नहीं है इस कर्मयोगहर धर्मका थोड़ा-साभी साधन जन्म-मृत्युहर महान् भयसे रक्षा कर छेता है ॥ ४० ॥

प्रश्न-इस कर्मयोगमें आरम्भका नाश नहीं है---इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोगके साधनका आरम्भ करके उसके पूर्ण होनेके पहले वीचमें ही त्याग कर दे तो जिस प्रकार किसी खेती करनेवाले मनुष्यके खेतमें बीज वोकर उसकी रक्षा न करनेसे या उसमें जल न सींचनेसे वे बीज नष्ट हो जाते हैं उस प्रकार इस कर्मयोगके आरम्भका नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधकके अन्त:करणमें स्थित हो जाते हैं और वे साधकको दूसरे जन्ममें जबरदस्ती पुन: साधनमें लगा देते हैं (६। ४३-४४ )। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिये भगवान्ने कर्मयोगको सत् कहा है (१७।२७)।

प्रश्न-इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल्ह्प दोष भी नहीं है--इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया है कि जहाँ कामनायुक्त कर्म होता है, वहीं उसके अच्छे-बुरे फलकी सम्भावना होती है; इसमे कामनाका सर्वेथा अभाव है, इसलिये इसमें प्रत्यवाय अर्थात् विपरीत फल भी नहीं होता । सकामभावसे देव, पित, मनुष्य आदिकी सेवामें किसी कारणवश त्रुटि हो जाने-पर उनके रुष्ट होनेसे साधकका अनिष्ट भी हो सकता है; किन्तु खार्थरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मीके पालनमे त्रुटि रहनेपर भी उसका विपरीत फलरूप अनिष्ट नहीं होता । अथवा जैसे रोगनाशके लिये सेवन की हुई ओषधि अनुकूछ न पडनेसे रोगका नाश करनेवाली न होकर रोगको वढानेवाली हो जाती है. उस प्रकार इस कर्मयोगके साधनका विपरीत परिणाम नहीं होता (६।४०)। अर्थात् यदि वह पूर्ण न होने-के कारण इस जन्ममें साधकको परमपदकी प्राप्ति न करा सके तो भी उसके पालन करनेवाले मनुष्यको न तो पूर्वकृत पापोंके फलखरूप या इस जन्ममें होनेवाले आनुपङ्गिक हिंसादिके फलखरूप तिर्यगयोनि या नरकोका ही भोग करना पडता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मीके फलरूप इस लोक या परलोकके मुखभोगसे बिच्चत ही रहना पडता है। वह पुरुप पुण्यवानीके उत्तम लोकोंको ही प्राप्त होता है और वहाँ वहत कालतक निवास करके पुन: विशुद्ध श्रीमानोंके घर-में जन्म लेता है अथवा योगीकुलमें जन्म लेता है और पहलेके अभ्याससे पुन: उस साधनमें प्रवृत्त हो जाता है। (६। ४१ से ४४)

प्रश्न-'प्रत्यवायो न विद्यते' का अर्थ कर्मयोगमें विन-बाधा—रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

न्यसिपायिक कारण विषयभोगोंका एवं प्रमादी, विषयों और नास्तिक पुरुषोंका सङ्ग होनेसे साधनमें विष्न-बाधा—रुकावट तो आ सकती है, किन्तु निष्काम कर्मका परिणाम बुरा नहीं होता। इसलिये विपरीत फलरूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है।

प्रश्न-'अस्य' विशेषणके सिहत 'धर्मस्य' पद यहाँ किसका वाचक है !

उत्तर-पूर्वश्लोकमें 'योग' के नामसे जिसका वर्णन किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक है।

प्रश्न-कर्मयोग किसको कहते हैं ?

उत्तर-शास्त्रविद्दित उत्तम क्रियाका नाम 'कर्म' है और समभावका नाम 'योग' है (२।४८), अत. ममता-आसिक, काम-क्रोध और लोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो समतापूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित कर्तव्यक्तमींका आचरण करना है, वही कर्मयोग है। इसीको समत्वयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म और मत्कर्म भी कहते हैं।

प्रश्न—'इस कर्मयोग' रूप धर्मका योड़ा-सा भी साधन महान् भयसे रक्षा कर लेता है' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—इससे यह मान दिखलाया गया है कि यह कर्मयोगका साधन यदि अपनी पूर्ण सीमातक पहुँच जाता है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण परम्रह्म परमात्माकी प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधनके महत्त्वका तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है। अर्थात् समत्वकी अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्यके द्वारा थोडे-से भी कर्तव्य-कर्मका आचरण समभावसे हो जाता है और वह थोड़ा-सा भी समभाव यदि अन्तकालमें स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्यको निर्वाणमहाकी प्राप्ति करा देता है (२।७२), नहीं तो वह जन्मान्तरमें साधकको पुन. साधनमें प्रवृत्त करके परम गतिकी प्राप्ति करा देता है (६।४१—४५)। इस प्रकार यथासमय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकामभावसे हजारों वथोंतक किये हुए बडे-से-बडे यह, दान, तप, तीर्थसेवन और मत,

उपवास आदि कर्म भी मनुष्यका संसारसे उद्धार नहीं कर सकते और समभावसे किये हुए शास्त्रविहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे-से-छोटे जीविकाके कर्म भी भावपूर्ण होनेपर क्षणमात्रमें ससारसे उद्धार करनेवाले बन जाते हैं। क्योंकि कल्याण-साधनमें 'कर्म' की अपेक्षा 'भाव' की ही प्रधानता है।

प्रश्न—जब कि यह कर्मयोगका शोडा-सा साधन चृद्धिको प्राप्त होनेपर ही महान् भयसे रक्षा करता है, तब फिर थोड़ेका क्या महत्त्व रहा है

उत्तर—निष्कामभावका परिणाम संसारसे उद्धार करना है। अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है—यही उसका महत्त्व है।

प्रश्न-यदि कर्मयोगका थोडा-सा साधन भी महान् भयसे रक्षा करनेवाला है, तब उसका पूर्ण साधन करनेकी क्या आवश्यकता है १

उत्तर—थोड़ा-सा साधन भी रक्षा करनेवाला तो है— इसमें कोई सन्देह नहीं, पर उसमें समयका नियम नहीं है; पता नहीं, वह इस जन्ममें उद्धार करे या जन्मान्तरमें, क्योंकि वह थोड़ा-सा साधन क्रमशः चुद्धिको प्राप्त होकर पूर्ण होनेपर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहनेवालेप्रयत्नशील मनुष्योंको तोतत्परताऔर उत्साहके साथ पूर्णक्पमें ही समत्वप्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

प्रश्न—महान् भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है ?

उत्तर—जीवोंको सबसे अधिक भय मृत्युसे होता है, अतः अनन्त कालतक पुन.-पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान् भय है। इसी जन्म-मृत्युरूप महान् भयको भगवान्ने आगे चलकर मृत्युसंसारसागरके नामसे कहा है (१२।७)। जैसे समुद्रमें अनन्त लहरें होती हैं उसी प्रकार इस ससारसमुद्रमें भी जन्म-मृत्यु-की अनन्त लहरें उठती और शान्त होती रहती हैं। समुद्रकी लहरें तो चाहे गिन भी ही जा सकती हों,

पर जबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता पार कर देना-सदाके लिये जन्मे-५ विकारोंसे .र इस तवतक कितनी बार मरना पड़ेगा ! इसकी गणना कोई प्रपन्नसे सर्वया अतीत सचिदानन्द्घन ब्रह्मसे मिला देना भी नहीं कर सकता । ऐसे इस मृत्युरूप संसारसमुद्रसे ही महान् भयसे रक्षा करना है ।

उत्तर-जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है.

अज्ञानजनित विपमभावके कारण जिनका अन्त:करण

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगका महत्त्व वतलाकर अव उसके आचरणकी विधि वतलानेके लिये पहले उस कर्मयोगमें परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका स्थायी समवुद्धि है, उसका और कर्मयोगमें वाधक जो सकाम मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न वृद्धियाँ हैं, उनका भेद वतलाते है-

> व्यवसायात्मका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बुद्धयोऽन्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥ ह्यनन्ताश्च

हे अर्जुन ! इस कर्मयोगमे निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती हैं; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेक-हीन सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही वहुत भेदीवाली और अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥

प्रश्न-'व्यवसायात्मिका' विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद यहाँ किस बुद्धिका वाचक है और वह एक ही है-इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर—अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धिका खरूप है, उन्चालीसवें क्षोकमे जिस बुद्धिसे युक्त होनेका फल कर्मवन्धनसे मुक्त होना बतलाया है, उस स्यायी समभावरूप निश्चयात्मिका वृद्धिका वाचक यहाँ 'व्यवसायात्मिका' विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद है; क्योंकि इस प्रकरणमें जगह-जगह इसी अर्थमें 'बुद्धि' शब्दका प्रयोग हुआ है तथा 'वह बुद्धि एक ही है' यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल-मात्र एक सचिटानन्द परमात्माका ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्तिके उपायोंको इसके निश्चयमें स्थान नहीं भिलता । इसीको स्थिरबुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं।

प्रश्न-'अव्यवसायिनाम्' पद कैसे मनुष्येका वाचक है और उनकी बुद्धियोको बहुत भेदोंबाली और अनन्त बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मयोगीके लिये अवस्य घारण करनेयोग्य निश्चयात्मिका वृद्धिका और त्याग करनेयोग्य सकाम मनुष्योंकी वुद्धियोंका स्वरूप वतलाकर अव तीन श्लोकोंमें सकाम भावको त्याच्य वतलानेके लिये सकाम मनुष्योंके स्वभाव, सिद्धान्त और आचार-व्यवहारका वर्णन करते हैं-

मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्योंका वाचक 'अव्यवसायिनाम्' पद हैं । उनकी बुद्धियोंको बहुत भेदोंबाली और अनन्त बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकामभावसे यज्ञादि कर्म करनेवाले मनुर्घोके मिनन-भिन्न उद्देश्यरहते हैं; कोई एक किसी भोगकी प्राप्तिके लिये किसी प्रकारका कर्म करता है, तो दूसरा उससे मिन्न किन्हीं दूसरे भोगोकी प्राप्तिके छिये दूसरे ही प्रकारका कर्म करता है। इसके सिना वे किसी एक उद्देश्यसे किये जानेवाले कर्ममे भी अने क प्रकारके भोगोंकी कामना किया करते हैं और संसारके समस्त पदार्थोंमें और घटनाओंमें उनका विषमभाव रहता है। किसीको प्रिय समझते हैं, किसीको अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थको किसी अंशमें प्रिय समझते हैं और किसी अंशमें अप्रिय समझते है । इस प्रकार संसारके समस्त पदार्थोंमं, व्यक्तियोमं और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकारसे विषमबुद्धि रहती है और उसके अनन्त भेद होते हैं।

वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। पुष्पितां यामिमां पार्थ वादिनः॥ ४२॥ नान्यदुस्तीति वेदवादरताः

Librai

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

हे मर्जुन! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रस्ते हैं, जी कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रस्ते हैं, जी कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रस्ते हैं, जीनकी बुद्धिमें स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है—ऐसा कहनेवाले हैं—वे अविवेकीजन इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीकों कहा करते हैं जो कि जन्मक्रप कर्मफल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत सी कियाओंका वर्णन करनेवाली है उस वाणीद्वारा जिनका चिक्त हर लिया गया है जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुक्षोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२ ४३-४४॥

प्रश्न-'कामात्मान'' पदका क्या अर्थ है ।

उत्तर—यहाँ 'काम' शब्द मोगोंका वाचक है, उन भोगोंमें अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते-करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्वको सर्वथा भूले रहते हैं—ऐसे मोगासक मनुष्योंका वाचक 'कामारमान.' पद है।

प्रश्न-'वेदवादरता ! का क्या अर्घ है ।

उत्तर-वेदोंमें इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये वहत प्रकारके भिन्न-भिन्न काम्य कमीका विधान किया गया है और उन कर्मोंके भिन्न-भिन्न फल वतलाये गये हैं, वेदके उन वचनोंमें और उनके द्वारा वतलाये हुए फलरूप भोगोमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति है, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'वेदवादरता ' पद है। वेदोंमें जो ससारमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाले और परमात्माके यथार्थ खरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखनेवाले म्लुर्प्योका वाचक यहाँ 'वेदवादरता.' पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनोमें प्रीति रखनेवाले और उनको समझनेवाले हैं, वे यह नहीं कहते कि 'स्वर्गप्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है--इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं । अतुएव यहाँ 'वेदवादरता। पद उन्हीं मनुष्योंका वाचक है जो इस रहस्यको नहीं जानते कि समस्त वेदोंका वास्तविक अभिप्राय परमात्माके खरूपका प्रतिपादन करना है, वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य

एक परमेश्वर ही है (१५।१५) और इस रहस्यकों न समझनेके कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्त हो रहे हैं।

प्रश्न-'स्वर्गपराः' पदका क्या अर्थ है :

उत्तर—जो खर्गको ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धिमें खर्गसे बढ़कर कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्माकी प्राप्तिके साधनों-से त्रिमुख रहते हैं, उनका वाचक 'खर्गपराः' पद है। प्रश्न—यहाँ 'नान्यदस्तीति वादिनः' इस विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर—जो अविवेकीजन भोगोंमें ही रचे-पचे रहते हैं, उनकी दृष्टिमें श्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोकके सुख और खर्गादि परलोकके सुखोंके अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा की जाय । खर्गकी प्राप्तिको ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदोंका तात्पर्य भी वे इसीमें समझते हैं, अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं प्रचार भी करते हैं । यही भाव 'नान्यदस्तीति वादिन:' इस विशेषणसे व्यक्त किया गया है ।

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंको 'अविपश्चितः' विवेकहीन कहनेका क्या भाव है ।

उत्तर—उनको विवकहीन कहकर भगवान्ने यह भाव

दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तुका विवेचन करके अपने कर्तव्यका निश्चय करते तो इस प्रकार भोगोंमें नहीं फँसते । अतएव मनुष्यको विवेकपूर्वक अपने कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये।

प्रश्न-'वाचम्' के साथ 'इमाम्', 'याम्' 'पुष्पिताम्' विशेषण देकर क्या भाव दिख्लाया है १

उत्तर-'इमाम्' और 'याम्' विशेषणोंसे यह, भाव दिखलाया गया है कि वे अपनेको पण्डित माननेवाले मनुष्य जो दूसरोंको ऐसा कहा करते हैं कि खर्गके मोर्गोसे बदकर अन्य कुछ है ही नहीं । तथा जन्मरूप कर्मफल देनेवाली जिस वेदवाणीका वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सननेवालोके चित्तका अपहरण करने-वाली होती है तथा 'पुण्पिताम' विशेषणसे यह भाव दिखलाया है कि उस वाणीमें यद्यपि वास्तवमें विशेष महत्त्व नहीं है, वह नारावान् भोगोंके नाममात्र क्षणिक सुखका ही वर्णन करती है तथापि वह टेसूके फूलकी भाँति ऊपरसे

सम्बन्ध-इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त सकाम मनुष्योंमें निश्वयारिमका वुद्धिके न होनेकी वात कह्कर अब कर्मयोगका उपदेश देनेके उद्देश्यसे पहले भगवान् अर्जुनको उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्यमें आसक्तिसे रहित होकर समभावसे सम्पन्न होनेके लिये कहते हैं-

भवार्जुन । त्रैगुण्यविषया वेदा निर्द्वेन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५॥

हे अर्जुन ! वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं। इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिक्षीनः हर्ष-शोकादि इन्ह्रोंसे रहितः नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, योगक्षेमको न चाहनेवाला और स्वाधीन अन्तःकरणवाला हो ॥ ४५ ॥

प्रश्न-'त्रेगुण्यविषयाः'पदका क्या अर्थ है और वेदों-को 'त्रैगुण्यविषयाः' कहनेका क्या भाव है र

उत्तर-सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंके कार्य-को 'त्रेगुण्य' कहते है । अतः समस्त मोग और ऐस्वर्य-मय पदार्थो और उनकी प्राप्तिके उपायभूत समस्त कर्मीका वाचक यहाँ 'त्रेगुण्य' शब्द है; उन सबका अङ्ग-प्रत्यङ्गोसहित जिनमें वर्णन हो, उनको 'त्रैगुण्य-विषयाः कहते हैं । यहाँ वेदोको 'त्रैगुण्यविषयाः'

वड़ी रमणीय और सुन्दर होती है, इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रहोमनमें पइ जाते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'न्यवसायात्मिका' विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद किसका वाचक है और समाधिका अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणीद्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्वयात्मिका बुद्धि नहीं होती-इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इकताळीसवे श्लोकमें जिसके लक्षण बतलाये गये हैं, उसी निश्चयात्मिका बुद्धिका वाचक यहाँ 'व्यवसा-यात्मिकाः विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद है। 'समाधीयते अस्मिन बुद्धिः इति समाधिः' इसन्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ समाधिका अर्थ प्रमात्मा किया गया है। तथा उपर्युक्त वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखलाया है कि उन मनुष्योंका चित्त भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त रहनेके कारणहर समय अत्यन्त चञ्चल रहता है और वे अत्यन्त खार्थपरायण होते हैं; अतएव उनकी परमात्मामें अटल और स्थिर निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती।

निस्त्रेगुण्यो

बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदोंमें कर्मकाण्डका वर्णन अधिक होनेके कारण वेद 'त्रेगुण्यविषय' हैं।

प्रश्न-'निस्त्रैगुण्य' होना क्या है !

उत्तर--तीनों गुणोंके कार्यरूप इस लोक और प्रलोकके समस्त भोगोंमें तथा उनके साधनभूत समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित हो जाना ही 'निस्त्रेगुण्य' होना है । यहाँ स्वरूपसे समस्त कर्मीका त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है; क्योंकि खरूपसे समस्त कर्मोंका और समस्त विपयोंका त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता (३।५), यह शरीर भी तो तीनों गुणोंका ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसिल्ये यही समझना चाहिये कि शरीरमें और उसके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें और उनके फल्रूप समस्त भोगोंमें अहता, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित होना ही यहाँ निस्नैगुण्य अर्थात् तीनों गुणोंके कार्यसे रहित होना है।

प्रश्न-'द्दन्द्र' किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है ?

उत्तर—मुख-दु ख, लाम-हानि, कीर्ति-अकीर्ति, मान-अपमान और अनुक्ल-प्रतिकूल आदि परस्परिवरोधी युग्म पदार्थोंका नाम द्वन्द्व है और इन सबके सयोग-वियोगमें सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात् हर्प-शोक, राग-द्वेष आदिसे रहित रहना ही इनसे रहित होना है ।

प्रश्न—'नित्यसत्त्व'क्या है और उसमें स्थित होना क्या है व जत्तर—सिचदानन्दघन परमात्मा ही नित्यसत्त्व—सत्य वस्तु हैं, अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर-के खब्दपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते हुए उनमें अटलभावसे स्थित रहना ही नित्य वस्तुमें स्थित होना है। प्रश्न—'नित्यसत्त्वस्थः' का अर्थ यदि निरन्तर सत्त्व-

गुणमें स्थित होना मान लिया जाय तो क्या हानि है र उत्तर-ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानिकी

उत्तर-ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानिकी कोई बात नहीं है, किन्तु उपर्युक्त अर्थमें और भी अच्छा भाव

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अर्जुनको यह बात कही गयी कि सब वेद तीनों गुणोंके कार्यका प्रतिपादन करने-वाले हैं और तुम तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगोंमें और उसके साधनोंमें आसक्तिरहित हो जाओ। अव उसके फलस्वरूप ब्रह्मज्ञानका महत्त्व वतलाते हैं---

यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्छुतोदके।

तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥ ४६॥ सब बोरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है॥ ४६॥

है, क्योंकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुणोंसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त कर लेना कहा गया है। प्रश्न-'योगक्षेम' किसको कहते हैं और अर्जुनको निर्योगक्षेम होनेके लिये कहनेका क्या भाव है 2

उत्तर-अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिको योग कहते हैं और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, सासारिक मोगोंकी कामनाका त्याग कर देनेके बाद भी शरीर-निर्वाहके लिये मनुष्यकी योगक्षेममें वासना रहा करती है, अतएव उस वासनाका मी सर्वथा त्याग करानेके लिये यहाँ अर्जुनको 'निर्योगक्षेम' होनेको कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्तिसे सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तुकी प्राप्ति या रक्षाको चाहनेवाले मत बनो।

प्रश्न-'आत्मवान्' किसको कहते हैं और अर्जुनको 'आत्मवान्' होनेके लिये कहनेका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इन्द्रियों सिहत अन्त करण और शरीरका वाचक यहाँ 'आत्मा' पद है। मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ जब-तक मनुष्यके वशमें नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तबतक वह 'आत्मवान्' नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इन्द्रियों-को भलीभाँति वशमें कर लिया है, उसको 'आत्मवान्'यानी 'आत्मावाला' कहना चाहिये। जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वशमें किये हुए नहीं हैं, उसको 'समत्वयोग' का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वशमें हैं, वह साधन करनेसे सहजमें ही समत्वयोगको पा सकता है। इसलिये भगवान्ने यहाँ अर्जुन-को 'आत्मवान्' होनेके लिये कहा है।

प्रश्न—इस स्ठोकमें जलाशयके दछान्तसे क्या वात कही गयी है <sup>2</sup>

उत्तर—इस श्लोकमें जलाशयका दृष्टान्त देकर भगवान्ने ज्ञानी महात्माओं के आत्यन्तिक तृप्तिका वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृतके समान खादु और गुणकारी अथाह जल्से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जलके लिये (वापी, कूप, तडागादि) छोटे-छोटे जलाशयोंसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जलविपयक सारी आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगोंमें ममता, आसिक्तका त्याग करके सिचदानन्दघन परमात्मा-को जान लेता है, जिसको परमानन्दके समुद्र पूर्णवहा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती हैं, उसको आनन्दकी प्राप्तिके लिये वेदोक्त कमोंके फलक्दप भोगोंसे कुछभी प्रयोजन नहीं

ाल्य वदाक्त कमाना फल्प्प मागास कुछमा प्रयोजन नहां पुरुषका संसारम नार्र मात्रपानन नहां रहता (२। २८)। सम्बन्ध—इस प्रकार समबुद्धिरूप कर्मयोगका और उसके फलका महत्त्व वतलाकर अव दो श्लोकोंम भगवान कर्मयोगका स्वरूप वतलाते हुए अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहते हैं—

> कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ ४७॥

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमे कभी नहीं। इसलिये तू कमोंके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४०॥

प्रश्न-'कर्मणि' पद यहाँ किन कर्मोका वाचक है और 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है', इस कथनसे क्या भाव दिख्ळाया गया है !

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके अनु-सार जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित हैं, उनका वाचक यहाँ 'कर्मणि' पट है । शास्त्रनिपिद्ध पापकर्मोंका वाचक 'कर्मणि'पद नहीं हैं; क्योंकि पापकर्मोंमें मनुष्यका अधिकार नहीं है, उनमें तो वह राग-द्रेपके वशमें होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनिधकार चेष्टा है । इसीलिये वैसे कर्म करनेवालोको नरकादिमें दुःख भुगताकर दण्ड दिया जाता है । यहाँ 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है' यह कहकर मगवान्ने ये भाव दिखलाये हैं—

(१) इस मनुष्यशरीरमें ही जीवको नवीन कर्म

रहता । सर्वथा पूर्णकाम और नित्यतृप्त हो जाता है । अत. ऐसी स्थितिके प्राप्तिके लिये मनुष्यको वेदोक्त कर्मोंके फल्रूप भोगोंमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके पूर्णतया 'निक्नैगुण्य' हो जाना चाहिये ।

प्रथ—सत्र ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें मनुष्यको जितने जलका प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है, इसी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजनके अनुसार वेदोंके अंशको ले लेता है—ऐसा अर्थ माननेमें क्या आपत्ति है !

उत्तर—ऐसा अर्थ भी वन सकता है, इसमें कोई हानिकी वात नहीं है, किन्तु उपर्युक्त अर्थका भाव और भी सुन्दर है, क्योंकि ब्रह्मको प्राप्त हुए जानी पुरुषका संसारमें कोई भी प्रयोजन नहीं रहता (३।१८)।

करनेकी खतन्त्रता दी जाती है; अत. यदि वह अपने अतिकारके अनुसार परमेश्वरकी आजाका पालन करता रहे और उन कमोंमें तथा उनके फल्में आसक्तिका सर्वथा त्याग करके उन कमोंको परमात्माकी प्राप्तिका साधन बना ले तो वह सहजमें ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है । तुम्हें इस समय मनुष्यशरीर प्राप्त है, अत. तुम्हारा कमोंमें अधिकार है; इसलिये तुम्हें इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये।

(२) मनुप्यका कर्म करनेमें ही अधिकार है, उनका खरूपतः त्याग करनेमें वह खतन्त्र नहीं है, यदि वह अहंकारपूर्वक हठसे क्रमोंके खरूपतः त्यागकी चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता (२।५); क्योंकि उसका खमाव उसे जबरदस्ती कर्मोंमें लगा देता है (३।३३,१८।५९,६०)। ऐसी परिस्थितिमें उसके द्वारा उस अधिकारका दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मोंके त्यागसे उसे शालाज्ञाके त्यागका भी दण्ड भोगना पडता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य-कर्म अवस्य करते रहना चाहिये, उनका त्याग करापि नहीं करना चाहिये।

(३) जैसे सरकारके द्वारा लोगोंको आत्मरक्षाके लिये या प्रजाकी रक्षाके लिये अपने पास नाना प्रकारके शल रखने और उनके प्रयोग करनेका अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोगके नियम भी उनको वतला दिये जाते हैं, उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है, तो उसे दण्ड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है, वैसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप ससारवन्धनसे मुक्त होनेके लिये और दूसरोंका हित करनेके लिये मन, वृद्धि और इन्द्रियोंके सहित यह मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करनेका अधिकार दिया गया है । अत जो इस अधिकारका सदुपयोग करता है वह तो कर्मवन्धनसे छुटकर परम-पदको प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है वह दण्डका भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है अर्थात् उसे पुनः सूकर-कूकरादि योनियोंमें ढकेल दिया जाता है। इस रहस्यको समझकर मनुष्यको इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये।

प्रश्न-क्षमोंके फलोमें तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मोका फल प्राप्त करनेमें कभी किसी प्रकार भी खतन्त्र नहीं है, उसके कौन-से कर्मका क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्ममें और किस प्रकार प्राप्त होगा र इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समयपर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही

है। बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भोगोंको भोगना चाहते हैं, पर इसके लिये सुयोग मिलना उनके हाथकी बात नहीं है । अनेक तरहके सयोग-वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात्कारसे हो जाते हैं, कमेंकि फलका त्रिधान करना सर्वथा त्रिधाताके अधीन है, मनुष्यका उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानोके साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होनेपर उनके फल प्राप्त होनेका निश्चित विधान है और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते है, परन्तु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ताके अधीन नहीं है, देवताके ही अधीन है। इसलिये इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तुकी, धनै-श्वर्यकी, मान-बड़ाई या प्रतिष्ठाकी अथवा खर्ग आदि लोकोंकी सुझे प्राप्ति हो, एक प्रकारसे अज्ञान ही है । साय ही ये सब अत्यन्त ही तुच्छ तथा अल्पकालस्थायी अनित्य पदार्थ हैं, अतर्व तुमको तो किसी भी फलकी कामना नहीं करनी चाहिये।

प्रथ—तो क्या मुक्तिकी कामना भी नहीं करनी चाहिये र

उत्तर—मुक्तिकी कामना शुभेन्छा होनेके कारण मुक्तिमें सहायक है, यद्यपि इस इच्छाका भी न होना उत्तम है, परन्तु भगनान्के तत्त्व और मर्मको यथार्थ रूपसे जाने बिना इस इच्छासे रहित होकर और ईश्वराज्ञाके पाळनको कर्तव्य समझकर हेतुरहित कभींका आचरण करना बहुत ही कठिन है । अतएव मुक्तिकी कामना करना अनुचित नहीं है । मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीव मुक्तिकी प्राप्ति होगी, इस प्रकारका भाव भी छिपी हुई मुक्तिकी इच्छा ही है ।

प्रश्न—'कर्मफलका हेतु बनना' क्या है ! और अर्जुनको कर्मफलका हेतु न बननेके लिये कहनेका क्या भाव है !

उत्तर—मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा किये हुए शास्त्रविद्यित कर्मोमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृद्या और कामना करना ही कर्मफलका हेतु बनना है; क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे कर्मों-में और उनके फलमें आसक्त होता है उसीको उन कर्मोंका फल मिलता है; क्मोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वधात्याग कर देनेवालेको नहीं (१८।१२) अतः अर्जुनको कर्मफलका हेतु न वननेके लिये कहकर भगवान् यह भाव दिख्लाते हैं कि परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये तुम अपने कर्तन्यकर्भोंका अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वधा त्याग करके करो।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके कर्म करनेवाला मनुष्य क्या पापकमेंकि फलका भी हेतु नहीं बनता ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाला मनुष्य किसी प्रकारके भी कर्मोंके फलका हेतु नहीं वनता। उसके शुम और अशुम सभी कर्मोमें फल देनेकी शक्ति-का अभाव हो जाता है, क्योंकि पापकर्मोंमें प्रवृत्तिका हेतु आसक्ति ही है, अत: आसक्ति, ममता और कामनाका सर्वथा अभाव हो जानेके वाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं और पहलेके किये हुए पाप ममता, आसक्ति-रहित कर्मोंके प्रभावसे भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पापकर्मोंके फलका हेतु नहीं वनता और शुम कर्मोंके फलका वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके

सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकमें यह वात कही गयी कि तुमको न तो क्रमोंके फलका हेतु वनना चाहिये और न कर्म, करनेमें ही आसक्त होना चाहिये अर्थात् क्रमोंका त्याग भी नहीं करना चाहिये। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिये ? इसलिये भगवान् कहते हैं—

> योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । सिद्धचसिद्धचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ ४८॥

हे धनक्षय ! तू आसिकको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकमीको कर, समत्य ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥

प्रश्न—सिद्धि और असिद्धिमें सम होनेपर आसित्तका त्याग तो उसमें आ ही जाता है, फिर यहाँ अर्जुनको आसित्तका त्याग करनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—इस श्लोकमें भगवान्ने कर्मयोगके आचरण-की प्रक्रिया बतलायी है। कर्मयोगका साधक जब कमेमिं और उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता है, तब उसमें राग-द्वेषका और उनसे होनेवाले हर्प-शोकादिका भी फलका हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करनेत्राले मनुष्यके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं (४।२३) और वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (२।५१)।

प्रश्न—तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्रविहित कमोंसे विपरीत निपिद्ध कमोंका आचरण करना कर्माधिकारका दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये जो अवश्यकर्तन्य है, उसका न करना भी उस अधिकारका दुरुपयोग करना है। विहित कमोंका त्याग किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है। अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है (१८।७) और शारीरिक क्लेशके भयसे त्याग करना राजस त्याग है (१८।८)। विहित कमोंका अनुष्ठान विना किये मनुप्य कर्मयोगकी सिद्धिको भी नहीं पा सकता (३।१), अतः तुम्हारी किसी भी कारणसे विहित कमोंका अनुष्ठान न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये।

अभाव हो जाता है | ऐसा होनेसे ही वह सिद्धि और असिद्धिमें सम रह सकता है | इन दोषोके रहते सिद्धि और असिद्धिमें सम नहीं रहा जा सकता | तथा सिद्धि और असिद्धिमें अर्थात् किये जानेवाले कर्मके पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाममें सम रहनेकी चेष्टा रखनेसे अन्तमे राग-द्वेष आदिका अभाव होता है | इस प्रकार आसक्तिके त्यागका और समताका

परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है एव दोनों परस्पर एक दूमरेके सहायक हैं, इसलिये भगवान्ने यहाँ आसक्तिका त्याग करके और सिद्ध-असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके लिये कहा है।

प्रश्न-जन समत्वका ही नाम योग है, तन सिद्धि और असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही योगमें स्थित होनेकी बात आ जाती है, फिर योगमें स्थित होनेके लिये अलग कहनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें समता रखते-रखते ही मनुष्यकी समभावमें अटल स्थिति होती है और समभावका स्थिर हो जाना ही कर्मयोगकी अवधि है । अत यहाँ योगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहकर

महत्त्व प्रकट करते हुए भगवान् अर्जुनको उसका आश्रय लेनेके लिये आज्ञा देते हैं---

भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धिमें ही समत्व रखनेसे काम नहीं चलेगा, प्रत्येक क्रियाके करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थमें, कर्म-में या उसके फलमें अथवा किसी भी प्राणीमें विषमभाव न रखकर नित्य समभावमें स्थित रहना चाहिये।

प्रश्न-'समत्व ही योग कहलाता है' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने 'योग' पदका पारिभाषिक अर्थ बतलाया है । अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता-का नाम है और किसी भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्मयोगी बनने-के लिये समभावमें स्थित होकर कर्म करना चाहिये। सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगकी प्रक्रिया वतलाकर अब सकाम भावकी निन्दा और समभावरूप बुद्धियोगका

> बुद्धियोगाद्दनञ्जय । ह्यवरं श्राणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निरन श्रेणीका है। इसन्त्रिये हे धनञ्जय । त समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय हूँढ़ अर्थात् बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फलके हेतु बनने-वाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४६ ॥

प्रश्न-'ब्रुद्धियोगात्' पद यहाँ किस योगका वाचक है : कर्मयोगका या ज्ञानयोगका :

उत्तर-जिसमें ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके समबुद्धिपूर्वक कर्तन्यकर्मीका अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोगका वाचक यहाँ 'बुद्धियोगात्' पद है । क्योंकि उन्चालीसवें श्लोकमें 'योगे लिमा शृणु अर्थात् अव तुम मुझसे इस बुद्धिको योगमें सुनो, यह कहकर भगवान्ने कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है, इस कारण यहाँ 'बुद्धियोगाद्य' पदका अर्थ 'ज्ञानयोग' माननेकी गुजाइरा नहीं है। इसके सिवा इस श्लोकमें फल चाहनेवालोंको कृपण बतलाया गया है और अगले रलोकमें बुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगके लिये आज्ञा दी गयी है और यह कहा गया है कि बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मफलका त्याग करके 'अनामय

पद' को प्राप्त हो जाता है (२।५१); इस कारण भी यहाँ 'बुद्धियोग।त्' पदका प्रकाणविरुद्ध 'ज्ञानयोग' अर्थ मानना नहीं बन सकता । क्योंकि ज्ञानयोगीके लिये यह कहना नहीं बनता कि वह कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप्त होता है, वह तो अपनेको कर्मका कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिये फल्त्यागकी बात ही कहाँ रह जाती है 2

प्रश्न-बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम कर्मको अत्यन्त ही निम्नश्रेणीका बतलानेका क्या भाव है तथा यहाँ 'कर्म' पद-का अर्थ निषद्ध कर्म मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है 2

उत्तर-समस्त कर्मोंको बुद्धियोगकी अपेक्षा अत्यन्त नीचा बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मोंका फल नाशवान् क्षणिक सुखकी प्राप्ति है और कर्मयोगका फल परमात्माकी प्राप्ति है। अत.

दोनोमें दिन और रातकी भाँति महान् अन्तर है। यहाँ 'कर्म' पदका अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता; क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान् दुःखोंकी प्राप्ति है। इसलिये उनकी तुलना बुद्धियोगका महत्त्व दिखलानेके लिये नहीं की जा सकती।

प्रश्न-'बुद्धौ' पद किसका वाचक है और अर्जुनको उसका आश्रय लेनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—जिस समबुद्धिका प्रकरण चल रहा है, उसीका वाचक यहाँ 'बुद्धी' पद है; उसका आश्रय लेनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरन्तर समभावमें स्थित रहनेकी चेष्टा करते रहो, यही कल्याणप्राप्तिका सुगम उपाय है।

प्रश्न-क्रम्भिलके हेतु बननेत्राले अत्यन्त दीन हैं, इस क्रयनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मोमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामना करके कर्मफलप्राप्तिके कारण वन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात् दयाके पात्र है; इसलिये तुमको वैसा नहीं वनना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको समताका आश्रय छेनेकी आज्ञा देकर अब दो श्लोकोंमें उस समतारूप बुद्धिसे युक्त महापुरुषोंकी प्रशंसा करते हुए भगवान् अर्जुनको कर्मयोगका अनुष्टान करनेकी पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं—

### बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माचोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥ ५०॥

समबुडियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात् उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योगमें लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मोंने कुशलता है अर्थात् कर्मवन्धनसे छूटनेका उपाय है॥ ५०॥

प्रश्न-'समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है' इस कथनका क्या भाव है!

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म-जन्मान्तरमें और इस जन्ममें किये हुए जितने भी पुण्य-कर्म और पापकर्म संस्काररूपसे अन्तः करणमे सिब्बत रहते है, उन समस्त कर्मोंको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी इसी लोकमें त्याग देता है—अर्थात् इस वर्तमान जन्ममें ही वह उन समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाता है । उसका उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये उसके कर्म पुनर्जन्मरूप फल नहीं दे सकते । क्योंकि निःखार्थ-मावसे केवल लोकहितार्थ किये हुए कर्मोंसे उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं (४।२३)। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पापकर्मका भी त्याग हो जाता है; क्योंकि पापकर्म तो उसके द्वारा खरूपसे ही छूट जाते हैं और शास्त्रविहित पुण्य कर्मोंमें फलासक्तिका त्याग होनेसे वे कर्म 'अकर्म' वन जाते हैं (४। २०), अतएव उनका भी एक प्रकारसे त्याग ही हो गया।

प्रश्न-इससे त समत्त्ररूप योगमें लग जा, इस कथन-का क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धिसे युक्त हुआ योगी जीवनमुक्त हो जाता है, इसलिये तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिये।

प्रश्न-यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें कुशलता है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह दिख्लाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्यको बन्धनमें डालनेवाले होते है और बिना कर्म किये कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ-न-कुछ उसे करना ही पड़ता है; ऐसी परिस्थितिमें कर्मोंसे छूटने-की सबसे अच्छी युक्ति समत्वयोग है। इस समबुद्धिसे युक्त होकर कर्म करनेवाला मनुष्य इसके प्रभावसे उनके हैं। साधनकालमें समबुद्धिसे कर्म करनेकी चेष्टा की जाती बन्धनमें नहीं आता। इसलिये कर्मोंमें 'योग' ही कुशलता है और सिद्धावस्थामें समत्वमें पूर्ण स्थिति होती हैं।

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥ ५१॥

क्योंकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कमोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागवर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं॥ ५१॥

प्रश्न-'हि' पदका क्या भाव है ।

उत्तर—'हि' पर हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धिपूर्वक कर्मीका करना किस कारणसे कुशलता है, वह बात इस स्लोकमें बतलायी जाती है।

प्रश्न—'बुद्धियुक्ताः' पद किनका वाचक है और उनको 'मनीषिण ' कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—जो पूर्वोक्त समबुद्धिसे युक्त हैं अर्थात् जिनमें समभावकी अटल स्थिति हो गयी है, ऐसे कर्मयोगियोंका वाचक यहाँ 'बुद्धियुक्ताः' पद है। उनको 'मनीषिणः' कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभावसे युक्त होकर अपने मनुष्य-जन्मको सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तवमें बुद्धिमान् और ज्ञानी हैं, जो साक्षात् मुक्तिके द्वारक्तप इस मनुष्यश्चरिको पाक्तर भी भोगोंमे फँसे रहते हैं, वे बुद्धिमान् नहीं हैं (५। २२)। प्रश्न—उन बुद्धियुक्त मनुष्योंका कर्मों से उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जनम्क्तप बन्धनसे मुक्त हो जाना क्या है।

उत्तर—समतारूप योगके प्रभावसे उनका जो जन्म-जन्मान्तरमें और इस जन्ममें किये हुए समस्त कमोंके फलसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर बार-बार जन्मने और मरनेके चक्रसे सटाके लिये छूट जाना है, यही उनका कमोंसे उत्पन्न होनेवाले फलका त्याग करके जन्म-बन्धनसे मुक्त हो जाना है, क्योंकि तीनों गुणोंके कार्यरूप सासारिक पदार्थोंमें आसक्ति ही पुनर्जन्मका हेतु है (१३।२१), उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता।

प्रश्न-ऐसे पुरुषोका निर्विकार ( अनामय ) परम पटको प्राप्त हो जाना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जहाँ राग-द्रेष आदि क्लेशोका, ग्रुमाग्रुम कर्मोका, हर्ष-शोकादि विकारोका और समस्त दोगोंका सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा अतीत है, जो भगवान्से सर्वथा अभिन्न भगवान्-का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धामका वाचक 'अनामय पद' है। अत भगवान्के परम धामको प्राप्त हो जाना, सिच्चदानन्दघन निर्गुण-निराकार या सगुण-साकार परमात्माको प्राप्त हो जाना, परम गतिको प्राप्त हो जाना या अमृतत्वको प्राप्त हो जाना—यह सब एक ही बात है। वास्तवमें कोई भेट नहीं है, साधकोकी मान्यताका ही भेद है।

सम्बन्ध—भगवान्ने कर्मयोगके आचरणद्वारा अनामय पदकी प्राप्ति बतलायी, इसपर अर्जुनको यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पदकी प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी १ इसके लिये भगवान् दो खोकोंमें कहते हैं—

# यदा ते मोहकिललं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥

जिस कालमे नेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीभाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हुए और सुननेमें आनेवाले इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभीभोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥ ५२॥

गी० त० वि० १३---

प्रश्न-'मोहकलिन्छ' क्या है <sup>2</sup> और बुद्धिका उसको भन्डीमॉति पार कर जाना किसे कहते हैं !

उत्तर—खजन-वान्धवोंके वनकी आशङ्कासे स्नेहवश अर्जुनके हृदयमे जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इमी अध्यायके दूमरे क्लोकमें 'कश्मल' बतलाया गया है, यहाँ 'मोहकल्लिंग से उसीका लक्ष्य है। और इसी 'मोह-कलिंग के कारण अर्जुन 'वर्ममम्मूदचेता.' होकर अपना कर्नव्य निश्चय करनेमें असमर्थ हो गये थे। यह 'मोहकल्लिंग एक प्रकारका आवरगयुक्त 'मल' दोष है, जो बुद्धिकों निश्चयभूमितक न पहुँचने देकर अपनेमें ही फॅसाये रखताहै।

सत्सङ्गसे उत्पन्न त्रिवेकद्वारा नित्य-अनित्य और कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागपूर्वक भगवत्परायण होकर निष्कामभावसे कर्म करते रह्ननेसे इस आवरणयुक्त मळदोषका जो सर्वथा नाश हो

जाना है, यही बुद्धिका मोहरूपी कल्लिको पार कर जाना है।
प्रश्न-'श्रुत' और 'श्रोतन्य'—इन दोनों शब्दोंसे
किनका लक्ष्य है । और उनसे वैराग्यको प्राप्त होना
क्या है ।

उत्तर—इस लोक और परलोकके जितने भी भोगैश्वर्यादि आजतक देखने, सुनने और अनुभवमे आ चुके हैं उनका नाम 'श्रुत' है और मित्रप्यमें जो देखे, सुने और अनुभव किये जा सकते हैं उन्हे 'श्रोतन्य' कहते हैं। उन सबको दु खके हेतु और अनित्य समझ-कर उनमे जो आसिक्तका सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्यको प्राप्त होना हैं। भगवान् कहते हैं कि मोहके नाम होनेपर जब तुम्हारी चुद्धि सम्यक् प्रकारसे खाभाविक स्थितिमें पहुँच जायगी, तब तुम्हे इस लोक और परलोकके समस्त क्षणिक पदाधोसे यवार्थ वैराग्य हो जायगा।

# श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।

समाधावचळा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचल और स्थिर उहर जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात् तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥

प्रश्न-'श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि' का क्या खरूप है र उत्तर-इस लोक और परलोकके मोगैश्वर्य और उनकी प्राप्तिके साधनोंके सम्बन्धमें मॉति-मॉतिके वचनोको सुननेसे बुद्धिमें विश्विप्तता आ जाती है, इसके कारण वह एक निश्चयपर निश्चलरूपसे नहीं टिक सकती, अभी एक बातको अच्छी समझती है, तो कुछ ही समय बाद दूसरी वातको अच्छी मानने लगती है। ऐसी विश्विप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धिको यहाँ 'श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि' कहा गया है। यह बुद्धिका विश्वपदोष है।

प्रश्न—उसका परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है !

उत्तर—मोहरूप टलडलसे पार हो जानेके कारण इस लोक और परलोकके भोगोसे सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि-का जो विक्षेपटोयसे सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मामें ही स्थायीरूपसे निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर जाना है।

प्रश्न—उस समय 'योग' का प्राप्त होना क्या है ' उत्तर—यहाँ 'योग' शब्द परमात्माके साथ नित्य और पूर्ण सयोगका वाचक है । क्योंकि यह मुल, विक्षेप और आवरणदोषसे रहित विवेक-वैराग्यसम्पन्न और परमात्मा-मे निश्चलरूपसे स्थित बुद्धिका फल है तथा इसके बाद ही अर्जुनने परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषोक्षे लक्षण पूछे है, इससे भी यही सिद्ध होता है ।

प्रश्न-पचासने इलोकमें तो योगका अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उसे परमात्माकी प्राप्तिका वाचक माना गया है; इसका क्या तात्पर्य है 2

उत्तर—वहाँ योगरूपी साधनके लिये चेष्टा करनेकी वात कही गयी है, और यहाँ 'स्थिरवद्धि होनेके बाढ

फलरूपमें प्राप्त होनेवाले योगकी बात है । इसीसे यहाँ 'योग' शब्दको परमात्माकी प्राप्तिका वाचक माना गया है। गीतामें 'योग' और 'योगी' शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणोके अनुसार प्रसङ्गानुकूल विभिन्न अर्थीमें आये हैं।

- (१) कर्मयोग--अ० ६ । ३ ---यहाँ योगमें आरूढ होनेकी इच्छावालेके लिये कर्म कर्तव्य बताये गये हैं। इस कारण 'योग' शब्द कर्मयोगका वाचक है।
- (२) ध्यानयोग-अ०६।१९-वायुरहित स्थानमे स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरताका वर्णन होनेके कारणयहाँ 'योग' शब्द ध्यानयोगका वाचक है।
- (३) समत्वयोग---अ०२। ४८-योगर्मे स्थित होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समबुद्धि होकर कर्गोंके करनेकी आज्ञा होनेसे यहाँ 'योग' शब्द समस्त्रयोगका वाचक है।
- ( ४ ) भगवत्प्रभावरूप योग-अ० ९।५-इसमें आश्चर्य-जनक प्रभाव दिखलानेका वर्णन होनेसे यह शक्ति अथवा प्रभावका वाचक है।
- ( ५ ) भक्तियोग---अ०१४।२६-निरन्तर अञ्यभिचार-रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योग' शब्द भक्तियोगका वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट 'भक्तियोग' शब्दका उल्लेख ही हुआ है ।
- (६) अष्टाङ्मयोग--अ०४। २८-यहाँ 'योग' शब्दका अर्घ 'साएपयोग' अथवा 'कर्मयोग' नहीं निया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द ब्यापक है। यहाँ यज्ञके नामसे जिन साधनीका वर्णन है वे सभी इन दोनो योगोंके अन्तर्गत आ जाते हैं, इसलिये 'योग' शब्दका अर्थ 'अष्टाङ्गयोग' ही छेना ठीक माछूम होता है।
- (७) साख्ययोग--अ० १३।२४-इसमें साख्ययोगके

सम्बन्ध-पूर्वश्चोकोंमे भगवान्ने यह वात कही कि जब तुम्हारी वुद्धि मोहरूपी दलदलको सर्वथा पार कर

विज्ञेषणके रूपमें आनेसे यह साख्ययोगका याचक है। इसी प्रकार अन्य स्थारोंमें भी प्रसङ्गानुसार समझ लेना चाहिये।

#### योगी

- (१) ईश्वर----अ० १०। १७--भगत्रान् श्रीकृष्णका सम्बोधन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द ईश्वरका वाचक है।
- (२) आत्मज्ञानी--अ०६।३२-अपने समान सबको देखनेका वर्णन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द आत्म-ज्ञानीका वाचक है।
- (३) सिद्ध भक्त-अ० १२ । १४-परमात्मामें मन-वुद्धिको अर्पित बनाये जानेके कारण तथा 'मद्भक्त' का विशेषण होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द सिद्ध भक्तका वाचक है।
- ( ४ ) कर्मयोगी —अ०५। ११ आसक्तिको त्यागकर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द कर्मयोगीका वाचक है।
- (५) साख्ययोगी--अ०५।२४-अभेदरूपसे ब्रह्मकी प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यहाँ साख्य-योगीका वाचक है।
- (६) मक्तियोगी--अ०८।१४-अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर भगवान्के स्मरणका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द भक्तियोगीका वाचक है।
- (७) साधक योगी--अ०६। ४५-प्रयत्नसे प्रमाति मिलनेका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द साधकयोगीका वाचक है।
- (८) ध्यानयोगी--अ०६। १०--एकान्त स्थानमे स्थित होकर मनको एकाप्र करके आत्माको परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द ध्यानयोगीका वाचक है।
- (९) सकामकर्मी—अ०८।२५—त्रापस छौटनेका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योगी'शब्द सक्तामकर्माका वाचक है। जायगी तथा तुम इस लोक और परलोकके समस्त भोगोसे विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमारमामें निश्वल

उद्दर जायगी, तब तुम पर्रमात्माको प्राप्त हो जाओगे। इसपर परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ सिख्योगीके लक्षण जीर आचरण जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं—

अर्जुन उवाच

#### स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥ ५४॥

अर्जुन बोले—हे केशव ! समाधिमें स्थित परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुषका क्या लक्षण है ? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ? ॥ ५४॥

प्रश्न-यहाँ 'केशव' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर-क, अ, ईश और व-इन चारोके मिन्डनेसे 'केशव' पद बनता है । अतः क-ब्रह्मा, अ-विण्णु, ईश-गिव-ये तीनों जिसके व-वपु अर्थात् खरूप हो, उसको केशव कहते हैं । यहाँ अर्जुन भगवान्को 'केशव' नाम-से सम्बोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत्के सृजन, सरक्षण और सहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान् साक्षात् सर्वज्ञ परमेश्वर है; अतः आप ही मेरे प्रश्नोका यथार्थ उत्तर दे सकते हैं ।

प्रश्न-'स्थितप्रइस्य' पदके साथ 'समाधिस्थस्य' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—पूर्वक्लोकमें भगत्रान्ने अर्जुनसे यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधिमें अर्थात् परमात्मामें अचल भावसे ठहर जायगी, तब तुम योगको प्राप्त होओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगत्रान्से उस सिद्ध पुरुषके लक्षण जानना चाहते हैं, जो परमात्माको प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मामें सदाके लिये अचल और स्थिर हो गयी है। यही भाव स्पष्ट करनेके लिये 'स्थितप्रइस्य के साथ 'समाधिस्थस्य' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-उपर्युक्त अवस्था परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुपकी अक्रिय-अवस्था माननी चाहिये अथवा सक्रिय-अवस्था ?

उत्तर—दोनो ही अवस्थाएँ माननी चाहिये; अर्जुनने भी यहाँ दोनोंकी हो बाते पूछी हैं—'कि प्रमापेत' और 'किं ब्रजेत' से सिक्तयकी और 'किमासीत'से अक्रियकी।
प्रश्न—'भाषा' शब्दका अर्थ 'वाणी' न करके 'लक्षण'
कैसे किया !

उत्तर—स्थिरबुद्धि पुरुपकी वाणीके विषयमें 'किं प्रभाषेत' अर्थात् वह कैसे बोलता है— इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है, इस कारण यहाँ 'भाषा' शब्दका अर्थ 'वाणी' न करके 'भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा'— जिसके द्वारा वस्तुका खरूप बतलाया जाय, उस लक्षण-का नाम 'भाषा' है—इस न्युत्पत्तिके अनुसार 'भाषा' का अर्थ 'लक्षण' किया गया है; प्रचलित भाषामें भी 'परिभाषा' शब्द लक्षणका ही पर्याय है । उसी अर्थमें यहाँ 'भाषा' पदका प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न—स्थिरबुद्धि पुरुप कैसे बोलता है <sup>2</sup> कैसे बैठना है <sup>2</sup> कैसे चलता है <sup>2</sup> इन प्रश्नोंमें क्या साधारण बोलने, बैठने और चलनेकी बात है या और कुछ विशेषता है <sup>2</sup>

उत्तर-परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषकी सभी बातोमें विशेषता होती है; अतएव उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी बिलक्षण ही होता है। किन्तु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलनेकी बात नहीं है, यहाँ बोलनेसे तात्पर्य है—उसके बचन मनके किन भावोंसे माबित होते हैं! बैठनेसे तात्पर्य है—ज्यवहाररहित कालमें उसकी कैसी अवस्था होती है! और चलनेसे तात्पर्य है—उसके आचरण कैसे होते हैं?

सम्बन्ध-पूर्वश्चोक्रमें अर्जुनने परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध योगीके निषयमें चार वार्ते पूछी हैं; इन चारों घातोंका उत्तर भगवान्ने अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त दिया हे, बीचमें प्रसङ्गवश दूसरी वार्ते भी कही हैं। इस अगले श्लोकमें अर्जुनके पहले प्रश्नका उत्तर संक्षेपमें देते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

#### प्रजहाति यदा कामान् सर्वीन् पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

श्रीभगवान् वोले—हे अर्जुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीपाँति त्याग देता है और बात्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रक्ष कहा जाता है ॥ ५५ ॥

प्रश्न-'सर्वान्' विशेषणके सिहत'कामान्' पद किनका वाचक है श और उनका मलीभाँति त्याग कर देना क्या है श

उत्तर—इस लोक या परलोकके किसी भी पदार्थके सयोग या वियोगकी जो किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारकी मन्द या तीव कामनाएँ मनुष्यके अन्त :करणमें हुआ करती हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'सर्वान्' विशेषणके सहित 'कामान्' पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक मेद है। इन सबसे सदाके लिये सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है।

प्रश्न—वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्गामें क्या अन्तर हैं?

उत्तर—रारीर, स्ती, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि
अनुकूछ पदार्थोंके वने रहनेकी और प्रतिकूछ पदार्थोंके नष्ट
हो जानेकी जो राग-देपजनित सूक्ष्म कामना है, जिसका
खरूप विकसित नहीं होता उसे 'वासना' कहते हैं। किसी
अनुकूछ वस्तुके अभावका बोध होनेपर जो वित्तमें ऐसा भाव
होता है कि अमुक्त वस्तुकी आवश्यकता है, उसके विना काम
नहीं चलेगा—इस अपेक्षारूप कामनाका नाम 'स्पृहा' है।
यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकसित रूप हैं। जिस
अनुकूछ वस्तुका अभाव होता है उसके मिलनेकी और
प्रतिकृछके विनागकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका
नाम 'इच्छा' है, यह कामनाका पूर्ण विकसित रूप हैं और
स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो
उनके अधिकाधिक बढनेकी इच्छा है, उसको 'तृष्णा'
कहते हैं। यह कामनाका वहुत स्थूछ रूप है।

प्रश्न-यहाँ 'कामना' के साथ 'मनोगतान्' विशेषण देनेका क्या भाव है र

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामनाका वासस्थान मन हैं (३।४०), अतएव बुद्धिके साथ-साथ जब मन परमात्मामें अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सबका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिये यह समझना चाहिये कि जबतक साधकके मनमे रहनेवाली कामनाओका सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तबतक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है।

प्रश्न—आत्मासे आत्मामे ही सन्तुष्ट रहना क्या है र उत्तर—अन्त:करणमें स्थित समस्त कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जानेके बाद समस्त दृश्य-जगत्से सर्वथा अतीत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध परमात्माके यथार्थ खरूपको प्रत्यक्ष करके जो उसीमें नित्य तृप्त हो जाना है—यही आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहना है। तीसरे अध्यायके सतरहर्ये श्लोकमें भी महापुरुषके लक्षणोंमें आत्मामें ही तृप्ति और आत्मामें ही सन्तुष्ट रहनेकी बात कही गयी है।

प्रश्न—उस समय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्मयोगका साधन करते-करते जब योगीकी उपर्युक्त स्थिति हो जाय, तब समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि परमात्मामें अटल स्थित हो गयी है अर्थात् वह योगी परमात्माको प्राप्त हो चुका है।

सम्बन्ध—स्थितप्रज्ञके विषयमें अर्जुनने चार वार्ते पूछी है, उनमेंसे पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके वादके तीनों प्रश्नोंका उसमें अन्तर्भाव हो जाता है। इस दृष्टिसे तो अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त उस एक ही प्रश्नका उत्तर है, पर अन्य तीन प्रश्नोंका भेद समझनेके लिये ऐसा समझना चाहिये कि अब दो स्त्रोकोंमें 'स्थित-प्रज्ञ कैसे बोलता है' इस दूसरे प्रश्नका उत्तर दिया जाता है—

#### दुःखेष्वनुद्विमननाः

मुखेपु विगतस्पृहः।

#### वीतरागभयकोधः

स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमे उद्वेग नहीं होता, सुखोकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और कोध नष्ट हो गर्ये हैं, ऐसा मुनि स्थिरवृद्धि कहा जाता है ॥ ५६॥

प्रश्न-'दु:खेषु अनुद्धिग्नमना ' का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे स्थिरबृद्धि मनुष्यके अन्त करणमें उद्देग-का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्माके खरूपमे अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्माको प्राप्त हुए महापुरूपको साधारण दुःखोकी तो बात ही क्या है, भारी-से-भारी दु ख भी उस स्थितिसे विचलित नहीं कर सकते (६।२२)। शस्त्रोंद्वारा शरीर-का काटा जाना, अत्यन्त दु:सह सरदी-गरमी, वर्पा और बिजली आदिसे होनेवाली शारीरिक पीडा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रियसे भी प्रिय वस्तुका आकस्मिक वियोग, बिना ही कारण ससारमें महान् अपमान ५व तिरस्कार और निन्टादिका हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान् दू खोके कारण हैं, वे सत्र एक साथ उप-स्थित होकर भी उसके मनमें किञ्चित्मात्र भी उद्देग नहीं उत्पन्न कर सकते । इस कारण उसके वचनोमें भी सर्वटा उद्देगका अभाव होता है, यदि लोकसप्रहके लिये उसके द्वारा शरीर या वाणीसे कहीं उद्देगका भाव दिख्छाया जाय तो वह वास्तवमें उद्देग नहीं है।

प्रज्न-'सुखेषु विगतस्पृह ! का क्या भाव है !

उत्तर-इससे स्थिरवृद्धि मनुष्यके अन्त करणमें स्पृहा-रूपी दोपका सर्वथा अमाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दु खे और सुख दोनोंमें सदा ही सम रहता हैं (१२।१३,१४।२४) जिस प्रकार बड़े-से-वडा दु:ख उसे अपनी स्थितिसे विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े-से-बडा सुख भी उसके अन्तः करणमे किश्चिन्मात्र मी स्पृहाका भाव नहीं उत्पन्न कर सकता, इस कारण उसकी वाणीमे स्पृहाके दोपका सर्वथा अभाव होता है। यदि लोकसंग्रहके लिये उसके द्वारा शरीर या वाणीसे कहीं स्पृहा- का भाव दिखलाया जाय तो वह वास्तवमे स्पृहा नहीं है ।

प्रश्न-'वीतरागभयकोध.' का क्या भाव है र

उत्तर-इससे स्थिरवृद्धि योगीके अन्त. ऋरण और वाणीमें आसक्ति, भय और क्रोधका सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थितिमें किसी भी घटनासे उसके अन्तः करणमें न तो किसी प्रकारकी आमक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकारका जरा भी भय हो सकता है और न कोव ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय और क्रोधके भावोसे रहित शान्त और सरल होती हैं। लोकसमहके लिये उसके शरीर या वाणीकी क्रियाद्वारा आसक्ति, भय या क्रोधका भाव टिखराया जा सकता है; पर वास्तवमें उसके मन या वाणीमें किसी तरहका कोई विकार नहीं रहता । केवल वाणीको उपर्युक्त समस्त विकारोसे रहित करके वोलना तो किसी भी धैर्ययुक्त बुद्धि-मान् पुरुपके लिये भी सम्भव हैं, पर उसके अन्तःकरणमे विकार हुए विना नहीं रह सकते, इस कारण यहाँ भगवान्ने 'स्थिरवृद्धि पुरुप कैसे बो रता है'' इस प्रश्ने उत्तरमें उसकी वाणीकी ऊपरी किया न बतलाकर उसके मनके भावोंका वर्णन किया है अतः इससे यह समझना चाहिये कि स्थिर-बुद्धि योगीकी वाणी भी वास्तवमें उसके अन्त करणके अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है।

प्रश्न-ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोसे युक्त योगी ही बास्तवमे 'मुनि' अर्थात् वाणीका सयम करनेवाला है और वही स्थिरबुद्धि है, जिसके अन्त करण और इन्द्रियोमें विकार भरे हैं, वह वाणीका सयमी होनेपर भी स्थिरबुद्धि नहीं हो सकता।

#### यः सर्वत्रानभिरनेहस्तत्तरप्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुकोप्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न हेष करता है उसकी वृद्धि स्थिर है॥ ५७॥

प्रश्न-'सर्वत्र अनिभरनेह ' का क्या भाव है ?

उत्तर—इससे स्थिरबुद्धि योगीमें अभिरनेहका अर्थात् ममतापूर्वक होनेवाली सासारिक आसक्तिका सर्वधा अभाव दिखलाया गया है। अभिग्राय यह है कि जिस प्रकार सासारिक मनुष्य अपने खी, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुम्बवालोमें ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन-रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक वचनमें उस मोहयुक्त रनेहके भाव टपकते रहते हैं, स्थिरबुद्धि योगी-में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणीमें ममता और आसक्तियुक्त प्रेम नहीं रहता। इसलिये उसकी वाणी भी ममता और आसक्तिके दोषसे सर्वथा रहित, शुद्ध प्रेममयी होती हैं। आसक्ति ही काम-क्रोध आदि सारे विकारोंकी मूल हैं। इसलिये आसक्तिके अभावसे अन्य सारे विकारोंका अभाव समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-'शुभाशुभम्' पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 'तत्' पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है <sup>2</sup>

उत्तर—जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुक्ल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ 'शुभाशुभम्' पद है। वास्तवमें स्थिरबुद्धि योगीका संसारकी किसी भी वस्तुमें अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता, केवल व्यावहारिक दृष्टिसे जो उसके मन, इन्द्रिय और शरीरके अनुकूल दिखलायी देती हो उसे शुभ और जो प्रतिकूल दिखलायी देती हो उसे अशुभ बतलाने के लिये यहाँ 'शुभा-शुभम्' पद दिया गया है। इसके साथ 'तत्' पदका दो बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएँ अनन्त हैं, उनमें से जिस-जिस वस्तुके साथ उस योगीका सयोग होता है उस-उसके सयोग में उसका कैसा भाव रहता है—यही यहाँ वतलाया गया है।

प्रश्न-'न अभिनन्दति'का क्या भाव है १

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं मेंसे किसी भी शुभ अर्थात् अनुकूल वस्तु-का सयोग होनेपर साधारण मनुष्यों के अन्त करणमें बड़ा हर्ष होता है, अतएव वे हर्पमें मग्न होकर वाणीद्वारा बड़ी प्रसन्तता प्रकट करते हैं और उस वस्तुकी स्तुति किया करते हैं, किन्तु स्थिखुद्धि योगीका अत्यन्त अनुकूल वस्तु-के साथ सयोग होनेपर भी उसके अन्त करणमें कि खिन्मात्र भी हर्पका विकार नहीं होता (५।२०) । इस कारण उसकी वाणी भी हर्पके विकारसे सर्वथा शून्य होती है, वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणीकी हर्पगर्भित स्तुति नहीं करता । यदि उसके शरीर या वाणीद्वारा लोकसप्रहके लिये कोई हर्पका भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्पका विकार नहीं है ।

प्रश्न-'न द्वेष्टि' का क्या भाव है १

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तुकी प्राप्तिमें साधारण मनुष्योंको वडा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तुके प्राप्त होनेपर वे उससे द्रेष करते हैं, उनके अन्तः करणमें बडा क्षोभ होता है, वे उस वस्तुकी द्वेपभरी निन्दा किया करते हैं;पर स्थिरवृद्धि योगीका अत्यन्त प्रतिकृल वस्तुकेसाथसयोग होनेपर भी उसके अन्त .-करणमें किञ्चि-मात्र भी द्वेषभाव नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तुके संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्देग या विकार नहीं होता। उसका अन्त करण हरेक वस्तुकी प्राप्तिमें सम, शान्त और निर्विकार रहता है (५।२०)। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणीकी द्वेषपूर्ण निन्दा नहीं करता। ऐसे महापुरुषकी वाणीद्वारा यदि लोक-सप्रहके लिये किसी प्राणी या वस्तुको कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निन्दा की जाती है तो वह वास्तवमें निन्दा नहीं है, क्योंकि उसका किसीमें द्वेपमाव नहीं है । प्रश्न-उसकी बुद्धि स्थिर है-इस कथनका क्या भाव है!

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महा-पुरुष उपर्युक्त लक्षणोंसे सम्पन्त हो, जिनके अन्त करण और इन्द्रियोंमें किसी भी वस्तु या प्राणीके सयोग-वियोगमें किसी भी घटनासे किसी प्रकारका तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिरबुद्धि योगी समझना चाहिये।

प्रश्न—इन दो श्लोकोंमें बोलनेकी बात तो स्पष्टरूपसे कहीं नहीं आयी है; फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें 'वह कैसे बोलता हैं ?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ? उत्तर—यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलनेकी वात नहीं है। केवल वाणीकी बात हो, तब तो कोई भी दम्भी या पाखण्डी मनुष्य भी रटकर अच्छी-से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथा थे में मनके भावों-की प्रधानता है। इन दो इलोकों में वतलाये हुए मानसिक भावों के अनुसार, इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी-से भगवान्का ताल्पर्य है। इसी लिये इनमें वाणीकी स्पष्ट वात न कहकर मानसिक भावोंकी बात कही गयी है।

सम्बन्ध—'स्थिरवृद्धिवाला योगी कैसे वोलता है ?' इस दूसरे प्रश्नका उत्तर समाप्त करके अव भगवान् 'वह कैसे वैठता है ?' इस तीसरे प्रग्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते है कि स्थिनप्रज्ञ पुरुपकी इन्द्रियोका सर्वथा उसके वज्ञमे हो जाना और आसक्तिसे रहित होकर अपने-अपने विपयोंसे उपरत् हो जाना ही स्थितप्रज्ञ पुरुपका वैठना है—

### यदा संहरते चायं कूमींऽङ्गानीव सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

और कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोको जैसे समेट छेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा छेता है,तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिये)॥५८॥

प्रश्न-कछुएकी भाँति इन्द्रियोंके विषयोसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेना क्या है र

उत्तर—जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अङ्गोको सब ओरसे सङ्कुचित करके स्थिर हो जाना है, उसी प्रकार समाधि-कालमें वशमें की हुई समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको इन्द्रियोंके समस्त भोगोंसे हटा लेना है, किसी भी इन्द्रियको किसी भी भोगकी ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इन्द्रियोमें मन और बुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना है—यही कछुएकी भाति इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विश्रयोसे हटा लेना है। उत्परसे इन्द्रियोंके स्थानोको बद करके स्थूल विश्रयोसे इन्द्रियोंको हटा लेनेपर भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ विश्रयोंको ओर दौडती रहती हैं, इसी कारण साधारण मनुष्य खप्तमे

और मनोराज्यमें इन्द्रियोंद्वारा सूक्ष्म त्रिषयोंका उपभोग करता रहता है; यहाँ 'सर्वशः' पदका प्रयोग करके इस प्रकारके विषयोपभोगसे भी इन्द्रियोंको सर्वधा हटा लेनेकी बात कही गयी है।

प्रश्न-उसकी वृद्धि स्थिरहें—इस कथनका क्या भाव है?
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि
जिसकी इन्द्रियाँ सब प्रकारसे ऐसी वजमें की हुई हैं कि
उनमें मन और वृद्धिको विपयोंकी ओर आकर्षित करनेकी
जरा भी शक्ति नहीं रह गयी है और इस प्रकारसे कामें की हुई अपनी इन्द्रियोको जो सर्वधा विपयोंसे हटा
लेता है, उसीकी वृद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इन्द्रियाँ
वजमें नहीं है, उसकी वृद्धि स्थिर नहीं रह सकती;
क्योंकि इन्द्रियाँ मन और वृद्धिको बलात्कारसे विषयसेवनमें लगा देती है।

सम्बन्ध-पूर्वें स्लोकमे तीसरे प्रग्नका उत्तर देते हुए स्थितप्रज़के चैठनेका प्रकार चतलाकर अब उसमें होनेवाली शङ्काओंका समाधान करनेके लिये अन्य प्रकारसे किये जानेवाले इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा स्थितप्रज़के 'इन्द्रियसंयमकी विलक्षणता दिखलाते हैं— विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते॥ ५९॥

इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रक्ष पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'निराहारस्य' त्रिशेषणके सहित 'देहिन:'
पद किसका वाचक है '

उत्तर—ससारमें जो भोजनका परियाग कर देता है, उसे 'निराहार' कहते हैं; परन्तु यहाँ 'निराहारस्य' पदका प्रयोग इस अपेमें नहीं है, क्यों कि यहाँ 'विषया:' पदमें बहुवचनका प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जानेकी बात कही गयी है। भोजनके त्यागसे तो केवल जिह्ना-इन्द्रियके विषयकी ही निवृत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप और गन्धकी निवृत्ति नहीं होती। अत: यह समझना चाहिये कि जिस इन्द्रियका जो विषय है, वही उसका आहार है—इस दृष्टिसे जो सभी इन्द्रियों द्वारा समस्त इन्द्रियों विषयों का प्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्यका वाचक यहाँ 'निराहारस्य' विशेषणके सहित 'देहिन.' पद है।

प्रश्न-ऐसे मनुष्यके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं; परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि विषयोंका परियाग कर देनेवाला अज्ञानी भी ऊपरसे तो कछुएकी माँति अपनी इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा सकता है; किन्तु उसकी उन विषयोंमें आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता । इस कारण उसकी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ विषयोंकी ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अन्त:करण-को स्थिर नहीं होने देतीं । निम्नलिखित उदाहरणोंसे यह बात ठीक समझमें आ सकती है ।

रोग या मृत्युको भयसे अथवा अन्य किसी हेतुसे विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषयका या अधिक विषयोंका त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय-का परित्याग करता है तब उस विषयकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयोंका त्याग करनेसे समस्त विषयोंकी निवृत्ति भी हो सकती है, परन्तु वह निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारणसे आसक्ति रहते ही होती है, ऐसी निवृत्तिसे वस्तत. आसक्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती।

दम्भी मनुष्य लोगोंको दिखलानेके लिये किसी समय जब बाहरसे दसों इन्द्रियोंके राज्दादि विषयोंका परित्याग कर देता है तब ऊपरसे तो विषयोकी निवृत्ति हो जाती है, परन्तु आसक्ति रहनेके कारण मनके द्वारावह इन्द्रियो-के विषयोंका चिन्तन करता रहता है (३।६), अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत् ही बनी रहती है।

मौतिक मुखोंकी कामनावाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियो-की प्राप्तिके लिये या अन्य किसी प्रकारके विषय मुखकी प्राप्तिके लिये ध्यानकालमें या समाधि-अवस्थामें दसों इन्द्रियों-के त्रिषयोंका ऊपरसे भी त्याग कर देता है और मनसे भी उनका चिन्तन नहीं करता तो भी उन भोगोमें उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता।

इस प्रकार खरूपसे विषयोंका परित्याग कर देनेपर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।

प्रश्न-यहाँ 'रस' का अर्थ आखादन अथवा मनके द्वारा उपमोग मानकर 'उसका रस निवृत्त नहीं होता' इस वाक्यका अर्थ यदि यह मान लिया जाय कि ऐसा पुरुष खरूपसे विषयों का त्यागी होकर भी मनसे उनके उपमोगका आनन्द लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है !

उत्तर-उपर्युक्त वाक्यका ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है,किन्तु इस प्रकार मनके द्वारा विषयोंका आखादन विषयो-में आसक्ति होनेपर ही होता है,अत: 'रस'काअर्थ'आसक्ति' लेनेसे यह बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात

यह है कि इस प्रकार मनके द्वारा विपर्योक्ता उपमोग प्रमात्माके साक्षात्कारसे पूर्व हठ, विवेक एवं विचारके द्वारा भी रोका जा सकता है, परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर तो उसके मूल आसक्तिका भी नाश हो जाता है और इसीमे प्रमात्माके साक्षात्कारकी चिरतार्थता है, विपयोका मनसे उपभोग हटानेमें नहीं । अनः 'रस' का अर्थ जो ऊपर किया गया है, वही ठीक है।

प्रवन-'अस्य' पद किसका शचक है और 'इसकी आसक्ति भी गरमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-'अस्य' पट यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है तथा उपर्युक्त कथनसे यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थितप्रज्ञ योगीको परमानन्द-के समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके कारण उसकी किसी भी सासारिक पदार्थमें जरा भी आसक्ति नहीं रहती। क्यों कि आसक्तिका कारण अविद्या है. \* उस अविद्याका परमात्माके साक्षात्कार होनेपर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्योको मोहवश इन्द्रियोंके भोगोमें सुखकी प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन मोगोमें आसक्ति है, पर वास्तवमें भोगोंमें सुखका लेश भी नहीं है । उनमें जो कुछ सुख प्रतीत

हो रहा है, वह भी उम एरम आनन्दखरूप परमात्माके आनन्दके किसी अंशका आभासमात्र ही है । जैसे अँघेरी रातमें चमकनेत्राले नक्षत्रोंमे जिस प्रकाशकी प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्यके ही प्रकाशका आभास है और सर्वके उदय हो जानेपर उनका प्रकाश छुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थोंमें प्रतीत होनेवाटा चल आनन्द-मय परमात्माके आनन्दका ही आभास है, अत जिम मनुष्यको उस परम आनन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको इन भोगोंमें सुखकी प्रतीति ही नहीं होती (२ |६९ ) और न उनमें उसकी किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति ही रहती है।

क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अञ्चत, अलौकिक, दिन्य आकर्षक वस्त है जिसके प्राप्त होनेपर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तुका चिन्तन कौन करे ! इसीलिये परमात्माके साक्षात्कारसे आसक्तिके सर्वथा निवृत्त होनेकी वात कही गयी है। इस प्रकार आसक्ति न रहनेके कारण स्थितप्रज्ञके संयममें

केवल विषयोंकी ही निवृत्ति नहीं होती, मूलसहित आसक्ति-का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। यह उसकी विशेषता है।

सम्बन्ध-आसिनतका नाश और इन्द्रियसंयम नहीं होनेसे क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--

#### यततो हापि कौन्तेय विपश्चितः । पुरुषस्य इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥

हे अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनखभाववाळी इन्द्रियाँ यत्न करते हुए वुद्धिमान् पुरुषके मनको भी वलात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥

प्रश्न-'हि' पदका यहाँ क्या भाव है ?

पूर्वइलोक्से तथा अगले क्लोकके साथ भी सम्बन्धवतलाता है। उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता । इसपर यह जिज्ञासा हो

पिछले इनोकमें यह बात कही गयी कि विषयोंका केवल उत्तर-'हि' पद यहाँ देहली-दीपकन्यायसे इस श्लोकका स्वरूपसे त्याग करनेवाले पुरुवके विषय ही निवृत्त होते हैं,

भ अविद्यासितारागद्वेपाभिनिवेगाः क्लेगाः । (योग० २ । ३ )

अज्ञानः चिज्ञडग्रन्थि यानी जड और चेतनकी एकता-सी प्रतीत होनाः आसक्तिः द्वेप और मरण-भय-इन पॉचोंकी 'क्लेश' सजा है ।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेपाम् ' ''' ''। ( योग० २ । ४ )

उपर्युक्त पॉर्चोमें पिछले चारोका कारण अविद्या है अर्थात् अविद्यासे ही राग-द्वेषादिकी उत्पत्ति होती है ।

सकती है कि रागके निवृत्त न होनेसे क्या हानि है। इसके उत्तरमें इसे श्लोकमें यह बात कही गयी है कि जबतक मनुष्यकी विषयोंमें आसक्ति बनी रहती है, तबतक उस आसक्तिके कारण उसकी इन्द्रियाँ उसे बलाकारसे विषयोंमें प्रवृत्त कर देती हैं; अतएव उसकी मनसहित बुद्धि परमात्माके खरूपमें स्थिर नहीं हो पाती और चूँकि इन्द्रियाँ इस प्रकार बलाकारसे मनुष्यके मनको हर लेती हैं, इसीलिये अगले श्लोकमें मगवान कहते हैं कि इन सब इन्द्रियोंको बशमें करके मनुष्यको समाहितवित्त एव मेरे परायण होकर ध्यानमें स्थित होना चाहिये। इस प्रकार 'हि' पदसे पिछले और अगले दोनों श्लोकोंके साथ इस श्लोकका सम्बन्ध बतलाया गया है।

प्रश्न-'इन्द्रियाणि' पदके साथ 'प्रमाथीनि' विशेषण-के प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर—'प्रमाधीनि' विशेषणका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जबतक मनुष्यकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हो जाती और जबतक उसकी इन्द्रियोंके विश्योंमें आसक्ति रहती है, तबतक इन्द्रियाँ मनुष्यके मनको वार- बार विषयसुद्धका प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मन्यन ही करती रहती हैं।

प्रश्न-यहाँ 'यतन ' और 'विपश्चित '—इन दोनों विशेषणोके सिंहत 'पुरुषस्य' पद किस मनुप्यका बाचक है और 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है '

उत्तर—जो पुरुष शास्त्रोंके श्रवण-मननसे और विवेक-विचारसे विषयोंके दोषों को जान लेता है और उनसे इन्द्रियों-को हटानेका यत्न भी करता रहता है, किन्तु जिसकी विषया-सिकका नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इन्द्रियों वशमें नहीं हैं ऐसे बुद्धिमान् यत्नशील साधकका वाचक यहाँ 'यततः' और 'विपश्चितः'—इन दोनों विशेपणोंके सिहत 'पुरुषस्य' पद है, इनके सिहत 'अपि' पदका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमयन-शील इन्द्रियाँ विपयासिक के कारण ऐसे बुद्धिमान् विवेकी यत्नशील मनुष्यके मनको भी बलात्कारसे विषयोंमें प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगोंकी तो वात ही क्या है । अतएव स्थितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त करनेकी इच्छावाले मनुष्यको आसिकका सर्वथा त्याग करके इन्द्रियोंको अपने वशमें करनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार इन्द्रियसंयमकी आवश्यकताका प्रतिपादन करके अब भगवान् साधकका कर्तेन्य चतलाते हुए पुनः इन्द्रियसयमको स्थितप्रज्ञ-अवस्थाका हेतु बतलाते हैं—

# तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

इसिलये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोको वशमें करके समाहितिचत्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यानमें वैठे, क्योंकि जिस पुरुपकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती हैं ॥ ६१ ॥

प्रज्न-यहाँ इन्द्रियोके साथ 'सर्वाणि' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—समस्त इन्द्रियोंको वशमे करनेकी आशस्यकता दिखळानेके लिये 'सर्वाणि' विशेषण दिया गया है, क्योंकि वशमें न की हुई एक इन्द्रिय भी मनुष्यके मन-बुद्धिको विचलित करके साधनमें विन्न उपस्थित कर देती है (२।६७)। अतएव परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले पुरुपको सम्पूर्ण इन्द्रियोको ही मलीभाँति वशमें करना चाहिये। प्रश्न-'समाहितचित्तं' और 'भगवत्परायण' होकर ध्यानमें बैठनेके लिये कहनेका क्या भाव है !

उत्तर—इन्द्रियोंका सयम हो जानेपर भी यदि मन वशमें नहीं होता तो मनके द्वारा विषय-चिन्तन होकर साधकका पतन हो जाता है और मन-बुद्धिके लिये परमात्माका आधार न रहनेसे वे स्पिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहितचित्त और मगवत्परायण होकर परमात्माके ध्यानमें बैठनेके लिये कहा गया है। छठे अध्यायके ध्यानयोगके प्रसङ्गमें भी यही बात कही गयी है (६।१४)। इस प्रकार मन और इन्द्रियोंको वशमें करके परमात्माके ध्यानमें छगे हुए मनुष्यकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीव्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रभ-जिसकी इन्द्रियाँ वरामें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती है—इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—श्लोकके पूर्वार्द्धमें इन्द्रियोंको वशमें करने तथा सयतचित्त और भगवत्परायण होकर ध्यानमें वैठनेके लिये

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे मनसहित इन्द्रियोंको वशमें न करनेसे और भगवत्परायण न होनेसे क्या हानि है ? यह बात अब दो श्लोकोंमें वतलायी जाती है——

नि है ? यह बात अब दो श्लाकाम वतलाया जाता ह— ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विष्न पड्नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥

प्रश्न-विषयोंका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है-इसकथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्यकी भोगोंमें सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन बशमें नहीं है और जो परमात्माका चिन्तन नहीं करता, ऐसे मनुष्यका परमात्मामें प्रेम और उनका आश्रय न रहनेके कारण उसके मनद्वारा इन्द्रियोंके विपयोंका चिन्तन होता रहता है। इस प्रकार विषयोंका चिन्तन करते-करते उन विपयोंमें उसकी अत्यन्त आसिक्त हो जाती है। तब फिर उसके हाथकी बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है।

प्रश्न-विषयोंके चिन्तनसे क्या सभी पुरुषोंके मनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ?

उत्तर-जिन पुरुशोंको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी

क्रोधाद्भवति सम्मोहः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो

क्रोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हो जाता है, मूढभावसे स्मृतिमें अम हो जाता है, स्मृतिमें

है उनके लिये तो विषयचिन्तनसे आसक्ति होनेका कोई प्रश्न ही नहीं रहता। 'परं दृष्ट्वा निवर्तते'से भगवान् ऐसे पुरुषोंमे आसक्तिका अत्यन्ताभाव वतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभीके मनोंमें न्यूनाधिकरूपमें आसक्ति उत्पन्न हो सकती है।

कहा गया, उसी कथनके हेतुरूपसे इस उत्तराईका प्रयोग इआहै। अतः इसका यह भाव समझना चाहिये कि ममता.

आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके मन और

इन्द्रियोंको संयभित कर बुद्धिको परमात्माके खरूपमें

स्थिर करना चाहिये; क्योंकि जिसके मनसहित इन्द्रियाँ

वशमें की हुई होती हैं, उसी साधककी वृद्धि स्थिर होती

है; जिसके मनसहित इन्द्रियाँ वशमे नहीं हैं, उसकी

बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती । अतः मन और इन्द्रियोंको

वशमें करना साधकके लिये परम आवश्यक है।

प्रश्न-आसक्तिसे कामनाका उत्पन्न होना क्या है ! और कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना क्या है !

उत्तर-विषयोंका चिन्तन करते-करते जब मनुष्यकी उनमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मनमें नाना प्रकारके भोग प्राप्त करनेकी प्रवल इच्छा जाग्रत् हो उठती है; यही आसक्तिसे कामनाका उत्पन्त होना है तथा उस कामनामें किसी प्रकारका विष्न उपस्थित होनेपर जो उस विष्नके कारणमें हेपबुद्धि होकर कोध उत्पन्न हो जाता है यही कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना है।

सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६२ ॥ मदभावसे समृतिमें अम हो जाता है, समृतिमें स्रम हो जानेसे वुद्धि वर्थात् शानशकिका नाश हो जाता है और वुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥

प्रश्न—क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त मूढमावका क्या खळ्प है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस समय मनुष्यके अन्तःकरणमें क्रोधकी वृत्ति जाप्रत् होती है, उस समय उसके अन्तःकरणमें विवेकशक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोच सकता; क्रोधके वश होकर जिस कार्यमें प्रवृत्त होता है, उसके परिणामका उसको कुछ भी खयाल नहीं रहता। यही क्रोधसे उत्पन्न सम्मोह-का अर्थात् अत्यन्त मृहमावका खरूप है।

प्रश्न—सम्मोहसे उत्पन्न होनेवाले 'स्मृतिविश्रम' का क्या खरूप है !

उत्तर—जब कोधके कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें मूढभाव बढ़ जाता है तब उसकी स्मरणशक्ति श्रमित हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्यके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है १ मुझे क्या करना चाहिये ! क्या न करना चाहिये ! मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करनेका निश्चय किया या और अब क्या कर रहा हूँ ! इसलिये पहले सोची-विचारी हुई बातोंको वह कामों में नहीं ला सकता, उसकी स्मृति छिन्न-मिन्न हो जाती है । यही सम्मोहसे उत्पन्न हुए स्मृति-विभ्रमका खरूप है । प्रश्न-स्मृतिविश्रमसे बुद्धिका नष्ट हो जाना और उस बुद्धिनाशसे मनुष्यका अपनी स्थितिसे गिर जाना क्या है !

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे स्मृतिमें विश्रम होनेसे अन्तः-करणमें किसी कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करनेकी शक्तिका न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो जाना है ' ऐसा होनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यको त्यागकर अकर्तव्यमें प्रवृत्त हो जाता है— उसके व्यवहारमें कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रति-हिंसा, दीनता, जडता और मृद्धता आदि दोष आ जाते हैं अतएव उसका पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी पहलेकी स्थितिसे नीचे गिर जाता है और मरनेके बाद नाना प्रकारकी नीच योनियोंमें या नरकमें पड़ता है, यही बुद्धिनाशसे उसका अपनी स्थितिसे गिर जाना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार मनसिंहत इन्द्रियोंको वशमें न करनेवाले मनुष्यके पतनका क्रम वतलाकर अव भगवान् 'स्थितप्रज्ञ योगी कैसे चलता है' इस चौथे प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते हुए पहले दो श्लोकोंमें जिसके मन और इन्द्रियों वशमें होते हैं, ऐसे साधकद्वारा विपयोंमें विचरण किये जानेका प्रकार और उसका फल वतलाते हैं—

## रागद्वेषवियुक्तैस्तु आत्मवश्यैर्विधेयात्मा

## विषयानिन्द्रियेश्चरन् ।

### प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक अपने वशमें की हुई, राग-द्वेषसे गिहत इन्द्रियोद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

प्रश्न-'तु' पदका क्या भाव है र

उत्तर-पूर्वश्लोकों में जिसके मन, इन्द्रिय वशमें नहीं हैं, ऐसे विषयी मनुष्यकी अवनितका वर्णन किया गया और अब दो श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन, इन्द्रिय वशमें किये हुए हैं, ऐसे विरक्त साधककी उन्नतिका वर्णन किया जाता है। इस मेदका घोतक यहाँ 'तु' पद है। प्रश्न-'विधेयात्मा' पद कैसे साधकका वाचक है ? उत्तर-जिसका अन्त.करण भलीभाँति वशमें किया

हुआ है, ऐसे साधकका वाचक यहाँ 'विधेयात्मा' पद है। प्रश्न-ऐसे साधकका अपने वशमें की हुई राग-देशसे रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करना क्या है।

उत्तर—साधारण मनुष्योंकी इन्द्रियां खतन्त्र होती हैं, उनके बशमें नहीं होतीं; उन इन्द्रियोंमें राग-देव भरे रहते हैं। इस कारण उन इन्द्रियोंके वश होकर भोगोंको भोगनेवाला मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके जिस किसी प्रकारसे भोग-सामिष्रयोके संग्रह करने और भोगनेकी चेष्टा करता है और उन भोगोंमें राग-द्वेप करके सुखी-दुखी होता रहता है; उसे आव्यात्मिक सुखका अनुभव नहीं होता; किन्तु उपर्युक्त साधककी इन्द्रियाँ उसके वशमें होती हैं और उनमें राग-द्वेषका अभाव होता है—इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिक अनुसार योग्यतासे प्राप्त हुए भोगोमें बिना राग-द्वेषके विचरण करता है; उसका देखना-सुनना, खाना-पीना, उठना-बैठना, बोठना-बतळाना, चळना-फिरनों और सोना-जागना आदि समस्त इन्द्रियोंके व्यवहार नियमित और शास्त्रविहित होते हैं, उसकी सभी क्रियाओंमें राग-द्वेप, काम-क्रोध और छोम आदि विकारोंका अभाव होता है। यही उसका अपने वशमें की हुई राग-द्वेषरहित इन्द्रियोद्वारा विषयोंमें विचरण करना है।

प्रश्न-पहले उन्सठवें इलोकमें यह कहा जा चुका है कि परमात्माका साक्षात्कार हुए बिना रागका नाश नहीं होता और यहाँ राग-द्रेषरहित होकर विषयोमें विचरण करने-से प्रसादको प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होनेकी बात कही गयी है। यहाँ के इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्माकी प्राप्तिसे पूर्व भी राग-द्रेषका नाश सम्भव है। अतएव इन दोनो कथनोसे जो त्रिरोध प्रतीत होता है, उसका समन्वय कैसे होता है?

उत्तर-दोनोंमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्सठवें श्लोकमे तो राग-द्रेषका अत्यन्त अमाव वताया गया है और यहाँ राग-द्रेपरहित इन्द्रियोंद्वारा विपयसेवनकी बात कहकर राग-द्रेपके सर्वथा अमात्रकी साधना बतायी गयी है। तीसरे अध्यायके चाळीसवें श्लोकमें इन्द्रियों, मन और बुद्धि इन तीनोकों ही कामका अधिष्ठान बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियोमें राग-द्रेप न रहनेपर भी मन या बुद्धिमें सूक्ष्मरूपसे राग-द्रेप रह सकते है। परन्तु उन्सठवे क्लोकमें 'अस्य' पदका प्रयोग करके श्लिर-बुद्धि पुरुषमे राग-द्रेपका सर्वथा अमाव बताया गया है। वहाँ केवळ इन्द्रियोंमें ही राग-द्रेपके अमावकी बात नहीं है।

प्रश्न—इन्द्रियोसे विषयोंका सयोग न होने देना यानी वाहरसे त्रिपयोंका त्याग, इन्द्रियोंका सयम और इन्द्रियोंका राग-द्रेपसे रहित हो जाना—इन तीनोमें श्रेष्ठ और भगवत्-प्राप्तिमें त्रिशेप सहायक कौन है ?

उत्तर—तीनो ही भगवान्की प्राप्तिमें सहायक हैं, किन्तु इनमें बाह्य विषय-स्थागकी अपेक्षा इन्द्रियस्यम और इन्द्रिय-स्थमकी अपेक्षा इन्द्रियोका राग-द्रेपसे रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ हैं।

यद्यपि बाह्य त्रिपयोंका त्याग भी भगत्रान्की प्राप्तिमें सहायक है, परन्तु जबतक इन्द्रियोंका स्वयम और राग-द्रेपका त्याग न हो तबतक केवल वाह्य विपयोंके त्यागसे त्रिपयोंकी पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिंछि ही प्राप्त होती है तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषयका त्याग किये विना इन्द्रियसयम हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान्की पूजा, सेवा, जप और विवेक-वैराग्य आदि दूसरे उपायोसे सहज ही इन्द्रियसंयम हो जाता है एव इन्द्रियसयम हो जानेपर अनायास ही विपयोंका त्याग किया जा सकता है। इन्द्रियों जिसके वशमें हैं, यह चाहे जब, चाहे जिस विषयका त्याग कर सकता है। इसलिये वाह्य-विपयत्यागकी अपेक्षा इन्द्रियस्यम स्रेष्ठ है।

इस प्रकार इन्द्रियसंयम भी भगवरप्राप्तिमे सहायक है; परेन्तु इन्द्रियोके राग-द्रेषका त्याग हुए विना केवल इन्द्रिय; संय मसे विषयोकी पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तवमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और ऐसी वात भी नहीं है कि वाह्य-विषयत्याग तथा इन्द्रियसंयम हुए विना इन्द्रियोंके राग-द्रेपका त्याग हो ही नहीं सकता हो। सत्सग, खाध्याय और विचार-द्वारा सासारिक भोगोंकी अनित्यताका भान होनेसे तथा ईश्वरकृपा और भजन-ध्यान आदिसे राग-द्रेपका नाश हो सकता है और जिसके इन्द्रियोंके राग-द्रेपका नाश हो गया है उसके लिये बाह्य-विषयोका त्याग और इन्द्रियसयम अनायास अपने आप ही होता है। जिसका इन्द्रियोके विषयोंमें राग-द्रेप नहीं है, वह पुरुप यदि बाह्यरूपसे विपयोका त्याग न करे तो विपयोंमें विचरण करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है, इसलिये इन्द्रियोका राग-द्रेपसे रहित होना विषयोंके त्याग और इन्द्रियसयमसे भी श्रेष्ठ है।

प्रश्न-'प्रसादम्' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर—त्रशमें की हुई इन्द्रियोद्वारा बिना राग-द्वेषके व्यवहार करनेसे साधकका अन्त:करण शुद्ध और खच्छ हो जाता है, इसकारण उसमे आध्यात्मिक सुख और शान्तिका अनुमव होता है (१८)३७), उस सुख और शान्तिका वाचक यहाँ 'प्रसादम्' पद है। इस सुख और शान्तिके हेतु-रूप अन्त करणकी पवित्रताको और मगवान्के अर्पण की हुई वस्तु अन्त:करणको पवित्र करनेवाली होती है, इस

> प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसन्नचेतसो ह्याशु

कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं, परन्तु भगले स्त्रीकमें उपर्युक्त पुरुषके लिये 'प्रसन्नचेतस.' पदका प्रयोग किया गया है, अत: यहाँ 'प्रसादम' पदका अर्थ अन्त करणकी आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक माछम होता है।

## हानिरस्योपजायते । बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६ ५ ॥

अन्त करणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोका सभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त-वाले कर्मयोगीकी वुद्धि शीव्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है॥६५॥

प्रश्न—अन्त करणकी प्रसन्नतासे सारे दुःखोंका अभाव कैसे हो जाता है ?

उत्तर—पापोंके कारण ही मनुप्योंको दु.ख होता है, और कर्मयोगके साधनसे पापोंका नाश होकर अन्त -करण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणमें ही उपर्युक्त सात्त्रिक प्रसन्तता होती है। इसलिये सात्त्रिक प्रसन्ततासे सारे दुःखोंका अभाव बतलाना न्यायसङ्गत ही है (१८। ३६-३७)।

प्रश्न—'सर्वेदु:खानाम्' पद किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है !

उत्तर—अनुकूल पदार्थोंके वियोग और प्रतिकूल पदार्थोंके सयोगसे जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक नाना प्रकारके दु.ख सासारिक मनुष्योंको प्राप्त होते हैं, उन सबका बाचक यहाँ 'दु खानाम्' पद है। उपर्युक्त साधकको आध्यात्मिक सात्त्विक प्रसन्नताका अनुभव हो जानेके बाद उसे किसी भी वस्तुके सयोग-वियोगसे किश्चिन्मात्र भी दु ख नहीं होता । वह सदा आनन्दमें मग्न रहता है। यही सम्पूर्ण दु:खोंका अभाव हो जाना है।

प्रश्न-प्रसन्नचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीघ्र ही सव ओरसे हटकर भन्नीभाँति परमात्मामें स्थिर हो जाती है—इस कथनका क्या माव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि अन्त. करणके पित्र हो जानेपर जब साधकको आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसका मन क्षणभर भी उस सुख और शान्ति-का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अन्त. करणकी वृत्तियाँ सब ओरसे हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीष्र ही परमात्माके खरूपमें स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चयमें एक सिचदानन्द घन परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती।

प्रश्न-अर्जुनका प्रश्न स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमें या। इस श्लोकमें साधकका वर्णन है, क्योंकि इसका फल प्रसादकी प्राप्तिके द्वारा शीघ्र ही बुद्धिका स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुनके चौथे प्रश्नका उत्तर इस श्लोकसे कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर—यद्यपि अर्जुनका प्रश्न साधकके सम्बन्धमें नहीं है, परन्तु अर्जुन साधक हैं और भगवान् उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अत्यव सुगमताके साथ उन्हें समझानेके लिये भगवान्ने पहले साधककी बात कहकर अन्तमें इकहत्तरकें स्ठोकमें उसका सिद्धमें उपसहार कर दिया है। अर्जुनके प्रश्नका पूरा उत्तर तो उस उपसहार में ही है, उसकी भूमिकाका आरम्भ इन्हीं स्ठोकोसे हो जाता है। अत्यव अर्जुनके चौथे प्रश्नका उत्तर यहींसे आरम्भ होता है, ऐसा ही मानना उचित है।

सम्बन्ध—इस प्रकार मन और इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्तभावसे इन्द्रियोंद्वारा व्यवहार करनेवाले साधकको सुख, शान्ति और स्थितप्रझ-अवस्था प्राप्त होनेकी वात कहकर अब दो श्लोकोंद्वारा इससे विपरीत जिसके मन-इन्द्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्यमें सुख-शान्तिका अभाव दिखलाकर विषयोंके सङ्गसे उसकी वृद्धिके विचलित हो जानेका प्रकार वतलाते हैं—

## नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६॥

न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका वुद्धि नहीं होती और उस अगुक्त मजुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मजुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मजुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ? ॥ ६६ ॥

प्रश्न-'अयुक्तस्य' पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है ! उत्तर-जिसके मन और इन्द्रिय वशमें किये हुए नहीं हैं, एव जिसकी इन्द्रियोके भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेक्ती मनुष्यका वाचक यहाँ 'अयुक्तस्य' पद है ।

प्रश्न-अयुक्तमें बुद्धि नहीं होती—इस कथनका क्या माव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इकतालीसवें श्लोकमें वर्णित 'निश्चयात्मिका बुद्धि' उसमें नहीं होती; नाना प्रकारके भोगोंकी आसक्ति और कामनाके कारण उसका मन विक्षित रहता है; इस कारण वह अपने कर्तव्यका निश्चय करके परमात्माके खरूपमें बुद्धिको स्थिर नहीं कर सकता।

प्रश्न—अयुक्तके अन्तः करणमें भावना भी नहीं होती— इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि मन और इन्द्रियों-के अधीन रहनेवाले विषयासक्त मनुष्यमें 'निश्चयात्मिका बुद्धि' नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है; उसमें भावना भी नहीं होती। अर्थात् परमात्माके खरूपमें बुद्धिका स्थिर होना तो दूर रहा, विषयोंमें आसक्ति होनेके कारण वह परमात्मख्राष्ट्रपका चिन्तन भी नहीं कर सकता, उसका मन निरन्तर त्रिपयोंमें ही रमण करता रहता है।

प्रश्न—भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनन्द और शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके कारण अयुक्त मनुष्यका चित्त निरन्तर विश्विप्त रहता है; उसमें राग-द्वेष, काम-क्रोध और लोभ-ईप्यी आदिके कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतएव उसको शान्ति नहीं मिलती।

प्रश्न-शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है !—इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्तमें शान्तिका प्रादुर्भाव हुए विना कहीं किसी भी अवस्थामें किसी भी उपायसे मनुष्यको सच्चा सुख नहीं मिन्न सकता। विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादमें श्रमसे जो सुखकी प्रतीति होती है, वह वास्तवमें सुख नहीं है, वह तो दु:खका हेतु होनेसे वस्तुत: दु.ख ही है।

## इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । र तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि ॥ ६ ७ ॥

क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है ॥ ६७ ॥

प्रश्न-'हि' पदका क्या भाव है !

उत्तर—पूर्व श्लोकमें यह बात कही गयी कि अयुक्त मनुष्यमें निश्चल बुद्धि, भावना, शान्ति और सुख नहीं होते; उसी बातको स्पष्ट करनेके लिये उन सबके न होनेका कारण इस श्लोकमें बतलाया गया है—इसी भावका चोतक हेतुवाचक 'हि' पद है।

प्रश्न-जलमें चलनेवाली नौका और वायुका दृष्टान्त देकर यहाँ क्या बात कही गयी है ?

उत्तर-दार्घन्तमं नौकाके स्थानमं बुद्धि है, वायुके स्थानमें जिसके साथ मन रहता है वह इन्द्रिय है, जलाशय-के स्थानमें ससारहृप समुद्र है और जलके स्थानमें शन्दादि समस्त विपयोका समुदाय है । जलमें अपने गन्तव्य स्थानकी ओर जाती हुई नौकाको प्रवल वायु दो प्रकारसे विचलित करती है- या तो उसे पथन्नष्ट करके जलकी मीवण तरङ्गो-में भटकाती है या अगाध जलमें डूबो देती है; किन्तु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायुक्ती क्रियाको अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौकाको पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गन्तव्य स्थानपर पहुँचानेमें सहायता करती है । इसी प्रकार जिसके मन-इन्द्रिय वशमें नहीं हैं, ऐसा मनुष्ययदि अपनी बुद्धिको परमात्माके खरूपमें निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियाँ उसके मनको आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे विचलित करती हैं। इन्द्रियों का बुद्धिरूप नौकाको परमात्मासे हटाकर नाना प्रकारके मोगोंकी प्राप्तिका उपाय सोचनेमें लगा देना, उसे भीषण तरङ्गोंमें भटकाना है और पापोंमें प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे डूबो देना है। परन्तु जिसके मन और इन्द्रिय वशमे रहते हैं उसकी बुद्धिकों वे विचलित नहीं करते वर वुद्धिरूप नौकाको परमात्माके पास पहुँचानेमें सहायता करते हैं। चौंसठवें और पैसठवे श्लोकोमें यही बात कही गयी है।

प्रश्न—संव इन्द्रियोद्वारा बुद्धिके विचलित किये जानेकी बात न कहकर एक इन्द्रियके द्वारा ही बुद्धिका विचलित किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इससे इन्द्रियोंकी प्रबळता दिखळायी गयी है। अभिप्राय यह है कि सब इन्द्रियों मिळकर मनुष्यकी बुद्धि-को बिचळित कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है;जिस इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय बुद्धिकों विपयमें फँसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक क्योंन्द्रियके वश होकर मृग, स्पर्शेन्द्रियके वश होकर हाथी, चक्षु इन्द्रियके वश होकर पतद्भ, रसना-इन्द्रियके वश होकर पतद्भ, रसना-इन्द्रियके वश होकर मछली और प्राणेन्द्रियके वशमें होकर भ्रमर—इस प्रकार केवल एक-एक इन्द्रियके वशमें होनेके कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि भी एक-एक इन्द्रियके द्वारा ही विचलित की जा सकती है।

प्रश्न-यहाँ 'यत्' और 'तत्' का सम्बन्ध 'मन'के साथ क्यो न माना जाय र

उत्तर—यहाँ 'इन्द्रियाणाम्' पदमे निर्धारणे घष्ठी है,अत. इन्द्रियोंमेंसे जिस एक इन्द्रियके साथ मन रहता है, उसीके साथ 'यत्' पदका सम्बन्ध मानना उचित है। और 'यत्' 'तत्' का नित्य सम्बन्ध है, अतः 'तत्'का सम्बन्ध मी इन्द्रियके साथ ही होगा। 'अनुविधीयते'में 'अनु' उपसर्ग नहीं, कर्मप्रवचनीयसञ्चक अन्यय है, अतः उसके योगमें 'यत्'में द्वितीया विभक्ति हुई है और कर्मकर्तृप्रक्रियाके अनुसार 'विधीयते' का कर्मभूत 'मनः' पद ही कर्ताके क्यमें प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोकमें 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके इन्द्रियोंको वशमें करने-वालेकी बुद्धि स्थिर बतलायी गयी है, इसल्ये भीयहाँ 'यत्' और 'तत्' पदोंका इन्द्रियके साथ ही सम्बन्ध मानना अधिक युक्तिसङ्गत मालुम होता है।

प्रश्न-अकेला मन या अकेली इन्द्रिय बुद्धिके हरण करनेमें समर्थ है या नहीं ?

उत्तर—मनके साथ हुए बिना अकेली इन्द्रिय बुद्धिको नहीं हर सकती, हॉ, मन इन्द्रियोंके विना अकेला भी बुद्धिको हर सकता है।

सम्यन्ध—इस प्रकार अयुक्त पुरुषकी वुद्धिके विचलित होनेका प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थितप्रज्ञ-अवस्थाकी प्राप्तिमें सव प्रकारसे इन्द्रियसंयमकी विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णन करते हैं—

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीनिद्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥

इसिलेये हे महावाहो | जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥

गी० त० वि० १५---

प्रश्न-'तस्मात्' पदका क्या भाव है ।

उत्तर—पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें नहीं है, उस विपयासक्त मनुष्यकी इन्द्रियाँ उसके मनको विपयोमें आकर्षित करके बुद्धिको विचलित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देतीं। इसलिये मन और इन्द्रियोंको अवस्य वशमें करना चाहिये, यह भाव दिखानेके लिये यहाँ 'तस्मात्' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'महाबाहो' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—जिसकी मुजाएँ छंबी, मजबूत और विलष्ठ हों, उसे 'महाबाहु' कहते हैं । यह सम्बोधन शूरवीरताका चोतक है । यहाँ इस सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इन्द्रियों और मनको वशमें कर लेना तुम्हारे लिये कोई बडी बात नहीं है ।

प्रश्न—इन्द्रियोके त्रिषयोंसे इन्द्रियोंको सर्वप्रकारसे 'निगृहीत' कर लेना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोंके जितने भी शब्दादि विपय हैं. उन विपयोंमें विना किसी रुकावटके प्रवृत्त हो जाना इन्द्रियोका स्वभाव है; क्योंकि अनादिकालसे जीव इन इन्द्रियोके द्वारा त्रिपयोंको भोगता आया है, इस कारण इन्द्रियोकी उनमें आसक्ति हो गयी है। इन्द्रियोंकी इस स्वामाविक प्रवृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके विषयलोलप ख्रभावको परिवर्तित कर देना, उनमें विपयासक्तिका अभाव कर देना और मन-बुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना—यही उनको उनके विपयोंसे सर्वथा निगृहीत कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यानकालमें इन्द्रियोक्ती क्रियाओंका त्यागकर देता है, उस समय उसकी कोई भी इन्द्रिय न तो किसी भी विषयको प्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्मवृत्तियो-द्वारा मनमें विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मनमें तद्रूप-सी हो जाती हैं भीर न्युत्थानकालमे जब वह देखना-सुनना आदि इन्द्रियोंकी क्रिया करता रहता है, उस समय वे बिना आसक्तिके नियमित रूपसे यथायोग्य शब्दादि विपयोंका ग्रहण करती है। किसी भी विपयमें उसके मनको आकर्षित नहीं कर सकती वर मनका ही अनुसरण करती हैं। स्थितप्रज्ञ पुरुप लोकसंप्रहके लिये जिस इन्द्रियके द्वारा जितने समयतक जिस शास्त्रसम्मत विषयका प्रहण करना उचित समझता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उसी विषयका प्रहण करती है; उसके विपरीत कोई भी इन्द्रिय किसी भी त्रिपयको प्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इन्द्रियोंपर पूर्ण आधिपत्य कर लेना है, उनकी खतन्त्रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है—यही इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको संव प्रकारसे निगृहीत कर लेना है।

प्रश्न—अठावनर्ने श्लोकका और इस श्लोकका उत्तरार्ध एक ही है; फिर वहाँ पूर्वार्वमें 'संहरते' और इस श्लोकमें 'निगृहीतानि' पदका प्रयोग करके दोनोमें क्या अन्तर दिखाया गया है !

उत्तर-अठावनवें श्लोकमें मगवान् अर्जुनके 'किमासीत'—'कैसे वैठता है', इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अकिय अवस्थाका वर्णन कर रहे हैं; इसीलिये वहाँ कछुएका दृष्टान्त देकर 'संहरते'पद-से 'विषयोंसे हटा लेना' कहा है। वाह्यरूपमें इन्द्रियोंको विपयोंसे हटा लेना तो साधारण मनुष्यके द्वारा भी वन सकता है, परन्तु वहाँके हटा लेनेमें विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थितप्रज्ञ पुरुषका लक्षण है; अतएव आसक्तिरहित मन और इन्द्रियोक्ता सयम भी इस हटा लेनेके साथ ही है और यहाँ भगवान् स्थितप्रज्ञकी खाभाविक अवस्थाका वर्णन करते हैं, इसीलिये यहाँ 'निगृहीतानि' पद आया है। विषयोकी आसक्तिसे रहित होनेपर ही सब ओरसे मन-इन्द्रियोंका ऐसा निग्रह होता है । 'नि' उपसर्ग और 'सर्वशः' विशेषणसे भी यही सिद्ध होता है । अतः दोनो-की वास्तविक स्थितिमें कोई अन्तर न होनेपर भी वहाँ अक्रिय-अवस्थाका वर्णन है और यहाँ सब समयकी साधारण अवस्थाका, यही दोनोमें अन्तर है।

प्रश्न—उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या भाव है!

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी
मनसहित समस्त इन्द्रियाँ उपर्युक्त प्रकारसे वशमें की हुई
हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है, जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें
नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती।

सम्बन्ध—इस प्रकार मन और इन्द्रियोंके संयम न करनेमें हानि और संयम करनेमें लाभ दिखलाकर तथा स्थितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त करनेके लिये राग-द्वेषके त्यागपूर्वक मनसहित इन्द्रियोंके सयमकी विशेष आवश्यकताका प्रतिपादन करके स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्त मनुष्योंमें और मन-इन्द्रियोंका संयम करके परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरवृद्धि संयमी महापुरुषमें क्या अन्तर है, इस वातको रात और दिनके दृष्टान्तसे समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थितिका वर्णन करते हैं—

# या निशा सर्वभूतानां त्स्यां जागति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥६९॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके छिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य झानखद्भप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रक्ष योगी जागता है और जिस नाधावान सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्वको जाननेवाछे मुनिके छिये वह रात्रिके समान है ॥ ६९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'सयमी' पद किसका वाचक है <sup>2</sup>

उत्तर—जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके परमात्मा-को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरणमें स्थितप्रज्ञके नाम-से वर्णन हुआ है, उसीका वाचक यहाँ 'सयमी' पद है, क्योंकि उत्तरार्धमें उसीके लिये 'पश्यत:' पदका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ 'ज्ञानी' होता है।

प्रश्न-यहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिके समान क्या है और उसमें स्थितप्रज्ञ योगीका जागना क्या है ?

उत्तर—श्रज्ञानी और ज्ञानियोंके अनुभवमें रात और दिनके सहरा अत्यन्त विलक्षणता है, यह माव दिखलाने-के लिये रात्रिके रूपकसे साधारण अज्ञानी मनुष्योकी और ज्ञानीकी श्चितिका वर्णन किया गया है । इसलिये यहाँ रात्रिका अर्थ सूर्यास्तके बाद होनेवाली रात्रि नहीं है, किन्तु जैसे प्रकाशसे पूर्ण दिनको उल्लू अपने नेत्रदोपसे अन्धकार-मय देखता है, वैसे ही अनादिसिद्ध अज्ञानके परदेसे अन्त:-करणरूप नेत्रोंकी विवेक विज्ञानरूप प्रकाशनशक्तिके आवृत रहनेके कारण अविवेकी मनुष्य खर्यप्रकाश नित्यबोध परमा-नन्दमय परमात्माको नहीं देख पाते । उस परमात्माकी प्राप्तिरूप सूर्यके प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति और नित्य आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव होताहै वह गस्तवमें दिनकी भोति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्माके गुण, प्रमाव, रहस्य और तत्त्वको न जाननेवाले अज्ञानियोंके लिये रात्रि है यानी रात्रिके समान है, क्योंकि वे उस ओरसे सर्वदा सोये हुए हैं। उनको उस परमानन्दका कुछ पता ही नहीं है,यह परमात्मा-की प्राप्ति ही यहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रि है,यही रात्रि परमात्माको प्राप्त सयमी पुरुषके लिये दिनके समान है। स्थितप्रज्ञ पुरुषका जो उस सचिदानन्दघन परमात्माके खरूप-को प्रत्यक्ष करके निरन्तर उसीमें स्थित रहना है यही उसका उस सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिमें जागना है।

प्रश्न—सम्पूर्ण प्राणियोंका जागना क्या है र और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह प्रमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये रात्रिके समान कैसे है र

उत्तर-यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान्, क्षणिक, अनित्य और दु. खरूप हैं, तथापि अनादिसिद्ध अन्धकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्त मनुप्य उनको नित्य और द्यु खरूप मानते हैं, उनकी दृष्टिमें विषय-भोगसे बदकर और कोई द्यु ही नहीं है; इस प्रकार मोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करनेकी चेष्टामें लगे रहना और उनकी प्राप्तिमें आनन्दका अनुभव करना, यही उन सम्पूर्ण प्राणियोका उनमें जागना है। यह इन्द्रिय और विषयों के स्योग-से तथा प्रमाद, आलस्य और निज्ञासे उत्पन्न दुख रात्रिकी भाँति अज्ञानरूप अन्धकारमय होने के कारण वास्तवमें रात्रि ही है, तो भी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे है जैसे कोई नींदमें सोया हुआ मनुष्य खप्नके दश्योंको देखता हुआ खप्नमें समझता है कि मैं जाग रहा हूँ। किन्द्रा परमास्मतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीके अनुभवमें जैसे स्वप्नसे जगे हुए मनुष्यका खप्नके जगत्से कुछ भी सम्बन्ध किसी मी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दश्य

जगत्के स्थानमें इसके अधिष्ठानरूप प्रमातम्बको ही नहीं रहता, वैसे ही एक सिचदानन्दघन परमात्मासे भिन्न देखता है, अतएव उसके लिये समस्त सासारिक भोग और विषयानन्द रात्रिके समान हैं।

सम्बन्ध-इस प्रकार रात्रिके रूपकसे ज्ञानी और अज्ञानियोंकी स्थितिका मेद दिखलाकर अव समुद्रकी उपमासे यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परमञ्जान्तिको प्राप्त होता है और भोगोंकी कामनावाला अज्ञानी मनुष्य शान्तिको प्राप्त नहीं होता-

#### आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकासी ॥ ७० ॥

जैसे नाना नदियोंके जल जब सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रश्न पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये विना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होना है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं॥ ७०॥

यश्र-स्थिनप्रज्ञ ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर-किसी भी जह वस्तुकी उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरुपकी वास्तविक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव नहीं है, तथापि उपमाद्वारा उस स्थितिके किसी अशका लक्ष्य कराया जा सकता है । अतः समुद्रकी उपमासे यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र 'आपूर्यमाणम्' यानी अयाह जलसे परिपूर्ण हो रहा है; उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ अनन्त भानन्दसे परिपूर्ण है; जैसे समुद्रको जलकी आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको भी किसी सांसारिक सख-भोगकी तनिकमात्र भी आवश्यकता नहीं है, वह सर्वथा आप्तकाम है। जिस प्रकार समुद्रकी स्थिति अचल है, भारी-से-भारी ऑधी-तुफान आनेपर या नाना प्रकारसे नदियोके जलप्रवाह उसमें प्रविष्ट होनेपर भी वह अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, मर्यादाका त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्माके खरूपमें रिथत योगीकी रिथति भी सर्वथा अचल होती है, बडे-से-बडे सांसारिक सुख-दु खोंका संयोग-वियोग होनेपर भी उसकी स्थितिमें जरा भी अन्तर नहीं पडता, वह सिचदानन्दघन परमात्मामें नित्य निरन्तर अटल और एकरस स्थित रहता है ।

यरन-'सर्वे' त्रिञेपणके सहित 'कामाः' पद यहाँ किनका वाचक है और उनका समुद्रमें जलोकी भाँति स्थितप्रज्ञमें समा जाना क्या है ?

उत्तर-यहाँ 'सर्वे' विशेषणके सहित 'कामा:' पद 'काम्यन्त इति कामा' अर्थात् जिनके लिये कामना की जाय उनका नाम काम होता है इस न्युत्पत्तिके अनुसार समूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंका वाचक है, इच्छाओका वाचक नहीं । क्योंकि स्थितप्रज्ञ पुरुषमें कामनाओंका तो सर्वधा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है ! अतएव जैसे समुद्रको जलकी आवश्यकता न रहनेपर भी अनेक नद-नदियोंके जलप्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं. परन्त नदी और सरोवरोकी माँति न तो समृद्रमें बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थितिसे विचलित होकर मर्यादाका ही त्याग करता है, सारे-के-सारे जलप्रवाह उसमें विना किसी प्रकारकी विकृति उत्पन्न किये ही विलीन हो जाते हैं, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको किसी भी सासारिक मोग-की किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता न रहनेपर भी उसे प्रारव्धके अनुसार नाना प्रकारके भोग प्राप्त होने रहते हैं-अर्थात् उसके मन,बुद्धि और इन्द्रियोंके साथ प्रारन्थके अनुसार नाना प्रकारके अनुकूल और प्रतिकूल विपयोंका सयोग होता रहता है। परन्तु वे भोग उसमें हर्प-शोक, राग-देष, काम-कोध, लोम-मोह, मय और उद्देग या अन्य किसी प्रकारका कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थितिसे या शास्त्रमर्यादासे विचलित नहीं कर सकते, उनके सयोगसे उसकी स्थितिमें कभी किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं पडता, वे ब्रिना किसी प्रकारका क्षोभ उत्पन्न किये ही उसके परमानन्द-

मय खरूपमें तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं—यही उनका समुद्रमें जलोकी भॉति स्थितप्रज्ञमें समा जाना है।

प्रश्न-वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं,---इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपर्युक्त प्रकारसे आसकाम है, जिसको किसी भी भोगकी जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारम्थके अनुसार अपने-आप आ-आकर विलीन हो जाते हैं और जो खयं किसी भोगकी कामना नहीं करता, वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनाशला मनुष्य कभी शान्तिको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरन्तर नाना प्रकारकी भोग-कामनाओंसे विक्षित रहता है, और जहाँ विक्षेप है, वहाँ शान्ति कैसे रह सकती है १ वहाँ तो पद-पदपर चिन्ता, जलन और शोक ही निवास करते हैं।

प्रभ-अठावनवेंसे लेकर इस श्लोकतक अर्जुनके तीसरे प्रश्नका ही उत्तर माना जाय तो क्या आपित है, क्योंकि इस श्लोकमें समुद्रकी भॉति अचल रहनेका उदाहरण दिया गया है।

सम्बन्ध-'स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है ?' अर्जुनका यह चौथा प्रश्न परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विषयमें ही था; किन्तु यह प्रश्न आचरणविषयक होनेके कारण उसके उत्तरमें श्लोक चौसउसे यहाँ तक किस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य शीष्ट्र स्थितप्रज्ञ वन सकता है, कौन नहीं वन सकता और जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है—ये सब वातें वतलायी गयीं। अब उस चौथे प्रश्नका स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणका प्रकार वतलाते हैं—

विहाय कामान् यः सर्वीन् पुमांश्चरति निःरपृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहितः अहङ्काररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है। वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात् वह शान्तिको प्राप्त है ॥ ७१ ॥

प्रज्न-'सर्वान्' त्रिशेषणके सहित 'कामान्' पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है !

उत्तर—इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंकी सब प्रकारकी कामनाओका वाचक यहाँ 'सर्वान्' विशेषण-के सिहत 'कामान्' पद है। इन सब प्रकारके भोगोंकी समस्त कामनाओंसे सदाके लिये सर्वथा रिहत हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। प्राप्त ह ॥ ५१ ॥
यहाँ 'कामान्' पद शब्दादि विषयोंका वाचक नहीं
है, क्योंकि इसमें अर्जुनके चौथे-प्रश्नका उत्तर दिया
जाता है और स्थितप्रज्ञ पुरुप किस प्रकार आचरण करता
है यह बात बतन्त्रायी जाती है, अतः यदि यहाँ 'कामान्'
पदका अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाय तो उनका
सर्विषा त्याग करके विचरना नहीं वन सकता।

प्रश्र—'निरहङ्कार.', 'निर्ममः' और 'नि.स्पृह.'—

उत्तर-तीसरे प्रश्नका उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता, तीसरे प्रश्नका उत्तर अठावनवें श्लोकसे आरम्भ करके इकसठवें स्लोकमें समाप्त कर दिया गया है, इसीलिये उसमें 'आसीत' पद आया है। इसके बाद प्रसङ्गवश बासठवें और तिरसठवें श्लोकोंमें विषय-चिन्तनसे आसक्ति आदिके द्वारा अध:पतन दिखलाकर चौसठवें श्लोकसे चौथे प्रश्न-का उत्तर आरम्भ करते हैं । 'चरन्' पडसे यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिल्सिलेमें नौकाके दृष्टान्तसे विषयासक्त अयुक्त पुरुषकी विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे किसी एक इन्द्रियके द्वारा बुद्धिके हरण किये जानेकी बात आयी है । इसमें भी 'चरताम्' पद आया है । इसके अतिरिक्त इस इलोकमें 'सर्वे कामाः प्रविशन्तिं पदोसे यह कहा गया है कि सम्पूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं । अन्निय-अवस्थामें तो प्रवेशके सब द्वार ही बद है, क्योंकि वहाँ इन्द्रियाँ विषयोंके ससर्गसे रहित हैं। यहाँ इन्द्रियोंका व्यवहार है, इसीलिये भोगोंका उसमें प्रवेश सम्भव है । उसकी परमात्माके खरूपमें 'अचल' े स्थिति है, परन्तु व्यवहारमें वह अक्रिय नहीं है । अतएव

यहाँ चौथे प्रवनका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है।

इन तीनों परोंके अलग-अलग क्या भाव हैं तथा ऐसा होकर विचरना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरमें जो साधारण अज्ञानी मनुष्योंका आत्मामिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीरको ही अपना खरूप मानते हैं, अपनेको शरीरसे भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीरके सुख-दु:खसे ही सुखी-दुखी होते हैं, उस देहामिमानका नाम अहङ्कार है; उससे सर्वथा रहित हो जाना—यही 'निरहङ्कार' अर्थात् अहङ्काररहित हो जाना है।

मन, बुद्धि और इन्द्रियों के सिहत शरीरमें, उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री, पुत्र, भाई और बन्धु-बान्धवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किये जानेवाले कमों में और उन कमों के फलरूप समस्त मोगों में साधारण मनुष्योंका ममत्व रहता है अर्थात् इन सबको वे अपना समझते हैं; इसी भावका नाम 'ममता' है और इससे सर्वधा रहित हो जाना ही 'निर्मम' अर्थात् ममतारहित हो जाना है।

किसी अनुक्ल वस्तुका अभाव होनेपर मनमें जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके विना काम न चलेगा, इस अपेक्षाका नाम स्पृहा है और इस अपेक्षासे सर्वधा रहित हो जाना ही 'नि:स्पृह' अर्थात् स्पृहारहित होना है । स्पृहा कामनाका सूक्ष्म खरूप है, इस कारण समस्त कामनाओंके त्यागसे इसके त्यागको अलग बतलाया है ।

इस प्रकार अहङ्कार, ममता और स्पृहासे रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके अनुसार केवल लोकसम्महके लिये इन्द्रियोके विपयोमें विचरना अर्थात् देखना सुनना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शास्त-विहित चेत्रा करना ही समस्त कामना ओंका त्याग करके अहङ्कार, ममता और स्पृहासे रहित होकर विचरण करना है।

प्रश्न-यहाँ 'नि:स्पृह:' पदका अर्थ आसक्तिरहित मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है <sup>2</sup>

उत्तर—स्पृहा आसिक्तका ही कार्य है, इसिलये यहाँ स्पृहाका अर्थ आसिक्त माननेमें कोई दोप तो नहीं है; परन्तु 'स्पृहा' शब्दका अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं । अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना-का ही सूक्ष्म खरूप मानना चाहिये ।

प्रश्न-कामना और स्पृहासे रहित वतलानेके बाद फिर 'निर्मभः' और 'निरहङ्कारः' कहनेसे क्या प्रयोजन है ।

उत्तर-पहाँ पूर्ण शान्तिको प्राप्त सिद्ध प्ररूपका वर्णन है । इसीलिये उसे निष्काम और नि:स्पृह्के साथ ही निर्मम और निरहङ्कार भी वतलाया गया है। क्योंकि अधिकांशमें निष्काम और नि:स्पृह होनेपर भी यदि किसी पुरुषमें ममता और अहङ्कार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। और जो मनुप्य निष्काम, नि:स्पृह एवं निर्मम होनेपर भी अहङ्कार-रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहङ्कारके नाशसे ही सबका नारा है। जवतक कारणरूप अहङ्कार बना है तब-तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी-न-किसी रूपमें रह ही सकती है और जबतक किश्चित् भी कामना, स्प्रहा, ममता और अहङ्कार हैं तबतक पूर्णशान्तिकी प्राप्ति नहीं होती । यहाँ 'शान्तिम् अधिगच्छति' वाक्यसेभी पूर्ण शान्तिकी ही बात सिद्ध होती है । इस प्रकारकी पूर्ण और नित्य शान्ति ममता और अहङ्कारके रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इस्र छिये निष्काम और नि.स्पृह कहनेके वाद भी निर्मम और निरहद्वार कहना उचित ही है ।

प्रश्न-ऐसा माननेसे तो एक निरहङ्कार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, नि.स्पृह और निर्मम कहनेकी क्यों आवश्यकता हुई ?

उत्तर—यह ठीक है कि निरहङ्कार होनेपर कामना, स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहङ्कार ही सबका मूळ कारण है। कारणके अभावमें कार्यका अभाव अपने-आप ही सिद्ध है। तथापि स्पष्टक्रपसे समझानेके लिये इन शब्दोका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-वह शान्तिको प्राप्त है, इस कथनका क्या भाव है! उत्तर-इस क्लोकमें परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विचरनेकी विधि वतन्त्राकर अर्जुनके स्थितप्रज्ञविपयक चौथे प्रश्नका उत्तर दिया गया है। अत: उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार विषयोंमे विचरनेवाला पुरुष ही प्रम शान्तिखरूप प्रवहा प्रमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ है। सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके चारों प्रश्नोंका उत्तर देनेके अनन्तर अब स्थितप्रज्ञ पुरुषकी स्थितिकी महत्त्व बतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

## एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विम्रह्मति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवीणमृच्छिति ॥ ७२॥

हे अर्जुन ! यह व्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२॥

प्रश्त-'एपा' और 'ब्राह्मी'—इन दोनों विशेषणोंके सिंहत 'स्थिति ' पद किस स्थितिका वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है '

उत्तर—जो ब्रह्मविषयक स्थिति हो, उसे 'ब्राह्मी स्थिति' कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक 'एवा' पद है, इसलिये यहाँ अर्जुनके पूछनेपर पचपनवें क्लोकसे यहाँ तक स्थितप्रज्ञ पुरुषकी जिस स्थितिका जगह-जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मको प्राप्त महापुरुषकी स्थिति है, उसीका वाचक 'एवा' और 'ब्राह्मी' विशेषणके सिहत 'स्थिति:' पद है। तथा उपर्युक्त प्रकारसे अहङ्कार, ममता, आंसिक, स्पृहा और कामनासेरहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चलमावसे सिहदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें नित्य-निरन्तर निमग्न रहना ही उस स्थितिको प्राप्त होना है।

प्रश्न-इस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता-इस कथनका क्या भाव है र

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है १ ईश्वर क्या है १ ससार क्या है १ माया क्या है १ इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है १ मैं कौन हूं १ कहाँसे भाया हूं १ मेरा क्या कर्तव्य है १ और क्या कर रहा हूं १---आदि विषयोंका यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है, यह मोह जीव-को अनादिकालसे है, इसीके कारण यह इस संसारचक्रमें घूम रहा है । पर जब अहता, ममता, आसक्ति और हाकर ब्रह्मानन्द्रका प्राप्त है। जाता है ॥ जर ॥ कामनासे रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादिसिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती ।

प्रश्न-अन्तकालमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर योगी
ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है—इस कथनका क्या माय है है
जत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो
मनुष्य जीवित अवस्थामें ही इस स्थितिको प्राप्त कर लेता है,
उसके विषयमें तोकहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानन्दको
प्राप्त जीवन्मुक्त है ही, पर जो साधन करते-करते या
अकस्मात् मरणकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित हो जाता
है अर्थात् अहङ्कार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामनासे
रहित होकर अचलमावसे परमात्माके खरूपमें स्थित हो
जाता है, वह भी ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न—जो साधक कर्मयोगमें श्रद्धा रखनेवाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्युकालमें समभावमें स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी।

उत्तर—मृत्युकालमें रहनेवाला समभाव तो साधकका उद्धारतत्काल ही कर देता है,परन्तु मृत्युकालमें यदि समता-से मन विचलित हो जाय तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता,वह योगम्रष्टकी गतिको प्राप्त होता है और समभावके सस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्पित कर लेते हैं (६। ४०—४४) और फिर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे साल्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥

#### 👺 श्रीपरमात्मने नमः

## तृतीयोऽध्यायः

अध्यायका नाम इस अध्यायमें नाना प्रकारके हेतुओं से विहित कर्मों की अवश्यकर्तन्यता सिद्ध की गयी है तथा प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिये, क्यो करने चाहिये, उनके न करनेमें क्या हानि है, करनेमें क्या लाभ है, कौन-से कर्म वन्धनकारक हैं और कौन-से मुक्तिमें सहायक हैं—इत्यादि वातें मलीमोंति समझायी गयी हैं। इस प्रकार इस अध्यायमे कर्मयोगका विषय अन्यान्य अध्यायोकी अपेक्षा अधिक और विस्तारपूर्वक वर्णित है एव दूसरे विषयोंका समावेश बहुत ही कम हुआ है, जो कुछ हुआ है, वह भी बहुत ही सक्षेपमें हुआ है; इसलिये इस अध्यायका नाम 'कर्मयोग' रक्खा गया है।

इस अन्यायके पहले और दूसरे रलोकों में भगवान्के अभिप्रायको न समझनेके कारण अर्जुनने भगवान्को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना ऐकान्तिक श्रेय:साधन बतलानेके लिये प्रार्थना की है और उसका उत्तर देने हुए भगवान्ने तीसरेमें दो निष्ठाओका वर्णन करके चौथेमें किसी भी निष्ठामें खरूपसे कर्मोंका त्याग आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है। पाँचवेमें क्षणमात्रके लिये भी कर्मीका सर्वथा त्याग असम्भव वतलाकर, छठेमें केवल ऊपरसे इन्द्रियों की किया न करनेवाले विषयचिन्तक मनुष्यको मिथ्पाचारी बतलाया है और सातवेमें मनसे इन्द्रियोका संयम करके इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्तभावसे कर्म करनेवालेकी प्रशसा की है। आठवे और नवेमें कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्मोका करना श्रेष्ठ बतळाया है तथा कर्मोंके बिना शरीर-निर्वाहको असम्भव वतळाकर नि:स्वार्थ और अनासक्तभावसे विहित कर्म करनेकी आज्ञा दी है।दसवेंसे बारहवेतवा प्रजापतिकी आज्ञा होनेके कारण कर्मोकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध करते हुए तेरहवेमें यज्ञशिष्ट अन्नसे सब पापोंका विनाश होना और यज्ञ न करनेवालोंको पापी बतलाया है।चौटहवें और पंद्रहवेमें सृष्टि-चक्रका वर्णन करके सर्वज्यापीपरमेश्वरको यज्ञरूप साधनमें नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। सोलहवेंमे उस सृष्टि-चक्रके अनुसार न बरतनेवालेकी निन्दा की है । सनरहवें और अठारहवेंमें आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा प्ररूपके लिये कर्तव्यका अभाव बतलाकर कर्म करने और न करनेमें उसके प्रयोजनका अभाव बतलाया है और उन्नीसवेंमें उपर्युक्त हेतुओंसे कर्म करना आवश्यक सिद्ध क्रके एव निष्काम कर्मका फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाकर अर्जुनको अनासक्तमावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है। तर्नन्तर वीसवेमें जनकादिको कमोंसे सिद्धि प्राप्त होनेका प्रमाण देकर एवं छोकसंग्रहके छिये भी कर्म करना आवश्यक बतळाकर छोकसग्रहकी सार्थकता सिद्ध की है। इक्कीसवेंमें श्रेष्ठ पुरुपके आचरण और उपदेशके अनुसार लोग चलते हैं, ऐसा कहकर वाईसवेसे चौबीसवेंतक भगवान्ने खयं अपना दृष्टान्त देते हुए कर्म करनेसे लाभ और न करनेसे हानि बतलायी है । पचीसवें और छन्बीसवेंमे ज्ञानी पुरुषके लिये भी लोकसम्रहार्थ खयं कर्म करना और दूसरोंसे करवाना उचित बतलाकर सत्ताईसवे और अहाईसवेंमें कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा साख्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हुए उन्तीसवेंमें ज्ञानीके लिये साधारण मनुष्योको विचलित न करनेकी बात कही गयी है। तीसवेंमें अर्जुनको आशा, ममता और सन्तापका सर्वया त्याग करके मगबदर्पणबुद्धिसे युद्र करनेकी आज्ञा देकर इकतीसवेमें उस सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले श्रद्धालु पुरुपोंका मुक्त होना और बन्तीसवेंमें उसके अनुसार न चलनेवाले दोपदर्शियोंका पतन होना बतलाया है । उसके बाद तैतीसवेमें प्रकृतिके अनुसार खरूपसे किया न करनेमे समस्त मनुप्योंकी असमर्थता सिद्ध करते हुए चौंतीसवेमें राग-द्वेषके वशमे न होनेकी प्रेरणा की है और पैतीसवेंमें पर्ध्मकी अपेक्षा खर्धमको कल्याणकारक एवं पर्ध्मको भयावह बतलाया है। छत्तीसर्वेमें अर्जुनके यह पूछनेपर कि 'बलात्कारसे मनुष्यको पापमें प्रवृत्त कौन करता है<sup>7</sup>, सैतीसर्वेमें कामरूप वैरीको समस्त पापाचरणका मूळ कारण वतळाया है और अड़तीसवेंसे इकताळीसवेंतक उस कामको अग्निकी भाँति

दृण्य और जानका आवरण करनेवाला महान् शत्रु बतलाकर एव उसके निवासस्थानींका वर्णन करके इन्द्रिय-स्थम-पूर्वक उसका नाश करनेके लिये कहा है। फिर वियालीसवेंमें इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे आत्माको अतिशय श्रेष्ट बतलाकर तैतालीसवेंमें बुद्धिके द्वारा मनका सयम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते हुए अध्यायकी समाप्ति की है।

सम्बन्ध — दूसरे अध्यायमें भगवान्ने 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' (२ । ११)से लेकर 'देही नित्यमवध्योऽ-यम्' (२ । ३०) तक आत्मतत्त्वका निरूपण करते हुए साल्ययोगका प्रतिपादन किया और 'वृद्धियोगे त्विमा शृणु' (२ । ३९) से लेकर 'तदा योगमवाप्त्यिस' (२ । ५३) तक समवृद्धिरूप कर्मयोगका वर्णन किया । इसके पश्चात् चौवनवें श्लोकसे अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त अर्जुनके पूछनेपर भगवान्ने समवृद्धिरूप कर्मयोगकी द्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुपके लक्षण, आचरण और महत्त्वका प्रतिपादन किया । वहाँ कर्मयोगकी मिहमा कहते हुए भगवान्ने सैतालीसवें और अहतालीसवें श्लोकोंमें कर्मयोगका स्वरूप वतलाकर अर्जुनको कर्म करनेके लियं कहा, उन्चासवेंमें समवृद्धिरूप कर्मयोगकी अपेक्षा सक्षाम कर्मका स्थान वहुत ही नीचा वतलाया, पचासवेंमें समवृद्धियुक्त पुरुपकी अनामय पदकी प्राप्ता करके अर्जुनको कर्मयोगमें लगनेके लिये कहा, इक्यावनवेंमें समवृद्धियुक्त ज्ञानी पुरुपको अनामय पदकी प्राप्ता करके अर्जुनको कर्मयोगमें लगनेके लिये कहा, इक्यावनवेंमें समवृद्धियुक्त ज्ञानी पुरुपको अनामय पदकी प्राप्ति वतलायी । इस प्रसगनो सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिग्राय निश्चित नहीं कर सके । 'वृद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' मान लेनसे उन्हें भ्रम हो गया, भगवान्के वचनोंमें 'कर्म' की अपेक्षा 'ज्ञान' की प्रशसा प्रतीत होने लगी, एव वे वचन उनको स्पष्ट न दिखायी देकर मिले हुए-से जान पडने लगे । अतएव भगवान्से उनका स्पष्टीकरण करवानेकी और अपने लिये निश्चित श्रंयःसाधन जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं—— अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनाईन। तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयिस केशव॥१॥

अर्जुन यां छे —हे जनार्दन । यदि आपको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव ! मुझे भयद्गर कर्ममे क्यों लगाते हैं ? ॥ १॥

प्रश्न-कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इमसे पूर्व भगवान्ने कहाँ कहा है । यदि नहीं कहा, तो अर्जुनके प्रश्नका आधार क्या है ।

उत्तर—भगवान्ने तो कहीं नहीं कहा, किन्तु अर्जुन-ने भगवान्के वचनोंका मर्भ और तत्त्र न समझनेके कारण 'दूरेण हावर कर्म युद्धियोगाद्धनञ्जय' से यह बात समझ ली कि भगवान् 'बुद्धियोग' से ज्ञानका लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञानकी अपेक्षा कर्मोंको अत्यन्त तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुत. वहाँ 'बुद्धियोग' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' नहीं है, 'बुद्धियोग' वहाँ समबुद्धिसे होनेवाले 'कर्मयोग' का वाचक है और 'कर्म' शब्द सकाम कर्मोंका। क्योंकि उसी श्लोक-में भगवान्ने फल चाहनेवालोंको 'कृपणाः फलहेतव ' कहकर अत्य-त दीन वतलाया है और उन सकाम कर्मों- को तुच्छ बतलकार 'बुद्दौ रारणमन्विच्छ' से समबुद्धिरूप कर्मयोगका आश्रय प्रहण करनेके लिये आदेश दिया है, परन्तु अर्जुनने इस तत्त्वको नहीं समझा, इसीसे उनके मनमें उपर्युक्त प्रश्नकी अवतारणा हुई।

प्रश्न-'बुद्धि' रान्दका अर्थ यहाँ भी पूर्वकी भाँति समबुद्धिरूप कर्मयोग क्यो न लिया जाय र

उत्तर—यहाँ तो अर्जुनका प्रश्न है । वे भगवान् के य्यार्थ तात्पर्यको न समझकर 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' ही समझे हुए हैं और इसलिये वे उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैं । यदि अर्जुन बुद्धिका अर्थ समबुद्धिक्प कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार-के प्रश्नका कोई आधार ही नहीं रहता । अर्जुनने 'बुद्धि' का अर्थ 'ज्ञान' मान रक्खा है, अत्तर्व यहाँ अर्जुनकी मान्यताके अनुसार 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' ठीक ही किया गया है । प्रश्न—मुझे घोर कर्ममें क्यो लगाते हैं <sup>2</sup> इस वाक्य-का क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान्के अभिप्रायको न समझनेके कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मोंको भगवान्ने अत्यन्त तुच्छ बनलाया है, उन्हीं कर्मोंमे ( 'तस्माद्युध्यख्य भारत'—इसलिये त् युद्ध कर, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' तेरा कर्ममें ही अधिकार है, 'योगस्य: कुरु कर्माण'—योगमे स्थित होकर कर्म कर -इस्यादि विधिवाक्योंसे) मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसीलिये वे उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्को मानो उलाहना-सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्धरूप भयानक पाप-कर्ममें क्यो लगा रहे हैं?

प्रश्न-यहाँ 'जनार्दन' और 'केशव' नामसे भगवान्-को अर्जुनने क्यों सम्बोधित किया <sup>2</sup>

> न्यामिश्रेणेव वाक्येन तदेकं वद निश्चित्य

आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी वुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिये उस एक बातको निश्चिन करके कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ॥२॥

प्रश्न—आप मिले हुए-से वचनोद्वारा मेरी वुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—जिन वचनोमें कोई साधन निश्चित करके स्पष्टरूपसे नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरहकी बातोका सिमश्रण हो, उनका नाम 'व्यामिश्न'—'मिले हुए वचन' है। ऐसे वचनोसे श्रोताकी बुद्धि किसी एक निश्चयपर न पहुँचकर मोहित हो जाती है। भगवान्के वचनोका तात्पर्य न समझनेके कारण अर्जुनको भी भगवान्के वचन मिले हुए-से प्रतीत होते थे, क्योंकि 'बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, त बुद्धिका ही आश्रय, प्रहण कर' (२।४९) इस कथनसेतो अर्जुनने समझा कि भगवान् ज्ञानकी प्रशसा और कर्मोंकी निन्दा करते हैं और मुझे ज्ञानका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं तथा 'बुद्धियुक्त पुरुप पुण्य-पापोंको यहीं होड देता हैं' (२।५०) इस कथनसे यह समझा कि पुण्य-पापरूप समस्त कर्मोंका खारूपसे त्याग करनेवालेको भगवान् 'बुद्धियुक्त' कहते हैंं। इसके विपरीत 'तेरा कर्ममें अधिकार है' (२।४७), त योगमें

उत्तर—'सर्वेर्जनैरर्धते याच्यते खाभिलियतसिद्धये इति जनार्दन.' इस न्युत्पत्तिके अनुसार सव लोग जिनसे अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये याचना करते हैं, उनका नाम 'जनार्टन' होता है तथा 'क'— ब्रह्मा, 'अ'—विण्णु और 'ई—'—महेश, ये तीनों जिनके 'श'—वपु अर्थात् खक्ष्प हैं, उनको 'केशव' कहते हैं। भगवान्को इन नामोसे सम्बोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि 'मैं आपके शरणागत हूँ——मेरा क्या कर्तन्य है, यह बतलानेके लिये मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ (२।७) और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात् परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करनेवाले शरणागतजनको अपना निश्चित सिद्धान्त अवस्य बतलानेकी कृपा कीजिये।'

बुद्धि मोहयसीव मे । येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

स्थित होक्र कर्म कर' (२।४८) इन वाक्योसे अर्जुनने यह वात समझी कि भगवान् मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं;इसके सिवा 'निस्त्रैगुण्यो भव' 'आत्मवान् भव' ( २ । ४५ ) आदि वाक्योंसे कर्मका त्याग और 'तस्माद्युध्यस्व भारत' (२।१८), 'ततो युद्धाय युज्यख' (२।३८) 'तस्मा-घोगाय युज्यख<sup>7</sup> (२ । ५०) आदि वचनोसे उन्होंने कर्मकी प्रेरणा समझी । इस प्रकार उपर्युक्त वचनोंमें उन्हें विरोध दिखायी दिया । इसलिये उपर्युक्त वाक्योंमें उन्होने दो बार 'इव' पदका प्रयोग करके यह साव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तवमें आप मुझे स्पष्ट और अलग-अलग ही साधन बतला रहे है, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं वर मेरे मोहका नाश करनेके लिये ही उपदेश दे रहे हैं, किन्तु अपनी अज्ञताके कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए-से वचन कहकर मेरी बुद्धिको मोहमें डाल रहे हैं। प्रश्न-यदि अर्जुनको दूसरे अध्यायके उन्चासवें और

पचासवें क्लोकों सुनते ही उपर्युक्त भ्रम हो गया या तो तिरपनवें क्लोकमें उस प्रकरणके समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रमनिवारणके लिये भगवान्से पूछ क्यों नहीं किया ! वीचमें इतना व्यवधान क्यों पड्ने दिया !

उत्तर—यह ठीक है कि अर्जुनको वही शङ्का हो गयी थी, इसिलये चौवनवें इलोकमें ही उन्हें इस विषयमें पूछ लेना चाहिये था;किन्तु तिरपनवें इलोकमें जब मगवान्ने यह कहा कि 'जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलसे तर जायगी और परमात्माके खरूपमें स्थिर हो जायगी तब तुम परमात्मामें संयोगरूप योगको प्राप्त हो ओगें, तब उसे सुनकर अर्जुनके मनमें परमात्माको प्राप्त स्थिरबुद्धियुक्त पुरुपके लक्षण और आचरण जाननेकी प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शङ्काको मनमें रखकर, पहले स्थितप्रज्ञके विषयमें प्रश्न कर दिये और उनका उत्तर मिलते ही इस शङ्काको भगवान्के सामने रख दिया। यदि वे पहले इस प्रसङ्गको छेड़ देते तो स्थितप्रज्ञसम्बन्धी वातोंमें इससे भी अधिक न्यत्रधान पड जाता।

बार्तोमें इससे भी अधिक न्यत्रधान पड जाता। धी। अतएव श्रेय:प्राप्तिसे प्रश्न-उस एक बातको निश्चित करके किहिये, जिससे सर्वधा नाश करके शाश्व मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ—इस वाक्यका क्या माव है करनेवाली नित्यवस्तुकी उत्तर—इससे अर्जुन यह माव दिखलाते हैं कि अवतक पदका अर्थ कल्याण वि

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् उनका निश्चित कर्तन्य भक्तिप्रधान कर्मयोग वतलानेके उद्देश्यसे पहले उनके प्रन्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन 'न्यामिश्र' अर्थात् 'मिले हुए' नहीं हैं, वर सर्वथा स्पष्ट और अलग-अलग हैं—

श्रीभगवानुवाच

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥३॥

श्रीभगवान् वोले—हे निष्पाप ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरेडारा पहले कही गयी है । उनमेसे सांस्थयोगियोंकी निष्ठा तो श्रानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ॥ ३॥

प्रश्न-'अस्मिन् लोके' पद किस लोकका वाचक है 2 उत्तर-'अस्मिन् लोके' पद इस मनुष्यलोकका वाचक है, क्योंकि ज्ञानयोग और कर्मयोग-इन दोनों साधनोंमें मनुष्यका ही अधिकार है।

प्रश्न-'निष्ठा' पदका क्या अर्थ है और उसके साथ

उनका त्याग करनेके बाद फिर क्या करनेको आज्ञा देते है । इसलिये आप सब प्रकारसे सोच-समझकर मेरे कर्तव्यका निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन वतला दीजिये कि जिसका पालन करनेसे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ। प्रश्न-यहाँ 'श्रेयः' पटका अर्थ 'कल्याण' करनेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-यहाँ श्रेयं प्राप्तिसे अर्जुनका ताद्यर्य इस लोक या

भापने मुझे जितना उपदेश दिया है, उसमें विरोध प्रनीत

होनेसे मै अपने कर्तन्यका निश्चय नहीं कर सका हूं। मेरी

समझमें यह बात नहीं आयी है कि आप मुझे युद्धके लिये

आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मोका त्याग कर देनेके लिये.यटि

युद्ध करनेके लिये कहते हैं तो किस प्रकार करनेके लिये

कहते हैं और यदि कर्भोंका त्याग करने के लिये कहते हैं तो

उत्तर—यहाँ श्रेय प्राप्तिसे अर्जुनका ताल्पर्य इस लोक या परलोकके मोगोंकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमिकानिष्कण्टक राज्य और देवोंका आधिपत्य मेरे शोकको दूर नहीं कर सकते (२।८) यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थी। अतएव श्रेय:प्राप्तिसे उनका अभिप्राय शोक-मोहका सर्वथा नाश करके शाश्वती शान्ति और नित्यानन्द प्रदान करनेवाली नित्यवस्तुकी प्राप्तिसे है, इसीलिये यहाँ भ्रेय परका अर्थ 'कल्याण' किया गया है।

योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ॥ ३ ॥
'द्वितिधा' विशेषण देनेका क्या भाव है १

उत्तर—'निष्ठा' पदका अर्थ 'स्थिनि' है। उसके साथ 'द्विविधा' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानतासे साधनकी स्थितिके दो भेट होते हैं—एक स्थितिमें तो मनुष्य आत्मा और परमात्माका अभेद मानकर अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न समझता है, और दूसरीमें परमेश्वर-को सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण जगत्के कर्ता, हर्ता, खामी तथा अपनेको उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है।

प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें वरत रहे हैं (३।२८), मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाळी समस्त कियाओमें कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित हो जाना, किमी भी कियामें या उसके फलमें किख्रिन्मात्र भी बहता, ममता, आसक्ति और कामनाका न रहना तथा सिच्चदानन्द- घन ब्रह्मसे अपनेको अभिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके खल्पमें स्थिन हो जाना अर्थात् ब्रह्ममूत (ब्रह्मखल्दप) बन जाना (५।२४,६।२७) – यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञाननिष्ठा है। इस स्थितिको प्राप्त हो जानेपर योगी हुप, शोक और कामनासे अतीन हो जाता है, उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है (१८।५४), उस समय वह सम्पूर्ण जगत्को आत्मामें खप्नवत् किएत देखता है और आत्माको सम्पूर्ण जगत्में न्याप्त देखता है (६।२९)। इस निष्ठा या स्थितिका फल परमात्माके स्वह्नपका यथार्थ ज्ञान है।

वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जिन कर्मोका शास्त्रमें विधान है—जिनका अनुष्ठान करना मनुःयके लिये अवश्य कर्तव्य माना गया है— उन शास्त्रविहित स्त्रामाविक कर्मोंका न्यायपूर्वक, अपना कर्त-व्य समज्ञकर अनुष्ठान करना, उन कर्मीमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वेशा त्याग करके प्रत्येक कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें तथा उसके फलमें सदा ही सम रहना (२ । ४७-४८) एव इन्द्रियोंके भोगोंमें और कर्मोंमें आसक्तन होकर समस्त सकल्पींका त्याग करके योगारूढ हो जाना (६।४) –यह कर्मयोगक्री निष्ठा है। तथा परमेश्वरको सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद् और सबके प्रेरक समझकर और अपनेको सर्वया उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान्के समर्पण करना (३। - ३०,९।२७-२८),उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावे, वैसे ही समस्त कर्म करना उन कर्मोंमें या उनके फलमें किञ्चिन्मात्र भी ममता,

आसक्ति या कामना न रखना, भगवान् के प्रत्येक विधान में सटा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना (१०।९,९२।६,१८।५७) – यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा है। उपर्युक्त कर्मयोगकी स्थितिको प्राप्त हुए पुरुष में राग हेप और कामकोधाट अवगुणोका सर्वथा अभाव हो कर उसकी सब में समता हो जाती है, क्यों कि वह सब के हृदयमें अपने खामीको स्थित देखता है (१५।१५;१८।६१) और सम्पूर्ण जगत्को भगवान्का ही खरूप समझता है (७।७–१२,९।१६–१९)। इस स्थितिका फल भगवान्को प्राप्त हो जाना है। प्रभ-दो प्रकारकी निष्ठाएँ मेरेहारा पहले कही गयी

प्रश्न—दोप्रकारकी निष्ठाएँ मेरेद्वारा पहले कही गयी हैं, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ये दो प्रकारकी निष्ठा मैंने आज तुम्हे नयी नहीं बनलायी हैं, सृष्टिके आदिकालमें उसके बाद मिन्न-मिन्न अवतारोमें मैं इन दोनो निष्ठाओंका खरूप अलग-अलग वतला चुका हूँ । वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्यायके ग्यारहवे रुलोकसे लेकर तीसर्वे रुलोकतक अद्वितीय आत्माके खरूपका प्रतिपारन करते हुए साख्ययोगकी दृष्टिसे युद्ध करनेके लिये कहा है ( २ । १८ ) और उन्चालीसवे स्लोकमें योगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना करके चाळीसर्वेसे तिरपनवें श्लोकतक फळसहित कर्मयोगका वर्णन करते हुए योगमें स्थित होकर युद्धादि कर्तन्यकर्म-करनेके लिये कहा है ( २ । ४७-५० ), तथा दोनोका विभाग करनेके लिये उन्चालीसवें ३चोकमें संपष्टरूपसे यह भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने साख्यविषयक उपदेश दिया है और अब योगबिपयक उपदेश कहता हूँ, इसलिये मेरा कहना 'व्यामिश्र' अर्थात् 'मिला हुआ' नहीं है ।

प्रश्न-'अनघ' सम्बोधनका क्या भाव है र

उत्तर—जो पापरहित हो, उसे 'अनघ' कहते हैं। अर्जुन-को 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके मगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो पापयुक्त या पापपरायण मनुष्य है, वह तो इनमेंसे किसी भी निष्ठाको नहीं पा सकता, पर तुम पाप- रिह्त हो, अन तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिये मैंने तुमको यह विषय सुनाया है।

प्रश्न-साख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियों-की कर्मयोगसे होती है, इस कथनका क्या भाव है र

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों प्रकारकी निष्ठाओं मेंसे जो साख्ययोगियोंकी निष्ठा है, वह तो जानयोगका साधन करते-करते देहाभिमानका सर्वया नाश होने उर सिद्ध होती है और जो कर्मयोगियोंकी निष्ठा है, वह कर्मयोगका साधन करते-करते कर्मोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका अभाव होकर सिद्ध-असिद्धि-में समस्व होने उर होती है। उपर्युक्त इन दोनो निष्ठाओं के अधिकारी पूर्वसरकार, श्रद्धा और रुचिके अनुसार, अलग-अन्य होते हैं और ये दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं।

प्रश्न—यदि कोई मनुप्य ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनोंका एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कौन-सी निष्ठा होती है 2

उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही मनुष्प एक कालमें दोनोंका साधन नहीं कर सकता, क्योंकि साख्ययोगके साधनमें आत्मा और परमात्मामें अभेद समझकर परमात्माके निर्गुण-निराकार सिच्दानन्दधनरूपका चिन्तन किया जाता है और कर्मयोगमें फलासिक्तके त्यागपूर्वक कर्म करते हुए भगवानको सर्वन्यापी, सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका उपास्य-उपासकभावसे चिन्तन किया जाता है। इसलिये दोनोका अनुष्टान एक साथ एक कालमें एक ही मनुष्यके द्वारा नहीं किया जा सकता।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें भगवान्ने जो यह वात कही है कि सास्यनिष्ठा ज्ञानयोगके साधनसे होती है ओर योगनिष्ठा कर्मयोगके साधनसे होती है, उसी वातको सिद्ध करनेके लिये अब यह दिखलाते है कि कर्तव्यकर्मोंका स्वरूप्तः त्याग किसी भी निष्ठाका हेतु नहीं है—

> न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्तुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥ ४ ॥

मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये विना निष्कर्मताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न कर्मोंके केवल त्यागमात्रसे सिद्धि यानी साख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'नैष्कर्म्यम्' पट किसका वाचर्क है और मनुष्य कर्मीका आरम्भ किये बिना निष्कर्मनाको प्राप्त नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—कर्मयोगकी जो परिपक स्थिति है—जिसका वर्णन पूर्वश्लोककी न्याएयामें योगनिष्ठाके नामसे किया गया है, उसीका वाचक यहाँ 'नैष्कर्म्यम्' पद है। इस स्थितिको प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बन्धनके हेतु नहीं होते (४। २२,४१), इस कारण उस स्थितिको 'नैष्कर्म्य' अर्थात् 'निष्कर्मता' कहते हैं। यह स्थिति मनुष्यको निष्कामभावसे कर्तव्यक्तर्मोका आचरण करनेसे ही मिलती है, बिना कर्म किये नहीं मिल सकती। इसलिये कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका उपाय कर्तव्यक्तर्मोका त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्कामभावसे करते रहना ही है-यही भाव दिखलानेके लिये कहा गया है कि 'मनुप्य' कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको नहीं प्राप्त होता ।'

प्रश्न-कर्मयोगका खरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मोका आरम्म न करनेकी शङ्का नहीं होती, फिर कर्मोका आरम्म किये बिना 'निष्कर्मता' नहीं मिलती, यह कहनेकी क्या आवश्यकता थी रै

उत्तर-भगवान् अर्जुनको कमोंमें फल और आसिक्तिका त्याग करनेके लिये कहते हैं और उसका फल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना बतलाते हैं (२।५१), इस कारण वह यह समझ सकता है कि यदि मैं कर्म न करूँ तो अपने-आप ही उनके बन्धनसे मुक्त हो जाऊँगा, फिर कर्म करनेकी जरूरत ही क्या है। इस अमकी निवृत्तिके लिये पहले कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ करते समय भी भगवान्ने कहा है कि 'मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि' अर्थात् तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये। तथा छठे अध्यायमें भी कहा है कि 'आरुरुक्षु मुनिकेलिये कर्मकरना ही योगारूढ होनेका उपाय है'(६।३) इसलिये शारीरिक परिश्रमके भयसे या अन्य किसी प्रकारकी आसक्तिसे मनुष्यमें जो अप्रवृत्तिका दोष आ जाता है, उसे कर्मयोगमें वाधक वतलानेके लिये ही भगवान्ने ऐसा कहा है।

प्रश्न—यहाँ 'सिद्धिम्' पट किसका वाचक है और कार्गे-के केवल त्यागमात्रसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती, इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर—जो ज्ञानयोगकी सिद्धि यानी परिपक्क स्थिति है, जिसका वर्णन पूर्वश्लोककी न्याख्यामें 'ज्ञाननिष्ठा' के नामसे किया गया है तथा जिसका फल तत्वज्ञानकी प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ 'सिद्धिम्'पद हैं। इस स्थितिपर पहुँ क्कर साधक ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टिमें आत्मा और परमात्माका किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, वह खयं ब्रह्मरूप हो जाता है, इसलिये इस स्थितिको 'सिद्धि' कहते हैं। यह ज्ञानयोगरूप सिद्धि अपने वर्णाश्रमके अनुसार करनेयोग्य कर्मोमें कर्तापनका अभिमान त्यागकर तथा समस्त भोगोमें ममता, आसक्ति और कामनासे रहित होकर निरन्तर अभिन्नभावसे परमात्माके खरूपका चिन्तन करनेसे ही सिद्ध होती है, कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे नहीं मिलती, क्योंकि अहता, ममता और आसक्तिका नाश हुए बिना मनुष्यकी अभिन्नभावसे परमात्मामें स्थिर स्थिति नहीं हो सकती । विक्त मन, बुद्धि और शरीरद्वारा होनेवाही किसी भी क्रियाका अपनेको कर्ता न समझकर उनका द्रष्टा—साक्षी रहनेसे(१४।१९) उपर्युक्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसि ये साख्ययोगीको भी वर्णाश्रमोचित कर्मोंका खरूपसे त्याग करनेकी चेष्ठा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित हो जाना चाहिये—यही भाव दिख्छानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि 'केवल कर्मोंके त्याग-मात्रसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती ।'

प्रश्न-'अनारम्भात्' और 'सन्यसनात्'—इन दोनों पढोंका एक ही अभिप्राय है या भिन्न-भिन्न ' यदि भिन्न-भिन्न है तो दोनोंमें क्या भेद है '

उत्तर-यहाँ भगवान्ने दोनो पदोंका प्रयोग मिन्न-भिन्न अभिप्रायसे किया है । क्योंकि 'अनारम्भात्' पदसे तो कर्म-योगीके लिये विहित कर्मोंके न करनेको योगनिष्ठाकी प्राप्तिमें वाधक वतलाया है; किन्तु 'संन्यसनात्' पदसे साख्ययोगी-के लिये कर्मोंका ख्रूपसे त्याग कर देना साख्यनिष्ठाकी प्राप्तिमें वाधक नहीं वतलाया गया, केवल यही वात कही गयी है कि उसीसे उसे सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उसे कर्तापनका त्याग करके सिद्धदानन्दघन वहामें अमेदभावसे स्थित होना आवश्यक है । अतएव उसके लिये कर्मोंका ख्रूपत त्याग करना मुख्य वात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है और कर्मयोगीके लिये ख्रूपसे कर्मोंका त्याग न करना विध्य है— यही दोनो पदोंके भावोंमें भेद है।

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगीके लिये कर्तन्यकर्मोंके न करनेको योगनिष्ठाक्षी प्राप्तिमें वाधक और साख्य-योगीके लिये सिद्धिकी प्राप्तिमें केवल स्वरूपसे वाहरी कर्मोंके त्यागको गौण वतलाकर, अब अर्जुनको कर्तन्य-कर्मोंमे प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे भिन्न-भिन्न हेतुओंसे कर्म करनेकी आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये पहले कर्मोंक सर्वथा त्यागको अशक्य वतलाते हुँ—

> न हि कश्चित्क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । कार्यते ह्यवद्याः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ५ ॥

निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्यसमुद्दाय प्रकृतिजनित गुणोंद्वारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये वाध्य किया जाता है ॥ ५ ॥

प्रश्न—कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि विना कर्म किये नहीं रहता, इस वाक्यका क्या भाव है र ठठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, खप्त देखना, घ्यान करना और समाधिस्थ होना— ये सब-के-सब कर्मके अन्तर्गत हैं। इसलिये जबतक शरीर रहता है, तबतक मनुष्य अपनी प्रकृतिके धनुसार कुछ-न-कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षणभर भी कभी खरूपसे कर्मीका त्याग नहीं कर सकता। अत उनमें कर्तापनका त्याग कर देना या ममता, आसक्ति और फलेच्छा-का त्यागकर देना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है।

प्रश्न-यहाँ 'कश्चित्' पदमें गुणातीत ज्ञानी पुरुप भी सम्मिलित है या नहीं ।

उत्तर—गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोंसे या उनके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, जत वह गुणोंके वशमें होकर कर्म करता है, यह कहना नहीं बन सकता। इसिलये गुणातीत ज्ञानी पुरुष 'कश्चित्' पटके अन्तर्गत नहीं आता। तथापि मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिका सङ्घातरूप जो उसका शरीर लोगोंकी दृष्टिमें वर्तमान है, उसके द्वारा उसके और लोगोंके प्रारच्धानुसार नाममात्रके कर्म तो होते ही है, किन्तु कर्तापनका अभाव होनेके कारण वे कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं। हाँ, उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके सङ्घातको 'कश्चित्त'के अन्तर्गत मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह गुणोंका कार्य होनेसे गुगोसे अतीत नहीं है, बल्कि उस शरीरसे सर्वथा अतीत हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत हो जाना है।

प्रश्न-'सर्वः'पद किनका वाचक है, और उनका गुणों-

के वरामें होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना क्या है 2

उत्तर—'सर्व 'पद समस्त प्राणियोका वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौरपर मनुष्यसमुटायका वाचक समझना चाहिये, क्योंकि कमोंमें मनुष्यका ही अधिकार है । और पूर्वजन्मोंके किये हुए कमोंके सस्कारजनित खभावके पर-वग होकर जो कमोंमें प्रवृत्त होना है, यही गुणोके वश होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना है ।

प्रश्न—'गुणै' पदके साथ 'प्रकृतिजैः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-साल्यशास्त्रमें गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति माना गया है, परन्तु भगवान्के मतमें तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं—इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही भगवान्ने यहाँ 'गुणै ' पदके साथ 'प्रकृतिजै ' विशेषण दिया है। इसी तरह कहीं 'प्रकृतिसम्भवान्' ( १३। १९), कहीं 'प्रकृतिसम्भवान्' ( १३। १९), कहीं 'प्रकृतिसम्भवाः' ( १४। ५) और कहीं 'प्रकृतिजै ' (१८। ४०) विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'प्रकृति' शब्द किसका वाचक है र

उत्तर-समस्त गुणों और विकारोंके समुँदायरूप इस जड दश्य-जगत्की कारणभूता जो मगवान्की अनादिसिद्ध मूल प्रकृति हैं—जिसको अन्यक्त, अन्याकृत और महद्रह्म भी कहते हैंं—उसीका वाचक यहाँ 'प्रकृति' शब्द है ।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रहता, इसपर यह शङ्का होती है कि इन्द्रियोंकी कियाओंको हठसे रोककर भी तो मनुष्य कर्मोंका त्याग कर सकता है। अतः ऊपरसे इन्द्रियोंकी कियाओंका त्याग कर देना कर्मोंका त्याग नहीं है, यह भाव दिखलानेके लिये भगवान् कहते हैं—

## कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥६॥

जो मूदवुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी कहा जाता है ॥ ६ ॥

पश्च-यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि' पद किन इन्द्रियोंका वाचक है और उनका हठपूर्वक रोकना क्या है !

उत्तर-यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि' पदका पारिभाषिक अर्थ नहीं है;इसलिये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी क्रिया करता

है अर्थात् ज्ञब्जादि विपयोको प्रहण करना है. उन श्रोत्र, रवचा, चझ, रसना और त्राण तथा वाणी, हाय, पैर,उपस्थ और गुरा-इन इसों इन्द्रियोका बाचक है, क्योंकि गीनामें श्रोत्रादि पॉच इन्द्रियोके लिये कहीं भी 'जानेन्द्रिय' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है । इनके सिवा यहाँ कर्मेन्द्रियोंका अर्थ केवल वाणी आदि पाँच इन्द्रियों मान लेनेसे श्रोत्र और नेत्र आदि इन्द्रियोक्तो रोकनेकी वात जेप रह जाती है और उसके रह जानेसे निध्याचारीका स्त्रॉग भी परा नहीं बनता, तथा वाणी आदि इन्डियोंको रोककर श्रोत्राटि इन्डियोंके द्वारा वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवस्यक हो जानी है। किन्तु भगवान्ने वैसी कोई बान नहीं कही है; एव अगले श्लोकमे भी कर्मेन्द्रियोद्वारा कर्मयोगका आचरण करनेके लिये कहा है, परन्तु केवल वाणी आदि कर्मे जियों-द्वारा कर्मयोगका आ चरण नहीं हो सकता । उसमें सभी इन्डियोंकी आश्रस्यकता है । इसलिये यहाँ 'कर्मेन्डियाणि' पदको जिनके द्वारा कर्म किये जाये ऐसी सभी इन्द्रियोंका वाचक मानना ठीक है और हठसे सुनना, देखना आदि क्रियाओको रोक देना ही उनको इटपूर्वक रोकना है।

प्रश्न-यि कोई सावक भगवानका ध्यान करनेके लिये या इन्द्रियोंको बशमे करनेके लिये हठसे इन्द्रियोंको विपयोंसे रोकनेकी चेष्टा करता है और उस समय उसका मन बशमें न होनेके कारण उसके द्वारा विषयोका चिन्तन होना है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है <sup>2</sup>

उत्तर-वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो सावक है,

सम्बन्ध—इस प्रकार केवल ऊपरसे इन्द्रियोंको विपयोसे हटा लेनेको मिय्याचार वनलाकर, अव आसक्तिका त्याग करके इन्द्रियोद्वारा नि'कामभावसे कर्नव्यकर्म करनेवाले योगीकी प्रशंसा करते हैं—-

> यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

किन्तु हे अर्जुन । जो पुरुप मनसे इन्द्रियोको बशमें करके अनासक हुआ समस्त इन्द्रियोद्वारा कर्मयोगका आचरण करता है। वहीं श्रेष्ठ है ॥ ७॥

प्रज्न-यहाँ तुं पडका क्या भाव है । योगीकी विन्रक्षणता उत्तर-- ऊपरसे कमोंका त्याग करनेशहेकी अपेक्षा प्रयोग किया गया है । खरूपसे कर्म करते रहकर इन्द्रियोको वशमें रखनेशहे प्रज्न-यहाँ 'इं

योगीकी विचक्षणता वनलानेके लिये यहाँ 'तु' पढका प्रयोग किया गया है ।

प्रन्न-यहाँ 'इन्द्रियाणि' और 'कर्मेन्द्रियै :—

क्योंकि मिथ्याचारीकी भॉनि मनसे विषयोका चिन्तन करना उसका उद्देश्य नहीं हैं। यह तो मनको रोकना ही चाइता हैं। पर भाउत, आसक्ति और संस्कारवश उसका मन जवरउस्ती विषयोकी ओर चटा जाता है। अन. उसमेउसका कोई दोप नहीं हैं, आरम्भकाटमें ऐसा होना स्वाभाविक है।

प्रश्न-यहौँ 'संयम्य' 'पडका अर्थ 'बशमें कर लेना मान लिया जाय तो क्या हानि हैं '

उत्तर—इन्द्रियोंको वशमे कर लेनेवाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इन्द्रियोंको वशमें कर लेना तो योगका अड्ग है। इसिन्निये यहाँ 'संयम्य' का अर्थ जो ऊपर किया गया है, वहीं ठीक है।

प्रश्न—'इन्द्रियार्थान्' पद किनका गचक है : उत्तर—दसों इन्द्रियोंके गद्दादि समस्त विपयोंका बाचक यहाँ 'इन्द्रियार्थान्' पद है । अध्याय पाँच इडोक नवेमें भी इसी अर्थमे 'इन्द्रियार्थेषु' पदका प्रयोग हुआ है।

यश-नइ मिथ्याचारी कहलाता है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह दिख्नाया गया है कि उपर्युक्त , प्रकारसे इन्द्रियोंको रोकनेशला मनुष्य महिल्योको शेला देनेके लिये स्थिरभावसे छड़े रहनेवाले कपटी बगुलेकी भॉति वाहरसे दूसरा ही भाव दिख्लाता है और मनमे दूसरा ही भाव रखता है अत उसका आवरण मिथ्या होनेसे वह मिथ्याचारी हैं। इन दोनो पदोंसे कौन-सी इन्द्रियोका प्रहण है 2

उत्तर—यहाँ दोनो ही पद समस्त इन्द्रियोंके वाचक है। क्योंकि न तो केवल पाँच इन्द्रियोंको वशमें करनेसे इन्द्रियों- का वशमें करना ही सिद्ध होता है और न केवल पाँच इन्द्रियोंसे कर्मयोगका अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना, सुनना आदिके बिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव नहीं। इसिल्ये उपर्युक्त दोनो पर्दोसे सभी इन्द्रियोका प्रहण है। इस अध्यायके इकतालीसवें रलोकमें भी भगवान्ने 'इन्द्रियाणि' पदके साथ 'नियम्य' पदका प्रयोग करके सभी इन्द्रियोको वशमें करनेकी बात कही है।

प्रश्न-यहाँ 'नियम्य' पदका अर्थ 'वशमें करना' न लेकर 'रोकना' लिया जाय तो क्या आपत्ति है <sup>2</sup>

उत्तर—'रोकना' अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, क्योकि इन्द्रियोंको रोक लेनेपर फिर उनसे कर्मयोगका आचरण नहीं किया जा सकता।

प्रश्न-समस्त इन्द्रियोद्वारा कर्मयोगका आचरण करना क्या है ?

उत्तर—समस्त विद्वित कर्मोमें तथा उनके फल्खरूप इस लोक और परलोकके समस्त मोगोंमें राग-द्वेषका त्याग करके एवं सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर,वशमें की हुई इन्द्रियोके द्वारा शब्दादि विषयोका ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन-देनरूप न्यापार और सेवा एव खाना-पीना, सोना-जागना, चलना-फिरना, उठना-बैठना आदि समस्त इन्द्रियोंके कर्म शास्त्रविधिके अनुसार करते रहना है, यही समस्त इन्द्रियोसे कर्मयोगका आचरण करना है। दूसरे अध्यायके चौंसठवें स्रोक्तमें इसीका फल प्रसादकी प्राप्ति और समस्त दु खोका नाश बतलाया गया है।

प्रश्न—'स विशिष्यते' का क्या भाव है ' क्या यहाँ कर्मयोगीको पूर्वश्लोकमें वर्णित मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है '

उत्तर—'स विशिष्यते' से यहाँ कर्मयोगीको समस्त साधारण मनुष्योसे श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगीको पूर्ववर्णित केवल मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्वक्लेकमें वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी सम्पदावाजा दम्मी है। उसकी अपेक्षा तो सकाममावसे विहित कर्म करनेवाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, फिर देवी सम्पदायुक्त कर्मयोगीको मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्याकी अपेक्षा सती स्नीको श्रेष्ठ बतलानेकी भाँति कर्म-योगीकी स्तुतिमें निन्दा करनेके समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि 'स विशिष्यते' से कर्मयोगीको सर्वश्रेष्ठ वतलाकर उसकी प्रशसा की गयी है।

सम्बन्ध—अर्जुनने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं <sup>१</sup> उसके उत्तरमें ऊपरसे कर्मोका त्याग करनेवाले मिथ्याचारीकी निन्दा और कर्मथोगीकी प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं——

> नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः॥ ८॥

तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर, क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा॥८॥

प्रश्न—'नियतम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किस कर्मका वाचक है और उसे करनेके लिये आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है <sup>8</sup>

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा-से जिस मनुष्पके लिये जो कर्म शास्त्रमें कर्तव्य वतलाये गये हैं, उन सभी शास्त्रविहित खधर्मरूप कर्तव्यकर्मोंका वाचक यहाँ 'नियतम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद है, उसे करनेके लिये आज्ञा देकर भगवान्ने अर्जुनके उस भ्रमको दूर किया है जिसके कारण उन्होंने भगवान्के वचनोंको मिले हुए समझ-कर अपना निश्चित कर्तव्य बतलानेके लिये कहा था।

अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासाके अनुसार मे तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्नव्य बतला रहा हूँ।उपर्युक्त कारणोंसे किसी प्रकार भी तुम्हारे लिये कर्मोंका खरूपसे त्याग करना हितकर नहीं है, अत तुम्हे शास्त्रविहित कर्तव्यक्षमं रूप खर्यमका अवश्यमेत्र पालन करना चाहिये। युद्ध करना तुम्हारा खर्यम है, इसलिये वह देखनेमे हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होनेपर भी वास्त्रवमे तुम्हारे लिये बोर कर्म नहीं है, विक निष्काम-भावसे किये जानेपर वह कल्याणका हेनु है। इसलिये तुम सश्य छोड़कर युद्ध करनेके लिये खडे हो जाओ।

प्रश्न—कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके उस भ्रमका निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होने यह समझ लिया या कि भगवान्के मतमें कर्म करनेकी अपेश्रा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्यक्षमें करनेसे मनुष्यका अन्त: करण शुद्ध होता है और उसके प्रापोका प्रायित होता है तथा कर्नव्यकमें का त्याग करनेसे वह पापका भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फॅसकर अधोगतिको प्राप्त होता है (१४।१८); अत कर्म न करनेकी अपेशा कर्म करना सर्वया श्रेष्ठ है। सकामभावसे या प्रायित्व तहरूपसे भी कर्नव्यक्रमों का करना न करनेकी अपेशा वहुत श्रेष्ठ है; फिर उनका निष्कामभावसे करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है?

प्रज्न-कर्म न करनेसे तेरा शरीरनिर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान् ने यह भाव दिखळाया है कि सर्वया कमों का खरूपसे त्याग करके तो मनुष्य नीवित भी नहीं रह सकता, शरीरनिर्वाहके छिये उसे कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है; ऐसी स्थितिमें बिहित कर्मका त्याग करनेसे मनुष्यका पतन होना खाभाविक है। इसछिये कर्म न करने-की अपेक्षा सब प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है।

सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो वन्धनके हेतु माने गये हैं; फिर कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ कैसे हे ? इसपर कहते हैं—

> यज्ञार्थीत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ ९॥

यञ्चके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुद्राय कर्मोंसे वँथता है। इसलिये हे अर्जुन ! तू आसक्तिसे रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही भलीभॉति कर्तब्य कर्म कर॥ ९॥

प्रश्त—यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कर्मोद्वारा वॅवता है, इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि जो कर्म मनुष्यके कर्तव्यरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखनेके छिये ही अनासक्त भावसे किये जाते हैं, किसी फ़ल्की कामनासे नहीं किये जाते, वे शास्त्रविहित कर्म वन्यनकारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मोंसे मनुष्यका अन्तः करण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है। किन्तु ऐसे छोकोपकारक कर्मोंके अतिरिक्त जितने भी पुण्य-पापरूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्मके हेतु होनेसे बॉधनेवाले है। मनुष्य स्वार्यवुद्धिसे जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगनेके लिये उसे कर्मानुसार नाना योनियोमें जन्म लेना पड़ता है, और वार-त्रार जन्मना-मरना ही तन्वन है, इसलिये सकाम कर्मोंमें या पापकर्मोंमें लगा हुआ मनुप्य उन कर्मोंद्वारा वँधता है। अतएव मनुष्यको कर्मत्रन्वनसे मुक्त होनेके लिये निष्कामभावसे केत्रल कर्नव्यपालनकी वृद्धिसे ही शास्त्रविहित कर्म करना चाहिये।

प्रश्न-'अयं लोकः' का क्या अभिप्राय है र

उत्तर—मनुप्योका ही कर्म करनेमें अधिकार है तया मनुप्ययोनियोमें किये हुए कर्मोंका फल मोगनेके लिये ही दूसरी योनियाँ मिलती हैं, उनमें पुण्य-पापरूप नये कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियोमें किये हुए कर्म बॉधनेवाले नहीं होते, केवल मनुष्ययोनिये किये हुए ही कर्म बन्धनके हेतु होते हैं-यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'अयं लोक.' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-तू आसक्तिसे रहित होकर यज्ञके निमित्त भली-माँति कर्तव्यकर्म कर, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भावसे यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्म मनुष्यको वाँधनेवाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करनेवाले मनुष्यके पूर्वसिद्धित समस्त पाप-पुण्य भी विलीन हो जाते हैं (४। २३ ), इसिछिये तुम ममता और आसिक्तिका सर्वथा त्याग

सम्बन्ध-पूर्वरलोकमें भगवान्ने यह वात कही कि यज्ञके निमित्त कर्म करनेवाला मनुष्य कर्मोसे नहीं वंधता; इसिलेये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिये और उसके लिये कर्म करनेवाला मनुष्य कैसे नहीं बॅधता। अतएव इन बातोंको समझानेके लिये भगवान् बह्याजीके वचनोंका प्रमाण देकर कहते हैं----

> पुरोवाच प्रजापतिः । सृष्ट्रा प्रजाः प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक् ॥ १० ॥

प्रजापित ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यह तमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १० ॥

प्रश्न-'सहयज्ञाः' विशेषणके सहित 'प्रजा 'पद यहाँ किनका वाचक है और 'अनेन' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-जिनका यज्ञमें अर्थात् वर्णाश्रमोचित शास्त्र-विहित पज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कर्मोंसे सिद्ध होनेवाले स्वधमके पालनमें अधिकार है, पूर्वश्लोकमें 'अयम्'विशेषणके सहित 'लोक' पदसे जिनका वर्णन किया गया है---उन समस्त मनुष्योंका वाचक यहाँ 'सहयज्ञाः' विशेषणके सहित 'प्रजा ' पद है और उनके लिये वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके भेदसे भिन्न-भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इन्द्रिय-स्यम, अध्ययन-अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृपि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्यक्रमोंसे सिद्ध होनेवाला जो

> देवान्भावयतानेन देवा भावयन्तु परस्परं श्रेयः भावयन्तः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवनाओंको उन्नत करो और व देवता तुमलोगोको उन्नत करें। इस प्रकार निः सार्थभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे ॥ ११ ॥

करके केवल शास्त्रविहित कर्तन्यक्रमींकी परम्परा सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे निष्कामभावसे समस्त कर्मीका उत्साह-पूर्वक मलीमाँति आचरण करो ।

प्रश्न-उपर्युक्त वाक्यमें 'मुक्तसङ्गः' विशेषणके प्रयोग-का क्या भाव है 2

उत्तर-'मुक्तसङ्ग । विशेषणसे कर्मोंमें और उनके फलमें ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके लिये कहा गया है। अमिप्राय यह है कि कर्मफलका त्याग करनेके साथ-साथ कर्मोमें और उनके फल्में ममता और आसक्तिका भी त्याग करना चाहिये।

स्वधर्मरूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ 'अनेन' पद है।

प्रश्न-तुमलोग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो, इस वाक्यका क्या भाव है र

उत्तर-इससे भगवान् प्रजापतिने मनुष्योको आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तमलोगोके लिये मैंने इस स्वधर्मरूप यज्ञकी रचना कर दी है, इसका साङ्गोपाङ्ग पालन करनेसे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुमलोग वर्तमान स्थितिसे ऊपर उठ जाओंगे और यह यज इस छोक्तमें भी तुम्हारी समस्त आवश्य-कताओंकी पूर्ति करता रहेगा।

प्रश्न-'अनेन' पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओंको उन्नत करना क्या है ?

उत्तर—'अनेन' पद जिसका प्रकरण चल रहा है, उस स्वधर्मरूप यज्ञका ही वाचक है; किन्तु यहाँ जिस यज्ञमें वेद-मन्त्रोद्वारा देवताओको हविष्य दिया जाता है, उसको उप-लक्षण बनाकर स्वधर्मपालनरूप यज्ञकी अवश्यकर्तन्यताका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये उपलक्षणरूपसे इसे हवनरूप यज्ञका वाचक समझना चाहिये और उस हवनरूप यज्ञके द्वारा देवताओको हवि पहुँचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओको पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिये। एवं यह वर्णन उपलक्षणके रूपमें होनेके कारण यज्ञका अर्थ स्वधर्म समझकर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार कर्तन्यपालनके द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत-प्रेत, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि सभी प्राणियोको सुख पहुँचाना, उनकी उन्नति करना भी इसीके अन्तर्गत समझना चाहिये।

प्रश्न-वे देवतालोग तुमलोगोकी उन्नति करें, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कयनसे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यजके द्वारा देवताओको पुष्ट करना तुम्हारा कर्तन्य है,

> इप्रान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥

यज्ञके द्वारा वढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको विना मॉगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनकोविना दिये खयं भोगता है, वह चोर ही है ॥ १२॥

प्रश्न-यज्ञके द्वारा वढाये हुए देवता तुमलोगोको इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेगे, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि तुमलोगो-को अपने कर्नव्यका पाछन करते रहना चाहिये; फिर तुमलोगोसे यज्ञके द्वारा वढाये हुए देवतालोग तुमको सदा-सर्वदा सुखभोग और जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक पटार्थ देते रहेंगे, इसमें सन्देहकी वात नहीं है; क्योंकि वे लोग अपना कर्नव्यपाछन करनेके लिये वाच्य हैं। उसी प्रकार तुमछोगोकी आवश्यकताओको पूर्ण करके तुम छोगोको उन्नत करना देवताओका भी कर्नव्य है। इसिंच्ये उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्नव्यका पालन करते रहें।

प्रश्न—नि:स्वार्यभावसे एक-दूसरेकी उन्नति करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कयनसे ब्रह्माजीने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने-अपने स्वार्थका त्याग करके एक-दूसरेको उन्नत बनानेके लिये अपने कर्तन्यका पाल्न करनेसे तुमलोग इस सासारिक उन्नतिके साथ-साथ परमकल्याणरूप मोक्षको भी प्राप्त हो जाओगे । अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओके लिये तो ब्रह्माजीका यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुमलोगो-कि सेवा, पूजा, यजादि न करें तो भी तुम कर्तन्य समझकर उनकी उन्नति करो और मनुष्योंके प्रति यह आदेश है कि देवताओकी उन्नति और पुष्टिके लिये ही स्वार्थत्यागद्भिक देवताओकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कर्म करो । इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिको भी नि. स्वार्थभावसे स्ववर्मपालनके द्वारा सुख पहुँचाओ ।

प्रश्न-उनके द्वारा दिये हुए भोगोको जो मनुप्य उनको त्रिना दिये ही भोगता है, वह चोर ही है—— इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—यहॉतक प्रजापित के वचनोका अनुवाद कर अव भगवान् उपर्युक्त वाक्यसे यह भाव दिख्छाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टिके आदिकालसे मनुष्योंको सुख पहुँचानेके लिये उनकी आवश्यकताओको पूर्ण करनेके निमित्त पशु, पक्षी, औषव, वृक्ष, तृण आदिके

उत्तर-सृष्टिके आरम्भकालसे ही मृतुष्य यज्ञके द्वारा

देवताओको बढ़ाते आये हैं और देवतालोग मनुष्योको इष्ट

भोग प्रदान करते आये हैं। यह परम्परा सृष्टिके आरम्भसे

ही चळी आती है । इस परम्परागत आदान-प्रदानमें जिन

मनुष्पेंने पहले यज्ञादिके द्वारा देवताओको बढाया है और

जो बढ़ा रहे हैं, वे तो चोर नहीं हैं, परन्तु दूसरे मनुष्योंके

द्वारा बढ़ाये हुए देवताओसे इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके

लिये यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उचित ही

है। जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पुष्ट की हुई गौका

दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है

कि गौओकी सेवा मनुष्य ही करते हैं और मै भी मनुष्य

हूँ तो वह चोर समझा जाता है-वैसे ही दूसरे मनुर्थो-

के द्वारा बढाये हुए देवताओसे भोग प्राप्त करके उनको

बिना दिये भोगनेवाला मनुष्य भी चोर माना जाता है।

सहित सबकी पुछि कर रहे हैं और अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्पापयोगी समस्त वस्तुएँ मनुष्पोको दे रहे हैं, जो मनुष्प उन सब वस्तुओको उन देवताओका ऋण चुकाये बिना—उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किये बिना स्वय अपने काममें लाता है, वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है, जैसे कोई स्नेहशील माता-पितादिसे पाला-पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करनेसे एवं उनके मरनेके बाद श्राद्ध-तर्पण आदि न करनेसे, किसीके द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करनेसे अथवा कोई दत्तक पुत्र पिताके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके माता-पिताकी सेवा न करनेसे कृतघ्न और चोर होता है।

प्रश्न—जब कि देवतालोग मनुष्योद्वारा सन्तुष्ट किये जानेपर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते है तो फिर उनसे पाये हुए भोगोंको यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे है 2

सम्बन्ध—इस प्रकार बहााजीके वचनोंका प्रमाण देकर भगवान्ने यज्ञादि कमोंकी कर्तव्यताका प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करनेवालेको चोर बतलाकर उसकी निन्दा की; अब उन कर्तव्यकमोंका आचरण करनेवाले पुरुषोंकी प्रशसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर-पोषणके लिये ही कर्म करनेवाले पापियों-की निन्दा करते हैं—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

यज्ञसे वचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। और जो पापीछोग अपना शरीरपोपण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥

प्रश्न-'यज्ञशिष्टाशिनः' पढ किन मनुष्योका वाचक है 2

उत्तर—यह 'यज्ञ' शब्दके द्वारा प्रधानरूपसे पञ्चमहा-यज्ञका ठक्ष्य कराते हुए भगनान् उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मी-की बात कहते हैं जो क्रियाओंसे सम्पादित होते हैं। सृष्टिकार्यके सुचारुरूपसे सञ्चालनमें और सृष्टिके जीवोका भलीमांति भरण-पोषण होनेमें पाँच श्रेणीके प्राणियोका परस्पर सम्बन्ध है—देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन पाँचोके सहयोगसे ही सन्नकी पृष्टि होती है। देवता समस्त ससारको इष्ट भोग देते हैं, ऋषि-महर्षि सत्रको ज्ञान देते हैं, पितरलोग सन्तानका भरण पोषण करते और हित चाहते हैं, मनुष्य कर्मों के द्वारा सत्रकी सेवा करते हैं और पशु, पक्षी, वृक्षादि सत्रके सुखके साधनरूपमें अपनेको समर्पित किये रहते हैं। इन पाँचोमें योग्यता, अधिकार और साधन-सम्पन्न होनेके कारण सत्रकी पुष्टिका दायित्व मनुष्यपर है। इसीसे मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सत्रकी सेवा करता है। पञ्चमहायज्ञसे यहाँ लोकसेवारूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित हैं। असनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह जो कुल भी कमावे, उसमें

<sup>#</sup> पाठो ोमश्चातिथीना सपर्यो तर्पण बल्छि. । अमी पञ्च महायश्चा ब्रह्मयशादिनामनाः ॥ सत्-शास्त्रीका पाठ ( ब्रह्मयश या ऋषियश ), हवन ( देवयश ), अतिथियोंकी सेवा ( मनुष्ययश ), श्राद्ध और तर्पण (पितृ-

इन सत्रका भाग समझे, क्योंकि वह सत्रकी सहायता और सहयोगसे ही कमाता-खाता है। इसलिये जो यज्ञ करनेके बाद बचे हुए अन्नको अर्थात् इन सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे वचे हुए अन्नको खाता है, उसीको शासकार अमृताशी ( अमृत खानेवाला ) वतलाते हैं । जो ऐसा नहीं करता, दूसरोका स्वत्व मारकर केवल अपने लिये ही कमाता-खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओसे उपार्जित अन्तका भोजन उसके पक्रनेपर ही होता है और उस अन्नकी अग्निमें आहुति दिये विना दैवयज्ञ और विल-वैश्वदेव सिद्ध नहीं होते,इसलिये यहाँ हवन और बलिवैश्वदेव-को प्रधानता दी गयी है । परन्तु केवल हवन-विलेश्यदेव-रूप कर्मसे ही पञ्चमहायजोकी पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ-से वचे हुए अन्नको खानेवाला वास्तवमें वही है, जो सवको अपनी कमाईका हिस्सा यथायोग्य देकर फिरवचे हुएको स्वयं काममें लाता है । ऐसे स्वर्थस्यागी कर्मयोगी-का वाचक यहाँ 'यज्ञशिष्टाशिन ' पढ है ।

प्रश्न-'सन्तः'पद यहाँ साधकोका वाचक है या सिद्धोका? उत्तर-साधकोका वाचक है, क्योकि सिद्ध पुरुपोमें पाप नहीं होते और यहाँ पापोसे छूटनेकी वात कही गयी है ।

प्रश्न—क्या 'सन्त•' पदका प्रयोग सिद्ध पुरुर्गोके लिये नहीं हो सकता ? और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते ?

उत्तर—सिद्ध पुरुप तो सत है ही, परन्तु इस प्रकरणमें संत पटका अर्थ'नि स्वार्थभावसे कर्म करनेवाले साधक' है। और सिद्ध पुरुप भी यज्ञ करते है; परन्तु वे पापोसे छूटनेके लिये नहीं, वरं स्वाभाविक ही लोकसप्रहार्थ करते है।

प्रश्न-यहाँ सब पापोसे मुक्त होनेका क्या भाव लेना चाहिये <sup>2</sup>

उत्तर—मनुष्यके पूर्व पापोका सन्नय है, वर्तमानमें जीवननिर्वाहके छिये किये जानेवाले वैध अर्थोपार्जनमें भी मनुष्यसे आनुपङ्गिक पाप वनते हैं। 'सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवाहता ' (१८। ४८) के न्यायसे हवन, प्रजा-पालन, युद्द, खेती, व्यापार और जिल्प आदि प्रत्येक जीवन-

धारणंके कार्यमें कुट-न-कुछ हिंसा होती ही है। गृहस्थके धरमें भी प्रतिदिन चून्हें, चक्की, आब्हु, ओखछी और जल रखनेके स्थानमें हिंसा होती है। भ्रइसके सिवा प्रमाद आदिके कारण अन्यान्य प्रकारसे भी अनेको पाप वनते रहते है। जो पुरुष नि.स्वार्थभावसे केवल लोकसेवाकी दृष्टिको सामने रखकर सब जीवोको सुख पहुँचानेके लिये ही पश्च-महायजादि करता है और इसीमें जीवनधारणकी उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपितित धनसे यथात्रिक यथायोग्य सबकी सेवारूप यज्ञ करके उससे बचे-खुचे अन्नको केवल उनके सेवार्थ जीवनधारण करनेके लिये ही प्रसाद स्थिस प्रइण करता है, वह सत्पुरुप भूत और वर्तभावके सव पापोसे छूटकर सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है ( १ । ३ १), इसीलिये ऐसे सावकको संत कहा गया है । अतः यहाँ सब पापोसे मुक्त होनेका यही भाव समझना चाहिये।

घरमें होनेवाले नित्यके पाँच पापोसेतो वह सकाम पुरुष भी ह्रूट जाता है जो अपने सुखोपमोगकी प्राप्तिके लिये शाल-विधिके अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित्तरूप नित्य-हवन, विश्वविश्ववेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है, पर यहाँ कर्ताके लिये, 'सन्तः'पद और 'किल्विषेः' के साथ'सर्व' विशेषण आनेसे यही समझना चाहिये कि इस प्रकार निष्कामभावसे पञ्चमहायज्ञादिका अनुष्टान करनेवाला सत पुरुष तो भूत एवं वर्तमानके सभी पापोसे छूट जाता है।

ग्रश्न—जो अपने शरीरपोपणके लिये ही पकाते-खाते है, उन्हें पापी और उनके भोजनको पाप क्यो वतलाया गया र

उत्तर-यहाँ प्रकान-खानेके उपच्र्यसे इन्द्रियोके द्वारा भोगे जानेवाले समस्त भोगोकी वात कही गयी है। जो पुरुष इन भोगोका उपार्जन और इनका ग्जावशिष्ट उपभोग निष्कामभावसे केवल लोकसेवाके लिये करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकारसेपापोसे छूट जाता है, और जो केवल सकाम-भावसे सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगोका उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परन्तु जो पुरुष केवल अपने ही सुखके लिये—अपने ही गरीर और इन्द्रियो-

यज ), प्राणीमात्रके लिये आहार देकर उनकी सेवा करना ( भूतयज )—ये पाँच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ आदि नामासे प्रसिद्ध हैं। क्ष कण्डनी पेपणी चुल्ली छद्कुम्मी च मार्जनी। पञ्च सूना ग्रहस्थस्य वर्तन्तेऽहरहः सदा॥

के पोषणके लिये भोगोंका उपार्जन करता है और अपने करता है और पापका ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी कियाएँ यज्ञार्थ होती हैं और न वह अपने

उपार्जनमेंसे सबको उनका यथायोग्य न्याय्य माग ही ही लिये उन्हें भोगता है, वह पुरुष पापसे पाप उपार्जन देता है। इसलिये उसका उपार्जन और उपभोग दोनो ही पापमय होनेके कारण उसे पापी और उसके मोगोंको पाप कहा गया है ( मनु० ३ । ११८ ) ।\*

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करनेसे क्या हानि है १ इसपर सृष्टिचकको सुरक्षित रखनेके लिये यज्ञकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं---

> भूतानि पर्जन्यादुन्नसंभवः । अन्नाद्धवन्ति पर्जन्यो कर्मसमद्भवः ॥ १४ ॥ यज्ञाद्धवति यज्ञः ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसम्द्रवम् । तस्मात्सर्वगतं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ ब्रह्म

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति चृष्टिसे होती है, चृष्टि यहसे होती है और यह विहित कर्मों से उत्पन्न होनेवाला है । कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको शविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यहमें प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥

प्रश्न-'अन्न' राव्दका क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, इस वाक्यका क्या भाव है र

उत्तर-यहाँ 'अन्न' शब्द व्यापक अर्थमें है । इसलिये इसका अर्थ केवल गेहूँ, चना आदि अनाजमात्र ही नहीं है, किन्तु जिन मिन्न-मिन आहार करनेयोग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थीसे भिन्न-भिन्न प्राणियोंके शरीर आदिकी पृष्टि होती है उन समस्त खाद्य पदार्थीका वाचक यहाँ 'अन्न' शब्द है । अत: समस्त प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं-इस वाक्यका यह भाव है कि खाद्य पदार्थोंसे ही समस्त प्राणियोके शरीरमें रज और वीर्य आदि बनते हैं, उस रज-वीर्य आदिके संयोगसे ही मिन्न-मिन्न प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्तिके बाद उनका पोपण भी खाद्य पदार्थीसे ही होता है, इसलिये सब प्रकारसे प्राणियोंकी उत्पत्ति, वृद्धि और पोषणका हेत् अन्त ही है। श्रुतिमें भी कहा है--- 'अन्नाद्भयेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति (तै० उ० ३। २ ) अर्थात् ये सन प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीते हैं।

प्रश्न-अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि ससारमें स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सबकी उत्पत्तिमें जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्मरूपसे जलका सम्बन्ध सभी जगह रहता है और जलका आधार वृष्टि ही है ।

प्रश्न-वृष्टि यज्ञसे होती है, यह कहनेका क्या भाव है 2 उत्तर-सृष्टिमें जितने भी जीव हैं, उन सबमें मनुष्य ही ऐसा है जिसपर सब जीवोंके भरण-पोपण और सरक्षणका दायित्व है । मनुष्य अपने इस दायित्वको समझकर मन, वाणी, शरीरसे समस्त जीवोंके जीवनधारणादिरूप हितके लिये जो क्रियाएँ करता है, उन क्रियाओं से सम्पादित होनेवाले सत्कर्मको यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञमें हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्यक्तमींका समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवनकी प्रधानता होनेसे शास्त्रोमें ऐसा कहा गया है कि अग्निमें आहुति देनेपर वृष्टिहोती है और उस वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्तिके द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है, किन्तु 'यज्ञ' शब्दसे यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है। लोकोपकारार्थ होनेवाली क्रियाओसे सम्पादित सत्कर्ममात्रका नाम यज्ञ है। 'वृष्टि यज्ञसे होती है' इस वाक्यका यह भाव समझना

अघ स केवल सुद्क्ते य पचत्यात्मकारणात् । जो मनुष्य अपने ही लिये भोजन पकाता है, वह केवल पाको ही खाता है।

चाहिये कि मनुष्यों हे द्वारा किये हुए कर्तव्य-पाटनरूप यज्ञ-से ही वृष्टि होती है। हम कह सकते है कि अमुक देशमें यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यो होती है। इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी-न-किसी रूपमें छोकोपकारार्थ सक्कम होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक वात और भी है कि सृष्टिके आरम्भ-से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञोंके फलखरूप वहाँ वृष्टि होती है और जवतक पूर्वार्जित यज्ञसमूह सिब्बन रहेगा—उसकी समाप्ति नहीं होगी—तवतक वृष्टि होती रहेगी; परन्तु मनुष्य यदि यज्ञ करना वंद कर देगा तो यह संचय घीरे-घीरे समाप्त हो जायगा और उसके वाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फल-खरूप सृष्टिके जीवोंका शरीरघारण और भरण-पोपण कठिन हो जायगा, इसलिये कर्तव्यपालनरूप यज्ञ मनुष्यको अवश्य करना चाहिये।

प्रश्न-यज्ञ विहित कर्मसे उत्पन्न होता है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखळाया गया है कि भिन्न-भिन्न मनुष्योके लिये उनके वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके भेदसे जो नाना प्रकारके यह शाख्रमें वतलाये गये है, वे सब मन, इन्द्रिय या शरीरकी क्रियाद्वारा ही सम्पादित होते हैं । विना शाख्रविहित क्रियाके किसी भी यहकी सिद्धि नहीं होती । चौथे अध्यायके वत्तीसवें श्लोकमें इसी भावको स्पष्ट किया गया है ।

प्रश्न—'ब्रह्मोद्भवम्'पदमें 'ब्रह्म' राज्दका क्या अर्थ है और कर्मको उससे उत्पन्न होनेवाळा वतळानेका क्या भाव है ?

उत्तर—गीतामें 'त्रह्म' शब्दका प्रयोग प्रकरणानुसार 'प्रसारमा' (८।३,२४), 'प्रकृति' (१४।३,४), 'त्रह्मा' (८।१७; ११।३७), 'वेद' (४।३२; १७।२४) और 'त्राह्मण' (१८।४२)—इन सत्रके अर्थमें हुआ है। यहाँ कर्मोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है और विहित कर्मोंका ज्ञान मनुष्यको वेद या वेदानुकूछ शास्त्रोंसे ही होता है। इसिछिये यहाँ 'त्रह्म'शब्दका अर्थ वेद समझना चाहिये। इसके सिवा इस त्रह्मको अक्षरसे उत्पन्न वतलाया गया है, इसिछिये भी व्रह्मका अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि प्रमात्मा तो खयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है, अत: उनको अक्षरसे उत्पन्न कहना नहीं वनता और ब्रह्मा तथा ब्राह्मणका यहाँ प्रकरण नहीं है।

कमोंको वेदसे उत्पन्न वतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि किस मनुष्पके लिये कौन-सा कर्म किस प्रकार करना कर्तत्र्य है—यह वात वेद और शाक्षोंद्वारा समझकर जो विविवत् कियाएँ की जाती हैं, उन्हींसे यह सम्पादित होता है और ऐसी कियाएँ वेदसे या वेदानुकूल शाक्षोंसे ही जानी जाती हैं। अत: यज्ञ सम्पादन करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने कर्तव्यका जान प्राप्त कर लेना चाहिये।

प्रश्न—'वेदको अक्षरसे उत्पन्न होनेवाला' कहनेका क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं ?

उत्तर—परहहा परमेश्वर नित्य है, इस कारण उनका विधानरूप वेद भी नित्य है—इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अत: यहाँ वेद को परमेश्वरसे उत्पन्न वतलानेका यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं धा और पीछेसे उत्पन्न हुआ है, किन्तु यह अभिप्राय है कि सृष्टिके आदिकालमें परमेश्वरसे वेद प्रकट होता है और प्रलयकालमें उन्होंमें विलीन हो जाता है। वेद अपौर्पेय है अर्थात् किसी पुरुषका वनाया हुआ शाख नहीं है। यह भाव दिखलानेके लिये ही यहाँ वेदको अक्षरसे यानी अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न होनेवाला वतलाया गया है, अत्तएव इस क्यनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गयी है। इसी भावसे सतरहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भी वेदको परमात्मासे उत्पन्न वतलाया गया है।

प्रश्न—'सर्वगतम्' विशेषणके सहित 'हहा' पद यहाँ किसका वाचक है और हेतुवाचक 'तस्मात्' पटका प्रयोग करके उसे यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित वतलानेका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—'सर्वगतम्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक है और 'तस्मात्' पदके प्रयोगपूर्वक उस परमेश्वरको यहमें नित्य प्रतिष्ठित वतलाकर यह माव दिखलाया गया है कि समस्त यहाँकी विधि जिस वेदमें वतलायी गयी है वह वेद मगवान्की वाणी है । अतएव उसमें वतलायी हुई विधिसे किये जानेवाले यहामें समस्त यहाके अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही खयं विराजमान रहते हैं, अर्थात् यह साक्षात् परमेश्वरकी 'मृतिं' है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको भगवत्प्राप्तिके लिये भगवान्के आजानुसार अपने-अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये ।

सम्बन्ध-इस प्रकार सृष्टिचककी स्थिति यज्ञपर निर्भर बतलाकर और परमात्माको यज्ञमें प्रतिष्ठित कहकर, अब उस यहारूप स्वधर्मके पालनकी अवश्यकर्तन्यता सिद्ध करनेके लिये उस सृष्टिचक्रके अनुकूल न चलनेवालेकी यानी अपना कर्तव्य-पालन न करनेवालेकी निन्दा करते हैं-

#### एवं प्रवर्तितं नानुवर्तयतीह चक्र अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ जीवति ॥ १६ ॥ स

हे पार्थ। जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं वरतता अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता,वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है॥१६॥

प्रश्न-यहाँ 'चक्रम्' पद किसका वाचक है और उसके साय 'एव प्रवर्तितम्' विशेषण देनेका क्या भाव है तथा उसके अनुकूल बरतना क्या है।

उत्तर-चौदहवें क्लोकके वर्णनानुसार 'चक्रम्' पद यहाँ सृष्टि-परम्पराका वाचक है, क्योंकि मनुष्यके द्वारा की जाने-वाली शास्त्रविहित कियाओंसे यज्ञ होता है,यज्ञसे वृष्टि होती है,वृष्टिसे अन्न होता है,अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं,पुन: उन प्राणियोंके ही अन्तर्गत मनुष्यके द्वारा किये हुए कर्मोसे यज्ञ और यज्ञसे वृष्टि होती है । इस तरह यह सृष्टिपरम्परा सदासे चन्नकी भाँति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने-के लिये 'चक्रम्' पदके साथ 'एव प्रवर्तितम्' विशेषण दिया गया है। अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यका जो खधर्म है, जिसके पालन करने-का उसपर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्यका सावधानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार चलना है । अतएव आसक्ति और कामनाका त्याग करके केवल इस सृष्टि-चक्तकी सुव्यवस्था बनाये रखनेके लिये ही जो योगी अपने कर्तव्यका अनुष्ठान करता है, जिसमें किञ्चिन्मात्र भी अपने खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता,वह उस खधर्मरूप यज्ञमें प्रतिष्ठित परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-इस सृष्टिचक्रके अनुकूल न बरतनेवाले मनुष्यको 'इन्द्रियाराम' और 'अघायु' कहनेका तथा उसके जीवनको व्यर्थ बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

सम्बन्ध---यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकारसे सृष्टि-चक्रके अनुसार चलनेका दायित्व किस लिये कर्तव्यका अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं---

उत्तर-अपने कर्तव्यका पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टिचक्रके अनुकूल न चलना है। अपने कर्तन्यको भूलकर जो मनुष्य विषयोंमें आसक्त होकर निरन्तर इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें ही रमण करता है, जिस किसी प्रकारसे भोगोंके दारा इन्द्रियोंको तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे 'इन्द्रियाराम' कहा गया है।

इस प्रकार अपने कर्तव्यका त्याग कर देनेवाला मनुष्य भोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है, अपने खार्थमें रत रहनेके कारण वह दूसरेके हित-अहितकी कुछ भी परवा नहीं करता-जिससे दूसरोंपर बुरा प्रभाव पडता है और सृष्टिकी व्यवस्थामें विष्न उपस्थित हो जाता है।ऐसा होनेसे समस्त प्रजाको दुःख पहुँचना है। अतएव अपने कर्तव्यका पालन न करके सृष्टिमें दुर्व्यवस्था उत्पन्न करनेवाला मनुष्य बढे भारी दोपका भागी होता है तथा वह अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये जीवनभर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्यका सम्रह करता रहता है, इसलिये उसे 'अघायु' कहा गया है ।

वह मनुष्य-जीवनके प्रधान लक्ष्यसे-ससारमें अपने कर्तन्यपालनके द्वारा सब जीवोंको सुख पहुँचाते हुए परम कल्याणखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना इस उद्देश्यसे----सर्वथा विश्वत रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्यजीवन-को विषयभोगोर्मे रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है, इसलिये उसके जीवनको व्यर्थ बतलाया गया है।

श्रेणीके मनुष्योंपर है <sup>१</sup> इसपर परमात्माको प्राप्त सिद्ध महापुरुषके सिवा इस सृष्टिसे सम्बन्घ रखनेवाले सभी मनुष्योंपर अपने-अपने कर्तव्यपालनका दायित्व है--यह भाव दिखलानेके लिये दो श्लोकोंमें ज्ञानी महापुरुषके

## यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

परन्तु जो मनुष्य आत्मामे ही रमण करनेवाला और आन्मामे ही तृत तथा आत्मामें ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १'९ ॥

प्रश्न - 'तु' पडका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—पूर्वक्लोकों में जिनके लिये स्वधर्मपालन अवस्य कर्तत्र्य वतलाया गया है एवं स्वधर्मपालन न करनेसे जिनको 'अधायु' कहकर जिनके जीवनको व्यर्थ वतलाया गया है, उन सभी मनुष्योसे विलक्षण शास्त्रके शासनसे ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुपोको अलग करके उनकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—'आत्मरितः', 'आत्मतृप्तः' और 'आत्मिन एव संतुष्टः'—इन तीनो विशेषणोक्ते सहित 'य.' पद किस मनुष्यका वाचक है तथा उसे 'मानव ' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—उपर्युक्त विशेषणोके सिहत 'य:' पदयहाँ सिचदा-नन्दघन पूर्णवस परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुपका वाचक है और उसे 'मानव:' कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा वन सकता है, क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है।

प्रश्न-'एव' अन्ययके सहित 'आत्मरति.' विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर—इस विशेषणसे यह भाव दिखलाया है कि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषकी दृष्टिमें यह सम्पूर्ण जगत् खप्न-से जगे हुए मनुष्यके लिये खप्नकी सृष्टिकी माँ ति हो जाता है। अत उसकी किसी भी सासारिक वस्तुमें किञ्चिन्मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तुमें रमण नहीं करता, केवलमात्र एक परमात्मामें ही अभिन्न भावसे उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन-बुद्धि संसारमें रमण नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्माके खरूपका ही निश्चय और चिन्तन स्वाभाविकरूपसे होता रहता है। यही उसका आत्मामें रमण करना है।

प्रश्न-'आत्मतृप्त ' विशेषणका क्या भाव है ।

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्माको प्राप्त पुरुष पूर्णकाम हो जाता है, उसके लिये कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सासारिक वस्तुकी उसे किञ्चित्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह परमात्माके खळ्पमें अनन्यभावसे स्थित होकर सडाके लिये तम हो जाता है।

प्रश्न—'आत्मिन एव संतुष्टः' विशेषणका क्या भाव है।
उत्तर—इससे यह भाव दिखनाया है कि परमात्माको
प्राप्त पुरुप नित्य-निरन्तर परमात्मामे ही संतुष्ट रहता है,
संसारका कोई बहे-से-बड़ा प्रलोभन मी उसे अपनी ओर
आकर्षित नहीं कर सकता, उसे किसी भी हेतुसे या किसी
भी घटनासे किब्बिन्मात्र भी असन्तोप नहीं हो सकता,
संसारकी किसी भी वस्तुसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं
रहता,वह सदाके लिये हर्प-शोकादि विकारोंसे सर्वथा अतीत
होकर सचिदानन्दघन परमात्मामें निरन्तर सन्तुष्ट रहता है।

प्रश्न-उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त महापुरुष परमात्माको प्राप्त है, अतएव उसके समस्त कर्नव्य समान हो चुके हैं, वह कृत-कृत्य हो गया है;क्योंकि मनुष्यके लिये जितना भी कर्नव्यका विधान किया गया है, उस सबका उद्देश्य केवलमात्र एक परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्त करना है; अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया, उसके लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्यकी समाप्ति हो जाती है।

प्रश्न—तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता ! उत्तर—ंज्ञानीका मन-इन्द्रियोंसिहत शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तवमें कुछ भी नहीं करता, तथापि लोकदृष्टिमें उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा पूर्वके अभ्याससे प्रारम्धके अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित होनेके कारण परम पवित्र और दूसरों-के लिये आदर्श होते हैं, ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ऐसे पुरुषपर शास्त्रका कोई शासन नहीं है।

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥

उस महापुरुषका इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों में भी इसका किञ्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८॥

प्रश्न-उस महापुरुषका कर्म करनेसे या न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है

उत्तर—पूर्वश्लोकमें जो यह बात कही गयी है कि ज्ञानी
पुरुषको कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बातको पुष्ट करनेके
लिये इस वाक्यमें उसके लिये कर्तव्यक अमावका हेतु बतलाते
हैं। अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरन्तर परमात्माके
खरूपमें सन्तुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी
कर्मके द्वारा कोई लीकिक या पारलैकिक प्रयोजन सिद्ध करना
शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मोंके स्यागद्वारा ही कोई
प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त
आवश्यकताएँ समात हो चुकी हैं, अब उसे कुछ भी प्राप्त करना
शेष नहीं रहा है।इस कारण उसके लिये न तो कर्मोंका करना
शिष नहीं रहा है।इस कारण उसके लिये न तो कर्मोंका करना
विघेय है और न उनका न करना ही विघेय है, वह शास्त्रके
शासनसे सर्वथा मुक्त है। यदि उसके मन,इन्द्रियोंके सघातरूप शरीरद्वारा कर्म किये जाते हैं तो उसे शास्त्र उन कर्मोंका
त्याग करनेके लिये बाध्य नहीं करता और यदि नहीं किये जाते
तो उसे शास्त्र कर्म करनेके लिये भी बाध्य नहीं करता।

अतएव ज्ञानीके लिये यह माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद भी जीवन्मुक्तिका मुख भोगनेके लिये ज्ञानीको कर्मोके त्याग या अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है; क्योंकि ज्ञान होनेके अनन्तर मन और इन्द्रियोंके आरामरूप तुच्छ मुखसे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, वह सदाके लिये नित्यानन्दमें मग्न हो जाता है एव ख्वय आनन्दरूप बन जाता है। अत जो किसी मुख-विशेषकी प्राप्तिके लिये अपना 'ग्रहण' या 'त्याग' रूप कर्तव्य शेप मानता है, वह वास्तवमें ज्ञानी नहीं है, किन्तु किसी स्थितिविशेषको ही ज्ञान- की प्राप्ति समझकर अपनेको ज्ञानी माननेवाला है। सतरहवें श्लोकमें बतलाये हुए लक्षणोंसे युक्त ज्ञानीमें ऐसी मान्यताके लिये स्थान नहीं है। इसी बातको सिद्ध करनेके लिये भगवान्ने उत्तरगीतामें भी कहा है—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। न चास्ति किचित्कर्तव्यमस्ति चेन स तत्वित्॥

(१।२२)

अर्थात् जो योगी ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त और कृतकृत्य हो गया है, उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है । यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है ।

प्रश्न—सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किश्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानीका जैसे कर्म करने और न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर-जङ्गम किसी प्राणीसे भी किञ्चिन्मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एव जो परमात्माकी प्राप्तिके लिये साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख-भोगके लिये कुछ भी नहीं चाहता तो भी शरीरनिर्वाहके लिये किसी-न-किसी रूपमें उसका अन्य प्राणियोंसे कुछ-न-कुछ खार्थका सम्बन्ध रहता है। अतएव उसके लिये शास्त्रके आज्ञानुसार कर्मोंका प्रदण-त्याग करना कर्तव्य है। किन्तु सिच्चिदानन्द परमात्माको प्राप्त ज्ञानीका शरीरमें अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भी परवा नहीं रहती, ऐसी स्थितिमें उसके शरीरका निर्वाह प्रारव्धा-नुसार अपने-आप होता रहता है। अत्रव उसका किसी भी प्राणीसे किसी प्रकारके खार्यका सम्बन्ध नहीं रहता; और इसीळिये उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है।

प्रश्न-ऐसी स्थितिमें उसके द्वारा कर्म क्यों किये जाते हैं !

उत्तर—'कर्नकिये नहीं जाते,प्राख्ञानुसारकोज्हिरे उसके द्वारा कोकसंग्रहके किये कर्न होते हैं, बासकने उसका उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। इसीक्ष्ये उन कर्मोंको 'कर्मः ही नहीं नाना गया है।

सम्बन्ध-यहाँतक भगवान्ने बहुत-से हेतु वतलाकर यह बात तिद्ध की कि जबनक ननुष्वको परम श्रेयन्य परमात्माकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक उसके लिये स्वधर्मका पालन करना मर्यात् अपने वर्गाश्रनके अनुसार निहिन कर्मोंका अनुष्ठान निःस्वार्थभावसे करना अवश्यकर्तव्य है और परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लिये किसी प्रकारका कर्तव्य न रहनेपर भी उसके मन-इन्द्रियोंद्वारा लोकसंप्रहके लिये प्रारच्यानुसार कर्म होते हैं । अब उपर्युक्त वर्णन- का लक्ष्य कराते हुए भगवान् अर्जुनको अनासक्तभावसे कर्तव्य कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं—

## तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥१९॥

इसिलये त् निरन्तर आसिकसे रिहत होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रह। क्योंकि आसिकसे रिहत होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥

प्रश्न-'तत्मात्' पदका क्या भाव है !

उत्तर—'तस्मात्' पद यहाँ पिछले श्लोकोंसे सम्बन्ध वतलाता है; इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँतकके वर्णनमें मैंने जिन-जिन कारणोंसे लघमंपालन करनेकी परमावश्यकता सिद्ध की है उन सब वार्तोपर विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकारसे लघमंका पालन करनेमें ही तुम्हारा हित है। इसल्ये तुम्हें अपने वर्णधर्मके अनुसार कर्म करना ही चाहिये।

प्रश्न-'असक्तः' पदका क्या भाव है !

उत्तर—'असकः। पदसे भगवान् अर्जुनको समस्त कर्मों में और उनके फल्रूप समस्त मोगों में आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके लिये कहते हैं। आसक्तिका त्याग करनेसे कामनाका त्याग उसके अन्तर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है (२।६२)। इसल्चिं यहाँ फलेक्झका त्याग अलग नहीं वतलाया गया।

प्रश्न-'सततम्' पटका क्या भाव है !

उत्तर—भगवान् पहले यह जान कह आये हैं कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रह सकता (३। ५); इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरन्तर कुछ-न-कुछ करता ही रहता है। इसलिये यहाँ 'सततम्' पदका प्रयोग करके सगवान्ने यह माव दिख्छाया है कि तुन सदा-सर्वेडा जितने भी कर्म करो, उन समस्त कर्मोमें और उनके फर्डमें आसक्तिसे रहित होकर उनको करो, किसी सम्य कोई भी कर्म आसक्तिपूर्वक न करो।

प्रश्न-'कर्न' ण्डके साथ 'कार्यन्' विशेष्ण देनेकां क्या भाव है !

उत्तर—इससे मगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि दुम्हारे लिये वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जो कर्न कर्तव्य हैं, वे ही कर्म तुन्हें करने चाहिये, एर्डिंग कर्न, निण्डि कर्म और व्यर्थ या काम्यकर्म नहीं करने चाहिये।

प्रश्न-'समाचर' क्रियाका क्या भाव है !

उत्तर-'क्षाचर' क्रियाके साय 'सन्' उपसर्गका प्रणेग करके मगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि उन कर्नेका तुम सावधानीके साथ विधिष्ट्रिक यथाणेग्य ब्याचरा करों। ऐसा न करके असावधानी रखनेसे उन कर्नेने बृटि रह सकती है और उसके कारण दुम्हें परम श्रेय-की प्राप्तिमें विद्यन्त हो सकता है।

प्रश्न-आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाळा पुरण प्रमात्माको प्राप्त हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर-इस कथनसे भगत्रान्ने उपर्युक्त कर्मयोगका मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमपुरुष परमात्माको प्राप्त

फल वतलाया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे हो जाता है, इस कर्मयोगका इतना महत्त्व है । इसलिये आसक्तिकात्याग करके कर्तव्यक्रमींका आचरण करनेवाला तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकारसे ही करने चाहिये।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जो यह बात कही कि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसी बातको पुष्ट करनेके लिये जनकादिका प्रमाण देकर पुनः अर्जुनके लिये कर्म करना उचित बतलाते हैं-

#### कर्सणैव हि **संसिद्धिमास्थिता** जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्कर्तुमहिसि ॥ २०॥

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है मर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है ॥ २०॥

प्रश्न-'जनकादय.' पदसे किन पुरुषोंका सङ्केत किया गया है और व लोग भी 'कर्मोंके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे, इस कथनका क्या माव है है

उत्तर-भगवान्के उपदेशकालतक राजा जनककी भाँति ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके केवल परमात्माकी प्राप्तिके निये ही कर्म करनेवाले अश्वपति, इक्ष्त्राक्, प्रह्लाद, अम्बरीप आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सबका सङ्केत 'जनकादयः' पदसे किया गया है। पूर्व इज्रोकमें जो यह बात कही गयी कि आसक्तिसे रहित मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसीको प्रमाणद्वारा सिद्ध करनेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि पूर्वकालमें जनकादि प्रधान-प्रयान महापुरुष भी आसक्तिरहित कर्मीके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आजतक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके कर्मयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, यह कोई नयी बात नहीं है। अन यह परमात्माको प्राप्तिका खतन्त्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है।

प्रश्न-परमात्माकी प्राप्ति तो तत्त्वज्ञानसे होती है, फिर यहाँ आसक्तिरहित कर्मीको परमात्माकी प्राप्तिमें द्वार बनजानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-आसितादिन कर्मोद्वारा जिसका अन्त:करण श्रद्ध हो जाता है, उसे प्रमात्माकी कृपासे तत्त्वज्ञान अपने-

आप मिल जाता है ( ४ । ३८ ), तथा कर्मयोगयुक्त मुनि तत्काल ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है (५।६)। इसलिये यहाँ आसक्तिरहित कर्मोंको परमात्माकी प्राप्तिमें द्वार बतलाया गया है।

प्रश्न—'लोकसप्रह्' किसे कहते हैं तथा यहाँ लोकसप्रह-को देखते हुए कर्म करना उचित बतलानेका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-सृष्टि-सञ्चालनको सुरक्षित बनाये रखना, उसकी व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अङ्चन पैदा न करके उसमे सहायक बनना छोकसप्रह कहलाता है। अर्थात् समस्त प्राणियोंके भरण-पोषण और रक्षणका दायित्व मनुप्यपर है, अत अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार कर्तन्यकर्मीका भलीभाँति आचरण करके जो दूसरे लोगोंको अपने आदर्शके द्वारा दुर्गुण-दुराचारसे हटाकर खधर्ममें लगाये रखना है--यही लोकसप्रह है।

यहाँ अर्जुनको लोकसंप्रहकी ओर देखते द्वए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवानुने यह भाव दिखलाया है कि जल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये तो आसक्तिसे रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सित्रा लोकसग्रहके लिये भी मनुष्यको कर्म करते रहना उचित है, इसलिये तुम्हें लोकसप्रहको देखकर अर्थात् यदि मैं कर्म न करूँगा तो मुझे आदर्शमानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्यका त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टिमें विप्नत्र हो जायगा और इसकी व्यवस्था विगड़ जायगी. अत सृष्टिकी सुन्यवस्था बनाये रखनेके लिये मुझे अपने कर्तन्यका पालन करना चाहिये, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिये किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

प्रश्न-लोकसंप्रहार्थ कर्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी पुरुप-द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है !

उत्तर—ज्ञानीके लिये अपना कोई कर्तत्र्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोकसंग्रहार्थ ही होते हैं; परन्तु ज्ञानीको आदर्श मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्णरूपसे नहीं कर सकता, क्योंकि जबतक अज्ञानकी पूर्णत्या निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक किसी-न-किसी अंशमें खार्थ बना ही रहता है। और जबतक खार्थका तनिक भी सम्बन्ध है, तबतक पूर्णरूपसे केवल लोकसग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको लोकसंग्रहकी ओर देखते हुए कमींका करना उचित वतलाया इसपर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करनेसे किस प्रकार लोकसंग्रह होता है ? अत. यही वात समझानेके लिये कहते हैं—

यद्यदाचरति

श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो

जनः

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते ॥ २१ ॥

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार वरतने रूग जाता है ॥ २१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'श्रेष्ठः' पद किस मनुप्यका वाचक है ! उत्तर-जो ससारमें अच्छे गुण और आचरणोंके कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है, जगत्के अधिकाश लोग जिसपर श्रद्धा और शिश्वास करते हैं-ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा जानीका वाचक यहाँ 'श्रेष्ठः' पद हैं।

प्रश्न-श्रेष्ठ पुरुप जो-जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन-उन कर्मोंको ही किया करते है, इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दि खलाया है कि उपर्युक्त महात्मा यदि अपने वर्ण-आश्रमके धर्मोका भलीभौति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग मी उसकी देखा-देखी अपने-अपने वर्णाश्रमके धर्मोका पालन करनेमें श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं; इससे सृष्टिकी व्यवस्था सुचारुक्पसे चलती रहती है, प्रश्न—जब ज्ञानीके लिये कोई कर्तन्य नहीं है और उसकी दृष्टिमे कर्मका कोई महत्त्व ही नहीं है, तब उसका लोकसंप्रहार्थ कर्म करना केवल लोगोको दिखलानेके लिये ही होता होगा !

उत्तर—ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगोंको दिखलानेके लिये नहीं करता । मनमें कर्मका कोई महत्त्व न हो और केवल ऊपरसे लोगोंको दिखलानेभरके लिये किया जाय, वह तो एक प्रकारका दम्भ है । ज्ञानीमें दम्भ रह नहीं सकता । अतएव वह जो कुछ करता है, लोकसग्रहार्थ आवश्यक और महत्त्व-पूर्ण समझकर ही करता है, उसमें न दिखाऊपन है, न आसिक है, न कामना है और न अहङ्कार ही है । ज्ञानीके कर्म किस भावसे होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता; इसीसे उसके कमोंमें अत्यन्त विकक्षणता मानी जाती है ।

किसी प्रकारकी वाधा नहीं आती। किन्तु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुप अपने वर्णाश्रमके धर्मोंका त्याग कर देता है तो लोगोंपर भी यही प्रभाव पडता है कि वास्तवमें कर्मोंमें कुछ नहीं रक्खा है, यदि कर्मोंमें ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुप उन सबको क्यो छोडते—ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुपकी देखा-देखी अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित नियम और धर्मोंका त्याग कर वैठते हैं। ऐसा होनेसे ससारमें बड़ी गडवड मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती. है! अतएव महात्मा पुरुषको लोकसगहकी ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सावधानीके साथ यथा-योग्य समस्त कर्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये, कर्मोंकी अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिये।

प्रश्न—वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है-इस वाक्यका क्या भाव है?

उत्तर-इससे मगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि श्रेष्ठ
पुरुष खय आचरण करके और लोगोको शिक्षा देकर जिस
बातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात् लोगोंके अन्त करणमें
विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस
प्रकार करना चाहिये और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना
चाहिये, उसीके अनुसार साधारण मनुप्य चेष्ठा करने लग
जाते हैं । इसिलये माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुपको सृष्टिकी
व्यवस्था ठीक रखनेके उद्देश्यसे बडी सावधानीके साथ खय
कर्म करते दुए लोगोंको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने
कर्तव्यमें नियुक्त करना चाहिये और इस बानका पूरा ध्यान
रखना चाहिये कि उसके उपदेश या आचरणोंसे ससारकी
व्यवस्था सुरक्षित रखनेवाले किसी भी वर्ण-आश्रमके धर्मकी

या मानवधर्मकी परम्पराको किश्चिन्मात्र भी धका न पहुँचे अर्थात् उन कर्मोमें लोगोकी श्रद्धा और रुचि कम न हो जाय।

प्रस—जब श्रेष्ठ महापुरुषके आचरणोका सब लोग अनुकरण करते हैं, तब यह कहनेकी आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ 'प्रमाण' कर देता है, लोग उसीके अनुसार बरतते हैं ?

उत्तर—ससारमें सब लोगोंके कर्तव्य एक-से नहीं होते। देश, समाज और अपने-अपने वर्णाश्रम, समय एव स्थितिके अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुषके लिये यह सम्भव नहीं कि वह सबके योग्य कर्मों-को अलग-अलग खय आचरण करके बतलावे। इसल्ये श्रेष्ठ महापुरुष जिन-जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओको -वचनोसे भी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुसार लोग वरतने लगते है। इसीसे वैसा कहा गया है।

सम्बन्ध—इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषोंके आचरणोंको लोकसंग्रहमें हेतु बतलाकर अब भगवान् तीन श्लोकोंमें अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रमके अनुसार विहित कमींके करनेकी अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन करते हैं—

## न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२॥

हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों छोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही वरतता हूं ॥ २२ ॥

प्रश्न-अर्जुनको 'पार्थ' शब्दसे सम्बोधित करनेका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—कुन्तीके दो नाम थे 'पृथा' और 'कुन्ती' । वाल्यावस्थामें जबतक वे अपने पिता श्रासेनके यहाँ रहीं तब-तक उनका नाम 'पृथा' था और जब वे राजा कुन्तिभोजके यहाँ गोद चली गर्या तबसे उनका नाम 'कुन्ती'पड़ा।माताके इन नामोके सम्बन्धसे ही अर्जुनको पार्थ और कौन्तेय कहा जाता है। यहाँ भगवान् अर्जुनको कर्ममें प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आत्मीयताके सूचक 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि 'मेरे प्यारे भैया। मै तुम्हें कोई ऐसी वात नहीं वतला रहा हूँ जो किसी अंशमें भी निम्न श्रेणी-की हो, तुम मेरे अपने भाई हो, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं खयं करता हूँ और जो तुम्हारे लिये परम श्रेयस्कर है।'

प्रश्न-तीनो लोकोमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि मनुष्यका सम्बन्ध तो केवल इसी लोकसे हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चार पुरुपार्थों की सिद्धिके लिये उसके कर्तव्यका विधान इस लोकमें होता है, किन्तु में साधारण मनुष्य नहीं हूं, स्वय ही सबके कर्तव्यका विधान करने नाला साक्षात् परमेश्वर हूं। अत खर्ग, मृत्युलोक और पाताल-इन तीनो ही लोकों में सदा स्थित हूँ। मेरे लिये किसी लोकमें कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है।

पश्च—मुझे इन तीनों लोकोंमें कोई भी प्राप्त करने-योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथनका क्या भाव ह ? उत्तर—इस कथनसे भगवान् ने यह भाव दिखलाया है— िक इस लोककी तो बात ही क्या है, तीनों लोकोमें कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु नहीं है, जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मै सर्वेश्वर,पूर्णकाम और सबकी रचना करनेवाला हूं।

प्रश्न—तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ—इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है और मेरे लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है तो भी लोकसग्रहकी ओर देखकर मैं सब लोगोंपर दया करके कमोंमें ही लगा हुआ हूं, कमोंका त्याग नहीं करता। इसलिये किसी मनुप्यको ऐसा समझकर कमों-का त्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि मेरी भोगोंमें आसिक नहीं है और मुझे कमोंके फलक्षपमें किसी वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं है तो मैं कर्म किसलिये करूँ, या मुझे परमपदकी प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कर्म करनेकी क्या जरूरत है। क्योंकि अन्य किसी कारणसे कर्म करनेकी आवश्यकता न रहनेपर भी मनुष्यको लोकसंग्रहकी दृष्टिसे कर्म करना चाहिये।

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ २३॥

क्योंकि हे पार्थ ! यदि कदाचित् में सावधान होकर कमींमे न वरतूं तो वड़ी हानि हो जाय, क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥

प्रश्न-'हि' पदका यहाँ क्या भाव है 2

उत्तर—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जो यह बात कही कि मेरे लिये सर्वया कर्तव्यका अभाव होनेपर भी मैं कर्म करता हूँ, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिये कर्नव्य नहीं है तो फिर आप किसलिये कर्म करते हैं। अतः दो श्लोकोंमे भगवान् अपने कर्मका हेतु बतलाते हैं। इसी वातका बोतक यहाँ 'हि' पद है।

प्रश्न—'यदि' और 'जातु' इन दोनों पढोके प्रयोग-का क्या भाव है !

उत्तर—इनका प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्मकी स्थापनाके लिये होता है, इस कारण मैकभी किसी भी कालमें सावधानीके साथ साङ्गो-पाड़ समस्त कर्मोंका अनुष्ठान न कर्ले यानी उनकी अवहेलना कर दूँ—यह सम्भव नहीं है; तो भी अपने कर्मोंका हेतु समझानेके लिये यह बात कही जाती है कि 'यदि मैं कदाचित् सावधानीके साथ कर्मोंमें न बरतूँ तो बड़ी भारी हानि हो

जाय, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्का कर्ता, हर्ता और सञ्चालक एव मर्यादापुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूँ तो सृष्टिचक्रमें बडी भारी गड़बडी मच जाय।'

प्रश्न-मनुष्य सत्र प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शिक्तशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत-से मर्यादापुरुषोत्तम समझते हैं, इस कारण जिस कर्मको मैं जिस प्रकार करता हूं, दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी उसे उसी प्रकार करते हैं अर्थात् मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थितिमें यदि मैं कर्तन्यकर्मोंकी अबहेलना करने लगूँ, उनमें सावधानीके साथ विधिषूर्वक न बरत्ँ तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जायँ और ऐसा करके खार्थ और परमार्थ दोनोंसे विद्यत रह जायँ। अतएव लोगोंको कर्म करनेकी रीति सिखलानेके लिये मैं समस्त कर्मोंमें खय बड़ी सावधानीके साथ विधिवत् बरतता हूँ, क्मी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता।

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् । सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ इसलिये यदि मै कर्म न कहूँ तो ये सब मनुष्य नप्ट-श्रप्ट हो जायँ और मै सङ्करताका करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नप्ट करनेवाला वनूँ ॥ २४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'यदि मैं कर्म न करूं' यह कहनेकी क्या आवश्यकता थी ' क्योंकि पूर्वश्लोकमें यह बात कह ही दी गयी थी कि 'यदि मै सावधान होकर कर्मोंमे न वरतूँ' इसिन्निये इस पुनरुक्तिका क्या भाव है '

उत्तर—पूर्वश्लोकमें 'यदि मै साववान होकर कमों में न वरलॅं 'इस वाक्याशसे तो सावधानीके साथ विधिपूर्वक कर्म न करनेसे होनेवाली हानिका निरूपण किया गया है और इस श्लोकमे 'यदि मै कर्म न कर्लें' इस वाक्याशसे कमोंके न करनेसे यानी उनका त्याग कर देनेसे होनेवाली हानि वतलायी गनी है । इसलिये यह पुनरुक्ति नहीं है । दोनों श्लोकोमें अलग-अलग दो वार्ते कही गयी है ।

प्रश्न-यदि मै कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ, इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि यदि मै कर्तव्यक्तमोंका त्याग कर दूँ तो उन शास्त्रविहित कर्मों-को व्यर्थ समझकर दूसरे छोग भी मेरी देखा-देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग-देषके वश होकर एव प्रकृतिके प्रवाहमें पडकर मनमाने नीच कर्म करने छोंगे तथा एक-दूसरेका अनुकरण करके सत्र-के-सत्र खार्थपरायण, भ्रष्टाचारी और उच्छुह्ब छ हो जायँगे । ऐसा होनेसे वे सासारिक मोगोमे आसक्त होकर अपने-अपने खार्थकी सिद्धिके छिये एक-दूसरेकी हानिकी परवा न करके अन्याय-पूर्वक शास्त्रविरुद्ध लोकनाशक पापकर्म करने छोंगे। इसके फल्खरूप उनका मनुष्य-जन्म भ्रष्ट हो जायगा और मरनेके वाट उनको नीच योनियोमें या नरकोमें गिरना पड़ेगा।

प्रश्न—मै सङ्करताका करनेवाळा होऊँ, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'सङ्कारस्य' पदसे सभी प्रकारकी सङ्कारता विवक्षित है । वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, खमाव, देश, काल, राष्ट्र और परिस्थितिकी अपेक्षासे सत्र मनुष्यों के अपने-अपने पृथक्-पृथक् पालनीय धर्म होते हैं, शास्त-विधिका त्याग करके नियमपूर्वक अपने-अपने धर्मका पालन न करनेसे सारी व्यवस्था त्रिगड जाती है और सबके धर्मों सङ्करता आ जाती है अर्थाव् उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने-अपने कर्तव्यसे अष्ट होकर बुरी स्थितिमें पहुँच जाते हैं— जिससे उनके धर्म, कर्म और जातिका नाश होकर प्रायः मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ मगवान् यह भाव दिख्लाते हैं कि यदि मे शास्त्रविहित कर्तव्य-क्रमोंका त्याग कर दूँ तो फलतः अपने आदर्शके हारा इन लोगोंसे शास्त्रीय कर्मोंका त्याग कर वनना पड़े।

प्रश्न—इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बर्नू—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-जिस समय कर्तन्यश्रष्ट हो जानेसे लोगोंमें सब प्रकारकी सङ्गरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोग-परायण और खार्थान्व होकर भिन्न-भिन्न सावनींसे एक दूसरेका नाश करने लग नाते हैं, अपने अत्यन्त क्षुद्र और क्षणिक सुखोपभोगके लिये दूसरोका नाश कर डालनेमें जरा भी नहीं हिचकते । इस प्रकार अत्याचार बढ़ जानेपर उसीके साथ-साथ नयी-नयी देवी विपत्तियाँ भी आने लगती है-जिनके कारण सभी प्राणियोंके लिये आवश्यक खान-पान और जीवनधारणकी सुविधाएँ प्राय. नष्ट हो जाती हैं. चारो और महामारी, अनावृष्टि, जल-प्रलय, अकाल, अग्नि-कोप, भूकम्प और उल्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजाका विनाश हो जाता है। अत. भगवान्-ने 'मै समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बन्रू' इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया है कि यदि मै शास्त्रविहित कर्तन्यकर्मीका त्याग कर दूँ तो मुझे उपर्युक्त प्रकारसे लोगोको उच्छुह्वल वनाकर समस्त प्रजाका नाशकरनेमें निमित्त बनना पड़े।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन श्लोकोंमें कमीको सावधानीके साथ न करने और उनका त्याग करनेके कारण होने-वाले परिणामका अपने उदाहरणसे वर्णन करके, लोकसथहकी दृष्टिसे सबके लिये विहित कमोंकी अवश्यकर्तन्यताका प्रतिपादन करनेके अनन्तर अब भगवान् उपर्युक्त लोकसयहकी दृष्टिसे ज्ञानीको कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हैं—

# सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंत्रहम् ॥ २५॥

हे भारत । कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरिहत विद्वान् भी लोकसग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे ॥ २५ ॥

प्रश्न—यहाँ 'कर्मणि' पद किन कर्मोंका वाचक है <sup>2</sup> उत्तर—अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित कर्तव्यक्रमोंका वाचक यहाँ 'कर्मणि' पद है, क्योंकि मगवान् अज्ञानियोको उन कर्मोंमें लगाये रखनेका आदेश देते है एवं ज्ञानीको भी उन्हींकी भॉति कर्म करनेके लिये प्ररणा करते है, अतएव इनमें निपिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं हैं।

प्रश्न-'कर्माणे सक्ता.' त्रिशेषणके सिंहत 'अविद्वासः' पद यहाँ किस श्रेणीके अज्ञानियोका वाचक है ?

उत्तर-उपर्युक्त विशेषणके सहित 'अविद्वासः' पद यहाँ शास्त्रोमें, शास्त्रविहित कर्मोंमें और उनके फलमें श्रद्धा. प्रेम और आसक्ति रखनेवाले तथा शास्त्रविहित कर्मीका विधि-पूर्वक अपने-अपने अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले सकाम कर्मठ मनुष्योका वाचक है । इसमें कर्मविपयक आमक्ति रहनेके कारण ये न तो कल्याणके साधक श्रद्ध सात्विक कर्मयोगी पुरुपोकी श्रेणीमें आ सकते है और न श्रद्धापूर्वेक शास्त्रविहित कर्मोंका आचरण करनेवाले होनेके कारण आसरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिवाले पापाचारी तामसी ही माने जा सकते हैं। अतएव इन छोगोको उन सत्त्वगुणमिश्रित राजस खभाववाले मनुष्योकी श्रेणीमे ही समझना चाहिये, जिनका वर्णन दूसरे अध्यायमें वियालीसवें-से चौवालीसवें रलोकतक 'अविपश्चितः' पदसे सातवें अध्यायमें वीसवेंसे तेईसवें श्लोकतक 'अल्पमेधसाम्' पदसे और नवे अध्यायमें वीस, इक्कीस, तेईस और चौवीसवे श्लोकोमें 'अन्यदेवता भक्ताः' पदसे किया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'यथा' और 'तथा'-इन दोनो पदोका प्रयोग करके भगवान्ने क्या भाव दिखळाया है र

उत्तर—खाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्यमे उससे सुख मिळनेकी आशा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस प्रकार सच्ची हार्टिक लगन, उत्साह और तत्परताके साथ लालन-पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसी तरह जिस मनुष्यकी कर्मोंमे और उनसे प्राप्त होनेवाले मोगोमें खाभाविक आसक्ति होती है और उनका विधान करनेवाले शालोंमें जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगनसे श्रद्धा और विधिपूर्वक शाखविहित कर्मोंको साङ्गोपाङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शालोंमें श्रद्धा और शालविहित कर्मोंमें प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुप्य नहीं कर सकते । अतएव यहाँ 'यया' और 'तथा'का प्रयोग करके मगवान् यह भाव दिखलाते है कि अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया अभाव होनेपर भी ज्ञानी महात्माओको केवल लोक-संग्रहके लिये कर्मासक्त मनुष्योंकी मॉति ही शाखविहित कर्मोंका विविधूर्वक साङ्गो-पाङ्ग अनुष्ठान करना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'विद्वान्'का अर्थ तत्त्वज्ञानी न मानकर शास्त्रज्ञानी मान छिया जाय तो क्या हानि है <sup>2</sup>

उत्तर—'त्रिद्दान्'के साथ 'असक्तः' त्रिशेषणका प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्रज्ञानी ही नहीं माना जा सकता; क्योंकि शास्त्रज्ञानमात्रसे कोई मनुष्य आसक्तिरहित नहीं हो जाता।

प्रभ-'छोकसंप्रह चिकी है.' पदसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है, क्या यह वात ठीक है !

उत्तर—हॉ, रहती है; परन्तु यह अत्यन्त ही विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छारहित पुरुपमें होनेवाली इच्छाका क्या खरूप होता है,यह समझाया नहीं जा सकता;इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्योको कर्म-तत्पर बनाये रखनेके लिये कहनेमात्रकी हो होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान्में भी रहती है। वास्तवमें तो यह इच्छा इच्छा ही नहीं है, अतएव यहाँ 'छोक्सप्रह चिकीर्पुः' से यह भाव समझना चाहिये कि कहीं उसकी देखा-देखी दूसरे छोग अपने कर्तव्यकर्भोंका त्याग करके नष्ट-श्रष्ट न हो जाय, इस दृष्टिसे ज्ञानीके द्वारा केवल लोकहितार्थ उचित चेष्टा होती है, सिद्धान्तत इसके अतिरिक्त उसके कर्मीका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता।

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६॥

परमात्माके खरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मोंमें आसिकत-वाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमे भ्रम अर्थात् कर्मोंमें अश्रद्धा उत्पन्त न करे। किन्तु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भलीभाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे॥ २६॥

प्रश्न-'युक्तः' विशेषणके सहित 'विद्वान्' पद किसका वाचक है '

उत्तर—पूर्वश्चोक्रमें वर्णित प्रमात्माके खरूपमें अटल स्थित आसक्तिरहित तत्त्वज्ञानीका वाचक यहाँ 'युक्त.' विशे गणके सहित 'विद्वान्' पद है ।

प्रश्न-शास्त्रविहित कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी युद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है र क्या ऐसे मनुष्यको तत्त्वज्ञानका या कर्मयोगका उपदेश नहीं देना चाहिये र

उत्तर- किसीकी बुद्धिमें सशय या दुत्रिधा उत्पन्न कर देना ही युद्धिमें भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है । अतएव कर्मासक्त मनुष्योंकी जो उन कर्मोंमें, कर्मविधायक शासोंमें और अदृष्ट मोगोमें आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धिको विचलित करके उनके मनमें क्मोंके और शास्त्रोंके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करना है । अतः यहाँ भगवान् ज्ञानीको क्रमिक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें अप उत्पन्न न करनेके लिये कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्पेंको निष्काम कर्मका और तत्त्वज्ञानका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस गतका पूरा खयाल रखना चाहिये कि उसके किसी आचार-व्यवहार और उपदेशसे उनके अन्त.करणमे कर्तव्यक्तिके े या शास्त्रदिने प्रति किसी प्रकारको अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाय, क्योंकि ऐसा हो जानेसे वे जो कुछ शास्त्रविहित कर्मोंका श्रद्धापूर्वक सकामभावसे अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी ज्ञानकेया निष्काममावके नामपर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नतिके बदले उनका वर्तमान स्थितिसे भी पतन हो

जायगा। अतएव भगतान् के कहनेका यहाँ यह माव नहीं है कि अज्ञानियोंको तत्वज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये या निष्काममावका तत्त्व नहीं समज्ञाना चाहिये, उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियोंके मनमें न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिये कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके निये या तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेके बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिये कि फलकी इच्छा न हो तो कर्म करनेकी जरूरत ही क्या है और न इसी अममें रहने देना चाहिये कि फलासिका-पूर्वक सकामभावसे कर्म करके खर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े-से-बड़ा पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर मनुष्यका और कोई कर्तव्य ही नहीं है। बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशोद्वारा उनके अन्तः करणसे आसक्ति और कामनाके भावोंको हटाते हुए उनको पूर्ववत् श्रद्धापूर्वक कर्म करनेमें लगाये रखना चाहिये।

पश्च-कर्मासक्त अज्ञानी तो पहलेसे कर्मोमें लगे हुए रहते ही है, फिर यहाँ इस क्यनका क्या अभिप्राय है कि विद्वान् खय कर्मोंका म श्रीमांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे ?

उत्तर-अज्ञानीलोग श्रद्धापूर्वक कर्मोम लगे रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु जब उनको तत्त्वज्ञानको या फलासिक्तिके त्यागकी बात कही जाती है, तब उन वानोंका भाव ठीक-ठीक न समझनेके कारण वे भ्रमसे समझ लेते हैं कि तत्त्वज्ञान-की प्राप्तिके लिये या फलासिक न रहनेपर कर्म करनेकी कोई भावश्यकता नहीं है, कर्मोंका दर्जा नीचा है। इस कारण कर्मों-केत्यागमें उनकी रुचि बडने लगती है और अन्तमें वे मोहबश

विहित कर्मीका त्याग करके आलस्य और प्रमादके वश हो जाते हैं। इसिलिये मगवान् उपर्युक्त वाक्यसे ज्ञानीके लिये यह बात कहते है कि उसको खयं अनासक्त भावसे कमोंका साङ्गोपाङ्ग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिये, जिससे किसीकी विहित क्रमोंमें क्रमी अश्रदा और अरुचि न हो सके और वे निष्कामभावसे या कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर कर्मोंका विधिपूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्मको सफल बना सकें।

सम्बन्ध—इस प्रकार दो श्लोकोंमें ज्ञानीके लिये लोकसंग्रहको लक्ष्यमें रखते हुए शास्त्रविहित कर्म करनेकी प्रेरणा करके अब दो श्लोकोंमें कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा साख्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हैं---

### गुणैः प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वज्ञः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

अहड्कारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं कर्ता हूँ'

प्रश्न-सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण ही बुद्धि,अहं कार,मन,आकाशादि पाँच सूक्षम महाभूत, श्रोत्रादि दस इन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय-इन तेईस तत्त्वोंके रूपमें परिणत होते हैं। ये सब-के-सब प्रकृतिके गुण है तथा इनमेंसे अन्त: करण और इन्द्रियोंका विषयोंको प्रहण करना -अर्थात् बुद्धिका किसी विषयमें निश्चय करना, मनका किसी विषयको मनन करना, कानका शब्द धुनना, वचाका किसी वस्तुको स्पर्श करना, ऑखोंका किसी रूपको देखना, जिह्नाका किसी रसको आखादन करना, प्राणका किसी गन्वको सूँघना,वाणीका शब्द उचारण करना,हाथका किसी वस्तुको ग्रहण करना, पैरोका गमन करना, गुदा और उपस्थका मळ-मूत्र त्याग करना-कर्म है। इसलिये उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि संसारमें जिस प्रकारसे और जो कुछ भी किया होती है, वह सब प्रकारसे उपर्युक्त गुणोके द्वारा ही की जाती है, निर्गुण-निराकार आत्माका उनसे वस्तुत. कुछ सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न-'अहकारित्रमृद्धात्मा' कैसे मनुष्पका वाचक है ? उत्तर-प्रकृतिके कार्यरूप उपर्युक्त बुद्धि अहंकार, मन, महाभूत, इन्द्रियां और विषय-इन तेईस तत्त्वोके संघातरूप श्रीरमें जो अहता है-उसमें जो दड आत्मभाव है, उसका नाम अहकार है। इस अनादिसिद्ध अहंकारके सम्बन्धसे

वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रकृतिके गुणों द्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्तः करण ऐसा मानता है ॥ २७ ॥

> जिसका अन्त:करण अत्यन्त मोहित हो रहा है, जिसकी विवेकशक्ति छप्त हो रही है एवं इसी कारण जो आत्म-अनात्म वस्तुका ययार्थ विवेचन करके अपनेको शरीरसे भिन्न शुद्ध आत्मा या प्रमातमाका सनातन अश नहीं समझता-ऐसे अज्ञानी मनुष्यका वाचक वहाँ 'अहंकार-विमुद्धारमा' पद है । इसिलये यह ध्यान रहे कि आसक्ति-रहित विवेकशील कर्मयोगका साधन करनेवाले साधकका वाचक 'अहंकारविमृद्धारमा' पद नहीं है; क्योंकि उसका अन्त:करण अहंकारसे मोहित नहीं है, विलक्ष वह तो अहंकारका नारा करनेकी चेष्टामें लगा हुआ है।

> यश-उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य 'मै कर्ता हूं' ऐसा मान लेता है, इस कथनका क्या भाव है 2

> उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तवमें आत्माका कमोंसे सम्बन्ध न होनेपर भी अज्ञानी मनुष्य तेईस तत्त्वोके इस सङ्घातमें आत्मामिमान करके उसके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंसे अपना सम्बन्ध स्थापन करके अपनेको उन कर्मोका कर्ता मान हैता है-अर्थात् मै निश्चय करता हूं, मै संकल्प करता हूं, मै सुनता हूं, देखना हूं,खाता हूं, पीना हूं,सोता हूं, चलता हूं इत्यादि प्रकारसेहरेक किया-को अपनेद्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मोसे बन्धन होता है और उसको उन कर्मोंका फल मोगनेके लिये वार-वार जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रमें घूमना पडता है।

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः।

गुणा गुणेपु वर्तन्त इति मत्वा न सजाते ॥ २८॥

परन्तु हे महावाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानथोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं, पेसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८॥

प्रश्न--'तु' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—सत्ताईसर्वे क्लोकमें वर्णित अज्ञानीकी स्थितिसे ज्ञानयोगीकी स्थितिका अत्यन्त मेद है, यह दिख्लानेके लिये 'तु' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-गुणविभाग और कर्मित्रभाग क्या है तथा उन दोनोंके तस्त्रको जानना क्या है ?

उत्तर—सत्त्व,रज और तम—इन तीनों गुणोंके कार्यरूप जो तेईस तत्त्व है, जिनका वर्णन पूर्वरलोकोंकी व्याख्यामें किया गया है, उन तेईस तत्त्वोंका समुदाय ही गुणिवभाग है। ध्यान रहे कि अन्त:करणके जो सात्त्रिक, राजस और तामस भाव हैं, जिनके सम्बन्धसे कमेंकि सात्त्रिक, राजस और तामस—ऐसे तीन भेद माने जाते हैं और जिनके सम्बन्धसे अमुक मनुष्य सात्त्रिक है, अमुक राजस और तामस है—ऐसा कहा जाता है, वे गुणवृत्तियाँ भी गुणिवभाग-के ही अन्तर्गत हैं।

उपर्युक्त गुणविमागसे जो मिन्न-भिन्न क्रियाएँ की जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्वश्लोककी व्याख्यामें किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एव आसक्ति होनेसे मनुष्य-का वन्धन होता है, उन समस्त क्रियाओंका समृह ही कर्म-विभाग है। उपर्युक्त गुणविभाग और कर्मविभाग सब प्रकृति-का ही विस्तार है अतएव ये सभी जड, क्षणिक, नाशवान् और विकारशील हैं, मायामय हैं, खनकी माँति विना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुणविभाग और कर्मविभागसे आस्मा सर्वथा अलग है, आत्माका इनसे जरा भी सम्बन्ध नहीं है, वह सर्वथा निर्गुण निराकार, निर्विकार, नित्य, गुन्न, और ज्ञानखरूप है—इस तत्त्वको मलीगाँति समझ रेना ही भूणविभाग और 'कर्मविभागको तत्त्रको जानना है।

प्रश्न—'गुणित्रभाग' और 'कर्मित्रभाग' के तत्त्रको जाननेत्राला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमे वरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता—इस वाक्य- का क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यसे यह भाव दिख्ळाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको जाननेवाला साख्ययोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली हरेक क्रियामें यही समझता है कि गुणोंके कार्य-रूप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि कारण ही गुणोंके कार्यरूप अपने-अपने विषयोंमें बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुळ भी सम्बन्य नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्ममें या कर्मफळ्रूप भोगोंमें आसक्त नहीं होता अर्थात् किसी भी कर्मसे या उसके फल्से अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड, विकारी और नाशवान् तथा अपनेको सदा-सर्वदा नित्य, गुद्ध, वुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असङ्ग समझता है। पाँचवें अन्यायके आठवें और नवें श्लोकमें और चौदहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भी यही बात कही गयी है।

यभ्वन्य-इम प्रकार कर्मासक्त मनुष्योंकी और साख्ययोगीकी स्थितिका मेद बतलाकर अव आत्मतत्त्वको पूर्णतया समझनेवाले महापुरुपके लिये यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योंको विचलित न करे—

> प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्द्युद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया ज्ञाननेवाला ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ प्रश्न—'प्रकृते: गुणसम्मूहा ' यह चिशेषण किस श्रेणीके मनुप्योका टक्ष्य कराता है तथा वे गुणो और कर्मीमें आसक्त रहते हैं, इस कथनका क्या भाव है '

उत्तर-पचीसवें और छन्त्रीसों स्लोकोमें जिन कर्मा-सक्त अज्ञानियोकी वात कही गयी है, यहाँ 'प्रकृते: गुण-सम्मृद्धाः' पट उन्हीं इस छोक और परलोकके भोगोकी कामनासे श्रद्धा और आसक्तिपूर्वक कर्मोमें छगे हुए सत्त्व-मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्योका दक्ष्य कराने-वाल हैं, क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिके लिये साधन करने-वाल जो गुद्ध सात्त्वक मनुष्य हैं, वे प्रकृतिके गुणोसे मोहित नहीं है और जो निपिद्ध कर्म करनेवाले तामसी मनुष्य हैं, उनकी शास्त्रोमें श्रद्धा न रहनेके कारण उनका न तो विहित कर्मोमें प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिये उन तामसी मनुष्योको कर्मोसे विचलित न करनेके लिये कहना नहीं बनता, बिक्त उनसे तो शास्त्रोमें श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवानेकी आवश्यकता होती है।

तथा वे सकाम मनुष्य गुणोम और कर्मोमें आसक्त रहते हैं—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि गुणोसे मोहित रहनेके कारण उन लोगोको प्रकृतिसे अतीत सुखका कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे सासारिक मोगो-को ही सबसे बढकर सुखडायक समझते हैं, इसीलिये वे गुणोके कार्यरूप मोगोमे और उन मोगोकी प्राप्तिके उपायमूत कर्मोमे ही लगे रहते हैं, वे उन गुणोके बन्चनसे छुटनेकी इच्छा या चेष्ठा करते ही नहीं।

प्रश्न-'तान्' पदके सिहत 'अद्घरनिदः' और 'मन्दान्' पदसे क्या भाव दिखळाया गया है <sup>7</sup>

उत्तर—इन तीनो परोसे यह भाव दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथार्ष तत्त्वके न समझनेपर भी शास्त्रोक्त कमेंमि और उनके फल्टमें श्रद्धा रखनेवाले होनेके कारण किसी अशमें तो समझते ही है, इसिन्निये अधर्मको धर्म और धर्मको अधर्म मानकर मनमाना आचरण करनेवाले तामसी पुरुपोसे वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं है, अल्पबुद्धिवाले है, इसीन्थि उनके कमोंका फल परमात्मा-की प्राप्ति न होकर नाशवान् मोगोकी प्राप्ति ही होता है।

प्रश्न-'कृत्नवित्' पट किसका वाचक है और उन अज्ञानियोको विचल्तिन करे, इस क्यनका क्या भाव है र

उत्तर-पूर्वेक्त प्रकारसे गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्रको पूर्णतया समझकर परमात्माके खहूपको पूर्णतया ययार्थ जान लेनेत्राले ज्ञानी महापुरुपका वाचक यहाँ 'कृरन-वित्' पट है और वह उन अज्ञानियोको विचलित न करे-इस क्यनसे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि कर्मोमें छने हुए अधिकारी सकाम मनुष्योको 'कर्म अत्यन्त ही परिश्रम-साध्य है, क्रमोंमे (क्ला ही क्या है,यह जगत मिथ्या है, कर्म-मात्र ही वन्वनके हेत् हैं ऐसा उपदेश देकर शास्त्रविहित कमें से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे उनके पतनकी सम्भावना है। इसलिये शास्त्रविहित कर्षीमें, उनका विवान करनेवाले शास्त्रोंमें और उनके फलमे उन लोगोके विश्वासको स्थिर रखते हुए ही उन्हें ययार्थ तत्त्व समझाना चाहिये। साय ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेन्छाका त्याग करकेश्रद्धा, धैर्य और उत्साहपूर्वक सात्त्रिक कर्म( १८।२३)या सात्त्रिक त्याग ( १८१९) करनेकी रीति वतलानी चाहिये, जिससे वे अनायास ही उस तत्त्वको भलीभाँति समझ सके ।

सम्बन्ध—अर्जुन की प्रार्थनां अनुसार भगवान् ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक माधन बतलाने के उद्देश्य-से चौथे श्लोकसे लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसो भो स्थितिमें क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिये। इस बातको सिद्ध करनेके ित्ये पूर्व श्लोकोंमें भगवान्ने क्रमगः निम्नलिखित बातें कही हैं—

१-कर्म किये विना नैक्सर्यक्षिद्धरूप कर्मनिष्ठा नहीं मिलती ( २ । ४ )।

२-कमांका त्याग कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं हाती ( २ । ४ )।

२ - एक क्षणके छिये भो मनुष्य सर्वया कर्म किये बिना नहीं रह सकता ( २ । ५ )।

```
४--बाहरसे कमोका त्याग करके मनसे विपयोंका चिन्तन करते रहना मिथ्याचार है ( ३ | ६ )।
 ५-मन-इन्द्रियोंको वशमें करके निष्कामभावसे कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है ( ३ । ७ )।
 ६-कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है ( ३ । ८ )।
 ७-विना कर्म किये शरीरनिर्वाह भी नहीं हो सकता (३।८)।
 ८—यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बन्धन करनेवाले नहीं, बल्कि मुक्तिके कारण हैं (३१९)।
 ९—कर्म करनेके लिये प्रजापतिकी आज्ञा है, और निःस्वार्थभावसे उसका पालन करनेसे श्रेयकी प्राप्ति होती है।
                                                                     (3120,22)1
१०-कर्तव्यका पालन किये विना भोगोंका उपभोग करनेवाला चोर है (३।१२)।
१ १—कर्तव्य-पालन करके यज्ञरोषसे शरीरनिर्वाहके लिये भोजनादि करनेवाला सब पापोंसे छूट जाता है(३।१३)।
१२—जो यज्ञादि न करके केवल शरीरपालनके लिये भोजन पकाता है, वह पापी है ( ३ । १३ )।
१३—कर्तव्य-कर्मके त्यागद्वारा सृष्टिचक्रमें बाधा पहुँचानेवाले मनुष्यका जीवन व्यर्थ और पापमय है (३।१६)।
१४-अनासक्तभावसे कर्म करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है (३ । १९ )।
१५-पूर्वकालमें जनकादिने भी कमौद्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी ( ३ । २० )।
१६—दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषका अनुकरण करते हैं , इसलिये श्रेष्ठ महापुरुषको कर्म करना चाहिये (३।२१)।
१७-भगवान्को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वे लोकसमहके लिये कर्म करते हैं (३ 1 २२ )।
१८-ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी उसे लोकसग्रहके लिये कर्म करना चाहिये (३ । २५)।
१९-ज्ञानीको स्वय विहित कर्मीका त्याग करके या कर्मत्यागका उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगोंको
    कर्तव्यकर्मसे विचलित न करना चाहिये वर स्वय कर्म करना और दूसरोंसे करवाना
    चाहिये (३।२६)।
```

२०—ज्ञानो महापुरुपको उचित है कि विहित कमींका स्वरूपतः त्याग करनेका उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्योंको विचलित न करे (३।२९)।

इस प्रकारकर्मोंकी अवस्थकर्तन्यताका प्रतिपादन करके अब भगवान् अर्जुनकी दूसरे श्लोकमें की हुई प्रार्थनाके अनुसार उसे परम कल्याणकी प्राप्तिका ऐकान्तिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्धके लिये आज्ञा देते है—

## मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३०॥

मुझ अन्तर्यामी परमात्म।में छगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके आशारहितः ममतारहित और सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३०॥

प्रश्न-'अध्यात्मचेतसा' पदमें 'चेतस्' शब्द किस चित्तका वाचक है और 'उसके द्वारा समस्त कमेोंको भगत्रान्में अर्पण करना' क्या है ?

उत्तर—सर्वान्तर्यामी परमेश्नरके गुण, प्रभाव और खरूपको समझकर उनपर विश्वास करनेवाले और निरन्तर सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका वाचक यहाँ 'चेतस्'शब्द है। इस प्रकारके चित्तसे जो भगवान्को सर्व-शिक्तमान्, सर्वाधार, सर्वेब्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुदृद् और परम दयाल समझकर, अपने अन्तः करण और इन्द्रियोंसहित शरीरको, उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंको और जगत्के समस्त पदार्थोंको भगवान्के जानकर उन सबमें ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमे कुछ भी करने-की शक्ति नहीं है, भगवान् ही सत्र प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरेद्वारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं, मै तो केन्नल निमित्तमात्र हूँ—इस प्रकार अपने-को सर्वथा भगतान्के अधीन समझकर भगवान्के आजा-नुसार उन्होंके लिये उन्होंकी प्रेरणासे जैसे ने कराने नैसे ही समस्त कर्मोंको कठपुतलीकी भाँति करते रहना, उन कर्मों-से या उनके फल्रसे किसी प्रकारका भी अपना मानसिक सम्बन्ध न रखकर सत्र कुछ भगतान्का समझना—यही 'अध्यात्मिक्त्तसे समस्त कर्मोंको भगवान्में समर्पण कर देना' है। इसी प्रकार भगतान्में समस्त कर्मोंका त्याग करनेकी वात वारहर्षे अध्यायके लिंदे श्लोकमें तथा अठारहर्षे अध्यायके सत्तावनर्षे और लाल्ठवें श्लोकोंमें भी कही गयी है।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगवान्में अर्पण कर देनेपर आज्ञा, ममता और सन्तापका तो अपने-आप ही नाश हो जाता है, फिर यहाँ आशा, ममता और सन्तापसे रहिन होकर युद्ध करनेके छिये कहनेका क्या मान है 2

उत्तर—भगवान्में अध्यात्मिचत्तसे समस्त कर्म समर्पण कर देनेपर आशा, ममता और सन्ताप नहीं रहते—इसी भाव-को स्पष्ट करनेके लिये यहाँ मगवान्ने अर्जुनको आशा, ममना और सन्तापसे रहित होकर युद्ध करनेके लिये कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मोंका भार मुझपर छोडकर सब प्रकारसे आशा-ममता, गृग-द्रेप और हर्ष-शोक आदि विकारोसे रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी शाजके अनुसार युद्ध करो। इसल्यिये यह समझना चाहिये कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जवतक साधककी उन कर्मों या भोगोम ममता, आसक्ति या कामना है अयव उसके अन्तः करणमें राग-द्रेप, हर्ष-शोक आदि विकार होते हैं,तवतक उसके समस्त कर्म भगवान्के समर्पित नहीं हुए हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको उनके कल्याणका निश्चित साधन वतलाते हुए भगवान् उन्हें युद्ध करनेकी आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करनेके फलका वर्णन करते हैं——

## ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तैऽपि कर्मभिः॥३१॥

जो कोई मनुष्य दोषदृष्टित रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं ॥ ३१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'ये' के सिहत 'मानवा:' पदके प्रयोगका क्या भाव है '

उत्तर—इसके प्रयोगसे मगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि यह साधन किसी एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेष-के ळिये ही सीमित नहीं है । इसमें मनुष्यमात्रका अविकार है । प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मोंको उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें समर्पण करके इस साधनका अनुष्ठान कर सकता है ।

प्रश्न-'श्रद्धावन्त.' और 'अनस्यन्तः'— इन टोनों पदोका क्या भात्र है <sup>2</sup>

उत्तर—इन पदोके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्योकी मुझमें दोपदृष्टि है, जो मुझे साक्षात् परमश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझपर विस्वास नहीं है, वे इस साधनके अधिकारी नहीं है । इस साधनका अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझमें कभी किसी प्रकारकी टोपरिष्ट नहीं करते और सटा श्रद्धा-मिक रखते हैं । अतएव इस साधनका अनुष्ठान करनेकी इच्छावालेको उपर्युक्त गुणोसे सम्पन्न हो जाना चाहिये। इसके विनाइस साधनका अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन है ।

ग्रहन—'नित्यम्' पड 'मतम्'का विशेषण है या 'अनुतिष्ठन्ति' का <sup>2</sup>

उत्तर—भगत्रान्का मत तो नित्य है ही, अतः उसका

विशेषण मान छेनेमें भी कोई हानिकी बात नहीं है, पर यहाँ उसे 'अनुतिष्ठन्त' कियाका विशेषण मानना अधिक उपयोगी माळ्म होता है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त साधकको समस्त कर्म सदाके लिये भगवान्में समर्पित करके अपनी सारी कियाएँ उसी भावसे करनी चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके 'वे भी सम्पूर्ण

कर्मोंसे छूट जाते हैं' इस कथनका क्या भाव है द

उत्तर-इससे भगवान्ने अर्जुनको यह भाव दिखलाया है कि जब इस साधनके द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मरणरूप कर्मबन्धनसे सदाके लिये मुक्त होकर परम कल्याणस्वरूप मुझ परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् अपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेका फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलनेमें हानि बतलाते हैं—

## ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतमः॥३२॥

परन्तु जो मनुष्य मुझर्रे दोषारोषण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते हैं, उन मुर्खीको तू सम्पूर्ण क्षानामें मोहित और नए हुए ही समझ ॥ ३२ ॥

प्रश्न-'तु' पदका क्या भाव है १

उत्तर—पूर्वश्लोकमें वर्णित सायकोंसे अत्यन्त विपरीत चलनेवाले मनुष्योकी गति इस श्लोकमें बतलायी जाती है, इसी भावका द्योतक यहाँ 'तु' पद हैं।

प्रश्न—भगवान्में दोषारोपण करते हुए भगवान्के मतके अनुसार न वरतना क्या है !

उत्तर—भगत्रान्को साधारण मनुष्य समझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरोंसे ऐसा कहना कि 'ये अपनी पूजा करानेके लिये इस प्रकारका उपवेश देते हैं; समस्त कर्म इनके अर्पण कर देनेसे ही मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता' आदि-आदि—यह भगत्रान्में दोषारोपण करना है। और ऐसा समझकर भगत्रान्-के कथनानुसार ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग न करना, कर्मोंको परमेश्वरके अर्पण न करके अपनी इच्छाके अनुसार कर्मोंमें वरतना और शास्त्रविहित कर्तन्यकर्मोंका त्याग कर देना—यही भगत्रान्में दोषारोपण करते हुए टनके मतके अनुसार न चलना है।

प्रश्न—'अचेतम' पद किम श्रेणीके मनुप्योंका वाचक है और उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित तथा नष्ट इ.ए. समझनेके लिये कहनेका क्या भाव है है

उत्तर—जिनके मन दोषोंसे भरे हैं, जिनमें विवेकका अभाव है और जिनका चित्त वशमें नहीं है, ऐसे मूर्ख, तामस मनुष्योंका वाचक 'अचेतसः'पद है। उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए समझनेके लिये कहनेका यह भाव है कि ऐसे मनुष्योंकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकारके सुख-साधनोंको विपरीत ही समझने लगते हैं, इसी कारण वे विपरीत आचरणोंमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलखरूप उनका इस लोक और परलोकमें पतन हो जाता है, वे अपनी वर्तमान स्थितिसे भी श्रष्ट हो जाते हैं और मरनेके बाद उनको अपने कमोंका फल भोगनेके लिये सूकर-कूकरादि नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है या घोर नरकोमें पडकर भयानक यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि भगवान्के मतके अनुसार न चलनेवाला नप्ट हो जाता है, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान्के मतके अनुसार कर्म न करके हटपूर्वक कर्मीका सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है <sup>2</sup> इसपर कहते है—

> सद्दशं चेप्टते ख्रयाः प्रकृते ज्ञीनवानि । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् अपने स्वभावके परवश्च हुए कर्म करते हैं। झानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ? ॥ ३३॥

प्रश्न-सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त निदयोंका जल जो खाभाविक ही समुद्रकी ओर बहता है, उसके प्रवाहको हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता; उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन होकर प्रकृतिके प्रवाहमें पडे हुए प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं, इसलिये कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मोका त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नटीके प्रवाहको एक ओरसे दूसरी ओर धुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्यका परिवर्तन करके उस प्रवाहकी चालको बदल सकता है यानी रागद्देपका त्याग करके उन कर्मोंको परमात्माकी प्राप्तिमे सहायक बना सकता है।

प्रश्न-'प्रकृति' शब्दका यहाँ क्या अर्थ है र

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कर्मीके सस्कार जो खभावके रूपमें प्रकट होते हैं, उस खभावका नाम 'प्रकृति' है ।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानवान्' शब्द किसका वाचक है ! उत्तर-परमात्माके यथार्थ तत्त्वको जाननेवाले भगवत्-प्राप्त महापुरुपका वाचक यहाँ 'ज्ञानवान्' पद है ।

प्रश्न-'अपि' पटके प्रयोगका क्या भाव है 🕫

उत्तर—'अपि' पढके प्रयोगसे यह मान दिखलाया है कि जन समस्त गुणोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है,तन जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके अधीन हो रहे हैं, ने प्रकृतिके प्रवाहको हठपूर्वक कैसे रोक सकते हैं ?

प्रश्न-क्या परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोके स्वभाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं 2

उत्तर—अवश्य ही सवके खभाव भिन्न-भिन्न होते हैं, पूर्व साधन और प्रारब्धके भेदसे खभावमें भेद होना अनिवार्य है।

प्रश्न-क्या ज्ञानीका भी पूर्वार्जित कर्मोके सस्काररूप स्वभावसे कोई सम्बन्ध रहता है ! यदि नहीं रहता तो इस कथनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है ?

उत्तर—ज्ञानीका वस्तुतः न तो कर्म-संस्कारोसे किसी प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता है और न वह किसी प्रकारकी कोई क्रिया ही करता है। किन्तु उसके अन्तः करणमें पूर्वार्जित प्रारम्धके संस्कार रहते है और उसीके अनुसार उसके बुद्धि, मन और इन्द्रियोद्धारा प्रारम्ध-मोग और लोक-संग्रहके लिये विना ही कर्ताके कियाएँ हुआ करती हैं; उन्हीं क्रियाओंका लोकहाष्टिसे ज्ञानीमें अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानीकी क्रियाएँ विना कर्तापनके होनेसे राग-द्रेप और अहंता-ममतासे सर्वथा रा-य होती है; अतएव वे चेष्टामात्र हैं, उनकी सज्ञा 'कर्म' नहीं है—यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'चेष्टते' क्रियाका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—ज्ञानीके अन्तः करणमें राग-द्वेप और हर्ष-शोकादि विकार होते ही नहीं या उनसे उसका सम्बन्ध नहीं रहता। यदि उसका अन्तः करणके साथ सम्बन्ध न रहनेके कारण उस अन्तः करणमें विकार नहीं होते तो शम, दम, तितिक्षा, दया, सन्तोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिये!

उत्तर—ज्ञानीका जब अन्त करणसे ही सम्बन्ध नहीं रहता तब उसमें होनेवाले विकारों से या सद्गुणोसे सम्बन्ध कैसे रह सकता है ? किन्तु उसका अन्त करण भी अत्यन्त पित्र हो जाता है; निरन्तर परमात्माके खरूपका चिन्तन करते-करते जब अन्त करणमें मल, विक्षेप और आवरण—इन तीनो दोपोका सर्वधा अभाव हो जाता है, तभी साधकको परमात्माकी प्राप्ति होती है । इस कारण उस अन्त करणमें अविद्यामूल अहंता, ममता, राग-द्वेष, हर्प-शोक, दम्म-कपट, काम-कोष, लोभ-मोह आदि विकार नहीं रह सकते, इनका उसमें सर्वधा अभाव हो जाता है।अतएव ज्ञानी महात्मा-पुरुषके उस अत्यन्त निर्मल और परम पित्र अन्त करणमें केवल समता, सन्तोष, दया,क्षमा, नि:स्पृहता,शान्ति आदि सद्गुणोंकी खाभाविक स्फुरणा होती है और उन्हींके

अनुसार लोकसंप्रहके लिये उसके मन, इन्द्रिय और शरीर-द्वारा शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों-का उसमें अत्यन्त अभाव हो जाता है।

प्रश्न—इतिहास और पुराणोंकी कथाओं में ऐसे बहुत-से प्रसङ्ग आते हैं, जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषोंके अन्तः-करणमें भीकाम-कोधादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव और इन्द्रियों-द्वारा उनके अनुसार कियाओंका होना सिद्ध होता है; उस विषयमें क्या समझना चाहिये ?

उत्तर-उदाहरणकी अपेक्षा विधि-वाक्य बलवान् है और विधिवाक्यसे भी निषेधपरक वाक्य अधिक बलवान् है, इसके सिवा इतिहास-पुराणोंकी कथाओंमें जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक-ठीक समझमें आना कठिन भी है। इसलिये यही मानना उचित है कि यदि किसीके अन्तः-करणमें सचमुच काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार किया हुई हो तब तो वह भगवत्प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रोंमें कहीं भी ऐसे विधिवाक्य नहीं मिलते जिनके बलपर ज्ञानी महात्मामें काम-क्रोधादि अवगुणोंका होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेधकी बात जगह-जगह आयी है। गीतामें भी जहाँ-जहाँ महापुरुषोंके लक्षण बतलाये गये हैं, उनमें राग-द्रेष और काम-क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारोंका सर्वथा अभाव दिखलाया गया है (५।२६,२८,१२।१७)। हाँ, यदि लोक-सप्रहके लिये आवश्यक होनेपर उन्होंने खाँगकी माँति ऐसी चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोषोंमें नहीं है।

प्रश्न-फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा <sup>१</sup> इस कथनका क्या भाव है <sup>१</sup>

उत्तर—इससे यही भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य इट्यूर्वक क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (३।५), प्रकृति उससे जबरन् कर्म करा लेगी (१८। ५९,

सम्बन्ध—इस प्रकार सवको प्रकृतिके अनुसार मनुष्यको क्या करना चाहिये १ इस निज्ञासापर कहते हैं-

> इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे तयोर्ने वशमागच्छेत्तौ

६०), अतः मनुष्यको विहित कर्मका त्याग करके कर्म-वन्धनसे छूटनेका आग्रह न रखकर खभावनियत कर्म करते हुए ही कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय करना चाहिये। उसीमें मनुष्य सफल हो सकता है, विहित कर्मों के त्यागसे तो वह स्वेच्छाचारी होकर उलटा पहलेसे भी अधिक कर्मबन्धनमें जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है।

प्रश्न-यदि सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं, मनुष्यकी कुछ भी खतन्त्रता नहीं है तो फिर विधिनिषेवात्मक शाखका क्या उपयोग है श खमावके अनुसार मनुष्यको शुमाशुम कर्म करने ही पड़ेंगे और उन्हींके अनुसार उसकी प्रकृति बनती जायगी, ऐसी अवस्थामें मनुष्यका उत्थान कैसे हो सकता है !

उत्तर-शास्त्रविरुद्ध असत् कर्म होते हैं राग-द्रेषादिके कारण और शास्त्रविहित सत्कर्मोंके आचरणमें श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण हैं । राग-द्वेष, काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका त्याग करनेमें और श्रद्धा, मक्ति आदि सद्गुणोंको जाप्रत करके उन्हें बढ़ानेमें मनुष्य खतन्त्र है। अतएव दुर्गुर्णोका त्याग करके भगवान्में और शास्त्रोंमें श्रद्धा-भक्ति रखते हुए भगवानुकी प्रसन्नताके लिये कर्गोंका आचरण करना चाहिये। इस आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्य-के द्वारा निपद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बन्धनकारक नहीं। अभिप्राय यह है कि कर्गोंको रोकनेमें मनुष्य खतन्त्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पर्डेगे;परन्तु सहुणोंका आश्रय लेकर अपनी प्रकृति-का सुवार करनेमें सभी खतन्त्र हैं। ज्यों-ज्यों प्रकृतिमें सुधार होगा त्यों-ही त्यों क्रियाएँ अपने-आप ही विशुद्ध होती चली जायँगी । अतएव भगवान्की शरण होकर अपने खमावका सुधार करना चाहिये । इसीसे उत्थान हो सकता है । कर्म वरने पड़ते हैं, तो फिर कर्मबन्धनसे इंटनेके लिये

रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेप छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वश्में नहीं होना चाहिये। क्योकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विद्युक्त करने वाले महान् शत्रु हैं॥३४॥

प्रश्न-यहाँ 'अर्थे' पदसे सम्बन्ध रखनेवाले 'इन्द्रियस्य' पदको दो वार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर—श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और अन्तःकरण—इन सबका श्रहण करनेके लिये एवं उनमेंसे प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें अन्नग-अलग राग-द्वेपकी स्थिति दिखलानेके लिये यहाँ 'अर्थे' पदसे सम्बन्ध रखनेवाले 'इन्द्रियस्य' पदका दो बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अन्तः करणके सहित समस्त इन्द्रियोंके जितने भी भिन्न-भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इन्द्रियोक्ता संयोग-वियोग होता रहना है, उन सभी वित्रयोंमें राग और द्वेष दोनों ही अलग-अलग छिपे रहते हैं।

प्रश्न-यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'इन्द्रियके अर्थमें इन्द्रियके राग-द्रेष छिपे रहते हैं', तो क्या हानि है ²

उत्तर-ऐसी क्रिष्ट करना कर लेनेपर भी इस अर्थसे भाव ठीक नहीं निकळता। क्यों कि इन्द्रियों भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं; फिर एक ही इन्द्रियके विषयमें एक ही इन्द्रियके राग-द्रेप स्थित हैं, यह कहना कैसे सार्थक हो सकता है ! इसलिये 'इन्द्रियस्य-इन्द्रियस्य' अर्थात् 'सर्वे-निद्रियाणाम'—इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया द्रुआ अर्थ मानना ही ठीक मालूम होता है।

प्रश्न-प्रत्येक इन्द्रियके त्रित्रयमें राग और द्वेच दोनों कैसे छिपे हुए हैं और उनके वशमें न होना क्या है र

उत्तर-जिस वस्तु, प्राणी या घटनामें मनुप्यको सुखकी प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है—इसीको 'राग'कहते हैं और जिसमें उसे दुः खकी प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका देण हो जाता है। वास्तवमें किसी भी वस्तुमें सुख और दुः ख नहीं है, मनुष्यकी भावनाके अनुसार एक ही वस्तु किसीको सुखप्रद प्रतीत होती है और किसीको दुः खप्रद। तथा एक ही मनुष्यको जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुः खप्रद प्रतीत होने लग जाती है। अतएव प्रत्येक इन्हियके विषयमें राग-देण छिपे हुए हैं यानी

क कल्याणमागमावश्न करनवाल महान् राष्ट्रहा ३४॥ सभी वस्तुओं में राग और द्वेप दोनों ही रहा करते हैं; क्योंकि जब-जब मनुष्यका उनके साथ संयोग-वियोग होता है, तब-तब राग-द्वेपका प्रादुर्माव होता देखा जाता है।

अतएव शास्त्रविहित कर्तव्यक्तमोंका आचरण करते हुए मन और इन्द्रियोंके साथ विपयोंका सयोग-वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, किया या घटनामें प्रियऔर अप्रियकी भावना न करके, सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय और लाभ-हानि आदिमें समभावसे युक्त रहना, तिनक भी हर्ष-शोक न करना—यही राग-द्रेपके वशमें न होना है। क्योंकि राग-द्रेपके वशमें होनेसे ही मनुष्यकी सवमें विषम बुद्धि होकर अन्तः करणमें हुर्प-शोकादि विकार हुआ करते हैं। अतः मनुष्यको परमेश्वरकी शरण प्रहण करके इन राग-द्रेषोंसे सर्वथा अतीत हो जाना चाहिये।

प्रश्न—राग और द्वेष—ये दोनों मनुष्यके कल्याणमार्गमें विष्न करनेवाले महान् शत्रु कैसे हैं!

उत्तर-मनुष्य अज्ञाननश राग-द्वेष—इन दोनोके वश होकर त्रिनाशशील भोगोंको सुखके हेतु समझकर कल्याण मार्गसे श्रष्ट हो जाता है। राग-द्वेष साधकको धोखा देकर विषयोंमे फँसा लेते हैं और उसके कल्याणमार्गमें विष्न उपस्थित करके मनुष्य जीवनरूप अमूल्य धनको छूट लेते हैं। इस कारण वह मनुष्य-जन्मके परम फलसे विश्वत रह जाता है और राग-द्वेषके वश होकर विषयभोगोंके लिये खधर्मका त्याग, परधर्मका ग्रहण या नाना प्रकारके निषिद्ध कर्मोंका आचरण करता है; इसके फलखरूप मरनेके बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसीलिये इनको परिपन्थी यानी सत् मार्गमें विष्न करनेत्राले शत्रु बतलाया गया है।

प्रश्न—ये राग-द्वेष साधकके कल्याणमार्गमें किस प्रकार वाधा डाळते हैं !

उत्तर—जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके लिये राह चळनेवाले किसी मुसाफिरको मार्गमें विन्न करनेवाले छुटेरोंसे भेंट हो जायऔर वे मित्रताका-सा भाव दिखलाकर और उसके साथी गाडीवान आदिसे मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेकशक्तिमें भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखोक्ता प्रलोमन देकर अपनी बातोमें फँसा लें और उसे अपने गन्तव्य स्थानकी ओर न जाने देकर उसके विपरीत जगलमें ले जायें और उसका सर्वस्व स्टूटकर उसे गहरे गड्हे-में गिरा दें, उसी प्रकार ये राग-द्वेष कल्याणमार्गमें चलनेवाले

साधकसे भेंट करके मित्रताका भाव दिखलाकर उसके मन और इन्द्रियोंमें प्रविष्ठ हो जाते हैं और उसकी विवेकशक्ति-को नष्ट करके तथा उसे सासारिक विषयभोगोंके सुखका प्रलोभन देकर पापाचारमें प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधनकम नष्ट हो जाता है और पापोंके फलखरूप उसे घोर नरकों में पड़कर भयानक दु: खोका उपभोग करना होता है। सकती है कि मैं यह युद्धरूप घोर कमें न करके यदि मैं लगा रहूं तो सहज ही राग-द्रेषसे छूट सकता हूँ।

सम्बन्ध-यहाँ अर्जुनके मनमें यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्धरूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्तिसे अपना निर्वाह करता हुआ शान्तिमय कर्मोंमें लगा रहूँ तो सहज ही राग-द्वेषसे छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज्ञा क्यों दे रहे हैं ? इसपर भगवान् कहते हैं —

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मीत्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो सयात्रहः॥३५॥

अच्छी प्रकार बाचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरिहत भी बपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें नो मरना भी कल्पाणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है॥ ३५॥

प्रश्न—'सु-अनुष्ठितात्' विशेषणके सिहत 'परधर्मात्' पद किस धर्मका वाचक है और उसकी अपेक्षा गुण-रहित खधर्मको अति उत्तम बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमें परधर्म और खधर्मकी तुलना करते समय परधर्मके साथ तो 'सु-अनुष्ठित' विशेषण दिया गया है और खधर्मके साथ 'विगुण' विशेषण दिया गया है । अत प्रत्येक विशेषणका विरोधीभाव उनके साथ अधिक समझ लेना चाहिये अर्थात् प्रधर्मको तो सहूण-सम्यन्न और 'सु-अनुष्ठित' समझना चाहिये तथा खधर्मको त्रिगुण और अनुष्ठानकी कमीरूप दोपयुक्त समझ लेना चाहिये। साथमें यह बात भी प्यानमें रखनी चाहिये कि वैश्य और क्षत्रिय आदि-की अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मोंमें अहिंसादि सद्गुणोंकी बहुलता है, गृहस्थकी अपेक्षा सन्यास-आश्रमके धर्मोंमें सदुणोंकी बहुलता है, इसी प्रकार शूदकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियकेकर्म अधिक गुणयुक्त हैं। अतः ऐसा समझनेसे यहाँ यह माव निकलता है कि जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करने-वालेके लिये विहित न हों, दूसरोंके लिये ही विहित हों वैसे कर्मोका वाचक यहाँ 'खनुष्ठितात्' विशेषणके सहित 'पर-धर्मात् पद है। उस परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित स्वधर्मको अति उत्तम बतलाकार यह माव दिखलाया गया है कि जैसे

देखनेमें कुरूप और गुणहीन होनेपर भी स्त्रीके लिये अपनेपितका सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखनेमें सद्गुणोंसे हीन होनेपर तथा अनुष्ठानमें अङ्गविगुण्य हो जानेपर भी जिसके लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है, फिर जो स्त्रधर्म सर्वगुणसम्पन्न है और जिसका साङ्गोपाङ्ग पालन किया जाता है, उसके विपयमें तो कहना ही क्या है

प्रश्न-'स्वधर्म ' पद किस धर्मका वाचक है ।

उत्तर—वर्ण, आश्रम,स्वभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा-से जिस मनुष्यके लिये जो कर्म शास्त्रमें नियत कर दिये हैं उसके लिये वही खध्में है। अभिप्राय यह है कि झुठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, न्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसीके भी खर्म नहीं हैं, और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्य कर्तन्य नहीं है। इस कारण उनकी गणना भी यहाँ किसीके खध्मोंमें नहीं है, इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रमके जो विशेष धर्म बतलाये गये हैं, जिनमें एकके सिवा दूसरे वर्ण-आश्रमवालोंका अधिकार नहीं है, वे उन-उन वर्ण-आश्रमवालोंके पृथक-पृथक् खध्में हैं, जिन कर्मोंमें द्विजमात्रका अधिकार बतलाया गया है, वेटाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोंके लिये खध्में हैं और जिनमें सभी वर्ण-आश्रमोंके छी-पुरुषोंका अधिकार है, वे ईश्वरकी भक्ति, सत्य-भाषण, माता-पिताकी सेवा, मन-इन्द्रियोंका संयम, ब्रह्मचर्यपालन, अहिंसा, अस्तेय, सन्तोप, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबके खधर्म हैं।

प्रश्न-जिस मनुष्यसमुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है और जो वैदिक सनातनधर्मको नहीं मानते, उसके लिये खध्म और परधर्मकी व्यवस्था कैसे हो सकती है!

उत्तर-- त्रास्तवमें तो वर्णाश्रमकी व्यवस्था समस्त मनुष्य-समुदायमें होनी चाहिये और वैदिक सनातनधर्म भी सभी मनुष्योंके लिये मान्य होना चाहिये। अतः जिस मनुष्य-समुदायमें वर्ण-आश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उनके लिये खधर्म और परधर्मका निर्णय करना कठिन है; तथापि इस समय धर्मसङ्कट उपस्थित हो रहा है और गीतामें मनुष्यमात्रके लिये उद्धारका मार्ग बतलाया गया है, इस आशयसे ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्यका जिस जाति या समुदायमें जन्म होता है, जिन माता-पिताके रज-वीर्यसे उसका शरीर बनता है, जन्मसे लेकर कर्तभ्य समझनेकी योग्यता आनेतक जैसे संस्कारोंमें उसका पालन-पोषण होता है तथा पूर्वजन्मके जैसे कर्म-संस्कार होते हैं, उसीके अनुकूल उसका खमाव बनता है और उस खभावके अनुसार ही जीविकाके कर्मोंमें उसकी स्वामाविक प्रवृत्ति हुआ करती है।अत: जिस मनुष्य-समुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उसमें उनके स्वभाव और परिस्थितिकी अपेश्वासे जिसके लिये जो विहित कर्म है अर्थात् उनकी इस लोक और परलोककी उन्नतिके लिये किसी महापुरुषके द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गये हैं, अच्छी नीयतसे कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरेके धर्म और हितमें वाधक नहीं हैं तथा मनुष्यमात्रके लिये जो सामान्यधर्म माने गये हैं, वही उसका स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरोंके लिये विहित है और उसके लिये विहित नहीं है, वह परधर्म है ।

प्रश्न—'स्वधर्मः' पदके साथ 'विगुणः' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'विगुणः' पद गुणोंकी कामीका घोतक है। क्षत्रियका स्वधर्म युद्ध करना, दुष्टोंको दण्ड देना आदि है, उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी माछम होती है। इसी तरह वैश्यके 'कृषि' आदि कर्मोंमें भी हिंसा आदि दोषोंकी बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय कर्मोंकी अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन हैं एवं श्रूढ़के कर्म वैश्यों और क्षत्रियोकी अपेक्षा भी निम्नश्रेणीके हैं। इसके सिवा उन कर्मोंके पालनमें किसी अङ्गका छूट जाना अनुष्ठानकी कमी है। उपर्युक्त प्रकारसे स्वधर्ममें गुणोंकी और अनुष्ठानकी कमी रहनेपर भी वह परधर्मकी अपेक्षा कल्याण-प्रद है, यही भाव दिखलानेके लिये 'स्वधर्म.' के साथ 'विगुण!' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न—अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म-पालनमें किसी तरहकी आपत्ति न आवे और जीवनमर मनुप्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने मावानुसार स्वर्गकी या मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है; किसी प्रकारकी आपत्ति आनेपर वह अपने धर्मसे न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण भी उसके लिये कल्याण करनेवाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणोंमें ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं, जिनमें स्वधर्म-पालनके लिये मरनेवालोंका एवं मरणपर्यन्त कष्ट स्वीकार करनेवालोंका कल्याण हो नेकी बात कही गयी है।

राजा दिलीपने क्षात्रधर्मका पालन करते हुए एक गौके वदले अपना शरीर सिंहको समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया; राजा शिविने शरणागतरक्षारूप स्वधर्मका पालन करनेके लिये एक कवृतरके बदलेमें अपने शरीरका मास बाजको देकर मरना स्त्रीकार किया और उससे उनके अभीष्टकी सिद्धि हुई, प्रह्लादने भगवद्गक्तिरूप स्वधर्मका पालन करनेके लिये अनेकों प्रकारके मृत्युके साधनोंको सहर्प स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकारके और भी बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। महाभारतमें कहा गया है—

न जातु कामान भयान लोभाद् धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः। नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ (स्वर्गारोहण० ५। ६३)

अर्थात 'मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, लोभ-से या जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दु:ख अनित्य हैं, तथा जीव नित्य है और जीवनका हेत्र अनित्य है।

इसलिये मरण-सङ्कट उपस्थित होनेपर भी मनुष्यको चाहिये कि वह हँ सते-हँ सते मृत्यको वरण कर लेपर खधर्म-का त्याग किसी भी हालतमें न करे । इसीमें उसका सब प्रकारसे कल्याण है ।

प्रश्न-दूसरेका धर्म भय देनेवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे यह दिखलाया है कि दूसरेके धर्मका पालन नहीं है। दूसरेका धर्म देखनेमें चाहे कितना ही गुणसम्पन यदि सुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देनेवाला है। उदाहरणार्थ--- शृद्ध और वैश्य यदि अपनेसे उच्च वर्णवालोंके लिये तो वह भय देनेवाला ही है, कल्याणकारक नहीं।\*

सम्बन्ध—मनुष्यका स्वधर्म पालन करनेमें ही कल्याण है, परधर्मका सेवन और निषिद्ध कर्मीका आचरण करनेमें सव प्रकारसे हानि है। इस वातको भलीभॉति समझ लेनेके वाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्मके विरुद्ध पापाचारमें किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं—इस वातके जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं—

अर्जुन उवाच

#### प्रयुक्तोऽयं पापं चरति वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि नियोजितः ॥ ३६ ॥ बलादिव

वर्जुन वोले—हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी वलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ?॥ ३६ ॥

प्रश्न-इस स्रोकर्मे अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भगवान्ने पहले यह बात कही थी कि यत्न करनेवाले बुद्धिमान् मनुष्यके मनको भी इन्द्रियाँ बलात्कारसे विचलित कर देती हैं (२।६०)। व्यवहारमें भी देखा जाता है कि बुद्धिमान्,विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्षमें और अनुमानसे पापोंका बुरा परिणाम देखकर विचारद्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं समझता, अत वह इच्छापूर्वक पाप-कर्म नहीं

करता; तथापि बलात्कारसे उसके द्वारा रोगीसे कुपथ्य-सेवन-की भौति पाप-कर्म बन जाते हैं । इसलिये उपर्युक्त प्रश्नके द्वारा अर्जुन भगवान्से इस बातका निर्णय करना चाहते हैं कि इस मनुष्यको बलात्कारसे पापेंमें लगानेवाला कौन है : क्या खयं परमेश्वर ही लोगोंको पापोंमें नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्धके कारण बाष्य होकर उन्हें पाप करने पडते हैं, अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण है ?

धर्मका पालन करने लगें तो उच्चवर्णीसे अपनी पूजा करानेके

कारण और उनकी वृत्तिच्छेद करनेके दोषके कारण वे पापके

भागी बन जाते हैं और फलत .उनको नरक भोगना पड़ता है,

इसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय यदि अपनेसे हीन वर्णवालेंके

धर्मका अवलम्बन कर छेंतो उनका उस वर्णसे पतन हो

जाता है एव बिना आपत्तिकालके दूसरोंकी वृत्तिसे निर्वाह

करनेपर परवृत्तिच्छेदके पापका भी फल उन्हें भोगना

पडता है। इसी तरह आश्रम-धर्म तथा अन्य सब धर्मोंके

विषयमें समझ लेना चाहिये । अतएव किसी भी मनुष्यको

अपने कल्याणके लियेपरधर्मके प्रहण करनेकी आवश्यकता

क्यों न हो, वह जिसका धर्म है उसीके लिये है, दूसरेके

क मनुस्मृतिमें भी यही वात कही है-

वर खधर्मो विगुणो न पारक्यः म्वनुष्ठितः । परधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥ (१० । ९७ ) भ्गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, परन्तु भलीमाँति पालन किया हुआ पर-धर्म श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि दूसरेके धर्मसे जीवन धारण करनेवाला मनुष्य जातिसे तुरत ही पतित हो जाता है।'

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् श्रीकृष्ण कहने लगे— श्रीभगवानुवा<del>च</del>

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।

महारानो महापाप्सा विद्यचेनिमह वैरिणम् ॥ ३७॥

श्रीभगवान वोले—रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात् भो गोंसे कमी न अधानेवाला और वड़ा पापी है, इसको ही इस विषयमें वैरा जान ॥ ३७॥

प्रश्न-'कामः' और 'कोधः'-इत दोनों पदोके साथ-साथ दो बार 'एषः' पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'रजो-गुणसमुद्भवः' विशेषणका सम्बन्ध किस पदके साथ है !

उत्तर—चौंनीसर्वे स्होकमें यह बात कही गयी थी कि प्रत्येक इन्द्रियोक विषयों में रहनेवाले राग और द्वेप ही इस मनुष्यको छुटनेवाले डाकू हैं, उन्हीं ढोनोके स्थूलरूप काम-कोध हैं—यह भाव दिखलानेके लिये तथा इन दोनों में भी 'काम' प्रधान है, क्योंकि यह रागका स्थूलरूप है और इसीसे 'कोध' की उत्पत्ति होती है (२।६२)—यह दिखलाने-के लिये 'काम ' और 'कोध.' इन दोनों पदोंके साथ 'एप:' पदका प्रयोग किया गया है। कामकी उत्पत्ति रागसे होती है, इस कार ग 'रजोगुणसमुद्धव:' विशेषण 'काम.' पदसे ही सम्बन्ध रखता है।

प्रश्न-यदि 'काम' और 'क्रोध'दोनो ही मनुष्यके रात्रु हैं तो फिर भगत्रान्ने पहले दोनोंके नाम लेकर फिर अकेले कामको ही रात्रु समझनेके लिये कैसे कहा ?

उत्तर-पहले बतलाया जानुका है कि कामसे ही कोध-की उत्पत्ति होती है। बत: कामके नाशके साथ ही उसका नाश अपने-आप ही हो जाता है। इसलिये भगवान्ने इस प्रकरणमें इसके बाद ने बल 'काम' का ही नाम लिया है। परन्तु कोई यह न समझ ले कि पापोका हेतु के बल काम ही है, कोधका उनसे कुल भी सम्बन्य नहीं है; इसलिये प्रकरण-के आरम्भमें कामके साथ कोधको भी गिना दिया है।

प्रश्न-कामकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है या रागसे ? उत्तर-रजोगुणसे रागकी वृद्धि होती है और रागसे रजोगुणकी। अतः इन दोनोका एक ही खरूप माना गया है (१९।७)। इसलिये कामकी उत्पत्तिके दोनों ही कारण है। प्रश्न—कामको 'महाशनः' यानी बहुत खानेवाला कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-इससे यह दिखलाया है कि यह काम भोगोंको भोगते-भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधनसे अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी भोग-तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिये मनुष्यको यह कभी न समझना चाहिये कि भोगोका प्रलोभन देकर मैं साम और दाननीतिसे कामरूप वैरीपर विजय प्राप्त कर खूँगा, इसके लिये तो दण्डनीतिका ही प्रयोग करना चाहिये।

प्रश्न—कामको 'महापाप्मा' यानी वडा पापी कहनेका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि सारे अनर्थोंका कारण यह काम ही है। मनुष्यको बिना इच्छा पापोमें नियुक्त करनेवाला न तो प्रारव्ध है और न ईश्वर ही है, यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके भोगोंमें आसक्त करके उसे वलात्कारसे पापोंमें प्रचृत्त कराता है; इसल्यिये यह महान् पापी है।

प्रश्न—इसीको त् इस विषयमें वैरी जान, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो हमें जवरदस्ती ऐसी स्थितिमें ले जाय कि जिसका परिणाम महान् दु:ख या मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु समझना चाहिये और यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र उसका नाश कर डालना चाहिये। यह 'काम' मनुष्यको उसकी इच्छाके विना ही जबरदस्ती पापोंमें लगाकर उसे जन्म-मरणक्त्य और नरक-भोगरूप महान्

दुःखोंका भागी बनाता है । अतः कल्याण-मार्गमें इसीको सकते हैं और प्रारब्ध पूर्वकृत कमेंकि भोगका नाम है, उसमे अपना महान् रात्रु समझना चाहिये। ईश्वर तो परम दयाछ किसीको पापोंमें प्रवृत्त करनेकी राक्ति नहीं है। अत पापोंमें

और प्राणियोंके सुहृद् हैं, वे किसीको पापोंमें कैसे नियुक्त कर प्रवृत्त करनेवाला वैरी दूसरा कोई नहीं है, यह 'काम' ही है।

सम्बन्ध---पूर्व श्लोकमे समस्त अनथोंका मूल और इस मनुष्यको विना इच्छाके पापोंमें लगानेवाला वैरी कामको वतलाया । इसपर जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्यको किस प्रकार पापोंमें प्रवृत्त करता है । अतः अव तीन श्लोकों-द्वारा यह समझाते है कि यह मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करके उसे अधा वनाकर पापोंके गड्ढेमें ढकेल देता है—

धूमेनावियते वह्मियथाद्शों मलेन यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

जिस प्रकार धूपेंसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है ॥ ३८॥

कामके द्वारा ज्ञानको आवृत बतलाकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है 2

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मळ, विक्षेप और आवरण—इन तीनों दोबोंके रूपमें परिणत होकर मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित किये रहता है। यहाँ धूएँके स्थानमें 'विक्षेप' को समझना चाहिये। जिस प्रकार धुऑ चञ्चल होते हुए भी अग्निको ढक लेता है, उसी प्रकार 'विक्षेप' चञ्चल होते हुए भी ज्ञानको दने रहता है, क्योंकि बिना एकाप्रताके अन्त .करणमें ज्ञानशक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दवी रहती है। मैलके स्थानमें 'मल' दोपको समझना चाहिये। जैसे दर्पणपर मैछ जम जानेसे उसमें प्रति-त्रिम्ब नहीं पडता, उसी प्रकार पापोंके द्वारा अन्त.करणके अत्यन्त मलिन हो जानेपर उसमें वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ खरूप प्रतिभासित नहीं होता । इसकारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता।एवं जेरके स्थानमें आक्रणः को समझना चाहिये। जैसे जेरसे गर्भ सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अश भी दिखलायी नहीं देता, वैसे ही

प्रथ—धुओं, मळ और जेर—इन तीनोंके द्रष्टान्तसे आवरणसे ज्ञान सर्वधा दका रहता है। जिसका अन्त करण अज्ञानसे मोहित रहता है वह मनुष्य निद्रा और आलस्यादिके मुखमें फॅसकर किसी प्रकारका विचार करनेमें प्रवृत्त ही नहीं होता।

> यह काम ही मनुष्यके अन्त करणमें नाना प्रकारके भोगोंकी तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षित बनाता है, यही मनुष्य-से नाना प्रकारके पाप करवाकर अन्त करणमें मळदोषकी वृद्धि करता है और यही उसकी निदा, आउस्य और अकर्मण्यनामें सुख-बुद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेकशून्य बना देता है। इसीलिये यहाँ इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका आच्छादन करनेवाला बतलाया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'तेन' पदका अर्थ काम और 'इदम्' पदका अर्थ ज्ञान किस आधारपर किया गया है ?

उत्तर—इसके पहले श्लोकर्मे कामको वैरी समझनेके लिये कहा है और लगले रूगेकमें भगवान्ने खय कामसे ज्ञानको आवृत बतलाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस रलोकमें 'तेन' सर्वनाम 'काम'का और 'इदम्' सर्वनाम 'ज्ञान' का वाचक है । इसी आधारपर दोनों पदोंका उपर्युक्त अर्थ किया गया है। सम्बन्ध--पूर्व श्लोकमें 'तेन' पद 'काम' का और 'इदम्' पद 'ज्ञान'का वाचक है-इस वातको स्पष्ट

करते हुए उस कामको अग्निकी भॉति कभी पूर्ण न होनेवाला वतलाते है----

आवृतं ज्ञानमेतेन कामरूपेण

ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। दुष्पूरेणानलेन च॥३९॥ और हे अर्जुन ! इस अग्निके समान कभी न पूर्ण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य वैरीके द्वारा मनुष्यका ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३९ ॥

प्रश्न—'अनलेन' और 'दुष्प्रेण' विशेषणका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'वस, और कुछ भी नहीं चाहिये' ऐसे तृप्तिके भावका वाचक 'अलम्' अन्यय है, इसका जिसमें अभाव हो उसे 'अनल' कहते हैं। अग्निमें चाहे जितना घृत और ईंधन क्यों न डाला जाय, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती; इसीलिये अग्निका नाम 'अनल' है। जो किसी प्रकार पूर्ण न हो, उसे 'दुप्पूर' कहते हैं। अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषणोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह 'काम' भी अग्निकी माँति 'अनल' और 'दुप्पूर' है। मनुष्य जैसे-जैसे विपयों-को मोगता है, वैसे-ही-वैसे अग्निकी माँति उसका 'काम' बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। राजा ययातिने बहुत-से मोगोंको भोगनेके बाद अन्तमें कहा था—
न जातु कामः कामानामुपमोगेन शास्यति।

न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । हिनिषा कृष्णवर्त्मेन भूय एनामिनर्धते ॥ (श्रीमङ्गा०९।१९।१४)

'विषयोंके उपभोगसे 'काम' कभी शान्त नहीं होता, विक्त घृतसे अग्निकी भाँति और अधिक ही वढता जाता है।'

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिन.' पद किन ज्ञानियोका वाचक है और कामको उनका नित्य वैरी बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ 'ज्ञानिनः' पद यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले विवेकशील साधकोंका वाचक है। यह कामक्रप शत्रु उन साधकोंके अन्तः करणमें विवेक, वैराग्य और निष्कामभावको स्थिर नहीं होने देता, उनके साधनमें वाधा उपस्थित करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों-का 'नित्य वैरी' वतलाया गया है। वास्तवमें तो यह काम सभी-को अधोगतिमें ले जानेवाला होनेके कारण सभीका वैरी है, परन्तु अविवेकी मनुष्य विश्वयोंको भोगते समय भोगोंमें सुख-बुद्धि होनेके कारण अमसे इसे मित्रके सहश समझते हैं और इसके तत्त्वको जाननेवाले विवेकियोंको यह प्रत्यक्ष ही हानि-कर दीखता है। इसीलिये इसको अविवेकियोंका नित्य वैरी न

वतलाकर ज्ञानियोका नित्य वैरी वतलाया गया है ।

प्रश्न-यहाँ 'कामरूपेण' पद किस कामका वाचक है ' उत्तर—जो काम दुर्गुणोंकी श्रेणीमें गिना जाता है,जिसका त्याग करनेके लिये गीतामें जगह-जगह कहा गया है (२। ७१, ६। २४), सोल्ह्वे अध्यायमें जिसको नरकका द्वार वतलाया गया है ( १६। २१), उस सासारिक विषय-भोर्गो-की कामनारूप कामका वाचक यहाँ कामरूपेण पद है। भगवान्से मिलनेकी, उनका भजन-ध्यान करनेकी अथवा साखिक कर्मोंके अनुष्ठान करनेकी जो शुभ इच्छा है, उसका नाम काम नहीं है, वह तो मनुप्यके कल्याणमें हेतु है और इस विषय-भोगोंकी कामनारूप कामका नाश करनेवाली है, वह साधककी रात्रु केंसे हो सकती है र इसलिये गीतामें 'काम' शब्दका अर्थ सासारिक इष्टानिष्ट भोगोंके संयोग-वियोगकी कामना या भोग्य-पदार्थ ही समझना चाहिये। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये कि चौंतीसर्वे श्लोकमें या अन्यत्र कहीं जो 'राग' या 'सङ्ग' शब्द आये हैं, वे भी भगवद्-विपयक अनुरागके वाचक नहीं हैं, कामोत्पादक भोगासिकके ही वाचक हैं।

प्रश्न-'ज्ञानम्'पद किस ज्ञानका वाचक है और इसको कामके द्वारा ढका हुआ वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>१</sup>

उत्तर—यहाँ 'ज्ञानम्' पद परमात्माके यथार्थ ज्ञानका वाचक है और उसको कामके द्वारा उका हुआ वतलाकर यह माव दिखलाया है कि जैसे जेरसे आवृत रहनेपर भी वालक उस जेरको चीरकर उसके बाहर निकलनेमें समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करनेवाले धूएँका नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस समय किसी सत महापुरुषके या शास्त्रोंके उपवेशसे पर-मात्माके तत्त्वका ज्ञान जाप्रत् हो जाता है, उस समय वह कामसे आवृत होनेपर भी कामका नाश करके खय प्रका-शित हो उठता है। अत: काम उसको आवृत करनेवाला होनेपर भीवस्तुत: उसकी अपेक्षा सर्वया वल्हीन ही है। सम्बन्ध—इस प्रकार कामके द्वारा ज्ञानको आवृत वतलाकर अव उसे मारनेका उपाय वतलानेके उद्देश्यसे उसके वासस्थान और उसके द्वारा जीवात्माके मोहित किये जानेका प्रकार वतलाते हैं—

> इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

इन्द्रियों, मन और बुद्धि—ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादितकरके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४०॥

प्रश्न—'इन्द्रिय, मन और बुद्धि—ये सब इस 'काम'के वासस्थान कहे जाते हैं' इस कयनका क्या भाव है ' उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इन्द्रिय मनुष्यके वशमें न रहनेके कारण उनपर यह 'काम' अपना अधिकार जमाये रखता है। अत. कल्याण चाहनेवाले

मनुष्यको अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियों से इस कामरूप वैरी-को शीघ ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिये, नहीं तो यह घरमें घुसे हुए शत्रुकी भाँति मनुष्यजीवनरूप अमूल्य घनको नष्ट कर देगा।

प्रश्न-यह 'काम' मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि काम' मनुष्यके मन, बुद्धि और इन्द्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक-शक्तिको नष्ट कर देना है ओर भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है जिससे मनुष्यका अध.पतन हो जाता है। इसलिये शीघ ही सचेत हो जाना चाहिये।

यह बात एक किल्पत दृष्टान्तके द्वारा समझायी जाती है— चेतनसिंह नामक एक राजा थे। उनके प्रधान मन्त्रीका नाम या ज्ञानसागर। प्रधान मन्त्रीके अधीनस्थ एक सहकारी मन्त्री था, उसका नाम था चञ्चलिंह। राजा अपने मन्त्री और सहकारी मन्त्रीसिंहत अपनी राजधानी मध्यपुरीमें रहते थे। राज्य दस जिलोंमें बँटा हुआ था और प्रत्येकजिलेमें एक जिला-धीश नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्म-प्रवण और सुशील थे। उनके राज्यमें सभी सुखी थे। राज्य दिनोंदिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्यमें जग-मोहन नामक एक ठगोंका सरदार आया। वह बड़ा ही कुचकी

और जालसाज था, अदर कपटरूप जहरसे भरा होनेपर भी उसकी बोळी बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता. उसी-को मोह लेता । वह आया एक न्यापारीके वेषमें और उसने जिळाधीशोंसे मिळकर उनसे राज्यभरमें अपना ब्यापार चळाते-की अनुमति मॉगी। जिलाधीशोंको काफी लालच दिया। वे छालचर्मे तो आ गये, परन्तु अपने अफसरोंकी अनुमति त्रिना कुछ कर नहीं सकते थे।जालसाज व्यापारी जगमोहन-की सलाहसे वे सब मिलकार उसे अपने अफसर सहकारी मन्त्री चञ्चलसिंहके पास ले गये, ठगन्यापारीने उसको खूब प्रलोभन दिया, फलत चञ्चलसिंह भी जगमोहनकी मीठी-मीठी बातों में फॅंस गया।चञ्चलसिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञानसागरके पास छे गया । ज्ञानसागर था तो बुद्धिमान्, परन्तु वह कुछ दुर्बंठ हृदयका था,ठीक मीमासा करके किसी निश्चयपर नहीं पहुँचता था। इसीसे वह अपने सहकारी चञ्चलसिंह और दसों जिलाधीशोंकी वार्तोमें आ जाया करता या। वे इससे अनुचित लाम भी उठाते थे। भाज चञ्चलसिंह और जिलाधीशोंकी बातोंपर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारीके जालमें फँस गया। उसने लाइसेंस देना खीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतनसिंहजीकी मज्री विनासारे राज्यके लिये लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग न्यापारीकी सला-हसे वह उसे रा जाके पास छे गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजाको बद्दे-बडे प्रलोभन दिये । राजा भी लोममें आ गये और उन्होंने जगमोहनको अन्ने राज्यमें सर्वत्र अवाव व्यापार चळाने और कोठियाँ खोळनेकी अनुमति देदी। जगमोहनने जिला-अफसरों तथा दोनों मन्त्रियोंको कुछ दे-लेकर सन्तुष्ट कर लिया और सारे राज्यमें अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैंड गया,तव तो वह विना बाधा प्रजाको छूटने लगा। जिलाधीशोंसहित दोनों मन्त्री लालचमें पड़े हुए

थेही, राजाको भी छटका हिस्सा देकर उसने अपने वशमें कर लिया। और छल-कौशल और मीठी-मीठी चिक्तनी-चुपडो वार्तोमें राजाको तथा विषयलोछप सब अफसरोंको कुमार्गगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्ज्यसनप्रिय बना दिया और चुपके-चुपके ते नीके साथ अपना बल बढ़ाकर, उसने सारे राज्यपर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजाका सर्वस्व लड़कर अन्तमें उन्हें पकडकर नजरकेड कर दिया।

यह दण्टान्त है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिये। राजा चेतनसिंह 'जीवात्मा' है, प्रधान मन्त्री ज्ञान-सागर 'बुद्धि' है, सहकारी मन्त्री चञ्चलसिंह 'मन' है, मध्यपुरी राजधानी 'हृदय' है। दसों जिलाधीश 'दस इन्द्रियॉ' हैं, दस जिले इन्द्रियोके 'दस स्थान' हैं, ठगोंका सरदार

सम्बन्ध—इस प्रकार कामरूप वैरीके अत्याचारका और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है. उन वासस्थानोंका परिचय कराकर, अब भगवान् उस कामरूप वैरोको मारनेकी युक्ति बनलाते हुए उसे मार डालनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते है—--

जगमोहन 'काम' है | विषय-मोगोंके सुखका प्रलोमन ही सबको छाछच देना है | विषय-मोगोंमें प्रसाकर जीवात्मा-को सच्चे सुखके मार्गसे भ्रष्ट कर देना ही उसे छटना है और उसके ज्ञानको आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना और मनुष्य नीवनके परम छाभसे विद्यत रहनेको वाध्य कर हाटना ही नजर-केट करना है ।

अभिप्राय यह है कि यह कल्याणिवरी व दुर्जय शत्रु काम इन्द्रिय, मन और बुद्धिको विषयमोगरूप मिथ्य-सुखका प्रकोमन देकर उन सवपर अपना अधिकार जमाकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा विषयसुखरूप छोभसे जीवात्मा-के ज्ञानको दककर उसे मोहमय ससाररूप कैट खानेमें डाछ देना है और परमात्माकी प्राप्तिरूप वास्तविक धनसे बिद्धित करके उसके अमृल्य मनु प्रजीवनका नाश कर डाछता है। और यह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है. उन

## तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानिवज्ञाननाञ्चनम् ॥ ४१ ॥

इसिळिये हे अर्जुन!त् पहले इन्द्रियोंको वशमें करके इस ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले महान् पापी कामको अवस्य ही वलपूर्वक मार डाल ॥ ४१ ॥

प्रश्न—'तस्मात्' और 'आदौ'—इन दोनों पदोंका प्रयोग करके इन्द्रियों को बशमें करने के लिये कहने का क्या भाव हैं! उत्तर—'तस्मात्यद हेतुवाचक है इसके सहित 'आदौ' पदका प्रयोग करके इन्द्रियों को यशमें करने के लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि 'काम'ही समस्त अनथों-का मूल है और यह पहले इन्द्रियों में प्रविष्ट होकर उनके हारा मन-बुद्धिको मोहित करके जीवारमाको मोहित करता है, इनके निवासस्थान मन, बुद्धि और इन्द्रियों हैं, इसलिये पहले इन्द्रियोपर अपना अधिकार करके इस कामरूपशत्रु-को अवश्य मार डालना चाहिये। इसके वासस्थानों को रोक लेनेसे ही इस कामरूप शत्रुको मारने में सुगमता होगी। अतएव पहले इन्द्रियों को और फिर मनको रोकना चाहिये। उत्तर-अभ्यास और वैराग्य-इन दो उपायोंसे इन्द्रियों वशमें हो सकती हैं—ये ही दो उपाय मनको वशमें करनेके लिये बतलाये गये हैं (६।३५)। विषय और इन्द्रियोंके सयोगसे होनेवालेराजस सुखको (१८।३८) तथा निद्रा-आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुखको (१८।३९) वास्तवमें क्षणिक, नाशवान् और दु:खरूप समझकर इस लोक और परलोकके समस्त मोगोंसे विरक्त रहना वैराग्य है। और परमारमाके नाम, रूप, गुण, चरित्र आदिके श्रवण, कीर्तन, मनन आदिमें और नि:स्वार्थमावसे लोकसेवाके कार्योंमें इन्द्रियोंको लगाना एव धारणशक्तिके द्वारा उनकी कियाओंको शासके अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिताका दोष पैदा न होने देनेकी चेष्टा करना अभ्यास है । दोनो ही उपायोंसे इन्द्रियोंको और मनको वशमें किया जा सकता है।

प्रश्न-ज्ञान और विज्ञान-इन दोनों शब्दोंका यहाँ क्या अर्थ है और कामको इनका नाश करनेवाला वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर--भगवान्के निर्गुण-निराकार तत्त्वके प्रभाव, माहात्म्य और रहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञान'तथा सगुण-निराकार और दिव्य साकार तत्त्वके ळीळा, रहस्य, गुण, महत्त्व और प्रभावसे युक्त यथार्थ ज्ञानको 'विज्ञान' कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञानकी यथार्थ प्राप्तिके ळिये इदयमें जो आकाङ्क्षा उत्पन्न होती है, उसको यह महान् काम रूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्तिके द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता है

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुको मारनेके लिये कहा गया। इसपर यह शङ्का होती है कि जब इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर कामका अधिकार है और उनके द्वारा कामने जीवात्माको मोहित कर रक्खा है तो ऐसी स्थितिमें वह इन्द्रियोंको वशमें करके कामको कैसे मार सकता है। इस शङ्काको दूर करनेके लिये भगवान् आत्माके यथार्थस्वरूपका लक्ष्य कराते हुए आत्मवलकी स्मृति कराते हैं---

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥

इन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अन्यन्त पर है वह आत्मा है ॥ ४२ ॥

प्रश्न-इन्द्रियोको स्थूल शरीरसे पर कहते हैं, यह बात किस आधारपर मानी जा सकती है र

उत्तर—कठोपनिषद्में शरीरको स्थ और इन्द्रियोंको घोड़े बतलाया है (१।३।३,४), स्थकी अपेक्षा घोडे श्रेष्ठ और चेतन हैं एव स्थको अपने इच्छानुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इन्द्रियाँ ही स्थूल देहको चाहे जहाँ ले जाती हैं, अत उससे बलवान् और चेतन हैं। स्थूल शरीर देखनेमें आता है, इन्द्रियाँ देखनेमें नहीं आतीं, इसिंग्ये वे इससे सुक्ष भो हैं।

इसके सिवा स्थूल शरीरकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी श्रेष्ठता, सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है। प्रश्न-कठोपनिषद् (१।३।१०-११) में कहा है साधनों में वाधा पहुँ चाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते, इसीलिये कामको उनका नाश करनेवाला बतलाया गया है। 'नाश' शब्दके दो अर्थ होते हैं—एकतो अप्रकट कर देना और दूसरा वस्तुका अभाव कर देना, यहाँ अप्रकट कर देने के अर्थ में ही 'नाश' शब्दका प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्वश्लोकों में भी ज्ञानको कामसे आवृत्त (टका हुआ) बतलाया गया है। ज्ञान और विज्ञानको समूल नष्ट करनेकी तो काममें शक्ति नहीं है, क्योंकि कामकी उत्पत्ति अज्ञानसे हुई है, अत ज्ञान-विज्ञानके एक बार प्रकट हो जानेपर तो अज्ञानका ही समूल नाश हो जाता है, फिर तो ज्ञान, विज्ञानके नाशका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। पर शत्रुको मारनेके लिये कहा गया। इसपर यह शङ्का

अर्थात् उस आक्राङ्काकी जागृतिसे उत्पन्न ज्ञान-विज्ञानके

कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थ पर हैं, अर्थोंकी अपेक्षा मन पर है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे महत्तरत्र पर है, समष्टि बुद्धिरूप महत्तरत्वसे अन्यक्त पर है और अन्यक्तसे पुरुष पर है, इस पुरुषसे पर अर्थात् श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यही सत्रकी अन्तिम सीमा है और यही परम गित है। परन्तु यहाँ भगतान्ने अर्थ, महत्तरत्व और अन्यक्तको छोडकर कहा है, इसका क्या अभिप्राय है।

उत्तर—भगवान्ने यहाँ इस प्रकरणका वर्णन सारक्ष्पसे किया है, इसिल्ये उन तीनोंका नाम नहीं लिया, क्योंकि कामको मारनेके लिये अर्थ, महत्तत्त्व और अन्यक्तकी श्रेष्ठता वतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल आत्माका ही महत्त्व दिखलाना है। प्रश्न—कठोपनिपद्में इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थोंको पर यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया र

उत्तर-वहाँ 'अर्थ' शब्दका समिप्राय पञ्चतन्मात्राएँ हैं। तन्मात्राएँ इन्द्रियोसे सूक्ष्म हैं, इसलिये उनको पर कहना उचित ही है।

प्रश्न-यहाँ भगवान्ने इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनको और मनकी अपेक्षा वृद्धिको पर अर्थात् श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बच्चान् बतलाया है, किन्तु दूसरे अध्यायमें कहा है कि 'यत्न करने-वाले बुद्धिमान् पुरुपके मनको भी प्रमयन खभाववाली इन्द्रियों वलाकारसे हर लेती हैं' (२ | ६०) तथा यह भी कहा है कि 'विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय मनुप्यकी बुद्धिको हर लेती हैं' (२ | ६७) इन वचनोंसे मनकी अपेक्षा इन्द्रियोंकी प्रवलता सिद्ध होती है और बुद्धिकी अपेक्षा भी मनकी सहायतासे इन्द्रियोंकी प्रवलता सिद्ध होती है । इस प्रकार पूर्वापरमें विरोध-सा प्रतीत होता है इसका समाधान करना चाहिये द

उत्तर—कठोपनिपद्में रथके दृष्टान्तसे यह विपय भली-मॉति समझाया गया है,वहॉ कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं और शन्दादि विषय ही मार्ग हैं। \* यद्यपि वास्तवमें रथीके

अधीन सारथी,सारथीके अधीन लगाम और लगामके अधीन घोडोंका होना ठीक ही है; तथापि जिसका वुद्धिरूप सार्थी विवेकज्ञानसे सर्वथा शून्य है, मनरूप लगाम जिसकी नियमा-नुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मारूप रथीके इन्द्रिय-रूप घोड़े उच्छुह्वल होकर उसे दुष्ट घोड़ोंकी मॉति बलात्कार-से उछटे (विषय) मार्गमें ले जाकर गड्डेमें डाळ देते हैं | 🕇 इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक वुद्धि,मन और इन्द्रियो-पर जीवात्माका आविपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्यको भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभीतक इन्द्रियाँ मन और बुद्धिको घोखा देकर सबको वलाकारसे उल्टे मार्गमें घसीटती हैं अर्थात् इन्द्रियाँ पहले मनको विषयसुखका प्रलोमन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं, मन और इन्द्रियाँ मिलकर बुद्धिको अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब भिल्कर आत्माको भी अपने अधीन कर लेते हैं, परन्तु वास्तवमें तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा वुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान् है; इसलिये वहाँ (कठोपनिषद्में) कहा है कि जिसका वुद्धिरूप सारथी विवेक-शील है, मनरूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इन्द्रियरूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ोंकी भाँति वशमें होते हैं, तथा ऐसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोवाला पवित्रात्मा मनुप्य उस परमपदको पाता है, जहाँ जाकर वह वापस नहीं

श आत्मान प्रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु । बुद्धि तु सारिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया रत्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेत्याहुर्मनीषणः ॥
 ( कठोपनिषद् १ । ३ । ३-४ )

'तू आत्माको रथी और रारीरको रथ जान तथा बुद्धिको सारथी और मनको लगाम समझ । विवेकी पुरुष इन्द्रियोको घोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उनके मार्ग कहते हैं तथा रारीर, इन्द्रिय एव मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं।'

† यस्त्विवज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारयेः ॥ यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । न स तत्पदमाप्नोति ससार चाधिगच्छति ॥ (कठोपनिषद् १ । ३ । ५, ७ )

'किन्तु जो बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी और असयत-चित्तसे युक्त होता है, उसके अधीन इन्द्रियाँ वैसे ही नहीं रहती जैसे सारथीके अधीन दुष्ट घोड़े ।' और जो (बुद्धिरूप सारथी) विज्ञानवान् नहीं है, जिसका मन निग्रहीत नहीं है और जो सदा अपवित्र है, वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता वर वह ससारको ही प्राप्त होता है।' कौटता\*।गीतामें भी जीते हुए मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे युक्त अपने आत्माको मित्र और विना जीते हुए मन, बुद्धि और इन्द्रियोंनालेको अपने रात्रुके समान बतलाया है (६।६)। अतः विना जीती हुई इन्द्रियाँ वास्तवमें मन-बुद्धिकी अपेक्षा निर्वल होती हुई भी प्रबल हुई रहती हैं, इस आरायसे दूसरे अध्यायका कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलायी गयी है। अतएव पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'परत' । पदका अर्थ 'अत्यन्त पर' किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—कठोपनिषद्में जहाँ यह विषय आया है, वहाँ बुद्धिसे पर महत्तत्वको, उससे पर अन्यक्तको और अन्यक्तसे भी पर पुरु को बतलाया गया है तथा यह भी कहा गया है कि यही पराकष्ठा है — परविका अन्तिम अविध है, इससे पर कुछ भी नहीं है। † उसी श्रुतिके भावको स्पष्ट दिखलानेके लिये यहाँ 'परत.' का 'अत्यन्त पर' अर्थ किया गया है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रेरक तथा सूक्म, ज्यापक, श्रेष्ठ और वलवान् होनेके कारण उसे 'अत्यन्त पर' कहना उचित ही है।

प्रश्न-यहाँ 'काम' का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोकमें भी कामको मारनेके लिये भगत्रान् कहते हैं। अत इस श्लोकमें आया हुआ 'स.' कामका वाचक मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—यहाँ कामको मारनेका प्रकरण अवश्य है परन्तु उसे श्रेष्ठ बतलानेका प्रकरण नहीं है । उसे मारनेकी शक्ति आत्मामें मौजूद है । मनुष्य यदि अपने आत्म-बल्को समझ जाय तो वह बुद्धि, मन और इन्द्रियोंपर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके कामको मार सकता है, इस बातको समझानेके लिये इस खोककी प्रवृत्ति हुई है । यदि इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे 'काम' को अत्यन्त श्रेष्ठ माना जायगा तो उनके द्वारा कामको मारनेके लिये कहना ही असङ्गत होगा । इसके सिवा 'स ' पदका अर्थ काम मानना कठोपनिषद्के वर्णनसे भी विरुद्ध पड़ेगा । अत यहाँ 'स.' पद कामका वाचक नहीं है, किन्तु दूसरे अध्यायमें जिसका लक्ष्य करके कहा है कि 'रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते' (२। ५९) उस परतत्त्वका अर्थात् नित्य-शुद्ध-बुद्धस्वरूप परमात्माका ही वाचक है ।

सम्बन्ध—अब भगवान् पूर्वश्लोकके वर्णनानुसार आत्माको सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप वैरीको मारनेके लिये आज्ञा देते हैं——

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनशा सदा । तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्या इव सारथेः ॥
 यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा ग्रुचिः । स तु तत्यदमाप्नोति यस्माद्भयो न जायते ॥

(कठोपनियद् १।३।६,८)

'परन्तु जो बुद्धिरूपी सारथी विवेकशील ( कुशल ) तथा सदा समाहितचित्त है उसके अधीन इन्द्रियाँ वैसे ही रहती हैं, जैसे सारथीके अधीन उत्तम शिक्षित घोड़े ।'

'तथा जो विज्ञानवान् है, निग्हीत मनवाला है और सदा पवित्र रहता है, वह उस पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे फिर वह उत्पन्न नहीं होता यानी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता ।'

† इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमन्यक्तमन्यक्तारपुरुषः परः । पुरुषान्न पर किञ्चित् साकाष्ठा सा परा गतिः ॥

(कठोपनिषद् १।३।१०-११)

'इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके अर्थ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्यरूप तन्मात्राएँ ) पर ( श्रेष्ठ, सहम और बलवान् ) हैं, अर्थोंसे मन पर है, मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान् आत्मा (महत्तत्व समष्टिबुद्धि) पर है। महत्तत्वसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) पर है और अव्यक्तसे पुरुष पर है । पुरुषसे पर और कुछ नहीं है, वही पराकाष्ट्रा ( अन्तिम अविष ) है और वही परम गति है। एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा

হার

कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

इस प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात् सुक्ष्म, वलवान् और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥ ४३ ॥

महाबाहो

प्रश्न-यहाँ बुद्धिसे पर शात्माको समझकर कामको मारनेके छिये कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—मनुष्योंका ज्ञान अनादिकालसे अज्ञानद्वारा आवृत हो रहा है, इस कारण वे अपने आत्मखरूपको भूले हुए हैं, खयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्तिको भूल-कर कामरूप वैरीके वशमें हो रहे हैं। लोकप्रसिद्धिसे और शाखोंद्वारा सुनकर भी लोग आत्माको शस्तवमें सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते; यदि आत्मखरूपको भलीमांति समझ लें तो रागरूप कामका सहज ही नाश हो जाय। अतएव आत्मखरूपको समझना ही इसे मारनेका प्रधान उपाय है। इसीलिये भगवान्ने आत्माको बुद्धिसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ समझकर कामको मारनेके लिये कहा है। आत्मतत्त्व बहुत ही गृद है। महापुरुषोंद्वारा समझाये जानेपर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। कठोपनिषद्मे कहा है कि 'सब भूतोंके अंदर लिया हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यन्त तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धिद्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। \*

प्रश्न-यहाँ 'आत्मानम्' का अर्थ और 'आत्मना' का अर्थ 'बुद्धि' किस कारणसे किया गया है र

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीव—इन सभीका वाचक आत्मा है । उनमेंसे सर्वप्रथम इन्द्रियोंको वशमें करनेके छिये इकतालीसकें स्लोकमें कहा जा चुका है । शरीर इन्द्रियोंके अन्तर्गत आ ही गया, जीवात्मा खयं वशमे करनेवाला है । अब बचे मन और बुद्धि, बुद्धिको मनसे बलवान् कहा है; अत: इसके द्वारा मनको वशमें किया जा सकता है । इसीलिये 'आत्मानम्'का अर्थ 'मन' और 'आत्मना'का अर्थ 'बुद्धि' किया गया है ।

प्रश्न-बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करनेकी क्या रिति है र उत्तर—भगवान्ने छठे अध्यायमे मनको वशमें करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य—ये दो उपाय बतलाये हैं (६ । ३५)। प्रन्येक इन्द्रियके विषयमे मनुष्यका खाभाविक राग-देष रहता है, विपयोंके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध होते समय जब-जब राग-देषका अवसर आवे नव-तब बड़ी सावधानीके साथ बुद्धिसे विचार करते हुए राग देषके वशमें न होनेकी चेष्ठारखनेसे शनै:-शनै राग-देष कम होते चले जाते हैं। यहाँ बुद्धिसे विचार कर इन्द्रियोंके भोगोंमें दु.ख और दोषोंका वार-वार दर्शन कराकर मनकी उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वैराग्य है और व्यवहार-कालमें खार्थके त्यागकी और ध्यानके समय मनको परमेश्वरके चि-तनमें लगानेकी चेष्ठा रखना और मनको भोगोंकी प्रवृत्तिसे हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमें बार-वार नियुक्त करना अभ्यास है।

प्रश्न—जब कि आत्मा खयं सबसे प्रबळ है तब बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामको मारनेके छिये भगवान्ने कैसे कहा है <sup>2</sup> आत्मा खयं ही कामरूप महान् वैरीको मार सकता है।

उत्तर-अवश्य ही आत्मामें अनन्त बळ है, वह कामको मार सकता है। वस्तुत: उसीके बळको पाकर सब बळवान् और क्रियाशीळ होते हैं; परन्तु वह अपने महान् बळको मूळ रहा है और जैसे प्रबळ शक्तिशाळी सम्राट् अज्ञानवश अपने बळको मूळकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बळहीन क्षुद्र नौकर-

<sup>#</sup> एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रथया बुद्धशा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिमिः ॥ (कठोपनिषद् १ । ३ । १२ )

चाकरोंके अधीन होकर उनकी हाँ-में-हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपनेको बुद्धि,मन और इन्द्रियोंके अधीन मान-कर उनके कामप्रेरित उच्छुङ्खळतापूर्ण मनमाने कार्योंमें मूक अनुमति दे रहा है । इसीसे उन बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अन्दर छिपा हुआ काम जीवात्माको विषयोंका प्रलोभन देकर उसे ससारमें फॅसाता रहता है। यदि आत्मा अपने खन्हपको समझकर, अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न दे और चोरकी तरह बसे हुए कामको निकाल बाहर करनेके लिये बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी शक्ति है कि वे कुछ कर सकें और न काममें ही सामर्थ्य है कि वह क्षणभरके छिये भी वहाँ टिक सके। सचमुच यह आश्चर्य ही है कि आत्मासे ही सत्ता, स्फूर्ति और गक्ति पाकर, उसीके बलसे बलवान् होकर ये सब उसीको दवाये हुए हैं और मन-मानी कर रहे हैं। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने ख्राद्भपको और अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको वशमें करे।काम इन्हींमें वसता है और ये उच्छृह्व छ हो रहे हैं। इनको वशमें कर लेनेपर काम सहज ही मर सकता है। कामको मारनेका वस्तुतः अक्रिय आत्माके छिये यही तरीका है। इसीलिये बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामको मारनेके लिये कहा गया है।

प्रश्न—कामरूप वैरीको दुर्जय वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-वस्तुत: काममें कोई बळ नहीं है। यह आत्माके हो। १ इसी अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है।

बलसे बल्यान् हुए बुद्धि, मन और इन्द्रियों में रहनेके लिये जगह पा जानेके कारण ही उनके बलसे बल्यान् हो गया है तथा जबतक बुद्धि, मन और इन्द्रिय अपने वशमें नहीं हो जाते, तबतक उनके द्वारा आत्माका बल कामको प्राप्त होता रहता हैं। इसीलिये काम अत्यन्त प्रबल माना जाता है और इसीलिये उसे 'दुर्जय' कहा गया है, परन्तु कामका यह दुर्जयत्व तमीतक है जबतक आत्मा अपने खरूपको पहचान-कर बुद्धि, मन और इन्द्रियको अपने वशमें न कर ले। प्रश्न—यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधन किस अभिप्रायसे दिया गया है 2

उत्तर—'महाबाहु' शब्द बडी मुजावाले वलवान्का वाचक है और यह शौर्यस्चक शब्द है। मगवान् श्रीकृष्ण कामको 'दुर्जय' वतलाकर उसे मारनेकी आज्ञा देते हुए अर्जुनको 'महाबाहो' नामसे सम्बोधित कर आत्माके अनन्त बलकी याद दिला रहे हैं और साथ ही यह भी स्चित कर रहे हैं कि 'समस्त अनन्ताचिन्त्य-दिन्यशक्तियोंका अनन्तभाण्डार मै—जिसकी शक्तिका क्षुत्र-सा अश पाकर देवता और लोकपाल समस्त विश्वका सञ्चालन करते हैं और जिसकी शक्तिक करोड़नें कलाश-मागको पाकर जीव अनन्त शक्ति-वाला बन सकता है—वह स्वय में जब तुम्हें कामको मारनेमें समर्थ शक्तिसम्पन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तव काम कितना ही दुर्जय और दुर्धर्ष वैरी क्यों न हो, तुम वडी आसानीसे उसे मारकर उसपर विजयप्राप्त कर सकते

ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥



## 👺 श्रीपरमात्मने नमः

## चतुर्थोऽध्यायः

यहाँ 'ज्ञान' राज्द परमार्थ ज्ञान अर्थात् तत्त्वज्ञानका, 'कर्म' राज्द कर्मयोग अर्थात् योगमार्गका अध्यायका नाम और 'संन्यास' शब्द साख्ययोग अर्थात् ज्ञानमार्गका वाचक है; विवेकज्ञान और शास्त्रज्ञान भी 'ज्ञान' शब्दके अन्तर्गत हैं। इस चौथे अध्यायमें भगवान्ने अपने अवतरित होनेके रहस्य और तत्त्वके सहित कर्मयोग तथा संन्यासयोगका और इन सबके फलस्वरूप जो परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इसलिये इस अध्यायका नाम 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकोंमें कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर तीसरेमें उसकी प्रशंसा की गयी अध्यायका सक्षेप . है । चौथेमें अर्जुनने भगवान्से जन्मविषयक प्रश्न किया है, इसपर भगवान्ने पॉचर्वेमें अपने और अर्जुन-

के बहुत जन्म होनेकी बात और उन सबको मैं जानता हूं तू नहीं जानता यह बात कहकर छठे, सातवें और आठवेंमें अपने अवतारके तत्त्व,रहस्य,समय और निमित्तोंका वर्णन किया है। नवें और दसवेंमें भगवान्के जन्म-कर्मोंको दिव्य समझनेका और भगवान्के आश्रित होनेका फल भगवान्की प्राप्ति बतलाया गया है। ग्यारहवेंमें भगवान्ने अपना भजन करनेवालेको उसी प्रकार भजनेकी बात कही है। बारहवेंमें अन्य देवताओंकी उपासनाका लैकिक फल शीव्र प्राप्त होनेका वर्णन किया है। तेरहर्वे और चौदहर्वेमें भगवान्ने अपनेको समस्त जगत्का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझनेके छिये कहकर अपने कर्मी-की दिन्यता और उसके जाननेका फल कमोंसे न बँचना बतलाते हुए पंद्रहवेंमें भूतकालीन मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर अर्जुनको निष्कामभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है।सोल्हवेंसे अठारहवेतक कर्मीका रहस्य बतलानेकी प्रतिज्ञा करके कर्मीके तत्त्वको दुर्विज्ञेय और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवालेकी प्रशसा की है और उनीसर्वेसे तेईसवेतक कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म दर्शन करनेवाले महापुरुपोंके और साधकोंके भिन्न-भिन्न लक्षण और आचरणोंका वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है । चौवीस देंसे तीसवेंतक ब्रह्मयज्ञ, दैवयज्ञ और अभेददर्शनरूप यज्ञ आदि यज्ञोंका वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओंको यज्ञवेत्ताऔर निष्पाप बतलाया है तथा इकतीसवेंमें उन यज्ञोंसे बचे हुए अमृतका अनुभव करनेवालेको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति होनेकी और यज्ञ न करनेवालेके लिये दोनों लोकोंमें सुख न होने-की बात कही गयी है। वत्तीसवेंमें उपर्युक्त प्रकारके सभी यज्ञोंको क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयोग्य बतळाकर तैतीसवेंमें द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको उत्तम बतलाया है। चौंतीसवे और पैंतीसवेंमें अर्जुनको ज्ञानी महात्माओंके पास जाकर तत्वज्ञान सीखनेकी बात कहकर तत्त्वज्ञानकी प्रशंसाकी है। छत्तीसवेमें ज्ञाननौकाद्वारा पापसमुद्रसे पार होना बतलाया है । सैंतीसवेंमें ज्ञानको अग्निकी मॉति कमौंको भस्म करनेवाला बतलाकर, अडतीसवेमें ज्ञानकी महान् पवित्रता-का वर्णन करते हुए ग्रुद्धान्त.करण कर्मयोगीको अपने-आप तत्त्वज्ञानके मिळनेकी बात कही है । उन्चाळीसवेंमें श्रद्धादि गुणोंसे युक्त पुरुषको ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी और ज्ञानका फल परम शान्ति बतलाकर चालीसवेंमें अज्ञ और अश्रद्धालु सरायात्मा पुरुषकी निन्दा करते हुए इकतालीसवेंमें सरायरहित कर्मयोगीके कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी बात कही है और वियालीसर्वेमे अर्जुनको ज्ञानखङ्गद्वारा अज्ञानजनित संशयका सर्वथा नाश करके कर्मयोगमें डटे रहनेके लिये आज्ञा देते हुए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध—तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकसे लेकर उन्तीसर्वे श्लोकतक भगवान्ने बहुत प्रकारसे विहित कर्मीके आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करके तीसर्वे श्लोकमें अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्मयोगकी विधिसे ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके भगवदर्पणबुद्धिसे कर्म करनेकी आज्ञा दी । उसके बाद इकतीसवेंसे पैतीसवें श्लोकतक उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेवालोंकी प्रशसा और न करनेवालोंकी निन्दा करके राग-द्वेषके वशमें न होनेके लिये कहते हुए स्वधर्मपालनपर जोर दिया। फिर छत्तीसवें रलोकमें अर्जुनके पूछनेपर सैतीसवेंसे अध्यायसमाप्ति-पर्यन्त कामको सारे अनयोंका हेतु बतलाकर वृद्धिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वशमें करके उसे मारनेकी आज्ञा दी; परन्तु कर्मयोगका तत्त्व बडा ही गहन है, इसलिये अब भगवान् पुनः उसके सम्बन्धमें बहुत-सी वातें बतलानेके उद्देश्यसे उसीका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले तीन श्लोकोंमें उस कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए पशंसा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमञ्ययम्।

विवस्तान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले—मेंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १ ॥

प्रश्न-यहाँ 'इमम्' विशेषणके सिहत 'योगम्' पद किस योगका वाचक है-कर्मयोगका या साख्ययोगका <sup>2</sup>

उत्तर-दूसरे अध्यायके उनचाछीसवें रछोक्रमें कर्मयोग-का वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिक्षा करके भगवान् ने उस अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका भछीमाँति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्यायमें अर्जुनके पूछनेपर कर्म करनेकी आवश्यकतामें बहुत-सी युक्तियाँ बतछाकर तीसवें रछोक्रमें उन्हें भक्तिसिहत कर्मयोगके अनुसार युद्ध करनेके छिये आज्ञा दी और इस कर्मयोगमें मनको वशमें करना बहुत आवश्यक समझकर अध्यायके अन्तमें मी बुद्धिद्वारा मनको वशमें करके कामकृप शत्रुको मारनेके छिये कहा।

इससे माछम होता है कि तीसरे अध्यायके अन्ततक प्राय कर्मयोगका ही अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित प्रतिपादन किया गया है और 'इमम्' पद जिसका प्रकरण चल रहा हो, उसीका वाचक होना चाहिये। अतएव यह समझना चाहिये कि यहाँ 'इमम्' विशेषणके सहित 'योगम्' पद 'कर्मयोग' का ही वाचक है।

इसके सिवा इस योगकी परम्परा बतलाते हुए भगवान्ने यहाँ जिन 'सूर्य' और 'मनु' आदिके नाम गिनाये हैं, वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्यायके पद्रहवें क्लोकमें भूतकालीन मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर भी भगवान्-ने अर्जुनको कर्मकरनेके लिये आज्ञा दी है, इससे भी यहाँ

'इमम्' विशेषणके सिहत 'योगम्' पदको कर्मयोगका ही वाचक मानना उपयुक्त माछम होता है ।

प्रश्न—तीसरे अध्यायके अन्तमें भगवान्ने 'आत्मानम् आत्मना सस्तम्य'— आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके — इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके लिये कहा है और 'युज समाधी'के अनुसार 'योग'शब्दका अर्थ भी समाधि होता ही है, अत. यहाँ योगका अर्थ मन-इन्द्रियोंका सयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाय तो क्या हानि है १

उत्तर-वहाँ भगवान्ने आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके अर्थात् बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामरूप दुर्जय शत्रुका नाश करनेके लिये आज्ञा दी है। कर्मयोगमें निष्काम भाव ही मुख्य है, वह कामका नाश करनेसे ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें करना कर्मयोगीके लिय परमावश्यक माना गया है (२।६४)। अत्तप्व बुद्धिके द्वारा मन-इन्द्रियोको वशमें करना और काम-को मारना-ये सब कर्मयोगके ही अङ्ग हैं और उपर्युक्त प्रथम प्रश्नके उत्तरके अनुसार वहाँ भगवान्का कहना कर्मयोगका साधन करनेके लिये ही है,इसलिये यहाँ योगका अर्थ हठयोग या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिये।

प्रश्न—इस योगको मैंने सूर्यसे कहा था, सूर्यने मनुसे कहा और मनुने इस्वाकुसे कहा— यहाँ इस बातके कहनेका क्या उद्देश्य है ?

उत्तर—माल्रम होता है कि इस योगकी परम्परा बतलाने-के लिये एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोकमें क्षत्रियोको प्राप्त हुआ था—यह दिखलाने तथा कर्मयोगकी अनादिता सिद्ध करनेकें लिये ही भगवान्ने ऐसा कहा है।

एवं परम्पराश्राप्तमिमं

राजर्षयो विदुः।

स कालेनेह महता

योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

हे परन्तप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासेप्राप्त इस योगको राजवियोंने जानाः किन्तु उसके वाद वह योग वहुत काळसे इस पृथ्वीळोकमे छुप्तप्राय हो गया ॥ २॥

प्रश्न—इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियों-ने जाना, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरेसे शिक्षा पाकर कई पीढ़ियोंतक श्रेष्ठ राजालोग इस कर्म-योगका भाचरण करते रहे, उस समय इसका रहस्य समझने-में बहुत ही सुगमता थी, परन्तु अब वह बात नहीं रही।

प्रश्न-'राजर्षि' किसको कहते हैं 2

उत्तर—जो राजा भी हो और ऋषि भी हो अर्थात् जो राजा होकर वेदमन्त्रोंके अर्थका तत्त्व जाननेवाला हो, उसे 'राजिंप' कहते हैं।

प्रश्न-इस योगको राजर्षियोंने जाना, इस कथनका क्या यह अभिप्राय है कि दूसरोंने उसे नहीं जाना 2

उत्तर-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरोंके जानने-का निपेध नहीं किया गया है। हॉ, इतना अवस्य है कि कर्मयोगका तत्त्व समझनेमें राजिपयोंकी प्रधानता मानी गयी है, इसीसे इतिहासमें यह बात मिछती है कि दूसरे छोग भी कर्मयोगका तत्त्व राजिपयोंसे सीखा करते थे। अतएव यहाँ मगवान्के कहनेका यही अभिप्राय माछम होता है कि राजा-छोग पहलेहीसे इस कर्मयोगका अनुष्ठान करते आये हैं और तुम भी राजवंशमें उत्पन्न हो, इसिछये तुम्हारा भी इसीमें अधिकार है और यही तुम्हारे छिये सुगम भी होगा।

प्रश्न—बहुत कालसे वह योग इस लोकमें प्राय. नष्ट हो गया, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—इससे भगत्रान्ने यह दिखलाया है कि जबतक वह परम्परा चलती रही तबतक तो कर्मयोगका इस पृथ्वी-लोकर्मे प्रचार रहा। उसके बाद ज्यो-ज्यों लोगोंमें भोगोंकी आसक्ति बढ़ने लगी त्यो-ही-त्यों कर्मयोगके अधिकारियोंकी संख्या घटती गयी; इस प्रकार हास होते-होते अन्तमें कर्म-योगकी वह कल्याणमयी परम्परा नष्ट हो गयी; इसलिये उसके तत्त्वको समझनेवाले और घारण करनेवाले लोगोंका इस लोक-में बहुत काल पहलेसे ही प्राय: अभाव-सा हो गया है।

प्रश्न-पद्दले खोकमें तो 'योगस्'के साथ 'अन्ययस्' विशेषण देकर इस योगको अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया—इस परस्पर विरोधी कथनका क्या अर्थ है ' यदि वह अविनाशी है, तो उसका नाश नहीं होना चाहिये और यदि नाश होता है, तो वह अविनाशी कैसे'

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप कर्मयोग, ज्ञान-योग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं—सभी नित्य हैं; इनका कभी अभाव नहीं होता | जब परमेश्वर नित्य हैं, तव उनकी प्राप्तिके लिये उन्होंके द्वारा निश्चित किये हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते । जब-जब जगत्का प्रादुर्भाव होता है, तब-तब भगवान्के समस्त नियम भी साथ-ही-साथ प्रकट हो जाते हैं और जब जगत्का प्रलय होता है,उस समय नियमोंका भी तिरोभाव हो जाता है, परन्तु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोगकी अनादिता सिद्ध करनेके लिये पूर्वश्लोकमें उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस इलोकमें जो यह वात कही गयी कि वह योग बहुत काल्से नष्ट हो गया है--इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि वहुत समयसे इस पृथ्वीळोक्तमें उसका तत्त्व समझनेवाले श्रेष्ठ पुरुपोंका अभाव-सा हो गया है, इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोकमें तिरोभाव हो गया है यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है; क्योंकि सत् वस्तुका कभी अभाव नहीं होता, सृष्टिके आदिमें पूर्व रहोकके कथनानुसार

भगवान्से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर वीचमें विभिन्न कारणोंसे कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास ! यों होते-होते प्रजयके समय वह अखिल

जगत्के सहित भगवान्में ही विलीन हो जाता है। इसीको नष्ट या अदश्य होना कहते हैं, वास्तवमें वह अविनाशी है, अतएव उसका कभी अभाव नहीं होता।

# स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥३॥

त् मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसिलये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह वड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात् गुप्त रखनेयोग्य विषय है ॥ ३ ॥

प्रश्न-त् मेरा भक्त और सखा है, इस क्यनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे भगनान्ने यह भाव दिख्छाया है कि तुम मेरे चिरकालके अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो, अतएव तुम्हारे सामने अत्यन्त रहस्यकी बात भी प्रकट कर दी जाती है, हरेक मनुष्यके सामने रहस्यकी बात प्रकट नहीं की जाती। प्रश्न—नहीं यह पुरातन योग आज मैंने तुज्जको कहा है, इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यमें 'स' एवं' और 'पुरातन:'—इन पदोंके प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्ध की गयी हैं, 'ते' पदसे अर्जुनके अधिकारका निरूपण किया गया है और 'अद्यंपदसे इस योगके उपदेशका अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस योगको मैंने पहले सूर्यसे कहा था और जिसकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है, उसी पुरातन योगको आज इस युद्धक्षेत्रमें तुम्हें अत्यन्त ब्याकुल और शरणागत जानकर शोककी निवृत्तिपूर्वक कल्याणकी प्राप्ति करानेके लिये मैंने तुमसे कहा है। शरणागति के साथ- साथ अन्तस्तलको न्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकारको सचमुच सिद्ध कर दिया (२।७), ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसीसे मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है।

प्रश्न-यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह माव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकारके दु. खोंसे और वन्धनोंसे छुड़ाकर परमानन्द-खरूप मुझ परमेश्वरको छुगमतापूर्वक प्राप्त करा देनेवाला है, इसलिये अत्यन्त ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है, इसके सिवा इसका यह भाव भी है कि अपनेको सूर्यादिके प्रति इस योगका उपदेश करनेवाला बतलाकर और वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वरभाव प्रकट किया है, यह बड़ी रहस्यकी बात है। अत. अनधिकारीके सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिये।

सम्बन्ध—उपर्युक्त वर्णनसे मनुष्यको स्वाभाविक ही यह शङ्का हो सकती है कि भगवान् श्रीकृष्ण तो अभी द्वापर युगमें प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु एवं इक्ष्वाकु वहुत पहले हो चुके है; तब इन्होंने इस योगका उपदेश सूर्यके प्रति कैसे दिया १ अतएव इसके समाधानके साथ ही भगवान्के अवतार-तत्त्वको भली प्रकार समझनेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं— अर्जुन उवाच

> अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥ ४॥

अर्जुन वोले—आपका जन्म तो अर्वाचीन—अभी हालका है और सूर्यका जन्म वहुत पुराना है अर्थात् कल्पके आदिमें हो चुका था, तब मैं इस वातको कैसे समझूँ कि आपहीने कल्पके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था ? प्रश्न-इस इलोकमें अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-यद्यपि अर्जुन इस बातको पहलेहीसे जानते थे

कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य मानवरूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान् पूर्णब्रह्म परमात्मा ही हैं, क्योंिक
उन्होंने राजसूय यज्ञके समय भीष्मजीसे भगवान्की महिमा
सुनी थी ( महा० सभा० ३८। २३, २९ ) और अन्य
श्रुषियोंसे भी इस विषयकी बहुत बातें सुन रक्खी थीं। इसीसे

वनमें उन्होंने खय भगवान्से उनके महत्त्वकी चर्चा की थी

(महा० वन० १२ । ११ --- ४३ )। इसके सिवा शिशुपाल

आदिके वध करनेमें और अन्यान्य घटनाओंमें भगवानका

अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान्के मुखसे उनके अवतारका रहस्य सुननेकी और सर्वसाधारणके मनमें होनेवाली शङ्काओंको दूर करानेकी इच्छासे यहाँ अर्जुनका प्रश्न है। अर्जुनके पूछनेका भाव यह है कि आपका जन्म हालमें कुछ ही वर्षों पूर्व श्रीवसुदेवजीके घर हुआ है, इस बातको प्रायः सभी जानते हैं और सूर्यकी उत्पत्ति सृष्टिके आदिमें अदितिके गर्भसे हुई थी, ऐसी स्थितिमें इसका रहस्य समझे बिना यह असम्भव-सी बात कैसे मानी जा सकती है कि आपने यह योग सृष्टिके आदिमें सूर्यसे कहा था। जिससे सूर्यके द्वारा इसकी परम्परा चली, अतएव कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर अपने अवतार-तत्त्वका रहस्य समझानेके लिये अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान् कहते हैं—

## श्रीभगवानुवाच

बहूनि में न्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप॥ ५।

श्रीभगवान् योले—हे परन्तप अर्जुन । मेरे और तेरे वहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सवको तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ ॥ ५ ॥

प्रश्न-मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे-ऐसी बात नहीं है। हमलोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही; उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन आदि अनेक रूपोमें पहले प्रकट हो चुका हूं। मेरा यह वसुदेवके घरमें होनेवाला प्राकट्य अर्वाचीन होनेपर भी इसके पहले होनेवाले अपने विविध रूपोंमें मैंने असख्य पुरुषोंको अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैं। इसलिये मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्यसे मैंने ही कहा था, इसमें तुम्हें कोई आश्चर्य और असम्भावना नहीं माननी चाहिये; इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि कल्पके आदिमें मैंने नारायणरूपसे सूर्यको यह योग कहा था। प्रश्न—उन सबको त् नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनमें भगवान्ने अपनी सर्वज्ञताका और जीवोंकी अल्पज्ञताका दिग्दर्शन कराया है | भाव यह है कि मैंने किन-किन कारणोंसे किन-किन रूपोंमें प्रकट होकर किस-किस समय क्या-क्या छीछाएँ की हैं, उन सबको तुम सर्वज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते, तुम्हें मेरे और अपने पूर्व-जन्मोंकी स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो | किन्तु मुझसे जगत्की कोई भी घटना छिपी नहीं है; भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे छिये वर्तमान हैं | मैं सभी जीवोंको और उसकी सब बातों-को भछीभाँति जानता हूँ (७ । १६), क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ; अतः जो यह कह रहा हूं कि मैंने ही कल्पके आदिमें इस योग-का उपदेश सूर्यको दिया था, इस विषयमें तुम्हें किक्किन्मात्र भी सन्देह नहीं करना चाहिये । सम्बन्ध—भगवान्के मुखसे यह बात सुनकर कि अवतक मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, यह जाननेकी इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्ममें तथा अन्य लोगोंके जन्ममें क्या मेद हैं। अतएव इस बातको समझानेके लिये भगवान् अपने जन्मका तत्त्व बतलाते हैं—

> अजोऽपि सज्ञव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ॥ ६ ॥

प्रश्न—'अजः', 'अन्ययात्मा' और 'मूतानामीश्वरः'— इन पर्दोंके साथ 'अपि' और 'सन्' का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखळाया गया है ?

उत्तर-इससे भगत्रानुने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ--- त्रास्तवमें मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्तिकी माँति जन्मता और विनष्ट होता-सा प्रतीत होता हूँ, इसी तरह समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति-सा ही प्रतीत होता हूँ । अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार-तत्त्रको न समझनेवाले छोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्यादि रूपमें प्रकट होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं और जब मैं अन्तर्धान हो जाता हूँ, उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं तथा जब मैं उस रूपमें दिव्य लीला करता हूँ, तब मुझे अपने-जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं (९।११)। वे बेचारे इस बातको नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाव साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा ही जगत्का कल्याण करनेके लिये इस रूपमें प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योगमायाके परदे-में छिपा रहता हूँ (७।२५)।

प्रश्न-यहाँ 'खाम्' विशेषणके सिंहत 'प्रकृतिम्' पद किसका तथा 'आत्ममायया' किसका वाचक है और इन दोनोंमें क्या भेद है ?

उत्तर—भगवान्की शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति है, जिस-का वर्णन नवम अध्यायके सातवें और आठवें श्लोकोंमें किया गया है और जिसे चौदहवें अध्यायमें 'महद्रक्षा' कहा गया है, उसी 'मूळप्रकृति' का वाचक यहाँ 'खाम' विशेषणके सहित 'प्रकृतिम' पद है । तथा भगवान् अपनी जिस योगशक्तिसे समस्त जगत्को धारण किये हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति-से वे नाना प्रकारके रूप धारण करके छोगोंके सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहनेके कारण छोग उनको पहचान नहीं सकते तथा सातवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें जिसको योगमायाके नामसे कहा है—उसका वाचक यहाँ 'आत्म-मायया' पद है । 'मूलप्रकृति'को अपने अधीन करके अपनी योगशक्तिके द्वारा ही मगवान् अवतीर्ण होते हैं ।

म्लप्रकृति ससारको उत्पन्न करनेवाली है और भगवान्की यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावशालिनी, ऐस्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनोंका भेद है।

प्रश्न-मैं अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग-मायासे प्रकट होता हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने साधारण जीवोंसे अपने जन्म-की विलक्षणता दिखलायी है। अभिग्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृतिके वशमें होकर अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म धारण करते हैं और सुख-दु.ख मोग करते हैं, उस प्रकारका मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर खय ही अपनी योगमायासे समय-समयपर दिव्य लीला करनेके लिये यथा-वस्यक रूप धारण किया करता हूँ, मेरा वह जन्म खतन्त्र और दिव्य होता है, जीवोंकी माँति कर्मवश नहीं होता।

प्रश्न—साधारण जीवोंके जन्मने, मरनेमें और मगवान्-के प्रकट और अन्तर्धान होनेमें क्या अन्तर है <sup>2</sup>

उत्तर-साधारण जीवोंके जन्म और मृत्यु उनके कर्मीके

अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता-के गर्भमें रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्मके समय वे माताकी योनिसे शरीरसहित निकलते हैं। उसके बाद शनै:-रानै: वृद्धिको प्राप्त होकर उस रारीरका नारा होनेपर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनिमें जन्म धारण करते हैं। किन्तु भगवानुका प्रकट और अन्तर्धान होना इससे अत्यन्त विलक्षण है और वह उनकी इच्छापर निर्भर है: वे चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस, रूपमें प्रकट और अन्तर्धान हो सकते हैं, एक क्षणमें छोटेसे बड़े बन जाते हैं और बड़ेसे छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूपका परिवर्तन कर छेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृतिसे बंधे नहीं हैं, प्रकृति ही **उनकी इच्छाका अनुगमन करती है। इस्छिये जैसे ग्यारहवे** अध्यायमें अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवान्ने पहले विश्वरूप धारण कर छिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भजरूपसे प्रकट हो गये, उसके बाद मनुष्यरूप हो गये-इसमें जैसे एक रूपसे प्रकट होना और धूसरे रूपको छिपा लेना, जन्मना-मरना नहीं है---उसी प्रकार भगवान्का किसी भी रूपमें

प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना-मरना नहीं है, केवल लीलामात्र है।

प्रश्न-भगवान् श्रीकृष्णका जन्म तो माता देवकीके गर्भसे साधारण मनुष्योंकी भाँति ही हुआ होगा, फिर छोगों-के जन्ममें और भगवान्के प्रकट होनेमें क्या मेद रहा 2

उत्तर—ऐसी बात नहीं है । श्रीमद्भागवतका वह प्रकरण देखनेसे इस शङ्काका अपने-आप ही समाधान हो जायगा। वहाँ बतलाया गया है कि उस समय माता देवकीने अपने सम्मुख शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए चतुर्मुज दिव्य देव रूपसे प्रकट भगशान्को देखा और उनकी स्तुति की । फिर माता देवकीकी प्रार्थनासे भगवान्ने शिशुरूप धारण किया। \*अतः उनका जन्म साधारण मनुष्योंकी माँति माता देवकीके गर्भसे नहीं हुआ, वे अपने-आप ही प्रकट हुए थे। जन्मधारणकी लीला करनेके लिये ऐसा माव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्योंकी माँति भगवान् दस महीनों-तक माता देवकीके गर्भमें रहे और समयपर उनका जन्म हुआ।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्के मुखसे उनके जन्मका तत्त्व सुननेपर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस-किस समय और किन-किन कारणोंसे इस प्रकार अवतार घारण करते हैं। इसपर भगवान् दो श्लोकोंमें अपने अवतारके अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं—

# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ ॥ ७ ॥

प्रश्न-'यदा' पदका दो वार प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया गया है 2 उत्तर—भगवान्के अवतारका कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युगमें, अमुक वर्षमें, अमुक महीनेमें और

अः उपसहर विश्वातमन्त्रदो रूपमळीिककम् । शङ्खचकगदापद्मिश्रया जुष्टं चतुर्भुनम् ।।
 इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्मभायया । पित्रोः सम्पद्यतोः सधो बभूव प्राकृतः शिशुः ॥
 (श्रीमद्भा०१०।३।३०,४७)

<sup>ं</sup>हे विश्वारमन् ! शङ्क, चक्र, गदा और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार भुवाओंवाले अपने अलैकिक—दिव्यरूपको अब लिपा लीजिये ।

<sup>ं</sup>ऐसा कहकर भगवान् श्रीहरि चुप हो गये और माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काल एक साधारण बालक-से हो गये ।

अमुक दिन भगवान् प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है निर्बल प्राणियोंपर बलतान् और दुराचारी मनुप्योंका अत्याचार कि एक युगमें कितनी बार किस रूपमें भगवान् प्रकट होंगे। बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगोंमें सद्गुण और सदाचार-इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'यदा' पदका दो बार का अत्यन्त हास होकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक फैल प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्मकी हानि और जाना ही धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धिका खरूप है। सत्य अधर्मकी वृद्धिके कारण जब जिस समय भगवान् अपना युगमें हिरण्यकशिपुके शासनमें जब दुर्गुण और दुराचारोंकी प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, तभी प्रकट हो जाते हैं। वृद्धि हो गयी, निरपराधी लोग सताये जाने लगे, लोगोंके

प्रश्न-वह धर्मकी हानि और पापकी वृद्धि किस प्रकारकी होती है, जिसके होनेपर भगवान् अवतार धारण करते हैं 2

उत्तर—िकस प्रकारकी धर्म-हानि और पाप-वृद्धि होनेपर भगवान् अवतार प्रहण करते हैं, उसका खरूप वास्तवमें भगवान् ही जानते हैं, मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता। पर अनुमानसे ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि-कल्प, धार्मिक, ईश्वरप्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी, निबंछ प्राणियोंपर बलवान् और दुराचारी मनुप्योंका अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण छोगोंमें सद्गुण और सदाचार- का अत्यन्त ह्यासहोंकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक फैल जाना ही धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धिका खरूप है। सत्य युगमें हिरण्यकशिपुके शासनमें जब दुर्गुण और दुराचारोंकी वृद्धि हो गयी, निरपराधी लोग सताये जाने लगे, लोगोंके ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात्कारसे बद कर दिये गये, देवताओंको मार-पीटकर उनके स्थानोंसे निकाल दिया, प्रह्लाद-जैसे भक्तको बिना अपराध नाना प्रकारके कष्ट दिये गये, उसी समय भगवान्ने वृसिंहरूप धारण किया था और भक्त प्रह्लाद-का उद्धार करके धर्मकी स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारोंमें भी पाया जाता है।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ ८॥

साधुपुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥

प्रश्न-'साधु' शब्द यहाँ कैसे मनुष्योंका वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मोंका तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मोंका मलीमोंति पालन करते हैं, दूसरोंका हित करना ही जिनका समाव है, जो सद्गुणोंके मण्डार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलादि-के श्रज्ञण, कीर्तन, स्मरण आदि करनेवाले मक्त हैं—उनका वाचक यहाँ 'साधु' शब्द है। ऐसे पुरुषोंपर जो दुष्ट-दुरा-चारियोंके द्वारा मीषण अत्याचार किये जाते हैं—उन अत्या-चारोंसे उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदिसे उनके समस्त पापों-का सम्ल विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीलाका विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिन्तन और कीर्तन आदिके द्वारा स्रगमतासे लोगोंके उद्धार- का मार्ग खोल देना आदि सभी बातें साधु पुरुषोंका परित्राण अर्थात् उद्धार करनेके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-यहाँ 'दुष्कृताम्' पद कैसे मनुष्योंका वाचक है और उनका विनाश करना क्या है ?

उत्तर—जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान्के भक्तोंपर अत्याचार करनेवाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारोंके भण्डार हैं, जो नाना प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवाले तथा नास्तिक हैं, भगवान् और वेद-शास्त्रोंका विरोध करना ही जिनका सभाव हो गया है—ऐसे आसुर स्वभाववाले दुष्ट पुरुषोंका वाचक यहाँ 'दुष्कृताम्' पद है । ऐसे दुष्ट प्रकृतिके दुराचारी मनुष्योंकी बुरी आदत छुड़ानेके लिये या उन्हें पापोंसे मुक्त करनेके लिये उनको किसी प्रकारका दण्ड देना, युद्धके द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे उनका इस शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करना या करा देना आदि सभी वार्ते उनका विनाश करनेके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-भगनान् तो परम दयाल हैं; वे उन दुष्टोंको समझा-बुझाकर उनके खभावका सुधार क्यों नहीं कर देते, उनको इस प्रकारका दण्ड क्यों देते हैं द

उत्तर—उनको दण्ड देने और मार डाल्नेमें (आधुर शरीरसे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ) भी भगवान्की दया भरी है, क्योंकि उस दण्ड और मृत्युद्वारा भी भगत्रान् उनके पापोंका नाश ही करते हैं। भगवान्के दण्ड-विधानके सम्बन्धमें यह कभी न समझना चाहिये कि उससे भगवान्-की दयाञ्चतामें किसी प्रकारकी जरा-सी भी त्रुटि आती है। जैसे -- अपने बच्चेके हाथ, पैर आदि किसी अड़ में फोडा हो जानेपर माता-पिता पहले औषधका प्रयोग करते हैं, पर जब यह माळूम हो जाता है कि अब औषधसे इसका सुधार न होगा, देर करनेसे इसका जहर दूसरे अङ्गोंमें भी फैल जायगा, तव वे तुरत ही अन्य अङ्गोंको बचानेके लिये उस दूषित हाथ-पैर आदिका आपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होनेपर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान् भी दुष्टोंकी दुष्टता दूर करनेके छिये पहले उनको नीतिके अनुसार दुर्योधनको समझानेकी भॉति समझानेकी चेष्टा करते हैं, दण्डका भय भी दिख्छाते है, पर जब इससे काम नहीं चछता, उनकी द्रष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दण्ड देकर या मरवाकर उनके पापोका फल सुगताते हैं अथवा जिनके पूर्व सिखत कर्म अच्छे होते हैं, किन्तु किसी विशेप निमित्तसे या कुसङ्गके कारण जो इस जनममें दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते है। इन सभी कियाओं में भगवान्की दया भरी रहती है।

प्रश्न-धर्मकी स्थापना करना क्या है 2

उत्तर—खयशास्त्रानुकूल आचरण कर, विभिन्न प्रकारसे धर्मका महत्त्व दिखलाकर और लोगोंके हृदयोंमें प्रवेश करने-वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणीके द्वारा उपदेश-आदेश देकर सबके अन्त. करणमें वेद, शास्त्र, परलोक, महापुरुप और भगवान्पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सहुणोंमें और

सदाचारोंमें विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर छोगोंमें इस सबको दढ़तापूर्वक मछीमॉति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्मकी स्थापनाके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न—साधुओंका परित्राण, दुष्टोंका सहार और धर्मकी स्थापना—इन तीनोंकी एक साथ आवश्यकता होनेपर ही भगत्रान्का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्तोंसे भी हो सकता है '

उत्तर—ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होनेपर ही भगवान् अवतार धारण करें, किसी भी एक या दो उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये भी भगवान् अवतार धारण कर सकते हैं।

प्रश्न-भगवान् तो सर्वशक्तिमान् हैं, वे बिना अवतार छिये भी तो सब काम कर सकते हैं, फिर अवतारकी क्या आवश्यकता है <sup>2</sup>

उत्तर—यह बात सर्वथा ठीक है कि भगषान् विना ही अवतार लिये अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किन्तु लोगोंपर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भापणादिके द्वारा सुगमतासे लोगोंको उद्धारका सुअवसर देनेके लिये एव अपने प्रेमी भक्तोंको अपनी दिव्य लीलादिका आखादन करानेके लिये भगवान् साकाररूपसे प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किये हुए रूपका तथा उनके गुण,प्रभाव,नाम,माहात्म्य और दिव्य कर्मोंका अवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही ससार-समुद्रसे पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतारके नहीं हो सकता।

प्रश्न—में युग-युगमें प्रकट होता हूं, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युगमें जब-जब युगधर्मकी अपेक्षा धर्मकी हानि अधिक हो जाती है तब तब आवश्यकतानुसार बार-बार प्रकट होता हूँ, एक युगमें एक बार ही होता है—
ऐसा कोई नियम नहीं है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् अपने दिन्य जन्मोंके अवसर, हेतु और उद्देश्यका वर्णन करके अब उन जन्मोंकी और उनमें किये जानेवाले कर्मोंकी दिन्यताको तत्त्वसे जाननेका फल बतलाते हैं—

## जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥

हे अर्जुन ! मेरे जन्म सीर कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल और अलौकिक हैं—इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

तत्त्वसे समझना क्या है।

उत्तर-सर्वशक्तिमान्, पूर्णब्रह्म परमेश्वर वास्तवमें जन्म और मृत्युसे सर्वथा भतीत हैं । उनका जन्म जीवोंकी भाँति नहीं है, वे अपने भक्तींपर अनुप्रह करके अपनी दिव्य ळीळाओंके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्पित करनेके लिये, दर्शन, स्पर्श और भाषणादिके द्वारा उनको सुख पहुँचानेके लिये, संसारमें अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा छोगोंके पापोंका नारा करने-के लिये तथा जगत्में पापाचारियोंका विनाश करके धर्मकी स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवल लीलामात्र करते हैं। उनका वह जनम निर्दोष और अलैकिक है, जगत्का कल्याण करनेके लिये ही भगवान् इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमें लोगोंके सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विश्रह प्राकृत उपादानोंसे बना हुआ नहीं होता-वह दिन्य, चिन्मय, प्रकाशमान, घुद्र और अलैक्तिक होता है; उनके जन्ममें गुण और कर्म-सरकार हेत् नहीं होते; वे मायाके वशमें होकर जन्म धारण नहीं करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता होकर योगशक्तिसे मनुष्यादिके रूपमें केवल लोगोंपर दया करके ही प्रकट होते हैं —इस वातको मली मौति समझ लेना अर्थात् इसमें किश्चिन्मात्र मी असम्मावना और त्रिपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकाररूपमें प्रकट भगवान्को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी, साक्षात् सचिदानन्दघन पूर्णबहा प्रमारमा समझना भगवान्के जन्मको तत्त्वसे दिन्य समझना है। इस अध्यायके छठे क्लोकमें यही वात समझायी गयी है। सातर्वे अध्यायके चौबीसर्वे और पचीसवे श्लोकोंमें और नवें अध्यायके ग्यारहवें तथा वारहवें रहोकोंमें इस तत्वको न समझकर भगत्रान्को साधारण मनुप्य समझनेवालेंकी निन्दा

प्रश्न—भगवान्का जन्म दिव्य है, इस बातको की गयी है एव दशकें अध्यायके तीसरे स्लोकमें इस तत्त्वको समझनेवालेकी प्रशसा की गयी है ।

> जो पुरुप इस प्रकार भगवान्के जन्मकी दिव्यताको तत्त्वसे समझ लेता है, उसके लिये भगवान्का एक क्षण-का वियोग भी असहा हो जाता है । भगवान्में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होनेके कारण उसके द्वारा भगवानका अनन्यचिन्तन होता रहता है।

प्रश्न-भगवान्के कर्भ दिव्य हैं, इस बातको तत्वसे समझना क्या है !

उत्तर—भगवान् सृष्टि-रचना और अवतार-लीलादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें उनका किश्चिन्मात्र भी खार्थ-का सम्बन्ध नहीं है,केवल लोगोंपर अनुप्रह करनेके लिये ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकारके कर्म करते है (३। २२-२३)। भगवान् अपनी प्रकृतिद्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्गोंके प्रति कर्तृत्वभाव न रहनेके कारण वास्तव-में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बन्धनमें पड़ते हैं। भगवान्की उन कमीके फलमें किञ्चिन्मात्र भी स्पृहा नहीं होती (४। १३-१४)। भगवान्के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है,लोकहितार्थ ही होती है ( ४ । ८ )। उनके प्रत्येक कर्ममें लोगोंका हित भरा रहता है। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों-के खामी होते हुए भी सर्वसाधारणके साथ अभिमानरहित दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार करते हैं (९।२९)। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे खय उसे उसी प्रकार भजते हैं (४।११), अपने अनन्यभक्तोंका योग-क्षेम भगवान् खय चलाते हैं (९।२२), उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं (१०।१०-११) और मक्तिरूपी नौकापर वेठे हुए भक्तोंका संसारसमुदसे शीव ही उद्धार करनेके लिये खय उनके कर्णधार बन जाते हैं (१२।७)। इस प्रकार मगवान्के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामनादि दोशोंसे सर्वथा रहित निर्मल और शुद्ध तथा केत्रल लोगोंका कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और मक्ति आदिका जगत्में प्रचार करनेके लिये ही होते हैं, इन सब कमोंको करते हुए भी भगवान्का वास्तवमें उन कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं—इस बात-को मलीमॉति समझ लेना, इसमें किञ्चिन्मात्र भी असम्भावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान्के कमोंको तस्वसे दिव्य समझना है।

इस प्रकार जान लेनेपर उस जाननेवालेके कर्म भी शुद्ध और अलैकिक हो जाते हैं—अर्थात् फिर वह भी सबके साथ दया, सपता, धर्म, नीति,विनय और निष्काम प्रेमभाव-का बर्ताव करता है ।

प्रश्न—भगवान्के जन्म और कर्म दोनोंकी दिन्यताको समझ छेनेसे भगवान्की प्राप्ति होती है या इनमेंसे किसी एककी दिन्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है!

उत्तर—दोनोंमेंसे किसी एककी दिग्यता जान लेनेसे ही भगत्रान्की प्राप्ति हो जाती है (४। १४;१०।३); फिर दोनोंकी दिन्यता समझ लेनेसे हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है।

प्रश्न—इस प्रकार जाननेवाला पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है——इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर—वह पुनर्जन्मको न प्राप्त होकर किस भावको प्राप्त होता है; उसको कैसी स्थिति होती है—इस जिज्ञासाकी पूर्ति-के लिये भगवान्ने यह कहा है कि वह मुझको (भगवान्को) ही प्राप्त होता है। और जो भगवान्को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धान्त ही है (८।१६)।

प्रश्न-यहाँ जनम-कर्मों की दिव्यता जाननेवालेको शरीर-त्यागके वाद भगवान्की प्राप्ति होनेकी बात कही गयी, तो क्या उसे इसी जन्ममें भगवान् नहीं मिलते ह

उत्तर—इस जन्ममें नहीं मिळते, ऐसी बात नहीं है। वह भगवान्के जन्म-कर्मोंकी दिन्यताको निस समय पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान् प्रत्यक्ष मिळ जाते हैं; पर मरनेके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान्के परम धामको चळा जाता है—यह विशेष भाव दिखळानेके छिये यहाँ यह बात कही गयी है कि वह शरीरत्यागके बाद मुझे ही प्राप्त होता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्के जन्म और कमोंको तत्त्वसे दिव्य समझ लेनेका जो फल बतलाया गया है बह अनादिपरम्परासे चला आ रहा है——इस वातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान् कहते हैं——

वीतरागभयकोघा

मन्मया

मासुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥

पहलेभी, जिनके राग, भय और कोघ सर्वथा नप्र हो गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से अक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे सक्रपको प्राप्त हो चुके हैं॥ १०॥

प्रश्न-'वीतरागभयकोधाः' पद कैसे पुरुषोंका वाचक है और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—आसक्तिका नाम राग है, किसी प्रकारके दु:ख-की सम्भावनासे अन्तः करणमें जो घबराहट होती है, उस विकारका नाम 'भय' है, और अपना अपकार करनेवालेपर तथा नीतिविरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध बर्ताव करनेवालेपर होनेवाले उत्तेजनापूर्ण भावका नाम 'क्रोध' है, इन तीनो विकारोंका जिन पुरुषोंमें सर्वथा अभाव हो गया हो, उनका वाचक 'वीतरागभयकोधाः' पद है। भगवान्के दिव्य जन्म और कर्मोंका तत्त्व समझ लेनेवाले मनुष्यका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, इसल्ये भगवान्को छोडकर उनकी किसी भी पदार्थमें जरा भी आसक्ति नहीं रहती; भगवान्का तत्त्व समझ लेनेसे उनको सर्वत्र भगवान्का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण वे सदाके लिये सर्वथा निर्भय हो जाते हैं, उनके साथ कोई कैसा भी वर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवान्की इच्छासे ही हुआ समझते हैं और संसारकी समस्त घटनाओंको भगवान्की छीछा समझते हैं—अतएव किसी भी निमित्तसे उनके अन्त करण-में को वका विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान्के जन्म और कर्गोंका तत्त्र जाननेवाले भक्तोंमें भगवान्की दयासे सब प्रकारके दुर्गुणोंका सर्वथा अभाव होता है, यही भाव दिख्छानेके छिये यहाँ 'बीतरागभयकोधा.' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'मन्मया ' का क्या भाव है '

उत्तर-भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान्-ही-भगवान् दीखने छग जाते हैं, उनका वाचक 'मन्मया ' पद है। इस विशेषणका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखळाया गया है कि जो भगवान्के जन्म और कर्मोंको दिव्य समझकर भगवान्को पहचान छेते हैं उन ज्ञानी भक्तोंका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, अत वे निरन्तर भगवान्में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान्को ही देखते हैं।

प्रश्न-'मामुपाश्रिता.' का क्या भाव है ?

उत्तर—जो भगवान् की शरण प्रहण कर छेते हैं, सर्वथा उनपर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, जिनका अपने छिये कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सव कुछ भगवान्का समझकर उनकी आज्ञाका पाछन करने के उद्देश्यसे उनकी सेवाके रूपमें ही समस्त कर्म करते हैं— ऐसे पुरुषोंका वाचक 'मामुपाश्रिता ' पद है । इस विशेषणका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिख्छाया गया है कि भगवान्के ज्ञानी भक्त सब प्रकारसे उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वथा उन्हींपर निर्भर रहते हैं, शरणागितके समस्त भावोंका उनमें पूर्ण विकास होता है ।

प्रश्न-'ज्ञानतपसा' पदका अर्थ आत्मज्ञानरूप तप न मानकर भगवान्के जन्म-कर्मोंका ज्ञान माननेका क्या अभिप्राय है और उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्के खरूपको प्राप्त हो जाना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—यहाँ साख्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका प्रकरण है तथा पूर्वश्लोकमें भगवान्के जन्म-कमोंको दिन्य समझनेका फल भगवान्की प्राप्ति बतलाया गया है, उसीके प्रमाणमें यह श्लोक है। इस कारण यहाँ 'ज्ञानतपसा' पर्मे ज्ञानका अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान्के जन्म-कमोंको दिन्य समझलेनारूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञानरूप तपके प्रमावसे मनुष्यका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अन्तः-करणमें सब प्रकारके दुर्गुणोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान्के कर्मोंकी भाँति दिन्य हो जाते हैं, तथा वह कभी भगवान्से अलग नहीं होता, उसको भगवान् सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं—यही उन भक्तोंका ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर भगवान्के खरूपको प्राप्त हो जाना है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकोंमें भगवान्ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कमीको जो दिन्य समझ लेते हैं, उन अनन्यप्रेमी भक्तोंको मेरी प्राप्ति हो जाती है, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूपमें मिलते हैं ? इसपर कहते हैं—

> ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥११॥

हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न—जो भक्त मुझे जिस प्रकार मजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार मजना हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है ²

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि मेरे भक्तोंके मजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं। अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भक्त मेरे पृथक्-पृथक् रूप मानते हैं और अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन-स्मरण करते हैं, अतएव मैं उनको उनकी मावनाके अनुसार उन-उन रूपोमें ही दर्शन देता हूँ। श्रीविष्णुरूपकी उपासना करने-

वालोंको श्रीविन्युरूपमे, श्रीरामरूपकी उपासना करनेवालों-को श्रीरामरूपमें, श्रीकृष्णरूपकी उपासना करनेवालोंको श्रीकृष्णरूपमें, श्रीशिवरूपकी उपासना करनेवालोको श्रीशिव-रूपमें, देवीरूपकी उपासना करनेवालोंको देवीरूपमें और निराकार सर्वव्यापीरूपकी उपासना करनेवार्लोको निराकार सर्वव्यापीरूपमें मिळता हूँ; इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपोंकी उपासना करते हैं---उनको उन-उन रूपोंमें दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ । इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस-जिस भावसे मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस-उस प्रकार और उस-उस भावका ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिन्तन करता है उसका मैं चिन्तन करता हूं, जो मेरे लिये व्याकुल होता है उसके लिये मैं भी व्याकुर हो जाता हूँ, जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वस्त अर्पण कर देता हूँ । जो ग्त्राल-बार्लो-की भाति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ मैं मित्रके-जैसा व्यवहार करता हूँ । जो नन्द-

सम्बन्ध—यदि यह वात है, तो फिर लोग करते हैं ? इसपर कहते हैं—

काङ्कान्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ १२॥

इस मनुष्यलोकमे कर्मीके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीव्र मिल जाती है॥ १२॥

प्रश्न—'इह मानुषे लोके' का क्या अभिप्राय है र उत्तर—यज्ञादि कर्मोद्वारा इन्द्रादि देवनाओंकी उपासना करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमें ही है, अन्य योनियोंमें नहीं—यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'इह' और 'मानुपे' के सहित 'लोके' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—क्रमोंका फल चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको क्रमेंसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीव्र मिल जाती है—इस वाक्यका क्या भाष है 2 यशोदाकी मॉति पुत्र मानकर मेरा मजन करते हैं, उनके साथ पुत्रके जैसा वर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पित समझकर भजनेवालोंके साथ पित-जैसा, हनुमान्की मॉति खामी समझकर भजनेवालोंके साथ खामी-जैसा बौर गोपियोंकी मॉति माधुर्यमावसे भजनेवालोंके साथ खामी-जैसा बौर गोपियोंकी मॉति माधुर्यमावसे भजनेवालोंके साथ प्रियतम-जैसा वर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूं और उनको दिव्य लीला-सका अनुमय कराता हूं।

प्रश्न-मनुष्य सन्न प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं, इस कथनका क्या माव है 2

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखळाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं इसिलये यदि में इस प्रकार प्रेम और सौहार्दका वर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी ऐसे ही नि. खार्थभावसे एक दूसरों के साथ यथायोग्य प्रेम और सुहृदताका वर्ताव करेंगे। अतएव इस नीतिका जगत्मे प्रचार करने के लिये भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्यों कि जगत्में धर्मकी स्थापना करने के लिये ही मैंने अवतार धारण किया है (४ 1 ८)।

भगवान्को न भजकर अन्य देवताओंकी उपासना क्यो

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि जिनकी सासारिक भोगोंमे आसित है, जो अपने किये हुए कमोंका फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान-वडाईके रूपमें प्राप्त करना चाहते है—उनका विवेक-ज्ञान नाना प्रकारकी भोग-वासनाओंसे ढका रहनेके कारण वे मेरी उपासना करके, कामना-पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी ही उपासना किया करते हैं (७।२०, २१,२२,९।२३,२४); क्योंकि उन देवताओंका पूजन करनेवालोंको उनके कर्मोंका फल तुरंत मिल जाता है। देवताओंका यह स्वभाव है कि वे

प्रायः इस वातको नहीं सोचते कि उपासकको अमुक वस्तु देनेमें उसका वास्तविक हित है या नहीं, वे देखते हैं कर्मा-नुष्टानकी विधिवत् पूर्णता । साङ्गोपाङ्ग अनुष्टान सिद्ध होने-पर वे उसका फल, जो उनके अधिकारमें होता है और जो उस कर्मानुष्टानके फल्क्पमें विद्यित है, दे ही देते हैं । किन्तु मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने मक्तोंका वास्तविक हित-अहित सोचकर उनकी मक्तिके फलकी व्यवस्था करता हैं। मेरे मक्त यदि सकाममावसे भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामनाको पूर्ण करता है जिसकी पूर्तिसे उनका विपयोंसे वैराग्य होकर मुझमें प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतएव सासारिक मनुप्योंको मेरी भक्तिका फल शीव्र मिलता हुआ नहीं दीखता, और इसीलिये वे मन्दबुद्धि मनुष्य कमोंका फल शीव्र प्राप्त करनेकी इच्छासे अन्य देवताओंका ही पूजन किया करते हैं।

सम्बन्ध—नर्ने श्लोकमें भगवान्के दिन्य जन्म और कर्मोंको तत्त्वसे जाननेका फल भगवान्की प्राप्ति वतलाया गया। उसके पूर्व भगवान्के जन्मकी दिन्यताका विषय तो भलीमॉित समझाया गया, किन्तु भगवान्के कर्मोंकी दिन्यताका विषय स्पष्ट नहीं हुआ; इसिलेये अब भगवान् दो श्लोकोंमें अपने स्पृष्टि-रचनादि कर्मोंमें कर्तापन, विषमता और स्पृहाका अभाव दिखलाकर उन कर्मोंकी दिन्यताका विषय समझाते हैं——

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागदाः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्वाकर्तीरमञ्जयम् ॥ १३ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र—इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कमोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३ ॥

प्रश्न—गुणकर्म क्या है और उसके विभागपूर्वक भगवान्द्रारा चारों वणोंके समूहकी रचना की गयी है, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—अनादि कालसे जीवोंके जो जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए कर्म हैं, जिनका फलमोग नहीं हो गया है, उन्हींके अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त्व, रज और तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती है। मगवान् जब सृष्टि-रचनाके समय मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तब उन-उन गुण और कमोंके अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वणोंमें उत्पन्न करते हैं। अर्थात् जिनमें सत्त्वगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्त्वगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्त्वगुण अधिक होता है उन्हें क्षित्रय, जिनमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें क्षित्रय, जिनमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैक्य और जो रजोमिश्रित तम:प्रधान होते हैं, उन्हें शुद्ध बनाते हैं। इसप्रकार रचे हुए वर्णोंके लिये उनके स्वभावके अनुसार पृथक् पृथक् कर्मोंका विधान भी भगवान् हो कर देते हैं— अर्थात् ब्राह्मण शम-दमादि कर्मोंमें रत रहें, क्षत्रियमें शौर्य-तेज आदि हों, वैक्य कृषि गोरक्षामें लगें और शुद्ध सेवापरायण

हों, ऐसा कहा गया है (१८। ४१—४४) इस प्रकार गुजकर्मविमागपूर्वक भगत्रान्के द्वारा चतुर्वर्णकी रचना होती है। यही व्यवस्था जगत्में वरावर चलती है। जवतक वर्णशुद्धि वनी रहती है, एक ही वर्णके स्त्री-पुरुपोंके सयोगसे सन्तान उत्पन्न होती है, विभिन्न वर्णोंके स्त्री-पुरुषोंके सयोगसे वर्णमें सङ्करता नहीं आती, तवतक इस व्यवस्थामें कोई गडवडी नहीं होती। गडवड़ी होनेपर भी वर्ण-व्यवस्था न्यूनाधिकरूपमें रहती ही है।

यहाँ कर्म और उपासनाका प्रकरण है। उसमें केवल मनुष्योंका ही अधिकार है इसीलिये यहाँ मनुष्योंको उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव यह भी समझ लेना चाहिये कि देव, पितर और तिर्यक् आदि दूसरी-दूसरी योनियोंकी रचना भी भगवान् जीवोंके गुण और कमेंके अनुसार ही करते हैं। इसलिये इन सृष्टि-रचनादि कमोंमें भगवान्की किश्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है, यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह वात कही गयी है कि मेरे द्वारा चारों वणीं-की रचना उनके गुण और कमोंके विभागपूर्वक की गयी है। प्रश्न-ब्राह्मणादि वर्णोंका विभाग जन्मसे मानना चाहिये या कर्मसे <sup>2</sup>

उत्तर-यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके अङ्ग होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे ही होती है परन्त प्रधानता जन्मकी है इसिलये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग मानना चाहिये, क्योंकि इन दोनोंमें प्रधानता जन्म-की ही है। यदि माता-पिता एक वर्णके हों और किसी प्रकार-से भी जन्ममें सङ्करता न आने तो सहज ही कर्ममें भी प्रायः सङ्करता नहीं आती। परन्तु सङ्गदोप, आहारदोष और दृषित शिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय तो जन्मसे वर्ण माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है। तथापि कर्मशुद्धिकी कम आवश्यकता नहीं है । कर्मके सर्वथा नष्ट हो जानेपर वर्णकी रक्षा वहूत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाहादि व्यवहारके लिये ना जन्मकी प्रधानता तथा कल्याणकी प्राप्तिमें कर्मकी प्रधानता माननी चाहिये, क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणो-चित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता तथा सामान्य धर्मके अनुसार शम-दमादिका पालन करनेवाला और अच्छे आचरणवाला शृद्ध भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाना है तो पापका मागी होता है।

प्रश्न-इस समय जब कि वर्णन्यवस्था नष्ट हो गयी है, तब जन्मसे वर्ण न मानकर मनुष्योंके आचरणोके अनुसार ही उनके वर्ण मान छिये जाय तो क्या हानि है <sup>2</sup>

उत्तर-ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि प्रथम तो वर्णव्यवस्थामें कुछ शिथिलता आनेपर भी वह नष्ट नहीं हुई है, दूसरे जीवोंका कर्मफल भुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके पूर्व कर्मानुसार उन्हे विभिन्न वर्णोमें उत्पन्न करते हैं। ईश्वरके विधानको बदलनेका मनुष्यको अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना भी असम्भव ही है। एक ही माता-पितासे उत्पन्न वालकोंके आचरणोंमें बडी विभिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनभरमें कभी बाह्मणका-सा तो कभी शृदका-सा कर्म करता है, ऐसी अवस्थामें वर्णका निश्वय कैसे हो सकेगा १ फिर ऐसा होनेपर नीचा कौन बनना चाहेगा १ खान-पान और विवाहादिमें अइचनें पैदा होगी, फलत वर्णविष्ठव हो जायगा और वर्णव्यवस्थाकी स्थितिमें वडी भारी वाधा उपस्थित हो जायगी। अतएव केवल कर्मसे वर्ण नहीं मानना चाहिये।

प्रन—चौदह्ये अध्यायमें मगत्रान्ने सत्त्वगुणमें स्थित या सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मरनेवाळोंको देवलोककी, राजस-स्वभाव या रजोगुणकी वृद्धिमें मरनेवाळोंको मनुष्ययोनिकी एव तमोगुणी स्वभावत्राळों या तमोगुणकी वृद्धिमें मरनेवालो-को तिर्यक्योनिकी प्राप्ति वतलायी है, अतः यहाँ सत्त-प्रधानको ब्राह्मण, रज.प्रधानको क्षत्रिय आदि—इस प्रकार विभाग मान लेनेसे उस कथनके साथ विरोध आता है १

उत्तर—वास्तवमे कोई विरोव नहीं है। राजस-खमाव-वालो और रजोगुणकी वृद्धिमें मरनेवालोंको मनुप्ययोनिकी प्राप्ति होती है यह सत्य है। इससे मनुप्ययोनिकी रजोगुण-प्रधानता सूचित होती है, परन्तु रजोगुणप्रधान मनुप्ययोनिमें सभी मनुष्य समान गुणवाले नहीं होते। उनमें गुणोंके अवान्तर मेद होते ही हैं और उसीके अनुसार जो सत्त्वगुण-प्रधान होता है उसका बाह्मणवर्णमें, सत्त्विश्रित रज.प्रधानका क्षत्रियवर्णमें, तमोमिश्रित रज.-प्रधानका वैश्यवर्णमें, रजोमिश्रित तमःप्रधानका गृद्धवर्णमें और सत्त्व-रजके विकाससे रहित केवल तमःप्रधानका उससे भी निम्नकोटिकी योनियोंमें जन्म होता है।

प्रश्न-नवें अध्यायके दसवे क्लोकमें तो मगवान्ने अपनी प्रकृतिको समस्त जगत्की रचनेवाली वतलाया है और यहाँ खय अपनेको सृष्टिका रचयिता वतलाते हैं-इसमें जो विरोध प्रतीत होता है, उसका क्या समाधान है ?

उत्तर—इसमें कोई विरोध नहीं है। इस क्लोकमें केवल प्रकृतिको जगत्की रचना करनेवाली नहीं बतलाया है, अपितु मगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति जगत्की रचना करती है—ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होनेके कारण उसमें मगवान्की सहायताके विना गुणकमोंका विभागकरने और सृष्टिके रचनेका सामर्थ्य हो नहीं है। अतएव गीतामें जहाँ प्रकृतिको रचनेवाली वतलाया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवान्के सकाशसे उनकी अध्यक्षतामें ही प्रकृति जगत्की रचना करती है। और जहाँ भगवान्को सृष्टिका रचयिता वतलाया गया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि मगत्रान् खय नहीं रचते, अपनी प्रकृतिके द्वारा ही वे रचना करते हैं।

प्रश्न-जगत्के रचनादि कर्मोंका कर्ता होनेपर भी 'त् मुझे अकर्ता ही जान इस कथनका क्या मात्र है ?

उत्तर-इससे भगवान्के कर्मोंकी दिन्यताका भाव प्रकट किया गया है। अमिप्राय यह है कि मगवान्का किसी मी कर्ममें राग-द्वेष या कर्तापन नहीं होता । वे सदा ही उन कर्मीसे सर्वया अतीत हैं, उनके सकाशसे उनकी प्रकृति ही

> न मां कमीणि लिम्पन्ति इति मां योऽभिजानाति

तत्त्वसे जान छेता है, वह भी कर्मोंसे नहीं वँधता ॥ १४॥

प्रश्न-क्रभोंसे छिप होना क्या है र तथा कर्मोंके फलमें मेरी स्वहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस कथनसे भगत्रान्ने क्या भाव दिख्ळाया है 2

उत्तर-क्रम करनेवाले मनुष्यमें मनता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहनेके कारण उसके द्वारा किये हुए कर्म सस्काररूपसे उसके अन्त करणमें सिच्चत हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्मकी और सुख-दु खोंकी प्राप्ति होती है-यही उसका उन कमेंसे लिप्त होना है। यहाँ भगवान् उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखळाते हैं कि कमींके फल्रूप किसी भी भोगमें मेरी जरा भी स्प्रहा नहीं है-अर्थात् मुझे किसी भी वस्तुकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है (३।२२)। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं-सब मनता, आसक्ति, फलेन्य और कर्तापनके विना केवल लोकहितार्थ ही होते हैं ( ४।८), मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीछिये वे मुझे लिप्त नहीं करते अर्थात् बन्धनमें नहीं डालते ।

समस्त कर्म करती है। इस कारण छोकव्यवहारमें भगवान उन कर्मोंके कर्ता माने जाते हैं, वास्तवमें भगवान सर्वथा वदासीन हैं, कमेंसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (९। ९-१०), यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने यह बात कही है। जब फलासक्ति और कर्तापनसे रहित होकर कर्म करनेवाले ज्ञानी भी कर्मोंके कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मोंके फलसे उनका सम्बन्ध नहीं होता, तब फिर भगवान्की तो बात ही क्या 2 उनके कर्म तो सर्वथा अछौक्तिक ही होते हैं।

न मे कर्मफले स्पृहा ।

कर्मभिन बध्यते ॥ १४॥ स

कर्मोंके फलमें मेरी स्पृद्दा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते—इस प्रकार जो मुझे

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे मगवान्को तत्वसे जानना क्यां है और इस प्रकारसे जाननेवाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बैंधता?

उत्तर-उपर्युक्त वर्णनके अनुसार जो यह समझ लेता है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान् वास्तवर्मे अकर्ता ही हैं—उन कर्गोंसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है. उनके कमों में विषमता लेशमात्र भी नहीं है, कर्मफलमें उनकी किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है,अतएव उनको ने कर्म बन्धनमें नहीं डाल सकते-यही भगवानको उपर्युक्त प्रकारसे तत्त्वत. जानना है और इस प्रकार मगत्रान्के कर्मीका रहस्य यथार्थरूपसे समझ लेनेवाले महात्माके कर्म भी भगवान्की ही भाँति ममता, आसक्ति, फलेन्छा और अहङ्कारके बिना केवल लोकसप्रहके लिये ही होते हैं, इसीलिये वह भी कर्मोंसे नहीं बँघता । अतएव यह समझना चाहिये कि जिन मनुष्योंकी कर्मोंमें और उनके फर्लोमें कामना,ममता तथा आसक्ति है, वे वस्ततः भगवान्के कर्गों की दिव्यताको जानते ही नहीं।

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान् अपने कर्मोंकी दिन्यता और उनका तत्त्व जाननेका महत्त्व वतलाकर, अब मुमुक्षु पुरुषोंके उदाहरणपूर्वक उसी प्रकार निष्कामभावसे कर्म करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं—

> कृतं कर्म पूर्वैरिप मुमुक्षभि: एवं ज्ञात्वा तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्

पूर्वकालके मुमुक्षोंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सहासे किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥ १५॥

पश्र-'मुमुखु' किसको कहते हैं तथा पूर्वकालके मुमुखु-ओंका उदाहरण टेकर इस श्लोक्सें क्या वात समझायी गयी है?

उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणह्य ससारत्रनधनसे मुक्त होकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक मोर्गोको दु.खमय और क्षणमङ्गर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस छोक या परछोकके भोगोंकी इच्छा नहीं है---उसे 'मुमुक्षु' कहते हैं । अर्जुन भी मुमुक्षु थे. वे कर्मवन्धनके भयसे खधर्मरूप कर्तव्यकर्मका

मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर यह वात समझायी है कि कर्मी-कां छोड देनेमात्रसे मनुप्य उनके वन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता, इसी कारण पूर्वकालके मुमुक्षु औंने भी मेरे कमोंकी दिञ्यताका तत्त्व समझकर मेरी ही भाँति कार्नोंमें ममता, आसक्ति, फलेण्डा और अहङ्कारका त्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है। अतएव तुम भी यदि कर्म-जन्धनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओं की भॉति निष्कामभावसे खधर्मरूप कर्तव्य-कर्मका त्याग करना चाहते थे, अतएव मगवान्ने इस श्लोकमें पूर्वकालके पालन करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको भगवान्ने निष्कामभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी । किन्तु कर्म-अकर्मका तत्त्व समझे विना मनुष्य निष्कामभावसे कर्म नहीं कर सकता; इसलिये अव भगवान् ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकारके विना किये जानेवाले दिव्य कर्मीका तत्त्व भलीभॉति समबानेके लिये कर्मतत्त्वकी दुर्विज्ञेयता और उसके जाननेका महत्त्व प्रकट करते हुए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं---

# किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥ १६॥

कर्म क्या है ? और अकर्म क्या ?--इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान पुरुप भी मोहित हो जाते हैं। इसिछिये वह कर्मतत्त्व में तुझे भछीमाँति समझ।कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अंग्रुभसे अर्थात् कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १६॥

प्रश्न-यहाँ 'क्रवय:' पट किन पुरुषोंका वाचक है और जनका कर्म-अकर्मके निर्गयमें मोहित हो जाना क्या है<sup>2</sup>तथा इस वाक्यमें 'अपि' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-यहाँ 'कवय: 'पद शास्त्रींके जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंका वाचक है।शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओंसे कर्मका तत्त्व समझाया गया है, उसे देख-सुनकर भी बुद्धिका इस प्रकार ठोक ठीक निर्णय न कर पाना कि असक भावसे की हुई अमुक्त किया अयवा कियाका त्याग तो कर्म है तथा अमुक भावसे की हुई अमुक िकया या उमका त्याग अकर्म है---यही उनका कर्म-अकर्मके निर्णयमें मोहित हो जाना है। इस वाक्यमें 'अपिंग्यदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी इस विपयमें मोहित हो जाते हैं-ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तव साधारण

मनुष्योंकी तो वात ही क्या है 'अत: कर्मोका तत्त्व वडा ही दुर्विज्ञेय है।

प्रश्न-यहाँ जिस कर्मतत्त्रका वर्णन करनेकी भगवानने प्रतिज्ञाकी है, उसका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ किया गया है ? उसको तत्त्रमे जानना क्या है ? और उसे जानकर कर्म-बन्धनसे मुक्ति कैसे हो जाती है ?

उत्तर—उपर्युक्त कर्मतत्त्वका वर्णन इस अध्यायमें अठारहवेंसे वत्तीसवें श्लोकतक किया गया है, उस वर्णनसे इस वातको ठीक-ठीक समझ हेना कि किस भावसे किया हुआ कौन सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके पुनर्जन्म-रूप वन्धनका हेतु वनता है और किस भावसे किया हुआ कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके पुनर्जनम्हप बन्धन-का हेतु न बनकर मुक्तिका हेतु बनता है-यही उसे तत्त्वसे जानना है। इस तत्त्वको समझ लेनेवाले मनुष्यद्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्मका त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बन्धनका हेतु वन सके, उसके सभी कर्तव्य-कर्म ममता,

सम्बन्ध —यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्रविहित करने योग्य कमीका नाम कर्म है और क्रियाओंका स्वरूपसे त्याग कर देना हो अकर्म है —इसमें मोहित होनेकी कौन-सी वात हे और इन्हें जानना क्या है १ किन्तु इतना जान लेनेमात्रसे ही वास्तिवक कर्म-अकर्मका निर्णय नहीं हो सकता, कर्मोंके तत्त्वको भलीभाँति समझनेकी आवश्यकता है। इस भावको स्पष्ट करनेके लिये भगवान् कहते हैं —

# कर्मणो हापि बोद्धव्यं बाद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥

कर्मका खरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, क्योंकि कर्मकी गति गहन है ॥ १७॥

प्रश्न-फर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह मात्र दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्तविहित कर्तन्य-कर्मोंका नाम कर्म है, किन्तु इनना जान लेनेमात्रसे कर्मका सक्स्प नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरणमें भावका भेद होनेसे उसके खरूपमें भेद हो जाता है। अत किस भावसे, किस प्रकार की हुई कौन-सी क्रियाका नाम कर्म है। एव किस श्वितमें किस मनुष्यको कौन-सा शास्त्र-विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिये—इस बातको शास्त्रके ज्ञाना तत्त्वज्ञ महापुरुप ही ठीक-ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकारके अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तन्य कर्मोंको आचरणमें लानेके लिये तत्त्ववेत्ता महापुरुषोंद्वारा उन कर्मोंको समझना चाहिये और उनकी प्रेरणा और आज्ञा-के अनुसार उनका आचरण करना चाहिये।

प्रश्न—अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह माथ दिखलाया है कि साधारणत मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर-द्वारा की जानेवाली कियाओंका खरूपसे त्याग कर देना ही अकर्म यानी क्योंसे रहित होना है, किन्तु इतना समझ लेने-मात्रसे अकर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता.

क्योंकि भावके भेटसे इस प्रकारका अकर्म भी कर्म या विकर्मके रूपमें बदल जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं, वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अत किस भावसे किस प्रकार की हुई कौन-सी किया या उसके त्यागका नाम अकर्म है एव किस स्थितिमें किसमनुष्यको किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिये, इस बातको तत्त्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक जान सकते हैं। अतएव कर्मबन्धन से मुक्त होनेकी इच्छावाले मनुष्योंको उन महापुरुगोंसे इस अकर्मका स्वरूप भी भली-भाँति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिये।

आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके बिना केवल भगवदर्थ

या लोकसग्रहके लिये ही होते हैं। इस कारण उपर्युक्त

कर्मतत्वको जानकर मनुष्य कर्मबन्धनसे मक्त हो जाता है।

प्रश्न-विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणत. झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप-कमोंका नाम ही विकर्म है—यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेनेमात्रसे विकर्मका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता; क्योंकि शास्रके तत्वकों न जाननेवाले अज्ञानी पुण्यकों भी पाप मान लेते हैं और पापकों भी पुण्य मान लेते हैं । वर्ण, आश्रम और अधिकारके भेदसे जो कर्म एकके लिये विहित होनेसे कर्तव्य (कर्म) है, वही दूसरेके लिये निपिद्ध होनेसे पाप (विकर्म) हो जाता है— जैसे सब वर्णोंकी सेवा करके जीविका चलाना शूदके लिये विहित कर्म है, किन्तु वही बाह्यणके लिये निषद्ध कर्म है, जैसे दान लेकर, वेद पढाकर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मणके लिये कर्तन्य कर्म है, किन्तु दूसरे वर्णोंके लिये पाप है, जैसे गृहस्थके लिये न्यायोपार्जित द्रन्यसंग्रह करना और ऋतुकालमें स्वपत्नीगमन करना धर्म है, किन्तु संन्यासीके लिये काञ्चन और कामिनी-का दर्शन-स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, न्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारणके लिये निषिद्ध हैं तथा अधिकारभेदसे जो भिन्न-भिन्न न्यक्तियोके लिये निषिद्ध हैं—उन सबका त्याग करनेके लिये विकर्मके स्वरूपको भलीभाँति समझना चाहिये। इसका खरूप भी तत्त्ववेत्ता महापुरुष ही ठीक-ठीक वतला सकते हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार श्रोताके अन्तःकरणमें रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये कर्मतत्त्वको गहन एवं उसका जानना आवश्यक वतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान् कर्मका तत्त्व समझाते हैं—

## कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मणि च कर्म यः।

# स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्तनकर्मकृत् ॥ १८॥

जो मनुष्य कर्ममे अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है ॥ १८ ॥

प्रश्न—कर्ममें अकर्म देखना क्या है ? तथा इस प्रकार देखनेवाळा मनुष्योंमें बुद्धिमान्, योगी और समस्त कर्म करनेवाळा कैसे है ?

उत्तर-लोकप्रसिद्धिमें मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके ज्यापारमात्रका नाम कर्म है, उनमेंसे जो शाखविहित कर्तव्य-कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और शाखनिपिद्ध पापकर्मोंको विकर्म कहते हैं। शाखनिपिद्ध पापकर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गयी।

खतः यहाँ जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं, उनमें अकर्म देखना क्या है—इसी बातपर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर-निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं—उन सबमें आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहङ्कारका त्याग कर देनेसे वे इस लोक या परलोकमें सुख-दु:खादि फल भुगतानेके और पुनर्जनमके हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्यके पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मोका नाश करके उसे संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते हैं, इस रहस्यको समझ लेना ही कर्ममें अकर्म

प्रश्न-कर्मकी गति गहन है, इस कथनका तथा 'हि' अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—'हि' अन्यय यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्यसे भगवान् ने यह भाव दिख्लाया है कि कर्मका तत्त्व वड़ा ही गहन है। कर्म क्या है शक्तमें क्या है श्विक्तमें क्या है—इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता, जो विद्या-बुद्धिकी दृष्टिसे पण्डित और बुद्धिमान् हैं, वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते है। अतः कर्मके तत्त्वको भलीभाति जाननेवाले महापुरुपेंसे इसका तत्त्व समझना आवश्यक है।

देखना है। इस प्रकार कर्ममें अकर्म देखनेवाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममताके त्यागपूर्वक ही विहित कर्मों का यथायेग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिस नहीं होता, इसलिये वह मनुष्योंमें खुद्धिमान् है; वह परमात्माको प्राप्त है इसलिये योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता—वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिये वह समस्त कर्मोंको करनेवाला है।

प्रश्न—अकर्ममें कर्म देखना क्या है <sup>2</sup> तथा इस प्रकार देखनेवाला मनुष्योंमें बुद्धिमान्, योगी और समस्त कर्म करनेवाला कैसे है <sup>2</sup>

उत्तर—छो फप्रसिद्धिमें मन, वाणी और शरीरके व्यापार-को त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहङ्कारपूर्वक किया जानेपर पुनर्जनमका हेतु बन जाता है; इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मों-की अवहेलनासे या दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो यह विकर्म (पाप) के रूपमें वदल जाता है—इस रहस्यको समझ लेना ही अकर्ममें कर्म देखना है। इस रहस्यको समझने- वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग न तो शारीरिक कथके भयसे करता है, न राग-हेष अथवा मोहवश और न मान, वडाई,प्रतिष्ठा या अन्य किसी फलकी प्राप्तिके लिये ही करता है। इसलिये वह न तो कभी अपने कर्तन्यसे गिरता है और न किसी प्रकारके त्यागमें ममता, आसक्ति, फलेन्छा या अहङ्कारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्मका ही भागी बनता है, इसीलिये वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है। उसका परम पुरुष परमेश्वरसे सयोग हो चुका है, इसलिये वह योगी है और उसके लिये कोई भी कर्तन्य शेष नहीं रहता, इसलिये वह समस्त कर्म करनेवाला है।

प्रश्न-कर्मसे क्रियमाण, विकर्मसे विविध प्रकारके सिश्चत कर्म और अकर्मसे प्रारच्य कर्म लेकर कर्ममें अकर्म देखनेका यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखे कि मिषण्यमें यही कर्म प्रारच्य कर्म (अकर्म) बनकर फलभोगके रूपमें उपस्थित होंगे और अकर्ममें कर्म देखनेका यह अर्थ किया जाय कि प्रारच्धरूप फलमोगके समय उन दु:खादि भोगोंको अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मोंका ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पापकर्मोंका त्याग करके शास्त्रविद्दित कर्मोंको करता रहे, तो क्या आपत्ति है व्योंकि सिचित, क्रियमाण और प्रारम्थ कर्मोंके ये ही तीन भेद प्रसिद्ध हैं 2

उत्तर—ठीक है,ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किन्तु ऐसा अर्थ मान लेनेसे 'कवयोऽप्यत्र मोहिता', 'गहना कर्मणो गति.', 'यञ्ज्ञात्वा मोह्यसे-ऽञ्जभात्','स युक्त कृत्सनकर्मकृत्','तमाहु पण्डित बुधा.', 'नैव किश्चित्करोति सः'शादि वचनोंकी सङ्गति नहीं बैठती। अतएव यह अर्थ किसी अशमें लाभप्रद होनेपर भी प्रकरण-विरुद्ध है।

प्रश्न—कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाळा साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है ?

उत्तर—मुक्त पुरुषके जो खामाविक लक्षण होते हैं, वे ही साधकके लिये साध्य होते हैं। अतएव मुक्त पुरुप तो खभावसे ही इस तत्वको जानता है और साधक उनके उपदेशद्वारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो जाता है। इसीलिये भगवान्ने कहा है कि—-'मैं तुझे वह कर्मतत्त्व बतलाऊँगा, जिसे जानकर तू कर्म-बन्धनसे छूट जायगा।

सम्यन्य—इस प्रकार कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनका महत्त्व बतलाकर अब पॉच श्लोकोंमें भिन्न-भिन्न शैलीसे उपर्युक्त कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनपूर्वक कर्म करनेवाले सिद्ध और साघक पुरुषोंकी असङ्गताका वर्णन करके उस विपयको स्पष्ट करते हैं—

# यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानामिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥१९॥

जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म विना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म झानरूप अग्निके द्वारा भसा हो गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥

प्रश्न—'समारम्भाः' पदका क्या अर्थ है और इसके साथ 'सर्वे' विशेषण जोड़नेका यहाँ क्या अभिप्राय है ²

उत्तर—अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिसके छिये जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर-निर्वाहके योग्य शास्त्रसम्मत कर्तन्य कर्म हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'समारम्भा 'पद है। क्रियामात्रको आरम्स कहते हैं, ज्ञानीके कर्म शास्त्रनिषिद्ध या न्यर्थ नहीं होते—यह माव दिखळानेके ळिये 'आरम्भ' के साथ 'सम्' उपसर्गका प्रयोग किया गया है तथा 'सर्वें विशेषणसे यह भाव दिखळाया गया है कि साधनकाळमें मनुष्यके समस्त कर्म बिना कामना और सङ्कल्पके नहीं होते, किसी-किसी कर्ममें कामना और सङ्कल्पका सयोग भी हो जाता है ' पर साधन करते-करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुषके तो सभी कर्म कामना और सङ्कल्पसे रहित ही होते हैं, उसका कोई भी कर्म कामना और सङ्कल्पसे युक्त या शास्त्रविरुद्ध नहीं होता। प्रश्न-'कामसङ्कल्पवर्जिता 'इस पदमें आये हुए 'काम' और 'सङ्कल्प' राज्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौनसे हैं ?

उत्तर—स्नी, पुत्र, धन, मकान, मान, वडाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गसुख आदि इस लोक और परलोक्तके जितने भी त्रियय (पदार्थ) हैं, उनमेंसे किसीकी किखिन्मात्र भी इच्छा करने का नाम 'काम' है तथा किसी विषयको ममता, अहं कार, राग, द्रेन एवं रमणीय-बुद्धिसे स्मरण करने का नाम 'सङ्कल्प' है। कामना संङ्कल्पका कार्य है और सङ्कल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति हो कर कामना की उत्पत्ति होती है (२।६२)। जिन कर्मों में जिस वस्तु के संयोग-वियोगकी किखिन्मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहङ्कार और आसक्तिका सर्वथा अभाव है और जो के वल लोक संग्रह के लिये चेष्ठामात्र किये जाते हैं—वे सब कर्म काम और सङ्कल्पसे रहित हैं।

प्रश्न—उपर्युक्त पदमें आये हुए 'सङ्कल्प' शब्दका अर्थ यदि स्फुरणामात्र मान लिया जाय तो क्या हानि है <sup>2</sup>

उत्तर—कोई भी कर्म विना स्फुरणाके नहीं हो सकता; पहले स्फुरणा होकर ही मन, वाणी और शरीरद्वारा कर्म किये जाते हैं। अन्य कर्मों की तो वात ही क्या है, विना स्फुरणाके तो खाना-पीना और चलना-फिरना आदि शरीरनिर्वाहके कर्म भी नहीं हो सकते, फिर इस श्लोकमें 'समारम्भाः' पदसे वतलाये हुए शासविहित कर्म कैसे हो सकते हैं ? इस कारण यहाँ 'सङ्गल्प' का अर्थ स्फुरणामात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता।

# त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नै

प्रश्न-'ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणम्' पदमें 'ज्ञानाग्नि' शब्द किसका वाचक है ' और उसके द्वारा कर्मोंका दग्ध हो जाना क्या है ?

उत्तर—िकसी भी साधनके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमात्मा-के यथार्थ ज्ञानका वाचक यहाँ 'ज्ञानाग्नि' शब्द है। जैसे अग्नि इधनको भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मोंको भस्म कर देता है (४।३७)- इस प्रकार अग्निकी उपमा देनेके लिये उसे यहाँ 'ज्ञानाग्नि' नाम दिया गया है। जैसे अग्निद्वारा मुने हुए बीज केवल नाममात्रके ही बीज रह जाते हैं, उनमें अङ्कुरित होनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञानक्रप अग्निके द्वारा जो समस्त कर्मोंमें फल उत्पन्न करनेकी शक्तिका सर्वथा नण्ट हो जाना है—यही उन कर्मोका ज्ञान-क्ष्प अग्निसे भस्म हो जाना है।

प्रश्न-यहाँ 'वुधा 'पट किनका वाचक है और उपर्युक्त प्रकारसे जो 'ज्ञानाग्निटग्वकर्मा' हो गया है, उसे वे 'पण्डित' कहते हैं — इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'वुधाः 'पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपर्युक्त पुरुपको वे पण्डित कहते हैं—इस कथनसे उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विशेष प्रशंसा की गयी है। अभिप्राय यह है कि कमों में ममता, आसक्ति, अहङ्कार और उनसे अपना किसी प्रकारका कोई प्रयोजन न रहनेपर भी उनका खख्पतः त्याग न करके छोकमग्रहके छिये समस्त शास्त्रविहित कर्मी-को विधिपूर्वक मछीभाँति करते रहना वहुत ही धीरता, बीरता, गम्भीरता और बुद्धिमत्ताका काम है; इसछिये ज्ञानी छोग भी उसे पण्डित (तत्वज्ञानी महात्मा) कहते हैं।

#### नित्यतृप्तो निराश्रयः । किंचित्करोति सः ॥ २० ॥

जो पुरुष समस्त कर्मोंमे और उनके फलमे आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्यतृप्त है, वह कर्मोंमें भलीभाँति वर्तता हुआ भी वास्तवमे कुछ भी नहीं करता ॥२०॥

प्रश्न-समस्त कर्मों में और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करना क्या है <sup>१</sup>

उत्तर-यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर-निर्वाहके जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं, उनमें जो मनुप्यकी स्वामानिक आसिक होती है—जिसके कारण वह उन कर्मोंको किये विना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वरकी स्मृति या अन्य किसी प्रकार-का ज्ञानतक नहीं रहता—ऐसी आसिक्तसे सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्ममें मनका तिनक भी आसक्त न होना— कर्मों में आसिक्तका सर्वथा त्याग कर देना है । और उन कर्मों से प्राप्त होनेवाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग हैं—उन सबमें जरा भी ममता, आसिक्त और कामनाका न रहना कर्मों के फल्में आसिक्तका त्याग कर देना है। प्रश्न-इस प्रकार आसिक्तका त्याग करके 'निराश्रय' और 'नित्यतृप्त' हो जाना क्या है !

उत्तर—आसक्तिका सर्वथा त्याग करके शरीरमें अहङ्कार और ममतासे सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सासारिक वस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात् अमुक वस्तु या मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चळ सकता—इस प्रकारके भावोंका सर्वथा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो जानेपर मनुष्य-को किसी भी सासारिक पदार्थकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णकाम हो जाता है, उसे परमानन्द खरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जानेके कारण वह निरन्तर आनन्द में मग्न रहता है, उसकी स्थितिमें किसी भी घटनासे कभी जरा भी अन्तर नहीं पड़ता। यही उसवा नित्यत्म हो जाना है।

प्रश्न-'कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित्करोति स १ इस वाक्यमें 'अभि' उपसर्गके तथा 'अपि' और 'एव' अन्ययोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अिम' उपसर्गसे यह बात दिखायी गयी है कि ऐसा मनुप्य भी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शास्त्रविहित सब प्रकारके कर्म भलीभाँ ति स्विधानी और विवेक के सिहत विस्तारपूर्वक कर सकता है। 'अपि' अञ्ययसे यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहङ्कार और फलासक्तियुक्त मनुष्य तो कर्मों का खरूपसे त्याग करके भी कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्यतृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बन्धनमें नहीं पड़ता। तथा 'एव' अव्ययसे यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी सम्बन्ध नहीं रहता। अत वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तवमें अकर्ता ही बना रहता है।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले मुक्त पुरुषके लिये उसके पूर्णकाम हो जानेके कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता (३।१७), उसे किसी भी वस्तुकी, किसी रूपमें भी आवश्यक ता नहीं रहती। अतएव वह जो कुछ कर्म करता है या किसी कियासे उपरत हो जाता है, सब शास्त्रसम्मत और बिना आसक्तिके केवल लोकसंग्रह ही करता है, इसलिये उसके कर्म वास्तवमें कर्म नहीं होते।

सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकोंमें यह बात कही गयी कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके बिना केवल लोकसमहके लिये शाखसम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तवमें कुछ भी नहीं करता। इसिलेये वह कर्मबन्धनमें नहीं पडता। इसपर यह प्रश्न उठता हु कि ज्ञानीको आदर्श मानकर उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले साधक तो नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मीका त्याग नहीं करते, निष्कामभावसे सब प्रकारके शाखिविहित कर्तव्य-कर्मीका अनुष्ठान करते रहते हैं—इस कारण वे किसी पापके भागी नहीं वनते; किन्तु जो साधक शाखिविहित यज्ञ-दानादि कर्मीका अनुष्ठान न करके केवल शरीरनिर्वाहमात्रके लिये आवश्यक शौच-स्नान और खान-पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पापका भागी होता होगा। ऐसी शङ्काकी निवृत्तिके लिये भगवान् कहते हैं—

# निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः।

शारारं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥ २१॥

जिसका अन्त करण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआंहे और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता। प्रश्न—'निराशी , 'यतिचित्तातमा' और 'त्यक्तसर्वपरि- उत्तर—जिस मनुष्यको किसी भी सासारिक वस्तुकी कुल प्रह —इन तीन विशेषणोके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्रायहैं। भी आवश्यन ता नहीं है, जो किसी भी कर्मसे या मनुष्यसे

किसी प्रकारके मोगकी किञ्चिन्मात्र भी आशा या उच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना आदिका सर्वयात्याग कर दिया है—उसे 'निराशी:'कहते हैं; जिसका अन्त करण और समस्त इन्द्रियोंस हित गरीर वशमें है—अर्थात् जिसके मन और इन्द्रिय राग-द्रेपसे रहित हो जानेके कारण उनपर शब्दादि विपयोंके सक्तका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता और जिसका गरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है—वह चाहे गृहस्थ हो या संन्यासी 'यतिचत्तात्मा' है और जिसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं है तथा जिसने स्मस्त मोगसामित्रयोंके संग्रहका मछीमौति त्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वथा 'त्यक्त सर्वपरिग्रह' है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रमवाला भी यदि उपर्युक्त प्रकारसे परिग्रहका त्याग कर देनेवाला है तो वह भी 'त्यक्त सर्वपरिग्रह' है।

इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस इलोकमें यह भाव दिखळाया गया है कि जो इस प्रकार वाह्य वस्तुओं से सम्बन्ध न रखकर निरन्तर अन्तरान्मामें ही सन्तुष्ट रहता है, वह साख्ययोगी यदि यज्ञ-टानाटि कमोंका अनुष्ठान न करके केवल शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि कमें ही करता है, तो

सम्वन्घ—उपर्युक्त श्लोकोंमें यह वात सिद्ध की गयी कि परमात्माको प्राप्त सिद्ध महापुरुपोंका तो कर्म करने या न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञानयोगके साघकका प्रहण और त्याग गास्नसम्मत, आसक्तिरहित और ममता-रहित होता है; अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए —सभी अवस्थाओंमें कर्मवन्घनसे सर्वथा मुक्त हैं । अव भगवान् यह वात दिखलाते हैं कि कर्ममें अकर्मदर्शनपूर्वक कर्म करनेवाला कर्मयोगी भी कर्मवन्घनमें नहीं पढ़ता—

यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥ २२॥

जो विना इच्छाके अपने-आपप्राप्त हुए पदार्थमें सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर्घ्याका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो गया है—ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहने-वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं वैंधता ॥ २२॥

प्रश्न-'यदच्छाळाभ' क्या है और उसमें सन्तुष्ट रहना क्या है ?

उत्तर—अनिक्छासे या परेक्छासे प्रारक्शानुसार जो अनुकूछ या प्रतिकूछ पदार्थकी प्राप्ति होती है, वह 'यदक्छा-छाभ' है; इस 'यदक्छालाभ' में सदा ही आनन्द मानना, भी बह पापका मागी नहीं होता। क्योंकि उसका वह त्याग आसिक या फळकी इच्छासे अयवा अहङ्कारपूर्वक मोहसे किया हुआ नहीं है; वह तो आसिक, फलेच्छा और अहङ्कार-से रहित सर्वया शास्त्रसम्मत त्याग है, अनप्त्र सवप्रकारसे संसारका हित करनेवाला है।

प्रश्त-यहाँ 'शारीरम्' और 'केन्नडम्' निशेपणोंके सहित 'कर्म' पद कौन-से कर्मोंका नाचक है और 'किन्चिपम्' पद किसका नाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है !

उत्तर—'शारीरम्' और 'केवलम्' विशेषणोंके सहित 'कर्म' पद यहाँ शीच-स्नान, खान-पान और शयन आदि केवल शरीरनिर्वाहसे सम्बन्ध रखनेवाली कियाओंका बाचक है तथा 'किल्विषम्' पद यहाँ यज्ञदानादि विहित कर्मोंके त्यागसे होनेवाले प्रत्यवाय—पापका तथा शरीर-निर्वाहके लिये की जानेवाली कियाओंमें होनेवाले अनिवार्य 'हिंसा' आदि पापोंका वाचक है। उपर्युक्त पुरुपको न तो यज्ञादि कर्मोंके अनुष्टान न करनेसे होनेवाला प्रत्यवायल्प पाप लगता है और न शरीरनिर्वाहके लिये की जानेवाली कियाओंमें होनेवाले पापोंसे ही उसका सम्बन्ध होता है; यही उसका 'किल्विय' को प्राप्त न होना है।

न किसी अनुकूछ पदार्थकी प्राप्ति होनेपर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़नेकी इच्छा करना; और न प्रतिकूछकी प्राप्तिमें द्वेप करना, उसके नष्ट हो जानेकी इच्छा करना—और दोनोंको ही प्रारव्ध या भगवान्का विधान समझकर निरन्तर शान्त और प्रसन्नचित्त रहना यही प्यदच्छालाभ में सदा सन्तुष्ट रहना है।

प्रश्न- 'विमत्सरः' का क्या भाव है और इंसका प्रयोग यहाँ किस छिये किया गया है 2

उत्तर-विद्या,बुद्धि,धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुणके सम्बन्धसे दूसरोंकी उन्नति देखकर जो ईर्ष्यो (डाह्) का भाव होता है-इस विकारका नाम 'मत्सरता' है, उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो, वह 'विमत्सर' है। अपनेको विद्वान् और बुद्धिमान् समझनेवालों में मी ईर्घ्याका दोष छिपा रहता है: जिनमें मनुष्यका प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुम्बियोंके साथ भी ईर्ष्यांका भाव हो जाता है । इसलिये 'विमत्सर:' विशेषणका प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगीमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे अलग ईर्ष्याके दोषका भी अभाव दिखलाया गया है।

प्रश्न-द्वन्द्वोंसे अतीत होना क्या है !

उत्तर-हर्ष-शोक और राग-द्रेष आदि युरम् विकारोंका नाम द्वन्द्व है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात् इस प्रकारके विकारोंका अन्त.करणमें न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है।

प्रश्न-सिद्धि और असिद्धिका यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है ?

उत्तर-यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्यकर्भ-का निर्विष्नतासे पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है; और किसी

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए कर्म बन्धनके हेतु नहीं बनते, इतनी ही वात है या उनका और भी कुछ महत्त्व है। इसपर कहते हैं —

> गतसङ्गस्य मुक्तस्य

क्स

यज्ञायान्तरतः

सम्पूर्ण कर्म भलीभॉति विलीन हो जाते हैं ॥ २३ ॥

प्रश्न-आसित्तका सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, और **भातसङ्गरय' पद किसका वाचक है** है

उत्तर-कार्मि और उनके फल्ह्य समस्त भोगोंमें तनिक भी आसक्ति या कामनाका न रहना, आसक्तिका सर्वथा नष्टहो जाना है।इस प्रकार जिसकी आसक्तिका असाव

प्रकार विष्न-बाधाके कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्यसे कर्म किया जाता है, उस उद्देश्यका पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकारकी सिद्धि और असिद्धिमें मेद-बुद्धिका न होना अर्थात् सिद्धिमें हुषे और आसक्ति आदि तथा असिद्धि-में देख और शोक आदि विकारोंका न होना, दोनोंमें एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धिमें सम रहना है।

प्रश्न-ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बँघता, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-क्रम करनेमें मनुप्यका अधिकार है ( २ । ४७ ), क्योंकि यज्ञ (कर्म) सहित प्रजाकी रचना करके प्रजापतिने मनुष्योंको कर्म करनेकी आज्ञा दी है (३ । १०), अतएव उसके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्य पापका भागी होता है (३ । १६) । इसके सिवा मनुष्य कर्मीका सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता (३।५), अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ-न-कुछ कर्म सभीको करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार केवल शरीर-सम्बन्धी कर्मोंको करनेवाळा परिप्रहरहित साख्ययोगी अन्य कर्मीका आचरण न करनेपर भी कर्म न करनेके पापसे लिस नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मीका अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बँधता ।

ज्ञानावस्थितचेतसः । प्रविलीयते ॥ २३ ॥ समग्रं

जिसकी वासक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थिर रहता है-ऐसे केवल यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके

> हो गया है, उस कर्मयोगीका वाचक यहाँ 'गतसङ्गस्य' पद है। यही भाव कर्ममें और फलमें आसक्तिके त्यागसे तथा सिद्धि और असिद्धिके समत्वसे पूर्वश्लोकमें दिखलाया गया है ।

प्रश्न-'मुक्तस्य' पदका क्या भाव है ? उत्तर-जिसका अन्तः करण और इन्द्रियोंके सञ्चातरूप

गी० त० वि० २५--

शरीरमें जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमानसे सर्वथा मुक्त हो गया है—उस झानयोगीका वाचक यहाँ 'मुक्तस्य' पद है।

प्रश्न—'ज्ञानावस्थितचेतस.' पदका क्या भाव है र उत्तर—'ज्ञानावस्थितचेतसः' पद भी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें छगा रहता है, ऐसे ज्ञानयोगीका ही वाचक है।

प्रश्न—'यज्ञाय आचरतः' इस पदमें 'यज्ञ' शब्द किसका वाचक है और उसके छिये कमोंका आचरण करना क्या है '

उत्तर—अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके धनुसार जिस मनुष्यका जो शास्त्रदृष्टिसे विहित कर्तव्य है, वही उसके छिये यज्ञ है। उस शास्त्रविहित यज्ञका सम्पादन करनेके उद्देश्यसे ही जो कर्मोका करना है—अर्थात् किसी प्रकारके खार्यका सम्बन्ध न रखकर केवल लोकसप्रहरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही जो कर्मोका आचरण करना है, वही यज्ञके लिये कर्मोका आचरण करना है। तीसरे अध्यायके नवें श्लोकमें आया हुआ 'यज्ञार्थात्' विशेषणके सिंहत 'कर्मणः' पद भी ऐसे ही कर्मोंका वाचक है।
प्रश्न-'समग्रम्' विशेषणके सिंहत 'कर्म'पढ यहाँ किन
कर्मोंका वाचक है और उनका विछीन हो जाना क्या है '

उत्तर-इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए जितने भी कर्म सस्काररूपसे मनुष्यके अन्तः करणमें सञ्चित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे नवीन कर्म किये जाते हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'समग्रम्' विशेपणके सहित 'कर्म' पद है, उन सबका अभाव हो जाना अर्थात् उनमें किसी प्रकारका बन्धन करनेकी शक्तिका न रहना ही उनका विछीन हो जाना है। इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म उसको वॉधनेवाले नहीं होते, इतना ही नहीं, किन्तु जैसे किसी धासकी ढेरीमें आगमें जलाकर गिराया हुआ घास खयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घासकी ढेरीको भी भस्म कर देता है—वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अमिमान-के त्यागरूप अग्निमं जलाकर किये हुए कर्म पूर्वसिच्चित समस्त कर्मोंके सिहत विलीन हो जाते हैं, फिर उसके किसी भी कर्ममें किसी प्रकारका फल देनेकी शक्ति नहीं रहती।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें यह वात कही गयी कि यज्ञके लिये कर्म करनेवाले पुरुपके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं । वहाँ केवल अग्निमें हिवका हवन करना ही यज्ञ है और उसके सम्पादन करनेके लिये की जानेवाली किया ही यज्ञके लिये कर्म करना है, इतनी ही वात नहीं है; वर्ण-आश्रम, स्वभाव और पिरिस्थितिके अनुसार जिसका जो कर्तव्य है, वही उसके लिये यज्ञ है और उसका पालन करनेके लिये आवश्यक कियाओंका निःस्वार्थवृद्धिसे लोकसंग्रहार्थ करना ही उस यज्ञके लिये कर्म करना है—इसी भावको सुरुपण्ट करनेके लिये अवभगवान् सात श्लोकोंमें भिन-भिन्न योगियोंद्वारा किये जानेवाले परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप शास्त्रविहित कर्तव्य-क्रमोंका विभिन्न यज्ञोंके नामसे वर्णन करते हैं—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म इविर्विह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तन्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥

जिस यहाँ से अर्पण अर्थात् सुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्यभी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूपिकया भी ब्रह्म है—उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४ ॥

प्रश्न—इस क्लोकर्मे यज्ञके रूपकसे क्या भाव दिखलाया गया है।

उत्तर—इस रहोकमें 'सर्व खिलवदं ब्रह्म' (छान्दोग्य उ०

३। १४। १) के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप साधनको यज्ञका रूप दिया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदिके भेदसे भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीत होनेवाले समस्त पदार्थोंको ब्रह्मरूपसे देखनेका जो अभ्यास है—यह अभ्यासरूप कर्म ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन होनेके कारण यज्ञ ही है ।

इस यज्ञमें सुवा, हिन, हवन करनेवाला और हवनरूप क्रियाएँ आदि भिन्न-भिन्न वस्तुएँ नहीं होतीं, उसकी दृष्टिमें सब कुळ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करनेवाला योगी जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगत्को ब्रह्म समझनेका अभ्यास करता है, वह उनको, अपनेको, इस अभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है इसल्येय उसकी उनमें किसी प्रकारकी भी भेदबुद्धि नहीं रहती।

प्रश्न-इस रूपकर्मे 'अर्पणम्' पदका अर्थ यदि हवन करनेकी क्रिया मान छी जाय तो क्या आपत्ति है <sup>2</sup>

उत्तर—'हुतम्' पद हवन करनेकी क्रियाका वाचक है। अत. 'अर्पणम्' पदका अर्थ भी क्रिया मान छेनेसे पुनरुक्ति-का दोष आता है। नवें अध्यायके सोछहवें रछोकमें भी 'हुतम्' पदका ही अर्थ हवनकी 'क्रिया' माना गया है। अतः जिनके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अर्प्यते अनेन— इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'अर्पणम्' पदका अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्निमें छोड़े जाते है, ऐसे ख्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित माछम पड़ता है।

प्रश्न-ब्रह्मकर्ममें स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर—निरन्तर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी-को भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझना—यही ब्रह्मकर्ममें स्थित होना है तथा इस प्रकारके साधनका फल नि.सन्देह पर-ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होती है, उपर्युक्त साधन करने-वाला योगी दूसरे फलका मागी नहीं होता—यही माव दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है।

सम्बन्ध—इस प्रकार नहाकर्मरूप यज्ञका वर्णन करके अब अगले श्लोकमें देवपूजनरूप यज्ञका और आत्मा-परमात्माके अभेददर्शनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं—

> दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति॥ २५॥

दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूपयक्षका ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मारूप अग्निमें अभेददर्शनरूपयक्षके द्वारा ही आत्मरूप यक्षका हवन किया करते हैं ॥ २५॥

प्रश्न-यहाँ 'योगिनः'पद किन योगियोंका नाचक है और उसके साथ 'अपरे' निशेषणका प्रयोग किसलिये किया गया है <sup>2</sup>

उत्तर—यहाँ 'योगिन. 'पद ममता, आसक्ति और फलेच्छा-का त्याग करके शास्त्रविहित यज्ञादि कर्म करनेवाले साधकों-का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्वश्लोकमें वर्णित ब्रह्मकर्म करनेवालोंसे अलग करनेके लिये यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधनसे मिन्न है और दोनों साधनोंके अधिकारी मिन्न-मिन्न होते हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'योगिन:'पदके साथ 'अपरे' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'दैवम्' विशेषणके सिहत 'यज्ञम्'पद किस कर्म-

ही आत्मरूप यझका हवन किया करते हैं ॥ २५॥ का वाचक है और उसका भठीमाँति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस इठोकके पूर्वार्द्धमें भगवान्के कथनका क्या भिप्राय है <sup>8</sup>

उत्तर-- ब्रह्मा, शिव, शिक्त, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र और वरुणादि जो शास्त्रसम्मत देव हैं— उनके लिये हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके निमित्तसे दान देना और ब्राह्मण-भोजन करनाना आदि समस्त कर्मोंका वाचक यहाँ 'दैवम्' विशेषणके सिहत 'यज्ञम्'पद है और अपना कर्तन्य समझकर बिना ममता-आमक्ति और फलेन्छाके केवल परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्य-से इन सबका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक शास्त्रविधिके अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैवयज्ञका मलीमाँति अनुष्ठान करना है। इस क्लोकके पूर्वार्द्धमें भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकारसे देवोपासना करते हैं, उनकी क्रिया भी यज्ञके लिये ही कर्म करनेके अन्तर्गत है।

प्रश्न-ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन कग्ना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण रारीरकी उपाधिसे आत्मा और परमात्माका भेद अनादिकाल पे प्रतीत हो रहा है, इस अज्ञानजनित भेद-प्रतीतिको ज्ञानाम्यासद्वारा मिटा देना अर्थात् शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे सुने हुए तत्त्वज्ञानका निरन्तर मनन और निदिष्यासन करते-करते नित्य विज्ञाना-नन्दघन, गुणातीत परब्रह्म परमात्मामें अभेदमावसे आत्माको एक कर देना—विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है। इस प्रकारका यज्ञ करनेवाले ज्ञानयोगियोंकी दृष्टिमें एक निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मके सित्रा अपनी या अन्य किसीकी भी किश्चिन्मात्र सत्ता नहीं रहती, इस त्रिगुणमय संसारसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। उनके छिये संसारका अत्यन्त अभाव हो जाता है। प्रश्न-पूर्वक्लोकमें वर्णित ब्रह्मकर्मसे इस अमेददर्शन-रूप यज्ञका क्या मेद है !

उत्तर—दोनों ही साधन सांख्ययोगियोंद्वारा किये जाते हैं और दोनोंमें ही अग्निस्थानीय परव्रह्म परमात्मा है, इस कारण दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोंका फल अभिन्नभावसे सिच्चदानन्दवन ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके कारण वास्तवमें कोई मेद भी नहीं है, केवल साधनकी प्रणालीका मेद है; उसीको स्पष्ट करनेके लिये दोनोंका वर्णन अलग-अलग कियागया है | पूर्वश्लोकमें वर्णित साधनमें तो 'सर्व खिल्वदं ब्रह्मा' (छान्दोग्य उ०३ ११४। १) इस श्रुतिवाक्यके अनुसार सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि करनेका वर्णन है और उपर्युक्त साधनमें समस्त जगत्के सम्बन्धका अभाव करके आत्मा और परमात्मामें अमेददर्शनकी बात कही गयी है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार दैवयज्ञ और अमेददर्शनरूप यज्ञका वर्णन करनेके अनन्तर अव इन्द्रियसंयमरूप यज्ञका और विषयहवनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं—

> श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये शब्दादीन्विषयानन्य

संयमाग्निषु जुह्वति । इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको संयमरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते है ॥ २६॥

प्रश्न—संयमको अग्नि वतलानेका क्या भाव है और उसमें बहुवचनका प्रयोग किसलिये किया गया है ?

उत्तर—इन्द्रियसंयमरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये यहाँ संयमको अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इन्द्रियका स्थम अलग-अलग होता है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उसमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है। प्रश्न—संयमंद्रप अग्नियोंमें श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको हवन करना क्या है!

उत्तर—दूसरे अध्यायमें कहा गया है कि इन्द्रियाँ वडी प्रमथनशील हैं, ये बलात्कारसे साधकके मनको डिगा देती हैं (२ | ६०); इसिल्ये समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेना—उनकी खतन्त्रताको मिटा देना, उनमें मनको विचिलत करनेकी शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सासारिक मोगोमें प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियोंको सयमहूप अग्नियोंमें हवन करना है। तारपर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना और नासिकाको वशमें करके प्रत्याहार करना—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि वाहर-भीतर विपयोंसे विवेकपूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका संयमहूप अग्नियोंमें हवन करना है। इसका सुरुपट्याव दूसरे अध्यायके अठावनवें क्लोकमें कछुएके दृष्टान्तसे बतलाया गया है।

प्रश्न-तीसरे अध्यायके छठे श्लोकमें जिस इन्द्रिय-सयमको मिध्याचार वतलाया गया है, उसमें और यहाँके इन्द्रियसयममें क्या भेद है ?

उत्तर-वहाँ केवल इन्द्रियोंको देखने-सुनने तथा खाने-पीने आदि बाह्य विश्योंसे रोक लेनेको ही स्यमकहा गया है, इन्द्रियोंको वरामें करनेको नहीं; क्योंकि वहाँ मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करते रहनेकी बात स्पष्ट है। किन्तु यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ इन्द्रियोंको वशमें कर लेनेका नाम 'सयम' है। वरामें की हुई इन्द्रियोंमें मनको विषयोंमें प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं रहती। इसलिये जो इन्द्रियोंको वशमें किये बिना ही केवल दग्भाचारसे इन्द्रियों-को विषयोंसे रोक रखता है, परन्तु मनसे विषयोंका चिन्तन करता रहता है और जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है, उसके मनसे विषयोंका चिन्तन नहीं होता, निरन्तर परमारमाका ही चिन्तन होता है । यही मिथ्याचारीके संयमका और यथार्थ सयमका भेद है।

प्रश्न—क्लोकके उत्तराधीमें 'इन्द्रिय' शब्दके साथ'अग्नि' शब्दका समास किसलिये किया गया है १ और 'इन्द्रिया-ग्निषु । पदमें बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-आसक्तिरहित इन्द्रियोंद्वारा निष्काम भावसे विषय-सेत्रनरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये यहाँ 'इन्द्रिय' शब्दके साथ 'अग्नि' शब्दका समास किया गया है और प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा अनासक्तभावसे अलग अलग विषयोंका सेवन किया जाता है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उसमें

बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-शब्दादि विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन करना क्या है ?

उत्तर-वशमें की हुई और राग-देषसे रहित इन्द्रियोंके द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त विषयोंका प्रहण करके उनको इन्द्रियोंमें विलीन कर देना (२।६४) अर्थात् उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अन्त:करणमें या इन्द्रियोंमें किसी प्रकारका विकार उत्पन करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विश्योंके इन्द्रिय-रूप अग्नियोंमें हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कार्नोके द्वारा निन्दा और स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूछ या प्रतिकूल शब्दोंको सुनते हुए, नेत्रोंके द्वारा अच्छे-बुरे द्दर्योंको देखते हुए, जिह्वाके द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रसको ग्रहण करते हुए—इसी प्रकार अन्य समस्त इन्द्रियोंद्वारा भी प्रारब्धके अनुसार योग्यतासे प्राप्त समस्त विषयोंका अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्त करणमें समभाव रखना, भेदबुद्धिजनित राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि विकारों का न होने देना-अर्थात् उनविषयोंमें जो मन और इन्द्रियोंको विक्षिप्त (विच्छित) करनेकी शक्ति है, उसका नाश करके उनको इन्द्रियोंमें विलीन करते रहना-यही शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें ह्वन करना है। क्योंकि विषयोंमें आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहनेके कारण वे विषयभोग साधकपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे खयं अग्निमें घासकी भाँति भस्म हो जाते हैं।

सम्बन्ध-अव आत्मसंयमयोगरूप यज्ञका वर्णन करते हैं-

सर्वाणीन्द्रयकर्माणि आत्मसंयमयोगाम्रौ

प्राणकर्भाणि चापरे ।

ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ जुह्नति

दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्म-संयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते हैं ॥ २७ ॥

- और उसके साथ'अग्नि'शब्दका समास किस लिये किया गया 'अग्नि'शब्दका समास किया गया है तथा सुषुप्तिसे समाधिकी है तथा 'ज्ञानदीपिते' विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर-यहाँ आत्मसयमयोग समाधियोगका वाचक है।

प्रश्न-यहाँ 'आत्मसंयमयोग' किस योगका वाचक है उस समाधियोगको यज्ञका रूप देनेके लिये उसके साथ भिन्नता दिख्ळानेके लिये-अर्थात् समाधि-अवस्थामें विवेक-विज्ञानकी जागृति रहती है, शून्यताका नाम समाधि नही है--यह भानदिखळानेके और यज्ञके रूपकर्ने उस समाधि-योगको प्रज्वलित अग्निकी भॉति ज्ञानसे प्रकाशित वतलानेके लिये 'ज्ञानदीपिते' विशेषणका प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न-उपर्युक्त समाधियोगका खरूप क्या है र तथा उसमें इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी सम्पूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-ध्यानयोग अर्थात् ध्येयमें मनका निरोध दो प्रकारसे होता है-एकमेंतो प्राणोंका और इन्द्रियोंका निरोध करके उसके बाद मनका ध्येय वस्तुमें निरोध किया जाता है और दूसरेमें, पहले मनके द्वारा ध्येयका चिन्तन करते-करते ध्येयमें मनकी एकाप्रतारूप ध्यानावस्था होती है। तदनन्तर ध्यानकी गाढ़ स्थिति होकर ध्येयमें मनका निरोध हो जाता

सम्बन्ध--इस प्रकार समाधियोगके साधनको यज्ञका रूप देकर अव अगले श्लोकमें द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका संक्षेपमें वर्णन करते हैं-

#### द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

#### खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च

शानयक्ष करनेवाले हैं॥ २८॥

प्रश्न-इन्यसम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ! इसे कारनेका अधिकार किनको है तथा यहाँ 'द्रव्ययज्ञाः' पदके प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर-अपने अपने वर्णधर्मके अनुसार न्यायसे प्राप्त द्रव्यको ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके यथा-योग्य लोकसेवामें लगाना अर्थात् उपर्युक्त भावसे बावली,कुएँ। तालाव, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्ष आदि मनुष्योंकी यथावस्यक अन्न, वस्त, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओंद्वारा सेवा करना, विद्वान् तपस्वी वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मणोंको गौ, मूमि, वस, आभूषण आदि पदार्थींका यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुसार दान करना-इसी तरह अन्य सब प्राणियों-को सुख पहुँचानेके उद्देश्यसे यथाशक्ति द्रव्यका व्यय करना

है;यही समाधि-अवस्था है।उस समय प्राणोंकी और इन्द्रियों-की सम्पूर्ण किया अपने-आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकारसे किये जानेवाले ध्यानयोगका वर्णन है। इसलिये परमात्माके सगुण-साकार या निर्गुण-निराकार-किसी भी रूपमें अपनी-अपनी मान्यता और भावनाके अनुसार विधि-पूर्वक मनका निरोध कर देना ही समाधियोगका खरूप है।

इस प्रकारके ध्यानयोगमें जो मनोनिप्रहपूर्वक इन्द्रियोंकी देखना, सुनना, सूँघना, स्पर्श करना, आखादन करना एव प्रहण करना, त्याग करना, वोलना और चलना-फिरना आदि तथा प्राणींकी खास-प्रखास और हिल्ना-डुळना आदि समस्त क्रियाओंको विलीन करके समाधिस्य हो जाना है-यही आत्मसंयम-योगरूप अग्निमें इन्द्रियोंकी और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंका हवन करना है।

### योगयज्ञास्तथापरे ।

संशितव्रताः ॥ २८॥ यतयः

कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, िकतने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं, िकतने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतीसे युक्त यज्ञशील पुरुष साध्यायरूप

'द्रव्ययज्ञ' है । इस यज्ञके करनेका अधिकार केवल गृहस्थीं-को ही है; क्योंकि द्रव्यका सप्रह करके परोपकारमें उसके व्यय करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमोर्मे नहीं है। यहाँ भगवान्ने 'द्रव्ययज्ञ' शब्दका प्रयोग करके यह भाव दिखटाया है कि परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे छोकसेवा-में द्रव्य लगानेके लिये नि:स्वार्थभावसे कर्म करना भी यज्ञार्थ कर्म करनेके अन्तर्गत है।

प्रश्न-'तपोयज्ञ' किस कर्मको कहते हैं ! और इसमें किसका अधिकार है 2

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे अन्त:करण और इन्द्रियोंको पवित्र करनेके लिये ममता,आसक्ति और फलेन्छा-के त्यागपूर्वक वत-उपवासादि करना; धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना, मीन धारण करना, अग्नि और सूर्यके तेजको

तथा नायुको सहन करना, एक वस्त या दो वस्तोंसे अधिकका त्याग कर देना, अनका त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्रविधिके अनुसार तितिक्षासम्बन्धी कियाएँ हैं—उन सबका वाचक यहाँ 'तपोयज्ञ' है। इसमें वानप्रस्थ आश्रमवालोका तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रमवाले मनुष्य मी शास्त्रविधिके अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी आश्रमवाले इसके अधिकारी हैं।

प्रश्न-यहाँ 'योगयज्ञ' शब्द किस कर्मका वाचक है तथा यहाँ 'योगयज्ञा ' पदके प्रयोगका क्या भाव है '

उत्तर—यहाँ वास्तवमें 'योगयइ' किस कर्मका वाचक है, यह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष रुक्षण यहाँ नहीं बतराये गये हैं। किन्तु अनुमानसे यह प्रतीत होता है कि विच्रवृत्ति-निरोधरूप जो अष्टाङ्मयोग है सम्मवतः उसीका वाचक यहाँ 'योगयइ' शब्द है। अतएव यहाँ 'योगयइा:' पदके प्रयोगका यह माव समझना चाहिये कि बहुत-से साधक परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे आसक्ति, फलेच्छा और ममताका त्याग करके इस अष्टाङ्मयोगरूप यइका ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योगसाधनारूप कर्म भी यहार्थ कर्मके अन्तर्गत है, अतएव उन लोगोंके भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न—उपर्युक्त अष्टाङ्गयोगके भाठ अङ्ग कौन-कौनसे हैं है जत्तर—पातञ्जलयोगदर्शनमें इनका वर्णन इस प्रकार आता है—

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध-योऽष्ठावङ्गानि ।' (२ । २९ )

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये योगके आठ अङ्ग हैं। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार— ये पाँच बहिरङ्ग और धारणा, ध्यान, समाधि—ये तीन अन्तरङ्ग साधन हैं।

> 'त्रयमेकत्र सयम ।' (योग० ३ । ४ ) इन तीनोंके समुदायको 'सयम' कहते हैं । 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहा यमाः ।'

(योग०२।३०)

किसी भी प्राणीको किसी प्रकार किश्चिन्मात्र कभी कष्ट न देना (अहिंसा), हितकी भावनासे कपटरहित प्रिय रान्दों में यथार्थभाषण (सत्य), किसी प्रकारसे भी किसीके खत्व—हकको न चुराना और न छीनना (अस्तेय), मन, वाणी और शरीरसे सम्पूर्ण अवस्थाओं में सदा-सर्वदा सत्र प्रकारके मैथुनोंका त्याग करना (ब्रह्मचर्य), और शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त भोगसामग्रीका कभी सग्रह न करना (अपरिग्रह)—इन पॉचोंका नाम यम है।

'शौचसन्तोषतप खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।' ( योग० २ । ३२ )

सब प्रकारसे बाहर और मीतरकी पवित्रता (शीच), प्रिय-अप्रिय, सुख-दु ख आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहना (सन्तोप), एकादशी आदि व्रत-उपवास करना (तप), कल्याणप्रद शाखोंका अध्ययन तथा ईश्वर-के नाम और गुणोंका कीर्तन (खाध्याय), सर्वस्व ईश्वरके अपण करके उनकी आज्ञाका पालन करना (ईश्वर-प्रणिधान)—इन पाँचोंका नाम नियम है।

'स्थिरसुखमासनम् ।' (योग०२।४६) सुखपूर्वक स्थिरतासे बैठनेका नाम आसनश्र है। 'तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद:प्राणायामः।' (योग०२।४९)

आसनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिके रोकनेका नाम प्राणायाम है। वाहरी वायुका भीतर प्रवेश

<sup>#</sup> आसन अनेको प्रकारके हैं । उनमेंसे आत्मसयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और खिस्तकासन— ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं । इनमेंसे कोई ऐसा भी आसन हो, परन्तु मेरुदण्ड मस्तक और ग्रीवाको सीघा अवस्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा भृकुटीके मध्यभागमें रखनी चाहिये । आल्स्य न सतावे तो आँखें मूँदकर भी बैठ सकते हैं । जो पुरुष जिस आसनसे सुखपूर्वक दीर्वकालतक बैठ सके, उसके लिये वही आसन उत्तम है ।

करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर निकलना प्रश्वास है; इन दोनोके रोकनेका नाम प्राणायाम है।

'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।' (योग०२।५०)

देश, काळ और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे बाह्य, आभ्यन्तर और स्तम्भवृत्तिवाले—ये तीनों प्राणा-याम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं।

भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 'बाह्य कुम्भक' कहलाता है। इसकी विधि यह है—आठ प्रणव (ॐ) से रेचक करके सोलहसे बाह्य कुम्भक करना और फिर चारसे पूरक करना—इस प्रकारसे रेचक-पूरकके सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्यवृत्ति प्राणायाम है।

वाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 'आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। इसकी विधि यह है कि चार प्रणवसे पूरक करके सोछहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 'आठसे रेचक करे। इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम है।

वाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोंके रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है । चार प्रणवसे पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते-करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोंको रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है ।

इनके और भी बहुत-से भेद हैं; जितनी संख्या और जितना काल पूरकमें लगाया जाय, उतनी ही सख्या और उतना ही काल रेचक और कुम्भकमें भी लगा सकते हैं।

प्राणवायुके लिये नामि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके भागतकका नाम 'आभ्यन्तर देश' है। और नासा-पुटसे वाहर सोल्ह अङ्गुलतक 'वाहरी देश' है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक श्वासको खींचता है, वह सोल्ह अङ्गुलतक वाहर फेके; जो हृदयतक अंदर खींचता है, वह बारह अङ्गुलतक बाहर फेके; जो कण्ठतक श्वासको खींचता है, वह आठ अङ्गुल बाहर निकाले और जो नासिका-के अंदर ऊपरी अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, वह चार अङ्गुल बाहरतक श्वास फेंके। इसमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-

उत्तरवालेको 'सूदम' और पूर्व-पूर्ववालेको 'दीर्घ' समझना चाहिये ।

प्राणायाममें संख्या और काळका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये।

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड समय लगा तो सोल्ह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकण्ड और आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड समय लगना चाहिये। मन्त्रकी गणनाका नाम 'सख्या या मात्रा' है, उसमें लगनेवाले समयका नाम 'काल्य है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर वतलाये काल और मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनता-से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है।

'वाह्याभ्यन्तरिवयाक्षेपी चतुर्थः।' (योग० २।५१) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जो इन्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और सङ्गल्प-विकल्पादि जो अन्तः करणके विषय हैं, उनके त्यागसे—उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात् विषयों-का चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो स्रतः ही अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है।

पूर्वसूत्रमें बतलाये हुए प्राणायामोंने प्राणोंके निरोधसे मनका सयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोंके संयमसे प्राणोंका सयम है। यहाँ प्राणोंके रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है—जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और सख्याका भी विधान नहीं है।

'खविषयासम्प्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार.।' (योग० २ । ५४ )

अपने-अपने विषयोंके संयोगसे रहित होनेपर इन्द्रियों-का चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ।' (योग ०३। १)

चित्तको किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम धारणा है। अर्थात् स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आम्यन्तर—किसी एक ध्येय स्थानमें चित्तको वॉध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है।

यहाँ विषय परमेश्वरका है, इसलिये धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वरमें ही करने चाहिये।

**'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।' (योग०३।२)** उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका नाम ध्यान है। अर्थात चित्तवृत्तिका गङ्गाके प्रवाहकी भाँति या तैलघारावत् अविच्छिन्नरूपसे ध्येय वस्तुमें ही लगा

'तदेवार्थमात्रनिर्मासं खरूपशून्यमिव समाधिः। (योग० ३।३)

रहना ध्यान कहलाता है।

जिस समय केवल ध्येय स्वरूपका ही भान होता है और अपने खरूपके भानका अभाव-सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समात्रि हो जाता है। ध्यान करते-करते जब योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह स्वय भी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन अपने-आपका भी ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है--उस खितिका नाम समाधि है।

ध्यानमें ध्याता, ध्यान, ध्येय--यह त्रिपुटी रहती है। समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु—ध्येय वस्तु ही रहती है अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोंकी एकता हो जाती है।

प्रश्न-सत्ताईसर्वे इलोकमें वतलाये हुए आत्मसयमयोग-रूप यज्ञमें और इसमें क्या अन्तर है ?

उत्तर-वहाँ धारणा-ध्यान-समाधिरूप अन्तरङ्ग साधन-की प्रधानता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-की नहीं। ये सत्र अपने-थाप ही उनमें आ जाते हैं। और यहाँ सभी साधनोंको क्रमसे करनेके लिये कहा गया है।

प्रश्न -यहाँ 'योग' गब्दसे कर्मयोग और ज्ञानयोग न लेकर अशङ्घरोग क्यों लिया गया र

उत्तर-भगवत्प्राप्तिमें साधन होनेके कारण यहाँ सभी यज्ञ कर्मयोग और ज्ञानयोग---इन दो निष्ठाओं के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। इसिल्ये यहाँ 'योग' शब्द से मुख्यतासे केवल ज्ञानयोग या कर्मयोग नहीं लिया जा सकता ।

प्रश्न-'यतय.' पदका अर्थ चतुर्घाश्रमी सन्यासी न करके प्रयत्नशील पुरुष करनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान सभी आश्रम-वाले कर सकते हैं, इसलिये यहाँ 'यतय.' पदका अर्थ प्रयत्न-शील किया गया है। यह बात अवश्य है कि सन्यास-आश्रममें गृहस्थकी भाँति नित्य-नैमित्तिक और जीविका आदिके कर्म करना कर्तव्य नहीं है, इस कारण ने इसका अनुष्ठान अधिकतासे कर सकते हैं । पर उनमें भी जो यलशीछ होते हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं,अत ' 'यतय : 'पदका यहाँ 'प्रयत्नशील' अर्थ लेना ही ठीक माल्यम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्याश्रममें भी खाध्यायकी प्रधानता है और खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवालोंके लिये ही 'यतय.' पदका प्रयोग हुआ है, इसलिये भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया।

प्रश्न-'सशितव्रता ' पदका क्या अर्थ है और इसको 'यतय ' पदका विशेषण न मानकर रहोकके पूर्वाईमें उल्लिखित तपीयज्ञ करनेवालोसे भिन्न प्रकारके वत करने-वाले पुरुषोंका वाचक माननेमें क्या आपत्ति है ?

उत्तर-जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचारका पालन करनेके नियम मलीभाँति धारण कर रक्खे हों तथा जो राग-द्वेत्र और अभिमानादिदोषों-से रहित हों ऐसे पुरुषोंको 'सशितवता.' कहते हैं। 'संशित-वता 'पदमें 'यज्ञ' शब्द नहीं है, इसलिये उसे भिन्न प्रकार-का व्रतयज्ञ करनेवालोंका वाचक न मानकर 'यतयः' का त्रिशेषण मानना ही उचित माछम होता है।

प्रश्न-'स्वाध्यायज्ञानयज्ञ' किस कर्मका वाचक है और उसे 'खाध्याययज्ञ' न कहकर 'खाध्यायज्ञानयज्ञ' कहनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-जिन शालोंमें भगवान्के तत्त्रका, उनके गुण, प्रमाव और चरित्रोंका तथा उनके साकार-निराकार,सगुण-निर्गुण खरूपका वर्णन है - ऐसे शास्त्रोंका अध्ययन करना, भगवान्की स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम और गुणींका कीर्तन करना तथा वेद और वेदाङ्गोंका अध्ययन करना खाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थज्ञानके सहित होनेसे तथा ममता, आसक्ति और फलेन्छाके अभावपूर्वक किये जानेसे

गी० त० वि० २६--

'स्वाच्यायज्ञानयज्ञ' कहळाता है। इस पदमें स्त्राच्यायके साथ स्वाच्यायरूप कर्म भी ज्ञानयज्ञ ही है इसिलिये गीताके अध्ययन-'ज्ञान' शब्दका समास करके यह भाव दिख्छाया है कि को भी भगवान्ने 'ज्ञानयज्ञ' नाम दिया है (१८।७०)। सम्बन्ध - द्रव्ययज्ञादि चार प्रकारके यज्ञोंका संक्षेपमें वर्णन करके अब दो श्लोकोंमें प्राणायामरूप यज्ञोंका वर्णन करते हुए सब प्रकारके यज्ञ करन्वाले साधकोंकी प्रशंसा करते हैं—

> प्राणेऽपानं अपाने जुह्नति प्राणं तथापरे । प्राणापानगती प्राणायामपरायणाः ॥ रुद्ध्या २९ ॥ प्राणान्त्राणेषु अपरे नियताहाराः जहित । यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ **मर्वे**(प्येते यज्ञविदो

दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायामपरायण पुरुप प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोको प्राणोंमे ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यहोद्वारा पापोंका नाश कर देनवाले और यहोंको जाननेवाले हैं॥ २९-३०॥

प्रश्न-यहाँ 'जुह्नित' कियाके प्रयोगका क्या मात्र है र उत्तर-प्राणायामके साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये 'जुह्नित' कियाका प्रयोग किया गया है । अभिप्राययह है कि प्राणायामरूप साधन करना भीयज्ञ ही है । अतएव ममता, आसक्ति और फलेच्छाके त्यागपूर्वक, परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म होनेसे मनुष्यको कर्मबन्धनसे मुक्त करनेवाला और परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है ।

प्रभ-अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करना क्या है ?
उत्तर-योगका विषय वडा ही दुर्विज्ञेय और गहन है।
इसे अनुभवी योगीलोग ही जानते हैं और वे ही भन्नीमाँति
समझा सकते हैं। अतएव इस विषयमें जो कुछ निवेदन किया
जाता है, वह शाखदृष्टिसे युक्तियोंद्व रा समझी हुई बात ही
लिखी जाती है। शाखोंमें प्राणायामके बहुत-से भेद बतलाये
गये हैं, उनमेंसे किसको लक्ष्य बनाकर भगवान्का कहना है
यह बस्तुतः भगवान् ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शाखोंमें
अपानका स्थान गुदा और प्राणका स्थान हृदय बतलाया
गया है। बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश करना खास
कहलाता है, इसीको अपानकी गित मानते हैं, क्योंकि
अपानका स्थान अधः है और बाहर वायुके भीतर प्रवेश

करते समय उसकी गित शरीरमें नीचेकी ओर रहती है। इसी तरह भीतरकी वायुका बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है, इसीको प्राणकी गित मानते हैं, क्योंकि प्राणका स्थान ऊपर है और भीतरकी वायुके नासिकाद्वारा वाहर निकलते समय उसकी गित शरीरमें ऊपरकी ओर होती है।

उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय अपानतायु है और हिति स्थानीय प्राणतायु है । अतएव यह समझना चाहिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं, वही यहाँ अपानतायुमें प्राणतायुका हवन करना है । क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो वाहरकी वायुको नासिकाद्वारा शरीरमें ले जाता है; तव वह बाहरकी वायु हृद्यमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभिमेंसे होती हुई अपानमें त्रिलीन हो जाती है । इस साधनमें बार-बार वाहरकी वायुको भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इस-लिये इसे आभ्यन्तर कुम्भक भी कहते हैं ।

प्रश्न-प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करना क्या है है उत्तर-इस दूमरे प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय प्राणवायु है और हिव.स्थानीय अपानवायु है। अतः समझना चाहिये कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं,वही यहाँपर प्राण-वायुमें अपानवायुका हवन करना है। क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतरकी वायुको नासिका- द्वारा शरीरसे वाहर निकालकर रोकता है, उस समय पहले हृदयमें स्थित प्राणवायु वाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछेसे अपानवायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन-में वार-वार भीतरकी वायुको बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है, इस कारणसे इसे बाह्य कुम्मक भी कहते हैं।

प्रश्न-'नियताहाराः' विशेषणका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो योगशास्त्रमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार प्राणायामके उपयुक्त सात्त्रिक (१७।८)और परिमित मोजन करनेवाले हैं अर्थात् न तो योगशास्त्रके नियमसे अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषोंको 'नियताहारा 'कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करनेवालेका ही योग सिद्ध होता है (६।१७), अधिक भोजन करने-वालेका और सर्वथा भोजनका त्याग कर देनेवालेका योग सिद्ध नहीं होता (६।१६)।

प्रश्न—'प्राणायामपरायणाः' विशेषणका क्या अर्थ है र उत्तर—जो प्राणोंके नियमन करनेमें अर्थात् बार-बार प्राणोंको रोकनेका अभ्यास करनेमें तत्पर हों और इसीको परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषोंको 'प्राणायामपरायणाः' कहते हैं।

प्रश्न—पहाँ 'नियताहारा ' और 'प्राणायामपरायणा ' इन दोनों निरोषणोक्षा सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम करनेवालों ने मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करनेवालों के साथ माननेका क्या अभिप्राय है ' क्या दूसरे दोनो साधक नियताहारी और प्राणायामपरायण नहीं होते ' उत्तर—उपर्युक्त प्राणायामपरायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विरोषणों का सम्बन्ध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्तिकी बात नहीं है। परन्तु उपर्युक्त रुगेकों में दोनों ही विरोषण तीसरे साधक के ही सभीप पडते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विरोषणों का सम्बन्ध 'केवल कुम्भक' करनेवाले से ही माना गया है। किन्तु भावतः प्राणमें अपानका हवन करनेवाले और अपानमें प्राणका हवन करनेवाले साधकों के साथ भी इन विरोषणों का सम्बन्ध समझ सकते हैं। प्रश्न—तीसवें रुगेकमें 'प्राण' राज्य में वहुवचनका प्रयोग

क्यों किया गया है <sup>2</sup> तथा प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमें हवन करना क्या है <sup>2</sup>

- उत्तर--शरीरके भीतर रहनेवाळी वायुके पाँच भेद माने जाते हैं---प्राण, अपान, समान, उदान और न्यान। इनमें प्राणका स्थान इदय, अपानका गुदा, समानका नाभि, उदानका कण्ठ और व्यानका समस्त शरीर माना गया है। इन पॉर्चे वायुभेदोंको 'पञ्चप्राण' भी कहते हैं। अतएव यहाँ पाँचों वायु मेदोंको जीतकर इन सबका निरोध करनेके साधन-को यज्ञका रूप देनेके लिये प्राण शब्दमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है। इस साधनमें अग्नि और हवन करनेयोग्य द्रव्य दोनोंके स्थानमें प्राणोंको ही रक्षा गया है। इसलिये समझना चाहिये कि जिस प्राणायाममें प्राण और अपान--इन दोनों-की गति रोक दी जाती है अर्थात् न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किन्तु स्वास और प्रस्वासको बद करके. प्राण-अपान आदि समस्त वायुभेदोंको अपने-अपने स्थानोंमें ही रोक दिया जाता है-वही यहाँ प्राण और अपानकी गति-को रोककर प्राणोंका प्राणोंमें हवन करना है। इस साधनमें न तो बाहरकी वायुको भीतर ले जाकर रोका जाता है और न मीतरकी वायुको बाहर लाकर; अपने-अपने स्थानोंमें स्थित पञ्चवाय भेदोंको वहीं रोक दिया जाता है । इसि छिये इसे 'केवल कुम्मक' कहते हैं।

प्रश्न—उपर्युक्त त्रिविध प्राणायामरूप यज्ञोंमें जप करना आवश्यक है या नहीं <sup>2</sup> यदि आवश्यक है तो प्रणव (ॐ) का ही जप करना चाहिये या किसी दूसरे नामका भी जप किया जा सकता है <sup>2</sup>

उत्तर—प्रणव (ॐ) सिचदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा-का वाचक है (१७ | २३), किसी भी उत्तम क्रियाके प्रारम्भमें इसका उच्चारण करना कर्तन्य माना गया है (१७ | २४)। इसल्यि इस प्रकरणमें जितने भी यज्ञोंका वर्णन है, उन सभीमें भगवान्के नामका सम्बन्ध अवस्य जोड़ देना चाहिये। हाँ, यह बात अवस्य है कि प्रणवके स्थानमें श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीविव आदि जिस नाममें जिसकी रुचि और श्रद्धा हो, उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्माके सभी नामोंका फल श्रद्धाके अनुसार लाभप्रद होता है । यहाँ सभी साधकोंको यज्ञका रूप दिया गया है और विना मन्त्रके यज्ञको तामस माना गया है (१७) १३); इसलिये भी मन्त्रस्थानीय भगवन्नामका प्रयोग पर-मावश्यक है। उपर्युक्त प्राणायामरूप यजींमें एक, दो, तीन आदि संख्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा आदिका ज्ञान रक्खा जानेसे मन्त्रकी कमी रह जाती है; इस्ळिये वह सात्त्विक यज्ञ नहीं होता। अत. यही समझना चाहिये कि प्राणायामरूप यज्ञमें नामका जप परमावश्यक है। साथ-साथ इष्टदेवताका ध्यान भी करते रहना चाहिये।

प्रश्न-उपर्युक्त सभी साधक यज्ञोंद्वारा पापोका नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं, इस कयनका क्या भाव है ?

ै सम्बन्ध—इस प्रकार यज्ञ करनेत्राले साघकाँकी प्रगंसा करके अव उन यज्ञोंके करनेसे होनेवाले लाभ और न करनेसे होनेवाली हानि दिखलाकर भगवान् उपर्युक्त प्रकारसे यज्ञ करनेकी आवस्यकताका प्रतिपादन करते हैं—

> यज्ञशिष्टामृत्रभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं होकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥

हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यबसे वचे हुए अमृतका अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं। और यब न करनेवाले पुरुपके लिये तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है ? ॥ ३१॥

प्रश्न-यहाँ यज्ञसे वचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभन करना क्या है 2

उत्तर-छोकप्रसिद्धिमें देवताओंके निमित्त अग्निमें घृतादि पदार्थीका हवन करना यज्ञ है और उससे बचा हुआ हविष्यान ही यज्ञशिष्ट अमृत है । इसी तरह स्मृतिकारोंने जिन पञ्च-महायज्ञादिका वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणिमात्रके छिये यथाशक्ति विधिपूर्वक अन्नक्रा विभाग कर देनेके वाद वचे हुए अनको यज्ञशिष्ट अमृत कहा है, किन्तु यहाँ मगवान्ने उपर्युक्त यज्ञके रूपक-में पर्मात्माकी प्राप्तिके ज्ञान, संयम, तप, योग, खाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनोंका भी वर्णन किया है जिनभें अनका सम्त्रन्ध नहीं है । इसिछिये यहाँ उपर्युक्त साधनींका अनुष्ठान करनेसे साधकोंका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें

प्राप्तिके लिये करते हैं, वे यद्यपि न करनेवालोंसे वहुत अच्छे हैं, परन्तु यज्ञके तत्त्वको समज्ञकर यज्ञार्थ कर्म करनेवाले नहीं हैं, अतएव वे कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं होते। जो प्रसादक्प प्रसन्नना भी उपलब्धि होती है (२ |६ ४-६ ५; १८।३६-३७) बहीयज्ञसे बचा हुआ अमृत है, क्येंकि वह

उत्तर-तेईसर्वे स्ठोकमें जो यह वात कही गयी थी कि

यज्ञके लिये कर्मोका अनुष्टान करनेवाले पुरुषके समग्र कर्म

विलीन हो जाते हैं, वही वात इस क्यनसे स्पष्ट की गयी है।

अभिप्राय यह है कि चौवीसर्वे स्लोक्से लेकर यहाँतक जिन् यज्ञ

करनेवाले साधक पुरुपोंका वर्णन हुआ है, वे सभी ममता.

आसिक्त और फलेन्छासे रहित होकर यज्ञार्थ उपर्युक्तसाधनी-

का अनुष्टान करके उनके द्वारा पूर्वसिद्धत कर्मसंस्कारका

समस्त गुपागुम कर्मोका नाश कर देनेवाले हैं; इसल्ये वे

यज्ञके तत्त्वको जाननेवाले हैं । जो मनुष्य उपर्युक्त साधनोंमेंसे

कितने ही साधनोंको सकामभावसे किसी सासारिक फलकी

प्रश्न-उपर्युक्त परमात्मप्राप्तिके साधनरूप यज्ञीका अनुष्टान करनेवाले पुरुषोंको सनातन परवहाकी प्राप्ति इसी जन्ममें हो जाती है या जनमान्तरमें होती है ?

अमृतस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिमें हेतु है तथा उस विशुद्ध

भावसे उत्पन्न सुखरें नित्यतृप्त रहना ही यहाँ उस

अमृतका अनुभव करना है ।

उत्तर-यह उनके साधनकी स्थितिपर निर्भर है। जिसके साधनमें भावकी कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्ममे और बहुत ही शीघ्र सनातन परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है; जिसके सावनमें किसी प्रकारकी तृटि रह जाती है, उसको उस कमीकी पूर्ति होनेपर होती है,परन्तु उपर्युक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते, इनके साधकोंको परमात्माकी प्राप्तिरूप फल अवश्य मिलता है (६।४०)—यही माव दिखलानेके लिये यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग सनातन परनहाको प्राप्त होते हैं।

प्रश्न—सनातन परम्रहाकी प्राप्तिसे सगुण महाकी प्राप्ति मानी जाय या निर्गुणकी <sup>2</sup>

उत्तर—सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नहीं हैं,सिचिदा-नन्दघन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म हैं और वे ही निर्गुण ब्रह्म हैं। अपनी भावना और मान्यताके अनुसार साधकोंकी दृष्टिमें ही सगुण और निर्गुणका भेद है, वास्तवमें नहीं। सनातन पर-ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके बाद कोई भेद नहीं रहता।

प्रश्न-यहाँ 'अयज्ञस्य' पद किस मनुष्यका वाचक है और उसके लिये यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है—इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोंमेंसे या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकारके साधनरूप यज्ञ शास्त्रोंमें वर्णित हैं, उनमेंसे कोई-सा भी यह-किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्यजीवनके कर्तन्यका पालन न करनेवाले पुरुषका वाचके यहाँ 'अयज्ञस्य' पद है । उसको यह लोक भी सुख-दायक नहीं है, फिरपरजेक तो कैसे सुखदायक हो सकता है--इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त साधनोंका अधिकार पाकर भी उनमें न लगनेके कारण उसकी मक्ति तो मिलती ही नहीं,स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्तिके द्वाररूप इस मनुष्यशरीरमें भी कभी शान्ति नहीं मिलती. क्योंकि परमार्थ-साधनहीन मनुष्य नित्य-निरन्तर नाना प्रकारकी चिन्ताओंकी ज्वालासे जला करता है, फिर उसे दूसरी योनियोंमें तो, जो केवल भोगयोनिमात्र हैं और जिनमें सन्वे सुखकी प्राप्तिका कोई साधन ही नहीं है, शान्ति मिळ ही कैसे सकती है १ मनुष्यशरीरमें किये हुए अभाग्रम क्रमोंका ही फल दूसरी योनियोंमें भोगा जाता है। अतएव जो इस मनुष्यशरीरमें अपने कर्तव्यका पाछन नहीं करता, उसे किसी भी योनिमें सुख नहीं मिल सकता।

प्रश्न-इस लोकमें शास्त्रविहित उत्तम कर्म न करने-वालोंको और शास्त्रविपरीत कर्म करनेवालोंको भी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओंकी प्राप्तिरूप सुखका मिछना तो देखा जाता है, फिर यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करनेवालेको यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है ?

उत्तर—उपर्युक्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्तिरूप सुखका मिलना भी पूर्वकृत शास्त्रविद्दित शुम कर्मों का ही फल है, पापकर्मों का नहीं। इस सुखको वर्तमान जन्ममें किये हुए पापकर्मों का या शुभकर्मों के त्यागका फल कदापि नहीं समझना चाहिये। इसके सिवा, उपर्युक्त सुख वास्तवमें सुख भी नहीं है। अतएव भगवान् के कहने का यहाँ यही अमिप्राय है कि साधनरिहत मनुष्यको इस मनुष्यशरीरमें भी (जो कि परमानन्दखरूप परमात्माकी प्राप्तिका द्वार है) उसकी मूर्खताके कारण सास्त्रिक सुख या सचा सुख नहीं मिलता वरं नाना प्रकारकी भोगवासनाके कारण निरन्तर शोक और चिन्ताओं के सागरमें ही इबे रहना पडता है।

प्रश्न—पुत्रका माता-पितादिकी सेवा करना, स्त्रीका पितकी सेवा करना, शिष्यका गुरुकी सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्रविहित अन्यान्य शुभ कर्मोंका करना यज्ञार्थ कर्म करनेके अन्तर्गत है या नहीं और उनको करनेवाला सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो सकता है या नहीं द

उत्तर—उपर्युक्त सभी कर्मस्वधर्मपाछनके अन्तर्गत हैं, अतएव जब स्वधर्मपाछनरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखने के लिये परमेरवरकी आज्ञा मानकर निः स्वार्थमावसे किये जानेवाले युद्ध और कृषि-वाणिज्यादिरूप कर्म भी यज्ञके अन्तर्गत हैं और उनको करनेवाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तब माता-पितादि गुरुजनोंको, गुरुको और पितको परमेश्वरकी मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा-को न्यास समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तज्य समझकर उन्हींको सुख पहुँचानेके लिये जो निः स्वार्थभावसे उनकी सेवा करना है, वह यज्ञके लिये कर्म करना है और उससे मनुष्यको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है—इसमें तो कहना ही क्या है 2

प्रश्न-इस प्रकरणमें जो भिन्न-भिन्न यहोके नामसे भिन्न-

भिन्न प्रकारके साधन वतलाये गये हैं, वे ज्ञानयोगीके द्वारा किये जाने योग्य हैं या कर्मयोगीके द्वारा <sup>2</sup>

उत्तर—चौबीसवें श्लोकमें जो 'ब्रह्मयज्ञ' और पचीसवें श्लोकके उत्तराईमें जो आत्मा-परमात्माका अमेददर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनोंका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही कर सकता है, कर्मयोगी नहीं कर सकता; क्योंकि उनमें सायक परमात्मासे भिन्न नहीं रहता। उनको छोडकर शेप सभी यर्ज़ोका अनुष्ठान ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही कर सकते हैं, उनमें दोनोंके लिये ही किसी प्रकारकी अड़चन नहीं है।

सम्बन्ध—सोलहर्वे श्लोकमं भगवान्ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्मतत्त्व बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम अशुभसे मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञाके अनुसार अठारहर्वे श्लोकसे यहाँतक उस कर्मतत्त्वका वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं—

# एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ३२॥

इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यह वेदकी वाणोमें विस्तारसे कहे गये हैं। उन सवको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी कियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले जान, इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्टानद्वारा तू कर्मवन्थनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥

प्रश्न-इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधनरूप यज्ञ वतलाये हैं, इतने ही यज्ञ नहीं हैं, किन्तु इनके सिवा और भी प्रतीक उपासनादि बहुत प्रकारके यज्ञ यानी परमात्माकी प्राप्तिके साधन वेदमें वतलाये गये हैं; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेन्छाके त्यागपूर्वक करनेवाले सभी साधक यज्ञके लिये ही कर्म करनेवाले हैं। अतएव उपर्युक्त यज्ञोंको करने-वाले पुरुषोंकी भाति वे भी कर्मबन्धनमें न पड़कर सनातन परव्रसको प्राप्त हो जाते हैं।

प्रश्न-यहाँ यदि 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाय और उसके अनुसार यज्ञोंको वेदवाणीमें विस्तृत न मानकर ब्रह्माके मुखमें या परमेश्वरके मुखमें विस्तृत मान लिया जाय तो क्या आपित्त है र क्योंकि 'प्रजापित ब्रह्माने यज्ञसिहतप्र नाको उत्पन्न किया' यह बात तीसरे अध्यायके दसवें श्लोकमें आयी है और 'परमेश्वरके द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञोंकी रचना की गयी है' यह बात सतरहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें कही गयी है र

उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती

है; इस कारण ब्रह्मासे उत्पन्न होनेवाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादिको ब्रह्मासे उत्पन्न वतलाना अथवा परमेश्वरसे उत्पन्न वतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न-भिन्न यज्ञों-का विस्तारपूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदोंका प्राकटय ब्रह्मासे हुआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति परमेश्वरसे; इस कारण यज्ञोंको परमेश्वरसे या ब्रह्मासे उत्पन्न वतलाना अथवा वेदोंसे उत्पन्न वतलाना भी एक ही बात है। किन्तु अन्यत्र यज्ञोंको वेदसे उत्पन्न वतलाया गया है (३।१५) और उनका विस्तार-पूर्वक वर्णन भी वेदों में है,इसलिये 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक माल्यमहोता है।

प्रश्न-उन सबको त् मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रिया-द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान-इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने कर्मोके सम्बन्धमें तीन बातें समझनेके लिये कही हैं-

(१) यहाँ जिन साधनरूप यज्ञोंका वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्यकर्मरूप यज्ञ शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी कियाद्वारा ही होते हैं। उनमेंसे किसीका सम्बन्ध केवल मन-से है, किसीका मन और इन्द्रियोंसे एवं किसी-किसीका मन, इन्द्रिय और शरीर—इन सबसे है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है,

Library

जिसका इन तीनोंमेंसे किसीके साथ सम्बन्ध न हो। इसिंच्ये साधकको चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंकी कियाका या संकल्प-विकल्प आदि मनकी कियाका त्याग किया जाता है, उस त्यागरूप साधनको भी कर्म ही समझे और उसे भी फल-कामना, आसक्ति तथा ममतासे रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी वन्धनका हेत बन सकता है।

- (२) 'यज्ञ' नामसे कहे जानेवाले जितने भी शास्त-विहित कर्तव्यकर्म और परमात्माकी प्राप्तिके भिन्न-मिन्न साधन हैं, वे प्रकृतिके कार्यरूप मन,इन्द्रिय और शरीरकी कियाद्वाराही होनेवाले हैं, आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इसलिये किसी भी कर्म या साधनमें ज्ञानयोगी-को कर्तापनका अभिमान नहीं करना चाहिये।
- (३) मन, इन्द्रिय और शरीरकी चेष्टारूप कमोंके विना परभारमाकी प्राप्ति या कर्मवन्धनसे मुक्ति नहीं हो सकती

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकरणमें भगवान्ने कई प्रकारके यज्ञोंका वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी वहुत-से यज्ञ वेद-शास्त्रोंमें वतलाये गये हैं; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती हैं कि उन् यज्ञोंमेंसे कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसपर भगवान् कहते हैं —

श्रेयान्द्रव्यमयाधज्ञाज्ज्ञानयज्ञः

सर्वे कमीखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते 🖟 ह ३

हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यहकी अपेक्षा हानयह अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा यावेन्सात्र सम्पूर्ण कर्म हानमें समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

प्रथ-यहाँ द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञका वाचक है और ज्ञानयज्ञ किस यज्ञका <sup>2</sup> तथा द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-जिस यज्ञमें द्रव्यकी अर्थात् सासारिक वस्तुकी प्रधानता हो, उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अत. अग्निमें घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जी, चावल, मेवा, चन्दन, कपूर, धूप और सुगन्धयुक्त ओषधियाँ आदि हविका विधिपूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकारके लिये कुआँ, बावली, तालाव, धर्मशाला आदि बनवाना, बलिवैश्वदेव करना आदि जितने सासारिक पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रविहित शुमकर्म हैं—वे सबद्दव्यमय यज्ञके अन्तर्गत हैं। उपर्युक्त

(३।११), कर्मनन्धनसे छूटनेके जितने भी उपाय बतलाये गये हैं, ने सब मन्, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा ही सिद्ध होते हैं। अत. परमात्माकी प्राप्ति और कर्मनन्धनसे मुक्त होनेकी इन्डावाले मनुष्योंको ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्तिके त्यागपूर्वक किसी-न-किसी साधनमें अनश्य ही तत्पर हो जाना चाहिये।

प्रश्न-इस प्रकार तत्त्वसे जानकर त् कर्मर्बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—इससे भगवान्ने यह वात कही है कि अठारहवें रलोकसे यहाँतक मैंने जो तुमको कर्मोंका तत्त्व बतलाया है, उसके अनुसार समस्त यज्ञोंको उपर्युक्त प्रकारसे भलीमोंति तत्त्वसे जानकर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इस तत्त्रको समझकर कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म बन्धन-कारक नहीं होते, बल्कि पूर्वसञ्चित कर्मोंका भी नारा करके मुक्तिदायक हो जाते हैं।

साधनोंमें इसका वर्णन दैवयज्ञ, विषय-हेववरूर्त योजे और द्रव्ययज्ञके नामसे हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले साधन हैं, वे सब ज्ञानयज्ञके अन्तर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ बतलाक्तर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई माधक अपने अधिकारके अनुसार शास्त्रविहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण-भोजन, दान आदि ग्रुभ कर्मोंका अनुष्ठान न करके केवल आत्मसंयम, शास्त्राध्ययन,तत्त्वविचार और योगसाधन आदि विवेक-विज्ञानसम्बन्धी ग्रुभकर्मोंमेंसे किसी एकका भी अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह ग्रुभ कर्मोंका त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिये कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है; क्योंकि द्रव्ययज्ञ भी ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग कर ज्ञानपूर्वक किये जानेपर ही मुक्तिका हेतु होता है, नहीं तो उल्टा वन्धन-का हेतु बन जाता है और उपर्युक्त साधनोंमें छगे हुए मनुष्य तो खरूपसे भी विषयोंका त्याग करते हैं। उनके कार्योंमें हिंसादि दोष स्वरूपसे भी नहीं है—इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान (तत्त्वज्ञान) की प्राप्तिमें भावकी प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओंके विस्तारकी नहीं। इसीछिये यहाँ द्रव्य-मय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ वतलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'अखिलम्' और 'सर्वम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किसका वाचक है और 'यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकरणमें जितने प्रकारके साधनरूप कर्म बतलाये गये हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्मरूप यज्ञ वेद-शास्त्रोंमें वर्णित हैं (१।३२) उन सवका वाचक यहाँ 'अखिलम्' और 'सर्वम्' विशेपणोंके सहित 'कर्म' पद है। अतः यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं, इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनोंका वड़े-से-बड़ा फल परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञानद्वारा परमात्मा-की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुल मी प्राप्त होना शेष नहीं रहता।

प्रश्न—इस इलोकमें आये हुए 'ज्ञानयज्ञ' और 'ज्ञान' इन दोनों रान्दोंका एक ही अर्थ है या अलग-अलग ?

उत्तर—दोनोंका एक अर्थ नहीं है; 'ज्ञानयज्ञ' शब्द तो यथार्थ ज्ञानप्राप्तिके छिये किये जानेवाले विवेक, विचार और संयम-प्रधान साधनोंका वाचक है और 'ज्ञान' शब्द समस्त साधनोंके फल्क्प परमात्माके यथार्थ ज्ञान (तत्त्वज्ञान) का वाचक है। इस प्रकार दोनोंके अर्थमें मेद है।

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञानयज्ञकी और उसके फलरूप ज्ञानकी प्रशंसा करके अव भगवान् दो श्लोकोंमें ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्तिका मार्ग और उसका फल वतलाते हैं—

# तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥ ३ ८ ॥

उस ज्ञानको त् तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझः उनको भलीभाँति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भलीभाँति ज्ञाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तत्' पद किसका वाचक है र

उत्तर-समस्त साधनोंके फल्रूप जिस तत्त्वज्ञानकी पूर्वक्लोकमें प्रशसा की गयी है और जो परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ 'तत्' पद है।

प्रश्न—उस ज्ञानको जाननेके लिये कहनेका क्याभावहै र उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्माके यथार्थ तत्त्वको बिना जाने मनुष्य जन्म मरण-रूप कर्मवन्धनसे नहीं छूट सकता, अतः उसे अवस्य जान लेना चाहिये।

प्रश्न—यहाँ तत्त्रदर्शी ज्ञानियोंसे ज्ञानको जाननेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—भगवान्के द्वारा वार-वार परमात्मनत्त्वकी वात कही जानेपर भी उसे न समझनेसे अर्जुनमें श्रद्धाकी कुछ कमी सिद्ध होती है । अतएव उनकी श्रद्धा वढानेके छिये अन्य ज्ञानियोंसे ज्ञान सीखनेके छिये कहकर उन्हें चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न-'प्रणिपात' किसको कहते हैं ?

उत्तर—श्रद्धा-मितपूर्वक सरलतासे दण्डवत्-प्रणाम करना 'प्रणिपात' कहलाता है ।

प्रश्न-'सेवा' किसको कहते हैं ?

उत्तर—श्रद्धा-भक्तिपूर्वक महापुरुषोंके पास निवास करना, उनकी आज्ञाका पाळन करना, उनके मानसिक भावों- को समश्रकर हरेक प्रकारसे उनको सुर्ख पहुँचानेकी चेष्टा करना—ये सभी सेवाके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-'परिप्रश्न' किसको कहते हैं।

उत्तर—परमात्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छासे श्रद्धा और भक्तिभावसे किसी बातको पूछना 'परिप्रश्न' है । अर्थात् में कौन हूँ ' माया क्या है ' परमात्माका क्या खरूप है " मेरा और परमात्माका क्या सम्बन्ध है ' बन्धन क्या है ' मुक्ति क्या है ' और किस प्रकार साधन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है '—इत्यादि अध्यात्मविषयक समस्त बार्तोको श्रद्धा, भक्ति और सरळतापूर्वक पूछना ही 'परिप्रश्न' है, तर्क और वितण्डासे प्रश्न करना 'परिप्रश्न' नहीं है ।

प्रश्न—प्रणाम करनेसे, सेवा करनेसे और सरछतापूर्वक प्रश्न करनेसे तत्त्वज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे—इस कथनका क्या अभिप्राय है ! क्या ज्ञानीजन इन सबके बिना ज्ञानका उपदेश नहीं करते !

उत्तर—उपर्युक्त कथनसे भगवान्ने ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा, भक्ति और सरलमावकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा-मिक्तरिहत मनुष्यको दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा प्रहण नहीं होता,इसी कारण महापुरुगें-को प्रणाम, सेवा और आदर-सत्कारकी कोई आवश्यकता न होनेपर भी अभिमानपूर्वक, उद्दण्डतासे, परीक्षाबुद्धिसे या कपटमावसे प्रश्न करनेवालेके सामने तत्त्रज्ञानसम्बन्धी बातें कहनेमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिसे तत्व- शान प्राप्त करना हो, उसे चाहिये कि श्रद्धा-मिंतपूर्वक महा-पुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी मली-माँति सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे परमात्माके तत्त्वकी बातें पूछे। ऐसा करनेसे जैसे बछदेको देखकर वात्सल्यमावसे गौके स्तनोंमें और बच्चेके छिये माके स्तनोंमें दूधका स्रोत बहने छग जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषोंके अन्त.करणमें उस अधिकारीको उपदेश करनेके छिये ज्ञानका समुद्र उमड़ आता है। इसिछिये श्रुतिमें भी कहा है— 'तदिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि: श्रोत्रियं

ब्रह्मनिष्ठम् ।' ( मुण्डकोपनिषद् १ । २ । १२ )

अर्थात् उस तत्वज्ञानको जाननेके लिये वह (जिज्ञासु-साधक) सिमधा—यथाराक्ति भेंट हाथमें लिये हुए निरिम-मान होकर वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुषके पास जावे।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिनः' के साथ 'तत्त्वदर्शिनः' विशेषण देनेका और उसमें बहुवचनके प्रयोगका क्या माव है ! उत्तर-'ज्ञानिनः' के साथ 'तत्त्वदर्शिनः' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्माके तत्त्वको मली-मॉति जाननेवाले वेदवेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्त्वज्ञानका उपदेश दे सकते हैं, केवल शास्त्रके ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं। तथा यहाँ बहुवचनका प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको आदर देनेके लिये किया गया है, यह कहनेके न्विये नहीं कि तुम्हें बहुत-से तत्त्वज्ञानी मिलकर ज्ञानका उपदेश करेंगे।

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं येन भूतान्यशेषेण

जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस झानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सिचदानन्द्धन परमात्मामें देखेगा॥ ३५॥

प्रश्न-यहाँ 'यत्' पद किसका वाचक है ' उसको जानना क्या है ' तथा 'फिर इस प्रकारसे मोहको नहीं प्राप्त होगा' इस कथनका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—यहाँ 'यत्' पद पूर्वश्लोक्तमें वर्णित ज्ञानी महा-पुरुपोद्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका वाचक है और उस उपदेशके अनुसार परमात्माके खरूपको भलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेना यास्यसि पाण्डव<sup>ै</sup>। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३ ५ ॥

ही उस ज्ञानको जानना है। तथा 'फिर इस प्रकारसे मोहको नहीं प्राप्त होगा' इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोहके वश होकर शोकमें निमग्रहो रहे हो (१।२८–१७,२।६,८) महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञानके अनुसार परमात्माका साक्षात् कर लेनेके बाद पुन: तुम इस प्रकारके मोहको नहीं प्राप्त हो ओंगे। क्योंकि

जैसे रात्रिके समय सब जगह फैला हुआ अन्धकार सूर्योदय होनेके बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्माके स्वरूप-का यथार्थ ज्ञान हो जानेके बाद मैं कौन हूँ ? संसार क्या है ? माया क्या है १ ब्रह्म क्या है १ इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता । फलतः शरीरको आत्मा समझकर उससे सम्बन्ध रखनेत्राले प्राणियोंमें और पदार्थोंमें ममता करना, शरीरकी उत्पत्ति-विनाशसे आत्माका जन्म-मरण समझकर उन सबके संयोग-वियोगमें सुखी-दुखी होना तथा अन्य किसी भी निमित्तसे राग-द्वेष और हर्ष-शोक करना आदि मोहजनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। छौकिक सूर्य तो उदयहोकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो जाता है; परन्तु यह ज्ञानसूर्य एक वार उदय होनेपर फिर कभी अस्त होता ही नहीं । परमात्माका यह तत्त्वज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता; इस कारण परमात्माका तत्त्वज्ञान होनेके बाद फिर मोहकी **उ**त्पत्ति हो ही नहीं सकती । श्रुति कहती है---

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभृद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपस्यतः ॥ (ईशावास्योपनिषद् ७)

अर्थात् जिस समय तत्वज्ञानको प्राप्त हुए पुरुपके छिये समस्त प्राणी आत्मखरूप ही हो जाते है, उस समय उस एकत्वदर्शी पुरुपको कौन-सा शोक और कौन-सा मोह हो सकता है <sup>2</sup> अर्थात् कुछ भी नहीं हो सकता ।

प्रश्न—ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे आत्माके अन्तर्गत देखना क्या है !

उत्तर—महापुरुषोंसे परमात्माके तत्त्रज्ञानका उपदेश पाकर आत्माको सर्वन्यापी, अनन्तस्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियोंमें भेद-बुद्धिका अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना—अर्थात् जैसे खप्तसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नके जगत्-को अपने अन्तर्गत स्मृतिमात्र देखता है, वास्तवमें अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्-को अपनेसे अभिन्न और अपने अन्तर्गत समझना सम्पूर्ण भूतोंको नि:शेषतासे आत्माके अन्तर्गत देखना है (६।२९)।

इस प्रकार आत्मज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोक और मोहका संधा अभाव हो जाता है।

प्रश्न-इस प्रकार आत्मदर्शन हो जानेके वाद सम्पूर्ण भूतोंको सचिदानन्दघन परमात्मामें देखना क्या है !

उत्तर—सम्पूर्ण भूतोंको सिचदानन्दघन परमात्मामें देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शनरूप स्थितिका फल है; इसीको प्रमपदकी प्राप्ति, निर्वाण-त्रहाकी प्राप्ति और परमात्मामें प्रतिष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषका अहं माव सर्वथा नष्ट हो जाता है; उस समय उस योगीकी परमात्मासे पृथक् सत्ता नहीं रहती, केवल एक सिचदानन्दघन ब्रह्म ही रह जाता है । उसका समस्त भूतोंको परमात्मामें स्थित देखना भी शास्त्रदृष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योंकि उसके लिये दृष्टां और दरयका मेद ही नहीं रहना, तव कौन देखता है, और किसको देखता है'यह स्थिति वाणीसे सर्वया अतीत है, इसलिये वाणी-से इसका केवल संकेतमात्र किया जाता है, लोकदृष्टिमें उस ज्ञानीके जो मन, वृद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों-को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियोंको सचिदानन्दघन ब्रह्ममें देखता है; क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धिमें सम्पूर्ण जगत् जलमें वरफ, आकाशमें वादल और खर्णमें आभूपर्णोकी मॉति ब्रह्मरूप ही हो जाता है, कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्मसे भिन्न नहीं रह जाता। छठे अध्यायके सत्ताईसर्वे रछोकमें जो योगीका 'ब्रह्ममृत' हो जाना तथा उन्तीसर्वे श्लोकर्मे योगयुक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शी योगीका जो सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखना और सब भूतोंमें आत्माको स्थित देखना वतलाया गया है, वह तो यहाँ 'द्रस्यसि आत्मनि'से वतलायी हुई पहली स्थिति है और उस अध्यायके अद्राईसवे स्टोकर्मे जो ब्रह्मसंस्पर्शरूप अत्यन्त सुखकी प्राप्ति वतलायी गयी है, वह यहाँ 'अथो मयिंग से वतलायी हुई उस पहली स्थितिकी फल्रूपा दूसरी स्थिति है । अठारहवे अध्यायमें भी भगवान्ने ज्ञानयोगके वर्णनमें चौवनवें रहोकमें योगीका ब्रह्मभूत होना वतलाया है और पचपनवेंमें ज्ञान-रूप पराभक्तिके द्वारा उसका परमात्मामें प्रविष्ट होना वतन्त्राया है । वही बात यहाँ दिखनायी गयी है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार गुरुजनोंसे तत्त्वज्ञान सीखनेकी विधि और उसका फल वतलाकर अब उसका माहात्म्य वतलाते हैं

#### सर्वेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृत्तमः । -संतरिष्यसि ॥ ३६॥ सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं

यदि तु अन्य सव पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तु ज्ञानुरूप नौकाद्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभाँति तर जायगा ॥ ३६ ॥

. प्रश्न-इस स्लोकर्मे 'चेत्' और 'अपि' पर्दोका प्रयोग करके वया भाव दिखलाया गया है 2

उत्तर-इन पर्दोंके प्रयोगसे भगवान्ने अर्जुनको यह बतलाश है कि तुम वास्तवमें पापी नहीं हो, तुम तो दैवी-सम्पदाके रुक्षणोंसे युक्त (१६।५) तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो ( ४ । ३ ), तुम्हारे अदर पाप कैसे रह सकते हैं । परन्तु इस ज्ञानका इतना प्रभाव और माहात्म्य है कि यदि तुम अधिक-से-अधिक पापकर्मी होओ तो भी तुम इस ज्ञानरूप नौकाके द्वारा उन समुद्रके समान अथाह पार्पोसे मी अनायास तर सकते हो। बड़े-से-बड़े पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते।

प्रश्न-जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा अत्यन्त पापात्मा मनुष्य तो ज्ञानका अधिकारी भी नहीं माना जा सकता; तव फिर वह ज्ञाननौकाद्वारा पापोंसे कैसे तर जाता है ।

उत्तर-'चेत्' और 'अपि'--पर्दोका प्रयोग होनेसे यहाँ इस शङ्काकी गुजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान्के कहनेका यहाँ यह भाव है कि पापी ज्ञानका अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका मिलना कठिन है; पर मेरी कृपासे या महापुरुषोंकी दयासे — किसी भी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाय तो फिर वह चाहे कितना ही बडा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल ही पापोंसे उद्धार हो जाता है।

प्रश्न-यहाँ पापोंसे तरनेकी बात कहनेका क्या माव है, क्योंकि सकाममावसे किये हुए पुण्यकर्म भी तो मनुष्यको बाँधनेवाले हैं ।

सम्बन्ध—कोई भी हष्टान्त परमार्थविषयको पूर्णरूपसे नहीं समझा सकता, उसके एक अशको ही समझानेके

उत्तर-पुण्यक्तर्म भी सकाममावसे किये जानेपर बन्धन-के हेतु होते हैं,अत: समस्त कर्मबन्धनोंसे सर्वथा छूटनेपर ही समस्त पापोंसे तर जाता है, यह ठीक ही है। किन्तु पुण्य-कर्मोंका त्याग करनेमें तो मनुष्य खतन्त्र है ही, उनके फलका त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परन्तु ज्ञानके बिना पापोंसे तर जाना उसके हाथकी बात नहीं है। इस-छिये पापोंसे तरना कह देनेसे पुण्यकर्मीके बन्धनसे मुक्त होनेकी बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है।

*परन--*ज्ञानरूप नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पापसमुद्रसे भलीभाँति तर जाना क्या है ?

उत्तर—जिस प्रकार नौकामें बैठकर मनुष्य अगाध जल-राशिपर तैरता हुआ उसके पार चळा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानमें स्थित होकर (ज्ञानके द्वारा) अपनेको ससारसे सर्वथा असङ्ग, निर्विकार, नित्य और अनन्त समझकर पहलेके अनेक जन्मोंमें तथा इस जन्ममें किये हुए समस्त पापसमुदाय-को जो अतिक्रमण कर जाना है-अर्थात् समस्त कर्म-बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाना है,यही ज्ञानरूप नौकाके द्वारा संयूर्ण पापसमुदायसे भछीभाँति तर जाना है।

प्रश्न-इस रूलोकमें 'एव' पदका' क्या भाव है ?

उत्तर-'एव' पद यहाँ निश्चयके अर्थमें है । उसका माव यह है कि काठकी नौकामें बैठकर जलराशिपर तैरनेवाला मनुष्य तो कदाचित् उस नौकाके टूर जानेसे या उसमें छेद हो जाने अथवा त्फान आनेसे नौकाके साथ-ही-साथ खयं भी जलमें इब सकता है पर यह ज्ञानरूप नौका नित्य है; इसका अवलम्बन करनेवाला मनुष्य नि.सन्देह पापींसे तर जाता है, उसके पतनकी जरा भी भाशङ्का नहीं रहती।

लिये उपयोगी होता है; अतएव पूर्वरलोकमें वतलाये हुए ज्ञानके महत्त्वको अग्निके दृष्टान्तसे पुनः स्पष्ट करते हैं—

# यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥

क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वित अग्नि ईंधनोंको भस्तमय कर देता है, वैसे ही झानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्तमय कर देता है॥ ३७॥

प्रश्न—इस रलोकमें अग्निकी उपमा देते हुए ज्ञानरूप अग्निके द्वारा सम्पूर्ण कमेंका भस्ममय किया ्रजाना बतलाकर क्या वात कही गयी है १ंढ़्रे

उत्तर—इससे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार प्रज्वित अग्नि समस्त काष्ठादि ईंधनके समुदायको मस्मरूप बना कर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानरूप अग्नि जितने भी शुमाशुम कर्म हैं, उन सबको—अर्थात् उनके फळरूप सुख-दु.ख-भोगोंके तथा उनके कारणरूप अविद्या और अहंता-ममता, राग-द्रेष आदि समस्त विकारोंके सहित समस्त कर्मोंको नष्ट कर देता है। श्रुतिमें भी कहा है—

> भिष्यते द्वदयप्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दण्टे परावरे ॥ (सुण्डकोपनिषद् २।२।८)

अर्थात् उस परावर परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर इस ज्ञानीके जड-चेतनकी एकतारूप हृदयप्रन्यिका मेदन हो जाता है, जड देहादिमें जो अज्ञानसे आत्मामिमान हो रहा है, उसका तथा समस्त संशयोंका नाश हो जाता है, फिर परमात्माके खरूपज्ञानके विपयमें किसी प्रकारका किश्चिन्मात्र भी संशया सम नहीं रहता और समस्त कर्म फल्महित नष्ट हो जाते हैं।

इस अध्यायके उनीसवें श्लोकमें 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्'

विशेषणसे भी यही वात कही गयी है।

इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए समस्त कर्म संस्कार-रूपसे मनुष्यके अन्त. करणमें एकत्रित रहते हैं, उनका नाम 'सिख्रित' कर्म है । उनमेंसे जो वर्तमान जन्ममें फल देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम 'प्रारच्य' कर्म है और वर्तमान समयमें किये जानेवाले कर्मोंको 'क्रियमाण' कहते हैं। उपर्युक्त तत्त्वज्ञानरूप अग्निके प्रकट होते ही समस्त प्रविस्त्रित संस्कारोंका अभाव हो जाता है। मन, बुद्धि और शरीरसे आत्माको असङ्ग समझ लेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय और शरीरादिके साथ प्रारच्यमोगोंका सम्बन्ध होते हुए भी उन भोगोंके कारण उसके अन्त: करणमें हर्ष-शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिये नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोमें उसका कर्तृत्वाभिमान तथा ममता, आसिक्त और वासना न रहनेके कारण उनके संस्कार नहीं वनते, इसलिये वे कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं हैं।

इस प्रकार उसके समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं, तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है, और बिना सिच्चित संस्कारोंके उसमें राग-द्रेष तथा हर्प-शोक आदि विकारोंकी वृत्तियाँ भी कैसे हो सकती हैं ! अतएब उसके समस्त विकार और समस्त कर्मफल भी कर्मोंके साथ नष्ट हो जाते हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार चौंतीसर्वे रलोकसे यहाँतक तत्त्वज्ञानी महापुरुपोंकी सेवा आदि करके तत्त्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कहकर भंगवान्ने उसके फलका वर्णन करते हुए उसका माहात्म्य वतलाया। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्त्वज्ञान ज्ञानी महापुरुषोंसे श्रवण करके विधिपूर्वक मनन और निदिध्यासनादि ज्ञानयोगके साधनोंद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्तिका कोई दूसरा मार्ग भी है; इसपर अगले श्लोकमें पुनः उस ज्ञानकी महिमा प्रकट करते हुए भगवान् कर्मयोगके द्वारा भी वही ज्ञान अपने-आप प्राप्त होनेकी वात कहते है—

> ्न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । · तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा गुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥ ६८॥

क्या अभिप्राय है ?

प्रश्न-इस ससारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला नि:सन्देह कुछ भी नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है<sup>3</sup>

उत्तर-इस वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखळाया गया है कि इस जगत्में यज्ञ,दान,तप,सेवा-पूजा, वत-उपवास, प्राणायाम, शम-दम, सयम और जप-घ्यान आदि जितने भी साधन तया गहा,यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्यके पार्पोका नाश करके उसे पवित्र करनेवाले हैं, उनमेंसे कोई भी इस यथार्थ ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्त्वज्ञानके साधन हैं और यह ज्ञान उन सबका फल (साध्य) है, वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक होनेके कारण ही पवित्र माने गये हैं। इससे मनुष्य परमात्माके यथार्थ उस ज्ञानको अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है इस कथनकां ख़रूपको मलीभाँति जान लेता है; उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पार्पोका, राग-द्वेष, हर्ब-शोक, अहंता-ममता आदि समस्त विकारोंका और अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जानेसे वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन,इन्द्रिय और श्रारीर भी अत्यन्त पवित्र हो जाते हैं, इस कारण श्रद्धापूर्वक उस महापुरुपका दर्शन, स्पर्श, वन्दन, चिन्तन आदि करने-वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करनेवाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसिंखेये संसारमें परमात्माके तत्त्वज्ञानके समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है।

प्रश्न-'इह' पदके प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर—'इह' पदके प्रयोगसे यह भाव दिख्ळाया गया है कि प्रकृतिके कार्यरूप इस जगत्में ज्ञानके समान कुछ भी नहीं है,सबसे बढ़कर पवित्र करनेवाटा ज्ञान ही है। किन्तु जो इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, सर्वज्यापी, सर्वराक्तिमान, सर्वछोक-महेश्वर, गुणोंके समुद्र, सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार-खरूप परमेश्वर इस प्रकृतिके अध्यक्ष हैं, जिनके खरूपका साक्षात करानेवाला होनेसे ही ज्ञानकी पवित्रता है वे सबके

सुहद्, सर्वाधार परमात्मा तो परम पवित्र हैं; उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञानको पवित्र नहीं बतळाया गया है। क्योंकि परमात्मा-के समान ही दूसरा कोई नहीं है तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है <sup>2</sup> इसीलिये अर्जुनने कहा भी है---'परं ब्रह्म परं धामपवित्रं परमं मत्रान् । १(१०।१२) अर्थात् आप परव्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं तथा भीष्मजीने भी कहा है-'पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलाना च मङ्गलम्।'अर्थात् वे परमेश्वर पवित्र करनेवार्लोमें अतिशय पवित्र और कल्याणोंमें भी परम कल्याणखरूप हैं ( महा० अनु० १४९ । १० ) । प्रश्न-'योगसंसिद्धः' पद किसका वाचक है और 'वह

उत्तर-कितने ही काळतक कर्मयोगका आचरणं करते। करते राग-द्रेषके नष्ट हो जाने से जिसका अन्तः करण खच्छ हो गया है, जो कर्मयोगमें मळीभौंति सिद्ध हो गया है; जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छाके विना भगवान-की आज्ञाके अनुसार भगवान्के ही लिये होते हैं-उसका वाचक यहाँ 'योगससिद्धः' पद है। अतएव इस प्रकार योग-संसिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामें पा लेता है-इस वाक्यसे यह भाव समझना चाहिये कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमातक पहुँच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर-के अनुप्रहरो उसके अन्तः करणमें अपने-आप उस ज्ञानका प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उस बानकी प्राप्ति-के लिये उसे न तो कोई दूसरा साधन करना पडता है और न ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्ञानियोंके पास निवास ही करना पड़ता है, विना किसी दूसरे प्रकारके साधन और सहायता-के केव इ कर्मयोगके साधनसे ही उसे वह ज्ञान भगवान्की कृपासे अपने-आप ही मिछ जाता है।

सम्बन्ध-इस प्रकार तत्त्वज्ञानकी महिमा कहते हुए उसकी प्राप्तिके साल्ययोग और कर्मयोग—दो उपाय बतलाकर,अब भगवान् उस ज्ञानकी प्राप्तिके पात्रका निरूपण करते हुए उस ज्ञानका फल परम ग्रान्तिकी प्राप्ति चतलाते हैं—

> श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं संयतिन्द्रयः । तत्परः शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ परां ज्ञानं लब्धा

्र जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके तत्काल ही भगवत्प्राप्तिकप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥

मुझ- 'श्रद्धावान्' पद कैसे मनुष्यका वाचक है और वह ज्ञानको प्राप्त होता है, इस कथनका क्या माव है ' उत्तर—वेद, शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषोंके वचनोंमें तथा परलोकमें जो प्रत्यक्षकी भाँति विश्वास है एवं उन सबमें परम पूज्यता और उत्तमताकी भावना है—उसका नाम श्रद्धा है; और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो, उसका वाचक 'श्रद्धावान्' पद है। अतः उपर्युक्त कथनका यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान् मनुष्य हो ज्ञानी-महात्माओंके पास जाकर प्रणाम, सेवा और विनययुक्त प्रश्न आदिके द्वारा उनसे उपदेशप्राप्त करके ज्ञान-योगके साधनसे या कर्मयोगके साधनसे उस तत्वज्ञानको प्राप्त कर संकता है; श्रद्धारहित मनुष्य उस ज्ञानकी प्राप्तिका पात्र नहीं होतां।

प्रश्न—बिना श्रद्धांके भी मनुष्य महापुरुषोंके पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न कर सकता है; फिर ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धाको प्रधानता देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—िवना श्रद्धाके उनकी परीक्षाके लिये, अपनी विद्वत्ता दिखलानेके लिये और मान-प्रतिष्ठाके उद्देश्यसे या दुम्माचरणके लिये भी मनुष्य महात्माओंके पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि विना श्रद्धाके किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि समी साधनोंको व्यर्थ वतलाया गया है (१०।२८)। इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धासे ज्ञानके साधनका अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ वह सावन ज्ञान प्रकट करनेमें समर्थ होता है।

प्रश्न-ज्ञान-प्राप्तिमें यदि श्रद्धाकी प्रधानता है, तब फिर यहाँ श्रद्धावान्के साथ 'तत्परः' त्रिशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी <sup>2</sup>

उत्तर—साधनकी तत्परतामें भी श्रद्धा ही कारण है और तत्परता श्रद्धाकी कसौटी है। श्रद्धाकी कमीके कारण साधनमें अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परताके साथ नहीं होता। श्रद्धाके तत्त्वको न

जाननेवाले साधक लोग अपनी थोडी-सी श्रद्धाको भी वहत मान लेते हैं, पर उससे कार्यकी सिद्धि नहीं होती, तब वे अपने साधनमें तत्परताकी त्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होनेपर भी भगवस्त्राप्ति नहीं होती। किन्तु ऐसा समझना उनकी भूळ है। वास्तवर्मे वात यह है कि साधनमें जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता होती है । जैसे एक मनुष्यका धनमें प्रेम है, वह कोई न्यापार करता है। यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस व्यापारसे मुझे धन मिलेगा, तो वह उस व्यापारमें इतना तत्पर हो जाना है कि खाना-पीना, सोना, आराम करना आदिके व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीरिक क्लेश होनेपर भी उसे उसमें कप्ट नहीं माख्य होता; विलक धनकी वृद्धिसे उत्तरोत्तर उसके चित्तमें प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार अन्य सभी बातोंमें विश्वाससे ही तत्परता होती है। इसिक्ये परम शान्ति और परम आनन्ददायक, नित्य विज्ञानानन्दवन परमात्माकी प्राप्तिका साक्षात् द्वार जो परमात्माके तत्त्वका ज्ञान है, उसमें और उसके साधनमें श्रद्धा होनेके बाद साधनमें अतिशय तत्परताका होना खाभाविक ही है। यदि साधनमें तत्परताकी कभी है तो समझना चाहिये कि श्रद्धा-की अवश्य कमी है। इसी वात को जनानेके लिये 'श्रद्धावान्' के साथ 'तत्परः' विशेषण दिया गया ।

प्रश्न-श्रद्वा और तत्परता दोनो होनेपर तो ज्ञानकी प्राप्ति होनेमें कोई शक्का ही नहीं रहती, फिर श्रद्धावान्के साथ दूसरा त्रिशेषण 'सयतेन्द्रिय.' देनेकी क्या आवश्यकता थी! उत्तर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यासकरनेसे पापोंका नाश एवं ससारके त्रिष्यभोगोंमें वैराग्य होकर मनसिहत इन्द्रियोंका संयम हो जाता है और फिर परमात्माके खरूपका यथार्य ज्ञान भी हो जाता है; किन्तु इस वातके रहस्यको न जाननेवाला साधक योड़े-से अभ्यास-को ही तीव अभ्यास मान लेता है, उससे कार्यकी सिद्धि होती नहीं, इसिल्ये वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। अतएव साधकको सावधान करनेके लिये 'संयतेन्द्रिय.' विशेषण'देकर यह बात बतलायी गयी है कि जबतर्क इन्द्रिय और मन अपने काबूमें न आ जायँ तबतक श्रद्धापूर्वक कटि-बद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिये, क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव अभ्यासकी कसौटी इन्द्रियसयम ही है। जितना ही श्रद्धापूर्ण तीव अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोंका सयम होता जाता है। अतएव इन्द्रियसयमकी जितनी कमी है, उतनी ही साधन-में कमी समझनी चाहिये और साधनमें जितनी कमी है, उतनी ही श्रद्धामें तृटि समझनी चाहिये-इसी बातको जनानेके लिये 'सयतेन्द्रिय ' विशेषण दिया गया है ।

प्रश्न-ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विलम्बके-तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता

श्रद्धारहित और विवेकहीन सज्ञयात्माकी निन्दा करते हैं---

है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जैसे सूर्यो-दय होनेके साथ ही उसी क्षण अन्धकारका नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्माके तत्त्वका ज्ञान होनेपर उसी क्षण अज्ञानका नाश होकर परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है (५।१६)। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्यरूप वासनाओं के सहित राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंका तथा शुभाशुभ कर्मीका अत्यन्त अभाव, परमात्माके तत्त्वका ज्ञान एव परमात्माके खरूपकी प्राप्ति-ये सब एक ही कालमें होते हैं और विज्ञानानन्दघन परमात्माकी साक्षांत् प्राप्तिको ही यहाँ परम शान्तिके नामसे कहा गया है। े सम्बन्ध—इस प्रकार श्रद्धावान्को ज्ञानकी प्राप्ति और उस ज्ञानसे परम ज्ञान्तिकी शाप्ति—बतलांकर अब il,

> संशयात्मा विनश्यति । अज्ञश्राश्रद्धानश्र

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थसे अवस्य श्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है ॥ ४० ॥

प्रश्न-'अज्ञ:' और 'अश्रद्धान.' इन दोनों विजेपणोंके सहित 'सरायात्मा' पद कैसे मनुप्यका वाचक है और वह परमार्थसे अवश्य श्रष्ट हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है।

उत्तर-जिसमें सत्य-असत्य और आत्म-अनात्मपदार्थों-का विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तब्य-अकर्तव्य आदिका निर्णय नहीं कर सकता,ऐसे विवेक-ज्ञान-रहित मनुप्यका वाचक यहाँ 'अज्ञ ' पद है, जिसकी ईखर और परलोकमें, उनकी प्राप्तिके उपाय बतलानेवाले शास्त्रोंमें, महापुरुषोंमें और उनके द्वारा बतलाये द्वए साधनोंमें एवं उनके फलमें श्रद्धानहीं है-उसका वाचक 'अश्रद्धान:' पद है तथा ईश्वर और परछोकके विषयमें या अन्य किसी भी विषयमें जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विपयमें संशययुक्त रहता है-उसका वाचक 'सशयात्मा' पद है। जिस सरायात्मा मनुष्यमें उपर्शुक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता

ये दोनो दोष हों,उसका वाचक यहाँ अज्ञ. 'और अश्रद्धान. ' इन दोनों विशेषणोंके सहित 'सशयात्मा' पद है। 'वह परमार्थसे अवस्य भ्रष्टहो जाता है। १ इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि वेद-शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंको तथा उनके बतलाये हुए साधनोंको ठीक-ठीक न समझ सकनेके कारण तथा जो कुछ समझमें आवे उसपर भी विश्वास न होनेके कारण जिसको हरेक विषयमें सशय होता रहता है. जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर पाता. हर हालतमें सशययुक्त रहता है वह मनुष्य अपने मनुष्य-जीवनको व्यर्थ ही खो बैठता है, उससे हो सकनेवाले परम लामसे सर्वथा विञ्चत रह जाता है। किन्तु जिसमें हरेक विषयको खयं विवेचन करनेकी शक्ति है और जिसकी वेद-शास्त्र और महापुरुगोंके वचनोंमें श्रद्धा है वह इस प्रकार, नष्ट नहीं होता, वह उनकी सहायतासे अर्जनकी भाँति अपने

संशयका सर्वथा नारा करके कर्त व्यपरायण हो सकता है और कृतकृत्य होकर मनुष्यजन्मको सफल बना सकता है। तथा जिसमें खय विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है ऐसा अब मनुष्य भी यदि श्रद्धाल होता तो श्रद्धाके कारण महापुरुषोंके कथनानुसार संशयरहित होकर साधनपरायण हो सकता है और उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है (१३। २५), परन्तु जिस संशययुक्त पुरुषमें न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है उसके संशयके नाशका कोई उपाय नहीं रह जाता, इसल्ये जबतक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवस्य पतन हो जाता है।

प्रश्न-'संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है' इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर—इस कयनसेयह भाव दिखाया है कि संशयपुक्त मनुष्य केवल परमार्थसे भ्रष्टहो जाता है इतनी ही बात नहीं है, जवतक मनुष्यमें संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तवतक वह न तो इस लोकमें यानी मनुष्यशरीरमें रहते हुए धन, ऐश्वर्य या यशकी प्राप्ति कर सकता है, न परलोकमें यानी मरनेके बाद खर्गादिकी प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकारके सांसारिक छुखोंको ही भोग सकता है, क्योंकि जवतक मनुष्य किसी भी विषयमें संशय-युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तवतक वह उस विपयमें सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्यको श्रद्धा और विवेकद्वारा इस संशयका अवश्यही नाश कर डालना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धांके सिहत संशयको ज्ञानप्राप्तिमें वाघक वतलाकर, अव विवेक-द्वारा संशयका नाश करके कर्मयोगका अनुष्ठान करनेमें अर्जुनमें उत्साह उत्पन्न करनेके लिये संशयरहित तथा वश्नमें किये हुए अन्तःकरणवाले कर्मयोगीकी प्रशंसा करते है—

## योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

हे धनंजय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कर्मोंको परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, ऐसे वशमें किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं वाँधते ॥ ४१ ॥

प्रश्न—'योगसंन्यस्तकर्माणम्' इस पदमे 'योग' शब्द-का अर्थ ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्थ ज्ञानयोगके द्वारा शास्त्रविहित समस्त कर्मोंका खरूपसे त्याग करने-वाळा मान ळिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर—यहाँ खरूपसे कर्मों के त्यागका प्रकरण नहीं है । इसश्लोकमें जो यह बात कही गयी है कि 'योगद्वारा कर्मोंका संन्यास करनेवाले मनुष्यकों कर्म नहीं बाँधते', इसी बातको अगले श्लोकमें 'तस्मात्' पदसे आदर्श बतलाते हुए भगवान्-ने अर्जुनको योगमें स्थित होकर युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी है । यदि इसश्लोकमें 'योगसंन्यस्तकर्माणम्' पदका खरूपसे कर्मोंका त्याग अर्थ भगवान्को अभिप्रेत होता तो भगवान् ऐसा नहीं कहते । इसलिये यहाँ 'योगसन्यस्तकर्माणम्' का अर्थ खरूपसे क्रमोंका त्याग कर देनेत्राळा न मानकर कर्मयोगके द्वारा समस्त कर्मोंमें और उनके फर्लमें ममता, आसकि और कामनाका सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मा-में अर्पण कर देनेवाळा त्यागी (३।३०; ५।१०) मानना ही उचित है; क्योंकि उक्त पदका अर्थ प्रकरण-के अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है।

प्रश्न—'ज्ञानसिक्छिन्नसरायम्' पदमें 'ज्ञान' शब्दका क्या अर्थ है ! गीतामें 'ज्ञान' शब्द किन-किन श्लोकोंमें किन-किन अर्थोमें व्यवहृत हुआ है <sup>‡</sup>

उत्तर—उपर्युक्त पदमें 'ज्ञान' शब्द किसी भी वस्तुके स्वरूपका विवेचन करके तिद्वषयक संशयका नाश कर देनेवाली विवेकशक्तिका वाचक है। 'ज्ञा अवबोधने' इस धात्वर्यके अनुमार ज्ञानका अर्थ 'जानना' है। अत गीतामें प्रकरणके अनुसार 'ज्ञान' शब्द निम्नलिखित प्रकारसे भिन्न-भिन्न अर्थोमें व्यवहृत हुआ है।

- (क) बारहवें अध्यायके बारहवें रहोकमें ज्ञानकी अपेक्षा ध्यानको और उससे भी कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञानका अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुपोंद्वारा होनेवाला विवेकज्ञान है।
- (ख) तेरहवें अध्यायके सतग्हवें क्लोकमें ज्ञेयके वर्णन-में विरोपणके रूपमें 'ज्ञान' शब्द आया है । इस कारण वहाँ ज्ञानका अर्थ परमेश्वरका नित्यविज्ञानानन्द्वन खरूप ही है ।
- (ग) अठारहवें अध्यायके बयालीसवें रलोकमें ब्राह्मण-के खामाविक कर्मोकी गणनामें ज्ञान राव्य आया है, उसका अर्थ शास्त्रोंका अध्ययनाध्यापन माना गया है।
- (घ) इस अध्यायके छत्तीसवेसे उन्तालीसवें क्लोक-तक आये हुए सभी 'ज्ञान' शब्दोंका अर्थ परमात्माका तत्त्व-ज्ञान है, क्योंकि उनको समस्त कर्मकलापको मस्म कर डालनेवाला, समस्त पापोंसे तार देनेवाला, सबसे बढ़कर पत्रित्र, योगसिद्धिका फल और परमा ज्ञान्तिका कारण बतलाया है। इसी तरह पॉचवें अध्यायके सोलहवें क्लोकमें परमात्माके खरूपको साक्षात करानेवाला और चौदहवें अध्यायके पहले और दूसरे क्लोकोंमें समस्त ज्ञानोंमें उत्तम बतलाया जानेके कारण 'ज्ञान'का अर्थ तत्त्वज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसगसे ऐसा ही समझ लेना चाहिये।
- ( ह ) अठारहवें अध्यायके इक्कीसवें क्लोकमें नाना वस्तुओंको और जीवोंको मिन्न-मिन्न जाननेका द्वार होने-से 'ज्ञान' शब्दका अर्थ 'राजस ज्ञान' है ।
- (च) तेरहवें अध्यायके ग्यारहवें खोकमें तत्त्वज्ञानके साधनसमुदायका नाम 'ज्ञान' है ।
- (छ) तीसरे अध्यायके तीसरे क्लोकमें 'योग' शब्दके साथ रहनेसे 'ज्ञान' शब्दका अर्थ ज्ञानयोग यानी साख्य-योग है । इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसङ्गानुसार 'र्ज्ञान' शब्द साख्ययोगके अर्थमें आया है । और भी बहुत-से

स्थलोपर प्रसङ्गानुसार 'ज्ञान' शब्दका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें हुआ है, उसे वहाँ देखना चाहिये।

प्रश्न—'ज्ञानसिक्टनसशयम्' पदमें 'ज्ञान' शब्दना
अर्थ यदि 'तत्त्वज्ञान' मान लिया जाय तो क्या हानि हे '
उत्तर—तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होनेपर समस्त सशयोंका
सम्लनाश होकर तत्काल ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती
है, फिर परमात्माकी प्राप्तिके लिये किसी दूसरे सावनकी
आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये यहाँ ज्ञानका अर्थ
तत्त्वज्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्त्वज्ञान कर्मयोगका फल है और इसके अगले श्लोकमें भगवान् अर्जुनको रा
के द्वारा अज्ञानजनित सशयका नाश करके कर्मयोगमें
स्थित होनेके लिये कहते हैं । इसलिये यहाँ जैसा अर्थ
किया गया है, वही ठीक मालुम होना है ।

प्रश्न-विवेकज्ञानद्वारा समस्त सशयोंका नाश कर देना क्या है 2

उत्तर—ईश्वर है या नहीं, है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा हैं या आत्मासे भिन्न हैं, जह हैं या चेतन, व्यापक हैं या एक देशीय, कर्ता-मोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे है और किसके परतन्त्र है तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धनसे छूटनेके लिये कर्मोंको खरूपसे छोड देना ठीक है या कर्मयोगके अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा साख्ययोगके अनुसार साधन करना ठीक है—इत्यादि जो अनेक प्रकारकी शङ्कार तर्कशील मनुप्योंके अन्त करणमें उठा करती हैं, उन्हींका नाम सगय है।

इन समस्त शङ्काओंका विवेकज्ञानके द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना अर्थात् किमी भी विषयमें सशय-युक्त न रहना और अपने कर्तव्यको निर्धारित कर लेना, यही विवेकज्ञानद्वारा समस्त सशयोंका नाश कर देना है।

प्रश्न-'आत्मवन्तम्' पदका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर—आत्मशब्दवाच्य इन्द्रियोंके सहित अन्तः करण-पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्थात् जिसके मन और इन्द्रिय वशमें किये हुए हैं — अपने कावूमें हैं, उस मनुष्य-के छिये यहाँ 'आत्मवन्तम्' पदका प्रयोग किया गया है। प्रश्न—उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त पुरुपको कर्म नहीं वॉघते, इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्छाया है कि उपर्युक्त पुरुपके शास्त्रविहित कर्म ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित होते हैं; इस कारण उन कमोंने वन्धन करनेकी शक्ति नहीं रहती।

सम्बन्ध---इस प्रकार कर्मयोगीकी प्रशसा करके अव अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज़ा देकर भगवान् इस अध्यायका उपसंहार करते हैं---

> तस्माद्ज्ञानसंभूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इसिलये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेक्षणनिरूप तलवारद्वारा छेड्न करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा॥ ४२॥

प्रश्न-'तस्मात्' पदका यहाँ क्या भाव है 2

उत्तर—हेतुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होनेके लिये उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वरु शेकमें वर्णित कर्मयोग-में स्थित मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसलिये तुम्हे वैसा ही बनना चाहिये।

प्रश्न-'भारत' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—'भारत' सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान् राजि भरतका चरित्र याद दिलाते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि राजि भरत बड़े भारी कर्मठ, साधनपरायण, उत्साही पुरुप थे। तुम भी उन्हींके कुलमें उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हे भी उन्हींकी भाति बीरता, धीरता और गम्भीरतापूर्वक अपने कर्तन्यका पालन करनेमे तत्पर रहना चाहिये।

प्रश्न—'एनम्' पदके सहित 'सरायम्' पद यहाँ किस सरायका वाचक है और उसके साथ 'अज्ञानसम्भूतम्' और 'ह्रस्थम्' इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—इकतालीसने क्लोकमें 'ज्ञानसिक्टन सरायम्'पद-में जिस संरायका उल्लेख हुआ है तथा जिसका खरूप उसी क्लोककी व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतलाया गया है—उसीका वाचक यहाँ 'एनम्' पदके सिहत 'संशयम्' पद है। उसके साथ 'अज्ञानसम्भूतम्' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशयका कारण अविवेक है। अतः विवेकद्वारा अविवेकका नाश होते ही उसके साथ-साथ सशयका भी नाश हो जाता है। 'हत्स्थम्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अन्तः करण है, अत जिसका अन्त करण अपने वशमें है उसके लिये इसका नाश करना सहज है।

प्रश्न-अर्जुनको उस संशयका छेदन करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है १ क्या अर्जुनके अन्तःकरण मे भी ऐसा संशय था १

उत्तर-पहले युद्धको उचिन समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिये तैयार होकर रणभूमिमें आये थे और उन्होंने भगवान्-से दोनों सेनाओं के बीचमें अपना रथ खड़ा करने को कहा था, फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने वन्धु-बान्धवों को मरने के लिये तैयार देखा तो मोहके कारण वे चिन्तामन हो गये और युद्धको पापक में समझने लगे (१ । २८-४७) । इसपर भगवान् के द्वारा युद्ध करने के लिये कहे जानेपर भी (२।३) वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके

और किंकर्तव्यविमूढ़ होकर कहने लगे कि 'मैं गुरुजनोंके साथ कैसे युद्ध कर सर्कूँगा ( २ | ४ ), मेरे छिये क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्धमें किसकी विजय होगी, इसका कुछ भी पता नहीं है (२ । ६ ) तथा मेरे लिये जो कल्याणका साधन हो, वही आप मुझे बतलाइये, मेरा चित्त मोहित हो रहा है (२।७)।'इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुनके अन्त:करणमें सशय विद्यमान था, उनकी विवेकशक्ति मोहके कारण कुछ दबी हुई थी, इसीसे वे अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा छठे अध्यायमें अर्जुनने कहा है कि मेरे इस सशयका छेदन करनेमें आप ही समर्थ हैं (६।३९) और गीताका उपदेश सन चुकनेके बाद कहा है कि अव मैं सन्देहरहित हो गया हूँ (१८।७३) एव भगवान्ने भी जगह-जगह (८।७,१२।८) अर्जुनसे कहा है कि मैं जो कुछ तुग्हें कहता हूँ, उसमें सशय नहीं है, इसमें तुम शङ्का न करो। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुनके अन्त.करणमें सराय था और उसीके कारण वे अपने स्वधर्भरूप युद्धका त्याग करनेके लिये तैयार हो गये थे। इसलिये भगवान् यहाँ उन्हें उनके हृदयमें स्थित सशयका छेदन करनेके लिये कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हें

जो आज्ञा दे रहा हूँ, उसमें किसी प्रकारकी शङ्का न करके उसका पालन करनेके लिये तुम्हें तैयार हो जाना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको अपने आत्माका सशय छेदन करनेके लिये कहनेका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अत तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरोंके अन्तः करणमें भी यदि कोई शङ्का हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम-से कम अपने सशयका छेदन तो कर ही डालना चाहिये।

प्रश्न—योगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे भगनान्ने अध्यायका उपसहार करते हुए यह भाव दिखळाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे हितके छिये ही कहता हूँ, अतः उसमें शङ्कारहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोगमें स्थित होकर फिर युद्धके लिये तैयार हो जाओ । ऐसा करनेसे तुम्हारा सन प्रकारसे कल्याण होगा ।





# पञ्चमोऽध्यायः

इस पञ्चम अध्यायमे कर्भयोग-निष्ठा और साख्ययोग-निष्ठाका वर्णन है, साख्ययोगका ही पर्याय-अध्यायका नाम कर्म सन्यासयोगः स्कला गया है ।

इस अध्यायके पहले स्लोकमें 'साख्ययोग' और 'कर्मयोग'की श्रेष्ठताके सम्बन्धमें अर्जनका अध्यायका सक्षेप प्र न है। दूसरेमें प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने साख्ययोग और कर्मयोग दोनोंको ही कल्याणकारक वतनाकर 'कर्मसंन्यास'की अपेक्षा 'कर्मयोग'को श्रेष्ठ वतलाया है, तीसरेमें कर्मयोगीका महत्त्व वतलाकर चौथे और पॉचवेंमें 'साख्ययोग' और 'कर्मयोग' दोनोका फल एक ही होनेके कारण, दोनोकी एकताका प्रतिपादन किया है। छठेमें कर्मयोग-के बिना साख्ययोगका सम्पादन कठिन वतलाकर कर्मयोगका पल अविलम्ब ही ब्रह्मकी प्राप्ति होना कहा है । सातर्देमें कर्मयोगीकी निर्कितताका प्रतिपादन करके आठवें और नवेंमें साख्ययोगीक अकर्तापनका निर्देश किया है। तदनन्तर दसवे और ग्यारहवेंमें भगवदर्पण बुद्धिसे कर्म करनेशलेकी और कर्म-प्रधान कर्मयोगीकी प्रशंसा करके कर्मयोगियोंके कर्गोंको आत्म-शुद्धिमे हेतु वतन्त्रया है और वारहवेंमें कर्मयोगियोको नैष्ठिकी शान्तिकी एव सकाम भावसे कर्म करनेवाछोको वन्धनकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। तेरह्वेंमें साख्ययोगीकी स्थिति वतन्त्रकर चौढहवें और पंद्रहवेंमें परमेश्वरको कर्म, कर्तापन और कमेंके फल-सयोगका न रचनेवाला तथा किसीके भी पुण्य पापको ग्रहण न करनेवाला कहकर यह बतलाया है कि अज्ञानके द्वारा ज्ञानके दके जानेसे ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। सोलहवेमें ज्ञानका महत्त्व वतलाकर सतरहवेमें ज्ञानयोगके एकान्त साधनका वर्णन किया है, फिर अठारहवेंसे वीसबेतक परव्रह्म परमात्मामें निरन्तर अभिन्नभावसे स्थित रहनेवाले महापुरुपोंकी समदृष्टि और स्थितिका वर्णन करके उनको परमगतिका प्राप्त होना वतलाया है । इक्कीसवेमें अक्षय आनन्दकी प्राप्तिका साधन और उसकी प्राप्ति बतलायी गयी है। वाईसर्वेमें भोगोंको दु.खके कारण और विनाशशील वतलाकर तथा विवेकी मनुष्यके लिये उनमें आसक्त न होने की बात कहकर तेई सबें में काम-क्रीधके वेगको सहन कर सकनेवाले पुरुषको योगी और सुखी वतलाया है । चौवीसवेसे छन्वीसवेंतक साख्ययोगीकी अन्तिम स्थिति और निर्वाणब्रह्मको प्राप्त जानी महापुरुगोंके लक्षण वतलाकर सत्ताईसर्वे और अहाईसर्वेमें फलसहित ध्यानयोगका सक्षिप्त वर्णन किया गया है और अन्तर्मे उन्तीसर्वे क्लो कमें भगवानुको समस्य यर्ज़ोके भोक्ता, सर्वछोकमहेश्वर और प्राणिमात्रके परमसुहृद् जान छेनेका फल परम ज्ञान्तिकी प्राप्ति वतनाकर अध्यायका उपसंहार किया गया है ।

सम्बन्ध—तीसरे और चौथे अध्यायमें अर्जुनने भगवान्के श्रीमुखसे अनेकों प्रकारसे कर्मयोगकी प्रशसा सुनी और उसके सम्पादनकी प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की । साथ ही यह भी सुना कि 'कर्मयोगके द्वारा भगवरस्वरूपका तत्त्वज्ञान अपने-आप ही हो जाता है' (४।३८); चौथे अध्यायके अन्तमें भी उन्हें भगवान्के द्वारा कर्मयोगके सम्पादनकी ही आज्ञा मिली । परन्तु चीच-बीचमें उन्होंने भगवान्के श्रीमुखसे ही 'ब्रह्मार्पण ब्रह्म हिंदिः' 'ब्रह्मार्पनावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्मति' 'तिद्विद्धि प्रणिपातेन' आदि वचनोंद्वारा ज्ञानयोग अर्थात् कर्मसंन्यासकी भी प्रशंसा सुनी । इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमेंसे मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ है । अतएव अब भगवान्के श्रीमुखसे ही उसका निर्णय करानेके उद्देश्यसे अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं—

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥ अर्जुन बोले—कृष्ण । आप कर्मोंके संन्यासकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसलिये इनदोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साथन हो, उसको कहिये ॥ १ ॥

प्रश्न-पहाँ 'कृष्ण' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है है जत्तर-'कृष्' धातुका अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और 'ण' आनन्दका बाचक है। भगवान् नित्यानन्द खरूप हैं इसि उपे वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे उनका नाम 'कृष्ण' है। यहाँ भगवान्को 'कृष्ण' नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशिक्तमान् सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्नका उत्तर देनेमें आप ही पूर्ण समर्थ हैं।

प्रश्न-क्या यहाँ 'कर्म-सन्यास' का अर्थ कर्मीका खरूपत त्याग है <sup>2</sup>

उत्तर—चौथे अध्यायमें भगवान्ने कहीं मी कर्मोंके खरूपत त्यागक्षी प्रशासा नहीं की और न अर्जुनको ऐसा करनेके लिये कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान-स्थानपर निष्कामभावसे कर्म करनेके लिये कहा है (४। १५, ४२), अतएव यहाँ कर्म सन्यासका अर्थ कर्मोंका खरूपतः त्याग नहीं हैं। कर्म सन्यासका अर्थ है—'सम्पूर्ण कर्मों में कर्नापनके अभिमानसे रहिन होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणोंमें बरन रहे हैं, (३।२८) तथा निरन्तर प्रमात्माके खरूपमें एकीमावसे स्थित रहना और सर्वदा सर्वत्र ब्रह्महिए रखना (४।२४) यहाँ यही ज्ञानयोग है—यही कर्म-सन्यास है। चौथे अध्यायमें इसी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशासा की गयी है और उसीके आधारपर अर्जुनका यह प्रश्न है।

मगत्रान्ने यहाँ अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए 'सन्यास' और 'कर्मयोग' दोनोंको ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पॉचवें कोकोंमें इसी 'संन्यास' को 'साख्य' एव पुन. छठे कोकों इसाको 'सन्यास' कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कियहाँ 'कर्म सन्यास' का अर्थ साख्ययोग या ज्ञानयोग है, कर्मोंका खक्यतः त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त मगत्रान्के मतसे कर्मोंके खख्यतः त्यागमात्रसे ही कल्याण भी नहीं होता (३।४) और कर्मोंका खख्पतः सर्वथा त्याग होना सम्भव भी नहीं है (३।५,१८।११)।

इस्रिये यहाँ कर्मसन्यासका अर्थ ज्ञानयोग ही मानना चाहिये, कर्मोका खरूपत. त्याग नहीं ।

प्रश्न—अर्जुनने तीसरे अध्यायके आरम्भमें यह पूछा ही था कि 'ज्ञानयोग' और 'कर्मयोग'—इन दोनोंमेंसे मुझको एक साधन बतलाइये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त कर सक्ट्रें। फिर यहाँ उन्होंने दुबारा वही प्रश्न किस अभिप्रायसे किया <sup>2</sup>

उत्तर—वहाँ अर्जुनने 'ज्ञानयोग' और 'कर्मयोग' के विषयमें नहीं पूछा था, वहाँ तो अर्जुनके प्रश्नका यह माव था कि 'यदि आपके मतमें कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्ममें क्यों लगा रहे हैं 2 आपके वचनों को मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं अतएव मुझको एक बात बतलाइये।' परन्तु यहाँ तो अर्जुनका प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान् के वचनों को वे मिश्रित-से ही मान रहे हैं और न भगवान् के वचनों को वे मिश्रित-से ही मान रहे हैं जोर न भगवान् के वचनों को वे मिश्रित-से ही मान रहे हैं जर वे खय इस बातको खीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं—'आप 'ज्ञानयोग' और 'कर्मयोग' दोनों की प्रशसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक-पृथक बतला रहे हैं (३।३), परन्तु अत्र यह बतलाइ ये कि इन दोनों में से मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेयस्कर है श इससे सिद्ध है कि अर्जुनने यहाँ तीसरे अध्यायवाला प्रश्न दुवारा नहीं किया है 2

प्रश्न-भगवान्ने जब तीसरे अध्यायके उन्नीसवें और तीसवें रलोकोंमें तथा चौथे अध्यायके पदहवें और बयालीसवें रलोकोंमें अर्जुनको कर्मयोगके अनुष्ठानकी स्पष्टरूपसे आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजनसे पूछ रहे हैं :

उत्तर—यह तो ठीक है। परन्तु भगतान्ने चौथे अध्यायमें चौवीसवेंसे तीसवें इंडोकतक कर्मयोग और ज्ञानयोग—दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकारके विभिन्न साधनोका यज्ञ-के नामसे वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान-यज्ञकी प्रशसा की (४। ३३), और तत्वदर्शी ज्ञानियोंसे ज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके छिये प्रेरणा और प्रशसा की (१। ३१, ३५) फिर यह भी स्पष्ट कहा कि 'कर्मयोगसे पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्त्वज्ञानको खयं ही प्राप्त कर लेता है (१।३८)।' इस प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिये किसी एक कर्तव्यक्ता निश्चय नहीं कर सके। इसलिये यहाँ वे यदि भगवान्का निश्चित मत जाननेके लिये ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं।

सम्बन्ध-अव भगवान् अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर देते है---श्रीभगवानुवाच

संन्यासः कर्रयोगश्च

निःश्रेयसकरावुभौ।

सम्पादन करके 'कर्मयोग' की विधिसे 21

तयोरतु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो

विशिप्यते ॥ २ ॥

यहाँ अर्जुन भगवान्से स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि

'आनन्दकन्द श्रीकृष्ण । आप ही वतलाइये, मुझे यथार्थ

तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानियों द्वारा श्रवण-मनन आहि

साधनपूर्वक 'ज्ञानयोग' की विधिसे करनी चाहिये या

आसक्तिरहित होकर निष्कामभावसे भगवदर्पित कर्मीका

श्रीभगवान वोले-कर्मसंन्यास और कर्मयोग—ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी संन्याससे कर्मयोग साधनमे सुगम होनेसे श्रेष्ट है ॥ २॥

प्रश्न-यहाँ 'संन्यास' पदका क्या अर्थ है !

उत्तर—'सम्'उपसर्गका अर्थ है 'सम्यक् प्रकारसे' और 'न्यास'का अर्थ है 'त्याग' । ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है । यहाँ मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण कियाओं में कर्तापनके अभिमानका और शरीर तथा समस्त संसारमें अइंता-ममताका पूर्णितया त्याग ही 'संन्यास' शब्दका अर्थ है।गोतामें 'संन्यास' और संन्यासी' शब्दोंका प्रसङ्गानसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मों के भगवद्र्यण करने-को 'संन्यास' कहा है (३।३०,१२।६;१८।५७)तो कहीं काम्यक्रमोंके त्यागको (१८।२); कहीं मनसे कर्मोंके त्यागको (५।१३), तो कहीं कर्मयोगको (६।२), कहीं कर्मोंके खरूपत. त्यागको (३।४;१८।७), तो कहीं सांख्ययोग अर्थात् ज्ञाननिष्ठाको (५।६; १८।४९) 'संन्यास' कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्मयोगीको 'संन्यासी' (६।१,१८।१२) और 'सन्यासयोगयुक्तात्मा' (९।२८) कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीतामें 'संन्यास' शब्द सभी जगह एक अर्थमें व्यवहृत नहीं हुआ है। प्रकरणके अनुसार उसके पृथक्-पृथक् अर्थ होते हैं। यहाँ 'सांख्ययोग' और 'कर्मयोग' का तुलनात्मक विवेचन है। भगत्रान्ने चौथे और पॉचवें रहोकोंमें 'संन्यास'को ही सांख्य' कहकर मळीमॉति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ

'संन्यास' शन्दका अर्थ 'साख्ययोग' ही मानना युक्त है। प्रश्न—भगवान्के द्वारा संन्यास (साख्ययोग) और कर्म-योग—दोनों को कल्याणकारक वतलाये जानेका यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याणक्षप फल प्रदान करते हैं। तो क्या आपित है ?

उत्तर-साख्ययोग और कर्मयोग-इन दोनों साधनोंका सम्पादन एक कालमें एक ही पुरुपके द्वारा नहीं किया जा सकता,क्योकि कर्मयोगी साधनकालमें कर्मको, कर्मफलको, परमात्माको और अपनेको भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्तिका त्याग करके ईश्वरार्पण-वृद्धिमे समत्त कर्म करता है (३।३०,५।१०,९। २७-२८; १२।१० और १८|५६-५७) । और साख्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुर्णोमे वरत रहे हैं (३।२८) अथवा इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अर्थोमें वरत रही हैं (५। ८-९)ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण कियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदा-नन्द्धन प्रमात्माके खुरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहता है। कर्मयोगी अपनेको कर्मीका कर्ता मानता है (५।११) साख्ययोगी कर्ता नहीं मानता (५। ८-९)। कर्मयोगी अपने कर्मोंको भगवानके अर्पण करता है (९।२७-२८),सांख्य-योगी मन और इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली अहंतारिहत

क्रियाओंको कर्म ही नहीं मानता (१८।१७) कर्मयोगी प्रमात्माको अपने से पृथक् मानता है (१२।६-७), साख्य-योगी सदा अभेद मानता है (१८।२०)। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थोंकी सत्ता खीकार करता है (१८।६१), साख्ययोगी एक ब्रह्मके सिना किसीकी भी सत्ता नहीं मानता (१३|३०) | कर्मयोगी कर्मफल और कर्मकी सत्ता मानता है, साख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म और उनके फलकी सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता है।इस प्रकार दोनोंकी साधनप्रणाली और मान्यता-में पूर्व और पश्चिमकी गाँति महान् अन्तर है । ऐसी अवस्थामें दोनों निष्ठाओंका साधन एक पुरुप एक कालमें नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो, न तो अर्जुनका यह पूछना ही बनता कि इनमेंसे जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो, वही मुझे बतलाइये और न भगवान्का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म-सन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है और जो स्थान सांख्योगियोंको मिलता है वही कर्मयोगियोंको भी मिलता है। अतएव यही मानना उचित है कि दोनो निष्ठाएँ खतन्त्र

हैं। यद्यपि दोनोंका एक ही फल यथार्थ तत्त्वज्ञानद्वारा परम कल्याणखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है, तथापि अधिकारीभेदसे साधनमें सुगम होनेके कारण अर्जुनके लिये साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है।

प्रश्न—जब सन्यास (ज्ञानयोग) और कर्मयोग—दोनों ही अलग-अलग खतन्त्ररूपसे परम कल्याण करनेवाले हैं तो फिर भगवान् ने यहाँ साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ क्यों बतलाया <sup>2</sup>

उत्तर—कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा संन्यासी ही है, वह सुखपूर्वक अनायास ही ससारबन्धन से छूट जाता है (५।३)। उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (५।६)। प्रत्येक अवस्थामें भगवान् उसकी रक्षा करते हैं (५।२२) और कर्मयोगका योडा-सा भी साधन जन्म-मरणरूप महान् भयसे उद्घार कर देता है (२।४०)। किन्तु ज्ञानयोगका साधन क्लेशयुक्त है (१२।५), पहले कर्मयोगका साधन किये बिना उसका होना भी कठिन है (५।६) इन्हीं सब कारणोंसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया गया है।

सम्बन्ध—साल्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया। अव उसी बातको सिद्ध करनेके लिये अगले श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं—

## ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षिति । निर्द्धन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यते ॥ ३ ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेप करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारवन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'कर्मयोगी'को 'नित्यसन्यासी' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—कर्मयोगी न किसीसे द्वेष करता है और न किसी वस्तुकी आकाक्षा करता है, वह द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तवमें सन्यास भी इसी स्थितिका नाम है। जो राग द्वेषसे रहित है, वही सचा सन्यासी है। क्योंकि उसे न तो सन्यास-आश्रम ग्रहण करनेकी आवश्यकता है और न सास्ययोगकी ही। अतएव यहाँ कर्मयोगीको 'नित्यसन्यासी' कहकर भगवान् उसका महत्त्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुख-पूर्वक अनायास ही कर्मबन्धनसे छूट जाता है।

प्रश्न—कर्मयोगी कर्मबन्धनसे सुख्यूर्वक कैसे छूट जाता है?

उत्तर—मनुष्यके कल्याणमार्गमें विध्न करनेवाले अत्यन्त प्रबल रात्रु राग-द्वेष ही हैं।इन्हींके कारण मनुष्य कर्मवन्धनमें फँसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदर्थ कर्म करता है, अतएव वह भगवान्की दयाके प्रभावसे अनायास ही कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है।

प्रश्न-वन्यनसे छुटना किसे कहते हैं 2 उत्तर-अज्ञानमूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल

सम्बन्ध-साधनमें सुगम होनेके कारण सारूययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेप्ठ सिद्ध करके अब भगवान् दूसरे श्लोकमं दोनों निष्ठाओं का एक ही फल निःश्रेयस—परम कल्याण वतला चुके हैं, उसीके अनुसार दो श्लोकोंमे दोनों निष्ठाओंकी फलमे एकताका प्रतिपादन करते हैं---

> सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति पण्डिताः । न सम्यगुभयोर्विन्दते एकमप्यास्थितः फलम्॥

वन्यनसे छुटना है।

क्योंकि दोनोमेंसे एकमे भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४॥ प्रश्न—'साख्ययोग'और'कर्मयोग'को भिन्न वतलानेवाले बालक--मूर्ख हैं—इस कथनसे भगवान्का क्या अभिप्राय है?

उत्तर-'साख्ययोग' और 'कर्मयोग' दोनों ही परमार्थ-तत्त्रके ज्ञानद्वारा परमपदरूप कल्याणकी प्राप्तिमें हेतु हैं। इस प्रकार दोनोक्ता फल एक होनेपर भी जो लोग कर्मयोगका दूसरा फल मानते हें और साख्ययोगका दूसरा; वे फल-भेदकी प्राप्त होनेके बाट उसका फल तत्त्वज्ञानरूप प्राभक्ति और उससे कल्पना करके दोनों साधनोंको पृथक् पृथक् माननेवाले लोग बालक हैं। क्योंकि दोनोंकी सायनप्रणालीमें भेद होनेपर भी फलमें एकता होनेके कारण वस्तुत: टोनोंमें एकता ही है ।

प्रश्न-कर्मयोगका तो परमार्धज्ञानके द्वारा परमपदकी प्राप्तिरूप फल वतलाना उचित ही है, क्योंकि 'मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूँ,जिससे वे मुझ प्राप्त होते हैं (१०११०) उनपर दया करनेके लिये ही मै ज्ञानरूप दीप फके द्वारा उनका अन्धकार दूर कर देता हूँ (१०।११);कर्भयोगसे शुद्धान्त:-करण होकर अपने-आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर लेता है ( ४ । ३ ८ ), इत्यादि भगवान्के वचनोंसे यह सिद्ध ही है । परन्तु साख्ययोग तो खय ही तत्त्वज्ञान है। उमका फल तत्त्व-ज्ञानके द्वारा मोक्षका प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर-'साख्ययोग' परमार्थतत्त्वज्ञानका नाम नहीं है, तत्त्वज्ञानियोंसे सुने हुए उपदेशके अनुमार किये जानेवाले उसके साधनका नाम है। क्योंकि तेरहव अध्यायके चौवीसवें इलोक्सें ध्यानयोग, साख्ययोग और कर्मयोग ये तीनों आत्म-

उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूर्खेलोग पृथक्-पृथक् फल देनेवाले कहते है न कि गण्डितजन, दर्शनके अलग-अलग खतन्त्र साधन वताये गये हैं। इसलिये साख्ययोगका फल परमार्थजानके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति वतलाना उचित ही है।भगवान्ने अठारहवे अध्यायमें उन्चालवें रहोक-से पचपनवेतक ज्ञाननिष्टाका वर्णन करने हुए ब्रह्मभूत होनेके पश्चात् अर्थात् ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थितिहरूप साख्ययोगको परमात्माके खरूपको यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना वतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि सांख्ययोगके साधनसे यथार्थ तत्त्वज्ञान होता है तव मोक्षकी प्राप्ति होती है। प्रश्न-'पण्डित' शब्दका क्या अर्थ है ?

ही बन्धन हैं। इनसे वैंघा होनेके कारण हो जीव अनवरत

जन्म और मृत्युके चक्रमें भटकता रहता है। इस जन्म-

मरणरूप संसारसे सदाके छिये सम्बन्ध छूट जाना ही

उत्तर-'परमार्थ-नत्त्रज्ञानक्ष्य बुद्धिका नाम पण्डा है और वह जिसमें हो, उसे 'पण्डिन' कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्त्वजानी सिद्ध महापुरुपोका नाम 'पण्डित' हैं।

प्रन-एक ही निष्ठामें पूर्णनया स्थित पुरुप दोनोंके फलको कैसे प्राप्त कर लेता है र

उत्तर-डोनों निष्ठाओंका फल एक ही है और वह है परमार्थज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति । अतएव यह कहना उचित ही है कि एकमें पूर्णतया स्थित पुरुप दोनोके फलको प्राप्तकर लेता है। यदि कर्मयोगका फल साख्ययोग होता और साख्ययोगका फल परमात्म-साक्षात्काररूप मोक्षकी प्राप्ति होता तो दोनोम फलभेद होनेके कारण ऐसा कहना नहीं बनता । क्योंकि ऐसा माननेसे सांख्ययोगमें पूर्ण रूपसे

स्थित पुरुप कर्मयोगके फल्खरूप साख्ययोगमें तो पहलेसे ही स्थित है, फिर वह कर्मयोगका फल क्या प्राप्त करेगा ? और कर्मयोगमें मञीमॉति स्थित पुरुष यदि साख्ययोगमें स्थित होकर ही परमात्माको पाता है तो वह साख्ययोगका फल साख्ययोगके द्वारा ही पाता है, फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठामें भलीभाँति स्थित पुरुष दोनोंके फ्लो प्राप्त कर लेता है। इस्लिये यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं और दोनोंका एक ही फल है। इस प्रकार माननेसे ही भगवान्का यह कथन सार्थक होता है कि दोनोंमेंसे किसी एक निष्ठामें मछीमॉति स्थित पुरुष दोनोंके फलको प्राप्त कर लेता है। तेरहवें अध्यायके चौबीसवें क्लोकमें भी भगवानने दोनोंको ही आत्मसाक्षारकारके खतन्त्र साधन माना है।

प्रश्न-पहले इंग्रेकमें अर्जुनने कर्मसन्यास और कर्मयोग-केनामसे प्रश्न किया और दूसरे श्लोकमें भगवानूने भी उन्हीं शब्दोसे दोनोंको कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया, फिर उसी प्रकरणमें यहाँ 'साख्य' और 'योग'के नामसे दोनोंके फलकी एकता बतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-'कर्मसन्यास' का अर्थ 'कर्मोंको खरूपसे छोड देना' और कर्मयोगका अर्थ 'जैसे-तैसे कर्म करते रहना' मानकर लोग भ्रममें न पड जायँ इसलिये उन दोनोंका शब्दान्तरसे वर्णन करके भगवान् यह स्पष्ट कर देते हैं कि क्रमित्यासका अर्थ है---'साख्य' और कर्मयोगका अर्थ है-सिद्धि और असिद्धिमें समत्वरूप 'योग' (२ । ४८)। अतएव दूसरे शब्दोंका प्रयोग करके भगवान्ने यहाँ कोई नयी बात नहीं कही है।

प्रश्न-यहाँ 'अपि' से क्या माव निकलता है ? उत्तर-भलीमाँति किये जानेपर दोनों ही साधन अपना फल देनेमें सर्वया खतन्त्र और समर्थ हैं, यहाँ 'अपि' इसी बातका चोतक है।

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसिलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलक्षपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है ॥ ५ ॥

प्रश्न—जब साख्ययोग और कर्मयोग दोनों सर्वथा खतन्त्र मार्ग हैं और दोनोंकी साधनप्रणालीमें भी पूर्व और पश्चिम जानेवाळोंके मार्गकी भौति परस्पर मेद है, ( जैसा कि दूसरे श्लोककी व्याख्यामें वतलाया गया है ) तब दोनों प्रकारके साधकोंको एक ही फल कैसे मिल सकता है 2

उत्तर - जैसे किसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाको परम छक्ष्य परमात्मातक पहुँच ही जाता है।

जाना है, तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर यहाँसे पूर्व-ही-पूर्व दिशामें जाता रहे तो भी भमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा । वैसे ही साख्ययोग और कर्मयोगकी साधन-प्रणालीमें परस्पर भेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमें दढतापूर्वक लगा रहता है वह दोनोंके ही एकमात्र

सम्बन्ध—साल्ययोग और कर्मयोगके फलकी एकता वतलाकर अब कर्मयोगकी साधनविषयक विशेषताको

महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। संन्यासस्त योगयक्तो मुनिर्वहा नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

परन्तु हे अर्जुन ! कर्मयोगके विना संन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों में कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीव्र ही प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

गी० त० वि० २९--

स्पष्ट करते हैं---

प्रश्न—'तु' का यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर—यहाँ 'तु' इस विलक्षणताका धोतक है कि
संन्यास (साख्ययोग) और कर्मयोगका फल एक होनेपर भी
साधनमें कर्मयोगकी अपेक्षा साख्ययोग कठिन है ।

प्रश्न-यहाँ भगवान्ने अर्जुनके लिये 'महाबाहो' सम्बो-धन देकर कौन-सा भाव व्यक्त किया है !

उत्तर—जिसके बाहु महान् हों, उसे 'महाबाहु' कहते हैं । भाई और मित्रको भी 'बाहु' कहते हैं । अतएव भगवान् इस सम्बोधनसे यह भाव दिखलाते हुए अर्जुनको उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान् धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और मित्र साक्षात् परमेश्वर मै हूँ, फिर तुम्हे किस बातकी चिन्ता है! तुम्हारे लिये तो सभी प्रकारसे अतिशय सुगमता है।

प्रश्न-जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनो ही खतन्त्र मार्ग हैं तब फिर यहाँ यह बात कैसे कही गयी कि कर्मयोगके बिना संन्यासका प्राप्त होना कठिन है ?

उत्तर-खतन्त्र साधन होनेपर भी दोनोमें जो ध्रगमता और कठिनताका भेद है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्-ने ऐसा कहा है। मान लीजिये एक मुमुक्षु पुरुष है; और वह यह मानता है कि 'समस्त दश्य जगत् खप्नके सदश मिध्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । यह सारा प्रपन्न मायासे उसी ब्रह्ममें अध्यारोपित है। वस्तुत: दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, परन्तु उसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, उसमें राग-द्वेष तथा काम-कोधादि दोष वर्तमान हैं। वह यदि अन्तः करणकी शुद्धिके लिये कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यताके भरोसेपर ही साख्ययोगके साधनमें लगना चाहेगा तो उसे दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे तीसवेंतकमें और अठारहवें अध्यायके उन्चासवें रलोकसे पचपनवेतकमें वतलायी हुई 'सांख्यनिष्ठा' सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि जब-तक शरीरमें अहमाव है, मोगोमें ममता है और मनुकूळता-प्रतिकूळतामें राग-द्वेष वर्तमान हैं तबतक ज्ञाननिष्ठाका साधन होना-अर्थात् सम्पूर्ण कर्मीमें कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर निरन्तर सचिदानन्द वन निर्गुण निराकार ब्रह्मके खरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहना—तो दूर रहा, इसका

समझमें आना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त अन्तः करण अशुद्ध होनेके कारण मोहवश जगत्के नियन्त्रणकर्ता और कर्मफलदाता मगवान्में और खर्ग-नरकादि कर्मफर्लोमें विश्वास न रहनेसे उसका परिश्रमसाध्य शुभकर्मीको त्याग देना और विषयासक्ति आदि दोषोंके कारण पापमय भोगोंमें फँसकर कल्याणमार्गसे भ्रष्ट हो जाना भी बहुत सम्भव है। अतएव इस प्रकारकी धारणावाले मनुष्यके ळिये, जो साख्ययोगको ही परमात्म-साक्षात्कारका उपाय मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्ययोगके साधनमें लगनेसे पूर्व निष्कामभावसे यज्ञ, दान, तप आदि शुभक्तमोंका आचरण करके अपने अन्त:करणको राग-द्वेप।दि टोत्रोंसे रहित-परिशुद्ध कर हे, तभी उसका सांख्ययोगका साधन निर्विन्ततासे सम्पादित हो सकता है, तभी उसे घ्रगमताके साथ सफलता भी मिल सकती है। यहाँ इसी अभिप्रायसे कर्मयोगके बिना संन्यासका प्राप्त होना कठिन बतलाया है ।

प्रश्न-यहाँ 'मुनि:' विशेषणके साय 'योगयुक्तः' का प्रयोग किसके लिये किया गया है और वह परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही कैसे प्राप्त हो जाता है ?

उत्तर—जो सब कुछ भगवान्का समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समभाव रखते हुए, आसिक्त और फलेच्छाका त्याग करके भगवदाज्ञानुसार समस्त कर्तन्यकर्मीका आचरण करता है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक, नाम-गुण और प्रभावसिहत श्री-भगवान्के खरूपका चिन्तन करता है, उस भक्तियुक्त कर्म-योगीके छिये 'मुनिः' विशेषणके साथ 'योगयुक्तः'का प्रयोग हुआ है। ऐसा कर्मयोगी भगवान्की दयासे परमार्थज्ञानके द्वारा शीव ही परब्रह्म परमारमाको प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-यहाँ 'मुनिः' पदका अर्थ वाक्संयमी या जितेन्द्रिय साधक मान लिया जाय तो स्या आपत्ति है ?

उत्तर—भगवान्के खरूपका चिन्तन करनेवाटा कर्म-योगी वाक्संयमी और जितेन्द्रिय तो होता ही है, इसमें आपत्तिकी कौन-सी बात है <sup>2</sup>

प्रश्न-'ब्रह्म' शब्दका अर्थ सगुण प्रमेश्वर है या निर्गुण प्रमात्मा ?

उत्तर-सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुत. विभिन्न यही समझना चाहिये कि 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ सगुण वस्तु नहीं हैं। एक ही परमपुरुषके दो खरूप हैं। अतएव परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी।

सम्बन्ध—अब उपर्युक्त कर्मयोगीके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उसके कमोंमें लिप्त न होनेकी बात कहते हैं—

#### विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । कुर्वन्नपि सर्वभूतात्मभूतात्मा लिप्यते ॥ ७ ॥ न

जिसका मन अपने वरामें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥

प्रश्न-'योगयुक्तः' के साथ 'विजितात्मा', 'जितेन्द्रियः' और 'विशुद्धात्मा' ये विशेषण किस अभिप्रायसे दिये गये हैं <sup>‡</sup>

उत्तर-मन और इन्द्रियौँ यदि साधकके वशमें न हों तो उनकी खामाविक ही विषयोंमें प्रवृत्ति होती है और अन्त:-करणमें जबतक राग-द्वेषादि मळ रहता है तवतक सिद्धि और असिद्धिमें समभाव रहना कठिन होता है। अतएव जबतक मन भीर इन्द्रियाँ भछीभाँति वशमें न हो जायँ और अन्तः करण पूर्णरूपसे परिशुद्ध न हो जाय तबतक साधकको वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये यहाँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है कि जिसमें ये सब बाते हो वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसीको शीघ ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।

प्रश्न-'सर्वभूतात्मभूतात्मा' इस पदका क्या अभिप्राय है !

नो उसीकी प्रेरणाके अनुसार सम्पूर्ण कर्म करता है तथा मगवान्को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तुमें जिसका मनत्व नहीं है, वह 'सर्व भूतात्मभूतात्मा' है। प्रश्न-यहाँ 'अपि'का प्रयोग किस हेतुसे किया गया है ? उत्तर-साख्ययोगी अपनेको किसी भी कर्मका कर्ता नहीं मानता: उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियों द्वारा सब कियाओ-के होते रहनेपर भी वह यही समझता है कि 'मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।' इसलिये उसका तो कर्मसे लिप्त न होना ठीक ही है, परन्त अपनेको कर्ता समझनेवाला कर्मयोगी भी भगवान्के आज्ञानुसार और भगवान्के छिये सब कर्मीको करता हुआ भी कर्मोंमें फलेच्छा और आसक्ति न रहनेके कारण उनसे नहीं वैंघता । यह उसकी विशेषता है । इसी

आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अन्तर्यामी है,

उत्तर-नहासे लेकर स्तम्बर्पयन्त सम्पूर्ण प्राणियोंका अभिप्रायसे 'अपि' शब्दका प्रयोग किया गया है। सम्बन्ध—दूसरे श्लोकमें कर्मयोग और साल्ययोगकी सूत्ररूपसे फलमें एकता वतलाकर साख्ययोगकी अपेक्षा सुगमताके कारण कर्मयोगको श्रेष्ठ वतलाया । फिर तीसरे श्लोकमं कर्मयोगीकी प्रशसा करके, चौथे और पॉचर्ने श्लोकोंमें दोनोंके फलकी एकताका और स्वतन्त्रताका भलीभोंति प्रतिपादन किया । तदनन्तर छठे श्लोकके पूर्वार्घमें कर्मयोगके विना साख्ययोगका सम्पादन कठिन बतलाकर उत्तरार्घमें कर्मयोगकी सुगमताका प्रतिपादन करते हुए सातर्वे श्लोकमें कर्मयोगीके लक्षण वतलाये । इससे यह वात सिद्ध हुई कि दोनों साधनोंका फल एक होनेपर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं । अतः दोनोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा होनेसे भगवान् पहले आठवें और नवें श्रोकोंमें साल्ययोगीके व्यवहारकालके साधनका स्वरूप वतलाते हैं-

> किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । परयञ्शुण्वन्स्पृश् क्षिघ्रन्नश्चनगच्छन्स्वपञ्श्वसन् | | | |

#### प्रलपन्विसृजनगृह्णन्तु निमषन्नि मिषन्निप इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

तस्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, वोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अधौंमें चरत रही है— इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ ८-९ ॥

विशेषणपदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-सम्पूर्ण दश्य-प्रपन्न क्षणभङ्कर और अनित्य होने-के कारण मृगतृष्णाके जल या खप्नके संसारकी भाँति माया-मय है। केन्नल एक सिचदानन्द धन नहा ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपन्न मायासे अव्यारोपित है--इस प्रकार नित्या-नित्य वस्तुके तत्त्वको समझकर जो पुरुष निरन्तर निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन परव्रह्म परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थित रहता है वही 'तत्त्ववित्' और 'युक्त' है। सांख्ययोग-के सायकको ऐसा ही होना चाहिये। यही समझानेके लिये ये दोनों विशेषण दिये गये हैं।

प्रश्न-यहाँ देखने-सूनने आदिकी सब कियाएँ करते रहनेपर भी मै कुछ भी नहीं करता, इसका क्या माव है ?

उत्तर-जैसे खप्नसे जगा हुआ मनुष्य समझता है कि खप्नकालमें खप्नके शरीर, मन, प्राण और इन्द्रियोंद्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होनेकी प्रतीति होती थी, वास्तवमें न तो वे क्रियाएँ होती थीं और न मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्व ही था; वैसे ही तत्त्वको समझकर निर्विकार अक्रिय प्रमात्मामें अभिन-भावसे स्थित रहनेवाले साख्ययोगीको भी ज्ञानेन्द्रिय,कर्मेन्द्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोकद ष्टिसे की जानेवाली देखने-सुनने आढिकी समस्त क्रियाओंके करते समय यही समझना चाहिये कि ये सब मायामय मन, प्राण और इन्द्रिय ही अपने-अपने मायामय विषयोंमें विचर रहे हैं। वास्तनमें न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध ही है ।

प्रश्न-तव तो जो मनुष्य राग-द्वेप और काम-क्रोधादि दोषोंके रहनेपर भी अपनी मान्यताके अनुसार साख्ययोगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते है कि हमारे मन-इन्द्रियके अोर गुदाकी, इस प्रकार पाँचो कर्मेन्द्रियोंकी कियाएँ बतलायी

प्रश्न-पहाँ 'तत्त्ववित्' और 'युक्तः' इन दोनों द्वारा जो कुछ भी मली-बुरी कियाएँ होती हैं, उनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्थामें ययार्थ सांख्य-योगीकी पहचान कैसे होगी !

> उत्तर-क्यनमात्रसे न तो कोई साख्ययोगी ही हो सकता है और न उसका कर्मोंसे सम्बन्ध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक साख्ययोगीके ज्ञानमें तो सम्पूर्ण प्रपञ्च खप्न-की भॉति मायामय होता है, इस्छिये उसकी किसी भी वस्तुमें किश्चित् भी आसक्ति नहीं रहती । उसमें राग-द्वेपका सर्वण अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते।ऐसी अवस्थामें निषिद्धा-चरणका कोई भी हेतु न रहनेके कारण उसके विशुद्ध मन और इन्द्रियोद्वारा भी जो चेष्टाएँ होती हैं, सब शास्त्रानुकुल और टोकड़ितके छिये ही होती हैं। वास्तविक साख्ययोगीकी यही पहचान है। जबतक अपने अंदर राग-द्वेष और काम-क्रोधादिका कुछ भी अस्तित्व जान पडे तवतक सांख्ययोग-के साधकको अपने साधनमें त्रुटि ही समझनी चाहिये।

प्रश्न-सांख्यपोगी शरीरनिर्वाहमात्रके लिये केवल खान-पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या वर्णाश्रमानुसार शास्त्रानुकूछ सभी कर्म करता है ?

उत्तर -कोई खास नियम नहीं है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारव्य, संग और अभ्यासका भेद होनेके कारण सभी सांख्य-योगियोंके कर्म एक-से नहीं होते । यहाँ 'परयन्, शृण्यन्, स्पृशन्, जिन्नन् और अश्नन् इन पाँच पदोसे आँख, कान, त्वचा, घ्राण और रसना—इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोक्ती समस्त क्रियाएँ क्रमसे बतञायी गयी हैं। 'गच्छन्', 'गृह्धन्' और 'प्रलपन्' सेपैर, हाय और वाणीकी एवं 'विसृजन्' से उपस्थ गयी हैं। 'श्वसन्' पद प्राण-अपानादि पाँचो प्राणोंकी कियाओंका बोधक है। वैसे ही 'उन्मिषन्, निमिषन्' पद क्में आदि पाँचों वायुभेदोंकी कियाओंके बोधक हैं और 'खपन्' पद अन्त. करणकी कियाओंका बोधक है। इस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रिय, प्राण और अन्तः करणकी कियाओंका उल्लेख होनेके कारण साख्ययोगीके द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारच्य और सगके अनुसार शरीरनिर्वाह तथा लोको-पकारार्थ, शाखानुकू उखान-पान, ज्यापार, उपदेश, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि सभी कियाएँ हो सकती हैं '

प्रश्न—तीसरे अध्यायके अहाईसवें रहोकमें कहा गया है कि 'गुण ही गुणोंमें बरतते हैं' तया तेरहवें अध्यायके उन्तीसवें रहोक में 'समस्त कर्म प्रकृतिहारा किये हुए' बतलाये गये हैं और यहाँ कहा गया है कि 'इन्द्रियों ही इन्द्रियोंके अधींमें बरतती हैं'—इस तीन प्रकारके वर्णनका क्या अभिप्राय है है

उत्तर—इन्दिय और उनके समस्त विषय सत्त्वादि तीनो गुणोंके कार्य हैं और तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं। अतएव चाहे सत्र कमेंको प्रकृतिके द्वारा किये हुए बतलाया जाय,

सम्बन्ध—इस प्रकार साख्ययोगीके साधनका स्वरूप बतलाकर अब दसवें और ग्यारहवें श्लोकोंमें कर्म-योगियोंके साधनका फलसहित स्वरूप बतलाते हैं——

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १०॥

जो पुरुष सव कर्मोंको परमात्मामे अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी भॉति पापसे लिस नहीं होता ॥ १० ॥

प्रश्न—सम्पूर्ण कमेंको परमात्मामें अर्पण करना क्या है !

उत्तर—ईश्वरकी मिक्त, देवताओका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यह, दान और तप तथा वर्णा-श्रमानुकूळ अर्थोपार्जनसम्बन्धी और खान-पानादि शरीर-निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं, उन सबको ममताका सर्वथा त्याग करके, सब कुछ भगवान्का समझकर, उन्हींके लिये उन्हींकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार, जैसे वे करावें वैसे ही, कठपुतलीकी माँति करना; परमात्मामें सब कमेंका अप्ण करना है। अथवा गुणोंका गुणोंमें या इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके अधींमें बरतना कहा जाय, बात एक ही है। सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये ही प्रसङ्गानुसार एक ही बात तीन प्रकारसे कही गयी है।

प्रश्न-इन्द्रियोंके साथ-साथ प्राण और मन-सम्बन्धी क्रियाओंका वर्णन करके भी केवल ऐसा ही माननेके लिये क्यों कहा कि 'इन्द्रियों ही इन्द्रियोके अर्थोंमें बरतती हैं ??

उत्तर—क्रियाओं में इन्द्रियों की ही प्रधानता है। प्राण-को भी इन्द्रियों के नामसे वर्णन किया गया है। और मन भी आम्यन्तर करण होने से इन्द्रिय ही है द इस प्रकार 'इन्द्रिय' शब्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिये ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न—यहाँ 'एव' का प्रयोग किस उद्देश्यसे किया गया है <sup>2</sup>

उत्तर—कर्मोंमें कर्तापनका सर्वथा अभाव बतलानेके लिये यहाँ 'एव' पदका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि साख्ययोगी किसी भी अंशमें कभी अपनेको कर्मोंका कर्ता नहीं माने ।

प्रश्न—आसिक को छोड़ कर कर्म करना क्या है <sup>2</sup> उत्तर—स्नी, पुत्र, धन, गृह आदि भोगों की समस्त सामिप्रयों में, खर्गादि छोको में, शरीर में, समस्त क्रियाओं में एव मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि में सब प्रकारसे आसिक को इकर कर्म करना है।

प्रश्न-कर्मयोगी तो शास्त्रविहित सत्कर्म ही करता है, वह पाप-कर्म तो करता ही नहीं और बिना पाप-कर्म किये पापसे लिप्त होनेकी आशङ्का नहीं होती, फिर यह कैसे कहा गया कि वह पापोंसे लिप्त नहीं होता <sup>2</sup> उत्तर—विहित कर्म भी सर्वधा निर्दोष नहीं होते, आरम्भमात्रमें ही हिंसादिके सम्बन्धसे कुछ-न-कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसीलिये भगवान्ने 'सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवान्नताः' (१८। ४८) कहकर कर्मों के आरम्भ-को सदोष बतलाया है। अतएव जो मनुष्य फल कामना और आसक्तिके वश होकर भोग और आरामके लिये कर्म करता है, वह पापोंसे कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्पके बन्यनमें हेतु हैं, इसलिये जिसमें कामना और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुप कर्म करता हुआ भी पापसे लिस नहीं होता—यह कहना ठीक ही है।

# कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियैरि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११॥

कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और रारीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्त'करणकी ग्रुद्धिके लिये कर्म करते हैं॥ ११॥

प्रश्न-यहाँ 'केवलै:' इस विशेषणका क्या अभिप्राय है ' इसका सम्बन्ध केवल इन्द्रियोसे ही है या मन, बुद्धि और शरीरसे भी '

उत्तर—यहाँ 'केवलै:' यह विशेषण ममताके अभावका द्योतक है और यहाँ इन्द्रियों के विशेषण के रूपमें दिया गया हैं । किंतु मन, बुद्धि और शरीरसे भी इसका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इन्द्रियों ममता नहीं खते और लैकिक खार्थसे सर्वथा रहित होकर निष्कामभावसे समस्त कर्तव्य-कर्म करते रहते हैं ।

प्रश्न—सत्र कमींको ब्रह्ममें अर्पण करके अनासक-रूपसे उनका आचरण करनेके लिये तो दसर्वे श्लोकमें भगवान्ने कह ही दिया था, फिर यहाँ दुवारा वही आसक्तिके त्यागकी बात किस प्रयोजनसे कही ? उत्तर—कर्मोंको ब्रह्में अर्पण करने तथा आसिकका त्याग करनेकी बात तो भगवान्ने अवश्य ही कह दी थी; परन्तु वह भिक्तप्रधान कर्मयोगीका वर्णन है। जैसे इसी अध्यायके आठवें और नवें रछोकमें सांख्ययोगीके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण और शरीरद्वारा होनेवाली समस्त कियाएँ किस भाव और किस प्रकारसे होती हैं—यह बतलाया था, वैसे ही कर्मप्रधान कर्मयोगीकी कियाएँ किस भाव और किस प्रकारसे होती हैं, यह बात समझानेके लिये भगवान् कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय, और शरीरादिमे एवं उनके द्वारा होनेवाली किसी भी कियामें ममता और आसिक न रखकर अन्तः करणकी शुद्धिके लिये ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्मप्रधान कर्मयोगीके कर्मका भाव और प्रकार वतलानेके लिये ही यहाँ पनः आसिक के त्यागकी वात कही गयी है।

सम्बन्ध-इस प्रकारसे कर्म करनेवाला भक्तिप्रधान कर्मयोगी पापोंसे लिप्त नहीं होता और कर्मप्रधान कर्म-योगीका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, यह सुननेपर इस बातकी जिज्ञासा होती है कि कर्मयोगका यह अन्तःकरण-शुद्धिरूप इतना ही फल है, या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सक्तामभावसे शुभ कर्म करनेमें क्या हानि है ? अतएव अब इसी बातको स्पष्टरूपसे समझानेके लिये भगवान् कहते हैं—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥१२॥

कर्मयोगी कर्मोंके फलका त्याग करके भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुप कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर वँधता है ॥ १२ ॥

प्रश्न-आठवें रह्णेकमें 'युक्त' शब्दका अर्थ साख्ययोगी किया गया है। फिर यहाँ उसी 'युक्त' शन्दका अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया र

उत्तर–शब्दका अर्थ प्रकरणके अनुसार हुआ करता है । इसी न्यायसे गीतामें 'युक्त' शब्दका भी प्रयोग प्रसंगा-नुसार भिन-भिन्न अर्थोमें हुआ है। 'युक्त' शब्द 'युज्' धातु-से बनता है, जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्यायके इक्सठर्वे रलोक्से 'युक्त' रान्द 'संयमी' के अर्थमें आया है, छठे अध्यायके बाठवें रलोकमें भगक्षात 'तत्त्वज्ञानी' के लिये, सतरहर्षे रजेकमें आहार-विहारके साय होनेसे 'औचित्य' के अर्थमें और अठारह वें रछोक्तमें 'ध्यानयोगी' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, तथा सातवें अध्यायके बाईसवें रलोकमें वही श्रदाके साय होनेसे संयोगका वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्यायके आठवें रहोकमें वह साख्ययोगीके अर्थमें आया है। वहाँ समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोंमें बरत रही हैं, ऐसा समझकर अपनेको कर्तापनसे रहित माननेवाले तत्त्वज्ञ पुरुष-को 'युक्त' कहा गया है; इसलिये वहाँ उसका अर्थ 'साख्य-

योगीं मानना ही ठीक है । परन्तु यहाँ 'युक्त' शब्द सब कर्गिके फलका त्याग करनेवालेके लिये आया है, अतएव यहाँ इसका अर्थ 'कर्मयोगी' ही मानना होगा।

प्रक्न-यहाँ 'नैष्ठिकी शान्ति' का अर्थ 'भगवस्प्राप्तिरूप शान्ति कैसे किया गया 2

उत्तर-'नैष्ठिकी' शब्दका अर्थ 'निष्ठासे उत्पन्न होने-वाली' होता है। इसके अनुसार कर्मयोगनिष्ठासे सिद्ध होनेवाली भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको भौष्ठिकी शान्ति कहना उचित ही है।

प्रश्न-यहाँ 'अयुक्त' शन्दका अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करनेवाला न करके 'सकाम पुरुष' कैसे किया गया'

उत्तर—कामनाके कारण फलमें आसक्त होनेवाले पुरुषका वाचक होनेसे यहाँ 'अयुक्त' शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है।

प्रश्न-यहाँ 'बन्धन' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-सकामभावसे किये हुए कर्मीके फलखरूप बार-बार देव-मतुष्यादि योनियोंमें भटकना ही बन्धन है।

सम्बन्ध-यहाँ यह बात कही गयी कि 'कर्मयोगी' कर्मफलसे न वॅधकर परमात्माकी प्राप्तिरूप ज्ञान्तिको प्राप्त होता है और 'सकामपुरुष' फलमें आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ता है, किन्तु यह नहीं बतलाया कि साल्ययोगीका क्या होता है ? अतएव अब साल्ययोगीकी स्थित बतलाते हैं—

#### सर्वकर्माणि संन्यस्यास्ते सुखं मनसा कुर्वन नबद्वारे पुरे देही नैव कारयन् ॥ १३ ॥

अन्तःकरण जिसके वशमें हैं, ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मीको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सिंबदानन्दघन परमात्माके खद्धपमें स्थित रहता है ॥ १३ ॥

प्रश्न-जब सांख्ययोगी शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करण-को मायामय समझता है, इनसे उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं रह जाता, तब उसे 'देही' और 'वशी' क्यों कहा गया है

उत्तर-यद्यपि साख्ययोगीका उसकी अपनी दृष्टिसे शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; वह सदा सिचदानन्दघन परमारमामें ही अभिन्नरूपसे स्थित रहता है; तयापि लोक्स्टिमें तो वह शरीरधारी ही दीखता

अध्यायके बीसवे रछोक्तमें गुणातीतके वर्णनमें ही 'देही' शब्द आया है । तथा लोकदृष्टिसे उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ नियमितरूपसे शास्त्रानुकूल और लोकसप्रह्के उपयुक्त होती हैं; इसिंखेये उसे 'वशी' कहा है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' किस भावका द्योतक है ।

उत्तर—सांख्ययोगीका शरीर और इन्द्रियोंमें श्रहभाव न रहनेके कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मीका वह कर्ता नहीं है। इसीलिये उस को 'देही'कहा गया है। इसी प्रकार चौद हवें बनता; और ममत्व न रहनेके कारण वह करनेवाला भी नहीं

वनता। अतः 'न कुर्वन्' और 'न कारयन्' के साथ 'एव'का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्ययोगीमें अहंता-ममताका सर्वया अभाव होनेके कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इन्द्रिय और मन आदिके द्वारा होनेवाले कमीं-का करनेवाळा या करवानेवाळा कभी नहीं बनता।

प्रश्न-यहाँ 'नवद्वारे परे आस्ते' अर्थात 'नौ द्वारोवाले शरीरह्रप पुरमें रहता हैं ऐसा अन्वय न करके 'नवदारे परे सर्वक्रमीण मनसा संन्यस्य' अर्थात नौ द्वारवाले शरीररूप पुरमें सब कमींको मनसे छोडकर' इस प्रकार अन्वय क्यों किया गया <sup>2</sup>

उत्तर—नौ द्वारवाले शरीररूप पुरमें रहनेका प्रतिपादन करना साख्ययोगीके लिये कोई महत्त्रकी बात नहीं है बल्कि उसकी स्थितिके विरुद्ध है । शरीररूप पुरमें तो साधारण मनुष्यकी भी स्थिति है ही, इसमें महत्त्वकी कौन-सी बात है ! इसके विरुद्ध शरीररूप पुरमें यानी इन्द्रियादि प्राकृतिक वस्तुओं में क्योंकेत्यागका प्रतिपादन करनेसे सांख्ययोगीका विशेष महत्त्व प्रकट होता है; क्योंकि साख्ययोगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अतएव जो अन्वय किया गया है वही ठीक है।

प्रश्न-पहाँ इन्द्रियादिके कर्मोंको इन्द्रियादिमें छोड्नेके लिये न कहकर नौ द्वारवाले शरीरमें छोड़नेके लिये क्यों कहा।

उत्तर-दो शाँख, दो कान, दो नासिका और एक मुख, ये सात ऊपरके द्वार तथा उपस्थ और गुदा, ये दो नीचेके द्वार-इन्द्रियोके गोलकरूप इन नौ द्वारोंका सङ्केत किये जानेसे यहाँ वस्तुत: सब इन्द्रियोंके कर्मोंको इन्द्रियोमें ही

सम्बन्ध-जव कि आत्मा वास्तवमें कर्म करनेवाला भी नहीं है, और इन्द्रियादिसे करनेवाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने कमीका कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्मफलके भागी क्यों होते है-

> न कर्तृत्वं न कमीणि लोकस्य स्जति प्रभः।

कर्मफलसंयोगं प्रवर्तते ॥ १४ ॥ स्वभावस्त न

परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकी, न कर्मोंकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं, किन्तु स्वभाव ही वर्त रहा है ॥ १४ ॥

के कर्तापन, कर्म और कर्मफलके संयोगकी रचना सृष्टि-

छोडनेके लिये कहा गया है। क्योंकि इन्द्रियादि समस्त कर्म-कारकोंका शरीर ही आधार है, अतएव शरीरमें छोडनेके छिये कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात आठवें और नवें रलोक में कही गयी है, वही यहाँ कही गयी है। केवल शब्दों-का अन्तर है। वहाँ इन्द्रियोकी क्रियाओका नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानोकी ओर सक्केत करके कहा है। इतना ही भेद है। भावमें कोई भेद नहीं है।

प्रश्न-यहाँ मनसे कर्मोंको छोडनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-खरूपसे सव कर्मोका त्याग कर देनेपर मनुष्य-की शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिये मनसे— विवेक-बुद्धिके द्वारा कर्तृत्व-कारयित्त्वका त्याग करना ही सांख्ययोगीका त्याग है, इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये मनसे त्याग करनेके लिये कहा है।

प्रश्न-रलोकार्थमें कहा गया है-न्त्रह 'सिचदानन्द्वन परमात्माके खरूपमे स्थित रहता है', परन्तु मूल रजेकमें ऐसी कोई बात नहीं आयी है; फिर अर्थमें यह वाक्य कपरसे क्यो जोड़ा गया 2

उत्तर-'आस्ते'-- स्थित रहता है, इस क्रियाको आधारकी आवश्यकता है। मूल रलोकमें उसके उपयुक्त राब्द न रहनेपर अभावसे अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ साख्ययोगीका प्रकरण है और साख्ययोगी वस्तुतः सिचदा-नन्द घन परमात्माके खरूपमें ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है.अन्यत्र नहीं। इसीलिये ऊपरसेयह वाक्य जोड़ा गया है।

प्ररन-यहाँ 'प्रभु' पद किसका वाचक है ! तथा मनुष्यों- कर्ता परमेश्वर नहीं करते हैं, इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर—सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाले सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका वाचक यहाँ 'प्रमु' पद है। क्योंकि शालोंमें जहाँ कहीं भी परमेश्वरको सृष्टि-रचनादि कर्मोंका कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वरके प्रसङ्गमें ही बतलाया गया है।

परमेश्वर मनुष्योंके कर्तापनकी रचना नहीं करते। इस कथनका यह भाव है कि मनुष्योंका जो कर्मोंमें कर्तापन है, वह मगवान्का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहकारके वशमें होकर अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (३।२७)। मनुष्योंके कर्मोंकी रचना मगत्रान् नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्यको करना पड़ेगा, ऐसी रचना मगवान् नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगत्रान् कर दें तो विधि-निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाय—उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्मफलके संयोगकी रचना भी भगत्रान् नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि कर्मोंके साथ सम्बन्ध मनुष्योंका ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्मफलमें आसक्त होकर अपना सम्बन्ध कर्मोंके साथ जोड़ लेते हैं।

यदि इन तीनोंकी रचना भगवान्की की हुई होती तो मनुष्य कर्मवन्धनसे छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धारका 'कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अत साधक मनुष्यको चाहिये कि कर्मोंका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारसे प्रकृतिके अपण करके (५।८,९) या भगवान्के अपण करके (५।१०) अथवाकर्मोंके फल और आसक्तिका सर्वथात्याग करके (५। १२) कर्मोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले (१।२०)। यही सब भाव दिखलानेके किये यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्योंके कर्तापन,कर्म और कर्मफलकी रचना नहीं करते। प्रश्न-यहाँ खमाव ही वर्तता है इसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर-आत्माका कर्तापन, कर्म और कर्मोंके फल्से वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है और परमेश्वर भी किसीके कर्तृत्व आदिकी रचना नहीं करते तो फिर ये सब कैसे देखने-में आ रहे हैं—इस जिज्ञासापर यह बात कही गयी है कि सत्, रज और तम तीनों गुण,राग-द्रेष आदि समस्त विकार, ग्रुभाग्रुभ कर्म और उनके सस्कार, इन सबके रूपमें परिणत हुई प्रकृति अर्थात् खमाव ही सब कुछ करता है । प्राकृत जीवोंके साथ इसका अनादिसिद्ध सयोग है । इसीसे उनमें कर्तृत्वभाव उत्पन्न हो रहा है अर्थात् अहकारसे मोहित होकर वे अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (३।२७) तथा इसीसे कर्म और कर्मफल्से भी उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे उनके बन्धनमें पड़ जाते हैं। वास्तवमें आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है ।

सम्यन्ध—जो साधक समस्त कर्मोंको और कर्मफलाँको भगवान्के अर्पण करके कर्मफलसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मोंके फलके भागी क्या भगवान् होते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

> नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विसुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥१५॥

सर्वन्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको और न किसीके ग्रुभकर्मको ही प्रहण करता है। किन्तु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५॥

प्रश्न-यहाँ 'विभु.' पद किसका वाचक है और वह किसीके पुण्य-पापको प्रहण नहीं करता, इस कथनका क्या अमिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'विभु' पद सबके हृदयमें रहनेवाले (१३।१७; १५।१५; १८।६१) और सम्पूर्ण जगत्का अपने संकल्प-द्वारा सवालन करनेवाले सर्वशक्तिमान् सगुण निराकार परमेश्वरका वाचक है। वह किसीके पुण्य-पार्पोको प्रहण नहीं करते, इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हींकी शक्तिसे मनुष्योंद्वारा किये जाते हैं। सबको शक्ति,बुद्धि और इन्द्रियों आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं। तथापि वे उनके द्वारा किये हुए कर्मोंको ग्रहण नहीं करते । अर्थात् खय उन कर्मोके फलके भागी नहीं बनते ।

प्रश्न—इसी अध्यायके अन्तिम क्लोकमें और नवें अध्याय-के चौबीसवें क्लोकमें तो भगवान्ने खयं यह कहा है कि सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंका भोक्ता मैं हूँ फिर यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान् किसीके शुभकर्मभी प्रहण नहीं करते?

उत्तर—सारा विश्व सगुण परमेश्वरका खरूप है। इसिलये देवतादिके रूपमे भगवान ही सव यज्ञोंके भोक्ता हैं। किन्तु ऐसा होनेपर भी वास्तवमें भगवान कर्म और कर्मफलसे सर्वथा सम्बन्धरहित हैं। इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ यह वात कही गयी है कि भगवान किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य आदिके रूपमे समस्त यज्ञोंके भोक्ता होनेपर भी तथा भक्तोंद्वारा अर्पण की हुई वस्तुएँ और कियाओंको सीकार करते हुए भी वास्तवमे उन सबसे उसी प्रकार सम्बन्धरहित हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान

ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥१६॥

परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सददा उस सचिदानन्द्धन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या अभिप्राय है <sup>१</sup>

उत्तर-पद्रहवें रहोकमे यह वात कही कि अज्ञानद्वारा ज्ञानके आवृत हो जानेके कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्योंसे आत्मतत्त्वके जाननेवाले ज्ञानियोंको पृथक् करनेके हिये 'तु'का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'अज्ञानम्' के साथ 'तत्' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—पंद्रहवें रुठोकमें जिस अज्ञानका वर्णन है, जिस अज्ञानके द्वारा अनादिकालसे सब जीवोंका ज्ञान आवृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्माके

अज हैं(१।६), सृष्टिकी रचनादि कर्म करते भी अकर्ता ही हैं (१।१३)। अत यहाँ यह कहना उचित ही है कि भगवान् किसीके श्रेम कर्मको ग्रहण नहीं करते।

प्रश्न-अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि वास्तवमें मनुष्यों-का या परमेश्वरका कमोंसे और उनके फलसे सम्बन्ध नहीं है तो फिर संसारमें जो मनुष्य यह समझते हैं कि 'अमुक कर्म मैंने किया है,' 'यह मेरा कर्म है', 'मुझे इसका फल मिलेगा',यह क्या वात है 'इसी शङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं कि अनादिसिद्ध अज्ञानद्वारा सत्र जीवोंका यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है। इसीलिये वे अपने और परमेश्वर-के खक्पको तथा कर्मके तत्त्वको न जाननेके कारण अपनेमें और ईश्वरमे कर्ता, कर्म और कर्मफलके सम्बन्ध-की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं।

यथार्थ खरूपको नहीं जानते, उसी अज्ञानकी बात यहाँ कही जाती है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये अज्ञानके साथ 'तत्' विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुगेंका वह अनादिसिद्ध अज्ञान परमात्माके यथार्थ ज्ञानद्वार। नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते।

प्रश्न-यहाँ सूर्यका दृष्टान्त देनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-जिस प्रकार सूर्य अन्धकारका सर्वथा नाश करके दृश्यमात्रको प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञानका सर्वथा नाश करके परमात्माके खरूपको भलीभाँति प्रकाशित कर देता है । जिनको यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वे कभी, किसी भी अवस्थामें मोहित नहीं होते ।

सम्बन्ध-यथार्थ ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है, यह बात सक्षेपमें कहकर अब छन्त्रीसर्वे श्लोकतक ज्ञानयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषोंके लक्षण, आचरण, महत्त्व और स्थितिका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले यह ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वारा परमात्माकी प्राप्ति बतलाते है—

## तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

#### गच्छन्त्यपुनरावृत्ति

ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥

जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न--मनका तद्रूप होना क्या है और साख्ययोगके अनुसार किस तरह अभ्यास करते-करते मन तद्रप होता है<sup>2</sup>

उत्तर-साख्ययोग (ज्ञानयोग) का अभ्यास करनेवाले-को चाहिये कि आचार्य और शास्त्रके उपदेशसे सम्पूर्ण जगत्को मायामय और एक सिचदानन्दघन परमात्माको ही सत्य वस्तु समझकर तथा सम्पूर्ण अनारमवस्तुओंके चिन्तन-को सर्वथा छोड़कर,मनको परमात्माके स्वरूपमें निश्वल स्थित करनेके छिये उनके आनन्दमय स्वरूपका चिन्तन करे। बार-बार आनन्दकी आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे कि पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोध-खरूप आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द, परम आनन्द, महान् आनन्द, अनन्त आनन्द, सम आनन्द, अचित्तय आनन्द, चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण है, आनन्दसे मिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है-इस प्रकार निरन्तर मनन करते करते सचिदानन्दघन परमात्मामें मन-का अभिनभावसे निश्चल हो जाना मनका तद्रुप होना है।

प्रश्न-बुद्धिका तदूप होना क्या है और मन तदूप होनेके बाद किस तरहके अभ्याससे बुद्धि तद्रूप होती है ?

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे मनके तद्रूप हो जानेपर बुद्धिमें सिन्वदानन्दघन परमात्माके खरूपका प्रत्यक्षके सदश निश्चय हो जाता है, उस निश्चयके अनुसार निद्ध्यासन (ध्यान) करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उसका सिन्वदानन्दघन परमात्मामें एकाकार हो जाना है, वही बुद्धिका तद्रुप हो जाना है।

प्रश्न-'तनिष्ठा' अर्थात् सन्चिदा नन्दघन परमात्मामे एकी भावसे स्थिति किस अवस्थाका नाम है तथा मन और बुद्धि दोनोंके तदूप हो जानेके बाद वह कैसे होती है

जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सिचदानन्द्धन परमात्मामे ही

उत्तर-जबतक मन और बुद्धि उपर्युक्त प्रकारसे परमात्मामें एकाकार नहीं हो जाते, तबतक साख्ययोगीकी परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थिति नहीं होती,क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्माके मेदभ्रममें मुख्य कारण हैं। अतएव उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके परमात्मामें एकाकार हो जानेके बाद साधककी दृष्टिसे आत्मा और परमात्माके मेद-भ्रमका नाश हो जाना एव ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी-का अभाव होकर केवलमात्र एक वस्तु सिचदानन्दघन परमात्माका ही रह जाना साख्ययोगीका तन्निष्ठ होना अर्थात् परमात्मामें एकीमावसे स्थित होना है।

प्रश्न-'तत्परायणा ' यह पद किनका वाचक है ' उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा और परमात्माके भेद-भ्रमका नाश हो जानेपर जब साख्ययोगीकी सचिदानन्दधन परमात्मामें अभिन्नभावसे निश्चल स्थिति हो जाती है, तव वस्तुतः परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुछ प्रमात्मरूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार सिचदानन्दघन परमात्माके साक्षात् अपरोक्ष ज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर रेनेवाले पुरुयोंका वाचक यहाँ 'तत्परायणा.' पद है।

प्रश्न-यहाँ 'तत्' शब्दका अर्थ सिचदानन्दघन प्रमात्मा कैसे किया गया 2

उत्तर-पूर्वश्लोकमें 'परम्'के साथ'तत्' विशेषण आया है । वहाँ यथार्थ ज्ञानद्वारा जिस परमतत्त्वका साक्षात्कार होना बतलाया गया है उसीसे इस रलोकका 'तत्' शब्द सम्बन्य रखता है । अतएव प्रकरणके अनुसार उसका अर्थ सिन्वदानन्दधन 'प्रमात्मा' करना ही उचित है ।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञाननिर्धृतकलमपा.' पदमें आया हुआ 'ज्ञान' शब्द किस ज्ञानका वाचक है' 'कल्मन' शब्दका और निर्धृत' शब्दका क्या अर्थ है 2

उत्तर—सोल्हें क्लोकमें जिस ज्ञानको अञ्चानका नाशक और परमात्माको प्रकाशित करनेवाला बतलाया है, उस यथार्थ तत्त्वज्ञानका वाचक यहाँ 'ज्ञान' शब्द है। ग्रुभाग्रुभ कर्म तथा राग-द्वेषादि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण, इन सभीका वाचक 'कल्मष' शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्माके बन्धनमें हेतु होनेके कारण 'कल्मष' अर्थात् पाप ही हैं। इन सबका मलीभाँति नष्ट हो जाना, 'निर्धूत' शब्दका अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारके साधनसे प्राप्त यथार्थ ज्ञानके द्वारा जिनके मल, विक्षेप और आवरणक्ष्य समस्त पाप मलीभाँति नष्ट हो गये हैं, जिनमें उन पापोंका लेशमात्र

भी नहीं रहा है, जो सर्वथा पापरहित हो गये हैं, वे 'ज्ञाननिर्धूतकल्मप' हैं।

प्रश्न—यहाँ 'अपुनरावृत्तिको प्राप्त होना' क्या है ? उत्तर—जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुन: नहीं छौटता, जिसको सोछहवें रछोकमें 'तत्परम्' के नामसे कहा है, गीता-में जिसका वर्णन कहीं 'अक्षय सुख,' कहीं 'निर्वाण ब्रह्म,' कहीं 'उत्तम सुख,' कहीं 'परमगति,' कहीं 'परमधाम,' कहीं 'अन्ययपर' और कहीं 'दिन्य परमपुरुष' के नामसे आया है, उस यथार्थ ज्ञानके फल्रूप परमात्माको प्राप्त होना ही अपुनरावृत्तिको प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-परमात्माक्री प्राप्तिका साधन वतलाकर अव परमात्माको प्राप्त सिद्धपुरुपोंके समभाव का वर्णन करते हैं ---

## विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्दिानः ॥ १८ ॥

वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमे भी समदर्शी ही होते हैं ॥ १८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'पण्डिताः' पद किन पुरुषोंका वाचक है ? उत्तर-'पण्डिताः' यह पद तत्त्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुषोंका वाचक है ।

प्रश्न—विद्याविनयसम्पन्न नासणमे तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें समदर्शनका क्या भाव है 2

उत्तर—तत्त्वज्ञानी सिद्ध पुरुषोंका विषममाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टिमे एक सिन्दानन्द्घन परव्रह्म परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नहीं रहती, इसिल्ये उनका सर्वत्र सममाव हो जाता है। इसी बातको समझानेके लिये मनुष्योंमें उत्तम-से-उत्तम श्रेष्ठ व्राह्मण, नीच-से-नीच चाण्डाल एवं पशुओंमे उत्तम गो, मध्यम हाथी और नीच-से-नीच कुत्तेका उदाहरण देकर उनके समत्वका दिग्दर्शन कराया गया है। इन पॉचों प्राणियोंके साथ व्यवहारमें विषमता सभीको करनी पडती है। जैसे गौका दूध सभी पीते हैं पर कुतियाका दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता। वैसे ही हाथीपर सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीरनिर्वाहार्थ पशुओंके लिये उपयोगी होती है, वह मनुष्योंके लिये नहीं हो सकती। श्रेष्ठ व्राह्मणका

पूजन-सत्कारादि करनेकी शास्त्रोंकी आज्ञा है, चाण्डालके लिये नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान्ने यह बात समझायी है कि जिनमें न्यावहारिक विषमता अनिवाये है उनमें भी ज्ञानी पुरुषोंका समभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारणसे कहीं भी उनमें विषमभाव नहीं होता

प्रश्न-क्या सर्वत्र समभाव हो जानेके कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक-सा ही करते हैं !

उत्तर—ऐसी वात नहीं है। सबके साथ एक-सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्रोंमें वतलाये हुए न्याययुक्त व्यवहारका भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिये। ज्ञानी पुरुशेंकी यह विशेषता है कि वे लोकहिष्टसे व्यवहारमें यथा-योग्य आवश्यक भेद रखते हैं—जाह्मणके साथ बाह्मणोचित, चाण्डालके साथ चाण्डालोचित, इसी तरह गौ, हाथी और कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सद्व्यवहार करते हैं; परन्तु ऐसा करनेपर भी लनका प्रेम और परमात्मभाव सबमें समान ही रहता है।

जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अन्नोंके

साथ भी बर्तावमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूझादिके सहश भेद रखता है, जो काम मस्तक और मुखसे लेता है, वह हाथ और पैरोंसे नहीं लेता। जो हाथ-पैरोंका काम है, वह सिरसे नहीं लेता और सब अङ्गोंके आदर, मान एव शौचादिमें भी भेद रखता है, तथापि उनमें आत्मभाव— अपनापन समान होनेके कारण वह सभी अङ्गोंके सुख-दु:खका अनुमव समान भावसे ही करता है और सारे शरीरमें उसका प्रेम एक-सा ही रहता है, प्रेम और आत्मभावकी दृष्टिसे कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि हो जानेके कारण छोकदृष्टिसे व्यवहारमें यथायोग्य मेद रहनेपर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसीछिये, जैसे किसी भी अङ्गमें चोट छगनेपर या उसकी सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहारकाछमें किसी भी जीव या जीवसमुदायपर विपत्ति पड़नेपर बिना मेदभावके उसके प्रतीकारकी यथायोग्य चेष्टा करता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार तत्त्वज्ञानीके समभावका वर्णन करके अब समभावको ब्रह्मका स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुपोंकी महिमाका वर्णन करते हैं—

# इहैव तैर्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादृब्रह्मणि ते स्थिताः॥ १९॥

जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत छिया गया है, क्योंकि सचिदानन्द्घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सचिदानन्द्घनपरमात्मामें ही स्थित हैं ॥१९॥

प्रश्न—जिनका मन समतामें स्थित है, उन्होंने यहीं ससारको जीत लिया—इस कथनका क्या अभिप्राय है र

-उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिनका मन उपर्युक्त प्रकारसे समतामें स्थित हो गया है अर्थात् जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होंने यहीं— इसी वर्तमान जीवनमें ससारको जीत लिया, वे सदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीवनमुक्त हो गये। लोकदिष्टमें उनका शरीर रहते हुए भी वास्तवमें उस शरीरसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा।

प्रश्न—त्रह्मको 'निर्दोष' और 'सम' वतलानेका क्या अभिप्राय है तथा 'हि' और 'तस्मात्'का प्रयोग किसलिये किया गया है 2

उत्तर—सन्त, रज और तम—इन तीनों गुणोंमें सव प्रकारके दोप भरे हैं और समस्त ससार तीनों गुणोंका कार्य होनेसे दोपमय है । इन गुणोके सम्बन्धसे ही विपमभाव तथा राग, द्वेप, मोह आदि समस्त अवगुणोंका प्रादुर्भाव होता है। 'ब्रह्म'नामसे कहा जानेवाळा सिचदानन्द-घन परमात्मा इन तीनों गुणोंसे सर्वथा अतीत है। इसळिये वह 'निर्दोष' और 'सम' है। इसी तरह तत्त्वज्ञानी भी तीनों गुणोंसे अतीत हो जाना है। अतः उसके राग, द्वेष, मोह, ममता, अहकार आदि समस्त अवगुणोंका और विषममावका सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति सममावमें हो जाती है। 'हि' और 'तस्मात्' इन हेतुवाचक शब्दोंके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि समभाव ब्रह्मका ही खरूप है; इसल्यि जिनका मन समभावमें स्थित है, वे ब्रह्ममें ही स्थित दीखते हैं, तथापि उनकी स्थिति समभावमें होनेके कारण वास्तवमें उनका इस त्रिगुणमय ससार और शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; उनकी स्थिति तो ब्रह्ममें ही है।

पश्च—तमोगुण और रजोगुणको तो समस्त दोषोंका भण्डार बतलाना उचित ही है; क्योंकि गीतामें स्थान-स्थानपर भगवान्ने इन्हें समस्त अनथोंके हेतु बतलाकर इनका त्याग करनेके लिये कहा है, किन्तु सत्त्वगुण तो भगवान्की प्राप्तिमें सहायक है, उसकी गणना रज और तमके साथ करके उसे भी समस्त दोषोंका भण्डार कैसे कहा ?

उत्तर-यद्यपि रज और तमकी अपेक्षासे सत्त्वगुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्यकी उन्नतिमें सहायक भी है, तथापि अहंकार- युक्त सुख एवं ज्ञानके सम्बन्धसे मगत्रान् ने इसको भी वन्धका हेतु वतलाया है (१४।६), वस्तुत. तीनों गुणोसे सम्बन्ध छूटे बिना साधक सर्वथा निर्दोप नहीं होता और उसकी

स्थिति पूर्णतया सममावमें नहीं होती । इसिलये यहाँ गुणा-तीतके प्रसङ्गमें सत्त्वगुणको भी सदोप वतलाना अनुचित नहीं है ।

सम्वन्ध—अव निर्गुण निराकार सचिदानन्दघन बह्मको प्राप्त समदर्शी सिङ पुरुपके लक्षण वतलाते है---

## न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबद्धिरसंसदो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः ॥

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः॥ २०॥

जो पुरुप वियको प्राप्त होकर हिंवत नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विद्य न हो, वह स्थिरबुद्धि संदायरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सिचदानन्द्यन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥

प्रश्न-प्रिय और अप्रियक्ती प्राप्तिमें हर्षित और उद्विग्न न होनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-जो पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके अनुकूल होता है, उसे छोग 'प्रिय'कहते हैं। अज्ञानी पुरुषों-की ऐसे अनुकूल पदार्थांढिमें आसक्ति रहती है, इसलिये वे उनके प्राप्त होनेपर हर्षित होते हैं । परन्त्र तत्त्वज्ञानीकी स्थिति समभावमें हो जानेके कारण उसकी किसी भी वस्तमें लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती, इसलिये जव उसे प्रारन्य-के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थकी प्राप्ति होती है, अर्थात् उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके साथ किसी प्रिय पदार्थका सयोग होता है तब वह हर्षित नहीं होता । क्योंकि मन, इन्द्रिय और शरीर आदिमें उसकी अहता, ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है। इसी प्रकार जो पदार्थ मन, बुद्धि,इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकृल होता है उसे लोग 'अप्रिय' कहते हैं और अज्ञानी पुरुपोंका ऐसे पदार्थीने द्देप होता है, इसिंछये ने उनकी प्राप्तिमें घवरा उठते है और उन्हें बड़े भारी दु.खका अनुभव होता है, किंतु ज्ञानी पुरुपमें द्वेपका सर्वथा अभाव हो जाता हैं; इसल्यि उसके मन, इन्द्रिय और शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकूल पदार्थका सयोग होनेपर भी वह उद्दिग्न यानी दुखी नहीं होता।

प्रश्न—यहाँ 'स्थिरबुद्धिः' इस विशेषणपदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भाव यह है कि तत्त्वज्ञानी सिद्ध पुरुपकी दृष्टिमें एक ब्रह्मके सिवा ससारमें और किसीकी सत्ता ही नहीं रहती। अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। छोकदृष्टिसे नाता प्रकारके मान-अपमान, सुख-दु.ख आदिकी प्राप्ति होनेपर भी किसी भी कारणसे उसकी दुद्धि ब्रह्मकी स्थितिसे कदापि विचलित नहीं होती; वह प्रत्येक अवस्थामे सदा-सर्वदा एक सिचदानन्दधन ब्रह्ममें ही अचलभावसे स्थित रहती हैं।

प्रश्न—'असम्मूढ.' कहनेका क्या अभिप्राय है र उत्तर—ज्ञानी पुरुपके अन्तः करणमें संशय, श्रम और मोहका लेश भी नहीं रहता। उसके सपूर्ण सशय अज्ञान-सहित नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न—'न्रह्मिन्त्' का क्या अभिप्राय है र

उत्तर—सिच्चिदानन्दघन ब्रह्म तत्त्वको वह भरीमाँति जान छेता है। 'ब्रह्म' क्या है, 'जगत्' क्या है, 'ब्रह्म' और 'जगत्' का क्या सम्बन्ध है, 'आत्मा' और 'प्रमात्मा' क्या है, 'जीव' और 'ईश्वर'मे क्या भेद है, इत्यादि ब्रह्मसम्बन्धी किसी भी वातका जानना उसके छिये वाकी नहीं रहता। ब्रह्मका खरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीछिये उसे 'ब्रह्मवित्' कहा जाता है।

प्रश्न-'नहाणि स्थित.' कहनेका क्या अभिप्राय है ' उत्तर-ऐसा पुरुष जाप्रत्, खप्न, सुषुति-इन तीनो अवस्थाओं में सदा नहामे ही स्थित है । अभिप्राय यह है कि कभी किसी भी अवस्थामें उसकी स्थिति शरीरमे नहीं होती । नहाके साथ उसकी एकता हो जानेके कारण कभी किसी भी कारणसे उसका नहासे वियोग नहीं होता । उसकी सदा एक-सी स्थिति वनी रहती है । इसीसे उसे 'नहाणि स्थित:' कहा गया है । सम्बन्ध—इस प्रकार बहामें स्थित पुरुषके लक्षण वतलाये गये, अब ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके साधन और उसके फलकी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं—

### बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा

सुखमक्षयमश्जुते ॥ २१ ॥

वाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आतमामें स्थित जो ध्यानजनित सात्त्विक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है,तद्वन्तर वह सिच्चिदानन्द्घन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्न-भावसे स्थित पुरुप अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥ २१ ॥

प्रश्न—'बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा' किस पुरुषके छिये कहा गया है ?

उत्तर—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि जो इन्द्रियोंके विषय हैं, उनको 'बाह्य स्पर्श' कहते हैं, जिस पुरुषने विवेकके द्वारा अपने मनसे उनकी आसक्तिको बिल्कुळ नष्ट कर डाळा है, जिसका समस्त भोगोंमें पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सबमें उपरित हो गयी है, वह पुरुष 'बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा' अर्थात् बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाळा है।

प्रश्न—आत्मार्मे स्थित आनन्दको प्राप्त होनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'आत्मा' शब्द यहाँ अन्त करणका वाचक है। उस अन्तः करणके अदर सर्वत्र्यापी सिच्चदानन्दघन परमात्माके नित्य और सतत ध्यानसे उत्पन्न सात्त्रिक आनन्दका अनुभव करते रहना ही उस आनन्दको प्राप्त होना है।

इन्द्रियोंके भोगोको ही सुखरूप माननेवाले मनुष्यको यह ध्यानजित सुखनहीं मिल सकता। बाहरके भोगोंमें वस्तुत सुख है ही नहीं, सुखका केवल आभासमात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्यका सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य-सुखकी अपेक्षा भी उपरितका सुख तो बहुत ऊँचा है। परन्तु परमात्माके ध्यानमें अटल स्थिति प्राप्त होनेपर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है। ऐसे सुखको प्राप्त होना ही आत्मामें स्थित आनन्दको पाना है प्रश्न—पहॉ 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' किसको कहा है और 'स' का प्रयोग करके किसका सकेत किया गया है 2

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त विषयों में आसक्तिरहित होकर उपरितको प्राप्त हो गया है तथा परमात्माके ध्यानकी अटल स्थितिसे उत्पन्न महान् सुखका अनुभव करता है, उसे 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' अर्थात् परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभेदभावसे स्थित कहा है। और पहले बताये हुए दोनों लक्षणोंके साय इस 'ब्रह्मयोग-युक्तात्मा' की एकताका सकेत करनेके लिये 'स.' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—अक्षय आनन्द क्या है और उसको अनुभव करनेका क्या भाव है ?

उत्तर—सदा एकरस रहनेवाला परमानन्दखरूप अविनाशी परमात्मा ही 'अक्षय सुख' है। और नित्य-निरन्तर ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है।

इस 'सुख' की तुल्नामें कोई-सा भी सुख नहीं ठहर सकता । सासारिक मोगोंमें जो सुखकी प्रतीति होती है, वह तो सर्वथा नगण्य और क्षणिक है । उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरितके सुख—ध्यानजनित सुखमें हेतु होनेके कारण—अधिक स्थायी हैं और 'ध्यानजनित सुख' परमात्माकी साक्षात् प्राप्तिका कारण होनेसे उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है, परन्तु साधनकालके इन सुखोंमेंसे किसीको भी अक्षय नहीं कहा जा सकता । 'अक्षय आनन्द' तो परमात्माका खरूप ही है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार इन्द्रियोंके विषयमे आसक्तिके त्यागको परमात्माकी प्राप्तिमें हेतु बतलाकर अब इस श्लोकमे

इन्द्रियोंके भोगोंको दुःखका कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान् उनमें आसक्तिरहित होनेके लिये सकेत करते हैं—

## ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥

जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुलक्ष्प भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अतित्य हैं। इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥

प्रश्न—इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाले भोग केवल दु:खके ही हेतु हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—जैसे पतंगे अज्ञानवरा परिणाम न सोचकर दीपककी छोको सुखका कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करनेके छिये उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपनेको दग्ध कर डाळते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगोंको सुखके कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगनेकी चेष्टा करते हैं और परिणाममें महान् दु:खोंको प्राप्त होते हैं। विपयोंको सुखके हेतु समझकर उन्हें भोगनेसे उनमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्तिसे काम-क्रोधादि अनर्थोंकी उत्पक्ति होती है और फिर उनसे भॉति-भाँतिके दुर्गुण और दुराचार आ-आकर उन्हें चारों ओरसे घेर छेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फळखरूप उन्हें इस छोक और परछोकमें विविध प्रकारके भयानक ताप और यातनाएँ भोगनी पडती हैं।

विषयमोगके समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्नी-प्रसङ्गादि भोगोंको सुखका कारण समझता है, वे ही परिणाममें उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियोंकी शक्तिका क्षय करके और शास्त्रविरुद्ध होनेपर तो परलोकमें भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर महान् दु:खके हेतु बन जाते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोग-सामग्री देखता है, तब उसके मनमें ईर्ष्यांकी आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है।

सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारम्भवश

नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार-बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद 'कर-करके शोकमगन होता, रोता-विळखता और पछताता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाले भोग वास्तवमें सर्वथा दु:खके ही कारण हैं, उनमे सुखका लेश भी नहीं है। अज्ञानवश श्रमसे ही वे सुखरूप प्रतीत होते हैं। इसीलिये उनको भगवान्ने 'केवल दु:खके हेतु' बतलाया है।

प्रश्न—भोगोंको 'आदि-अन्तवाले' वतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इन्द्रियोंके भोगोंको स्वप्नकीया विजलीकी चमक की भाँति अनित्य और क्षणभङ्गुर वतलानेके लिये ही उन्हें 'आदि-अन्तवाले'कहा गया है। वस्तुतः इनमें मुख है ही नहीं; परन्तु यदि अज्ञानवश मुखल्प प्रतीत होनेके कारण कोई इन्हें किसी अंशमें मुखके कारण माने, तो वह मुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। क्योंकि जो वस्तु खयं अनित्य होती है, उससे नित्य मुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्यायके चौदहवे श्लोकमें भी भगवान्ने इन्द्रियोंके विध्योंको उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य वतलाया है।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको भगवान्ने 'कौन्तेय' सम्बोधन देकर क्या सूचित किया है ?

उत्तर-अर्जुनकी माता कुन्तीदेवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय-भोगोंसे विरक्त रहनेवाली थीं; नारी होनेपर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्ययुक्त धर्माचरण और भगवान्की भक्तिमें ही बिताया। अतएव इस सम्बोधनसे भगवान् अर्जुनको माता कुन्तीके महत्त्वकी याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि 'अर्जुन! तुम उन्हीं धर्मशील कुन्तीदेवीके पुत्र हो, तुम्हारे लिये तो इन विषयों में आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है!

प्रश्न-अज्ञानी मनुष्य त्रिपय-मोर्गोमें रमता है और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है है

उत्तर-वित्रय-मोग वास्तवमें अनित्य, क्षणमङ्गुर और दुःखरूप ही हैं, परन्तु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बातको

सम्यन्ध-विषय-भोगोंको काम-कोधादिके निमित्तसे दुःखके हेतु वतलाकर अब मनुष्यशरीरका महत्त्व दिखलाते हुए भगवान् काम-कोघादि दुर्जय शत्रुऑपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषकी प्रशंसा करते हैं—

#### प्राक्शरीरविमोक्षणात् । शक्नोतीहैव सोढं यः

युक्तः स सुखी नरः॥ २३ ॥ कामकोधोद्धवं वेगं स

जो साधक इस मनुष्यदारीरमें, दारीरका नादा होनेसे पहले पहले ही काम-कोघसे उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है ॥ २३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'इह' और 'एव' इन अन्ययोंका प्रयोग किस अभिप्रायसे किया गया है 2

उत्तर -इन दोनोंका प्रयोग मन्ष्यशरीरका महत्त्व प्रकट करनेके लिये किया गया है। देवादि योनियोंमें विलासिता और भोगों भी भरमार है तथा तिर्यगादि योनियोंमें जडताकी विशेषता है, अतएव उन सब योनियों में काम-क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका साधन नहीं हो सकता। 'इह' और 'एव' का प्रयोग करके भगवान् मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि रारीर-नाराके पहले पहले इस मनुष्यशरीरमें ही साधन-में तरपर होकर काम-क्रोधके वेगको शान्तिके साथ सहन करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये । असावधानीऔर छापरवाहीसे यदि यह दुर्छभ मनुष्यजीवन विषय भोगोंके बटोरने और भोगनेमें ही बीत गया तो फिर सिर धुन-धुनकर पछताना पड़ेगा।

केनोपनिपद्में कहा है--

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीनमहती विनष्टिः।(२।५)

अर्थात् 'यदि इस मनुष्यशरीरमें ही भगवान्को जान लिया तो अन्छी बात है, यदि इस शरीरमें न जाना तो बड़ी भारी हानि है।'

है इसि अये वह उनमें नहीं रमता।

न जान-मानकर उनमें रमना है और मॉंति-मॉॅंतिके क्लेश

भोगता है, परन्तु बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता

और क्षणमङ्गुरतापर विचार करता है तथा उन्हें काम-क्रोध,

पाप-नाप आदि अनर्थोंमें हेतु समझता है और उनकी

आसक्तिके त्यागको अक्षय सुखकी प्राप्तिमें कारण समझता

प्रश्न-'प्राक्शरीरविमोक्षणात्' का क्या अभिप्राय है र उत्तर-इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान् है-इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि यह किस क्षणमें नष्ट हो जायगा, इसिक्ये मृत्युकाल उपस्थित होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये, साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये जिससे कि बार-बार घोर आक्रमण करनेवाले ये काम-क्रोधरूपी महान् रात्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवनमें कभी विचलित ही न कर सर्कें। जैसे समुद्रमें सब नदियोंके जरु अपने-अपने वेगसहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम कोधादि शत्रु अपने नेगसहित त्रिलीन होकर नष्ट ही हो जायँ-ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

प्रश्न-नाम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेग क्या हैं। और उन्हें सहन करनेमें ममर्थ होना किसे कहते हैं ?

उत्तर-( पुरुषके लिये ) स्त्री, ( स्त्रीके लिये ) पुरुष, (दोनोंहीके छिये) पुत्र, धन, मकान या खर्गादि जो कुछ भी देखे-सूने हुए मन और इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें आसक्ति हो जानेके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा होती है,उसका नाम 'काम' है और उसके कारण अन्त:करणमें होनेवाले नाना प्रकारके सकल्प-विकल्पोंका जो प्रवाह है, वह कामसे

उत्पन्न होनेवाला 'वेग'है । इसी प्रकार मन, बुद्धिऔर इन्द्रियों- विजय प्राप्त कर ली है और जो उनके पंजेसे पूर्णरूपेण छूट के प्रतिकूल विषयोंकी प्राप्ति होनेपर अथवा इष्ट-प्राप्तिकी इच्छा-पूर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर उस स्थितिके कारणभूत पदार्थ या जीवोंके प्रति द्वेपभाव उत्पन्न होकर अन्त करणोंमें जो 'उत्तेजना' का भाव भाता है, उसका नाम 'क्रोध' है, और उस क्रोधके कारण होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पें-का जो प्रशह है, वह क्रोथसे उत्पन्न होनेवाला वेग है। इन वेगोंको शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात् इन्हें कार्यान्वित न होने देनेकी राक्ति प्राप्त कर लेना ही, इनको सहन करनेमें समर्थ होना है।

प्रश्न-यहाँ 'युक्तः' विशेषण किसके छिये दिया गया है! उत्तर-वार-वार आक्रमण करके भी काम-क्रोधादि शतु जिसको विचलित नहीं कर सकते-इस प्रकार जो काम-कोधके वेगको सहन करनेमें समर्थ है. उस मन-इन्द्रियोंको वरामें रखनेवाले सांख्ययोगके साधक पुरुपके लिये ही 'युक्तः' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-ऐसे पुरुषको 'सुखी' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-ससारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परन्तु वास्त-विक मुख क्या है और कैसे मिलता है इस वातको न जाननेके कारण वे भ्रमसे मोर्गोमें ही सुख समझ वैठते हैं, उन्हींकी कामना करते हैं और उन्होंको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। उसमें वाधा आनेपर वे कोधके वशमें हो जाते हैं।परन्तु नियम यह है कि काम-ऋोधके वशमें रहनेवाळा मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामनाके वरा है,वह स्त्री-पुत्र और धन-मानादिकी प्राप्तिके लिये और जो को घके वश है वह दूसरींका अनिष्ट करनेके लिये भौति-माँतिके अनथौंमें और पार्पोमें प्रवृत्त होता है। परिणाममें वह इस लोकमें रोग, शोक, अपमान, अपयश, आकुछता, भय, अशान्ति, उद्देग और नाना प्रकारके तापोंको तथा परलोकमें नरक और पशु-पक्षी, कृषि-कीटादि योनियोंमें भाँति-भाँतिके हेशोंको प्राप्त होता है (१६।१८) १९, २०) इस प्रकार वह मुख न पाकर सदा दु ख ही पाता है। परन्तु जिन पुरुषोंने मोर्गोको दु खके हेतु और क्षणभङ्गर समझकर काम-क्रोधादि शत्रुओंपर भलीमॉति

गये हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्रायसे ऐसे पुरुषको 'सुखी' कहा गया है।

प्रश्न-पहाँ 'नर' इस पदका प्रयोग किस्छिये किया गया है ?

उत्तर-सचा 'नर'वही है जो काम-कोधादि दुर्गुणोंको जीतकर भोगोंमें वैराग्यवान् और उपरत होकर सन्चिदानन्द-घन परमात्माको प्राप्त कर ले। 'नर' शब्द वस्तुत: ऐसे ही मन्ष्यका वा चक है, फिर आकारमें चाहे वह स्ती हो या पुरुष। अज्ञानविमोहित मनुष्य आसक्तिवश आपातरमणीय विपयोंके प्रलोभनमें फॅसकर परमात्माको भूळ जाता है और काम-क्रोधादिके परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचोंकी भाँति आहार, निद्रा, मैथून और कलहमें ही प्रवृत्त रहता है। वह 'नर्' नहीं है, बह तो पशुसे भी गया- बीता बिना सींग-पूँछका अशोभन, निक्रम्मा और जगत्को दु.ख देनेवाळा जन्तुविशेष है । परमात्माको प्राप्त सच्चे 'नर' के गुण और आचरणको छस्य वनाकर जो साधक काम-क्रोघा**डि शत्रुओंपर** विजय प्राप्त कर चुकते हैं वे भी 'नर' ही हैं, इसी भावसे यहाँ 'नर' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-जिसने काम-क्रोधको जीत लिया है तथा जिसे 'युक्त'और'सुखी'कहा गया है,उस पुरुषको साधक ही क्यों मानना चाहिये! उसे सिद्ध मान लिया जाय तो क्या हानि हैं?

उत्तर—केवल काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता (१६।२२)। सिद्धमें तो काम-क्रोधादिकी गन्ध भी नहीं रहती।यइ वात इसी अध्यायके छन्वीसवें रजोकमें भगवान्ने कही है। फिर यहाँ उसे 'सुखी' ही बतलाया गया है,यदि वह 'अक्षय सुख'को प्राप्त करनेत्राला सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिये यहाँ 'प्रम सुखी' या अन्य कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता।यहाँ वह उसी 'सात्विक' सुखका अनुभव करनेवाला पुरुष है जो इक्कीसर्वे स्लोकके पूर्वार्द्धके अनुसार परमात्मके घ्यानमें प्राप्त होता है। इसलिये इस रछोक्रमें वर्णित पुरुक्तो साधक ही समझना चाहिये।

सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे वाह्य विषय-भोगोंको क्षणिक और दुःखोंका कारण समझकर तथा आसक्तिका त्याग करके जो काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे साख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फलसहित वर्णन किया जाता है—

#### योऽन्तःसुखोऽन्तर।रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । **ब्रह्मनिर्वाणं** ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ योगी

जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण कर नेवाला है तथा जो आत्मामें ही शानवाला है, वह सिचदानन्द्घन परब्रह्म परमात्माके लाथ पकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥

प्रश्न-'अन्तः सुख.' का क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'अन्त.' शब्द सम्पूर्ण जगत्के अन्त: स्थित परमात्माका वाचक है, अन्त करणका नहीं । इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषयभोगरूप सासारिक मुखोंको खप्नकी भाँति अनित्य समझ लेनेके कारण उनको सुख नहीं मानता, किन्तु इन सबके अन्त स्थित परम आनन्दखरूप परमात्मामें ही 'सुख' मानता है, वही 'अन्त सुखः' अर्थात् परमात्मामें ही सुखवाला है ।

प्रश्न-'अन्तराराम ' कहनेका क्या अर्थ है 2

उत्तर-जो बाह्य विषय-भोगोंमें सत्ता और सुख-बुद्धि न रहनेके कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सबमें आसक्ति-रहित होकर केवल परमात्मामें ही रमण करता है अर्थात परमानन्दखरूप परमात्माका ही निरन्तर अभिन्नभावसे चिन्तन करता रहता है, वह 'अन्तराराम' कहलाता है।

प्रश्न-'अन्तर्ज्योति ' का क्या अभिप्राय है र

उत्तर-परमात्मा समस्त ज्योतियोंकी भी परम ज्योति है (१३।१७)। सम्पूर्ण जगत् उसीके प्रकाशसे प्रकाशित है । जो पुरुष निरन्तर अभिन्नभावसे ऐसे परम ज्ञान-खरूप परमात्भाका अनुभन करता हुआ उसीमें स्थित रहता है, जिसकी दृष्टिमें एक विज्ञानानन्द खरूप परमात्मा-के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दश्य वस्तुकी मिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वही 'अन्तर्ज्योति' है।

जिनकी दृष्टिमें यह सारा जगत् सत्य भासता है, निद्रावश खप्न देखनेवालोंकी माँति जो अज्ञानके वश होकर दश्यजगत्का ही चिन्तन करते रहते हैं, वे 'अन्तज्योति' नहीं हैं; क्योंकि परम ज्ञानखरूप परमात्मा उनके लिये अदश्य है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' का क्या अर्थ है और उसका किस शब्दके साथ सम्बन्ध है ?

उत्तर-यहाँ 'एव' अन्यकी' न्यावृत्ति करनेवाला है । तथा इसका सम्बन्ध 'अन्त सख.', 'अन्तराराम ' और 'अन्तर्ज्योति ' इन तीनोंके साथ है। अभिप्राय यह है कि वाह्य द्रपप्रपञ्चसे उस योगीका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वह परमारमामें ही सुख, रति और ज्ञानका अनुभव करता है।

प्रश्न-'ब्रह्मभूत ' का क्या अमिप्राय है १

उत्तर-यहाँ 'ब्रह्मभूत.' पद साख्ययोगीका विशेषण है। साख्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहकार, ममता और काम-क्रोधादि समस्त अवगुणोंका त्याग करके निरन्तर अभिन्नभावसे परमात्माका चिन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है, जब उसका बहाके साथ किश्चिन्मात्र भी मेद नहीं रहता, तब इस प्रकारकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त साख्ययोगी 'ब्रह्मभूत' कहलाता है ।

प्रश्न-'ब्रह्मनिर्वाणम्' यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है १

उत्तर-'ब्रह्मनिर्वाणम्' पद सन्चिदानन्दघन, निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प एव शान्त प्रमात्माका वाचक है और अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है । साख्य-योगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका 'ब्रह्मभूत' शब्दर्से निर्देश किया गया है, यह उसीका फल है। श्रुतिमें भी कहा है-'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यक उ० ४,। ४ । ६ ) अर्थात् 'वह नहा ही होकर नहाको प्राप्त होता है।' इसीको परम शान्तिकी प्राप्ति, अक्षय सुखकी प्राप्ति, ब्रह्मप्राप्ति, मोक्षप्राप्ति और परमगतिकी प्राप्ति कहते हैं।

सम्बन्ध-इस प्रकार जो परबहा परमात्माको प्राप्त हो गये हैं, उन पुरुषोंके लक्षण दो श्लोकोंमें बतलाते हैं---

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकन्मषाः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिहते रताः॥ २५॥

जिनके सब पाप नए हो गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २५॥

प्रश्न-यहाँ 'क्षीणकलम्बाः' त्रिजेपण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कमेंकि संस्कार, राग-द्वेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियोंके पुञ्ज, जो मनुष्यके अन्तः करणमें इकट्ठे रहते हैं, बन्धनमें हेतु होनेके कारण सभी कल्मष——पाप हैं। परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर इन सबका नाश हो जाता है। फिर उस पुरुषके अन्तः करणमें दोषका लेशमात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार 'मलः' दोषका अभाव दिखलानेके लिये 'क्षीण-कल्मषाः' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न—'छिन्नद्वैधाः' विशेषणका क्या अभिप्राय है र उत्तर—'द्वैध' शब्द संशय या दुविधाका वाचक है, इसका कारण हैं—अज्ञान । परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर सम्पूर्ण सशय अपने कारण अज्ञानके सिहत नष्ट हो जाते हैं । परमात्माको प्राप्त ऐसे पुरुषके निर्मे अन्तः करणमें लेशमात्र भी विक्षेप और आवरणरूपी दोष नहीं रहते । इसी भावको दिख्छानेके लिये 'छिन्न-देधाः' विशेषण दिया गया है ।

प्रश्न-'यतात्मानः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—जिसका वशमें किया हुआ मन चञ्चलता भादि दोषोंसे सर्वथा रहित होकर परमात्माके खरूपसे तद्रुप हो जाता है उसको 'यतात्मा' कहते हैं।

प्रश्न-'सर्वभूतहिते रता.' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-परमात्माका परोक्ष अज्ञान हो जानेके बाद अपने-परायेका भेद नहीं रहता, फिर उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मबुद्धि हो जाती है। इसिलिये अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीरको आत्मा समझकर उसके हितमें रत रहता है, वैसे ही सबमें समभावसे आत्मबुद्धि होनेके कारण ज्ञानी महापुरुष खाभाविक ही सबके हितमें रत रहता है। इसी भावको दिखलानेके लिये 'सर्वभूतहिते रता ' विशेषण दिया गया है।

यह कथन भी लोकदृष्टिसे केवल ज्ञानीके आदर्श ज्यवहारका दिग्दर्शन करानेके लिये ही है। वस्तुतः ज्ञानीके निश्चयमें न तो एक ब्रह्मके अतिरिक्त सर्व भूतोंकी पृथक् सत्ता ही रहती है और न वह अपनेको सबके हितमें रत रहनेवाला ही समझता है।

प्रश्न-यहाँ 'ऋपय.' पदका अर्थ 'ब्रह्मवेत्ता' कैसे किया गया '

उत्तर—गत्यर्थक 'ऋष्' धातुका भावार्थ ज्ञान या तत्त्वार्थदर्शन है । इसके अनुसार यथार्थ तत्त्वको भली-भॉति समझनेवालेका नाम 'ऋषि' होता है । अतएव यहाँ 'ऋषि' का अर्थ ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक है । 'क्षीण-कल्मपाः', 'छिन्नहैंधा.' और 'यतात्मानः' विशेषण भी इसी अर्थका समर्थन करते हैं ।

श्रुति कहती है---

भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्भाणि तस्मिन्हण्टे परावरे ॥

(मुण्डक उ०२।२।८)

अर्थात् 'परावर खरूप परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर इस ज्ञानी पुरुपके हृदयकी प्रन्थि खुळ जाती है, सम्पूर्ण सशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है।

कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिवीणं वर्तते विदितात्मनाम्॥ २६॥ काम क्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं ॥ २६ ॥

प्रश्न—काम-कोधसे रहित बतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> क्या ज्ञानी महात्माके मन-इन्द्रियोंद्वारा काम-क्रोधकी कोई किया ही नहीं होती <sup>2</sup>

उत्तर—ज्ञानी महापुरुषोंका अन्त करण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसिलये उसमें काम-क्रोधादि विकार लेशमात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओंके मन और इन्द्रियोंद्वारा जो कुछ भी किया होती है, सब खामाविक ही दूसरोंके हितके लिये ही होती है। व्यवहारकालमें आवश्यकतानुसार उनके मन और इन्द्रियोंद्वारा यदि शास्त्रा- जुकूल काम-क्रोधका बर्ताव किया जाय तो उसे नाटकमें खाँग धारण करके अभिनय करनेवालेके बर्तावके सहश केवल लोकसप्रहके लिये लीलामात्र ही समझना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'यति' शब्दका क्या अर्थ है र

उत्तर-मळ, विक्षेप और आवरण- ये तीन दोप

ज्ञानमें महान् प्रतिबन्धकरूप होते हैं। इन तीनों दोषोंका सर्वथा अभाव ज्ञानीमें ही होता है। यहाँ 'कामकोध-वियुक्तानाम्'से मळदोषका, 'यतचेतसाम्'से विक्षेपदोषका और 'विदितात्मनाम्'से आवरणदोपका सर्वथा अभाव दिखळाकर परमात्माके पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति बतळायी गयी है। इसिळिये 'यित' शब्दका अर्थ यहाँ सांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त आत्मसंयमी तत्त्वज्ञानी मानना उचित है।

प्रश्न—ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म ही परिपूर्ण हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके अनुभवमें ऊपर-नीचे, बाहर-मीतर, यहाँ-बहाँ सर्वत्र नित्य-निरन्तर एक विज्ञानानन्दवन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान हैं—एक अद्वितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी भी पदार्थकी सत्ता ही नहीं है, इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि उनके लिये सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूर्ण हैं।

सम्बन्ध—कर्मयोग और साख्ययोग—दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी प्राप्ति और परमात्माको प्राप्त महापुरुपोंके लक्षण कहे गये। उक्त दोनों ही प्रकारके साधकोंके लिये वैराग्यपूर्वक मन-इन्द्रियोंको वशमें करके ध्यानयोगका साधन करना उपयोगी है; अतः अब सक्षेपमें फलसहित ध्यानयोगका वर्णन करते हैं—

> स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्याश्चश्चरचैवान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २०॥ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्भुनिर्मोक्षपरायणः । विगतेच्छाभयकोघो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥

बाहरके विषयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ वाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टिको भुकुटोके वीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं- ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और कोधसे रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है॥ २७-२८॥

प्रश्न-बाहरके विषयोंको बाहर निकालनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—बाह्य विषयोंके साथ जीवका सम्बन्ध अनादि-काल से चला आ रहा है और उसके अन्त.करणमें उनके असख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयों में सुखबुद्धि और रमणीय-बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय-चिन्तन करना रहता है और पूर्वसिद्धित सस्कार जग-जगकर उसके मनमें आसक्ति और कामनाक्षी आग भड़काते रहते हैं। इसिल्ये किसी भी समय उसका चित्त शान्त नहीं हो पाता। यहाँतक कि वह कभी, ऊपरसे विषयोंका त्याग करके एकान्त देशमें ध्यान करनेको वैठता है तो उस समय भी, विप्रयोंके संस्कार उसका पिण्ड नहीं छोडते। इसिल्ये वह परमात्माका ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है—निरन्तर होनेवाला विपय-चिन्तन। और यह विषय-चिन्तन तवतक वंद नहीं होता, जवतक विषयोंमें सुखबुद्धि बनी है। इसिल्ये यहाँ भगवान् कहते हैं कि विवेक और वैराग्यके वलसे सम्पूर्ण वाह्य विषयोंको क्षणमङ्गर, अनित्य, दु:खमय और दु:खोंके कारण समझकर उनके संस्कारकप समस्त चित्रोंको अन्त:करणसे निकाल देना चाहिये—उनकी स्मृतिको सर्वथा नष्ट कर देना चाहिये ? तभी चित्त सुस्थिर और प्रशान्त होगा।

प्रश्न-नेत्रोंकी दृष्टिको मृकुटीके बीचमें लगानेके लिये क्यों कहा <sup>2</sup>

उत्तर—नेत्रोंके द्वारा चारों ओर देखते रहनेसे तो ध्यानमें खाभाविक ही विष्न—विक्षेप होता है और उन्हें वंद कर लेनेसे आलस्य और निद्राके वश हो जानेका भय है। इसीलिये ऐसा कहा गया है।

इसके सिवा योगशास्त्रसम्बन्धी कारण भी हैं। कहते हैं कि मृकुटीके मध्यमें द्विद्य आज्ञाचक है। इसके समीप ही सप्त कोश हैं, उनमें अन्तिम कोशका नाम 'उन्मनी' हैं; वहाँ पहुँच जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसीलिये योगीगण आज्ञाचकमें दृष्टि स्थिर किया करते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'प्राणापानौ' प्राण और अपानवायुके साथ 'नासाभ्यन्तरचारिणौ' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—यहाँ प्राण और अपानकी गतिको सम करनेके िलये कहा गया है, न कि उनकी गतिको रोकनेके लिये । इसी कारण 'नासाभ्यन्तरचारिणीं' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-प्राण और अपानको सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिये ?

उत्तर—प्राण और अपानकी खामाविक गति विपम है। कभी तो वे वाम नासिकामें विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिकामें। वाममें चळनेको इडानाडीमें चळना और दक्षिणमें चळनेको पिङ्गळामें चळना कहते हैं। ऐसी अवस्थामें मनुष्य-का चित्त चळळ रहता है। इस प्रकार विषममावसे विचरने-वाले प्राण और अपानकी गतिको ढोनों नासिकाओंमें समान-मावसे कर देना उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्णा-में चळना है। सुषुम्णा नाडीपर चळते समयप्राण और अपान-की गति वहुत ही सूक्ष्म और शान्त रहती है। तब मनकी चळळता और अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्माके ध्यानमें छग जाता है।

प्राण और अपानको सम करनेके लिये पहले वान नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर प्राणवायुको दक्षिण नासिकासे वाहर निकालना चाहिये। फिर अपान-वायुको दक्षिण नासिकासे भीतर ले जाकर प्राणवायुको वाम नासिकासे वाहर निकालना चाहिये। इस प्रकार प्राण और अपानके सम करनेका अभ्यास करते समय परमात्माके नाम-का जप करते रहना तथा वायुको वाहर निकालने और मीतर ले जानेमें ठीक वरावर समय लगाना चाहिये और उनकी गतिको समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिये। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते-करते जब दोनोंकी गति सम, शान्त और सूक्ष्म हो जाय, नासिकाके वाहर और भीतर कण्ठादि देशमें उनके स्पर्शका ज्ञान न हो तब समझना चाहिये कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गये हैं।

प्रश्न-इन्द्रिय, मन और बुद्धिको जीतनेका क्या खरूप है ? और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिये ?

उत्तर—इन्द्रियाँ चाहे जन, चाहे जिस विषयमें खच्छन्द चली जाती हैं, मन सदा चन्नल रहता है और अपनी आदत-को छोडना ही नहीं चाहता, एवं खुद्धि एक परम निश्चयपर अटल नहीं रहती—यही इनका खतन्त्र या उच्छृह्खल हो जाना है। विनेक और वैराग्यपूर्वक अभ्यासद्वारा इन्हें सुश्च हुल, आज्ञाकारी और अन्तर्मुखी या भगन्न निष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेनेपर इन्द्रियाँ खच्छन्दतासे विषयों में न रमकर हमारे इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं रुकी रहेंगी, मन हमारे इच्छानुमार एकाम हो जायगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चयपर अवल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है और यह ठीक ही है कि इन्द्रियोंपर निजय प्राप्त कर लेनेसे प्रत्याहार (इन्द्रियन्न त्तियोंका स्पतहोना), मनको वशमें कर लेनेपर धारणा (चित्तका एक देशमें स्थिर करना) और बुद्धिको अपने अधीन बना लेनेपर ध्यान (बुद्धिको एक ही निश्चयपर अचल रखना सहज हो जाता है। इसलिये ध्यानयोगमें इन तीनोंको वशमें कर लेना बहुत ही आवश्यक है।

प्रश्न-'मोक्षपरायणः' पद किसका वाचक है '

उत्तर-जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परमगति, परमपदकी प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं उसीका नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन-वाणीसे परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थितिमें मनुष्य सदाके लिये समस्त कर्मबन्धनोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त और अद्वितीय परम कल्याणखरूप और परमानन्दखरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्माकी प्राप्तिके लिये जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, मने और बुद्धिको सब प्रकारसे तन्मय बना दिया है, जो नित्य-निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके प्रयत्नमें ही सलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्माको ही प्राप्त करना है और जो परमात्माके सिन्ना किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य नहीं समझता, वहीं भोक्षपरायण' है।

प्रश्न-यहाँ 'मुनिः' पद किसके लिये आया है ! उत्तर-'मुनि' मननशीलको कहते हैं, जो पुरुष ध्यान-कालकी माँति व्यवहारकालमें भी—परमात्माकी सर्व-व्यापकताका दढ़ निश्चय होनेके कारण—सदा परमात्मा-का ही मनन करता रहता है, वही 'मुनि' है। प्रश्न—'विगतेच्छाभयक्रोधः' इस विशेषणका अभिप्राय क्या है 2

उत्तर-इच्छा होती है किसी भी अभावका अनुभव होनेपर, भय होता है अनिष्ठकी आशकासे तथा कोध होता है कामनामें विघ्न पडनेपर अथवा मनके अनुकूछ कार्य न होनेपर । उपर्युक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा परमारमाका अनुभव होता है, वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं, फिर उसे इच्छा किस बातकी होती ? जब एक प्रमात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनन्त अविनाशी परमात्माके खरूपमें कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तत्र अनिष्टकी आराक्ताजनित भय भी क्यों होने लगा ? और परमात्माकी नित्य एव पूर्ण प्राप्ति हो जानेके कारण जब कोई कामना या मनोरय रहता ही नहीं तब क्रोध भी किसपर और कैसे हो 2 अतएव इस स्थितिमें उसके अन्त करणमें न तो व्यवहारकालमें और न खप्नमें कभी किसी अवस्थामें भी, किसी प्रकारकी इच्छा ही उत्पन होती है, न किसी भी घटनासे किसी प्रकारका भय ही होता है और न किसी भी अवस्थामें कोध ही उत्पन्नहोता है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' का प्रयोग किस अर्थमें है और ऐसा
पुरुष 'सदा मुक्त ही है' इस कथनका क्या अभिप्राय हैं।
उत्तर—'एव' यह अव्यय निश्चयका बोधक है। जो महा
पुरुप उपर्युक्त साधनों द्वारा इच्छा, भय और क्रोधसे सर्वथा
रहित हो गया है, वह ध्यानकालमें या व्यवहारकालमें, शरीर
रहते या शरीर छूट जानेपर,सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही
है—ससारबन्धनसे सदाके लिये सर्वथा छूटकर परमात्मा
को प्राप्त हो चुक्रा है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

सम्बन्ध—अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने कर्मयोग और साख्ययोगके स्वरूपका प्रतिपादन करके दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी प्राप्ति और सिद्ध पुरुषोंके लक्षण वतलाये। फिर दोनों निष्ठाओंके लिये उपयोगी होनेसे ध्यानयोगका भी सक्षेपमें वर्णन किया। अव जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त-करके कर्मयोग, साख्ययोग या ध्यानयोगका साधन करनेमें अपनेको समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधकका लिये सुंगमता- से परमपदकी प्राप्ति करानेवाले भक्तियोगका सक्षेपमें वर्णन करते हैं—

## भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां ज्ञान्तिमृच्छति ॥ २९॥

मेरा भक्त मुझको सव यज्ञ और तर्पोका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुद्धद् अर्थात् सार्थरहित द्यालु और प्रेमी, ऐसा तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥

प्रश्न—'यज्ञ' और 'तप'से क्या समझना चाहिये, भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं और उनको भोक्ता जानने-से मनुष्यको शान्ति कैसे मिळती है 2

उत्तर-अहिंसा, सत्य आदि धर्मीका पालन, देवता, ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोंका सेवन-पूजन, दीन-दुर्खी, गरीब और पीडित जीवोंकी स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दु:खनाराके लिये किये जानेवाले उपर्युक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं,सभीका समावेश 'यज्ञ' और 'तप' शब्दोंमें समझना चाहिये। भगवान सबके आत्मा हैं (१०।२०) अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन-दुखी आदिके रूपमें स्थित होकर भगवान् ही समस्त सेवा-पूजादि प्रहण कर रहे हैं। इसलिये वे समस्त यज्ञ और तर्पोंके भोक्ता हैं (९।२४)। भगवान्के तक्त और प्रब्रह्को न जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैं,उन देव-मृतुष्यादिको ही यज्ञ और सेवा आदिके भोक्ता समझते हैं, इसीसे वे अन्प और विनाशी फलके भागी होते हैं (७। २३) उनको यथार्थ शान्ति नहीं मिलती; परन्तु जो पुरुप भगवान्-के तत्त्व और प्रभावको जानता है, वह सबके अंदर आत्मरूप से विराजित भगवान्को ही देखता है। इस प्रकार प्राणि-मात्रमें भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण जब वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव-ब्राह्मण या दीन-दुखी आदिके रूपमें अपने परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद सर्वन्यापी श्रीभगवान्की ही सेवा कर रहा हूँ।

मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है, जिसमे थोडी भी श्रद्धा-भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आन्ति सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवामें उसको बड़ा भारी आनन्द और विरुक्षण शान्ति मिरुती है। क्या पितृभक्त पुत्र

अपने पिताकी, स्नेहमयी माता पुत्रकी और प्रेमप्रतिमा पत्नी अपने पतिकी सेवा करनेमें कभी थकते हैं क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथदर्शक महात्माकी सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते हैं 2 जो पुरुष या स्त्री जिनके लिये गौरव, प्रभावया प्रेमके पात्र होते हैं, उनकी सेवाके लिये उनके अंदर क्षण-क्षणमें नयी-नयी उत्साह-लहरी उत्पन्न होती है; ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाय उतनी ही थोडी है। वे इस सेवासे यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं, उनके मनमें इस सेवासे अमि-मान नहीं उत्पन्न होता, वरं ऐसी सेवाका अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेत्रा बनती है, उनमें उतनी ही विनयशीलताऔर सन्ची नम्रता बढ़ती है।वे अहसान तो क्या करें, उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्यसे विखत न हो जाय। वे ऐसा इसीलिये कहूंते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्तमें अपूर्व शान्तिका अनुभव होता है, परन्तु यह शान्ति उन्हें सेवासे हटा नहीं देती; क्योंकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छलकता रहता है और वे इस आनन्दसे न अघाकर उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सेवा ही करना चाहते हैं।

जव सासारिक गौरव, प्रभाव और प्रेममें सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगनभरी और इतनी शान्तिप्रद होती है, तब भगवान्-का जो भक्त सबके रूपमें अखिल जगत्के परमपूज्य, देवाधि-देव, सर्वशक्तिमान् परम गौरव तथा अचिन्त्य प्रभावके नित्य धामअपने परमप्रियतम भगवान्को पहचानकर अपनी विशुद्ध सेवावृत्तिको हृदयके सच्चे विश्वास और अविरल प्रेमकी निरन्तर उन्हींकी ओरबहनेवाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारामें पूर्णतया डुवा-डुवाकर उनकी पूजा करता है,तब उसे कितना और कैसा अलैकिक आनन्द तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शान्ति मिलती होगी—इस बातको कोईनहीं बतला सकता।जिनको भगवत्क्रपासे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, वे ही वस्तुत: इसका अनुभव कर सकते हैं।

प्रश्न—भगवान्को 'सर्वछोकमहेश्वर' समझना क्या है, और ऐसा समझनेवाछेको शान्ति कैसे मिछती है <sup>2</sup>

उत्तर—इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी छोकपाछ हैं तथा विभिन्न ब्रह्माण्डोंमें अपने-अपने ब्रह्माण्डका नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान् उन सभीके खामी और महान् ईश्वर हैं। इसीसे श्रुतिमें कहा है— 'तमीश्वराणा परम महेश्वरम्' 'उन ईश्वरोंके भी परम महेश्वरको' ( इवेताश्वतर उ०६ । ७ )। अपनी अनिर्वचनीय मायागक्तिद्वारा भगवान् अपनी छीछासे ही सम्पूर्ण अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करते हुए सबको यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान्को सर्वशक्तिमान्, सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें 'सर्वछोकमहेश्वर' समझना है।

इस प्रकार समझनेवाला भक्त भृगवान्के महान् प्रभाव और रहस्यसे अभिज्ञ होनेके कारण क्षणभर भी उन्हें नहीं भूल सकता।वह सर्वथा निर्भय और निश्चिन्त होकर उनका अनन्य चिन्तन करता है। शान्तिमें विध्न डालनेवाले काम-कोधादि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते। उसकी दृष्टिमें भगवान्से बढ़कर कोई भी नहीं होता। इसलिये वह उनके चिन्तनमें सलग्न होकर नित्य-निरन्तर परम शान्ति और आनन्दके महान् समुद्र भगवान्के ध्यानमें ही हूबा रहता है।

प्रश्न—भगवान् सब प्राणियोंके सुदृद् किस प्रकार हैं और उनको सुदृद् जाननेसे शान्ति कैसे मिछती है ²

उत्तर—सम्पूर्ण जगत्में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान्को न प्राप्त हो और जिसके लिये भगवान्का कहीं किसीसे कुछ भी स्वार्थका सम्बन्ध हो। भगवान् तो सदा-सर्वदा सभी प्रकारसे पूर्णकाम हैं (३।२२); तथापि दयामय- स्त्रक्षप होनेके कारण वे स्त्रामात्रिक ही सत्त्रपर अनुप्रह करके सबके हितकी व्यवस्था करते हैं, और बार-बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकारके ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा-गाकर ही छोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक कियामें जगत्का हित मरा रहता है। मगवान् जिनको मारते या दण्ड देते हैं उनपर मी दया ही करते हैं, उनका कोई भी विधान दया और प्रेमसे रहित नहीं होता। इसि ये मगवान् सव भूतों के सुहद् हैं।

लोग इस रहस्यको नहीं समझते इसीसे वे लैकिक दृष्टिसे इष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिमें सुखी दुखी होते रहते हैं और इसीसे उन्हें शान्ति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बातको जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि 'मगवान् मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं, मेरे मगलके लिये ही करते हैं।' वह प्रत्येक अवस्थामें जो कुछ भी होता है, उसको दयामय परमेश्वरका प्रेम और दयासे ओतप्रोत मगलविधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसलिये उसे अटल शान्ति मिल जाती है। उसकी शान्तिमें किसी प्रकारकी भी बाधा उपस्थित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

ससारमें यदि किसी साधारण मनुष्यके प्रति, किसी शिक्तशाली उच्चपदस्य अधिकारीया राजा महारा नका सुहृद् भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बातको जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत हैं तो—यद्यपि उच्चपदस्य अधिकारी या राजा-महाराजा सर्वथा स्वार्थरहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान् भीनहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते तथापि—वह अपनेको बहुत भाग्यवान् समझकर एक प्रकारसे निर्भय और निश्चिन्त होकर आनन्दमें मग्न हो जाता है, फिर यदि सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वनियन्ता, सर्वान्त्यमी, सर्वदर्शा, अनन्त अचिन्त्य गुणोंके समुद्र, परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्धद् बतलानें और हम इस बातपर विश्वास करके उन्हें अपना सुद्धद् मान लेतो हमें कितना अलैकिक आनन्द और कैसी अपूर्व शान्ति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है।

प्रश्न-इस प्रकार जो भगवान्को यज्ञ-तर्गिके मोक्ता, समस्त छोकोंके महेश्वर और समस्त प्राणियोंके सुहद्—इन तीनों छक्षणोंसे युक्त जानता है, वहीशान्तिको प्राप्त होता है या इनमेंसे किसी एकसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिछ जाती है ?

उत्तर—भगवान्को इनमेंसे किसी एक छक्षणसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिल जाती है, फिर तीनों छक्षणों-से युक्त समझनेवालेकी तो बात ही क्या है क्योंकि जो किसी एक छक्षणको भी भलीभाँति समझ लेता है वह अनन्यभाव-से भजन किये बिना रह ही नहीं सकता। भजनके प्रभावसे उसपर भगवत्क्रपा वरसने लगती है और भगवन्क्रपासे वह अत्यन्त ही शीघ्र भगवान्के खक्षप, प्रभाव, तत्त्व तथा गुणों-को समझकर पूर्ण शान्तिको प्राप्त हो जाता है।

अहा। उस समय कितना आनन्द और कैसी शान्ति प्राप्त होती होगी, जब मनुष्य यह जानता होगा कि 'सम्पूर्ण देवताओं और महर्पियोंसे पूजित मगवान्, जो समस्त यइ-तपोंके एकमात्र भोक्ता हैं और सम्पूर्ण ईश्वरोंके तथा अखिल ब्रह्माण्डोंके परम महेश्वर है, मेरे परम प्रेमी मित्र हैं। कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य में, ओर कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य महिमामें नित्यस्थित महान् महेश्वर भगवान्। अहा। मुझसे अधिक सीमाग्यवान् और कीन होगा! और उस समय वह हदयकी किस अपूर्व कृतइताको लेकर, किस पवित्र भाव-

धारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवर्मे हूवकर भगवान्के पावन चरणोमे सदाके लिये लोट पडता होगा!

प्रश्न—भगवान् सव यज्ञ और तर्पोके भोक्ता, सव लोकों-के महेश्वर और सब प्राणियोंके परम सुदृद् हैं- इस बातको समझनेका क्या उपाय है १ किस साधनसे मनुष्य इस प्रकार भगवान्के खरूप, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंको मलीमॉति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है १

उत्तर-श्रद्धा और प्रेमके साथ महापुरुषोंका संग, सत्-शासोंका श्रवण-मनन और भगवान्की शरण होकर अत्यन्त उत्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी दयासे मनुष्य भगवान्के खरूप, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंको समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है।

प्रश्न—यहाँ 'माम्' पदसे भगवान्ने अपने किस खरूप-का लक्ष्य कराया है <sup>2</sup>

उत्तर—जो परमेश्वर अज, श्रविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोंके महान् ईश्वर होते हुए भी समय-समयपर अपनी प्रकृतिको खीकार करके टीला करनेके लिये योगमायासे ससारमें अवतीर्ण होते हैं और जो श्रीकृष्णरूपमें अवर्तार्ण होकर अर्जुनको उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और अञ्चक्त-व्यकखरूप, सर्वरूप परब्रह्म परमात्मा, सर्वशिक्तमान्, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोकमहेश्वर समप्र परमेश्वरको लक्ष्य करके 'माम' पदका प्रयोग किया गया है।



ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्तु वद्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृण्गार्जुन-संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥



# षष्ट्रोऽध्यायः

'कर्मयोग' और 'साख्ययोग'—इन दोनों ही साधनोंमें उपयोगी होनेके कारण इस छठे अध्याय-अध्यायका नाम में ध्यानयोगका मलीमोंति वर्णन किया गया है।ध्यानयोगमें शरीर,इन्द्रिय,मन और बुद्धिका सयम करना परम आवश्यक है। तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि—इन सबको 'आत्मा' के नामसे कहा जाता है और इस अध्यायमें इन्होंके सयमका विशेष वर्णन है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'आत्मस्यमयोग' रक्खा गया है।

इस अव्यायके पहले श्लोकमें कर्मयोगीकी प्रशसा की गयी है। दूसरेमें 'सन्यास' और 'कर्मयोग' अध्यायका सक्षेप की एकताका प्रतिपादन करके,तीसरेमें कर्मयोगके साधनका वर्णन है। चौथेमें योगारूढ पुरुषके उक्षण बतलाकर, पाँचवेंमें पूर्वोक्त मनुष्यको योगारूढावस्था प्राप्त करनेके लिये उत्साहित करके उसके कर्तव्यका निरूपण किया गया है। छठेमें आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है',इस पूर्वोक्त बातका रहस्य खोळकर,सातवेंमें शरीर,मन, इन्द्रियादिके जीतनेका फल बतलाया गया है।आठवें और नवेंमें परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षणोंका और महत्त्वका वर्णन है। दसर्वेमें ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करके फिर ग्यारहवेंसे चौदहवेंतक क्रमशःस्थान, आसन तथा ध्यानयोगकी विधिका निरूपण किया गया है। पद्रहवेंमें ध्यानयोगका फल वतलाकर,सोलहवें और सतरहवेंमें ध्यानयोगके उपर्युक्त आहार-विहार तथा शयनादिके नियम और उनका फल बतलाया गया है । अठारहवेंमें ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण बतलाकर, उन्नीसवेंमें दीपकके दृष्टान्तसे योगीके चित्तकी स्थितिका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् बीसवेंसे बाईसवें-तक ध्यानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त पुरुषको स्थितिका वर्णन करके, तेईसवेंमें उस स्थितिका नाम 'योग' बतलाकर उसे प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा की गयी है। चौबीसवें और पचीसवेंमें अभेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगके साधनकी प्रणाली बतलाकर, छन्त्रीसर्वेमें विषयोंमें विचरनेवाले मनको बार-बार खींच-खींचकर परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा की गयी है। सत्ताईसर्वे और अट्टाईसर्वेमें ध्यानयोगके फळखरूप'आत्यन्तिक सुख'की प्राप्ति बतळायी गयी है। उन्तीसर्वेमें साख्ययोगीके व्यवहारकालकी स्थिति वतलाकर,तीसवेंमें मित्तयोगका साधनकरनेवालेयोगीकीश्रन्तिम स्थितिका और उसकेसर्वत्र भगवद् दर्शनका वर्णन किया गया है।इकतीसवेंमें भक्तिद्वारा भगवान्को प्राप्त हुए तथा बत्तीसवेंमें साख्ययोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपोंके छक्षण और महत्त्वका निरूपण किया गया है। तैंतीसवेंमें अर्जुनने मनकी चञ्चछताके कारण समत्वयोगकी स्थिरता-को कठिन बनलाकर चौंतीसबेमें मनके निप्रहको भी अत्यन्त कठिन बतलाया है। पैंतीसबेंमें भगवान्ने अर्जुनकी उक्तिको खीकार करके मनके निग्रहका उपाय बतलाया है। छत्तीसर्वेमें मनके वशमें न करनेपर योगकी दुष्प्राप्यता बतलाकर,वशमें करनेसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । इसके बाद सैंतीसवें और अड़तीसवेंमें योगम्रष्टकी गतिके सम्बन्धमे अर्जुनके प्रश्न हैं ओर उन्चाली मर्वेमें अर्जुनने सराय-निवारणके लिये भगवान्से प्रार्थना की है। तदनन्तर चालीसवेंसे पैंतालीसवेंतक अर्जुन-के प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान्के द्वारा क्रमशःयोगश्रष्ट पुरुषोंकी दुर्गति न होनेका,खर्गादि छोकोंमें जाने तथापवित्र धनवानों-के घर जन्म लेनेका, वैराग्यवान् योगभ्रष्टोंका ज्ञानवान् योगियोंके घरोंमें जन्मका और पूर्वदेहके बुद्धिसयोगको अनायास ही प्राप्त करनेका,पवित्र धनियोंके घर जन्म लेनेवाले योगश्रष्टोंका भी पूर्वाम्यासके बलसे भगवान्की ओर आकर्षित किये जाने-का,योगक्री जिज्ञासाके महत्त्वका और अन्तमें योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगम्रष्टको परम गति प्राप्त होनेका वर्णन किया गया है।इसके बाद छियाछीसवेंमें योगीकी महिमा बतठाकर अर्जुनको योगी बननेके छिये आज्ञा दी गयी है और सैंताछीसवेंमें सत्र योगियोंमेंसे अनन्यप्रेमसे श्रद्धापूर्वक भगवान्काभ जनकरनेवाले योगीकी प्रससा करके अध्यायका उपसंहार किया गयाहै।

सम्बन्ध—माँचवें अध्यायके आरम्भमं अर्जुनने 'कर्मसंन्यास' (साल्ययोग) और 'कर्मयोग' इन दोनोंमेंसे कौन-सा एक साधन मेरे लिये सुनिश्चित कल्याणप्रद है ?—यह वतलानेके लिये भगवान्से प्रार्थना की थी। इसपर भगवान्ने दोनों साधनोंको कल्याणप्रद वतलाया और फलमें दोनोंकी समानता होनेपर भी साधनमें सुगमता होनेके कारण 'कर्मसंन्यास' को अनेक्षा 'कर्मयोग'को श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया। तदनन्तर दोनों साधनोंके स्वरूप, उनकी विधि और उनके फलका भलीभाँति निरूपण करके दोनोंके लिये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान उपाय समझकर संक्षेपमें ध्यानयोगका भी वर्णन किया। परन्तु दोनोंमेंसे कौन-सा साधन करना चाहिये, इस वातको न तो अर्जुनको स्पष्ट शब्दोंमें आज्ञा ही की गयी और न व्यानयोगका ही अज्ञ-प्रत्यज्ञोंसहित विस्तारसे वर्णन हुआ। इसलिये अब ध्यानयोगका अङ्गोंसहित विस्तृत वर्णन करनेके लिये छठे अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले अर्जुनको भक्तियुक्त कर्मयोगमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे कर्मयोगकी प्रशंसा करते हुए ही प्रकरणका आरम्भ करते हैं——श्रीभगवानुवाच

## अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरमिन चाक्रियः॥ १॥

श्रीभगवान् वोले-जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। वह संन्यासी तथायोगी है। बोर केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल कियाओं का त्याग करनेवाला योगी नहीं है। प्रश्न-यहाँ कर्मफलके आश्रयका त्याग वतलाया गया, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न-किसी फलका

आसक्तिके त्यागकी कोई बात इसमें नहीं आयी, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—जिस पुरुषकी भोगोंमें या कर्मोमें आसिक होती छोक और परछोकके है, वह कर्मफळके आश्रयका सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। और दु खोंमें हेतु समझ आसिक होनेपर खाभाविक ही कर्मफळकी कामना होती है। और फळेच्छाका सर्वथा अगर्यक काश्रयका जिसमें त्याग है, उसमें आसिक का त्याग करना है। का त्याग भी समझ लेना चाहिये। प्रत्येक स्थानपर सभी श्रम—करनेयोग्य कालों प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलोंपर उसी विषय- करना चाहिये। जहाँ फळका त्याग बतलाया जाय परन्तु आसिक त्यागकी चाहिये। जालों प्रत्येक स्थानकी सम्बन्धीतथा छोकसेव वर्षा न हो (२।५१;१८।११), वहाँ आसिक मा सम्बन्धीतथा छोकसेव वर्षाण कहा जाय पर फळ-त्यागकी बात न हो (३।१९; तथा यथायोग्य आळस्य ६।४) वहाँ फळका त्याग भी समझ लेना चाहिये। कर्तन्य बुद्धिसे उत्साहप अश्र—कर्मफळके आश्रयको त्यागनेका क्या भाव है !

उत्तर-स्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोकके और खर्गसुखादि परलोकके जितने भी भोग हैं, उन सभीका समावेश 'कर्मफल'में कर देना चाहिये। साधारण तथा केवल कियाओं का त्याग कर नेवाला योगी नहीं है।
मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न-किसी फलका
आश्रय लेकर ही करता है। इसलिये उसके कर्म उसे बारबार जन्म-मरणके चक्करमें गिरानेवाले होते हैं। अतएव इस
लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंको अनित्य, क्षणभङ्गर
और दुःखोंमें हेतु समझकर, समस्त कर्मोंमें ममता, आसित और फलेन्छाका सर्वथा त्याग कर देना ही कर्मफलके आश्रयका त्याग करना है।

प्रश्न-करनेयोग्य कर्म कौन-से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिये <sup>2</sup>

उत्तर—अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार जितने भी शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीरिनर्वाह-सम्बन्धी तथा छोकसेश आदिके छिये किये जानेशाले शुभ कर्म हैं, सभी करनेयोग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथायोग्य आलस्यरिहत होकर, अपनी शक्तिके अनुसार कर्तव्यबुद्धिसे उत्साहपूर्वक सटा करते रहना चाहिये।

प्रश्न-उपर्युक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पोंका त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाता है जो साख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरमफल है, इसलिये वह 'सन्यासित्य' और 'योगित्व' दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है । प्रश्न—'न निरग्नि' का क्या भाव है ?

उत्तर—अग्निकात्याग करके संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेनेवालेपुरुषको 'निरग्नि' कहते हैं । यहाँ 'न निरग्निः' कह-कर मगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्निको त्याग कर मन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर लिया है, परन्तु जो ज्ञान-योग (साख्ययोग) के लक्षणोंसे युक्त नहीं है, वह वस्तुत संन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्निका ही त्याग किया है, समस्त कियाओंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमानका त्याग नहीं किया।

प्रश्न-'न च अक्रिय.' का क्या भाव है 2

उत्तर—समस्त क्रियाओं का सर्वथा त्याग करके 'ध्यानस्थ' हो जानेवाले पुरुपको 'अक्रिय' कहते हैं। यहाँ 'न च अक्रिय:' से भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परन्तु जिसके अन्त करणमें अहता, ममता, राग, हेष, कामना आदि दोष वर्तमान हैं, वह भी वास्तवमें योगी नहीं है, क्यों कि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओंका ही त्याग किया है। ममता,अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदिका त्याग नहीं किया।

प्रश्न-जिस पुरुपने अग्निका सर्वथा त्याग करके संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञानयोग (साख्ययोग) के समस्त लक्षण (५।८,९,१३,२४,२५,२६ के अनुसार) भलीभौंति प्रकट हैं,क्या वह सन्यासी नहीं है <sup>2</sup>

उत्तर—क्यों नहीं १ ऐसे ही महापुरुप तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकारके सन्यासी महात्माओंका महत्त्व प्रकट करने-के लिये ही तो ज्ञानयोगके लक्षणोंका जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रमवालोंको भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलानेका और खारस्य ही क्या हो सकता है।

प्रश्न—इसी प्रकार समस्त क्रियाओंका त्याग करके जो पुरुप निरन्तर ध्यानस्थ रहता है तथा जिसके अन्त करणमें ममता, राग, द्वेष और काम क्रोधादिका सर्वथा अमाव हो गया है, वह सर्वसकल्पोंका सन्यासी भी क्या योगी नहीं है ?

उत्तर-ऐसे सर्वसकल्पोंके त्यागी महात्मा ही तो आदर्श योगी हैं।

सम्बन्ध—पहले श्लोकमें भगवान्ने कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्म करनेवालेको संन्यासी और योगी बतलाया। उसपर यह शका हो सकती है कि यदि 'सन्यास' और 'योग' दोनों भिन्न-भिन्न स्थिति हैं तो उपर्युक्त साधक दोनोंसे सम्पन्न कैसे हो सकता है <sup>१</sup> अतः इस शकाका निराकरण करनेके लिये दूसरे श्लोकमें 'संन्यास' और 'योग' की एकताका प्रतिपादन करते हैं—

> यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

हे अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग जान। क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाला कोई भो पुरुष योगी नहीं होता॥ २॥

प्रश्न—जिसको 'सन्यास' कहते हैं उसीको तू 'योग' जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—यहाँ 'सन्यास' शब्दका अर्थ है—शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओं में कर्तापनका भाव मिटाकर केवल परमात्मामें ही अभिन-भावसे स्थित हो जाना। यह सांख्ययोगकी पराकाष्ठा है। तथा 'योग'शब्दका अर्थ है—ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागद्वारा होनेवाले 'कर्मयोग' की पराकाष्टारूप नैप्कर्म्य-सिद्धि । दोनोंमें ही सकल्पोका सर्वथा अभाव हो जाता है और साख्ययोगी जिस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसीको प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनोंमें ही समस्त सकल्पोंका त्याग है और दोनोंका एक ही फल है, इसल्ये ऐसा कहा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'संकल्प' का क्या अर्थ है और उसका 'सन्यास' क्या है 2

उत्तर—ममता और राग-द्वेपसे सयुक्त सांसारिक पदार्थी-का चिन्तन करनेवाली जो अन्त.करणकी वृत्ति है, उसको 'संकल्प' कहते हैं, इस प्रकारकी वृत्तिका सर्वया अभाव कर देना ही उसका 'सन्यास' है।

प्रश्न—सकल्पका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, इस कयनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—संकल्पका पूर्णक्रपसे त्याग हुए विना चित्तका परमात्मासे पूर्ण संयोग नहीं होता, इसलिये संकल्पोंका त्याग सभीके लिये आवश्यक है। कोई एक साधक एकान्तदेशमें आसन-प्राणायामादिके द्वारा परमात्माके घ्यानका अभ्यास करते हैं, दूसरे निष्काणमावने यदा-सर्वदा केवल भगवान्के लिये ही भगवदाज्ञानुसार कर्म करनेकी चेष्टा करते हैं, तीसरे समय-समयपर ध्यानका भी अभ्यास करते हैं और निष्काम-मावसे कर्म भी करते हैं। इसमेंसे किसी भी साधकको, जब-तक वह सकल्पोंका सर्वधा त्याग नहीं कर देता, योगारूढ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ होता है, जब वह समस्त कर्मोंमें और विपयोंमें आसिक-रहित होकर सम्पूर्ण सकल्पोंका त्याग कर चुकता है।

साख्ययोगी भी वस्तुत: तभी सच्चा संन्यासी होगा, जब उसके चित्तमें सकल्पमात्रका अभाव हो जायगा। इसीछिये इछोकके पूर्वाईमें दोनोंको एक समझनेके छिये कहा गया है।

सम्बन्ध-कर्मयोगकी प्रशंसा करके अब उनका साधन वतलाते हैं-

आरुरक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

योगमें आह्रढ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमे निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगाह्रढ हो जानेपर उस योगाह्रढ पुरुषका जो सर्वसंकर्णोका अभाव है वहीं करवाणमें हेतु कहा जाता है ॥ १ ॥

प्रश्न—यहाँ 'मुनेः' इस पद्से किस पुरुषका प्रहण करना चाहिये <sup>8</sup>

उत्तर—'मुने:' यह पद यहाँ उस पुरुषके छिये विशेषणरूपमें आया है जो परमात्माकी प्राप्तिमें हेतुरूप योगारूढ अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है । अतएव इससे खभावसे ही परमात्माके खरूपका चिन्तन करने-वाले मननशील साधकका प्रहण करना चाहिये।

प्रश्न-योगारूढ अवस्थाकी प्राप्तिमें कौंन-से कर्म हेतु हैं र उत्तर-वर्ण, आश्रम और अपनी स्थितिके अनुकूछ जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं, फल और आसिक्तका त्याग करके किये जानेपर वे सभी योगारूढ-अवस्थाकी प्राप्तिमें हेतु हो सकते हैं।

प्रश्न-योगारूढ-अवस्थाकी प्राप्तिमे कर्गोंको हेतु क्यों बतलाया कर्मोंका त्याग करके एकान्तमें ध्यानका अम्यास करनेसे भी तो योगारूढावस्था प्राप्त हो सकती है ? उत्तर--एकान्तमें परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना भी तो एक प्रकार कर्म ही है । और इस प्रकार ध्यानका अभ्यास करनेवाले साधकको भी जौच, स्नान तथा खान-पानादि जरीर-निर्वाहके योग्य क्रिया तो करनी ही पडती है। इसिलिये अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थितिके अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य-कर्म हों, फल और आसक्तिका त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ-अवस्थाकी प्राप्तिमें हेतु है—यह कहना ठीक ही है। इसीलिये तीसरे अध्यायके चोंथे स्लोकमें भी कहा है कि कमोंका आरम्भ किये बिना मनुष्य नैष्कर्म अर्थात् योगारूढ-अवस्थाको नहीं प्राप्त हो सकता।

प्रश्न-यहाँ 'शमः' इस पदका अर्थ स्वरूपतः क्रियाओं-का त्यागन मानकर सर्व-सकल्पोंका अभाव क्यो माना गया र उत्तर-दूसरे और चौथे श्लोकमें सकल्पोंके त्यागका प्रकरण है। 'शम.' पदका अर्थ भी मनको वशमें करके शान्त करना होता है। अठारहवें अध्यायके बयाछीसवें रुलोकमें भी 'शम' शब्दका इसी अर्थमें प्रयोग हुआ है और मन वशमें होकर शान्त हो जानेपर ही सकल्पोंका सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, कभोंका खरूपत सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यहाँ 'शमः' का अर्थ सर्वसकल्पोंका अभाव मानना ही ठीक है। प्रश्न—योगारूढ पुरुपके 'राम' को कर्गोंका कारण माना जाय तो क्या हानि है <sup>2</sup>

उत्तर—'शम' शब्द सर्वसकल्पोंके अभावरूप शान्तिका वाचक है। इसिलये वह कर्मका कारण नहीं बन सकता। योगारूढ पुरुषद्वारा जो कुछ चेष्टा होती है, उसमें तो उनके और लोगोंके प्रारब्ध ही हेतु हैं। अत 'शमन'को कर्मका हेतु मानना युक्तिसगत नहीं है। उसे तो परमात्माकी प्राप्तिका हेतु मानना ही ठीक है।

सम्बन्ध-पूर्वेश्लोकमें 'योगारूढ' शब्द आया । उसका लक्षण जाननेकी आकाक्षा होनेपर योगारूढ पुरुषके लक्षण वतलाते हैं—

## यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कमोंमें ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४ ॥

प्रश्न—यहाँ इन्द्रियोंके भोगोंमें और कर्मोमें केवळ आसक्तिका त्याग बतळाया, कामनाका त्याग नहीं बतळाया, इसका क्या कारण है <sup>2</sup>

उत्तर—आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है (२।६२)। यदि विषयों में और कर्मों में आसक्ति न रहे तो कामनाका अमान तो अपने-आप ही हो जायगा। कारणके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतएव आसक्तिके अमानमें कामनाका अमान भी समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-'सर्वसकल्पसन्यास' का क्या अर्थ है श्लीर समस्त संकल्पोंका त्याग हो जानेके बाद किसी भी किश्य-का प्रहण या कर्मका सम्पादन कैसे सम्भव है 2

उत्तर—यहाँ 'सकल्पोंके त्याग' का अर्थ स्फ्ररणामात्रका सर्वया त्याग नहीं है, यदि ऐसा माना जाय तो योगारूढ-अवस्थाका वर्णन ही असम्भव हो जाय | जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है, वह तो उसका तत्त्व नहीं जानता, और जिसे प्राप्त है, वह बोळ नहीं सकता | फिर उसका वर्णन ही कौन करे दे इसके अतिरिक्त, चौथे अभ्यायके उन्नीसवे इलोकमें भगवान्ने स्पष्ट ही कहा है कि 'जिस महापुरुपके समस्त कर्म कामना और सकल्पके विना ही मळीमाँति होते हैं, उसे पण्डित कहते है ।' और वहाँ जिस महापुरुपकी ऐसी

प्रशंसा की गयी है, वह योगारूढ नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्थामें यह नहीं माना जा सकता कि सकल्परहित पुरुषके द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि सकल्पोंके त्यागका अर्थ स्फरणा या वृत्तिमात्रका त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और द्वेषपूर्वक जो सासारिक विषयोंका चिन्तन किया जाता है, उसे 'सकल्प' कहते हैं। ऐसे सकल्पोंका पूर्णतया त्याग ही 'सर्वसकल्पसन्यास' है। ऐसा त्याग कर्मोंके सुचारुक्षपसे सम्पादन होनेमें कोई बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धिमें भगवान् के सिवा किसीकी स्थिति ही नहीं रह गयी है, उनके द्वारा भगवद्बुद्धिसे जो विषयोंका प्रहण या त्याग होता है, उसे सकल्पजनित नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और प्रहणक्रप कर्म तो ज्ञानी महात्माओंके द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्माके लिये मगवान्ने कहा है कि 'वह सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है' (६। ३१)।

प्रश्न-मनुष्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही कर्म करता है। और उनमें आसक्त होता है। अतएव शब्दादि विषयोंमें आसक्तिका अभाव बता देना ही यथेष्ट था, कमोंमें आसक्ति-का अभाव बतलानेकी क्या आवश्यकता थी ?

उत्तर-भोगोंमें आसक्तिका त्याग होनेपर भी कमोंमें

आसक्ति रहना सम्भव है, क्योंकि जिनका कोई फल देखी जाती है। अतएव आसक्तिका सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसे व्यर्थ कर्मोंमें भी प्रमादी मनुप्योंकी आसक्ति दिखलानेके लिये ऐसा कहना ही चाहिये।

सभ्वन्घ—परमपदकी प्राप्तिमं हेतुरूप योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करके अव उसे प्राप्त करनेके लिये उत्साहित करते हुए भगवान् मनुष्यका कर्तव्य बतलाते हैं——

### उद्धरेदात्मनात्मानं

### नात्मानमवसाद्येत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ ५ ॥

अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगतिमे न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है ॥ ५ ॥

प्रश्न—अपनेद्वारा अपना उद्धार करना क्या है <sup>2</sup> और अपनेको अधोगतिमें डालना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-जीव अज्ञानके वश होकर अनादिकालसे इस दु:खमय संसार-सागरमें गोते लगाता है और नाना प्रकारकी मळी-बुरी योनियोंमें भटकता हुआ मॉति-भॉतिके भयानक कष्ट सहता रहता है। जीवकी इस दीन दशाको देखकर दयामय भगवान् उसे साधनोपयोगी देव-दुर्लभ मनुप्य-शरीर प्रदान करके एक बहुत सुन्दर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधनाके द्वारा एक ही जन्ममें संसार-समुद्रसे निकलकर सहजही परमानन्दखरूपपरमात्माको प्राप्त कर्ले। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह मानव-जीवनके दुर्लभ अवसरको व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, साख्ययोग तथा भक्तियोग आदि किसी भी साधनमें छगकर अपने जनमको सफल बना ले। यही अपनेद्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग-देष, काम-क्रोध और लोभ-मोह आदि दोषोंमें फॅसकर भाँति-मॉतिके दुष्कर्म करना और उनके फलखरूप मनुष्य-शरीरके परमफल भगवरप्राप्तिसे वश्चित रहकर पुन. शूकर-कूकरादि योनियोंमें जानेका कारण बनना अपनेको अधोगतिमें ले जाना है। उपनिषद्में ऐसे मनुष्योंको आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गतिका वर्णन किया गया है। \*

यहाँ भगवान्ने अपनेद्वारा ही अपना उद्घार करनेकी बात कहकर जीवको यह आश्वासन दिया है कि 'तुमयह न समझो कि प्रारव्ध बुरा है, इसिंखेये तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं । तुम्हारा उत्थान-पतन प्रारन्थके अधीन नहीं है,तुम्हारे ही हाथमें है। साधना करो और अपनेको अवनितके गड्डेसे निकालकर उन्नतिके शिखरपर ले जाओ। अतएव मनुप्यको बड़ी ही सावधानी तथा तत्परताके साथ सदा सर्वदा अपने उत्थानकी अभी जिस स्थितिमे है उससे ऊपर उठनेकी,राग-द्वेष, काम-ऋोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचारका सर्वथा त्याग करके राम,दम, तितिक्षा, निवेक और वैराग्यादि सद्गुणोंका सप्रह करनेकी, विषयचिन्तन छोडकर श्रद्धा और प्रेमके साथ भगविचन्तन करनेकी और भजन-ध्यान तथा सेवा-सत्सङ्गादिके द्वारा भगवान्को प्राप्त करनेकी साधना करनी चाहिये। और जबतक भगवस्प्राप्ति न हो जाय तबतक एक क्षणके लिये भी, जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिये। भगवत्कृपाके बलपर धीरता, वीरता और दढ़ निश्चयके साथ अपनेको जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर उन्नतिके पथपर ही अग्रसर होते रहना चाहिये।

मनुष्य अपने स्वभाव और कमोंमें जितना ही अधिक सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता है।स्वभाव और कमोंका सुधार ही उन्नति या उत्थान है, तथा इसके विपरीत

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । ताप्रस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥
 ( ईशोपनिषद् ३ )

<sup>&#</sup>x27;वे कूकर-शूकरादि योनि तथा नरकरूप असुरसम्बन्धी लोक अज्ञानरूप अन्धकारसे ढके हुए हैं। जो कोई भी आत्मा-का इनन करनेवाले लोग हैं, वे मरनेपर उन असुर-लोकोंको प्राप्त होते हैं।'

स्वभाव और कर्मोंने दोषोंका बढ़ना ही अवनति या पतन है। प्रश्न-यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, इस कथनका क्या माव है!

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि मनुष्य सासारिक सम्बन्धके कारण आसक्तिवश जिन छोगोंको अपना मित्र मानता है वे तो बन्धनमें हेतु होनेसे वस्तुत: मित्र ही नहीं हैं। सत, महात्मा और नि.स्त्रार्थ साधक, जो बन्धनसे छुड़ानेमें सहायक होते हैं, वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परन्तु उनकी यह मैत्री भी मनुष्यको तभी प्राप्त होती है, जब पहले वह स्वयं अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा

उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चलता है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह मी निश्चित है कि मनुष्य अपने मनमें किसीको रात्रु मानता है, तमी उसकी हानि होती है। नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी-की कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसिल्ये रात्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्त्रत्रमें जो अपने उद्धारके लिये चेष्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है; और जो इसके विपरीत करता है, वही अपना रात्रु है। इसिल्ये अपनेसे भित्र दूसरा कोई भी अपना मित्र या रात्रु नहीं है।

सम्बन्ध—यह बात कही गयी कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है । अच उसीको स्पष्ट करनेके लिये यह बतलाते हैं कि किन लक्षणोंसे युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणोंसे युक्त आप ही अपना शत्रु है——

> बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसिंहत शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसिंहत शरीर नहीं जीता गया है, उसके छिये वह आप ही शत्रुके सदश शत्रुतामें वर्तता है ॥ ६॥

प्रश्न—मन और इन्द्रियोंसिंहत शरीरको जीतना क्या है <sup>2</sup> ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं <sup>2</sup> जीते हुए शरीर, इन्द्रिय और मनके क्या छक्षण हैं <sup>2</sup> एवं इनको जीतनेवाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है <sup>2</sup>

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय और मनको भछीमाँति अपने वशमें कर लेना ही इनको जीतना है। विवेकपूर्वक अभ्यास और वैराग्यके द्वारा ये वशमें हो सकते हैं। परमात्माकी प्राप्तिके छिये मनुष्य जिन साधनोंमें अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको छगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही छग जायेँ और उसके छक्ष्यसे विपरीत मार्गकी और तार्के ही नहीं, तब समझना चाहिये कि ये वशमें हो चुके हैं। जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय और मन वशमें हो जाते हैं, वह अनायास ही संसार-समुद्रसे अपना उद्धार कर छेता है एव परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है, इसीछिये वह स्वय अपना मित्र है।

प्रश्न-जिसके शरीर, इन्द्रिय और मन जीते हुए नहीं हैं,

उसको 'अनात्मा' कहनेका क्या अभिप्राय है । एव उसका रात्रुकी भौति रात्रुताका आचरण क्या है ।

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सबका नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्छृह्ब छ है और यथेच्छ विपयोंमें लगे रहते हैं, जो इन सबको अपने लक्ष्यके अनुकूल इच्छानुसार कल्याणके साधनमें नहीं लगा सकता, वह 'अनात्मा' है—आत्मवान् नहीं है।

ऐसा मनुष्य स्वय मन, इन्द्रिय आदिके वश होकर कुपध्य करनेवाले रोगीकी भाँति अपने ही कल्याणसाधनके विपरीत आचरण करता है। वह अहता, ममता, राग-द्रेष,काम, क्रोध, लोभ,मोह आदिके कारण प्रमाद, आलस्य और विषय-मोगोंमें फँसकर पापकर्मोंके कठिन बन्धनमें पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसीको सुखके साधनसे विश्वत करके दु: ख भोगनेको बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको

कल्याणके साधनमें न लगाकर भोगोंमें लगाता है तथा अपने- तथापि अज्ञानित्रमोहित मनुष्य आसक्तिके वश होकर दु:खको आपको बार-बार नरकादिमें डालकर और नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकाकर अनन्तकालतक भीपण दु:ख भोगनेके छिये बाध्य करता है । यद्यपि अपने-आपमें किसीका देख न होनेके कारण वास्तवमें कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता,

सुख और अहितको हित समझकर अपने यथार्थ कल्याणके विपरीत आचरण करने लगता है—इसी बातको दिख्लाने-के लिये ऐसा कहा गया है कि वह रात्रुकी भाँति रात्रुताका आचरण करता है।

सम्बन्ध—जिसने मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है, इस वातको स्पष्ट करनेके लिये अव शरीर, इन्द्रिय और मनरूप आत्माको वशमें करनेका फल वतलाते हैं—

> जितात्मनः समाहितः । प्रशान्तस्य परमात्मा शीतोष्णसुखदुःखेषु मानापमानयोः ॥ ७ ॥ तथा

सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भळी-भाँति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाळे पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्द्घन परमात्मा सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं, अर्थात् उसके ज्ञानमे परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं॥ ७॥

प्रश्न-शीत-उष्ण, सुख-दु.ख और मानापमानमें चित्त- प्रयोग किसलिये किया गया है 🛂 की वृत्तियोंका शान्त रहना क्या है ?

उत्तर-यहाँ शीत-उष्ण, सुख-दु:ख और मान-अपमान शब्द उपलक्षणरूपसे हैं। अतएन इस प्रसंगमें शरीर, इन्द्रिय और मनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी सासारिक पदार्थोका, भावोंका और घटनाओंका समावेश समझ लेना चाहिये। किसी भी अनुकूछ या प्रतिकृछ पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटनाका संयोग या वियोग होनेपर अन्तः करणमें राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध और विक्षेपादि किसी प्रकारका कोई विकार न हो; हर ह्याळतमें सदा ही चित्त सम और शान्त रहे; इसीको 'शीतोणा, सुख-दु.ख और मानापमानमें चित्तकी वृत्तियोंका भलीभाँति शान्त रहना' कहते हैं।

प्रश्न-'जितात्मनः' पदका क्या अर्थ है और इसका

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मनको जिसने पूर्णरूपसे अपने वशमें कर लिया है, उसका नाम 'जितात्मा' है, ऐसा पुरुप सदा-सर्वदा सभी अवस्थाओंमें प्रशान्त या निर्विकार रह सकता है और संसार-समुद्रसे अपना उद्घार करके परमात्माको प्राप्त कर सकता है; इसलिये वह खयं अपना मित्र है। यही भाव दिख्छानेके लिये यहाँ 'जितात्मन:' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'परमात्मा' पद किसका वाचक है और 'समाहित ' का क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-'परमात्मा' पद सन्चिदान दघन परब्रह्मका वाचक है और 'समाहित.' पदसे यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणींवाले पुरुषके लिये परमात्मा सदा-सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है ।

सम्बन्ध--मन-इन्द्रियोंके सिहत शरीरको वशमें करनेका फल परमात्माकी प्राप्ति वतलाया गया । अतः परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अव दो श्लोकोंद्वारा उसके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं---

> विजितेन्द्रियः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः ॥ ८ ॥

- जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ भलीभाँति

जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पन्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात् भगवत्-प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है ॥ ८॥

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिवज्ञानतृप्तात्मा' पदसे किस पुरुषका लक्ष्य है ?

उत्तर-परमात्माके निर्गुण निराकार तत्त्वके प्रभाव तथा माहात्म्य आदिके रहस्यसहित यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञान' और सगुणनिराकार एव साकार तत्त्वके छीछा, रहस्य, महत्त्व, गुण और प्रमाव आदिके यथार्थ ज्ञानको 'विज्ञान' कहते हैं। जिस पुरुषको परमात्माके निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार तत्त्वका मछीभाँति ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तः करण उपर्युक्त दोनों तत्त्वोंके यथार्थ ज्ञानसे भछीभाँति तृप्त हो गया है,जिसमें अब कुछ भी जाननेकी इच्छा शेष नहीं रह गयी है, वह 'ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा' है।

प्रश्न-यहाँ 'कूटस्थः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-सुनारों या छहारोंके यहाँ रहनेवाले छोहेके 'अहरन' या 'निहाई' को 'क्ट' कहते हैं, उसपर सोना, चाँदी, छोहा आदि रखकर हथौड़ेसे कूटा जाता है। कूटते समय उसपर बार-बार गहरी चोट पड़ती है; फिर भी वह हिछता-डुछता नहीं, बराबर अचल रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष तरह-तरहके बड़े-से-बड़े दुःखोंके आ पड़नेपर भी अपनी स्थितिसे तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके अन्त:करणमें जरा भी त्रिकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा-सर्वदा अचलमानसे परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है, उसे 'कूटस्थ' कहते हैं।

प्रश्न-'विजितेन्द्रियः' का क्या भाव है ?

उत्तर—संसारके सम्पूर्ण विश्वयोंको मायामय और क्षणिक समझ लेनेके कारण जिसकी किसी भी विश्वयमें जरा भी आसक्ति नहीं रह गयी है और इसलिये जिसकी इन्द्रियाँ विश्वयोंमें कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गयी हैं तथा लोकसंग्रहके लिये वह अपने इन्छानुसार उन्हें यथायोग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती हैं, न तो खन्छन्दतासे कहीं जाती हैं और न उसके मनमें किसी प्रकारका क्षोभ ही उत्पन्न करती हैं—इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ अपने अधीन हैं,वह पुरुष 'विजितेन्द्रिय' है ।

प्रश्न—'समलोष्टारमकाञ्चनः' का क्या भाव है ! उत्तर—मिट्टी, पत्थर और मुवर्ण आदि समस्त पदार्थोंमें परमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण जिसके लिये तीनों ही सम हो गये हैं, जो अज्ञानियोंकी मॉति मुवर्णमें आसक्त नहीं होता और मिट्टी, पत्थर आदिसे देष नहीं करता, सबको एक ही समान समझता है, वह 'समलोष्टारमकाञ्चन' है ।

# सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्यद्वेष्यबन्धु<u>ष</u>ु

साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

सुहृद्, मित्र,वैरी, उदासीन, मध्यस्य,द्वेष्य और वन्धुगर्णोर्मे, धर्मात्मार्थोर्मे और पापियोंमें भी समान भाव रखनेवाळा अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥

प्रश्न-'सुहृद्' और 'मित्र' में क्या मेद है !

उत्तर—सम्बन्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा न करके बिना ही कारण खभावत प्रेम और हित करनेवाले 'सुदृद्' कहळाते हैं तथा परस्परप्रेम और एक दूसरेका हित करने-वाले 'मित्र' कहळाते हैं ।

प्रश्न—'अरि' (वैरी) और 'द्देष्य' (द्देषपात्र) में क्या अन्तर **है** र

उत्तर-किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या चेष्टा

करनेत्राला 'वैरी' है और खभावसे ही प्रतिकूल आचरण करनेके कारण जो द्वेषका पात्र हो, वह'द्वेष्य' कहलाता है।

प्रश्न—'मध्यस्थ' और 'उदासीन' में क्या मेद है ट उत्तर—परस्पर झगडा करनेवालोंमे मेल करानेकी चेष्ठा करनेवालेको और पक्षपात छोडकर उनके हितके लिये न्याय करनेवालेको 'मध्यस्थ' कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकार-का भी सम्बन्ध न रखनेवालेको 'उदासीन' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'अपि' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—सुदृद्, मित्र, उदासीन, मध्यस्य और साधु-सदाचारी पुरुषोंमें एवं अपने कुटुन्त्रियोंमें मनुष्यका प्रेम होना खामानिक है। ऐसे ही नैरी,द्रेष्य और पापियोंके प्रति द्रेप और घृणाका होना खामानिक है। विवेकशील पुरुपोंमें भी इन लोगोंके प्रति खामानिक राग-द्रेप-सा देखा जाता है। ऐसे परस्पर अत्यन्त निरुद्ध खमानत्राले मनुष्योंके प्रति राग-देष और भेद-बुद्धिका न होना नहुत ही कठिन नात है, उनमें भी जिसका सममान रहता है उसका अन्यत्र सममान रहता है इसमें तो कहना ही क्या है। यह भाव दिखलानेके लिये 'अपि' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'समवुद्धि.' का क्या अमिप्राय है ?

उत्तर—सर्वत्र परमातम-बुद्धि हो जानेके कारण उन उपर्युक्त अत्यन्त निलक्षण स्वभाननाले मित्र, नैरी, साधु और पापी आदिके आचरण, स्वभान और न्यनहारके भेदका जिस-पर कुळ भी प्रभान नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धिमें किसी समय, किसी भी परिस्थितिमें, किसी भी निमित्तसे भेदभान नहीं आता उसे 'समबुद्धि' समझना चाहिये।

सम्बन्ध—छठे श्लोकमें यह बात कही गयी कि जिसने शरीर, इन्द्रिय और मनरूप आत्माको जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र है। फिर सातवें श्लोकमें उस 'जितात्मा' पुरुषके लिये परमात्माको प्राप्त होना तथा आठवें और नवें श्लोकोंमें परमात्माको प्राप्त पुरुषके लक्षण वतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुषको परमात्माकी प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये, वह किस साधनसे परमात्माको शीष्ट प्राप्त कर सकता है,इसलिये ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं—

## योगी युझीत सततमात्मानं रहिस स्थितः। एकाकी यतन्त्रित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥ १०॥

मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवालाः आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे ॥ १० ॥

प्रश्न-'निराशी:' का क्या भाव है ?

उत्तर—इस छोक और परछोकके पदार्थोंकी जो किसी भी अवस्थामें, किसी प्रकार भी, किश्चिन्मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, वह 'निराशी:' है।

प्रश्न-'अपरिप्रहः'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मोग-सामग्रीके संग्रहका नाम परिग्रह है, जो उससे रहित हो उसे 'अपरिग्रह' कहते हैं। वह यदि गृहस्य हो तो किसी भी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह न रक्खे और यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यासी हो तो खरूपसे भी किसी प्रकारका शासप्रतिकूठ संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रमवाले हों 'अपरिग्रह' ही हैं।

प्रश्न-यहाँ 'योगी' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ भगत्रान् ध्यानयोगमें छगनेके छिये कह रहे
हैं, अत: 'योगी' ध्यानयोगके अधिकारीका वाचक है, न कि
सिद्ध योगीका ।

प्रश्न-यहाँ 'एकाकी' विशेषण किस लिये दिया गया है! उत्तर-बहुत से मनुष्योंके समूहमें तो ध्यानका अभ्यास अत्यन्त कठिन है ही, एक भी दूसरे पुरुषका रहना वातचीत आदिके निमित्तसे ध्यानमें वाधक हो जाता है। अतएव अकेले रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। इसीलिये 'एकाकी' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-एकान्त स्थानमें स्थित होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—वन,पर्वत,गुफा आदि एकान्त देश ही ध्यानके छिये उपयुक्त है। जहाँ वहुत छोगोंका आना-जाना हो, वैसे स्थानमें ध्यानयोगका साधन नहीं वन सकता। इसीछिये ऐसा कहा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'आत्मा' शन्द किसका वाचक है और उसको परमात्मामें लगाना क्या है !

उत्तर-पहाँ 'झात्मा' शब्द मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण-

का वाचक है और मन-बुद्धिको परमात्मार्मे तन्मय कर और निरन्तरताका वाचक है। इसका अभिप्राय यह है देना ही-उसको परमात्मामें छगाना है।

प्रश्न-'सततम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-(सततम्' पद 'युञ्जीत' क्रियाका विशेषण है रहना चाहिये, जिसमें घ्यानका तार टूटने ही न पावे ।

सम्बन्ध-जितात्मा पुरुषको ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया। अव उस ध्यानयोगका विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसनका वर्णन करते हैं---

#### देशे प्रतिष्ठाप्य श्चिरमासनमात्मनः। नातिनीचं नात्युच्छितं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र विछे हैं, जो न वहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके—॥ ११॥

पश्र-'श्रची देशे' का क्या भाव है 2

उत्तर-ध्यानयोगका साधन करनेके छिये ऐसा स्थान होना चाहिये, जो खभावसे ही शुद्ध हो और शाब-बुहारकर, **छीप-पोतकर अथवा धो-पोंछकर खच्छ और निर्म**छ बना े लिया गया हो । गङ्गा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका तीर, पर्वतकी गुफा, देवालय, तीर्थस्थान अथवा बगीचे आदि पवित्र वायुमण्डलयुक्त स्थानोंमेंसेजोसुगमतासे प्राप्त हो सकता हो और खच्छ, पवित्र तथा एकान्त हो-ध्यानयोगके लिये साधकको ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'आसनम्' पद किसका वाचक है और उसके साय 'नात्युच्छितम्', 'नातिनीचम्' और 'चैलाजिनकुशो-त्तरम् इस प्रकार तीन विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर -काठ या पत्थरके बने हुए पाटे या चौकीको-जिसपर मनुष्य स्थिरभावसे वैठ सकता हो-यहाँ आसन कहा गया है। वह आसन यदि बहुत ऊँचा हो तो ध्यानके समय विव्ररूपमें आलस्य या निद्रा आ जानेपर उससे गिरकर चोट छगनेका डर रहता है, और यदि अत्यन्त नीचा हो तो जमीनकी सरदी-गरमीसे एवं चींटी आदि सूक्ष्म जीवोंसे विञ्न होनेका डर रहता है। इसलिये 'नात्युच्छितम्'और 'नाति-

नीचम्' विशेषण देकर यह बात कही गयी है कि वह आसन न बहुत ऊँचा होना चाहिये और न वहुत नीचा ही। काठ या पत्थरका आसन कडा रहता है, उसपर बैठनेसे पैरोंमें पीड़ा होनेकी सम्भावना है, इसलिये 'चैलाजिनकुशोत्तरम्'विशेषण देकर यह बात समझायी गयी है कि उसपर पहले क़शा,फिर मृगचर्म # और उसपर कपडा बिछाकर उसे कोमल बना लेना चाहिये। मृगचर्मके नीचे कुशा रहनेसे वह शीघ्र खराब नहीं होगा और ऊपर कपडा रहनेसे उसके रोम शरीरमें नहीं लगेंगे। इसीलिये तीनोंके बिछानेका विधान किया गया है।

कि ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना

चाहिये । इस प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करते

प्रश्न-'आत्मनः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिये। ध्यानयोगका साधन करनेके छिये किसी दूसरेके आसन-पर नहीं बैठना चाहिये।

प्रश्न-'स्थिर' प्रतिष्ठाप्य' का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-काठ या पत्थरके वने हुए उपर्युक्त आसनको पृथ्वीपर भलीभाँति जमाकर टिका देना चाहिये,जिससे वह हिलने-डुलने न पावे, क्योंकि आसनके हिलने-डुलनेसे या खिसक जानेसे साधनमें विघ्नउपस्थित होनेकी सम्भावना है।

सम्बन्ध—'पवित्र स्थानमें आसन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साघकको क्या करना चाहिये' उसे बतलाते हैं——

<sup>\*</sup> मृगचर्म अपनी मौतसे मरे हुए मृगका होना चाहिये, जान-बूझकर मारे हुए मृगका नहीं | हिंसासे प्राप्त चर्म साधनमें सहायक नहीं हो सकता 1

# तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतिच्छेन्द्रियक्षियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥१२॥

उस आसनपर वैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाम्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके छिये योगका अभ्यास करे ॥ १२ ॥

प्रश्न—यहाँ आसनपर बैठनेका कोई खास प्रकार न बतलाकर सामान्यभावसे ही बैठनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'ध्यानयोग' के साधनके लिये बैठनेमें जिन नियमोंकी आवश्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगले श्लोकमें किया गया है। उनका पालन करते हुए, जो साधक खरितक, सिद्ध या पद्म आदि आसनोंमेंसे जिस आसनसे सुखपूर्वक अधिक समयतक स्थिर बैठ सकता हो उसके लिये वही उपयुक्त है। इसीलिये यहाँ किसी आसन-विशेषका वर्णन न करके सामान्यभावसे बैठनेके लिये ही कहा गया है।

प्रश्न-'यतिचतेन्द्रियिक्तयः' का क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-चित्त शब्द अन्तः करणका बोधक है । मन
और बुद्धिसे जो सांसारिक विपयोंका चिन्तन और
निश्चय किया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके
उनसे उपरत हो जाना हो अन्त. करणकी क्रियाको क्शमें
कर छेना है । तथा 'इन्द्रिय' श्रोत्र आदि दसों इन्द्रियोंका
बोधक है । इन सबको सुनने, देखने आदिसे रोक
छेना ही उनकी क्रियाओंको वशमें कर छेना है ।

प्रश्न-उनको एकाप्र करना क्या है !

उत्तर—ध्येय वस्तुमें मनकी वृत्तियोंको भलीभाँति लगा देना ही उसको एकाप्र करना है। यहाँ प्रकरणके अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु हैं। अतएव यहाँ उन्होंमें मन लगानेके लिये कहा गया है। चौदहवे श्लोकमें भिचित्तः विशेषण देकर भगवान्ने इसी बातको स्पष्ट किया है।

प्रश्न—अन्त.करणकी शुद्धिके लिये ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है! उत्तर—इसका अभिप्राय यह है कि ध्यानयोगके अभ्यासका उद्देश्य किसी प्रकारकी सांसारिक सिद्धि या ऐखर्यको प्राप्त करना नहीं होना चाहिये। एकमात्र परमाला-को प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही अन्त:करणमें स्थित राग-द्वेप आदि अवगुणों और पाणेंका तथा विक्षेप एवं अज्ञानका नाश करनेके लिये ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये।

प्रश्न-योगका अभ्यास करना क्या है !

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे भासनपर बैठकर, अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हुए और मनको प्रमेश्वरमें लगाकर निरन्तर अविन्छित्र मात्रसे परमात्माका ही चिन्तन करते रहना—यही 'योग'का अभ्यास करना है।

सम्बन्ध—उपरके श्लोकमं आसनपर बैठकर ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया। अब उसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये आसनपर कैसे बैठना चाहिये, साधकका भाव कैसा होना चाहिये, उसे किन-किन नियमोंका पालन करना चाहिये और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिये, इत्यादि चातें दो श्लोकोंमें बतलायी जाती हैं—

## समं कायशिरोग्रीवं धारयञ्जचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥१३॥

काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके और स्थिर\* होकर, अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ—॥ १३॥

 <sup>&#</sup>x27;स्थिरमुखमासनम्' (योग० २ । ४६ ) 'अधिक कालतक मुखपूर्वक स्थिर बैठा जायः उसे आसन कहते हैं।'

प्रश्न-काया, सिर और गलेको 'सम' और 'अचल' धारण करना क्या है 2

उत्तर-यहाँ जङ्कासे ऊपर और गलेसे नीचेके स्थानका नाम 'काया' है, गलेका नाम 'प्रीवा' है और उससे ऊपरके अङ्गका नाम 'शिर' है । कमर या पेटको आगे-पीछे या दाहिने-बायें किसी ओर भी न झुकाना, अर्थात् रीढ़की हड्डी-को सीधी रखना, गलेको भी किसी ओर न झुकाना और सिरको भी इधर-उधर न घुमाना-इस प्रकार तीर्नोको एक सूतमें सीवारखते हुए जरा भी न हिलने-डुलने देना, यही इन सबको 'सम' और 'अचल' धारण करना है ।

प्रश्न-काया आदिके अचल धारण करनेके लिये कह देनेके बाद फिर स्थिर होनेके छिये क्यों कहा गया ! क्या इसमें कोई नयी बात है ?

उत्तर-काया, सिर और गलेको सम और अचल रखनेपर भी हाथ-पैर आदि दूसरे अङ्ग तो हिल ही सकते हैं। इसीलिये स्थिर होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि घ्यानके समय हाथ-पैरोंको किसी भी आसनके नियमानुसार रक्खा जा सकता है, पर उन्हें 'स्थिर' अवस्य रखना चाहिये । किसी भी अङ्गका हिल्ना घ्यानके लिये उपयुक्त नहीं है अतः सब अङ्गोंको अचल रखते द्वए सब प्रकारसे स्थिर रहना चाहिये।

प्रश्न-'नासिका'के अप्रभागपर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओको न देखता हुआ, इस क्षयनका क्या अभिप्राय है 2 उत्तर -दृष्टिको अपने नाककी नोकपर जमाये रखना

चाहिये। नतो नेत्रोंको बद करना चाहिये और न इधर उधर

अन्य किसी अङ्गको या वस्तुको ही देखना चाहिये। नासिकाके अप्रभागको भी मन लगाकर 'देखना' विधेय नहीं है । विक्षेप और निदा न हो इसलिये केवल दृष्टि-मात्रको ही वहाँ छगाना है। मनको तो परमेश्वरमें छगाना है, न कि नाककी नोकपर !

प्रश्न--इस प्रकार आसन लगाकर बैठनेके लिये भगवानने क्यों कहा है

उत्तर-ध्यानयोगके साधनमें निद्रा, आलस्य, विक्षेप एव शीतोष्णादि द्वन्द्व विष्न माने गये हैं। इन दोषोंसे बचनेका यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और -गलेको सीधा तथा नेत्रोंको ख़ुला रखनेसे आलस्य और निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता। नाककी नोकपर दृष्टि लगाकर इधर-उधर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे बाह्य विक्षेपोंकी सम्भावना नहीं रहती और आसनके दढ़ हो जानेसे शीतोष्णादि द्वन्द्वोंसे भी बाधा होनेका भय नहीं रहता । इसलिये ध्यानयोगका साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। इसीलिये भगवान्ने ऐसा कहा है।

प्रश्न-इन तीनों रकोकोंमें जो आसनकी विधि बतलायी गयी है, वह सगुण परमेश्वरके ध्यानके लिये है या निर्गण ब्रह्मके १

उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निर्गुण ब्रह्मका, वह तो रुचि और अधिकार-भेदकी बात है। आसनकी यह विधि तो सभीके छिये आवश्यक है।

#### विगतभीर्बह्मचारिव्रते श्थितः । प्रशान्तात्मा संयम्य मिचचो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भछीभाँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको रोककर मुझमें चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होने ॥ १४ ॥

धारण उसका एक प्रवान अर्थ है, और यहाँ वीर्यधारण अर्थ भी बळ न तो प्राप्त होता है और न उसका सञ्चय ही प्रसङ्गानुकूल भी है। मनुष्यके शरीरमें वीर्य ही एक ऐसी

प्रश्न-यहाँ ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित रहना क्या है । अमूल्य वस्तु है जिसका मलीभाँति सरक्षण किये बिना उत्तर-त्रहाचर्यका तात्त्रिक अर्थ दूसरा होनेपर भी, वीर्य- शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक--किसी प्रकारका ही होता है । इसीछिये आर्यसस्कृतिके चारों आश्रमों-

में ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमोंकी नींव है। ब्रह्मचर्य-आश्रममें ब्रह्मचारीके लिये बहुत-से नियम होते हैं, जिनके पालनसे वीर्यधारणमें बड़ी भारी सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्यके पालनसे यदि वास्तवमें वीर्य भलीभाँति धारण हो जाय तो उस वीर्यसे शरीरके अंदर एक विलक्षण विद्युत्-शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली होता है कि उस तेजके कारण अपने-आप ही प्राण और मनकी गति स्थिर हो जाती है और चित्तका एकतान प्रवाह ध्येय वस्तुकी ओर खाभाविक ही होने लगता है। इस एकतानताका नाम ही ध्यान है।

आजकल चेष्टा करनेपर भी लोग जो घ्यान नहीं कर पाते, उनका चित्त घ्येय वस्तुमें नहीं लगता, इसका एक मुख्यतम कारण यह भी है कि उन्होंने वीर्यघारण नहीं किया है। यद्यपि विवाह होनेपर अपनी पत्नीके साथ संयमपूर्ण नियमित जीवन बिताना भी बहाचर्य ही है और उससे भी घ्यानमें बडी सहायता मिलती है; परन्तु जिसने पहलेसे ही बहाचारीके नियमोंका सुचारुक्पसे पालन किया है और घ्यानयोगकी साधनाके समयतक जिसके शुक्रका बाह्यक्पमें किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको घ्यानयोगमें बहुत शीव्र और वड़ी सुविधाके साथ सफलता मिल सकती है।

मनुस्मृति आदि प्रन्थोंमें तथा अन्यान्य शाखोंमें ब्रह्मचारी-के लिये पालनीय बतोंका बड़ा सुन्दर विधान किया गया है, उनमें प्रधान ये हैं—'ब्रह्मचारी नित्य स्नान करे, उबटन न लगावे, सुरमा न डाले, तेल न लगावे, इत्र-फुलेल आदि सुगन्वित वस्तुओंका व्यवहार न करे, फूलोंके हार और गहने न पहने, नाचना-गाना-वजाना न करे, जूते न पहने, छाता न लगावे, पलंगपर न सोवे, जूआ न खेले, स्त्रियोंको न देखे, स्त्री-सम्बन्धी चर्चातक कभी न करे, नियमित सादा मोजन करे, कोमल वस्त्र न पहने, देवता, श्रूषि और गुरुका पूजन-सेवन करे, किसीसे विवाद न करे, किसीकी निन्दा न करे, सत्य बोले, किसीका तिरस्कार न करे, अहिंसावतका पूर्ण पालन करे, काम, कोध और लोभका सर्वथात्याग कर दे, अकेला सोवे, वीर्यपात कभी न होने दे और इन सब वर्तोंका मलीमॉति पालन करे।' ये ब्रह्मचारीके व्रत हैं। भगवान्ने यहाँ 'ब्रह्मचारिवत'की बात कहकर

आश्रमधर्मकी ओर भी सकेत किया है। जो अन्य आश्रमी लोग ध्यानयोगका साधन करते हैं उनके लिये भी वीर्यधारण या वीर्यसरक्षण वहुत ही आवश्यक है और वीर्यधारणमें उपर्युक्त नियम वड़े सहायक हैं। यही ब्रह्मचारीका ब्रत है और दढ़तापूर्वक इसका पालन करना ही उसमें स्थित होना है।

प्रश्न-'विगतभी:' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—परमात्मा सर्वत्र हैं और ध्यानयोगी परमात्मा-का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डरे क्यों ' अतएव ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना चाहिये । मनमें जरा भी भय रहेगा तो एकान्त और निर्जन स्थानमें खाभाविक ही चित्तमें विक्षेप हो जायगा । इसिल्ये साधकको उस समय मनमें यह दढ़ सत्य धारणा कर लेनी चाहिये कि परमात्मा सर्वशक्तिमान् हैं और सर्वव्यापी होनेके कारण यहाँ भी सदा हैं ही, उनके रहते किसी वातका भय नहीं है । यदि कदाचित् प्रारम्भवश्य ध्यान करते-करते मृत्यु हो जाय,तो उससे भी परिणाममें परम कल्याण ही होगा । सच्चा ध्यानयोगी इस विचारपर दढ़ रहता है, इसीसे उसे 'विगतमी:' कहा गया है ।

प्रश्न-'प्रशान्तात्मा'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—ध्यान करते समय मनसे राग-द्वेष, हर्ष-शोक और काम-क्रोध आदि दूषित दृत्तियोंको तथा सासारिक संकल्प-त्रिकल्पोंको सर्वथा दूर कर देना चाहिये। वैराग्यके द्वारा मनको सर्वथा निर्मेछ और शान्त करके ध्यानयोगका साधन करना चाहिये। यही भाव दिख्छानेके छिये 'प्रशान्तात्मा' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-'युक्त.' विशेषणका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—ध्यान करते समय साधकको निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि विष्नोंसे बचनेके लिये खूब सावधान रहना चाहिये। ऐसा न करनेसे मन और इन्द्रियाँ उसे धोखा देकर ध्यानमें अनेक प्रकारके विष्न उपस्थित कर सकती हैं। इसी बातको दिखलानेके लिये 'युक्त.' विशेषण दिया गया है!

प्रश्न-मनको रोकना क्या है ?

उत्तर-एक जगह न रुकना और रोकते-रोकते भी बलात्कारसे विषयोंमें चले जाना मनका स्वभाव है। इस मनको मछीमाँति रोके विना घ्यानयोगका साधन नहीं बन सकता। इसिं घ्यान करते समय मनको बाह्य वित्रयोंसे भछीभाँति हटाकर, उसे अपने छक्त्यमें पूर्णरूपसे निरुद्ध कर देना यानी भगवान्में तन्मय कर देना ही यहाँ मनको रोकना है।

श्रम-'मन्चित्तः' का क्या भाव है ?

उत्तर—ध्येय वस्तुमें चित्तके एकतान प्रशहका नाम ध्यान है, वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, यही बतलाने-के लिये मगत्रान् कहते हैं कि तुम अपने चित्तको मुझमें लगाओ । चित्त सहज ही उस वस्तुमें लगता है, जिसमें यथार्थ प्रेम होता है, इसलिये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह परम हितैत्री, परम मुहद्, परम प्रेमास्पद परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझकर, सम्पूर्ण जगत्से प्रेम हटाकर, एकमात्र उन्हींको अपना ध्येय बनावे और अनन्य-भावसे चित्तको उन्हींमें लगानेका अम्यास करे।

प्रश्न-मगवान्के परायण होना क्या है ?

उत्तर—जो परमेश्वरको अपना घ्येय वनाकर उनके घ्यानमें चित्त छगाना चाहते हैं, वे उन्हींके परायण भी होंगे ही । अनएव 'मत्पर.' पदसे मगवान् यह भाव दिखळाते हैं कि घ्यानयोगके साधकको यह चाहिये कि वह मुझको (मगवान्को ) ही परम गति, परम घ्येय, परम आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे और मुझीको अपना एक-मात्र परम रक्षक, सहायक, खामी तथा जीवन, प्राण और

सर्वस्त मानकर मेरे प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट रहे । इसीका नाम 'भगवान्के परायण होना' है ।

प्रश्न—इस रुजेकमें वतलाया हुआ ध्यान सगुण परमेश्वरका है या निर्गुण ब्रह्मका <sup>2</sup> और उस ध्यानको मेदमावसे करनेके लिये कहा गया है या अमेदमावसे <sup>2</sup>

उत्तर—इस क्लोकमें 'मन्चित्त.' और 'मत्परः' पर्दोका प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ निर्गुण ब्रह्मके तथा अमेदमाव-के घ्यानकी बात नहीं है। इसलिये यह समझना चाहिये कि यहाँ उपास्य और उपासकका भेद रखते हुए सगुण परमेश्वरके घ्यानकी ही रीति बतलायी गयी है।

प्रश्न-यहाँ सगुजके ध्यानकी रीति बतलायी गयी है, यह तो ठीक है, परन्तु यह सगुण-ध्यान सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमेश्वरके निराकार रूपका है, या मगवान् श्रीशंकर, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण-प्रमृति साकार रूपोंमेंसे किसी एकका है ?

उत्तर-भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्य को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, खभाव और अधिकारके अनु-सार जिस रूपमें सुगमतासे मन लगा सके, वह उसी रूपका ध्यान कर सकता है। क्योंकि भगवान् एक हैं और सभी रूप उनके हैं। अतएव ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यहाँ अमुक रूपविशेषके ध्यानके लिये ही कहा गया है। अब यहाँ साधकोंकी जानकारीके लिये ध्यानके कुछ

स्त्ररूपोका वर्णन किया जाता है।

अनन्त और अक्षीम तथा अत्यन्त ही विलक्षण समता, शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, सुद्धत्ता आदि भगवान्के 'गुण' हैं। सम्पूर्ण वल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असम्भवको भी 'सम्भव कर देना आदि भगवान् के 'प्रभाव' हैं। जैसे परमाणु, भाप, वादल, बूँदे और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, जड-चेतन, स्थावर जङ्गम, सत्-अक्षत् आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है, वह सब भगवान् ही है। यह 'तत्त्व' है। भगवान्के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन, कीर्तन, अर्चन, वन्दन और स्तवन आदि पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं, अज, अविनाशी, धर्वलेकमहेश्वर, धर्वश्च, सर्वशक्तिमान्, धर्वत्र सममावसे स्थित भगवान् ही दिन्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और उनके दिन्य गुण, प्रभाव, तत्त्व आदि वस्तुतः इतने अचिन्त्य, असीम और दिन्य हैं कि उनके अपने सिवा उन्हें अन्य कोई जान ही नहीं सकता। यह उनका 'रहस्य' है।

<sup>\*</sup> वस्तुतः भगवान्के गुणः प्रभावः तत्व और रहस्यके लिये यह कहना तो वन ही नहीं रूकता कि वे यही और इतने ही हैं। इस सम्पन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है। सब सूर्यको दीपक दिखलानेके समान ही है। तथापि उनके गुणादिका किञ्चित्-सा स्मरणः श्रवण और कीर्तन मनुष्यको पिवत्रतम वनानेवाला है। इसीसे उनके गुणादिका शास्त्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं शास्त्रोंके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समझना चाहिये—

#### ध्यानस्य भगवान् श्रीशङ्करका ध्यान

हिमालयके गौरीशंकर-शिखरपर सर्वया एकान्त देशमें भगवान् शिव ध्यान लगाये पद्मासनसे विराजित 👸 उनका शरीर अत्यन्त गौरवर्ण है, उसपर हल्की-सी लालिमा छायी है । उनके शरीरका ऊपरका भाग निश्चल,सीधा और समुन्नत है । विशाल भालपर भस्मका सुन्दर त्रिपुण्ड् शोभित हो रहा है। पिङ्गठवर्णका जटाज्ट चूडाके समान ऊँचा करके सर्प-के द्वारा वॉधा हुआ है | दोनों कानोंमें रुद्राक्षमाला है । ओढ़ी हुई रीछकी काली मृगछालाकी स्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्रोंकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर सुस्थिर है और उन नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और निस्पन्द नेत्रोंसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर-उधर छिटक रही है। दोनों हाथ गोदमें रक्खे हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो कमल खिल गया हो । उन्होंने समावि-अवस्थामें देहके अंदर रहनेवाले वायु-समूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानो ये जलपूर्ण और आडम्बररहित वरसनेवाले वादल हैं अयता तरह हीन प्रशान्त महासागर हैं, या निर्वात देशमें स्थित निष्कल ज्योतिर्मय दीपक हैं।

### भगवान श्रीविष्णुका ध्यान

अपने हृदयक्षमलपर या अपने सामने जमीनसे कुछ ऊँचेपर स्थित एक रक्तवर्णके सहस्रदल कमलपर भगवान् श्रीविष्णु सुशोभित हैं। नीलमेवके समान मनोहर नीलवर्ण है, सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं और भाँति-भाँतिके आभूवर्णोसे विमूिषत हैं। श्रीअङ्गसे दिव्य गन्ध निकल रही है। अति शान्त और महान् सुन्दर मु बारिवन्द है। विशाल और मनोहर चार लंगी मुवाएँ हैं। अत्यन्त सुन्दर और रमणीय प्रीवा है, परम सुन्दर गोल कपोल हैं, मुखमण्डल मनोहर मन्द मुसक्तानसे सुशोभित है, लाल-लाल होंठ और अति सुन्दर सुसक्तानसे सुशोभित है, लाल-लाल होंठ और अति सुन्दर सुसक्तानसे सुशोभित है, लाल-लाल होंठ और अति सुन्दर सुक्तीली नासिका है। दोनों कानोंमें मकराकृति-कुण्डल झल-मला रहे हैं। मनोहर चिगुक है। कमलके समान विशाल और प्रकुलित नेत्र हैं और उनसे स्वामाविक ही दया, प्रेम, शान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द और प्रकाशकी अजस धारा बह रही है। उन्नत कये हैं। मेवश्याम नील-पद्मवर्ण शरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोमायमान है। लक्ष्मीजीके निवासस्थान

वक्ष स्थलमें श्रीनत्सका चिह्न है।दाहिने ऊपरके हाथमें सुन्दर अत्यन्त उज्जल किरणोंसे युक्त चक्र है, नीचेके हाथमें कौमोदकी गदा है, वार्ये ऊपरके हाथमें सुन्दर रवेत विशाल और विजयी पाञ्चजन्य शंख है और नीचेके हाथमें सुन्दर रक्त वर्ण कमल सुशोमित है। गलेमें रत्नोंका झार है, हृद्रयपर तुल्सी-युक्त वनमाला, वैजयन्ती मालाऔर कौस्तुभमणि विभूषित हैं। चरणोंमें रत्नजित वजनेवाले नूपुर हैं और मस्तकपर देदीव्यमान किरीट है।विशाल, उज्जत और प्रकाशमान ल्लाट-पर मनोहर ऊर्घ्वपुण्ड् तिलक है, हार्योमें रत्नोंके कड़े, कमरमें रत्नजित करधनी, सुजाओंमें वाज्वद और हार्योकी भँगुलियोंमें रत्नोंकी भँगुलियों सुशोमित हैं। काले-युँघराले केश वड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर करोड़ो सूर्योंका-सा परन्तु शीतल प्रकाश ला रहा है तथा उसमेंसे प्रेम और आनन्दका अथार सागर उमडा चला आ रहा है।

#### भगवान् श्रीरामका ध्यान

अत्यन्त सुन्दर मिणरत्नमय राजिसहासन है, उसपर मगत्रान् श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित हैं। नवीन दूर्वाद के समान श्यामवर्ण हैं, कमल्द के समान विशाल नेत्र हैं, वड़ा ही सुन्दर मुखमण्डल है, विशाल भालपर कर्ष्वपुण्ड तिलक है। धुँघराले काले केश हैं। मस्तकपर सूर्यके समान प्रकाशयुक्त मुकुट सुशोभित है। मुनिमन-मोहन महान् लावण्य है, दिव्य अद्गपर पीताम्वर विराजित हैं। गलेमें रत्नोंके हार और दिव्य पुप्पोंकी माल है। देह-पर चन्दन लगा है। हार्थोंमें धनुप-वाण लिये हैं, लाल होंठ हैं, उनपर मीठी मुसकानकी छित्र छा रही है। वार्यी ओर श्रीसीताजी विराजित हैं। इनका उज्जल स्वर्ण-वर्ण है, नीली साडी पहने हुए हैं, करकमलमें रक्त कमल धारण किये हैं। दिव्य आमूपणोंसे सब अङ्ग विभूषित हैं। वड़ी ही अपूर्व और मनोरम श्रांकी है।

### भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

(१)

वृन्दावनमें श्रीयमुनाजीका तीर है, अशोक वृक्षोंके नये-नये पत्तोसे सुशोभित कालिन्दीकुल्लमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने सखाओंके साथ विराजमान हैं, नवीन मेघके समान

स्याम आभायुक्त नीलवर्ण है। स्यामशरीरपर सुवर्णवर्ण पीत ·वस ऐसा जान पडता है मानो स्याम घनघटामें इन्द्रध**नु**ष शोभित हो। गलेमें सुन्दर वनमाल है, उससे सुन्दर पुष्पें-की और तळसी जीकी सगन्ध आ रही है। हृदयपर वैजयन्ती माला सशोभित है। सुन्दर काली घुँघराली अलकेंहें, जो कपोटोंतक टटकी हुई हैं। अत्यन्त रमणीय और त्रिभुवन-मोहन मुखारविन्द है। बड़ी ही मधुर हँसी हँस रहे हैं। मस्तकपर मोरकी पाँखोंका मुक्ट पहने हैं। कानीमें कुण्डल मलमला रहे हैं, सन्दर गोल कपोल कुण्डलोंके प्रकाशसे-चमक रहे हैं। अङ्ग-अङ्गसे सुन्दरता निखर रही है। कार्नोमें क्रनेरके फुल धारण किये हुए हैं। अझुत धातुओंसे और चित्र-विचित्र नवीन पल्छवेंसि शरीरको सजा रक्खा है। वक्ष-स्थलपर श्रीवरसका चिह्न है, गलेमें कौस्तुभ मणि है। भौंहें खिची हुई हैं, ठाठ-ठाठ होंठ बड़े ही कोमल और सुन्दर हैं। बॉके और विशाल कमल-से नेत्र हैं, उनमेंसे भानन्द और प्रेमकी विद्युत्धारा निकल-निकलकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयों में आनन्द और प्रेमका समुद्र-सा उमड़ रहा है। मनोहर त्रिभगरूपसे खड़े हैं तथा अपनी चन्नळ और कोमळ अगुलियोंको वशीके छिद्रोंपर फिराते हुए वडे ही मधुर खरसे उसे बजा रहे हैं।

### भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

(२)

कुरुक्षेत्रकारणाङ्गण है, चारों ओर वीरोंके सम्ह युद्धके लिये यथायोग्य खड़े हैं। वहाँ अर्जुनका परम तेजोमय विशाल रथ है। रथकी विशाल घ्वजामें चन्द्रमा और तारे चमक रहे हैं। घ्वजापर महावीर श्रीहनुमान्जी विराजमान हैं, अने कों पताकाएँ फहरा रही हैं। रथपर आगेके भागपर मगवान् श्रीकृष्ण विराजमान है, नील स्थामवर्ण है, सुन्दरताकी सीमा हैं, वीर वेष है, कवच पहने हुए हैं, देहपर पीताम्बर शोभापा रहा है। मुखमण्डल अत्यन्त शान्त है। ज्ञानकी परम दीपिसे सब अङ्गजगमगा रहे हैं। विशाल और रक्ताभ नेत्रोंसे ज्ञानकी ज्योति निकल रही है। एक हाथमें घोडोंकी लगाम है और दूसरा हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोमित है। बड़ी ही शान्ति और घीरताके साथ अर्जुनको गीताका महान् उपदेश दे रहे हैं। होठोंपर मधुर मुसकान छिटक रही है। नेत्रोंसे सकेत करकरके अर्जुनकी शङ्कालोंका समाधान कर रहे हैं।

सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए ध्यानयोगके साधनका फल वतलाते हैं---

## युक्षन्नेवं सदात्मानं शान्तिं निर्वाणपरमां

योगी नियतमानसः ।

मत्तंस्थामधिगच्छति ॥ १५॥

वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके सहएमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्टारूप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥

प्रश्न-यहौँ 'योगी'के साथ 'नियतमानसः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसका मन—अन्तः करण भड़ीभाँति वशमें किया हुआ है, उसे 'नियतमानस' कहते हैं। ऐसा साधक ही उपर्युक्त प्रकारसे घ्यानयोगका साधन कर सकता है, यही बात दिख्छानेके छिये 'योगी'के साथ 'नियतमानसः' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-इस प्रकार आत्माको निरन्तर प्रमेश्वरके खरूपमें लगाना क्या है <sup>2</sup> उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर तैल्धाराकी भाँति अविन्छिन्नभावसे भगवान्के खरूपका चिन्तन करना और उसमें अटलभावसे तन्मय हो जाना ही आत्माको परमेश्वरके खरूपमें लगाना है।

प्रश्न—'मुझर्में रहनेवाछी परमानन्दकी पराकाष्टारूप शान्तिको प्राप्त होता है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ! उत्तर—यह उसी शान्तिका वर्णन है जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५। १२), शास्त्रती शान्ति (९। ३१) और परा

शान्त (१८।६२) कहते हैं और जिसका परमेश्वरकी

नामोंसेवर्णन किया जाता है। यह शान्ति अद्वितीय अनन्त आनन्दकी अत्रधि है और यह परम दयाल, परम सुहद्,

प्राप्ति, परम दिव्य पुरुवकीप्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति आदि आनन्दनिधि, आनन्दसरूप भगवान्में नित्य-निरन्तर अच्छ और अटलमानसे निवास करती है । घ्यानयोगका साधक इसी शान्तिको प्राप्त करता है।

सम्बन्ध-ध्यानयोगका प्रकार और फल वतलाया गया; अव ध्यानयोगके लिये उपयोगी आहार-विहार और शयनादिके नियम किस प्रकारके होने चाहिये यह जाननेकी आकाक्षापर भगवान् उसे दो स्टोकोंमें कहते हैं —

#### योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। नात्यश्नतस्त जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६॥ चाति खप्नशीलस्य

हे अर्जुन ! यह योग न तो यहुत खानेवालेका, न विल्कुल न खानेवालेका, न वहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥

प्रश्न-यहाँ 'योग' शब्द किसका वाचक है !

उत्तर-प्रमारमाकी प्राप्तिके जितने भी उपाय हैं। सभीका नाम 'योग' है। किन्तु यहाँ 'ध्यानयोग' का प्रसङ्ग है, इसल्यि यहाँ 'योग' शब्दको उस 'ध्यानयोग' का वाचक समझना चाहिये, जो सम्पूर्ण दु.खोंका आत्यन्तिक नाश करके परमानन्द और परम शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी प्राप्ति करा देनेवाळा है।

प्रश्न-बहुत खानेवालेका और विल्कुल ही न खाने-वालेका ध्यानयोग क्यों नहीं सिद्ध होता ?

उत्तर-ट्रॅंस-ट्रॅंसकर खा लेनेसे नींद और आलस्य वढ़ जाते हैं; साथ ही पचानेकी शक्तिसे अधिक, पेटमें पहुँचा हुआ अन्न भाँति-भाँतिके रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो अन्नका सर्वधा त्यागकरके कोरें उपवास करने लगता है, उसकी इन्द्रिय, प्राण और मनकी शक्तिका बुरी तरह हास हो जाता है; ऐसा होनेपर न तो आसनपर ही स्थिररूपसे वैठा जा सकता है और न परमेश्वरके खरूपमें मन ही लगाया जा सकता है । इस प्रकार ध्यानके साधनमें विवन उपस्थित हो जाता है।इसिंखें ध्यानयोगीको न तो आवश्यकतासे और पचानेकी शक्तिसे अधिक खाना ही चाहिये और

न कोरा उपवास ही करना चाहिये।

प्रश्न-बहुत सोनेबाले और सदा जागनेबालेका घ्यानयोग सिद्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है !

उत्तर-उचित मात्रामें नींद ली जाय तो उससे धकावट दूर होकर शरीरमें ताजगी आती है; परन्तु वही नींद यदि आवर्यकतासे अधिक छी जाय तो उससे तमोगुण वढ़ जाता है, जिससे अनवरत आळस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर वैठनेमें कष्ट माछमहोता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोनेमें मानव-जीवनका अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है । इसी प्रकार सदा जागते रहनेसे धकावट वनी रहती है। कमी ताजगी नहीं आती। शरीर, इन्द्रिय और प्राण शियिल हो जाते हैं, शरीरमें कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सव समय नींद तथा आलस्य सताया करते हैं। इस प्रकार वहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही घ्यानयोगके साधनमें विन्न करनेवाले होते हैं। अतएव ध्यानयोगीको, शरीर खस्थ रहे और ध्यानयोगके साधनमें विव्न उपस्थित न हो—इस उद्देश्यसे अपने शरीरकी स्थिति,प्रकृति,स्वास्य और अवस्थाका ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकतासे अधिक सोना ही चाहिये और न सदा जागते ही रहना चाहिये।

कर्मसु । युक्तचेष्टस्य युक्ताहारविहारस्य दुःखहा ॥ १७॥ युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति

दुःखोंका नाश क्रतेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १७॥

प्रश्न-युक्त आहार-विहार करनेवाला किसे कहते हैं '
उत्तर-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है और
चलने-फिरनेकी कियाका नाम विहार है। ये दोनों जिसके
उन्नित स्वरूपमें और उचित परिमाणमें हों, उसे युक्त आहारविहार कर्रनेवाला कहा करते हैं। खाने-पीनेकी वस्तुएँ
ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण और आश्रमधर्मके अनुसार
सत्य और न्यायके द्वारा प्राप्त हों, शाखानुकूल और सास्विक
हों (१७।८), रजोगुण और तमोगुणको बढ़ानेवाली न
हों, पवित्र हों, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचिके प्रतिकृल न
हों तथा योगसाधनमें सहायता देनेवाली हों। उनका
परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना
अपनी शक्ति, खास्थ्य और साधनकी दृष्टिसे हितकर एव
आवश्यक हो। इसी प्रकार यूमना-फिरना भी उतना ही
चाहिये जितना अपने लिये आवश्यक और हितकर हो।

ऐसे नियमित और उचित आहार-विहारसे शरीर-इन्द्रिय और मनमें सत्त्वगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मछता, प्रसन्तता और चेतनताकी चृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है।

प्रश्न—कमोंमें 'युक्त चेष्टा' करनेका क्या मान है ' उत्तर—वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदिके अनुसार जिसके लिये शास्त्रमें जो कर्तव्यकर्म वतलाये गये हैं, उन्हींका नाम कर्म है। उन कर्मोंका उचित खरूपमें और उचित मात्रामें यथायोग्य सेवन करना ही कमोंमें युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर-भक्ति, देवपूजन, दीन-दुखियोंकी सेवा,माता-पिता-आचार्य आदि गुरुजनोंका पूजन,यज्ञ,दान, तप तथा जीविका-सम्बन्धी कर्म यानी पठन-पाठन-व्यापार आदि कर्म और शौच-सानादि क्रियाएँ ये सभी कर्म वे ही करने चाहिये जो शास्त्रविहित हों, साधुसम्मत हों किसीका अहित करनेवाले न हों, खावलम्बनमें सहायक हों, किसीको कष्ट पहुँचाने या किसीपर भार डालनेवाले न हों, और ध्यानयोगमें सहायक हो तथा इन कर्मोंका परिभाण भी उतना ही होना चाहिये, जितना जिसके लिये आवश्यक हों, जिससे न्यायपूर्वक शरीरनिर्वाह होता रहे और ध्यान-योगके लिये भी आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय मिल जाय। ऐसा करनेसे शरीर, इन्द्रिय और मन खस्थ रहते हैं और ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है।

प्रश्न-युक्त सोना और जागना क्या है !

उत्तर—दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले तथा पिछले पहरमें जागना और बीचके दो पहरोंमें सोना— साधारणतथा इसीको उचित सोना-जागना माना जाता है। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीचके छः घटे सोना ही चाहिये। ध्यानयोगीको अपनी प्रकृति और शरीरकी स्थितिके अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिये। रातको पाँच या चार ही घटे सोनेसे काम चल जाय, ध्यानके समय नींद या आलस्य न आवे और खारध्यमें किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो छः घटे न सोकर पाँच या चार ही घटे सोना चाहिये।

'युक्त' शब्दका यही भाव समझना चाहिये कि आहार, विहार, कर्म, सोना और जागना शाखसे प्रतिकूछ न हो और उतनी ही मात्रामें हो जितना जिसकी प्रकृति खारूय और रुचिके खयालसे उपयुक्त और आवश्यक हो।

प्रश्न—'योग' के साथ 'दुःखहा' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'ध्यानयोग' सिद्ध हो जानेपर ध्यानयोगीको परमानन्द और परमशान्तिके अनन्त सागर परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके सम्पूर्ण दु ख अपने कारण-सिहत सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसे कभी भूलकर भी जन्म-मरणरूप ससार-दु.खका सामना करना पड़ता है और न उसे कभी खप्तमें भी चिन्ता, शोक, भय और उद्देग आदि ही होते हैं। वह सर्वधा और सर्वदा आनन्दके महान् प्रशान्तसागरमें निमम रहता है। दु:खका आत्यन्तिक नाश करनेवाले इस फलका निर्देश करनेके लिये ही 'योग' के साथ 'दु खहा' विशेषण दिया गया है। दि नियमोंका वर्णन करनेके वाद, अब निर्गुण निराकार-

सम्यन्ध—ध्यानयोगमें उपयोगी आहार-विहार आदि नियमोंका वर्णन करनेके वाद, अब निर्गुण निराकार-के ध्यानयोगीकी अन्तिम स्थितिका लक्षण बतलाते हैं----

विनियतं यदा

चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो इत्युच्यते तदा॥१८॥ युक्त

अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है। उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारिहत पुरुष योगयुक्त है। ऐसा कहा जाता है॥ १८॥

प्रश्न-'चित्तम्'के साथ 'विनियतम्' विशेषण देनेका क्या प्रयोजन है ! और उसका परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित होना क्या है ?

उत्तर-भलीभॉति वशमें किया हुआ चित्त ही प्रमात्मा-में अटलक्रपसे स्थित हो सकता है, यही वात दिखलानेके लिये 'विनियतम्' विशेषण दिया गया है । ऐसे चित्तका प्रमाद आलस्य, और विक्षेपसे सर्वथा रहित होकर एकमात्र परमारमामें ही निश्चलभावसे स्थित हो जाना—एक परमारमा के सिवा किसी भी वस्तुकी जरा भी स्मृति न रहना-यही उसका परमात्मामें भलीभॉति स्थित होना है।

प्रश्न-सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित होना क्या है ?

सम्बन्ध-वशमें किया हुआ चित्त ध्यानकालमें उस समय उस चित्तकी कैसी अवस्था हो जाती है, यह जाननेकी आकांक्षा होनेपर कहते हैं—

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा योगिनो यतचित्तस्य युझतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है॥ १९॥

प्रश्न-यहाँ 'दीप' शब्द किसका वाचक है और निश्चलताका भाव दिखलानेके लिये पर्वत आदि अचल पदार्थींकी उपमा न देकर जीते हुए चित्तके साथ दीपककी **उपमा देनेका क्या अभिप्राय है** 2

उत्तर-यहाँ 'दीप' शब्द प्रकाशमान दीपशिखाका वाचक है। पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं सभावसे ही अचल हैं, इसलिये उनके साथ चित्तकी समानता नहीं है । परन्तु दीपशिखा चित्तकी भाँति प्रकाशमान और चञ्चल है, इस्टिये उसीके साथ मनकी समानता है। जैसे वायु न लगनेसे दीपशिखा हिलती-डुलती नहीं, उसी प्रकार वशमें किया हुआ चित्त भी ध्यानकालमें सब प्रकारसे सुरक्षित होकर

उत्तर-परमशान्ति और परमानन्दके महान् समुद्र एक-मात्र परमात्मामें ही अनन्य स्थिति हो जानेके कारण एवं इस लोक और परलोकके अनित्य, क्षणिक और नारायान सम्पूर्ण भोगोंमें सर्त्रया वैराग्य हो जानेके कारण किसी भी सांसारिक वस्तुकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षा-का न रहना ही-सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित होना है।

प्रश्न-'युक्तः' पदका क्या अमिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'युक्तः' पद ध्यानयोगकी पूर्ण स्थितिका वोधक है । अभिप्राय यह है कि साधन करते-करते जव योगीमें उपर्युक्त दोनों लक्षण भलीभॉति प्रकट हो जाय, तब समझना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हो चुका है।

जव एकमात्र परमात्मामें ही अचल स्थित हो जाता है,

हिलता-डुकता नहीं, वह अविचल दीपशिखाकी भाँति सममावसे प्रकाशित रहता है। इसीछिये पर्वत आदि प्रकाशरहित अचल पदार्थोंकी उपमा न देकर दीपककी खपमा दी गयी है ।

प्रश्न-चित्तके साथ 'यत' शब्द न जोडकर केवळ 'चित्तस्य' कह देनेसे भी वही अर्थ हो सकता या फिर 'यतचित्तस्य' के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है <sup>ह</sup>

उत्तर—जीता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्माके खरूपमें अचल ठहर सकता है, वशमें न किया हुआ नहीं ठहर सकता—इसी वातको दिखलानेके लिये 'यत' शब्द दिया गया है।

सम्बन्ध—इस प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके और उसके जीते हुए चित्तके लक्षण बतला देनेके बाद अब तीन श्लोकोंमें ध्यानयोगद्वारा सिचदानन्द परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन करते हैं —

### यत्रोपरमतं चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥

योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है, और जिस अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म वुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात् करता हुआ सिचदानन्द्घन परमात्मामें ही सन्तुष्ट रहता है॥ २०॥

प्रश्न—'योगसेना' शब्द किसका वाचक है और 'योग-सेना' से होनेनाले 'निरुद्ध चित्त'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ध्यानयोगके अभ्यासका नाम 'योगसेवा' है। उस ध्यानयोगका अभ्यासकरते-करते जब चित्त एकमात्र परमात्मामें ही मलीमाँति स्थित हो जाता है, तब वह 'निरुद्ध' कहलाता है।

प्रश्न-इस प्रकार परमात्माके खरूपमें निरुद्ध हुए चित्त-का उपरत होना क्या है !

उत्तर—जिस समय योगीका चित्त परमात्माके खक्रपमें सव प्रकारसे निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त ससारसे सर्वथा उपरत हो जाता है, फिर उसके अन्त.करण-में ससारके लिये कोई स्थान हो नहीं रह जाता। यद्यपि लोक-दृष्टिमें उसका चित्त समाधिके समय ससारसे उपरत और व्यवहारकालमें ससारका चिन्तन करता हुआ-सा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तवमें उसका ससारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता—यही उसके चित्तका सदाके लिये ससारसे उपरत हो जाना है।

प्रश्न-यहाँ 'यत्र' किसका वाचक है '

उत्तर—जिस अवस्थामे ध्यानयोगके साधकका प्रमात्मा-से सयोग हो जाता है अर्थात् उसे प्रमात्माका प्रत्यक्ष हो जाता है और ससारसे उसका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाता है, तथा तेईसर्वे श्लोकमें भगवान्ने जिसका नाम 'योग' बतलाया है, उसी अवस्थाविशेषका वाचक यहाँ 'यत्र' है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' का क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—'एव' का प्रयोग यहाँ परमात्मदर्शनजनित आनन्दसे अतिरिक्त अन्य सासारिक सन्तोषके हेतुओंका निराकरण करनेके लिये किया गया है। अभिप्राय यह है कि परमानन्द और परमशान्तिके समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर योगी सदा-सर्वदा उसी आनन्दमें सन्तुष्ट रहता है, उसे किसी प्रकारके मी सासारिक सुखकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती।

प्रश्न-जिस घ्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता है, उस घ्यानका अभ्यास कैसे करना चाहिये <sup>2</sup>

उत्तर—एकान्त स्थानमें पहले वतलाये हुए प्रकारसे भासनपर वैठकर मनके समस्त सकल्पोंका त्याग करके इस प्रकार धारणा करनी चाहिये—

एक विज्ञान-आनन्दधन पूर्णब्रह्म प्रमात्मा ही है। उसके सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है। उसका यह ज्ञान भी उसीको है, क्योंकि वही ज्ञानस्वरूप है। वह सनातन, 'निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल और अनवद्य है। मन, बुद्धि, अहकार, द्रष्टा, दर्शन, दश्य आदि जो कुछ भी हैं, सब उस ब्रह्ममें ही आरोपित हैं और वस्तुत. ब्रह्मस्वरूप ही हैं। वह आनन्दमय है और अवर्णनीय है। उसका वह आनन्दमय स्त्ररूप भी आनन्दमय है। वह आनन्दस्यरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, सत् है, चेतन है, विज्ञानमय है, कूटस्थ है, अचल है, धुन है, अनामय है, बोधमय है, अनन्त है और शान्त है। इस प्रकार उसके आनन्दस्वरूपका चिन्तन करते हुए वार-बार ऐसी दढ़ धारणा करते रहना चाहिये कि उस आनन्दस्वरूपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । यदि कोई सऋल्य उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला हुआ, आनन्दमय ही समझकर आनन्दमयमें ही विलीन कर दे । इस प्रकार धारणा करते-करते जब समस्त सकरप

आनन्दमय बोधस्वरूप परमात्मामें विछीन हो जाते हैं और एक आनन्दघन परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका अस्तित्व नहीं रह जाता,तब साधककी आनन्दमय परमात्मा-में अच्छ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-करते अपनी और संसारकी समस्त सत्ता जब ब्रह्मसे अभिन्न हो जाती है, जब सभी कुछ परमानन्द और परम-शान्तिस्त्ररूप ब्रह्मबन जाता है, तब साधकको परमात्माका वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है।

सुखमात्यन्तिकं यत्त्वुिड्याह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ २१॥

इन्द्रियोंसे अतीत, केवल ग्रुद्ध हुई सूक्ष्म वुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अतन्त आतन्द है; उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके सक्रपसे विचित्रत होता ही नहीं ॥ २१ ॥

प्रश्न—यहाँ सुखके साथ 'आत्यन्तिकम्', 'अतीन्द्रियम्' और'बुद्धिप्राह्यम्'विरोषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अठारहवे अध्यायमें छत्तीसवेंसे उन्तालीसवें इंडोक्तक जिन सास्विक, राजस और तामस, तीन प्रकारके सुखोका वर्णन है, उनसे इस परमात्मस्त्रह्रप सुखकी अत्यन्त विलक्षणता दिखलानेके लिये ही उपर्युक्त विशेपण दिये गये हैं। परमात्मस्वरूप सुख सांसारिक सुखोकी भॉति क्षणिक, नाशवान्, दुःखोंका हेतु और दुःखमिश्रित नहीं होता । वह सात्त्विक सुखकी अपेक्षा भी महान् और विलक्षण, सदा एकरस रहनेवाळा और नित्य है; क्योंकि वह परमात्मा-का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिख्छानेके छिये 'आत्यन्तिकम्' विशेषण दिया गया है। वह सुख वित्रयजनित राजस सुखकी भाँति इन्द्रियों-द्वारा भोगा जानेवाला नहीं है, यहाँ तो वह इन्द्रियातीत परब्रह्म परमात्मा ही ध्रखके नामसे कहे गये हैं-यही भाव दिख्लानेके लिये 'अतीन्द्रियम्' विशेषण दिया गया है । वह सुख स्त्रय ही नित्य ज्ञानस्त्ररूप है । मायाकी सीमासे सर्वथा अतीत होनेके कारण बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकती, तथापि जैसे मलरहित स्त्रच्छ दर्पणमें आकाशका प्रतिबिम्ब पड़ता है, वैसे ही भजन-ध्यान और विवेक-वैराग्यादिके अम्याससे अचल, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्धिमें उस सुख्का

प्रतिबिग्ब पडता है । इसीलिये उसे 'बुद्धिप्राह्य'कहा गया है।

परमात्माके ध्यानसे होनेवाला सात्त्विक सुख भी, इन्द्रिगों-से अतीत, बुद्धिप्राह्य और अक्षय सुखमे हेतु होनेसे अन्य सांसारिक सुखोंकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है । किन्तु वह केवल ध्यानकालमें ही रहता है, सदा एकरस नहीं रहता; और वह चित्तकी ही एक अवस्थाविशेष होती है, इसल्ये उसे 'आत्यन्तिक'या'अक्षय सुख' नहीं कहा जा सकता । परमात्माका स्वरूपमृत यह सुख तो उस ध्यानजनित सुखका फल है । अतएव यह उससे अत्यन्त विलक्षण है, इस प्रकार तीन विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सात्त्विक सुखकी भाँति यह सुख अनुभवमें आनेवाला नहीं है । यह तो ध्याता, ध्यान और ध्येयकी एकता हो जानेपर अपने आप प्रकट होनेवाले परमात्माका स्वरूप ही है ।

प्रश्न—'तत्त्वसे विचिलत न होने का क्या तात्पर्य है और यहाँ 'एव'का प्रयोग किस अभिप्रायसे हुआ है <sup>2</sup>

उत्तर—'तत्त्व' शब्द परमात्माके स्वरूपका वाचक है और उससे कभी अलग न होना हो—विचलित नहीं होना है। 'एव'से यह भाव निकलता है कि परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर योगीकी उनमें सदाके लिये अटल स्थिति हो जाती है, फिर वह कभी किसी भी अवस्थामे, किसी भी कारणसे परमात्मासे अलग नहीं होता।

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ २२॥

परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी वड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता, ॥ २२ ॥ प्रश्न-यहाँ 'यम्' पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त कर छेनेकेबाद दूसरे छामको उससे अधिक नहीं मानता इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—अगले श्लोकमें जिसे दुःखोंके सयोगका वियोग कहा है, उस योगके नामसे कही जानेवाली परमात्मसाक्षा-कार रूप अवस्थाविशेषका ही वाचक यहाँ 'यम' पद है। इस स्थितिमें योगीको परमानन्द और परमशान्तिके निधान -परमात्माकी प्राप्ति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है। उसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण मोग त्रिलोकी-का राज्य और ऐश्चर्य, विश्वन्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सासारिक झुलके साधन हैं, सभी क्षणभङ्गर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसारकी किसी भी वस्तुको प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुँजाइश ही कहाँ है। प्रश्न—बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है 2

उत्तर—परमात्माको प्राप्त योगीको जैसे बडे-से-बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एव तुच्छ प्रतीत होते हैं और जैसे वह उनकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जानेपर लापरवाह रहता है, अपनी स्थितिसे जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान् दु.खोंकी प्राप्तिमें भी अविचलित रहता है। यहाँ 'दु 'खेन'के साथ 'गुरुणा'

मा भावचाळत रहता है। यहाँ 'दुं 'खेन' के साथ 'गुरुणा' नित्य अटल स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है।

सम्बन्ध—चीसनें, इकीसनें और वाईसनें श्लोकोंमें परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस स्थितिके महत्त्व और
लक्षणोंका वर्णन किया गया, अब उस स्थितिका नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा करते हैं—

तं विद्याद्दु: खसंयोगिवयोगं योगसंज्ञितम्।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये। वह योग न उकताये हुए अर्थात् धेर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥ २३॥

प्रश्न—दु.खह्मप संसारके सयोगसे रहित स्थिति क्या है १ क्या उस स्थितिको प्राप्त योगी सदा घ्याना-वस्थामें ही स्थित रहता है १ क्या उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणद्वारा ससारका कार्य नहीं होता १ विशेषण देकर तथा 'अपि'का प्रयोग करके मगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दु.खेंकी तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्यवान् और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है, इस स्थितिको प्राप्त योगी तो अत्यन्त भयानक और असहनीय दु:खोंमें भी अपनी स्थितिपर सर्वेथा अटल, अचल रहता है। शास्त्रोंद्वारा शरीरका काटा जाना, अत्यन्त दु.सह सरदी-गरमी, वर्षा और विज्ञ आदिसे होनेवाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित ज्यथा, प्रियसे भी प्रिय वस्तुका अचानक वियोग और ससारमें अकारण ही महान् अपमान. तिरस्कार और निन्दा आदि जितने भी महान् दुःखोंके कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके बाद वास्तवमें उस योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, वह शरीर केवल लोकदृष्टिमें उसका समझा जाता है। प्रारब्धके अनु-सार उसके शरीर, इन्द्रिय और मनके साथ सासारिक वस्तुओंका सयोग-वियोग होता है--शीत-उष्ण, मानापमान, स्तुनि-निन्दा आदि सनुकूछ और प्रतिकूछ मोगपदार्थोंकी प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परन्तु सुख-दु खका कोई भोक्ता न रह जानेके कारण उसके अन्तः करणमें कभी किसी भी अवस्थामें, किसी भी निमित्तवश, किसी भी प्रकारका किञ्चिनमात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मामें

उत्तर-दु.खरूप ससारसे सदाके छिये सम्बन्धिक छो जाना ही उस स्थिति हो जाना है। उस स्थिति में योगीके शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा चलना, फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य

होते ही नहीं हों —ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि सभीसे प्रारव्धानुसार समस्त कर्म होते हैं; परन्तु उसके ज्ञानमें एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी न रह जानेके कारण उसका उन कर्मोंसे वस्तुतः कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। उसकी यह स्थिति ध्यान-कालमें और व्युत्थानकालमें सदा एक-सी ही रहती है।

प्रश्न-यहाँ केवल 'दु.खिवयोगम्' कह देनेसे ही काम चल सकता था, फिर 'दु.खसंयोगिवयोगम्' कह- कर 'सयोग' शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—द्रष्टा और दश्यका संयोग अर्थात् दश्यप्रपञ्चसे आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार-बार जन्म-मरणरूप दुःखकी प्राप्तिमें मूल कारण है। उसका अभाव हो जानेपर ही दुःखोंका भी सदाके लिये अभाव हो जाता है—यही बात दिखानेके लिये 'सयोग' शब्दका प्रयोग किया गया है।

पातज्ञलयोगदर्शनमें भी कहा है—'हेय दु ख-मनागतम्' (२।१६) 'मविप्यमें प्राप्त होनेवाले जन्म-मरण-रूप महान् दु.खका नाम 'हेय' है।' 'द्रष्टृहर्ययोः संयोगो हेयहेतुः' (२।१७) 'द्रष्टा' और 'दृश्य'का संयोग ही हेयका कारण है।' 'तस्य हेतुरविद्या' (२।२४)। 'उस संयोगका कारण अज्ञान है।' 'तद मावारसंयोगामावो हानं तद् हशेः कैवल्यम्' (२।२५) 'उस (अविद्या) के अभाव (विनाश) से द्रष्टा और दृश्यके संयोगका भी अभाव (विनाश) हो जाता है, उसीका नाम 'हान' (हेयका त्याग) है और यही दृष्टाकी कैवल्यहर स्थिति है।'

प्रश्न-यहाँ 'तम्' के साथ 'योगसज्ञितम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—ऊपरके तीन इलोकोमें परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस अवस्थाके महत्त्व और लक्षणोंका वर्णन किया गया

सम्बन्ध—परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका नाम 'योग' है, यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया; अब दो श्लोकोंमें उसी स्थितिकी प्राप्तिके लिये अमेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगका साधन करनेकी रीति बतलाते हैं—

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य

है, उसका नाम 'योग' है—यही भाव दिखलानेके लिये 'तम्' के साथ 'योगसज्ञितम्' विशेषण दिया गया है । प्रश्न-यहाँ 'विद्यात् का क्या अभिप्राय है '

उत्तर—'विद्यात्'का यह अभिप्राय है कि 'यत्रोपरमते चित्तम्' (६।२०) से लेकर यहाँतक जिस स्थितिका वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करनेके लिये सिद्ध महात्मा पुरुपोके पास जाकर एवं शास्त्रका अभ्यास करके उसके स्रक्रप, महत्त्व और साधनकी विधिको भलीम्रॉति जानना चाहिये।

प्रश्न-'अनिर्विण्णचेतसां' का क्या भाव है ?

उत्तर—साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोडा-सा साधन करनेके बाद मनमें जो ऐसा मात्र आया करता है कि 'न जाने यह काम कत्रतक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं'—उसीका नाम 'निर्विण्णता' अर्थात् साधनसे ऊत्र जाना है। ऐसे भावसे रहित जो धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त है, उसे 'अनिर्विण्णचित्त' कहते हैं। अतः इसका यह भाव है कि साधकको अपने चित्तसे निर्विण्णता-का दोप सर्वथा दूर कर देना चाहिये। योगसाधनमें अरुचि उत्पन्न करनेवाले और धैर्य तथा उत्साहमें कमी करनेवाले भावोंको अपने चित्तमें उठने ही न देना चाहिये और फिर ऐसे चित्तसे योगका साधन करना चाहिये।

प्रश्न—यहाँ निश्चयपूर्वक योगसाधन करना कर्नव्य है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—'निश्चय' यहाँ विश्वास और श्रद्धाका वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगीको योगसाधनमें, उसका विधान करनेवाले शास्त्रोंमें, आचायोंमें और योगसाधनके फल्में पूर्ण-रूपसे श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये, एव योगसाधनको ही अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्माकी प्राप्तिरूप योगसिद्धिको ही ध्येय वनाकर दढ़तापूर्वक तत्परताके साथ उसके साधनमें संलग्न हो जाना चाहिये। नाम 'योग' है, यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित

सर्वोनशेषतः । समन्ततः ॥ २४ ॥

Lı

संकलपसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको तिःशेवरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सभी ओरसे भलीभाँति रोककर-॥ २४॥

प्रश्न-यहाँ कामनाओंको सकल्पसे उत्पन्न बतलाया गया है और दूसरे अध्यायके वासठवें क्लोकमें कामनाकी उत्पत्ति आसक्तिसे बतलायी है । इस भेदका क्या कारण है ?

उत्तर-वहाँ सकल्पसे आसक्तिकी और आसक्तिसे कामनाकी उत्पत्ति बतलायी है। इससे वहाँ भी मूल कारण सकल्प ही है। अतएव वहाँके और यहाँके क्यनमें कोई मेद नहीं है।

प्रश्न-सब कामनाएँ कौन-सी हैं 2 और उनका नि:शेषतः त्याग क्या है 2

उत्तर-इस लोक और परलोकके मोगोंकी जितनी और जैसी-तीव, मध्य या मन्द कामनाएँ हैं, यहाँ 'सर्वान् कामान्' पद उन सभीका बोधक है । इसमें स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामनाके सभी भेद आ जाते हैं और इस कामनाकी उत्पत्ति सकल्पसे बतलायी गयी है, इस्रिये 'आस्तिः' भी इसीके अन्तर्गत आ जाती है।

सम्पूर्ण कामनाओंके नि:शेषरूपसे त्यागका अर्थ है-किसी भी मोगमें किसी प्रकारसे भी जरा भी वासना, आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना । बरतनमेंसे घी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें घीकी चिकनाहट शेष रह जाती है, अथवा डिबियामेंसे कपूर, केसर

या करत्री निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें उनकी गन्ध रह जाती है, वैसे ही कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी उसका सुक्म अश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सुक्म अश-का भी त्याग कर देना—कामनाका नि. शेषत त्याग है। इन्द्रियसमुदायको मलीभौति प्रश्न-मनके द्वारा

रोकनेका क्या अर्थ है 2

उत्तर-इन्द्रियोंका स्वमाव ही विषयोंमें विचरण करना है, परन्तु ये किसी विषयको प्रहण करनेमें तभी समर्थ होती हैं जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती हैं। परन्तु निर्मेळ और निश्चयात्मिका बुद्धिकी सहायतासे जब मनको एकाप्र कर लिया जाता है, तब मनका सहयोगन मिळनेसे ये विषयविचरणमें असमर्थ हो जाती हैं। इसी-लिये ग्यारहवेंसे लेकर तेरहवें रलोकके वर्णनके अनुसार ध्यानयोगके साधनके लिये आसनपर बैठकर योगीको यह चाहिये कि वह विवेक और वैराग्यकी सहायतासे मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंको सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे सर्वथा हटा ले. किसी भी इन्द्रियको किसी भी विषयमें जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अन्तर्भुखी बना दे । यही सन्त के द्वारा इन्द्रियसमुदायका भलीभाँति रोक्रका

शनैरुपरमेद्बुद्धचा धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत्॥

क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरितको प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके डारा मनेकी परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे॥ २५॥

प्रश्न-शनै .-शनै उपरतिको प्राप्त होना तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करना क्या है ?

उत्तर-पिछले रलोकमें मनके द्वारा इन्द्रियोंको बाह्यविषयों-से सर्वथा हटा लेनेकी वात कही गयी है, परन्तु जबतक मन विषयोंका चिन्तन करता है, तबतक न तो वह प्रमात्मामें अच्छी तरह एकाप्र हो सकता है और न वह इन्द्रियोंको मलीमाँति विषयोंसे खींच ही सकता है। विषय-चिन्तन

करना मनका अनादिकालका अभ्यास है, उसे चिर-अभ्यस्त विषयचिन्तनसे हटाकर परमात्मामें लगाना है । मनका यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तुमें लगनेका अभ्यास हो जाता है, उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटना नहीं चाहता। उसको हटानेका उपाय है-पहलेके अम्याससे विरुद्ध नया तीव्र अम्यास करना और कमी न जबनेवाली, लक्ष्यके निश्चयपर दढ़तासे डटी

रहनेवाली धीरजभरी बुद्धिके द्वारा उसे फुसलाकर, डाँट-कर, रोककर और समझाकर नये अभ्यासमें लगाना। धीरज छोड देनेसे या जरूदी करनेसे काम नहीं चळता। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समयमें मन पहले विषयसे सर्वथा इटकर नये विपयमें तदाकार हो जायगा, फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा, जैसे अभी उससे नहीं हटता है। इसीलिये भगवान रानै:-रानै: उपरत होने तथा धैर्ययुक्त बुद्धिसे मनको परमात्मामें स्थित करनेके लिये कहकर यही भाव दिखला रहे हैं कि जैसे छोटा बचा हाथमें कैंची या चाकू पकड़ छेता है तब माता जैसे समझा-बुझाकर और आवश्यक होनेपर डॉट-डपटकर भी धीरे-धीरे उसके हाथसे चाकू या कैंची छीन छेती है, वैसे ही विवेक और वैराग्यसे युक्त बुद्धिके द्वारा मनको सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और क्षणभंगरता समझाकर और मोगोंमें फँस जानेसे प्राप्त होनेवाले बन्धन और नरकादि यातनाओंका भय दिखळाकर उसे विषय-चिन्तनसे सर्वथा रहित कर देना चाहिये । यही शनै:-शनै: उपरितको प्राप्त होना है ।

जबतक मन विषयचिन्तनका सर्वथा त्याग न कर दे तबतक साधकको चाहिये कि प्रतिदिन आसनपर बैठकर पहले इन्द्रियोंको बाह्यविषयोंसे रोके,पीछे बुद्धिके द्वारा शनै:-शनै: मनको विषयचिन्तनसे रहित करनेकी चेष्टा करे और इसीके साथ साथ धैर्यवती बुद्धिके द्वारा उसे परमात्मामें स्थित करता रहे । परमात्माके तत्त्व और रहस्यको न जाननेके कारण जिस बुद्धिमें खाभाविक ही आसक्ति, संशय और श्रम रहते हैं, वह बुद्धि न स्थिर होती है और न धैर्यवती ही होती है। और ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मनको परमात्मा-के ध्यानमें स्थिर भी नहीं कर सकती। किन्तु सत्सगद्वारा प्रमात्माके तत्त्व और रहस्यको समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वह दश्यवर्गको विषय न करके परमात्मामें ही रमण करती है। उस समय उसकी दृष्टिमें एक परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मनको भळी-भाँति विषयोंसे हटाकर उसे परमात्माके चिन्तनमें नियुक्त करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है । यही धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित कर देना है।

प्रश्न-परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे--इसका क्या भाव है 2

उत्तर—मन जबतक परमात्मामें निरुद्ध होकर सर्वथा तद्रूप नहीं होता अर्थात् जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तबतक मनका ध्येय वस्तुमें (परमात्मामें) ही निरन्तर छगे रहना निश्चित नहीं है । इसीछिये तीव्र अभ्यासकी आवश्यकता होती है। अतएव भगवान्का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यासके द्वारा जब उसका मन परमात्मामें स्थिर हो जाय, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षणके छिये भी परमात्मासे हटकर दूसरे विषयमें न जा सके। साधककी यह सजगता अभ्यासकी टढ़तामें बड़ी सहायक होती है। प्रतिदिन ध्यान करते-करते ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों-ही-त्यों मनको और भी सावधानीके साथ कहीं न जाने देकर विशेषक्त स्थि विशेषका छतक परमात्मामें स्थिर रक्खे।

प्रश्न-ध्यानके समय मनको परमात्माके खरूपमें कैसे छगाना चाहिये ?

उत्तर-पहले बतलाये द्वए प्रकारसे अभ्यास करता हुआ साधक एकान्तमें बैठकर ध्यानके समय मनको सर्वधा निर्विषय करके एकमात्र परमात्माके खरूपमें लगानेकी चेष्टा करे । मनमें जिस किसी वस्तुकी प्रतीति हो उसको कल्पनामात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त-में स्फ़रित वस्तुमात्रका त्याग करके क्रमशः शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी सत्ताका भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते-करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्तसे निकल जायँगे, तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली एकमात्र वृत्ति रह जायगी । यह वृत्ति ग्रुभ और ग्रुद्ध है, परन्तु दृढ़ धारणाके द्वारा इसका भी बाध करना चाहिये या समस्त दृश्य-प्रपञ्चका अभाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही शान्त हो जायगी; इसके बाद जो कुछ बच रहता है, वही अचिन्त्य तत्त्व है । वह केवल है और समस्त उपाधियोंसे रहित अकेटा ही परिपूर्ण है । उसका न कोई वर्णन कर सकता है, न चिन्तन । अतएव इस प्रकार दरय-प्रपन्न और शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कारका अमान करके स्रभाव करनेवाली वृत्तिका भी अभाव करके अचिन्त्य तत्त्वमें स्थित होनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

सम्बन्ध—मनको परमात्मामें स्थिर करके परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी चिन्तन न करनेकी चात कही गयी; परन्तु यदि किसी साधकका चित्त पूर्वाभ्यासवश वलात्कारसे विषयोंकी ओर चला जाय तो उसे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

# यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥ २६॥

यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है। उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे॥ २६॥

प्रश्न-इस रूडोकका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-मन बड़ा ही अस्थिर और चन्नल है, यह सहज-में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता | फिर नये अभ्याससे तो यह बार-बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्नसे मनको परमात्मा-में लगाता है, वह सोचता है मन परमात्मामें लगाहै, परन्तु क्षणमरके बाद ही देखता है तो पता चलता है, न मालूम वह कहाँ -- कितनी दूर चला गया। इसलिये पिछले स्रोक्सें कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्माको छोड़कर इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परन्तु सावधान रहते-रहते भी जरा-सा मौका पाते ही यह चटसे निकल जायगा और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देरतक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और कहाँ गया। परमात्माको छोड़कर विषयोंकी ओर भागकर जानेमें अज्ञान तो असली कारण है ही, जिससे मोहित होकरयह आनन्द और शान्तिके अनन्त समुद्र, सचिदानन्दघन परमात्माको छोडकर अनित्य, क्षण-मङ्गर और दु. खजनक विषयोंमें दौड़-दौडकर जाता है और उनमें रमता है: परन्त उसकी अपेक्षा अत्यन्त गौण होनेपर भी साधनकी दृष्टिसे प्रधान कारण है--- 'विषय-चिन्तनका चिरकालीन अभ्यास'। इसलिये भगवान् कहते हैं कि ध्यान-के समय साधकको ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में

गया, त्यों ही बडी सावधानी और दढ़ताके साथ बिना किसी मुळाहिजेके तुरत उसे पकड़कर छावे और परमात्मामें लगावे । यों बार-बार विषयोंसे हटा-हटाकर उसे परमात्मामें लगाने का अभ्यास करे । मन चाहे हजार अनुनय-विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ, प्रेम या उर दिखावे, उसकी एक भी न सुने । उसे कुछ भी ढिळाई मिळी कि उसकी उच्छृह्वळता बढ़ी। इस अवस्थामें मनकी बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगीको मोहवश कुपथ्य देकर या बच्चेको पैनी छुरी सींपकर उसे हाथसे खो देनेके समान ही होता है । सावधानी ही साधना है । साधक यदि इस अवस्थामें असावधान और अशक्त हो रहेगा तो उसका ध्यानयोग सफल नहीं होगा । अतएव उसे खूब सावधान रहना चाहिये और मनको पुन:-पुन. विषयोंसे हटाकर परमात्मामें लगाना चाहिये ।

प्रश्न—पिछले रुठोकमें और इसमें दोनोंमें ही 'आत्मा' शब्दका अर्थ 'परमात्मा' किया गया है । इसका क्या कारण है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ आत्मा और परमात्माके अभेदका प्रकरण है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 'आत्मा' शब्दका अर्थ 'परमात्मा' किया गया है।

सम्बन्ध--चित्तको सब ओरसे हटाकर एक परमात्मामें ही स्थिर करनेसे क्या होगा, इसपर कहते हैं--

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मष्म् ॥ २७ ॥

क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसकि र्जीगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्द्यन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ प्रशन—'प्रशान्तमनसम्' पद किसका वाचक है ? उत्तर—विवेक और वैराग्यके प्रभावसे विपय-चिन्तन छोडकर और चञ्चळता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्त हो गया है तथा इसके फल-खरूप जिसकी प्रमात्माके खरूपमें अच्छ स्थिति हो गयी है, ऐसे योगीको 'प्रशान्तमनाः' कहते हैं।

प्रश्न-'अक्लमषम्'का क्या अर्थ है !

उत्तर-मनुष्यको अधोगितमें ले जानेवाले जो तमोगुण और तमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आल्स्य, अतिनिद्रा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी 'मल्रग्रूप दोप हैं, सभी-का समावेश 'कल्मण' शब्दमें कर लेना चाहिये। इस कल्मण अर्थात् पापसे जो सर्वथा रहित है, वही 'अकल्मप' है। प्रश्न-यहाँ 'अकल्मषम्' पदका अर्थ यदि 'पापकर्म

और सक्ताम पुण्यकर्म' दोनोंसे रहित मानें तो कोई हानि हैं उत्तर—सक्ताम पुण्यकर्मोंका अभाव 'शान्तरजसम्' पदमें आ जाता है, इसलिये 'अकलमषम्' पदसे केवल पाप-कर्मका अभाव मानना चाहिये।

प्रश्न-'शान्तरजसम्' पद किसका वाचक है र उत्तर-आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकामकर्म—इन सबकी रजोगुणसे ही उत्पत्ति होती है (१४।७,१२), और यही रजोगुणको बढ़ाते भी हैं, अतएव जो पुरुप इन सबसे रहित है, उसीका वाचक 'शान्तरजसम्' पद है। चक्चल्तारूप विक्षेप भी रजोगुणका ही कार्य है, परन्तु उसका वर्णन 'प्रशान्तमनसम्'में आ गया है। इससे यहाँ पुन: नहीं वतलाया गया।

प्रश्न-'ब्रह्मभूतम्'का क्या अर्थ है 2

उत्तर—मै देह नहीं, सिन्वदानन्दघन ब्रह्म हूँ—इस प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सिन्वदानन्दघन

परमात्मामें दढ़ स्थिति हो जाती है । इस प्रकार अभिन्न-भावसे नहामें स्थित पुरुपको 'नहाभूत' कहते हैं ।

प्रश्न—यह 'ब्रह्मभूतम्' पट साधकका वाचक है या सिद्ध पुरुषका ?

उत्तर-'ब्रह्मभूतम्' पद उच्चश्रेणीके अभेदमागीय साधकका वाचक है। ऐसे साधकके रजोगुण और तमोगुण तो शान्त हो गये हैं, परन्तु वह गुर्गोसे सर्वथा अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टिसे तो ब्रह्मके खरूपमें ही स्थित है, परन्तु वस्तुतः व्रह्मको प्राप्त नहीं है। इस प्रकार व्रह्मके खरूपमें दढ़ स्थिति हो जानेपर शीव्रही तत्त्वज्ञानके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले इलोकमें इस स्थितिका फल 'आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति' वतलाया गया है । यह 'आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति' ही ब्रह्मकी प्राप्ति है । पाँचवें अध्यायके चीवीसवें इछोकमें भी इसी अर्थमें 'ब्रह्मभूतः' पद आया है और वहाँ उसका फर्ल् निर्वाणब्रह्मकी प्राप्ति' वतलाया गया है । अठारहवें अध्यायके चौवनवें रलोकमें भी 'ब्रह्मभूत' पुरुषको पराभक्ति ( तत्त्वज्ञान ) की प्राप्ति बतलाकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति बतलायी गयी है (१८।५५) अतएव यहाँ 'ब्रह्मभूतम्' पद सिद्ध पुरुपका वाचक नहीं है।

प्रश्न-'उत्तम सुखकी प्राप्ति'से क्या अभिप्राय है र उत्तर-तमोगुण और रजोगुणसे अतीत शुद्ध सत्त्वमें स्थित साधकके नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माके ध्यानमें अभिन्नभावसे स्थित हो जानेपर उसे जो ध्यानजनित सात्त्विक आनन्द मिळता है, उसीको यहाँ 'उत्तम सुख'कहा गया है। पाँचवें अध्यायके इक्कीसवेके पूर्वार्धमें जिसे 'सुख' कहा गया है तथा चौत्रीसवें क्लोकमें जिसे 'अन्त. सुख' कहा गया है, उसीका पर्यायवाची शब्द यहाँ 'उत्तम सुख' है।

सम्बन्ध—परमात्माका अभेदरूपसे ध्यान करनेवाले वहाभूत योगीकी स्थिति वतलाकर,अव उसका फल वतलाते हैं—

युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः।

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

वह पापरहितयोगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा-कौ प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है ॥ २८॥ प्रश्न—'विगतकलमपः' विशेषणके साथ यहाँ 'योगी' शब्द किसका वाचक है 2

उत्तर-पिछले स्लोकमें 'अकलमपम्' का जो अर्थ किया गया है, वही अर्थ 'विगतकलमप.' का है। ऐसा पापरहित उच्चश्रेणीका साधक, जो अभेद-भावसे परमात्माके खरूपका ध्यान करता है, उसीको यहाँ 'योगी' वतलाया गया है।

प्रश्न-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमात्मार्मे छगाने-का नया भाव है ?

उत्तर-पहले पचीसर्वे श्लोकमें बतायी हुई रीतिसे दश्यके चिन्तनसे रहित होकर दृढ निश्चयके साथ साधक-का निरन्तर अभेदरूपसे परमात्मामें स्थिन हो जाना अर्थात् ब्रह्मरूप बना रहना ही उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा-को परमात्मामें लगाना है।

प्रश्न—बारहवें अध्यायके पाँचवें क्लोकमें तो परमात्माकी प्राप्तिरूप निर्गुणविषयक गतिका दु खपूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि 'अव्यक्त परमहाकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है' इसमें क्या कारण है ?

उत्तर-जिसको 'मैं देह हूं 'ऐसा देहाभिमान है, उसको अन्यक्तिविषयक गतिका प्राप्त होना सचमुच अत्यन्त कठिन है, बारह में अध्यायमें 'देहवद्भि.'शब्द से देहाभिमानीका उक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। परन्तु यहाँ के साधक के लिये पूर्व स्लोक में 'ब्रह्म भूत' होनेकी वात कह कर भगवान् ने स्पष्ट कर दिया है कि जब साख्ययोगका साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म स्थित हो जाता है, जब साधक में देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्म सक्स्प में अभेदरूप से स्थित हो जाती है तब उसको ब्रह्म प्राप्ति सुख्यूर्व कहोती ही है। अतएव अधिकारिभेद से दोनों ही स्थलोंका कथन सर्वया उचित है।

प्रश्न-परब्रह्मपरमात्माक्षी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है—इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—जगत्में जितने भी बड़े-से-बड़े मुख माने जाते हैं,वास्तवमें उनमें सन्चा मुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो सबसे बढ़कर महान् हो और नित्य एक-सा बना रहे । इसीसे श्रुति कहती है— यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितन्य । (छान्दोग्य उ० ७। २३।१)।

'जो मूमा (महान् निरितराय) है, वही सुख है, अल्पमें सुख नहीं है। भूमा ही सुख है, और भूमाको ही निरोष रूपसे जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये।'

'अल्प' और 'मूमा' क्या है, इसको वतलाती हुई श्रुति फिर कहती है—

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजान।ति स भूमाऽय यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजान।ति तदल्प यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम् । (छान्दोग्य उ० ७ । २ ४ । १ ) ।

'जहाँ अयको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता, वह भूमा है और जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है, वही अमृत है। और जो अल्प है, वह मरणशीछ (नश्त्रर) है।

जो आज है और कल नष्ट हो जायगा, वह तो यथार्थमें सुख ही नहीं है। परन्तु यदि उसको किसी अशर्मे सुख मानें भी तो वह अत्यन्त ही तुन्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य सुर्खोंका तुळनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं--समस्त भूमण्डलका साम्राज्य, मनुष्यलोकका पूर्ण ऐरवर्य और स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, खास्थ्य, सम्मान, कीर्ति आदि समस्त भोग्यपटार्थ जिसको प्राप्त हैं वह मनुष्यों में सबसे बढ़कर सखी है, क्योंकि मनुष्योंका यही परम आनन्द है। उससे सौगुना पितृलोकका आनन्द है, उससे सौगुना गन्धर्वलोकका आनन्द है, उससे सौगुना अपने कर्मफलसे देवता बने हुए लोगोंका आनन्द है, उससे सौ गुना आजान देवताओंका आनन्द है, उससे सौगुना प्रजापतिलोकका आनन्द है और उससे सौगुना ब्रह्मलोकका आनन्द है। वही पापरहित अकाम श्रोत्रियका परम आनन्द है, क्योंकि तृष्णारहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है (बृहदारण्यक उ० ४ | ३ |३३ )। जो ब्रह्मको साक्षात् प्राप्त है उसको तो वह अनन्त असीम अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है जिसकी किसीके साथ तुलनाही

नहीं हो सकती । ऐसा वह निरतिशय झानन्द परब्रह्म परमात्माको प्राप्त पुरुषका अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथनका अभिप्राय है।

इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको इकीसर्वे स्लोकमें आत्यन्तिक 'सुख' और पॉचर्ने अध्यायके इक्रीसर्ने लोकमें 'अक्षय सुख' वतलाया गया है |

सम्बन्ध—इस प्रकार अमेदभावसे साधन करनेवाले साल्ययोगीके घ्यानका और उसके फलका वर्गन करके अब उस साधकके व्यवहारकालकी स्थितिका वर्णन करते हैं---

#### सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्र्शनः ॥ २९॥

देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भृतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्माम कल्पित देखता है॥ २९ ॥% प्रश्न-'योगयुक्तात्मा' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-सन्विदानन्द, निर्गुण, निराकार ब्रह्ममें जिसकी अभिनभावसे स्थिति हो गयी है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगीका वाचक यहाँ 'योगयुक्तात्मा' पद है। इसीका वर्णन पाँचवें अध्यायके इक्कीसर्वे स्टोक्क्में 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' के नामसे तथा पॉचरेंके चौबीसर्वे, छठेके सत्ताईसर्वे और अठारहरेंके चौवनवें रहोकारें 'ब्रह्मभूत' के नामसे हुआ है।

प्रश्त-ऐसे योगीका सवमें समभावसे देखना क्या है ? उत्तर-पाँचवें अध्यायके अठारहवें और इसी अध्यायके वत्तीसवे रखोकमें ज्ञानी महात्माके समदर्शनका वर्णन आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथायोग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य-निरन्तर सभीमें अपने खरूपमृत एक ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता है। यही उसका सवमें समभावसे देखना है।

प्रश्न-आत्माको सब मूर्तोमें स्थित और सब मूर्तोको आत्मामें कल्पित देखना क्या है ?

उत्तर-एक अद्वितीय सन्विदानन्दघन परम्ह परमात्मा

सर्वन्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिहर योगसे युक्त आत्मावाला तथा सवमें समभावसे ही सत्य तत्त्व है, उनसे भिन्न यह सम्पूर्ण जगत् कुछ भी नहीं है । इस रहस्वको भछीभाँति समझकर उनमें अभिन्नमावसे स्थित होकर जो स्वप्नके दस्यर्थीमें स्वप्नद्रष्टा पुरुषकी मौति चराचर सम्पूर्ण प्राणियोमें एक अद्वितीय आत्माको ही अधिष्टानरूपमें परिपूर्ण देखना है अर्घात् एक अद्वितीय आत्मा ही इन सबके रूपमें दीख रहा है, वास्तवमें उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।' इस वातको जो भडीमाति अनुभव करना है यही सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियोंको आत्मामें कल्यित देखना है, यानी जैसे स्वप्नसे जगा हुआ मनुप्य स्वप्नके जगत्को या नाना प्रकारकी करपना करनेवाळा मतुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकन्पके आधारपर अपनेमें देखता है वैसे ही देखना, सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखना है । इसी भावको स्पष्ट करनेके छिये भगवान्ने आलाके साथ सर्वभृतस्थम् विशेषण देकर् आत्माको भूतोंमें स्थित देखनेकी बात कही, किन्तु भूतोंको आत्मामें स्थित देखने-की वात न कहकर केवल देखनेके लिये ही कहा ।

सम्बन्ध—इस प्रकार साख्ययोगका साधन करनेवाले योगीका और उसकी सर्वत्र समदर्शनरूप अन्तिम स्थितिका वर्णन करनेके वाद, अव भक्तियोगका साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका और उसके सर्वत्र भगवद्दर्शनका वर्णन करते हैं---

इसी आश्यका ईंगोपनिषद्का यह मन्त्र है— 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्तते ॥' ( मन्त्र ६ ) 'परन्तु जो सव प्राणियोंको आत्मामें और सव प्राणियोंमें आत्माको ही देखता है, वह फिर क्सिते घृणा नहीं करता।

### यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि परयति । तस्याहं न प्रणरयामि स च मे न प्रणरयति ॥ २०॥

जो पुरुप सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही न्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता ॥२०॥

प्रश्न-सम्पूर्ण भूतोमें वासुदेवको और वासुदेवमें सम्पूर्ण भूतोको देखना क्या है 2

उत्तर—जैसे बाद छमें आकाश और आकाशमें वाद छ है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतोंमें भगत्रान् वासुदेव हैं और वासुदेवमें सम्पूर्ण भूत हैं—इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है।

प्रश्ने—ऐसा देखना कार्य-कारणकी दृष्टिसे है या व्याप्य-र्व्यापककी अथवा आधेय-आधारकी दृष्टिसे ?

उत्तर—सभी दृष्टियोसे ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि बादलोंमें आकाशकी भॉति भगवान् वासुदेव ही इस सम्पूर्ण चराचर ससारके महाकारण है, वही सबमें व्याप्त है और वही सबके एकमात्र आधार हैं।

प्रश्न-वे प्रमेश्वर आकाशकी मॉति सम्पूर्ण चराचर ससारके महाकारण कैसे हैं और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार किस प्रकार हैं <sup>2</sup>

उत्तर—'आकाशाद्वायुः, वायोरिनः, अग्नेरापः' (तैतिरीय उ० २ । १ ) इस श्रुतिके अनुसार आकाशसे वायु, वायुसे तेज और तेजसे जल्रूप बादलकी उत्पत्ति हुई । आकाश पश्चमहाभूतोमें पहला और इन सक्का कारण है । इसकी उत्पत्तिका मूलकारण परम्परासे प्रकृति है, प्रकृति ही परमेश्वरकी अध्यक्षतामें सक्की रचना करती है, और वह प्रकृति परमेश्वरकी एक शक्तिविशेष है, इसलिये वह परमेश्वरसे भिन्न नहीं है । इस दृष्टिसे सम्पूर्ण चराचर जगत् उन्हांसे उत्पन्न होता है । अतएव वे ही इसके महाकारण हैं । भगवान्ने खय भी कहा है—

अह सर्वत्य प्रभवो मत्त सर्वे प्रवर्नते । (१०।८) 'में सवको उत्पन्न करनेवाल। हूँ और मेरे सकाशसे ही सब चेष्टा करते हैं।' इसी प्रकार जैसे आकाश बाद छोके सभी अशों में सर्वथा परिपूर्ण—व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर ससार-मे व्याप्त है। 'मया ततिमदं सर्व जगदव्यक्तम् तिना' (९। ४) 'मुझ अव्यक्तमूर्ति परमात्मासे यह सारा जगत् व्याप्त है।'

और जैसे बादलेंका आधार आकाश है, आकाशके विना बादल रहें ही कहाँ ? एक बादल ही क्यो—वायु, तेज, जल आदि कोई भी भूत आकाशके आश्रय बिना नहीं ठहर सकता । वैसे ही इस सम्पूर्ण चराचर विश्वके एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही हैं (१०। ४२)।

प्रश्न—समस्त जगत्में भगवान्के साकाररूपको और भगवान्के साकाररूपमें समस्त जगत्को कैसे देखा जा सकता है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकारके वेष धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये- से और उसकी बोळ-चाळ आदिसे परिचित है, वह सभी रूपोंमें उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत्में जितने भी रूप हैं, सब श्रीभगवान्के ही वेष हैं। हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसीसे उनको भगवान्से भिन्न समझकर उनसे खरते-सकुचाते हैं, तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते, जो समस्त जगत्के सब प्राणियोमें उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेष-भेदके कारण बाहरसे व्यवहारमें भेद रक्खें, परन्तु हृदयसे तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बन्धु किसी भी रूपमें आवें, यदि हम उन्हे पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा-सत्कारमे कुळ त्रुटि रखते हैं र इसी- न्यिय गोखामी तुळसीदासजी महाराजने कहा है—'सीय राममय सब जग जानी। करउं प्रनाम जोरि जुग पानी।।'

जैसे श्रीवलदेवजीने वजमें वछड़ों, गोपवालको और उनकी सव सामग्रियोमें श्रीकृण्यके दर्शन किये थे\* और

क ब्रजर्फी वात है एक दिन यमुनाजीके तीरपर भगवान् श्रीकृष्ण अपने उखाओंके साथ भोजन करते करते वालकिल करने लगे । कमरके कपड़ेमें वाँमुरी खोंम ली' वार्यी बगलमें सींग और वेत दवा ली, अङ्कुलियोंकी सन्धियों**में निम्**खु आदिके

जैसे व्रजगोपियाँ अपनी प्रेमकी आँखोसे सर्वदा और सर्वत्र श्रीकृष्णको देखा करती थीं,\* वैसे ही मक्तको सर्वत्र भगवान् श्रीकृष्ण, राम, विष्यु, शङ्कर, शक्ति आदि, जो खरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान्के साकारस्वरूप-के दर्शन करने चाहिये। यही भगवान्के साकाररूपको समस्त जगत्में देखना है।

इसी प्रकार, जैसे अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके दिन्य शरिरमें, यशोदा मैयाने वालकरूप भगवान् श्रीकृष्णके मुखमें ‡और भक्त काकभुशुण्डिजीने भगवान् श्रीरामके उदर-में ६ समस्त विश्वको देखा था, वैसे ही भगवान्के किसी भी खरूपके अन्तर्गत समस्त विश्वको देखना चाहिये। यही भगवान्के संगुणरूपमे समस्त जगत्को देखना है।

अचार दवा लिये, हाथमें माखन-मातका कौर ले लिया और सवके वीच खड़े होकर और हॅसीकी वार्ते कहकर स्वय हॅसनेतथा सव सखाओंको हँसाने लगे। ग्वालगल सव-के-सव इस प्रेम-भोजमें तन्मय हो गये। इधर वछड़े दूर निकल गये। तव मगवान् उन्हें खोजनेके लिये वैसे ही हाथमें मोजनका कौर लिये दौड़े। ब्रह्माजी इस हश्यको देखकर मोहित हो गये। उन्होंने वछड़े और बालकों कं हर लिया। ब्रह्माजीका काम जानकर, ग्वालवालों और वछड़ोकी माताओंको सन्तुष्ट रखने तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये मगवान् स्वयं वैसे-के-वैसे वछड़े और वालक वन गये। जिस वछड़े और वालकका जैसा वर्रार, जैसे हाथ-पैर, जैसी लकड़ी, सींग, वॉसुरी या छींका था, जैसे नाहने-कपड़े थे, जैसे स्वमाव, गुण, आकार, अवस्था और नाम आदि थे और जिसका जैसा आहार-विहार था, वैसे ही वनकर सव जगत् 'हरिमय' है—इस वातको सार्थक कर दिया। श्रीवलदेवजीने पहले कुछ नहीं समझा। फिर जब उन्होंने देखा कि ग्वालवालोंकी माताओंका अपने वच्चोंपर पहलेसे वहुत अधिक स्तेह वढ गया है और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, उन वछड़ोंपर भी गायें बहुत अधिक स्तेह करती हैं, तव उन्हें सन्देह हुआ। और उन्होंने पहचाननेकी नजरसे सबकी ओर देखा, तब उन्हें सभी वछड़े, उनके रक्षा करनेवाले गोपवालक तथा उनकी सव सामप्रियाँ प्रस्वक्ष श्रीकृष्णरूप दीख पर्डी और वे चिकत हो गये।

आगे चलकर ब्रह्माजीने भी सबको श्रीकृष्णरूप ही देखाः तब उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनसे क्षमा माँगी (श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०: अध्याय १३ )।

🗱 जित देखौ तित स्थाममई है।

स्याम कुंज वन जमुना स्यामा, स्याम गगन घन घटा छई है।। सब रंगनमें स्याम भरो है, लोग कहत यह वात नई है। हो बौरी, कै लोगन ही की स्याम पुतरिया वदल गई है।। चद्रसार रिवसार स्याम है, मृगमद सार काम विजई है। नीलकंठको कंठ स्याम है, मनई स्यामता वेल वई है। श्रुतिको अच्छर स्याम देखियत, दीप सिखापर स्यामतई है। नुर देवनकी कौन कथा है ! अलख ब्रह्मछवि स्याममई है।

🕇 गीता एकादश अध्याय देखिये ।

‡ भगवान् श्रीकृष्ण छोटे-से थे और अपनी विचित्र वाल्लीलासे माता यशोदा और व्रजवासी नर-नारियोको अनुपम सुख दे रहे थे। एक दिन आपने मिट्टी खा ली। मैयाने डॉटकर कहा, 'क्यों रे ढीठ। तूने लिपकर मिट्टी क्यों खायी ?' भगवान्ते मुख फैलाकर कहा—'मैया। तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मेरा मुख देख ले।' यशोदा तो देखकर चिकत हो गयीं। भगवान्के छोटे-से मुखड़ेमें माताने समस्त चराचर जीव, आवाश, दसों विशाएँ, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु अग्नि, चन्द्रमा, तारे, इन्द्रियोंके देवता, इन्द्रियों, मन, शन्दादि सब विषय, मायाके तीनो गुण, जीव उनके विचित्र शरीर और समस्त व्रजमण्डलको देखा! उन्होंने सोचा—में सपना तो नहीं देख रही हूँ १ आखिर घ्यराकर प्रणाम करके उनके शरणागत हुई। तब श्रीकृष्ण-चन्द्रने पुनः अपनी मोहिनी माया फैला दी, माताका दुलार उमड उटा और अपने व्यामल्लाको गोटमे उटावर वे उनमें प्यार करने लगीं। (श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०, अन्याय ८)

§ काकभुशुण्डिजी भगवान् श्रीरामजीकी वाल्लीलका आनन्द छ्ट रहे थे। एक दिन वाल्हप श्रीरामजी घुटने और हाथोंके वल्से काकभुशुण्डिजीको पकड़ने दौड़े। वे उड चले, भगवान्ने उन्हें पमड़नेको भुजा फैलायी। काकभुशुण्डिजी उड्ते प्रश्न-उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे उत्तर-पहले प्रश्नके उत्तरके अनुसार जो समप्र जगत्में लिये अदृश्य नहीं होता-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? भगवान्कों और भगवान्में सब जगत्कों देखता है उसकी

उड़ते ब्रह्मलोन्तिक गये, वहाँ भी उन्होंने श्रीरामजीकी मुजाको अपने पीछे देखा । उनमें और श्रीरामजीकी मुजामे दो अगुलका बीच था । जहाँतक उनकी गति थी, वे गये, परन्तु रामजीकी मुजा पीछे ही रही । तब भुगुण्डिजीने व्याकुल होकर ऑखें मूँद लीं, फिर ऑखें खोलकर देखा तो अपनेको अवधपुरीमें पाया । श्रीरामजी हँसे और उनके हँसते ही ये तुरत उनके मुखमें प्रवेश कर गये । इसके आगेका वर्णन उन्हींकी वाणीमें सुनिये—

उदर माझ सुनु अडज राया । देखेउँ वहु ब्रह्माड निकाया ॥ अति विचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ कोटिन्ह चतुरानन गौरीखा । अगनित उडगन रवि रजनीखा ॥ अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूषर भूमि विसाला ॥ सागर सिर सर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि विस्तारा ॥ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥

जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउँ वरनि कवन विधि जाइ॥ एक एक ब्रह्माड महुँ रहउँ वरण सत एक। एहि विधि देखत फिरउँ मैं अड कटाइ अनेक॥

लोक लोक प्रति मिन्न विधाता । भिन्न विस्तु सिव मनु दिसित्राता ॥ नर गधर्व भूत वेताला । किनर निस्चिर पमु लग व्याला ॥ देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनहि माँती ॥ महि सिर सागर सर गिरि नाना । सव प्रपच तह आनह आना ॥ अडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउँ जिनस अनेक अन्पा ॥ अवधपुरी प्रति मुवन निनारी । सरक भिन्न भिन्न नर नारी ॥ दसरथ कौसल्या सनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ प्रति ब्रह्माड राम अवतारा । देखउँ वार्लावनोद अपारा ॥

भिन्न भिन्न मैं दील सबु अति विचित्र हरिजान। अगनित सुवन फिरडें प्रसु राम न देखडें आन॥ सोइ सिसुपन सोइ सोमा सोइ कृपाल रघुवीर। भुवन सुवन देखत फिरडें प्रेरित मोह समीर॥

भ्रमत मोहि ब्रह्माङ अनेरा । वीते मनहुँ क्ल्प सत एका ॥ फिरत फिरत निज आश्रम आयठें । तह पुनि रहि ककु काल गवायठें ॥ निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरिप उठि वायउँ ॥ देखउँ जन्म महोत्मा जाई । जेहि विधि प्रथम रहा मैं गाई ॥ सम उद्दर देखेठें जग नाना । देखत वनड न जाड वजाना ॥ तह पुनि देखेठें राम सुजाना । मायापित कृपाल भगवाना ॥ क्रयुं विचार वहोरि वहोरी । मोह कलिल व्यापित मित मोरी ॥ उभय घरो महं मै सव देखा । भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा ॥

देखि क्रपाल विकल मोहि विहॅसे तव रघुवीर। विहॅसत ही मुख वाहेर आयउँ सुनु मतिधीर॥ दृष्टिसे भगवान् कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान्की दृष्टिसे कभी ओझल नहीं होता । अभिप्राय यह है कि सौन्दर्य, माध्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदिके अनन्त समुद्र, रसमय और आनन्दमय भगवान्के देवदुर्लभ-सिच्दानन्द खरूपके साक्षात् दर्शन हो जानेके बाद भक्त और भगवान्का सयोग सदाके लिये अविच्छिन्न हो जाता है ।

प्रश्न-भगत्रान् ते सगुग साझार खरूपके दर्शनका साधन आरम्भमें किस प्रकार करना चाहिये और उस साधनकी अन्तिम स्थिति कैसी होती है <sup>2</sup>

उत्तर-सबसे पहली बात है-सगुण साकार खरूपमें श्रद्धा होना । सगुण साकार खरूपके उपासकको यह निश्चय करना होगा कि 'मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान् और सर्वोपरि हैं; वे ही निर्गुण-सगुण सब कुछ हैं।' यदि साधक अपने इष्टकी अपेक्षा अन्य किसी भी खरूपको ऊँचा मानता है तो उसको अपने इष्टकी उपासनासे सर्वोच फल नहीं मिल सकता। इसके बाद, भगवान्के जिस खरूपमें अपनी इष्ट्रबुद्धि दढ़ हो उसकी किसी अपने मनके अनुकूछ मूर्ति या चित्रपटको सम्मुख रखकर और उसमें प्रत्यन्न और चेतन-बुद्धि करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ उसकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये और स्तवन-प्रार्थना तया ध्यान आदिके द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढाते रहना चाहिये । पूजाके समय दढ़ श्रद्धा-के द्वारा साधकको ऐसी प्रतीति करनी चाहिये कि भगवान्-की मूर्ति जड मूर्ति नहीं है, वरं ये साक्षात् चलते-फिरते, हॅसते-बोलते और खाते-पीते चेतन भगवान् हैं। यदि साधक-की श्रद्धा सची होगी, तो उस विग्रहमें ही उसके लिये मगवानुका चेतन अर्चावतार हो जायगा और नाना प्रकारसे अपनी मक्तवन्सलताका प्रत्यक्ष परिचय देकर साधकके जीवनको सफलऔर आनन्दमय वना देगा । भ इसके बाट भगवत्क्रपासे उसको अपने इष्टके प्रत्य न दर्शन भी हो सकते है। दर्शनके लिये कोई निश्चित समयकी अविच नहीं है। साधककी उत्कण्ठा और भगवत्कृपापर निर्भरता, जैसी और

जिस परिमाणमें होती है, उसीके अनुसार शीघ्र या विलम्बसे उसे दर्शन हो सकते हैं । प्रत्यक्ष दर्शन होनेके बाद भगवत्कृप। से चाहे जब और चाहे जहाँ—सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं । साक्षात् भगवहर्शन होनेपर साधककी कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है, जिसे दर्शन हुए हो; दूसरा कुछ भी नहीं वता सकता।

साकार भगवान्के दर्शन सर्वत्र हो-इसके छिये जो साधन किये जाते है, उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस खरूपमें अपना इष्टभाव हो उसके विग्रहकी या चित्रपटकी उपर्युक्त प्रकारसे पूजा तो करनी ही चाहिये। साथ ही एकान्तमें प्रतिदिन नियमपूर्वक उसके ध्यानका अभ्यास करके चित्तमें उस खरूपकी दढ़ धारणा कर लेनी चाहिये । कुछ वारणा हो जानेपर एकान्त स्थानमें बैठकर और ऑखें ख़ुली रखकर आकाशमें मानसिक मूर्तिकी रचना करके उसे देखने-का अभ्यास करना चाहिये। भगवत्क्रपाका आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चयके साथ वार-वार ऐसा अभ्यास किया जायगा तो कुछ ही समयके बाद आकाशमें इष्टकी सर्वाङ्गपूर्गे हॅसती-बोलती हुई-सी मूर्ति दीखने लगेगी। यह अभ्यास-साध्य वात है । चित्तकी वृत्तियोको अपने इष्टखरूप-के आकारवाली वना देनेका अभ्यास सिद्ध हो जानेपर जब कभी भी उक्त खरूपका अनन्य चिन्तन होगा, तभी साधक जहाँ चाहेगा वहीं ऑखोके सामने इष्टका खरूप प्रकट हो सकता है। इस अभ्यासके दृढ हो जानेपर चलते-फिरते वृक्ष, वेल, मनुष्य, पशु, पश्ची आदि जो भी पदार्थ दीखें, मनके द्वारा उनके खरूपको हटाकर उनकी जगह इष्ट-मूर्तिकी दढ धारणा करनी चाहिये । ऐसा करते-करते यहाँ-तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तुमें, उस वस्तुके स्थानमें अपने इष्टकी मानसिक मूर्तिके दर्शन अनायास ही कर सकता है । इसके वाट भगवत्कृपासे उसे भगवान्के वास्तविक दर्शन भी हो सकते है। और फिर वह प्रत्यक्ष और ययार्थरूपमें सर्वत्र भगवान्को देख सकता है।

सम्बन्ध—सर्वत्र भगवद्दर्शनसे भगवान्के साक्षात्कारकी चात कहकर उस भगवत्-प्राप्त पुरुषके लक्षण और

महत्त्वका निरूपण करते हैं---

भीरावाई आदि मध्यकालीन भक्तोंके जीवनमें ऐसे अर्चीवतार हुए हैं ।

# सव कार्योंमें भगवद्-दृष्टि



सर्वभूतिस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ (६।३१)

# सर्वभूतिस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मीय वर्तते॥३१॥

जो पुरुष पकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें शातमरूपसे स्थित मुझ सिखदानन्द्घन वासुदेवको भजना है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही वरतता है॥ ३१॥

प्रश्न-एकी भावमें स्थित होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव मगवान्का ध्यान करते-करते साधक अपनी भिन्न स्थितिको सर्विया भूळकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञानमें एक भगवान्के सिवा और कुळ रह ही नहीं जाता । भगवद्याप्तिरूप ऐसी स्थितिको भगवान्में एकीभावसे स्थित होना कहते हैं।

प्रश्न—सब भूतोमें स्थित भगवान्को भजना क्या है ? उत्तर—जैसे भाप, वादल, कुहरा, बूँद और वर्फ आदिमें सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर विश्वमें एक भगवान् ही परिपूर्ण हैं—इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतोंमें स्थित भगवान्को भजना है। इस प्रकार भजन करनेवाले पुरुषको भगवान्ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है (७। १९)।

प्रश्न-वह योगी सब प्रकारसे वरतता हुआ भी मुझमें ही वरतता है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस पुरुषको भगतान् श्रीत्रासुदेवकी प्राप्ति हो गयी है, उसको प्रत्यक्षरूपसे सन कुछ वासुदेव ही दिखलायी देता है। ऐसी अवस्थामें उस मक्तके शरीर, वचन और मनसे जो कुछ भी कियाएँ होती हैं, उसकी दृष्टिमें सन एक मात्र भगवान्के ही साथ होती हैं। वह हाथोसे किसीकी सेवा करता है, तो वह भगवान्की ही सेवा करता है, किसीको मधुर वाणी-से सुख पहुँचाता है तो वह भगवान्को ही सुख पहुँचाता है, किसीको देखता है तो वह भगवान्को ही देखता है, किसीके साथ कहीं जाता है तो वह भगवान्के साथ भगवान्की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सन भगवान्में ही और भगवान्के ही साथ करता है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह सब प्रकारसे बरतता हुआ ( सब कुछ करता हुआ ) भी भगवान्में ही बरतता है।

प्रश्न—सत्र भगवान् ही हैं, इस प्रकारका अनुभव हो जानेपर उसके द्वारा लोकोचित यथायोग्य व्यवहार कैसे हो सकते हैं <sup>2</sup>

उत्तर-छूरी, कैंची, कढ़ाई, तार, सींकचे, हथौडे, तल्त्रार और बाण आदिमें एक छोहेका प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर भी जैसे उन सबका ययायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत्प्राप्त भक्तके द्वारा सर्वत्र और सबमें भगवान्को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्रानुकूल यथायोग्य व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारग मनुष्योंके और उसके व्यवहारमें बहुत बड़े महत्त्वका अन्तर हो जाता है। साधारण मनुष्यके द्वारा दूसरोंके साथ बड़ी सावधानीसे बहुत अच्छा व्यवहार किये जानेपर भी उनमें भगवद्बुद्धि न होकर पर्बुद्धि होनेसे तथा छोटा या वड़ा अपना कुछ-न-कुछ खार्थ होनेसे उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका अहित हो जाय, परन्तु सर्वत्र सबमें भगवदर्शन होते रहनेके कारण उस भक्तके द्वारा तो खाभाविक ही सबका हित ही होता है । उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्थामें नहीं वन सकता, जिससे वस्तुत किमीका किञ्चित् भी अहित होता हो।\*

प्रश्न—यहाँ भगवान् के सब प्रकारसे बरतता हुआ आदि वाक्यका यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'वह अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझमें ही बरतता है' तो क्या आपत्ति हैं 2

उत्तर-ऐसा अर्थ नहीं माना जा मकता, क्योंकि भगवत्-प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुषके द्वारा पापकर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान्ने स्पष्ट कहा है कि 'समस्त अनर्थोंका मूळ कारण

डमा जे राम चरन रन थिगत काम मद क्रोध । निज प्रभुमय देखिह जगत केहि सन करिह थिरोघ ।।

महापापी 'काम' है' (३।३७) और 'इस कामनाकी उत्पत्ति आसक्तिसे होती है' (२।६२), एवं 'परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके बाढ इस रसरूपी आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाता है' (२।५९)। ऐसी अवस्थामें भगवद्यात पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मी (पापो) का होना सम्भव नहीं है। इसके सिन्ना, भगवान्के इन वचनोके अनुसार कि श्रेष्ठ पुरुष (ज्ञानी) जैसा आचरण करता है, अन्यान्य लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं (३।२१) ज्ञानी-पर खाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारणसे भी उसके द्वारा पापकर्मीका वनना सम्भव नहीं है।

सम्बन्ध--इस प्रकार भक्तियोगद्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके महत्त्वका प्रतिपादन करके अव साख्य योगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके समदर्शनका और महत्त्वका प्रतिपादन करते हैं---

## आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२ ॥

प्रश्न-अपनी भॉति सम्पूर्ण भूतोमें सम देखना क्या है <sup>2</sup> उत्तर-जैसे मनुष्य अपने सारे अङ्गोमें अपने आत्माको समभावसे देखता है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर संसारमें अपने आपको समभावसे देखना--अपनी भॉति सम्पूर्ण भूतोमें सम देखना है।

प्रश्न-चराचर सम्पूर्ण संसारमें सुख-दु: खको अपनी भॉति सम देखना क्या है 2

उत्तर—जिस प्रकार अपने सारे अङ्गोम आत्मभाव समान होनेके कारण मनुष्य उनमें होनेवाले सुख-दु:खोको समान-भावसे देखता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर ससारमे आत्म-भाव समान हो जानेके कारण जो उनमें प्रतीत होनेवाले सुख-दु:खको समानभावसे देखना है, वही अपनी भॉति सक्के सुख दु:खको सम देखना है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट् विश्व उसका खरूप वन जाता है। जगत्मे उसके लिये दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिये जैसे मनुष्य अपने-आपको कभी किसी प्रकार जरा भी दु.ख पहुँचाना नहीं चाहना तथा खाभाविक ही निरन्तर सुख पानेके लिये ही अथक चेष्टा करता रहता है और ऐसा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा करनेवाला मानकर वदलेमे कृतज्ञता चाहता है, न कोई अहसान करता है और न अपनेको करतेव्यपरायण' समझ-कर अभिमान ही करता है, वह अपने सुखकी चेष्टा इसीलिये करता है कि उससे वैसा किये विना रहा ही नहीं जाता, यह उसका सहज खभाव होता है, ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्वको कभी किसी प्रकार किश्चित् भी दुःख न पहुँचाकर सदा उसके सुखके छिये सहज खभावसे ही चेष्टा करता है।

[पाश्चात्य जगत्में, 'समस्त संसारके लोग-अपनेको परस्पर भाई समझने लगे, यह 'विश्व-वन्धुत्व' का सिद्धान्त बहुत ऊँचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊँचा है भी। किन्तु भाई-भाईमें, खार्थकी भिन्नतासे किसी-न-किसी अशमें कलह होनेकी सम्भावना रहती ही है, पर जहाँ आत्मभाव है—यह भाव है कि 'वह मै ही हूं' वहाँ खार्थमेद नहीं रह सकता और खार्थमेद के नाशसे परस्पर कलहकी कोई आशका नहीं रह सकती। गीताकी शिक्षा-को आज पाश्चात्त्य जगत्के विद्वान् भी इन्हीं सब सिद्वान्तोके कारण सबसे ऊँची मानने लगे है।]

प्रश्न—ऐसे परमात्मप्राप्त योगी महापुरुषको समस्त चराचर जगत्के सुख-दु खका वास्तवमें अनुभव होंता है अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है <sup>2</sup>

उत्तर—न अनुभव ही कह सकते है और न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टिमें एक सिच्चिदानन्द्घन प्रमात्माके सिवा दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह गर्यो, तब दूसरा अनुभव तो किस बातका होता १ और केवल प्रतीतिमात्र ही होती तो उसके द्वारा दु ख न पहुँचाने और सुख पहुँचानेकी चेष्टा ही कैसे वनती 2 अतएव उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है 2 इसको वही जानता है । वाणीके द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता । फिर भी समझनेके छिये यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा-से भिन्न किसी वस्तुका कभी अनुभव नहीं होता, लोकदृष्टि-में केवल प्रतीतिमात्र होती है, तथापि उसके कार्य वहे ही उत्तम, सुशृह्वल और सुन्यवस्थित होते है ।

प्रश्न-यदि वास्तवमें अनुभव नहीं होता तो फिर छोकदृष्टिमें प्रतीत होनेत्राले दुःखोकी निवृत्तिके छिये उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है <sup>2</sup>

उत्तर-यही तो उसकी विशेषता है। कार्यका सम्पादन उत्तम-से-उत्तम रूपमें हो परन्तु न तो उसके लिये यथार्थमें उन कार्योंकी सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थू छरूपमें समझनेके लिये ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत-से छोटे बच्चे खेळते-खेळते तुच्छ और नगण्य ककड़-पत्थरों, मिट्टीके ढेळो अथवा तिनकोके लिये आपसमें छड़ने छगें और अज्ञानवश एक-दूसरेको चोट पहुँचाकर दुखी हो जायँ तथा जैसे उनके इस झगड़ेको सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझनेपर भी बुद्धिमान् पुरुष उनके बीचमें आकर उन्हे अच्छी तरह समझावें-बुझावें, उनकी अलग-अलग बातें सुनें और उनकी दु.खनिवृत्तिके लिये बडी ही बुद्धिमानीके साथ चेष्टा करें, वैसे ही परमात्मप्राप्त योगी पुरुष भी दु खमें पड़े हुए विश्वकी दु खनिवृत्तिके लिये चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषोक्ता जगत्के बन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तुसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टिमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुत: जिनके लिये एक प्रमात्माको छोडकर अन्य किसीकी सत्ता ही नहीं रह गयी, उनकी अकथनीय स्थितिको, किसी भी दृष्टान्तके द्वारा समझना असम्भव है; उनके लिये कोई भी लैकिक दृष्टान्त पूर्णाशमें लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टान्त तो किसी एक अश-विशेषको लक्ष्य करानेके लिये ही दिये जाते हैं।

प्रश्न-'योगी' के साथ 'प्रम' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'परमः' विशेषण देकर भगवान् यह सूचित करते हैं कि यहाँ जिस 'योगी' का वर्णन है, वह साधक नहीं है 'सिद्ध' योगी है। यह स्मरण रखना चाहिये कि परमात्मा-को प्राप्त पुरुषमें—चाहे वह किसी भी मार्गसे प्राप्त हुआ हो— 'समता' अत्यन्त आवश्यक है । भगवान् ने जहाँ-जहाँ परमात्माको प्राप्त पुरुषका वर्णन किया है, वहाँ 'समता' को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुषमें अन्यान्य वहुत-से सद्गुण हो, परन्तु यदि 'समता' न हो, तो यही समझना चाहिये कि उसे परमात्माकी प्राप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि समताके विना रागद्वेषका आत्यन्तिक अभाव और सम्पूर्ग प्राणियोमें सहज सुद्धदताका भाव नहीं हो सकता। जिनको 'समता' प्राप्त है, वे ही परमात्माको प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं।

सम्बन्ध—भगवान्के समतासम्बन्धी उपदेशको सुनकर अर्जुन मनकी चञ्चलताके कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं——

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूद्गन ।

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वातिस्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

अर्जुन बे।ले—हे मधुसूदन ! जो यह योग आपने समभावसे कहा है। मनके चञ्चल होनेसे में इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥ ३३ ॥

श्रन—'अय योग·' से कौन-सा 'योग' कहा गया है ' आदि साधनोकी पराकाष्ठारूप समताको ही यहाँ 'योग' उत्तर—कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग कहा गया है ।

प्रश्न-इस 'योग' से यहाँ ध्यानयोग' 'क्यो नहीं माना जा सकता,क्योंकि मनकी चञ्चलता तो ध्यानयोगमें ही त्राधक है?

उत्तर—अट्टाईसचे श्लोकतकके प्रकरणको देखते हुए तो ध्यानयोग मानना ही ठीक है, परन्तु इकतीसचें और वत्तीसचे इलोकोका वर्णन भगवद्याप्त पुरुषोकी व्यवहारदशाका है। और अर्जुनका प्रश्न 'समत्व' के लक्ष्यसे किया हुआ है, इससे महाँ योगका अर्थ 'समत्वयोग' माना गया है।

सम्बन्ध—समत्वयोगमं मनकी चञ्चलताको वाधक वतलाकर अव अर्जुन मनके निमहको अत्यन्त कठिन वतलाते हैं——

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द्दम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३ ९ ॥

क्योंकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन वड़ा चञ्चल, प्रमथन खभाववाला, वड़ा दृढ़ और वलवान् है । इसलिये उसका वशमें करना में वायुके रोकनेकी भॉति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ ३४ ॥

प्रश्न-चञ्चलताकी त्रात तो अर्जुन पिछले स्रोकमें कह ही चुके हैं, यहाँ उसीको फिरसे कहनेका क्या कारण है 2

उत्तर—वहाँ अर्जुनने 'समत्व' योगीकी स्थिर स्थितिमें मनकी चञ्चलताको वाधक वतलाया था, इससे खामाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि 'मनको वशमें कर लो, चञ्चलता दूर हो जायगी'; परंतु अर्जुन मनको वशमें करना अस्पन्त कठिन समझते हैं, इसीलिये उन्होंने यहाँ पुन: मनको चञ्चल वतलाया है ।

श्रश्न—'मन'के साथ 'प्रमाधि' विशेषण देनेका क्या कारण है ?

उत्तर—इससे अर्जुन कहते है कि मन दीपशिखाकी मॉति चन्नल तो है ही, परतु मथानीके सदश प्रमथनशील भी है। जैसे दूध-दहीको मयानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इन्द्रियको विल्कुल क्षुत्र्य कर देता है।

प्रश्न—दूसरे अध्यायके साठवे श्लोकमें इन्द्रियोको प्रमयनशील वतलाया है, यहाँ मनको वतलाते हैं । इसका क्या कारण है <sup>2</sup>

उत्तर-विषयोके सङ्गसे दोनो ही एक-दूसरेको धुव्य करनेवाले है और दोनो मिलकर तो बुद्धिको भी धुव्य कर

प्रश्न—इस 'समता' की स्थिर स्थितिमें मनकी चञ्चळताको वाधक क्यो माना गया है ?

उत्तर-'चब्रक्ता' चित्तके विक्षेपको कहते है, विक्षेपमे प्रधान कारण है—राग-द्रेष, और नहाँ राग-द्रेष हैं वहाँ 'समता' नहीं रह सकती । क्योंकि 'राग-द्रेष'से 'समता'का अत्यन्त विरोध है । इसीलिये 'समता'की स्थितिमे मनको चब्रलताको वाधक माना गया है ।

डालते हैं (२।६७)। इसीलिये दोनोको 'प्रमाधी' कहा गया है।

प्रश्न-- मनको वलवत्' क्यों वतलाया गया है र उत्तर-इसीलियेवतलाया गया है कि यह स्थिर न रह-कर सदा इधर-उघर मटकनेवाला और शरीर तथा इन्द्रियो-को विलो डालनेवाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त गजराजकी भॉति वडा वलवान् भी है । जैसे वडे पराक्रमी हाथीपर वार-वार अड्डुश-प्रहार होनेपर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेकरूपी अड्डुशके द्वारा वार-वार प्रहार करनेपर भी यह वलवान् मन विषयोके वीहड वनसे निकलना नहीं चाहता ।

प्रश्न-मनको दृढ वतलानेका क्या भाव है !

उत्तर-यह चञ्चल, प्रमाधी और बलवान् मन तन्तुनाग
(गोह) के सदश अत्यन्त दृढ भी है । यह जिस विषयमे रमता है. उसको इतनी मजबूतीसे प्रकड लेता है कि
उसके साथ तटाकार-सा हो जाना है इसको 'दृढ़'
वतलानेका यही भाव है ।

प्रश्न-मनको वशमे करना मै वायुके रोकनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ-अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चन्नळ और दुर्धर्ष है, उस मनको रोकना मेरे छिये अत्यन्त ही कठिन है। इसी कठिनताको सिद्ध करनेके छिये वे वायुका उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीरमें निरन्तर चळनेवाले श्वासोच्छ्रासह्तपी वायुके प्रवाहको हठ, विचार, विवेक और वल आदि साधनोंके द्वारा रोक लेना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषयों में निरन्तर विचरनेवाले, चञ्चल, प्रमथनशील, बलवान् और दढ़ मनको रोकना भी अत्यन्त कठिन समझता हूँ ।

प्रश्न-'कृष्ण' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-भक्तोंके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेके कारण मी मगवान्का नाम 'कृष्ण' है। अर्जुन इस सम्बोधन-के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि 'हे भगवन् ! मेरा यह मन बड़ा ही चन्नळ है, मैं अपनी शक्तिसे इसको वशमें करना अत्यन्त कठिन समझता हूँ । और आपका तो स्वामाविक गुण ही है मनको बखस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिये यह आसान काम है। अतएव कृपा करके मेरे मनको भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर छीजिये !'

सम्बन्ध-मनोनियहके सम्बन्धमें अर्जुनकी उक्तिको स्वीकार करते हुए भगवान् मनको वशमें करनेके उपाय बतलाते हैं----

### श्रीभगवानुवाच

## असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥\*

श्रीभगवान् वोले—हे महावाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास और वैराग्यसे वशमें होता है ॥ ३५ ॥

प्रश्न-नि.सन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाळा है---भगवान्के इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 उत्तर-इससे भगवान् अर्जुनकी उक्तिका समर्थन करके मनकी चञ्चलता और उसके निग्रहकी कठिनताको खीकार करते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या भाव है 2

उत्तर-यद्यपि मनका वशमें होना बडा कठिन है, परन्तु अम्यास और वैराग्यसे यह सहज ही वशमें हो सकता है। यही दिखलाने और आश्वासन देनेके लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-अभ्यास क्या है ?

उत्तर-मनको किसी छक्य-विषयमें तदाकार करनेके छिये, उसे अन्य विषयोंसे खींच-खींचकर बार-बार उस विषय-में लगानेके लिये किये जानेवाले प्रयतका नाम ही अम्यास है। अम्यास करना (६। २६)।

यह प्रसंग परमात्मामें मन लगानेका है, अतएव परमात्माको अपना लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियोंके प्रवाहको बार-बार उन्हीं कोर लगानेका प्रयत करना यहाँ 'अभ्यास' है । †

प्रश्न-चित्तवृत्तियोंको परमात्माकी ओर लगानेका अभ्यास कैसे करना चाहिये ?

उत्तर-परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परमतत्त्व हैं तथा उन्हींको प्राप्त करना जीवनका परम लक्ष्य है---इस बानकी दढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिये । अभ्यासके अनेकों प्रकार शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं । उनमेंसे कुछ ये हैं-

(१) श्रद्धा और भक्तिके साथ धैर्यवती बुद्धिकी सहायता-से मनको बार-बार सन्चिदानन्दघन ब्रह्ममें लगानेका

<sup>#</sup> ठीक इसी आशयके सूत्र पातखलयोगदर्शनमें हैं---'अम्यासवैराग्याम्या तन्निरोधः' (१।१२) 'अम्यास और वैराग्यसे चित्तवृत्तियोंका निरोध होता है।' † 'तत्र स्थितौ यत्नोऽम्यासः' (१।१३) 'उनमेंसे स्थितिके लिये प्रयत्न करनेका नाम अभ्यास है।'

गी॰ स॰ वि० ३७---

- (२) जहाँ मन जाय, वहीं सर्वशक्तिमान् अपने इष्टदेव परमेश्वरके खरूपका चिन्तन करना ।
  - (३) मगत्रान्की मानसपूजाका भभ्यास करना ।
- ( १ ) वाणी, श्वास, नाडी, कण्ठ और मन आदिमेंसे किसीके भी द्वारा श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदिके किसी भी अपने परम इष्टके नामको परम प्रेम और श्रद्धाके साथ परव्रह्म परमात्माका ही नाम समझकर निष्काम-मावसे उसका निरन्तर जप करना ।
- (५) शास्त्रोके भगवत्-सम्बन्धी उपदेशोंका श्रद्धा और भक्तिके साथ बार-बार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना ।
- (६) मगत्रत्पात महात्मा पुरुपोंका सङ्ग करके उनके अमृतमय वचनोंको श्रद्धा-मिक्तपूर्वक सुनना और तदनुसार चठनेकी चेष्टा करना । (१३ । २५ )
- (७) मनकी चञ्चलताका नाश होकर वह भगवान्में ही लग जाय, इसके लिये हृदयके सच्चे कातरभावसे बार-वार भगवान्से प्रार्थना करना ।

इनके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं। परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि अम्यास तभी सफल होगा, जब वह अत्यन्त आदर-बुद्धिसे, श्रद्धा और विश्वासपूर्वक बिना विरामके लगातार और लबे समयतक किया जायगा।\* आज एक साधनमें मन लगानेकी चेष्टा की, कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया; आज किया, कल नहीं, दो-चार दिन बाट फिर किया, फिर छोड दिया; अथवा कुछ समय करनेके वाद जी

ऊन गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकारके अभ्याससे सफलता नहीं मिलती।

प्रश्न-वैराग्यका क्या खरूप है ?

उत्तर-इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थीमेंसे जब आसक्ति और समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश हो जाता है, तब उसे 'वैराग्य' कहते हैं। † वैराग्यत्रान् पुरुपके चित्तमें सुख या दु. ख दोनोंहीसे कोई तिशेप त्रिकार नहीं होता। वह उस अचल और अटल आभ्यन्तरिक अनासक्ति या पूर्ण वैराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी भी हालतमें उसके चित्तको किसी ओर नहीं खिंचने देता।

प्रश्न-'वैराग्य' कैसे हो सकता है 2

उत्तर-वैराग्यके अनेको साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-

- (१) संसारके पदार्थोंमें विचारके द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुखका अभाव देखना ।
- (२) उन्हें जन्म-मृत्यु, जरा, न्याधि भादि दु.ख, दोर्पोसे युक्त, अनित्य और भयदायक मानना ।
- (३) संसारके और भगवान्के यथार्थ तत्वका निरूपण करनेवाले सत्-शास्त्रोंका अध्ययन करना।
- ( १ ) परम वैराग्यवान् पुरुपोंका सङ्ग करना, सङ्गके अभावमें उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रोंका स्मरण-मनन करना ।
- (५) संसारके टूटे हुए विशाल महलों, वीरान हुए नगरों और गाँवोंके खंडहरोंको देखकर जगत्को क्षणभङ्गर समझना।

'स्त्री' धन, भवन, मान, बढ़ाई आदि इस लोकके और स्वर्गादि परलोकके सम्पूर्ण विषयों में तृष्णारहित हुए चित्तकी जो वशीकार-अवस्था होती है, उसका नाम 'वैराग्य' है।'

'तत्पर पुरुषख्यातेरीणवैतृष्ण्यम् ।' ( १ । १६ ) 'प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके जानसे तीनों गुणोंमें जो तृष्णाका अभाव हो जाना है, वह परवैराग्य यासवींत्तमवैराग्य है।'

<sup>4</sup> स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो हढभूमिः । (योगदर्जन १ । १४ )
भिन्तु वह अभ्यास लवे समयतक, निरन्तर तथा सत्कारपूर्वक सेवन करनेसे हढभूमि होता है।

<sup>ं</sup> वैराग्यकी प्रायः इसीसे मिलती-जुलती व्याख्या महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें की है— 'दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वैराग्यम् ।' (१।१५)

- (६) एकपात्र ब्रह्मको ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ताका अभाव समझना ।
- (७) अधिकारी पुरुषोंके द्वारा भगवान्के अकथनीय गुग, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनके छोछा-चरित्रोंका एवं दिव्य सौन्दर्य-माधुर्यका बार-बार श्रवण करना, उन्हे जानना और उनपर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध होना ।

इसी प्रकारके और भी अनेकां साधन हैं।

प्रश्न-मनको वशमें करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनोंकी आवश्यकता है या एकसे भी मन वशमें हो सकता है 2

उत्तर-दोनोंकी आत्रस्यकता है। 'अभ्यास' चित्तनदीकी धाराको भगवान्की ओर ले जानेवाला सुन्दर मार्ग है और 'वैराग्य' उसकी विषयाभिमुखीगतिको रोकनेवाला बाँभ है।

न किया जाय तो क्या हानि है ? इसपर भगवान् कहते है---

#### असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः।

शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ यतता वश्यात्मना ਰ

जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग दुष्पाप्य है और वशमें किये हुए मन-वाले प्रयत्नशील पुरुपद्वारा साधनसे उसका शाप्त होना सहज है— यह मेरा मत है ॥ ३६॥

प्रश्न-मनको वरामें न करनेवाले पुरुषके द्वारा इस समस्वयोगका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन क्यों है 2

उत्तर-जो अभ्यास और वैराग्यके द्वारा अपने मनको वशमें नहीं कर लेते, उनके मनपर राग-द्वेषका अधिकार रहता है और राग-द्वेषकी प्रेरणासे वह बदरकी भाँति ससारमें ह्यीइधर्-उधर उछळता-कूदता रहता है। जब मन भोगोंमें इतना आसक्त होता है, तब उसनी बुद्धि भी बहुशाखा-वाळी और अध्यर ही बनी रहती है (२। ४१-४४)। ऐसी अवस्थामें उसे 'समत्वयोग' की प्राप्ति कैसे हो सकती है ! इसलिये ऐसा कहा गया है ।

प्रश्न-त्रशमें हो जानेपर मनके क्या लक्षण होते हैं ? उत्तर-वशमें हो जानेपर इसकी चञ्चलता, प्रमथन-शीलता, बलबता और कठिन भाप्रइकारिता दूर हो जाती

परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दोनों एक-दूसरेके सहायक हैं । अभ्याससे वैराग्य बढ़ता है और वैराग्यसे अम्यासकी वृद्धि होती है । अतएव एकका भी अच्छी तरह आश्रय लेनेसे मन वशमें हो सकता है।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको 'महाबाहो' सम्बोधन किसलिये दिया गया है 2

उत्तर-अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे । देव, दानव और मन्प्य-सभी श्रेणियोंके महान् योद्धाओंको अर्जुनने अपने बाह्नबल्से परास्त किया था। यहाँ भगनान् उनको इस वीरताका स्मरण कराकर मानो उत्साहित कर रहे हैं कि 'तुम्हारे-जैसे अतुल पराक्रमी वीरके लिये मनको इतना बलवान् मानकर उससे डरना और उत्साह छोडना उचित नहीं है। साइस करो, तुम उसे जीत सकते हो।' सम्बन्ध-भगवान्ने मनको वशमें करनेके उपाय बतलाये। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मनको वशमें

> है। सीघे, सरल, शान्त और अनुगन शिष्यकी मॉति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब, जहाँ और जितनी देरतक इसे लगाया जाय, यह चुपचाप लग जाता है। न वहाँ लगनेमें जरा भी आनाकानी करता है, न इन्द्रियोंकी बात सनकरकहीं जाना चाहता है, न अपनी इन्छासे हटता है, न ऊवता है और न उपदव ही मचाता है। वड़ी शान्ति-के साथ इष्टबस्तुमें इतना धुल-मिल जाता है कि फिर सहजमें यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मनका वास्तत्रमें वशमें होना है।

प्रश्न-'तु' के प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर-मनको वशमें न करनेत्राले पुरुषसे, वशमें करनेवालेकी विलक्षणता दिखलानेके लिये ही उसका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-मनको वशमें कर चुकनेवाले पुरुषको 'प्रयत-शील' होनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—मनके वशमें हो जानेके बाद भी यदि प्रयत न किया जाय—उस मनको परमात्मामें पूर्णतया लगानेका तीत्र साधन न किया जाय, तो उससे समत्वयोगकी प्राप्ति अपने-आप नहीं हो जाती। अत. 'प्रयतः' की आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये ही ऐसा कहा गया है।

प्रश्न-मनके वशमें हो जानेपर समत्वरूप योगकी प्राप्तिके साधन क्या हैं ?

उत्तर-अनेकों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-

- (१) कामना और सम्पूर्ण विषयोंको त्यागकर विवेक और वैराग्यसे युक्त, पित्रत्र, स्थिर और परमात्ममुखी बुद्धिके द्वारा मनको नित्य-निरन्तर विज्ञानानन्द्घन परमात्माके ख-रूपमें लगाकर उसके सिवा और किसीका भी चिन्तन न करना (६। २५)।
- (२) सम्पूर्ण चराचर जगत्के बाहर-मीतर, ऊपर-नीचे, सब ओर एकपात्र सर्मन्यापक नित्य विद्वानानन्द्वन परमात्माको ही परिपूर्ण देखना, अपने सहित समस्त दृश्य-प्रपञ्चको भी परमात्माका ही खरूप समझना और जैसे आकाशमें स्थित बार्लोंके ऊपर, नोचे, बाहर, मीतर एक-मात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उसका उपादान कारण भी है वैसे ही अपने सहित इस सारे बहाण्डको सब ओरसे परमात्माके द्वारा ओतप्रोत और परमात्माका ही खरूप समझना (१३।१५)।
- (३) शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा ससारमें जो कुछ भी किया हो रही है, वह गुणोंके द्वारा ही हो रही है, अर्थात् इन्द्रिया अपने-अपने अर्थोंमें बरत रहो हैं, ऐसा समझकर अपनेको उन सब कियाओंसे सर्वथा पृथक् द्रष्टा—साक्षी समझना। ओर नित्य विज्ञानानन्द्रधन परमात्मामें अभिक

भावसे स्थित होकर समष्टिबुद्धिके द्वारा अपने उस निराकार अनन्त चेतनखरूपके अन्तर्गत संक्रल्पके आधारपर स्थित इस्यवर्गको क्षणभङ्गर देखना (५।८-९;१४।१९)।

- (१)भगवान्के श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शिक्त या विश्वरूप आदि किसी भी स्वरूपको सर्वोपरि, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् एवं परम दयालु, प्रेमास्पद परमात्माका ही स्वरूप समझकर अपनी रुचिके अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमाकी स्थापना करके अथवा मनके द्वारा अपने द्वदयमें या बाहर, भगवान्को प्रत्यक्षके सददा निश्चय करके, अतिशय श्रद्धा और भक्तिके साथ निरन्तर उसमें मन लगाना तथा पत्र-पुष्प-फलादिके द्वारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकारोंसे उनकी सेवा-पूजा करना एवं उनके नामका जप करना।
- (५) सिद्धि और असिद्धिमें समभाव रखते हुए आसक्ति एवं फलेच्छाका त्याग करके शास्त्रविहित कर्तन्य-कर्मोंका आचरण करना (२।४८)।
- (६) श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सब कुछ मगवान्का समझकर केवल भगवान्के लिये ही यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि शास्त्रोक्त कर्मीका आचरण करना (१२।१०)।
- (७) सम्पूर्ण कर्मोंको एव अपने आपको भगवान्में अर्पण करके, ममता और आसक्तिसे रहित होकर निरन्तर भगवान्का स्मरण करते हुए, कठपुतलीकी भौति; भगवान् जैसे भी, जो कुछ भी करावें, प्रसन्नता-के साथ करते रहना (१८।५७)।

इनके सिवा और भी बहुत-से साधन हैं तथा जो साधन मनको वशमें करनेके बतलाये गये हैं, मनके वशमें होनेके बाद, श्रद्धा और प्रेमके साथ परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करते रहनेपर उनके द्वारा भी समत्व-योगकी प्राप्ति हो सकती है।

सम्बन्ध—योगसिद्धिके लिये मनको वशमें करना परम आवश्यक बतलाया गया। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वशमें नहीं है, किन्तु योगमें श्रद्धा होनेके कारण जो भगवत्याप्तिके लिये साधन करता है, उसकी मरनेके बाद क्या गित होती है । इसीके लिये अर्जुन पूछते हैं— अर्जुन उवाच

अयितः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छिति ॥ ३७॥

अर्जुन वोले—हे श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्तकालमें योगसे विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थात् भगवत्साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ॥ ३७॥

प्रश्न--यहाँ 'अयति.' का अर्थ 'प्रयत्नरहित' न करके 'अस्यमी' क्यों किया गया 2

उत्तर-पिछले क्लोकमें जिसका मन वशमें नहीं है, उस 'असयतारमा' के लिये योगका प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। वही बात अर्जुनके इस प्रश्नका बीज है। इसके सिवा श्रद्धालु पुरुषद्वारा प्रयत्न न होनेकी शङ्का भी नहीं होती, इसी प्रकार, वशमें किये हुए मनके विचलित होनेकी भी शङ्का नहीं की जा सकती। इन्हीं सब कारणोंसे 'प्रयत्न न करने-वाला' अर्थ न करके 'जिसका मन जीता हुआ नहीं है' ऐसे साधकके लक्ष्यसे 'अस्यमी' अर्थ किया गया है।

प्रश्न—यहाँ 'योग' शब्द किसका वाचक है, उससे मनका विचलित हो जाना क्या है <sup>2</sup> एवं श्रद्धायुक्त मनुष्यके मनका उस-योगसे विचलित हो जानेमें क्या कारण है <sup>2</sup>

उत्तर—यहाँ भ्योग' शब्द परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले साख्ययोग, मित्तयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग आदि सभी साधनोंसे होनेवाले समभावका वाचक है। शरीरसे प्राणोंका वियोग होते समय जो समभावसे या परमात्माके खरूपसे मनका विचलित हो जाना है, यही मनका योगसे विचलित हो जाना है और इस प्रकार मनके विचलित होनेमें मनकी चञ्चलता, आसक्ति, कामना, शरीर-की पीडा और बेहोशी आदि बहुत-से कारण हो सकते हैं। प्रश्न-'योगसिसिद्धम्' पद किस सिद्धिका वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-सब प्रकारके योगोंके परिणामरूप समभावका फळ जो परमारमाकी प्राप्ति है उसका बाचक यहाँ 'योग-संसिद्धिम' पद है तथा मरणकाळमें समभावरूप योगसे या भगवान्के खरूपसे मनके विचळित हो जानेके कारण परमारमाका साक्षात् न होना ही उसे प्राप्त न होना है।

प्रश्न—यहाँ 'योगसे विचित होने' का अर्थ मृत्युके समय समतासे विचित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन-के प्रश्नका यह अभिप्राय मान लिया जाय कि 'जो साधक कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस साधनको छोडकर विषय-भोगोंमें लग जाता है, उसकी क्या गति होती है '' तो क्या हानि है '

उत्तर-अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते समय भगवान्ने मरनेके बादकी गतिका वर्णन किया है और उस साधक-के दूसरे जन्मकी ही बात कही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुनका प्रश्न मृत्युकालके सम्बन्धमें ही है। इसके सिवा 'गति' शब्द भी प्राय. मरनेके बाद होनेवाले परिणामका ही सूचक है, इससे भी यहाँ अन्तकालका प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है।

किचन्नोभयविभ्रष्टिश्चन्नाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥

हे महावाहो ! क्या वह भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादलकी भॉति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥ ३८ ॥ प्रश्न-भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित होना एव आश्रय-रहित होना क्या है ?

उत्तर—मनकी चञ्चलता तथा विवेक और वैराग्यकी कमीके कारण भगवत्प्राप्तिके साधनसे मनका विचलित हो जाना और फलत: परमात्माकी प्राप्ति न होना तथा फलकी कामनाका त्याग कर देनेके कारण शुमकर्मके फल्रूप स्वर्गादि लोकोंका न मिलना ही पुरुपका भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित एवं माश्रयरहित होना है।

, प्रश्न-छिन-भिन्न बादलकी भॉति उभयभ्रष्ट होकर नष्ट हो जानेका क्या भाव है <sup>2</sup>

सम्बन्ध-इस प्रकार शङ्का उपस्थित करके, अब अर्जुन उसकी निवृत्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना करते हैं---

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः। त्वद्नयः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते॥ ३९॥

हे श्रीकृष्ण! मेरे इस संशयको सम्पूर्णहपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥

प्रश्न-अर्जुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये र उत्तर-यहाँ अर्जुन मृत्युके वादकी गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है, जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्कके बळपर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्मके समस्त परिणाम,सृष्टिके सम्पूर्ण नियम और समस्त छोकोंके रहस्योंसे पूर्ण परिचित हो। छोक-छोकान्तरोंके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी सामर्थ्यवाले श्रृषि-मुनि और तपस्त्री तथा विभिन्न लोकोंकी घटनाविल्यों-को देख और जान सकनेको सामर्थ्यवाले योगी किसी अंशतक इन बार्तोको जानते हैं, परन्तु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्रीभगवान् ही जानते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके प्रभाव-को अर्जुन पहलेसे ही जानते थे। फिर भगवान्ने अभी-अभी जो चौथे अध्यायमें अपनेको जन्मोंके 'जाननेवाले' ( ४ । ५ ), 'अजन्मा, अविनाशी तथा सव प्राणियोंके ईश्वर' (४ । ६ ), 'गुणकर्भानुसार सवके रचयिना' (४।१३) और पाँचवे अध्यायके अन्तमें 'सव लोकोंके

महान् ईश्वरं बतलाया, इससे भगवान् श्रीकृष्णके परमेश्वरव-में अर्जुनका विश्वास और भी बढ़ गया। इसीसे वे यह कहका कि--- 'आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस सशयको पूर्णरूपसे नष्ट कर सके, इस सन्देहके समूल नाश करनेके लिये तो आप ही योग्य हैं'— भगवान्-में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण मर्यादाओंके निर्माता और नियन्त्रणकर्ता साक्षात् परमेश्वर हैं। अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंके अनन्त जीवोकी समस्त गतियोंके रहस्यका आपको पूरा पता है और समस्त लोक-लोकान्तरोंकी त्रिकालमें होनेवाली समस्त घटनाएँ आपके लिये सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्थामें योगभ्रष्ट पुरुषोंकी गतिका वर्णन करना आपके लिये बहुत ही आसान बात है। जब आप स्त्रयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और वस्तुतः आपके, सिना इस रहस्यको दूसरा बतला ही कौन<sup>े</sup> सकता है ! अतएव कृपापूर्वक आप ही इस रहस्यको खोळकर मेरे सशयजालका छेदन कीनिये।

उत्तर-यहाँ अर्जुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर

फलेच्छाका त्याग करके कर्म करनेसे खर्गादि मोग तो उसे

मिलते नहीं और अन्त समयमें परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे

मन विचलित हो जानेके कारण भगवत्प्राप्ति भी नहीं होती।

अतएव जैसे वादलका एक टुकड़ा उससे पृथक होकर पुन

दूसरे वादलसे संयुक्त न होनेपर नष्ट-अष्ट हो जाता है, वैसे

ही वह साधक खर्गादि लोक और परमात्मा—दोनोंकी

प्राप्तिसे विश्वत होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी

कहीं अधोगति तो नहीं होती ?

सम्बन्ध-अर्जुनने यह बात पूछी थी कि वह योगसे विचलित हुआ साधक उभयभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? भगवान् अब उसका उत्तर देते हैं—

श्रीभगवानुवाच

### पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य ़ विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

श्रीभगवान् वोले—हे पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही । क्योंकि हे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४० ॥

प्रश्न—योगसे विचिति हुए साधकका इस लोक या परलोकमें कहीं भी नाश नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—वर्तमान स्थितिसे पतन हो जाना ही नष्ट होना है। अतः मरनेके बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्यलोकमें होता है तो यहाँ भी उसका पहलेकी स्थितिसे पतन नहीं होता। उत्थान ही होता है। और यदि स्वर्गादि अन्य लोकों-में जन्म होता है तो वहाँ भी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोकमें या परलोकमें कहीं भी विनाश नहीं होता। वह जहाँ रहता है वहीं परमात्मा-के मार्गमें आगे ही बढ़ता रहता है। इससे भगवान्ने अर्जुनके उभयभ्रष्टविषयक शङ्काका संक्षेपमें उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक या परलोकके भोगोंसे विश्वत रहता है और न योगसिद्धिरूप परमात्मप्राप्तिसे ही विश्वत रहता है।

प्रश्न—'हि' अन्यय यहाँ किस अर्थमें है और उसके साथ यह कहनेका कि 'कल्याणके लिये साधन करनेवाले किसी भी मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती' क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'हि' अन्यय यहाँ हेतुवाचक है। और इसके सिंहत उपर्युक्त कथनसे भगवान्ने साधकोंको यह आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी राक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी भी कारणसे कभी शूकर, कृकर, कीट, पतङ्ग आदि नीच योनियोंकी प्राप्तिरूप या कुम्भीपाक आदि नरकोंकी प्राप्तिरूप दुर्गति नहीं हो सकती। प्रश्न—भगवरप्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी पुरुष दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता—ऐसा कहा गया है, किन्तु यह क्योंकर सम्भव है; क्योंकि मनुप्योंके पूर्वकृत पाप तो रहते ही हैं। उसके फलखरूप मृत्युके अनन्तर उनकी दुर्गति भी हो सकती है।

उत्तर-पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवत्याप्तिके लिये वर्षात् कात्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाले किसीकी भी दुर्गति नहीं होती यह ठीक ही है। मान लीजिये, एक पुरुप ऋणी है उसको किसीके रुपये देने हैं, परन्तु वह वेईमान नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्न अपने महाजनको दे दिया है और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नीयतसे देता आ रहा है और देना चाहता है।ऐसी अवस्थामें दयालु महाजन उसे कैंद्र नहीं करवाता। जबतक उसकी नीयत ठीक रहती है उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार मगवान् भी मगवत्प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले पुरुषकी शुद्ध भावना देखकर उसके पापोंके फलको रोककर उसे साधन करके सब बन्धनोंसे छूटनेका मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही ऋणीको ऋण चुकानेके लिये अवसर देते हैं, तब परमदयालु भगवान् साधकको ऐसा अवसर देते हैं, तब परमदयालु

प्रश्न-राजा भरत तो आत्मोद्धारके लिये ही साधन करते थे तो भी उनको मरणके अनन्तर हरिणकी योनि प्राप्त हुई ऐसी बात पुराणोंमें सुनी जाती है। अतः यदि ऐसा नियम है कि कल्याणके लिये साधन करनेवालोंकी मरणके अनन्तर दुर्गति नहीं होती तो भरतकी कैसे हुई 2

उत्तर-भरत बहुत अञ्छे साधक थे इसमें सन्देह नहीं,

परन्तु दयाके कारण मोहवश एक हरिणके बच्चेमें उनकी आसक्ति और ममता हो गयी। अतः अन्तकालमें उनका लक्ष्य छूट गया और हरिणके बन्चेका चिन्तन बना रहा, इसलिये उन्हें हरिणकी योनि प्राप्त हुई, क्योंकि अन्तकालमें जिसका चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अवस्य प्राप्त होता है यह प्रबल नियम है (८।६)। उसका परिणाम भी होना ही चाहिये, परन्तु भरतको पशु-योनि प्राप्त होनेपर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु-योनिमें भी उन्हें पूर्वजनमका समरण बना रहा और वे मोह, आसक्ति छोड़कर अच्छे-अच्छे साधकोंके समान परम विवेकसे युक्त रहे और सूखे पत्ते खाते हुए संयमपूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्ममें ब्राह्मणका शरीर प्राप्त करके पूर्वाभ्यासके बलसे (६।४४) शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त हो गये। इससे उपर्युक्त सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहाससे तो यह शिक्षा प्रहण करनी चाहिये कि भगवस्प्राप्तिका लक्ष्य कभी न छूटने पावे ।

प्रश्न-संसारमें ऐसे बहुत-से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याणके लिये सत्सङ्ग और भजन-ध्यानादि साधन भी करते हैं और उनके द्वारा पापकर्म भी होते रहते हैं, **उनकी** क्या गति होती है ?

सम्बन्ध-योगभ्रष्ट पुरुषकी दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है। यह जाननेकी इच्छा होनेपर भगवान् कहते हैं---

> प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे

योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको अर्थात् स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षी-तक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान् पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१॥

प्रश्न-'योगभ्रष्ट' किसे कहते हैं ?

उत्तर-ज्ञानयोग, मक्तियोग, ध्यानयोग और कर्मयोग आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषका मन विक्षेप आदि दोर्षोसे या विषयासक्ति अथना रोगादिके कारण अन्तकालमें छस्यसे विचलित हो जाता है, उसे 'योगभ्रण्ट' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ कहा गया है कि योगभ्रष्ट पुरुप पुण्यवानोंके छोकोंको प्राप्त होता और श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह नरकादि छोकोंको और नीच

उत्तर-उनकी भी दुर्गति नहीं होती? क्योंकि जिनकी शास्त्रोंमें और महापुरुपोंमें श्रद्धा होती है, उन्हें इस बातपर पूर्ण विस्वास हो जाता है कि पार्पोके फल्खरूप भयानक दुःखोंकी और घोर नरकयन्त्रणाओंकी प्राप्ति होगी।इसलिये वे खमावदोषसे होनेवाले पापोंसे भी वचनेकी चेष्टा करते रहते हैं । साथ-ही-साथ भजन-घ्यानका अभ्यास चाछ रहने-से उनके अन्त.करणकी भी शुद्धि होती चळी जाती है। ऐसी अवस्थामें उनके द्वारा जान-वृज्ञकर पाप किये जानेका कोई खास कारण नहीं रह जाता । अतएव स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सत्सङ्ग और भजन-ध्यानके प्रभावसे वे भी पापाचरणसे छुटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं। उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं हो सकता (९।३०-३१)।

प्रश्न-'तात' सम्बोधनका यहाँ क्या अभिप्राय है : उत्तर-'तात' सम्बोधन देक्तर भगवान्ने यहाँ अर्जुनको यह आश्वासन दिया है कि'तुम मेरे प्रम प्रिय सखा और भक्त हो, फिर तुम्हे किस बातका डर है 2 जब मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवालेकी भी दुर्गति नहीं होती,उसे उत्तमगति ही प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिये तो कहनाही क्या है ए

योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

योनियोंको तो नहीं प्राप्त होता, परन्तु पुण्यवानोंके खर्गादि लोकों में तथा धनियोंके घरोंमें मोगोकी अधिकता होती है, इस कारण भोगोंमें आसक्त होकर भोगोंकी प्राप्तिके लिये आगे चलकर उसका पापकर्मोंमें प्रवृत्त होना तो सम्भव ही है । और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियाँ परिणाममें उसके पतनमें ही हेतु होती हैं, इसलिये प्रकारा-न्तरसे यह भी दुर्गति ही है।

प्रश्न-मृत्युलोक्से ऊपर ब्रह्मलोक्तक जितने भी लोक

हैं,सभी पुण्यवानोंके छोक हैं। उनमेंसे योगश्रष्ट पुरुष योग-रूपी महान् पुण्योंके प्रभावसे ऐसे छोकोंमें नहीं जाते, जहाँ वे भोगोंमें फँसकर दुर्गतिको प्राप्त हो जायँ, और न ऐसे अपवित्र (हीन गुण और हीन आचरणवाले) धनियोंके घरोंमें ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गुतिमें हेतु हों। इसीलिये 'श्रीमताम्' केसाथ 'शुचीनाम्' विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और त्रिशुद्ध आचरणवाले धनियोंके घर जन्म लेनेकी बात कही गयी है। अत यह प्रकारान्तरसे भी दुर्गति नहीं है। प्रश्न—बहत वर्शोतक पुण्यवानोंके लोकोंमें रहनेमें

ग्रश्न—बहुत वर्षोतक पुण्यवानोंके लोकोंमें रहनेमें क्या हेतु हैं <sup>2</sup>

सम्बन्ध—साधारण योगम्रप्ट पुरुषोंकी गति वतलाकर अब आसक्तिरहित उच्च श्रेणीके योगभष्ट पुरुषोंकी विशेष गतिका वर्णन करते हैं——

> अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम् ॥ ४२ ॥

अथवा वैराग्यवान् पुरुष उन लोकोंमें न जाकर श्वानवान् योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है। परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो संसारमें नि सन्देह अत्यन्त दुर्लभ है॥ ४२॥

प्रश्न—'अथवा' का प्रयोग किसिलये किया गया है ' उत्तर—योगम्नष्ट पुरुषोंमेंसे जिनके मनमें वित्रयासिक होती है, वे तो खर्गादि लोकोंमें और पवित्र धनियोंके घरोमें जन्म लेते हैं, परन्तु जो वैराग्यवान् पुरुष होते हैं, वे न तो किसी लोकमें जाते हैं और न उन्हें धनियोंक घरोंमें ही जन्म लेना पड़ता है। वे तो सीघे ज्ञानवान् सिद्ध योगियों-के घरोंमें ही जन्म लेते हैं। पूर्ववर्णित योगम्रष्टोंसे इन्हें पृथक् करनेके लिये 'अथवा' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—खर्गादि पुण्यहोकोंकी प्राप्ति तो सब योगश्रष्टों-को होनी ही चाहिये। वहाँके सुर्खोको भोगनेके बाद उनमेंसे कुछ तो पित्रत्र धिनयोंके घरोंमें जन्म लेते हैं और कुछ योगियोंके घरोंमें। 'अथवा' से यदि यह भाव मान हिया जाय तो क्या आपित्त है '

उत्तर-ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि जिन पुरुषोंका भोगोंमें यथार्थ वैराग्य है, उनके लिये खर्गादि लोकों-में जाकर बहुत वर्षोंतक वहाँ निवास करना और भोग भोगना तो दण्डके सहश ही है। इस प्रकार भगवस्प्राप्ति- में विलम्ब होना वैराग्यका फल नहीं हो सकता । इस-लिये उपर्युक्त अर्थ मानना ही ठीक है ।

उत्तर-मोर्गोमें आसक्ति ही उन छोर्कोमें बहुत वर्पीतक

रहनेका कारण है,क्योंकि कर्म और उनके फलमें ममता और

आसक्ति रखना ही कर्मफळका हेतु बनना है (२।४७)

अत. जिस साधकके अन्त करणमें जितनी-सी आसक्ति छिपी

रहती है उतने ही समयतक उसे अपने श्रम कर्मोंका फल

भोगनेके लिये वहाँ रहना पडता है-जिनमें आसक्ति अधिक होती है, वे अपेक्षाकृत अधिक समयतक वहाँ

रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समयतक।

जिनमें मोगासक्ति नहीं होती, वे वैराग्यवान् योगश्रष्ट हो वहाँ न जाकर सीधे योगियोंके कुळोंमें ही जन्म लेते हैं।

प्रश्न—योगियोंके कुलोंमें ऐसे वैराग्यवान् पुरुप जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवस्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रममें ही हो सकता है। और 'धीमताम्' का अर्थ करते हुए ऐसे योगियोंको ज्ञानी वतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ मी ज्ञानी हो सकते हैं?

उत्तर—भगवत्तत्त्वका यथार्थ ज्ञान समी आश्रमोंमें हो सकता है।गीतामें यह बात मलीमॉित प्रमाणित है (३। २०,४। १९,१८। ५६) अन्यान्य शास्त्रोंमें भी इसके अनेकों उदाहरण मिळ सकते हैं। महर्षि विशष्ठ, याज्ञ वल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपित और रैक आदि महा-पुरुषोंने गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया था।

प्रश्न-'योगिनाम्' पदमें आये हुए योगी शब्दका अर्थ 'ज्ञानवान् योगी' न मानकर 'साधक योगी' मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर-ऐसा माननेसे धीमताम् शब्द व्यर्थ हो जायगा।

इसके अतिरिक्त भगवान्ने 'दुर्ङभतरम्' पदसे भी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानोंके घरोंकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्ङभ है । अतएव यहाँ 'धीमताम्' विशेषणसे युक्त 'योगिनाम्' पदमें आये हुए 'योगी' शब्दका अर्थ 'ज्ञानवान सिद्ध योगी' मानना ही ठीक है ।

प्रश्न-योगियोंके कुलमें होनेत्राले जन्मको अत्यन्त दुर्लम क्यों वतलाया गया !

उत्तर-परमार्थसाधन (योगसाधन)की जितनी सुविधा योगियोंके कुलमें जन्म लेनेपर मिल सकती है,उतनी खर्गमें,

सम्बन्ध—योगिकुलमें जन्म लेनेवाले योगम्रष्ट पुरुषकी उस जन्ममें जैसी परिस्थिति होती है,अव उसे वतलाते हैं—

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥ ४३॥

वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धिसंयोगको अर्थात् समबुद्धिरूप योगके संस्कारोंको अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४३॥

प्रश्न-यहाँ 'तत्र' पद केवल योगियोंके कुलमें जन्म-का ही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान् एवं ज्ञानवान् योगी—दोनोंके घरोंमें जन्मका ?

उत्तर-पिछले ही श्लोकमें योगिकुलका वर्णन आ चुका है तथा उस कुलमें जन्म लेनेमें देवादि शरीरोंका व्यवधान भी नहीं है। अतएव यहाँ 'तत्र'से योगिकुल-का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है।

प्रश्न—तो क्या पित्र श्रीमानोंके घर जन्म लेनेवाले साधक 'बुद्धिसंयोग' को प्राप्त नहीं होते ?

उत्तर—वे भी पूर्वीभ्यासके प्रभावद्वारा विषयमोगेंसे हटाये जाकर भगवान्की ओर खींचे जाते हैं—यह बात अगले खोकमें स्पष्ट की गयी है। प्रश्न-पहले शरीरमें संप्रह किये हुए 'बुद्धिके सयोग' को प्राप्त होना क्या है ?

श्रीमानोंके घरमें अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती।

योगियोंके कुलमें तदनुकूल वातावरणके प्रभावसे मनुष्य प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमें लग सकता है, दूसरी बात

यह है कि ज्ञानीके कुलमें जन्म लेनेवाला अज्ञानी नहीं रहता,

यह सिद्धान्त श्रुतियोंसे भी प्रमाणित है । \* यदि महात्मा

पुरुषोंकी महिमा और प्रभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो

महात्माओं के कुलमें जन्म होनेपर तो कहना ही क्या है,

महात्माओं का संग ही दुर्छम, अगम्य एवं अमोघ माना गया है 🕆

इसीलिये ऐसे जनमको अत्यन्त दुर्लभ बतलाना उचित ही है।

उत्तर—कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोग आदि साधनोंमेंसे किसी भी साधनद्वारा जितना 'सममाव' पूर्वजन्ममें प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्ममें अनायास ही जाप्रत् हो जाना 'वुद्धिके सयोग' को प्राप्त करना है।

प्रश्न-'ततः' पदका यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'तत 'पदके प्रयोगसेयहाँ यह माव दिखलाया गया है कि योगिकुलमें जन्म होने और वहाँ पूर्वसंस्कारों-से सम्बन्ध हो जानेके कारण वह योगश्रष्ट पुरुप पुन: अनायास ही योगसाधनमें लग जाता है।

† 'महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ।' (नारदभक्तिसूत्र ३९) 'प्रत्तु महात्माओका सङ्ग दुर्लभः अगम्य और अमोघ है।'

<sup>#</sup> नास्याब्रह्मवित्कुले भवित । तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहाय्यिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवित । (मुण्डक उ० ३ । २।९) (इसके ( ब्रह्मज्ञानीके ) कुलमें अब्रह्मवित् नहीं होता, वह शोक एव पापसे तर जाता है । हृदयप्रन्थिसे विमुक्त होकर अमर हो जाता है अर्थात् सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट जाता है ।'

सम्बन्ध-अब पवित्र श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगग्रष्ट पुरुषकी परिस्थितिका वर्णन करते हुए योगको जाननेकी इच्छाका महत्त्व वतलाते हैं---

### पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि जिज्ञासरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

वह श्रीमार्नोके घरमें जन्म छेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्सन्देह भगवान्की ओर आकर्षित किया जाता है। तथा समबुद्धिकप योगका जिज्ञासु भी चेदमे कहे हुए सकाम कर्मोंके फलको उल्लह्हन कर जाता है॥ ४४॥

प्रश्न-यहाँ 'सः' का अभिप्राय श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट क्यों माना गया 2

उत्तर-योगिकुङमें जन्म लेनेवाले वैराग्यवान् पुरुषके लिये भोगोंके वश होनेकी शङ्का नहीं हो सकती, अतएव उसके लिये 'अवश. अपि' इन पदोंका प्रयोग अनुकूल नहीं जान पड़ता। इसके सिवा योगिकुलमें अनायास सत्संग लाभ होनेके कारण, उसके लिये एकमात्र पूर्ताम्यासको ही मगवान्-की ओर आकर्षित होनेमें हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं है। अतएव यह वर्णन श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषके सम्बन्धमें ही मानना उचित प्रतीत होता है ।

प्रश्न-यहाँ 'अवश.'के साथ 'अपि' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि पवित्र सदाचारी धनवानोंका घर साधारण धनियोंके वरकी भाँति मोर्गोमें फँसानेवाळा नहीं है किन्तु वहाँ भी यदि किसी कारणसे योगभ्रष्ट पुरुष स्त्री, पुत्र,धन और मान-बडाई आदि

भोगोंके वशमें हो जाय, तो मीपूर्व जन्मके अम्यासके बलसे वह भगवत्प्राप्तिके साधनकी ओर छग जाता है।

प्रश्न-'पूर्वाम्यासेन' पदके साथ 'एव' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-मोर्गोके वश हुए पुरुषको विषयजालसे छुड़ा-कर भगवान्की ओर आकर्षित करनेमें पूर्व जन्मके अम्पास-के संस्कार ही प्रधान हेतु हैं, इसी अभिप्रायसे पूर्वाम्यासेन पदके साथ 'एव' का प्रयोग हुआ है ।

प्रश्न—'जिज्ञासु ' के साथ 'अपि' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—'समबुद्धिरूप योग' की प्रशसा करनेके छिये यहाँ 'अपि'का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योगका जिज्ञासु है, योगमें श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है वह मनुष्य भी वेदोक्त सकामकर्मके फल्खरूप इस लोक भौर परलोकके भौगजनित सुखको पार कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अम्यास करनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषोंके विषयमें तो कहना ही क्या है।

सम्बन्ध-इस प्रकार श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन करके तथा योगके जिज्ञासु-की महिमा बतलाकर अब योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते है---

**प्रयत्नाद्यतमान**स्तु योगी संशुद्धकिल्बषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां

गतिम्॥ १५॥ परन्तु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछ्छे अनेक जन्मोंके संस्कारचलसे इसी जन्ममें संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो फिर तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५॥

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या अभिप्राय है ।

योगके जिज्ञासुकी अपेक्षा योगिकुळमें जन्म लेनेवाले उत्तर—श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवालोंकी और योगश्रष्ट पुरुषकी गतिकी विरक्षणता दिखलानेके लिये ही 'तु' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'योगी' के साथ 'प्रयत्नाद् यतमान' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—तैंतालीसवें श्लोकमें यह बात कही गयी है कि योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगम्ब्रष्ट पुरुष उस जन्ममें योगिसिद्धिकी प्राप्तिके लिये अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोकमें उसी योगीको परमगितकी प्राप्ति बतलायी जाती है, इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'योगी' के साथ 'प्रयत्नाद् यतमानः' विशेषण दिया गया है; क्योंकि उसके प्रयत्नका फल वहाँ उस श्लोकमें नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है।

प्रश्न—'अनेक जनमंसिद्धः' का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—तैतालीसने श्लोकमें यह बात कही गयी है कि योगिकुलमें जन्म लेनेवाला योगम्नष्ट पूर्वजन्मोंमें किये हुए योगाम्यासके संस्कारोंको प्राप्त हो जाता है, यहाँ उसी बात-को स्पष्ट करनेके लिये 'अनेक जन्मसिद्धः' विशेषण दिया गया है । अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मोंमें किया हुआ अभ्यास और इस जन्मका अभ्यास दोनों ही उसे योग- सिद्धिकी प्राप्ति करानेमें अर्थात् साधनकी पराकाष्टातक पहुँचानेमें हेतु हैं; क्योंकि पूर्व-संस्कारोके बलसे ही वह विशेष प्रयत्नके साथ इस जन्ममें साधनका अभ्यास करके साधनकी पराकाष्टाको प्राप्त करता है।

प्रश्न-'संशुद्धिकिल्विषः' का क्या भाव है 2

उत्तर—जिसके समस्त पाप सर्वथा धुछ गये हैं, उसे 'सञ्जद्भकिल्विष' कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभ्यास करनेवाले योगीमें पाप-का लेश भी नहीं रहता।

प्रश्न-'तत.' का क्या भाव है ?

उत्तर—'ततः' पद यहाँ तत्पश्चात्के अर्थमें आया है । इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि साधनकी पराकाष्ट्रारूप संसिद्धिको प्राप्त होनेके पश्चात् तत्काल ही परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी विलम्ब नहीं होता ।

प्रश्न-'परमगतिकी प्राप्ति' क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होना ही परमगति-की प्राप्ति है; इसीको परमपदकी प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति और नैष्टिकी शान्तिकी प्राप्ति भी कहते हैं।

सम्बन्ध—योगभ्रष्टकी गतिका विषय समाप्त करके, अब भगवान् योगीकी महिमा कहते हुए अर्जुनको योगी बननेके लिये आज्ञा देते हैं—

## तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६॥

योगी तपस्त्रियोंसे श्रेष्ठ हैं, शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालेंसे भी योगी श्रेष्ठ हैं; इससे हे अर्जुन ! तू योगी हो ॥ ४६ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तपखी' शब्द किसका वाचक है है उत्तर-सकामभावसे धर्मपालनके लिये इन्द्रियसंयम-पूर्वक क्रियाओंका या विषय-भोगोंका त्याग करके जो मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धी समस्त कछोंको सहन किया जाता है, वही 'तप' है और उसे करनेवालेको यहाँ तपखी कहा गया है।

प्रश्न—यहाँ 'ज्ञानी' का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—यहाँ 'ज्ञानी' न तो भगवरप्राप्त तत्त्वज्ञानी पुरुषका वाचक है और न परमात्माकी प्राप्तिके लिये ज्ञानयोगका साधन करनेवाले ज्ञानयोगीका ही वाचक है। यहाँ तो 'ज्ञानी' केवल शास्त्र और आचार्यके उपदेशके अनुसार विवेक्खुद्धिद्वारा समस्त पदार्थोंको समझनेवाले शास्त्रज्ञ पुरुषका वाचक है।

प्रश्न-यहाँ 'कर्मीका' क्या अभिप्राय है है उत्तर-यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्रविहित शुभ कर्मीको स्त्री, पुत्र, धन और खर्गीदिकी प्राप्तिके छिये सकामभावसे करनेवालेका नाम कर्मी है। प्रश्न—जब तपस्या करनेवाले और शास्त्रज्ञान-सम्पादन करनेवाले भी सक्तामभावसे युक्त ही हैं, तब उन्हें भी कर्मीके अन्तर्गत ही मानना उचित था, परन्तु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाया गया ?

उत्तर-यहाँ 'क्रमीं' का प्रयोग इतने व्यापक अर्थमें नहीं हुआ है। सकामभावसे यज्ञ-दानादि शास्त्रविहित किया करनेवालेका नाम ही कर्मी है। इसमें क्रियाकी बहुल्ता है। तपस्त्रीमें क्रियाकी प्रधानता नहीं, मन और इन्द्रियके सयमकी प्रधानता है। और शास्त्रज्ञानीमें शास्त्रीय बौद्धिक आलोचनाकी प्रधानता है। मगवान्ने इसी विलक्षणताको ध्यानमें रखकर ही कर्मीमें तपस्त्री और शास्त्रज्ञानीका अन्तर्भाव न करके उनका अलग निर्देश किया है।

प्रिं प्रश्न—ज्ञानयोग और कर्मयोग—ये दो ही निष्ठाएँ मानी प्राची हैं, फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पृथक् है दे जित्तर—भक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तर्गत है। जहाँ मिक्तप्रधान कर्म होता है, वहाँ उसका नाम मिक्तयोग के है और जहाँ कर्मप्रधान है, वहाँ उसे कर्मयोग कहते को हैं। ध्यानयोग दोनों ही निष्ठाओं में सहायक साधन है। वह अभेद-बुद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगमें और भेद-

बुद्धिसे किया जानेपर कर्मयोगमें सहायक होता है।

प्रश्न—इस रुवेकमें 'योगी' शब्दका क्या अभिप्राय है 🕺

उत्तर-ज्ञानयोग, घ्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग

आदि किसी भी साधनसे साधनकी पराकाष्ट्रारूप 'समत्व-

योग' को प्राप्त हुए पुरुषका नाम यहाँ 'योगी' है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें योगीको सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान्ने अर्जुनको योगी वननेके लिये कहा; किन्तु ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि साधनोंमेंसे अर्जुनको कौन-सा साधन करना चाहिये १ इस बातका स्पष्टीकरण महीं किया । अतः अब भगवान् अपनेमें अनन्यप्रेम करनेवाले भक्त योगीकी प्रशसा करते हुए अर्जुनको अपनी और आकषित करते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धात्रान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान योगी मुझमें छगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता

है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥

प्रश्न-यहाँ 'योगिनाम्' पदके साथ 'अपि' के प्रयोगका और 'सर्वेषाम्' यह विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—चौथे अध्यायमें चौबीसवेंसे तीसवें श्लोकतक भगवत्प्राप्तिके जितने भी साधन यज्ञके नामसे बतलाये गये हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत्प्राप्तिके जिन-जिन साधनोंका अबतक वर्णन किया गया है, उन सबकी पराकाष्ठाका नाम 'योग' होनेके कारण विभिन्न साधन करने-वाले बहुत प्रकारके 'योगी' हो सकते हैं। उन सभी प्रकारके योगियोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'योगिनाम्' पदके साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके 'सर्वेषाम्' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न—'श्रद्धावान्' पुरुपके क्या लक्षण हैं 2 उत्तर—जो भगवान्की सत्तामें, उनके अवतारोंमें,उनके वचनोंमें, उनके अचित्यानन्त दिन्य गुणोंमें तथा नाम और छीळामें एव उनकी महिमा, राक्ति, प्रमाव और ऐश्वर्य आदिमें प्रत्यक्षके सहरा पूर्ण और अटळ विश्वास रखता हो उसे 'श्रद्धावान' कहते हैं।

प्रश्न—'मद्गतेन' विशेषणके साथ 'अन्तरात्मा' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—इससे भगवान् यह दिखळाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ,सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान् और महान् प्रियतम जान लेनेसे जिसका मुझमें अनन्य प्रेम हो गया है और इस-छियेजिसका मन-बुद्धिरूप अन्त करण अचळ, अटळ और अनन्यभावसे मुझमें ही स्थित हो गया है, उस अन्त.करणको 'मद्गत अन्तरात्मा'या मुझमें छगा हुआ अन्तरात्मा कहते हैं। प्रश्न—यहाँ अनन्यप्रेमसे भगवानमें स्थित रहनेवाले मन- बुद्धिको ही 'मद्गत अन्तरात्मा' क्यों कहा गया है ? मय और द्वेष आदि कारणोंसे भी तो मन-बुद्धि मगत्रान् में छग सकते हैं?

उत्तर—छग सकते हैं, और किसी भी कारणसे मन-बुद्धि-के परमात्मामें छग जानेका फल परम कल्याण ही है। परन्तु यहाँका प्रसंगप्रेमपूर्वक भगवान्में मन-बुद्धि छगानेका है, भय और द्वेषपूर्वक नहीं। क्योंकि भय और द्वेषसे जिसके मन-बुद्धि भगवान्में छग जाते हैं, उसको न तो श्रद्धावान् ही कहा जा संकता है और न परम योगी ही माना जा सकता है। इसके बाद सातवें अध्यायके आरम्भमें ही भगवान्ने 'मय्यासक्त-मनाः' कहकर अनन्य प्रेमका ही सङ्केत किया है। इसके अतिरिक्त गीतामें स्थान-स्थानपर (७। १७;९। १४; १०। १०) प्रेमपूर्वक ही भगवान्में मन-बुद्धि छगानेकी प्रशंसा की गयी है। अतएव यहाँ ऐसा ही मानना उचित है।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद भगवान्के सगुणरूपका वाचक है या निर्गुणका ?

उत्तर—यहाँ 'माम्' पद निरितशय ज्ञान, शिक्त, ऐश्वर्य वीर्य और तेज आदिके परम आश्रय, सौन्दर्य, मार्च्य और औदार्यके अनन्त समुद्र, परम दयालु, परम सुद्धद् परम प्रेमी, दिव्य अचिन्त्यानन्दखरूप, नित्य, सत्य, अज और अविनाशी, सर्जन्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वदिव्य-गुणालङ्कृत, सर्जात्मा, अचिन्त्य महत्त्वसे मिहमान्वित, चित्र-विचित्र लीलासी, लीलामात्रसे प्रकृतिद्वारा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाले तथा रससागर, रसमय, आनन्दकन्द, सगुण-निर्गुणरूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तमका वाचक है।

प्रश्न-पहाँ 'भ नते' इस कियापदका क्या भाव है ? उत्तर-सन प्रकार और सन ओरसे अपने मन-बुद्धिको भगवान्में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेमके साथ, चलते-फिरते, उठने-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, प्रत्येक किया करते अथवा एकान्तमें स्थित रहते, निरन्तर श्रीभगवान्का भजन-ध्यान करना ही 'भजते' का अर्थ है।

प्रश्न-वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है—मगवान्के इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—श्रीभगवान् यहाँपर अपने प्रेमी भक्तोंकी महिमा-का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्ती, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्तिके लिये साधन करते हैं,परन्तु जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुझसे अनन्य-प्रेम करता है, केवछ मुझक्तो ही अपना परम प्रेमास्पद मान-कर, किसी बातकी अपेक्षा, आकाक्षा और परवा न रखकर अपने अन्तरात्माको दिन-रात मुझमें ही छगाये रखता है, मातृपरायण शिशुकी भाँति जो मुझको छोड़कर और किसी-को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदयका परम धन है। अपत्य-रनेहसे जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन-रात अपने प्यारे बन्चेकी ओर देखते रहनेमें ही नित्य नया आनन्द मिळता है, ऐसी वात्सल्यस्नेह्म्यी अनन्त माताओंके हृद्य मेरे जिस अचिन्त्यानन्त प्रेममय हृदयसागरकी एक बूँदके बराबर मी नहीं है, उसी अपने हृदयसे मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ, और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचानेवाछी होती है । सारे जगत्को अनादिकालसे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझ आनन्दसागरकी एक बूँदकी भी तुछनामें नहीं आ सकते । ऐसा अनन्त आनन्दका अपार अम्बुधि होकर भी मैं अपने उस 'मद्गतान्तरात्मा' भक्तकी चेष्टा देख-देखकर परम आनन्दको प्राप्त होता रहता हूँ । उसकी क्या बड़ाई करूँ ? वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है ' जो मेरा प्रियतम है, वही तो श्रेष्ठ है; इसिंग्ये मेरे मनमें वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

#### 👺 श्रीपरमात्मने नम

# सप्तमोऽध्यायः

श्रीमद्भगवद्गीताके अठारह अध्यायोंमें यद्यपि कर्भयोग, मिक्तयोग और ज्ञानयोगके क्रमसे छःप्रक्ष स्पष्टीकरण छ. अध्यायोंके तीन पट्क माने जाते हैं, परन्तु इसका अमिप्राय यह नहीं है कि इन पट्कोंमें
केवल एक ही योगका वर्णन हो और दूसरेकी चर्चा ही न आयी हो। जिस पट्कमें जिस
योगका प्रधानतासे वर्णन होता है, उसीके अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है।

पहले पट्कता प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनारूपमें है, उसमें तो इनमेंसे किसी भी योगका विषय नहीं है । दूसरेमें ग्यारहवेंसे तीसवें क्लोकतक साएययोग (ज्ञानयोग) का विषय है, इसके बाद उन्तालीसवें इलोकसे लेकर तीसरे अध्यायके अन्ततक प्राय कर्मयोगका विस्तृत वर्णन है । चौथे और पॉचवें अध्यायों में कर्मयोग और ज्ञानयोगका मिला हुआ वर्णन है, तथा छठे अध्यायमें प्रधानरूपसे ध्यानयोगका वर्णन है, साथ ही प्रसङ्गानुसार कर्मयोग आदिका भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार यद्यपि इस पट्कमें सभी विषयोंका मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों अट्कोंकी अपेक्षा इसमें कर्मयोगका वर्णन अधिक हैं । इसी दृष्टिसे इसको कर्मयोगप्रधान पट्क माना जाता है ।

सातवें अध्यायसे छेकर वारहवें अध्यायतकके बीचके पट्कमें प्रसङ्गवश कहीं-कहीं दूसरे विपयोंकी चर्चा होनेपर भी सभी अध्यायोंमें प्रधानतासे भक्तियोगका ही विशद वर्णन है, इसलिये इस पट्कको तो भक्तिप्रधान मानना उचित ही है ।

अन्तिम पट्कमें तेरहवें और चौदहवें अध्यायों स्पष्ट ही ज्ञानयोगका प्रकरण है। पंद्रहवें मं भित्तयोगका वर्णन है, सोलहवें में देवी और आसुरी सपत्की व्याख्या है, सतरहवें में श्रद्धा, आहार और यज्ञ, दान, तप आदिका निरूपण है और अठारहवें अध्यायमें गीताका उपसहार होनेसे उसमें कर्म, भित्त और ज्ञान तीनों ही योगोंका वर्णन है तथा अन्तमें शरणागित-प्रधान भित्तयोगमें उपदेशका पर्यवसान किया गया है, इतना होनेपर भी यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञानयोगका जितना वर्णन इस अन्तिम पट्कमें किया गया है, उतना पहले और दूसरेमें नहीं है। इसलिये इसको ज्ञानयोगप्रधान कहा जा सकता है।

प्रमात्माके निर्गुण निराकार तत्त्वके प्रभाव, माहात्म्य आदिके रहस्यसिंहत पूर्णक्रपसे जान मध्यावक नाम छेनेका नाम 'ज्ञान' और सगुण निराकार एवं साकार तत्त्वके छीछा, रहस्य, महत्त्व, गुण और प्रभाव आदिके पूर्ण ज्ञानका नाम 'विज्ञान' है । इन ज्ञान और विज्ञानके सिंहत भगवान् के खरूपको जानना ही समग्र भगवान् को जानना है । इस अध्यायमें इसी समग्र भगवान् के खरूपका, उनके जाननेवाले अधिकारियों- का और साधनोंका वर्णन है—इसीछिये इस अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले इलोक्समें भगवान्ने अर्जुनको समप्र रूपका वर्णन सुननेके लिये आज्ञा दी अध्यायक सक्षेप है, तथा दूसरेमें विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसकी प्रशसा करके तीसरेमें भगवत्स्वरूपको तत्त्वसे जाननेकी दुर्लभताका प्रतिपादन किया है। चौथे और पाँचवेंमें अपनी

अपरा और परा प्रकृतिका खरूप वतलाकर, छठेमें उक्त दोनों प्रकृतियोंको सम्पूर्ण भूतोंका कारण और अपनेको सबका महाकारण वतलाया है। सातवेंमें समस्त जगत्को अपना ही खरूप वतलाकर मालाका दृष्टान्त देते हुए साररूपसे अपनी ज्यापकता वतलायी है, फिर आठवेंसे वारहवेंतक अपनी सर्वन्यापकताका विस्तारके साथ वर्णन किया है। तेरहवेंमें अपनेको

(भगवान्को) तरवसे न जाननेके कारणका निरू गण करके चौरहवेमें अपनी मायाकी अत्यन्त दुस्तरताका वर्णन करते हुए उससे तरनेका उपाय बतलाया है । पंदहवें में पापात्मा मृद मनुष्यों द्वारा मजन न होनेकी बात कहकर सोल्हवें में अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा भक्तोंकी बात कही है । सतरहवें में जानी भक्तकी श्रेष्ठताका निरूपण करके, अठारहवें में सभी भक्तोंको उदार और ज्ञानीको अपना आत्मा बतलाया है । उन्नीसवें में ज्ञानी मक्तकी दुर्लभताका वर्णन किया है । बीसवें में अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थित करनेका और वाईमवें में उनकी उपासनाके फलका निरूपण किया है । तेई सवें में अन्य देवताओं ने उपासनाके फलको नाशवान् वतलाकर अपनी उपासनाका अपनी प्राप्ति-रूप महान् फल बतलाया है । चौबीसवें और पचीसवें अपने गुण, प्रमाव और खरूपको न जाननेके हेतुका वर्णन करके छन्वीसवें में यह कहा है कि मैं सबको जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई नहीं जानता । सत्ताई सवें में न जाननेका कारण वतलाते हुए अद्याइसवें में अपनेको भजनेवाले दृहवती श्रेष्ठ भक्तों के लक्षणोंका वर्णन किया है । तदनन्तर उन्तीसवें में मगवान्का आश्रय लेकर यत्न करनेवालेको बहाप्राप्ति होनेकी वात कहकर तथा तीसवें इलोकों अपने समप्र खरूपको जाननेकी महिमाका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है ।

सम्बन्ध—छठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि—'अन्तरात्माको मुझमें लगाकर जो श्रद्धा और प्रेमके साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकारके शोगियोंमें उत्तम योगी है।' परन्तु भगवान्के स्वरूप, गुण और प्रभावको मनुष्य जवतक नहीं जान पाता, तयतक उसके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर भजन होना बहुत कठिन है; साथ ही भजनका प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसिलिये अब भगवान् अपने गुण और प्रभावके सिहत समग्र स्वरूपका तथा विविध प्रकारोंसे युक्त भक्तियोगका वर्णन करने है लिये सातवें अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले दो श्लोकोंमें अर्जुनको उसे सावधानीके साथ धुसुननेके लिये प्रेरणा करके ज्ञान-विज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युद्धन्मदाश्रयः।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥१॥

श्रीभगवान् वोले—हे पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमे आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमे लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, वल, ऐश्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्महरण मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन ॥ १ ॥

प्रश्न-'मय्यासक्तमनाः' किसको कहते हैं ?

उत्तर—इस लोक और परलोकके किसी भी मोगके प्रति जिसके मनमें तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी है, तथा जिसका मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुणसम्पन्न परमेश्वरमें इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जलके जरा-से वियोगमें परम व्याकुल हो जानेवाली मछलीके समान जो क्षणभर भी भगवान्के वियोग और विस्मरणको सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान् 'मय्यासक्तमनाः' कहते हैं।

प्रश्न-'मदाश्रयः' किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो पुरुप ससारके सम्पूर्ण आश्रयोंका त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसोंसे मुंह मोडकर एकमात्र भगवान्पर ही निर्भर करता है और सर्वशक्ति-मान् भगवान्को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हींके भरोसेपर सदाके लिये निश्चिन्त हो गया है, उसे भगवान् 'मदाश्रय.' कहते हैं।

प्रश्न—'योगं युक्जन्' से क्या अभिप्राय है : उत्तर—यृहाँ भक्तियोगका प्रकरण है । अतएव मन और बुद्धिको अचळमावसे भगवान्में स्थिर करके नित्य-निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उनका चिन्तन करना ही 'योग युक्षन्' का अभिप्राय है।

प्रश्न—समप्र मगत्रान्को सशयरिहत जाननेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-भगनान् इतने और उतने ही नहीं हैं, अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड सब उन्हींमें ओतप्रोत हैं, सब उनके ही खरूप हैं। इन ब्रह्माण्डोंमें और इनके परे जो कुछ भी है सब उन्हींमें है । वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, वे सर्वगुणसम्पन, सर्वशिक्तमान्, मर्वज्ञ, सर्वन्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप हैं तथा खय ही अपनी योगमायासे जगत्- के रूपमें प्रकट होते हैं । वस्तुत उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, न्यक्त-अन्यक्त और सगुण-निर्गुण सब वे ही हैं । इस प्रकार उन भगवान्के खरूपको निर्भान्त और असिरिग्धरूपसे समझ लेना ही समग्र भगवान्को सश्यरहित जानना है ।

ज्ञानं तेऽह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

मैं तेरे लिये इस विद्यानसहित तत्त्वज्ञानको सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥ २॥

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञान' और 'विज्ञान' किसके वाचक है है उत्तर-भगवान्के निर्गुण निराकार तत्त्वका जो प्रभाव, माहात्म्य और रहम्यसहित यथार्थ ज्ञान है, उसे 'ज्ञान' कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्त्वके लीला, रहस्य, गुण, महत्त्व और प्रभावसहित यथार्थ ज्ञानका नाम 'विज्ञान' है।

प्रश्न-इस ज्ञान-विज्ञानका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ किया गया है <sup>2</sup>

उत्तर—इस अध्यायमें जो कुछ भी उपदेश दिया गया है, सारा-का-सारा ही ज्ञान विज्ञानकी प्राप्तिमें साधनरूप है। इसिंख्ये, जैसे तेरहवें अध्यायमें सातवें श्लोकसे ग्यारहवेंतक ज्ञानके साधनोंको 'ज्ञान' कहा गया है, उसी प्रकार इस समस्त अध्यायको हो ज्ञान-विज्ञानके उपदेशसे पूर्ण होनेके कारण ज्ञान-विज्ञानरूप ही समझना चाहिये।

प्रश्न—आगे कहे जानेवाले विज्ञानसिंहत ज्ञानको जान लेनेके बाद ससारमें कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, यह बात कैसे कही ?

उत्तर-ज्ञान और विज्ञानके द्वारा भगवान्के समग्र खरूपकी मलीभाँति उपलिच्च हो जाती है। यह विश्व-ब्रह्माण्ड तो समग्ररूपका एक क्षुद-सा अशमात्र है। जब मनुष्य भगवान्के समग्ररूपको जान लेता है, तब खभावत. ही उसके लिये कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तमें स्त्रय कहा है कि 'हे अर्जुन! तुझे बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है, मैं अपने तेजके एक अशसे इस सम्पूर्ण जगत्को भारण करके स्थित हुँ। इसलिये यहाँ यह कहना उचित ही है।

सम्बन्ध--अपने समय रूपके ज्ञान-विज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब भगवान् अपने उस स्वरूपको तत्त्वसे जाननेकी दुर्लभताका प्रतिपादन करते हैं---

> मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिचतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्सां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥

हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तस्वसे अर्थात् यथार्थक्रपसे जानता है ॥ ३॥

गी० त० वि० ३९--

प्रश्न-यहाँ 'मनुष्य' शब्दके प्रयोगका क्या भाव है र उत्तर-'मनुष्य' शब्दके प्रयोगसे एक तो यह भाव है कि मनुष्ययोनि वडी ही दुर्लभ है, भगवान्की वडी भारी कृपासे इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमे सभीको भगवःप्राप्तिके लिये साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, आश्रम और देशकी विभिन्नताका कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी योनियाँ हैं, उनमें नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है: अतएव उनमें प्राणी भगवाप्राप्तिके लिये साधन नहीं कर सकता । पञ्च, पक्षी, कीट-पतगादि तिर्यक् योनियोंमें तो साधन करनेकी शक्ति और योग्यता ही नहीं है । देवादि योनियोंमें शक्ति होनेपर भी वे भोगोंकी अधिकता और खास करके अधिकार न होनेसे साधन नहीं कर पाते। तिर्यक् या देत्रादि योनियोंमें किसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान्की या महापुरुषोंकी विशेष दयाका ही प्रभाव और महत्त्व समझना चाहिये।

प्रश्न—हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही भगवरप्राप्तिके लिये साधन करते हैं, इसका क्या कारण है ?

उत्तर-भगत्रकृपाके फळस्वरूप मनुष्य-शरीर प्राप्त होने-पर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंसे भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति और भगत्रान्में श्रद्धा-प्रेमका अभाव या कभी रहनेके कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्गकी ओर मुंह ही नहीं करते।

सम्बन्ध—यहाँतक भगवान्ने अपने समग्र स्वरूपके ज्ञान-विज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की, अव ज्ञान-विज्ञानके प्रकरणका आरम्भ करते हुए पहले अपनी 'अपरा' और 'परा' प्रकृतियोंका स्वरूप बतलाते हैं—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ ४॥ अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्॥ ५॥

पृथ्वी, जल, अरिन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी-इस प्रकार यह आठ प्रकारसे तिमाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके भेदींवाली तो अपरा अर्थात् मेरी जल प्रकृति है और है महावाहो। इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् घारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात् चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५॥

जिसके पूर्वसंस्कार शुभ होते हैं, भगवान्, महापुरुष और शास्त्रोंमें जिसकी कुछ श्रद्धा-भक्ति होती है तथा पूर्वपुण्योंके पुञ्जसे और भगवरकृपासे जिसको सत्पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्योंमेंसे ऐसा कोई विरला ही इस मार्ग-में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है ।

प्रश्न—भगवान्की प्राप्तिके लिये यह करनेवाले मनुष्योंमें कोई एक ही भगवान्को तत्त्वसे जानता है, इसका क्या कारण है र सभी क्यों नहीं जानते ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि पूर्वसस्तार, श्रद्धा,ग्रीति, सत्सङ्ग और चेष्टाके तारतम्यसे सनका साधन एक सा नहीं होता । अहकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और सङ्गदोष आदिके कारण नाना प्रकारके निष्न भी आते ही रहते हैं । अतएन वहुत थोडे ही पुरुप ऐसे निकटते हैं जिनकी श्रद्धा-भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलख़रूप इसी जन्ममें ने भगनान्का साक्षात्कार कर पाते हैं ।

प्रश्न-यत्न करनेवाळोंके साथ 'सिद्ध' विशेषण किस अभिप्रायसे दिया गया है ?

उत्तर—इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि भोगोंमें पड़े हुए विपयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षासे परमात्मा-की प्राप्तिरूप परम सिद्धिके लिये जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है।

प्रश्न-यहाँ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशसे क्या समझना चाहिये 2

उत्तर-स्थूल भूतोंके और शब्दादि पाँचों विषयोंके कारणरूप जो सूक्ष्म पञ्चमहाभूत हैं,साख्य और योगशास्त्र-में जिन्हें पञ्चतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पाँचोंका यह 'पृथिवी' आदि नामोंसे वर्णन किया गया है।

प्रश्न-यहाँ मन, बुद्धि और अहकारसे क्या लेना चाहिये ?

उत्तर-मन, बुद्धि और अहकार-तीनों अन्त:करणके ही भेद हैं, अतएव इनसे 'समष्टि अन्तः करण' समझना चाहिये।

प्रश्न-तेरहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें अव्यक्त प्रकृतिके कार्य (भेद ) तेईस बतलाये गये हैं, उसके अनुसार प्रकृतिको तेईस भेदोंमें विभक्त कहना चाहिये था, फिर यहाँ उसे केवल आठ भेदोंमें विभक्त कैसे कहा ?

उत्तर-शब्दादि पौंच विषय सूक्ष्म पञ्च महाभूतोंके और दस इन्द्रियाँ अन्त करणके कार्य हैं। इसलिये उन पद्रह भेदोंका इन आठ भेदोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । उस प्रकार उसे तेईस भेदोंमें और इस प्रकार आठ भेदोंमें विभक्त कड़ना एक ही बात है।

प्रश्न-इस प्रकृतिका नाम 'अपरा' किसलिये रक्खा गया है ?

उत्तर-नेरहवें अध्यायमें भगवान्ने जिस अन्यक्त मूळ सम्बन्ध-परा और अपरा प्रकृतियोंका स्वरूप बतलाकर अब भगवान् यह बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियाँ ही चराचर सम्पूर्ण भूतोंका कारण हैं और मैं इन दोनों प्रकृतियोंसहित समस्त जगत्का महाकारण हूँ---

> एतद्योनीनि सर्वाणीत्युपधारय । भूतानि

कृत्सनस्य प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ जगतः प्रभवः

हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभवतया प्रलय हूं अर्थात् सम्पूर्ण जगत्का मूलकारण हूं ॥ ६॥

प्रश्न-यहाँ 'सर्वाणि' विशेषणके सहित 'मूतानि' भी छोटे-बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ 'मूतानि' पद उन सभी पद किसका वाचक है ? तथा अपरा और परा—ये दोनों प्रकृतियाँ उसकी योनि कैसे हैं 2

प्रकृतिके तेईस कार्य वतलाये हैं, उसीको यहाँ आठ भेदों में त्रिभक्त बतलाया है। यह 'अपरा प्रकृति' ज्ञेय तथा जड होनेके कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा 'परा प्रकृति'से सर्वया भिन्न और निकुष्ट है, यही ससारकी हेतुरूप है और इसीके द्वारा जीवका बन्धन होता है। इसीलिये इसका नाम 'अपरा' है। प्रश्न-जीवरूप चेतन तत्त्व तो पुँलिङ्ग है, यहाँ 'प्रकृति'

नामसे कहकर उसे स्त्रीलिङ्ग क्यों बतलाया गया 2

उत्तर-जीवात्मामें वस्तुत: स्रीत्व, पुस्त्व या नपुसकत्वका भेद नहीं है-इसी बातको दिखलानेके लिये उस एक ही चेतन तत्त्रको कहीं पुँल्छिङ्ग 'पुरुष' (१५।१६) और 'क्षेत्रज्ञ' (१३ । १) तथा कहीं नपुसक 'अध्यात्म' (७।२९, ८।३) कहा गया है। उसीको यहाँ स्रीलिङ्ग 'परा प्रकृति' कहा है।

प्रश्न-यहाँ 'जगत्' शब्द किसका वाचक है ' और वह जीवरूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया ?

उत्तर-समस्त जीवोके शरीर, इन्द्रियाँ,प्राण तथा भोग्य-वस्तुएँ और भोगस्थानमय इस सम्पूर्ण व्यक्त प्रकृतिका नाम जगत् है। ऐसा यह जगत्रूप जड-तत्त्र चेतन-तत्त्रसे **च्यात है। अत** उसीने इसे धारण कर रक्खा है। क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकारसे श्रेष्ठ और सहमहै। बिना चेतनके सयोगके इस जगत्का उत्पन्न, विकसित और धारित होना सम्भव नहीं है। इसीलिये ऐसा कहा गया है।

का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन 'अपरा' (जड) और 'परा' (चेतन) प्रकृतियोंके उत्तर—स्थावर और जङ्गम यानी अचर और चर जितने सयोगसे ही होती हैं। इसलिये उनकी उत्पत्तिमें ये ही दोनों कारण हैं । यही वात तेरहवे अध्यायके छव्वीसवें क्लोक्सें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके नामसे कही गयी है ।

प्रश्न—'सम्पूर्ण जगत्' किसका वाचक है <sup>2</sup> तथा भगवान्ने जो अपनेको उसका प्रभव और प्रख्य वतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस जड-चेतन और चराचर समस्त विश्वका वाच क 'जगत्' शब्द हैं; इसकी उत्पत्ति, स्थित और प्रख्य भगवान्से ही और भगवान्में ही होते हैं। जैसे वादल आकाश-से उत्पन्न होते हैं, आकाशमें रहते हैं और आकाशमें ही

सम्यन्ध—इस प्रकार भगवान् ही समस्त विश्वके परम कारण और परमाधार हैं, तव स्वभावतः ही यह भगवान्का स्वरूप हे और उन्हींसे व्याप्त है। अव इसो वातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

> मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय। मयि सर्वेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ ७

हे धनक्षय ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमे सूत्रके मनियोंके सहश मुझमे गुँथा हुआ है॥ ७॥

प्रश्न-मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे यह भाव दिखाया गया है कि जैसे महा-काश वादलका कारण और आधार है और उसका कार्य वादल उसी महाकाशका खरूप है, वास्तवमें वह अपने कारणसे कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस जगत्के कारण और आधार होनेसे यह जगत् भी उन्हीं-का खरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है । अत परा और अपरा प्रकृति सन भूतोंकी कारण होते हुए भी सनका परम कारण परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है। प्रश्न-सूत्रमें सूत्रके मनियोंकी मॉनि यह जगत्

विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विस्व भगवान्से

ही उत्पन्न होता है, भगवान्में ही स्थित है और भगवान्में

ही विलीन हो जाता है। भगवान् ही इसके एकमात्र महान्

कारण और परम आधार हैं । इसी वातको नवें अध्यायके

चौथे, पॉचर्ने और छठे श्लोकोंमें भी स्पष्ट किया गया है।

यहाँ यह वात याद रखनी चाहिये कि मगत्रान् आकाशकी

भॉति जड या विकारी नहीं हैं। दप्टान्त तो केवल समझानेके

लिये हुआ करते हैं। वस्तुन भगवान्का इस जगत्के रूपमें

प्रकट होना उनकी लीलामात्र है।

प्रश्न-सूत्रम सूत्रक मानयाका मानि यह जगत् भगवान्में कैसे गुँथा हुआ है ?

उत्तर—जैसे स्तकी डोरोमें उसी स्तकी गाँठें लगकर उन्हें मिनये मानकर माळा वना लेते हैं और जैसे उस डोरीमें और गाँठोंके मिनयोंमें सर्वत्र केवल स्त ही व्यास रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान्में गुँचा हुआ है। मतक्त्र यह कि भगवान् ही सबमें ओतप्रोत हैं।

सम्बन्ध—सूत और सूतके मनियोंके दृष्टान्तसे भगवान्ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की। अव भगवान् अगले चार श्लोकोंद्वारा इसीको भलीभाँति स्पष्ट करनेके लिये उन प्रधान-प्रधान सभी वस्तुओंके नाम लेते हैं, जिनसे इस विश्वकी स्थिति है, और साररूपसे उन सभीको अपनेसे ही ओतप्रोत बतलाते हैं—

> रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥

हे अर्जुन ! मैं जलमे रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमे प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोमें ओंकार हूँ, आकाशमे शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ॥ ८॥

प्रश्न-इस रछोकका स्पष्टीकरण कीजिये। उत्तर—जो तत्त्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है वही उसका जीवन और खरूप है तथा उसीको उसका सार कहते हैं। इसीके अनुसार भगवान् कहते हैं - हे अर्जुन!

जलका सार रस-तत्त्व मैं हूँ, चन्द्रमा और सूर्यका सार प्रकाश-तत्त्व मैं हूँ, समस्त वेदोंका सार प्रणव-तत्त्व उंभें हूँ, आकाशका सार शन्द-तत्त्व मैं हूँ और पुरुषोंका सार पौरुष-तत्त्व भी मैं हूँ।

#### पुण्यो गन्धः पृथिन्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । सर्वभूतेषु जीवनं तपस्विषु ॥ ९ ॥ तपश्चासिम

प्रश्न-इस श्लोकका तालपर्य क्या है ?

उत्तर-पिछले रङोकके अनुसार ही यहाँ भी भगवान् प्रत्येक वस्तुओं में साररूपसे अपनी न्यापकता और आधारत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि पृथ्वीका सार गन्ध तत्त्व, अग्नि-का सार तेज-तत्त्व, समस्त भूतोंका सार जीवन-तत्त्व और तपिखयोंका सार तप-तत्त्व भी मैं ही हूँ।

प्रश्न-यहाँ 'गन्ध ' के साथ 'पुण्य ' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर--इससे यह बात दिखलायी गयी है कि यहाँ

्में पृथ्वीमे पवित्र गन्ध और अग्निमें तेज हूं तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ और तपस्वियोंमें तप हूँ॥९॥ 'गन्ध' शब्दसे विषयरूप गन्धका लक्ष्य नहीं है, पृथ्वीकी कारणरूपा गन्ध तन्मात्राका छक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्दमें भी समझ लेना चाहिये।

> प्रश्न-'सर्वभूत' शब्द किसका वाचक है और 'जीवन' गन्दका क्या अभिप्राय है ?

> उत्तर-'सर्वभूत' शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों-का वाचक है और जीवन-तत्त्व उस प्राणशक्तिका नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभावसे वे निर्जीव पदार्थोंसे विलक्षणताको प्राप्त हैं।

### बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

हे अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतोंका सगतन वीज मुझको ही जान । मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजस्वियोंका तेज हूं॥ १०॥

प्रश्न-यहाँ 'सनातन बीज' किसको कहा गया है र और भगवान्ने उसको अपना खरूप किस कारणसे वतलाया ?

उत्तर-जो सद।से हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे 'सनातन' कहते हैं। भगवान् ही समस्त चराचर भूत-प्राणियोंके परम आधार हैं और उन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके 'सनातन बीज' हैं और इसीलिये ऐसा कहा है । नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें इसीको 'अत्रिनाशी बीज' और दसबेंके उन्चाछीसबेंमें 'सव भूतोंका वीज' वतलाया गया है ।

प्रश्न-बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेनिल्लोंका तेज मैं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-सम्पूर्ण पदार्थींका निश्चय करनेवाली और मन-इन्द्रियोंको अपने शासनमें रखकर उनका सम्बालन करने-वाली अन्त करणकी जो परिशुद्ध वोधमयी शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं, जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्धिमान् कहते हैं, यह बुद्धिशक्ति भगवान्की अपरा प्रकृतिका ही अश है, अतएव भगवान् कहते हैं कि बुद्धिमानोंका सार बुद्धि-तत्त्व मैं ही हूं । और इसी प्रकार सब छोगोंपर प्रभाव **ढालनेवाळी राक्तिविशेषका नाम तेजस् है, यह तेजस्त**त्व जिसमें विशेष होता है, उसे छोग 'तेजस्वी' कहते हैं । यह तेज भी भगवान्की अपरा प्रकृतिका ही एक अश है. इसिंखेये भगवान्ने इन दोनोंको अपना खरूप बतलाया है।

बलवतां कामरागविवर्जितम् । चाहं भृतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ 11 8 8 11 हे भरतश्रेष्ठ ! में वलवानोंका आसक्ति और कामनाओंसे रहित वल अर्थात् सामर्थ्य हूँ और सव भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात् शास्त्रके अनुकूल काम हूँ ॥ ११ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका स्पष्टीकरण की जिये ।

उत्तर—जिस बल्में कामना, राग, अहकार तथा क्रोधादिका संयोग है, जिस बल्का वर्णन आधुरी सम्पदामें किया गया है (१६।१८) और जिसके त्यागनेकी बात कही है (१८।५३) वह तो आधुर वल है। इसी प्रकार धर्मविरुद्ध काम भी आधुरी सम्पदाका प्रधान गुण होनेसे समस्त अनथींका मूल (३।३७), नरकका द्वार और त्याज्य है (१६।२१)। काम रागयुक्त 'बल्' से और धर्मिवरुद्ध 'काम' से विरुक्षण, विशुद्ध 'वल' और विशुद्ध 'काम' ही उपादेय हैं। भगवान् 'भरतर्वभ' सम्वोधन देकर यह सकेत कर रहे हैं कि त् भरतवशमें श्रेष्ठ है, तेरे अंदर न तो यह आसुर वल है और न वह अधर्ममूलक दूपित 'काम' ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसिकिसे रहित शुद्ध वल है। और धर्मसे अविरुद्ध विशुद्ध 'काम' है। वलवानों का ऐसा शुद्ध वल-तत्त्व और भूत-प्राणियों का वह विशुद्ध काम-तत्त्व मैं ही हूँ।

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रधान-प्रधान वस्तुओंमें साररूपसे अपनी व्यापकता वतलाते हुए भगवान्ने प्रकारान्तर-से समस्त जगत्में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी, अब अपनेको ही त्रिगुणमय जगत्का मूल-कारण बतलाकर इस प्रसङ्गका उपसंहार करते हैं —

## ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥

और भी जो सत्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं, उन सबको तू 'मुझसे ही होनेवाले हैं' ऐसा जान । परन्तु वास्तवमें उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं ॥ १२ ॥

प्रश्न-सात्त्रिक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं एवं उन सबको 'भगत्रान्से होनेवाले' समझना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—मन, बुद्धि, अहकार, इन्द्रिय, इन्द्रियोंके विषय, तन्मात्राएँ, महाभूत और समस्त गुण-अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सास्विक, राजस और तामस भावोंके अन्तर्गत हैं । इन समस्त पदार्थोंका विकास और विस्तार भगवान्की 'अपरा प्रकृति'से होता है । और वह प्रकृति भगवान्की है, अतः भगवान्से भिन्न नहीं है, उन्हीं-के छीटासंकेतसे प्रकृतिके द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है—इस प्रकार जान छेना ही उन सबको 'भगवान्से होनेवाले' समझना है ।

प्रश्न-उपर्युक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगतान्से ही होते हैं तो फिर वे मुश्नमें और मैं उनमें नहीं हूं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जैसे आकाशमें उत्पन्न होनेवाले वादलेंका कारण और आधार आकाश है, परन्तु आकाश उनसे सर्वथा निर्छित है। बादल आकाशमें सदा नहीं रहते और अनित्य होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलोके न होनेपर भी सदा रहता है। जहाँ वादल नहीं है, वहाँ भी आकाश तो है ही; वह वादलोंके आश्रित नहीं है, वस्तुत: बादल भी आकाशसे भिन्न नहीं हैं, उसीमें उससे उत्पन्न होते हैं | अतएव यथार्थमें वादर्लोकी भिन्न सत्ता न होनेसे वह किसी समय भी बादलोंमें नहीं है, वह तो सदा अपने आपमें ही स्थित है । इसी प्रकार यद्यपि भगवान् भी समस्त त्रिगुणमय भावोंके कारण और आधार हैं, तथापि वास्तवमें वे गुण भगवान्में नहीं हैं और भगवान् उनमें नहीं हैं। भगवान् तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने-आपमें ही स्थित हैं इसीलिये वे कहते हैं कि 'उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं। 'इसका स्पष्टीकरण नवें अध्यायके चौथे और पाँचवे क्लोकोंमें देखना चाहिये।

सम्बन्ध—भगवान्ने यह दिखलाया कि समस्त जगत् मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यन्त समीप होनेपर भी लोग भगवान्को क्यों नहीं पहचानते <sup>१</sup> इसपर भगवान् कहते हैं—

> त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्विमदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥ १३॥

गुणोंके कार्यक्षप सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा संसार—प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है, इसीछिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता ॥ १३॥

प्रश्न—गुर्गोके कार्यरूप इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा ससार मोहित हो रहा है—इसका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-पिछले रहोकमें जिन भात्रोंका वर्णन किया गया है, यहाँ उन्हीं त्रिविध मार्वोसे जगत्के मोहित होनेकी बात कही जा रही है । 'त्रिभि:' और 'गुणमये.' विशेषणोंसे यही दिखळाया गया है कि वे सब माव ( पदार्च ) तीनों गुणोंके अनुसार तीन मार्गोमें त्रिमक्त हैं और गुणोंके ही तिकार हैं। एव 'जगत्'रान्दसे समस्त सजीव प्राणियोंका छक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीय पदार्थोंके मोहित होनेकी बात तो कही ही नहीं जा सकती । अतएव भगवान्के कथनका यहाँ यह अमिप्राय प्रतीत होता है कि अगत्के समस्त देहामिमानी प्राणी-यहॉतक कि मनुप्य भी-अपने-अपने खभाव, प्रकृति और विचारके अनुसार, अनित्य और दू खपूर्ण इन त्रिगुणमय भावोंको ही नित्य और सुखके हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुन्वरूपताकी केनळ ऊपरसे ही दीखनेवाली चमक-दमकमें जीवनके परम लक्ष्यको भूलकर, मेरे ( भगवान्के ) गुण, प्रभाव, तत्त्व, खरूप और रहस्यके चिन्तन और ज्ञानसे विमुख होकर विपरीत भावना और असम्भावना करके मुझमें अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणोंके

। पर मुझ आवनाशाका नहा जानता ॥ १३ ॥ विकारोंमें रचे-पचे रहनेके कारण उनकी विवेकहप्टि इतनी स्थूळ हो गयी है कि वे विपयोंके सम्रह करने और भोगनेके सिवा जीवनका अन्य कोई कर्तव्य या ळक्ष्य ही नहीं समझते।'

प्रश्न-तीनों गुणोंसे परे मुझ व्यवनाशीको नहीं जानता-इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान् यह दिखळाते हैं कि उन विषय-विमोहित मनुष्योंकी विवेकदृष्टि तीनो गुणोंके विनाशशीळ राज्यसे आगे जाती ही नहीं, इसळिये वे इन सबसे सर्वथा अतीत, अविनाशी मुझको नहीं जान सकते।

पद्रहवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें भी भगवान्ने अपनेको क्षर पुरुषसे सर्वथा अतीत बतलाया है। वहाँ 'क्षर' पुरुषके नामसे जिस तत्त्वका वर्णन है, उसीको इस प्रकरणमें 'अपरा प्रकृति'और 'त्रिगुणमय भाव' कहा है। वहाँ जिसको 'अक्षर पुरुष' वतलाया है, यहाँ उसी तत्त्वको 'परा प्रकृति' और मोहित होनेवाला प्राणि-समुदाय कहा है और वहाँ जिसको 'पुरुपोत्तम' कहा है, उसीका यहाँ 'माम्' पदसे वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान्को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणोंसे अतीत और अविनाशी न जानना है।

सम्बन्ध—भगवान्ने सारे जगत्को त्रिगुणमय भावोंसे मोहित बतलाया। इस बातको सुनकर अर्जुनको यह जाननेकी इच्छा हुई कि फिर इससे छूटनेका कोई उपाय है या नहीं ? अन्तर्यामी दयामय भगवान् इस बात-को समझकर अब अपनी मायाको दुस्तर बतलाते हुए उससे तरनेका उपाय सूचित कर रहे हैं—

> दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥

क्योंकि यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया वड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लह्बन कर जाते हैं अर्थात् सलारसे तर जाते हैं ॥ १४ ॥ प्रश्न—मायाके साथ 'एषा', 'दैवी', 'गुणमधी' और 'दुरत्यया' विशेपण देनेका और इसे 'मम' ( मेरी ) कहनेका क्या अमिप्राय है !

उत्तर-'एषा'यह पट प्रत्यक्ष वस्तुका निर्देशक है और प्रकृति कार्यक्षपमें ही प्रत्यक्ष है। इससे यह समझना चाहिये कि जिस प्रकृतिका पिछले श्लोकमें त्रिगुणमय भागोंके नामसे कार्यक्षपमें वर्णन किया गया है, उसीको यहाँ 'माया' नामसे वतलाया गया है। गुण और गुणोंका कार्यक्षप यह सारा जड हरयप्रपञ्च इस मायामें ही है, इसीसे इसको 'गुणमयी' कहा गया है। यह माया बाजीगरों या दाननोंकी मायाकी तरह साधारण नहीं है, यह भगनान्की अपनी अनन्यसाधारण अत्यन्त विचित्र शक्ति है; इसीसे इसको 'दैवी' वतलाया गया है। और अन्तमें भगनान्ने इस दैनी मायाको मेरी (मम) कहकर तथा इसे दुरत्यया वताकर यह सूचित किया है कि मैं इसका खामी हूँ, मेरे शरण हुए विना मनुष्य इस मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता। इसिलेये यह अत्यन्त ही दुस्तर है।

प्रश्न—जो केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं—इस कथनका क्या भाव है ?

सम्बन्ध—भगवान्ने मायाकी दुस्तरता दिखलाकर अपने भजनको उससे तरनेका उपाय वतलाया। इसपर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात हे तब सब लोग निरन्तर आपका भजन क्यों नहीं करते ? इसपर भगवान् कहते हैं —

> न सां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधसाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥१५॥

मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर-स्वभावको धारण किये हुए मनुप्योंमे नीच, दुषित कर्म करनेवाले मूढलोग मुझको नहीं भजते ॥ १५ ॥

प्रश्न-इस रुगेकका स्पष्टीकरण कीजिये।

उत्तर—भगवान् कहते हैं कि जो जन्म-जन्मान्तरसे पाप करते आये हैं और इस जन्ममें भी जो जान-वृझकर पापोंमें ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृती—पापारमा लोग, तथा 'प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान् क्या है और भगवान्-के साथ जीवका और जीवके साथ भगवान्का क्या सम्बन्ध है ?' इन बातोंको जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य-जन्मका उद्देश उत्तर—जो एकमात्र भगवान्को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम त्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सव कुछ भगवान्का या भगवान्के ही लिये है—ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदिमें ममत्व और आसक्तिका त्याग करके, उन सबको भगवान्की ही पूजाकी सामग्री बनाकर तथा भगवान्के रचे हुए विधानमें सदा सन्तुष्ट रहकर, भगवान्की आज्ञाके पालनमें तत्पर और भगवान्के स्मरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकार-से निरन्तर भगवान्कों ही लगाये रखते हैं, वे ही पुरुष निरन्तर भगवान्का भजन करनेवाले समझे जाते हैं। इसीका नाम अनन्य शरणागित है। इस प्रकारके शरणागत भक्त ही मायासे तरते हैं।

प्रश्न-मायासे तरना किसे कहते हैं 2

उत्तर—कार्य और कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही नाम माया है। मायापित परमेश्वरके शरणागत होकर उनकी कृपासे इस मायाके रहस्यको पूर्णरूपसे जानकर इसके सम्बन्धसे सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मायासे तरना है।

भगवत्प्रािम है और भजन ही उसका प्रधान कर्तन्य है, ऐसे विवेकहीन मृद मतुण्य; तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं—विषयासिक्त, प्रमाद तथा आलस्यकी अधिकतासे जो केवल विषयभोगोंमें जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हींको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे निरन्तर निन्दित—नीच कर्मोंमें ही लगे रहते हैं, ऐसे 'नराधम' नीच न्यक्ति; तथा मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है—विपरीत भावना और अश्रद्धाकी अधिकतासे जिनका विवेक नष्ट-श्रष्ट हो गया है और इसलिये जो वेद, शाल, गुरुपरम्पराके सदुपदेश, ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जनममें विश्वास न करके मिध्या कुतर्क एव नास्ति कवाद में ही उल्हें रहकर दूसरोंका अनिष्ट करते हैं ऐसे अज्ञानी बन, और इन सब दुर्गुणोंके माथ हो जो दम्म, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, कोघ, छोम, मोह आदि आसुर भार्त्रोका आश्रय हिये हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृतिके मूदलोग मुझको कभी नहीं भजते।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने यह वतलाया कि पापात्मा आसुरी प्रकृतिवाले मृढलोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं, इसपर भगवान् कहते हैं —

चतुर्विधा भजनते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त्त, जिज्ञासु और ज्ञानी—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं॥ १६॥

प्रश्न-'सुकृतिन' पदका क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है १

उत्तर—नन्म-जन्मान्तरसे शुम कर्प करते-करते जिनका खमाव सुधरकर शुमकर्मशील बन गया है और पूर्व-सन्कारों- के बलसे, अथना महत्सक्षके प्रमावसे जो इस जन्ममें भी भगवर ज्ञानुसार शुमकर्म ही करते हैं — उन शुमकर्म करने- वालोंको 'सुकृती' कहते हैं । शुमकर्मोंसे भगनान्के प्रमाव और महत्तका ज्ञान होकर भगवान्में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने रस्म नन होता है। इससे यह स्वित होता है कि 'सुकृतिन विशेषणका सम्बन्ध चारों प्रकारके मक्तों- से है अर्थात भगवान्को विश्वासपूर्वक भजनेवाले सभी भक्त 'सुकृती' हो होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतुसे भजें।

उत्तर—स्री, पुत्र, धन, मान, त्रड़ाई, प्रतिष्ठा भीर स्वर्गसुख आदि इस लोक और परलोकके भोगोंमेंसे, जिसके मनमें एककी या बहुतोंकी कानना है, परन्तु कामना-पूर्तिके लिये जो वेवल मगवान्पर ही निर्भर करता है और इसके लिये जो श्रद्धा और विश्वासके साथ भगवान्-का भजन करता है, वह अर्थार्थी मक्त है।

प्रश्न-अर्थार्थी भक्तके क्या लक्षण है ?

सुग्रीत्र-त्रिभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं, इनमें प्रधानतासे धुनका नाम लिया जाता है।

खायम्यव मनुके पुत्र उत्तानपादके सुनीति और सुरुचि-नामक दो रानियाँ थों । सुनीनिसे ध्रुतका और सुरुचिसे उत्तमका जन्म हुआ था । राजा उत्तानपाद सुरुचिपर अधिक

प्रेम करते थे। एक दिन बालक धुन आकर पिताकी गोदमें बैठने लगा,तब सुरुचिने उसका तिरस्वार करके उसे उतार दिया और कहा कि 'तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीतिके गर्भसे हुआ है, राजिंसहासनपर बैटना होता तो मेरे गर्भमे जन्म लेता। जा श्रीहरिकी आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। विभाताके भर्सनापूर्ण व्यवहारसे उसे बड़ा दु:ख हुआ, वह रोता हुआ अपनी मॉ सुनीति के पाम गया और उससे सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीतिने कहा-'बेटा ! तेरी माना सुरुचिने ठीक ही कहा है । भगवानकी आराधनाके बिना तेरा मनोर्थ पूर्ण नहीं होगा। याताकी बात सनकर राज्यप्राप्तिके उद्देश्यसे बालक ध्रव भगवानुका भजन करनेके लिये घरसे निकल पड़ा। रास्तेमें नारद जी निले, उन्होंने उसे लौटानेकी चेण्टा की, राज्य दिलानेकी बात कही, परन्तु वह अपने निश्चयपर डटा ही रहा। तव उन्होंने उसे 'ॐ नमो भगवते वाद्यदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्रका और चतुर्भुन भगवान् विष्णुके ध्यानका उपदेश देकर आशीर्वाद दिया ।

ध्रुव यमुना भीके तटपर मध्रुवनमें जाकर तप करने छगे। उन्हें तपसे डिगानेके छिये नाना प्रकारके भय और छोमके कारण सामने आये, परन्तु वे अपने व्रतपर अटल रहे। तब भगवान्ने उनकी एकनिष्ठ मिक से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। देवर्षि नारदर्जीके द्वारा सवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियोंके साथ उन्हें लिवाने चले। तपोम्तिं ध्रुव उन्हें मार्गमें आते हुए मिले। राजाने हिथिनीसे उतरकर उनको गले लगा लिया। तदनन्तर बड़े उत्सव तथा समारोहके साथ हिथिनीपर चढाकर उन्हें नगरमें लाया गया। अन्तमें राजाने ध्रुवको राज्य सौंपकर खय वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया।

प्रश्न-आर्त भक्तके क्या लक्षण हैं र

उत्तर—जो शारीरिक या मानसिक सन्ताप, विपत्ति, शत्रुभय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आततायियोंके अयता हिंस जानवरोंके आक्रमण आदिसे घवराकर उनसे छूटनेके लिये पूर्ण विश्वासके साथ हृदयकी अडिग श्रद्धासे भगत्रान्का भजन करता है, वह आर्त भक्त है।

आर्त भक्तोंमें गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण आदि बहुत-से माने जाते हैं; परन्तु सती द्रौपदीका नाम मुख्यतया लिया जाता है।

द्रीपदी राजा द्रुपदकी पुत्री थीं; ये यज्ञवेदीसे उत्पन्न हुई थीं । इनके शरीरकारण बडा ही सुन्दर श्यामवर्ण था, इससे इन्हें 'कृष्णा' कहते थे । द्रीपदी अनन्त गुणवती, बड़ी पतिवता, आदर्श गृहिणी और भगवान्की सची भक्त थीं । द्रीपदी श्रीकृष्णको पूर्णवह सिच्दानन्दघन परमेश्वर समझती थीं और भगवान् भी उनके सामने अपनी अन्तरङ्ग छीछाओंको भी छिपाकर नहीं रखते थे । जिस वृन्दावनके पवित्र गोपी-प्रेमकी दिज्य बातें गोप-रमिणयोंके पति-पुत्रों-तकको माछम नहीं थीं, उन छीछाओंका भी द्रीपदीको पता था; इसीलिये चीर-हरणके समय द्रीपदीने भगवान्को भोपीजन-प्रिय' कहकर पुकारा था ।

जब दुष्ट दुःशासन दुर्योधनकी आज्ञासे एकवला द्रौपदीको सभामें लाकर बल्पूर्वक उनकी साडी खींचने लगा और किसीसे भी रक्षा पानेका कोई भी लक्षण न देख द्रौपदीने अपनेको सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बन्धु परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ त्रिश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही मगत्रान् अत्रश्य आर्वेगे, मेरी कातर पुकार सुननेपर उनसे कभी नहीं रहा जायगा। द्रौपदीने भगत्रान्का स्मरण करके कहा—

गोविन्द द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपीजनिप्रय । कौरवै: परिभूनां मां किं न जानासि केशव ॥ हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन । कौरवार्णवमग्ना मामुद्धरख जनार्दन ॥ कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वमावन । प्रपन्ना पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ॥

( महा० सभा०६७ )

'हे गोविन्द! हे द्वारिकावासिन्! हे श्रीकृष्ण! हे गोपी-जनप्रिय! हे केशव! क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं 'हे नाथ! हे छक्मीनाथ! हे ब्रजनाथ! हे दु:खनाशन! हे जनार्दन! कौरव-समुद्रमें इबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे महायोगिन्! हे विश्वात्मन्! हे विश्वभावन! हे गोविन्द! कौरवोके हाथों-में पड़ी हुई मुझ शरणागत दु. खिनीकी रक्षा करें। '

तन द्रौपदीकी पुकार धुनते ही जगदीश्वर भगवान्का हृदय द्रत्रीभूत हो गया और वे—

स्यक्तवा शय्यासनं पद्भ्या कृपालुः कृपयाभ्यगात्।

'कृपालु भगवान् कृपापरवश हो शय्या छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े।' कौरवोंकी दानवी समामें भगवान्का वला-वतार हो गया। द्रौपदीके एक वल्लसे दूसरा और दूसरेसे तीसरा—इस प्रकार भिन्न-भिन्न रगोंके वल्ल निकल्ने लगे, वल्लोंका वहाँ ढेर लग गया। ठीक समयपर प्रिय बन्धुने पहुँचकर अपनी द्रौपदीकी लाज बचा ली, दुःशासन थककर जमीनपर बैठ गया।

प्रश्न-जिज्ञासु भक्तके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओंकी और रोग-सकटादिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको तत्त्वसे जाननेकी इच्छासे ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान्की भक्ति करता है (१४।२६), उसकल्याण-कामी भक्तको जिज्ञासु कहते हैं।

जिज्ञासु भक्तोंमें परीक्षित् आदि अनेकोंके नाम हैं, परन्तु उद्धवजीका नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमें अध्याय सातसे तीसतक भगवान् श्रीकृष्णने उद्धवजीको बडा ही दिन्यज्ञानका उपदेश दिया है, जो उद्धवगीताके नामसे प्रसिद्ध है।

प्रश्न-ज्ञानी भक्तके क्या छक्षण है !

उत्तर—जो परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दिष्टमें एक परमात्मा हीरह गये हैं—परमात्माके अतिरिक्त और कुउ है ही नहीं और इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर छेनेसे जिनकी समस्त कामनाएँ निःशेपरूपसे समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थितिमें जो सहज मानसे ही परमात्माका मजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं (१२।१३—१९)। नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें श्लोकोंमें तथा दशवें अध्यायके तीसरे और पद्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें जिनका वर्णन है वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधकमक्त भी ज्ञानी मक्तोंके अन्तर्गत हैं।

ज्ञानियों में शुक्तदेवजी, सनकादि, नारदजी और भीष्मजी आदिप्रसिद्ध हैं। बालक प्रह्लाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माताके गर्भमें ही देवर्षि नारद जीके द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान्से द्वेष रखता था और ये भगवान्के भक्त थे। इससे हिरण्यकशिपुने इन्हें बहुत ही सताया, साँपोंसे देंसाया, हाथियोंसे कुचलवाया, मकानसे गिरवाया, समुद्रमें फेंकवाया, आगर्मे डलवाया और गुरुओंने इन्हें मारनेकी चेष्टा की, परन्तु भगवान् इन्हें बचाते गये। इनके लिये भगवान् ने श्रीनृसिहदेवके रूपमें प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका वध किया। किसी भ मयसे न डरना तो प्रह्लादकी ज्ञानस्थितिका सूचक है ही; पर गुरुगृहमें इन्होंने बालकपनमें ही अपने सहपाठियोंको जो दिन्य उपदेश दिया है, उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णुपुराणमें इनकी सुन्दर कथा पढ़नी चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'च' का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है <sup>2</sup>

उत्तर—'च' का प्रयोग करके भगवान्ने अर्थार्या, आर्त और जिज्ञासु भक्तोंकी अपेक्षा ज्ञानीकी विरुक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। सतरहवें, अठारहवें और उन्नीसवें क्लोकोंमें जो ज्ञानीकी महिमा कही गयी है, उसीका सकेत 'च' के द्वारा यहाँ सूत्ररूपमें किया गया है। प्रश्न—चार प्रकारके भक्तोंमें एककी अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन हैं और क्यों है ?

उत्तर-भगवान्पर दढ़ विश्वास करके, किसी भी प्रकार-से भगवानुका भजन करनेवाले सभी उत्तम हैं। इसीलिये भगवान्में चारोंको ही इस रखोकमें 'सुकृती' और अठारहरें क्लोकमें 'उदार' कहा है । परन्तु यहाँके वर्णनके अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्यसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि 'अर्थार्थी' की अपेक्षा 'आर्त्त' उत्तम हैं, 'आर्त्त' की अपेक्षा 'जिज्ञासु' और 'जिज्ञासु' की अपेक्षा 'ज्ञानी' उत्तम हैं। क्योंकि 'अर्थार्था' सासारिक भोगोंको सखमें हेत समझकर उनकी कामनासे भगवानुको भजते हैं, वे भगवानुके प्रभावको पूर्णतया नहीं जानते, इसीसे भगवान्में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता और इसीसे वे भोगोंकी आकांक्षा करते हैं। आर्च भक्त सुखमोगके लिये तो भगवान्से कभी कुछ नहीं माँगते। इससे यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थांकी अपेक्षा उनका मगवान्में अधिक प्रेम है तथापि उनका प्रेम शरीर-सुख और मान-बड़ाई आदिमें कुछ बँटा हुआ अत्रश्य है, इसीसे वे वोर सकट पड़ने-पर या अपमानित होनेपर उससे बचनेके छिये भगवानुको पुकारते हैं। जिज्ञास भक्त न भोग-सुख चाहते हैं और न हौिक विपत्तियोंसे वबडाते हैं, वे केवल मगवानके तत्त्वको ही जानना चाहते हैं । इससे यह सिद्ध है कि सासारिक मोर्गोमें तो वे आसक्त नहीं हैं, परन्तु मुक्तिकी कामना उनमें भी बनी ही हुई है; अतएव उनका प्रेम भी 'अर्थार्था' और 'आर्त्त' की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होनेपर भी 'ज्ञानी' की अपेक्षा न्यून ही है। परन्तु 'समप्र भगवान' के खरूपतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी मक्त तो बिना किसी अपेक्षाके स्वामाविक ही मगवान्को निष्काम प्रेममावसे नित्य-निरन्तर भजते हैं, अतएव वे सर्वोत्तम हैं।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको भगवान्ने 'भरतर्षभ' नामसे सम्बोधित किया है, इसमें क्या हेतु है ?

उत्तर—अर्जुनको 'भरतविशयोंमें श्रेष्ठ' कहकर भगवान् यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृती हो; अतः तुम तो मेरा मजन कर ही रहे हो।

सम्बन्ध—चार प्रकारके भक्तोंकी बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्तके प्रेमकी प्रशंसा और अन्यान्य भक्तोंकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठताका निरूपण करते हैं—

## तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं सं च मम प्रियः॥१७॥

उनमें नित्य मुझमें पकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥

प्रश्न—ज्ञानीके साथ जो 'नित्ययुक्तः' और 'एकमक्ति.'
विशेषण दिये गये हैं, इनका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—ससार, शरीर और अपने-आपको सर्वथा भूल-कर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवल भगवान्में ही स्थित है, उसे 'नित्ययुक्त' कहते हैं, और जो भगवान्में ही हेतुरहित और अविरल प्रेम करता है, उसे 'एकमक्ति' कहते हैं; भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले झानी मक्तमें ये दोनों वातें पूर्ण रूपसे होती है, इसलिये ये विशेषण दिये गये हैं।

प्रश्न—ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिनको भगवान्के यथार्थ तत्त्व और रहस्यकी सम्यक् उपलब्ध हो चुकी है, जिनको सर्वत्र,सब समय और सब कुछ भगवास्वरूप ही दीखता है, जिनकी दृष्टिमें एक भगवान्के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान्को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेनेके कारण जिनके मन-बुद्धि सम्पूर्ण आसक्ति और आकाक्षाओं से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवान्में ही तल्लीन हो रहे है—इस प्रकार अनन्य प्रेमसे जो भगवान्की भक्ति करते हैं, उनको भगवान् कितने प्रिय हैं यह कीन बतला सकता है है

जिन्होंने इस लोक और परलोकके अत्यन्त प्रिय, सुखप्रद तथा सांसारिक मनुष्योंकी दृष्टिसे दुर्लभ-से-दुर्लभ माने जाने- वाले भोगो और सुखोकी समस्त अभिलावाओंका भगवानके लिये त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टिमें भगवानका कितना महत्त्व है और उनको भगवान् कितने प्यारे हैं—दूसरे किसीके द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि 'उनके लिये में अत्यन्त प्रिय हूं।' और जिनको भगवान् अतिशय प्रिय हैं वे भगवान्को तो अतिशय प्रिय होंगे ही। क्योंकि प्रथम तो भगवान् स्वाभाविक ही स्वय प्रेमस्वरूप हैं—\*यहाँतक कि उन्हीं प्रेम-रस-समुद्रसे प्रेमकी वूँद पाकर जगत्में सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे, उनको यह घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं, उनको में वैसे ही भजता हूं।' तब भगवान् उनसे अत्यन्त प्रेम करें, इसमें क्या आश्चर्यहै! इसीलिये भगवान् कहते हैं कि वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

इस रुजोकमें भगवान्के गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्त्व-को भलीभॉति जाननेवाले भगवत्प्राप्त प्रेमी भक्तोंके प्रेमकी तथा उच्चकोटिके साधक अनन्य प्रेमी भक्तोंके प्रेमकी पराकाष्ठा दिखलाते हुए उनकी प्रशसा की गयी है।

सम्बन्ध-भगवान्ने ज्ञानी भक्तको सबसे श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय चतलाया । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं ? इसपर भगवान् कहते हैं—

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानु चर्मा गतिम्॥ १८॥

ये सभी उदार हैं, परन्तु झानी तो साक्षात् मेरा खरूप ही है—पेसा मेरा मत है, क्योंकि वह महत मन-बुद्धिवाला झानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८ ॥

प्रश्न—ये सभी उदार हैं, इस क्यनका क्या अभिप्राय है । ज्ञानीके छिये तो कोई बात ही नहीं है; अर्थीयाँ, आर्त और उत्तर—यहाँ जिन चार प्रकारके भक्तोंका प्रसंग है, उनमें जिज्ञासु भक्त भी सर्वथा एकनिष्ठ हैं, उनका भगवान्में दह

<sup># &#</sup>x27;रसो वै सः । रस्रूह्मेवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।' (तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ७ ) 'वह रस ही है, यह पुरुष इस रसको पाकर ही आनन्दवाला होता है ।'

और परम तिश्वास है । वे इस बातका भलीभौति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर हैं, परम दयालु हैं और परम सुहृद् हैं; हमारी भाशा और आकांक्षाओंकी पूर्ति एकमात्र उन्हींसे हो सकती है। ऐसा मान और जानकर, वे अन्य सब प्रकार-के आश्रयोंका त्याग करके अपने जीवनको भगवान्के ही भजन-स्मरण, पूजन और सेवा आदिमें छगाये रखते हैं। उनकी एक मी चेष्टा ऐसी नहीं होती, जो मगवान्-के विश्वासमें जरा भी त्रुटि छानेवाळी हो । उनकी कामनाएँ सर्वथा समाप्त नहीं हो गयी हैं, परन्त वे उनकी पूर्ति कराना चाहते हैं एकमात्र भगवान्से ही! जैसे कोई पतित्रता स्त्री अपने लिये कुछ चाहती तो है, परन्तु चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिसे ही, न वह दूसरेकी ओर ताकती है, न विश्वास करती है और न जानती ही है । इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान्-पर ही मरोसा रखते हैं। इसीछिये भगनान् कहते हैं कि 'वे सभी उदार (श्रेष्ठ ) हैं । इसीलिये तेईसवें रलोकमें भगवान्ने कहा है-भिरे मक्त चाहे जैसे भी मुझे भजते हों, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। नवम

सम्बन्ध-अब उस ज्ञानी भक्तकी दुर्लभता वतलानेके लिये भगवान् कहते हैं---

जन्मनामन्ते वासुदेवः सर्वमिति

भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९ ॥

प्रश्न-यहौँ 'बहुना जन्मनामन्तें का क्या अभिप्राय है? उत्तर-जिस जन्ममें मनुष्य भगवान्का ज्ञानी भक्त बन जाता है, वही उसके बहुत-से जन्मोंके अन्तका जन्म है। क्योंकि भगवान्को इस प्रकार तत्त्वसे जान लेनेके पश्चात् उसका पुन: जन्म नहीं होता; वही उसका अन्तिम जन्म होता है।

प्रश्न-यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि बहुत जन्मेंतक सकामभावसे भगवान्की भक्ति करते-करते उसकेबाद मनुष्य भगवान्का ऐकान्तिक ज्ञानी भक्त होता है,तो क्या हानि है?

भन्यायमें भी भगत्रान्की भक्तिका ऐसा ही फल बतलाया गया है (९।२५)।

प्रश्न-यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-चारों ही प्रकारके भक्त उत्तम और भगवान्-को प्रिय हैं । परन्तु इनमें पहले तीनोंकी अपेक्षा ज्ञानीमें जो विलक्षणता है, उसको व्यक्त करनेके लिये ही 'तु'का प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न-ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा मत है-इस क्यनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-यहाँ 'भगवान् यह दिखळा रहे हैं कि ज्ञानी मक्तमें और मुझमें कुछ भी अन्तर नहीं है। भक्त हैं सो मैं हूं, और मैं हूं सो मक्त है।

प्रश्न-'युक्तात्मा' शब्दका क्या वर्ध है और उसका अति उत्तम गतिखरूप भगवान्में अच्छी प्रकार स्थित होना क्या है 2

उत्तर-जिनके मन बुद्धि भलीभाँति भगत्रान्में तन्मय हो गये हैं, उन्हें 'युक्तात्मा' कहते हैं । और ऐसे पुरुषका एकमात्र भगवानको ही सर्वोत्तम और परमगति समझकर नित्य-निरन्तर उनमें एकीभावसे अचल स्थित हो जाना अर्थात् उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गतिख़रूप भगवान्में अच्छी तरह स्थित होना है।

प्रपद्यते । ज्ञानवानमां सुदुर्लभः॥ १९॥ महात्मा वहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है—इस प्रकार मुझको

> उत्तर-ऐसा मान लेनेसे भगवान्के अर्थार्था, आर्त और जिज्ञास भक्तोंके बहुत-से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं। परन्तु भगवान्ने स्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके भक्तोंको अपनी प्राप्तिका होना बतलाया है (७।२३,९।२५) और वहाँ कहीं भी बहुत जन्मोंकी शर्त नहीं डाली है। अवस्य ही श्रद्धा और प्रेमकी कर्मासे शिथिल साधन होनेपर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परन्तु यदि श्रद्धा और प्रेमकी मात्रा बढ़ी हुई हो और साधनमें तीवता हो तो एक ही जन्ममें भगवरप्राप्ति हो सकती है। इसमें कालका नियम नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानत्रान्' शब्दका प्रयोग किसके छिये हुआ है ?

उत्तर—भगवान्ने इसी अध्यायके दूसरे खोकमें विज्ञानसहित जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी मक्तने उस विज्ञानसहित ज्ञानको प्राप्त कर लिया है तथा तीसरे खोकमें जिसके लिये कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्वसे जानता है, उसीके लिये यहाँ 'ज्ञानवान्' शब्दका प्रयोग हुआ है। इसीलिये अठारहवें खोकमें भगवान्ने उसको अपना खक्ष्प वतलाया है।

प्रश्न—सन कुछ वासुदेन ही है—इस प्रकार भगवान्-का भजन करना क्या है !

उत्तर—सम्पूर्ण जगत् भगत्रान् वासुदेवका ही खरूप है, वासुदेवके सिवा और कुछ है ही नहीं, इस तत्वका प्रत्यक्ष और अटल अनुप्रव हो जाना और उसीमें नित्य स्थित रहना—यही सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकारसे भगवान्का भजन करना है।

प्रश्न-वह महात्मा अत्यन्त दुर्छभ है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—इसका यह अभिप्राय है कि जगत्में प्रथम तो छोगोंकी भजनकी ओर रुचि ही नहीं होती, हजारोंमें किसीकी कुछ होती है तो वह अपने खभावके वश शिषिल-प्रयन्न होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा-भक्तिकी कमीके कारण कामनांओंके प्रवाहमें उसकी बहाता रहता है, इस कारण वह भी भगवान्को तत्त्वसे जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत्में भगवान्को तत्त्वसे जाननेवाले महापुरुप कोई विरले ही होते हैं। अत्तर्व यही समझना चाहिये कि इस प्रकारके महात्मा अत्यन्त ही दुर्लभ हैं।

ऐसे महात्मा यिं किसीको प्राप्त हो जायँ तो उसका बहुत वडा सौभाग्य समझना चाहिये। देवर्षि नारदजीने कहा है—

'महत्सङ्गस्तु दुर्छभोऽगम्योऽमोषश्च ।'

( भक्तिसूत्र ३९ )

'महापुरुपोंका संग दुर्छम,अगम्य और अमोघ है।'

सम्यन्ध—पंद्रहवें श्लोकमें आसुरी प्रकृतिके दुष्कृती लोगोंके भगवान्को न भजनेकी और सोलहवेंसे उन्नीसवेंतक सुकृती पुरुपोंके द्वारा भगवान्को भजनेकी वात कही गयी। अव भगवान् उनकी वात कहते हैं जो सुकृती होनेपर भी कामनाके वश अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार अन्यान्य देवताओंकी उपासना करते हैं—

## कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः

### प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥

उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात् पूजते हैं ॥ २०॥

प्रश्न-यहाँ 'उन' शब्दका दो बार प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है १ और कामनाद्वारा ज्ञानका हरा जाना क्या है १

उत्तर—'उन' शब्दका दो बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक-सी नहीं होती। उन भोगकामनाओं के मोहसे मनुष्यमें यह विनेक नहीं रहता कि 'में कीन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीवका क्या सम्बन्ध है, मनुष्य जन्मकी प्राप्ति किसलिये हुई है, अन्य शगरों से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। 'इस प्रकार इस विनेकशक्तिका विमोहित

हो जाना ही कामनाके द्वारा ज्ञानका हरा जाना है।

प्रश्न-पंद्रहवे श्लोकमें जिनको 'माययापहतज्ञानाः'
कहा गया है, उनमें और यहाँ जिनको 'तेः तैः कामैः
हतज्ञानाः' कहा है. उनमें क्या भेद है <sup>2</sup>

उत्तर-पंद्रहवें रुजेकमें जिनका वर्णन है, उनको भगवान्-ने पापात्मा, मूढ़, नराधम और आसुर खभाववाले वतलाया है; वे आसुरी प्रकृतिवाले होनेके कारण तमः प्रधान हैं और नरकके भागी हैं (१६।१६,१९)। तथा यहाँ भिन-भिन कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया वतलाया है, वे देवताओं- की पूजा करनेवाले भक्त श्रद्धालु एव देवलोकके भागी (७। २३;९।२५) रजोमिश्रित सात्त्विक माने गये हैं; अत दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है।

प्रश्न-'अपना खमाव' किसका वाचक है और 'उससे प्रेरित होना' क्या है र

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमेंसे सस्कारोंका सम्बय होता है और उस सस्कारसमृहसे जो प्रकृति बनती है उसे 'खमाव'कहा जाता है। खमाव प्रत्येक जीवका भिन्न होता है। उस खमावके अनुसार जो अन्त.करणमें भिन्न-भिन्न देवताओंका पूजन करनेकी भिन्न-भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसीको 'उससे प्रेरित होना' कहते हैं।

प्रश्न—उस-उस नियमको धारणकरके अन्य देवताओं-का मजन क्या है ?

उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र,मरुत् ,यमराज और

सम्बन्ध—अब दो श्लोकोंमें देवोपासकोंको उनकी उपासनाका कैसे और क्या फल मिलता है, इसका वर्णन करते हैं—

> यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१॥

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको श्रद्धाले पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मैं उसी देवताके प्रति ख्रिर करता हूँ ॥ २१ ॥

प्रश्न-'भक्त-' पदके साथ 'यः'का और 'तनुम्' के साथ 'याम्'का दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—'य 'का दो बार प्रयोग करके भक्तोंकी और 'याम्' का दो बार प्रयोग करके देवताओंकी अनेकता दिख्ळायी है | अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकारके होते हैं और उनकी अपनी-अपनी कामना और प्रकृतिके भेदसे उनके इष्ट देवता भी पृथक्-पृथक् ही होते हैं |

प्रश्न—देवताके खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है—इसका क्या भाव है ?

उत्तर—देवताओंकी सत्तामें, उनके प्रभाव और गुणोंमें तथा पूजन-प्रकार औरउसके फलमें पूरा विश्वास करके श्रद्धा- वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओंको भगवान्से भिन्न समझकर जिस देवताकी, जिस उद्देश्यसे की जानेवाली उपासनामें जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदिके जो-जो भिन्न-भिन्न नियम हैं, उन उन नियमोंको धारण करके बड़ी सावधानीके साथ उनका भलीभाँति पालन करते हुए उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजना है। कामना और इष्ट-देवकी भिन्नताके अनुसार पूजादिके नियमोंमें भेद होता है, इसीलिये 'उस' शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है।

साथ ही एक बात और भी है— मगवान्से अलग मान-कर उनकी पूजा करनेसे वह अन्य देवताकी पूजा होती है। यदि देवताओंको भगवान्का ही खरूप समझकर, भगवान्की आज्ञानुसार निष्काममावसे या मगवद्यीत्यर्थ उनकी पूजा की जाय तो अन्य देवताओंकी न होकर भगवान्की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवद्याप्ति ही होता है।

पूर्वक जिस देवताकी जैसी मूर्तिका विधान हो, उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदिकी मूर्ति या चित्रपटकी विधिपूर्वक स्थापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक मूर्ति-का निर्माण करके जिस मन्त्रकी जितनी सख्याके जपपूर्वक जिन सामग्रियोंसे जैसी पूजाका विधान हो, उसी मन्त्रकी उतनी ही सख्या जपकर उन्हीं सामग्रियोंसे उसी विधानसे पूजाकरना, देवताओंके निमित्त अग्निमें आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओंका पूजन करना और इन सबको यथा-विधि नमस्कारादि करना—यही 'देवताओंको खरूपको श्रद्धासे पूजना' है ।

प्रज्न-'ताम्' इस पदका 'श्रद्धाम्'के साथ सम्बन्ध न

करके उसे 'तनुम्' ( देवताके खरूप ) का वोधक क्यों माना गया ?

उत्तर-पूर्वार्धमें जिन 'यां याम्' पदोंका 'तनुम्' (देवता-के खरूप) से सम्बन्ध है उन्होंके साथ एकान्वय करनेके लिये 'ताम्'को भी 'तनुम्' का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धाके साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी भावमें कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि वैसा माननेसे भी उस श्रद्धाको देवताविषयक मानना पड़ेगा।

प्रश्न-यहाँ 'एव' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'एव' का प्रयोग करके भगव,न्यह बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवताका पूजन करना चाहता है उसकी श्रदाकों मैं उसी इष्ट देवताके प्रति स्थिर कर देता हूँ।

स तया श्रद्धया युक्तः

युक्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२॥

वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्राप्त करता है ॥ २२॥

प्रश्न—इस स्लोकों भगवान्के कथनका क्या अभिप्राय हैं उत्तर—यहाँ भगवान् यह भाव दिखकाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धामे युक्त होकर वह यथाविधि उस देवताका पूजन करता है; तव उस उपासनाके फललरूप उक्त देवताके द्वारा उसे वही इन्डित मोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहलेसे ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधानसे अधिक या कम मोग प्रदान करनेकी सामर्थ्य देवताओं नहीं है। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुल वैसी ही स्थिति समझनी चाहिये जो किसी बड़े राज्यमें कानूनके अनुसार कार्य करने-वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे

प्रश्न—इस स्होकों भगवान्के कथनका क्या अभिप्राय हैं किसीको उसके कार्यके बदलेमें कुछ देना चाहते हैं तो उतना उत्तर—यहाँ भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि मेरी ही दे सकते हैं जितना कान्त्नके अनुसार उसके कार्यके लिये पत की हुई उस श्रद्धामें युक्त होकर वह यथाविधि उस उसको मिळनेका विधान है और जितना देनेका उन्हें आका पजन करता है: तब उस उपासनाके फळखरूप अधिकार है |

प्रश्न-इस श्लोकर्में 'हितान्'पदको 'कामान्'का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाय कि वे 'हितकर' भोगोंको देते हैं तो क्या हानि है ?

उत्तर-ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि 'काम' शब्दवाच्य मोगपदार्थ किसीके लिये यथार्थमें हितकर होते ही नहीं।

सम्यन्ध—अव उपर्युक्त अन्य देवताओंकी उपासनाके फलको विनाशी वतलाकर भगवदुपासनाके फलकी महत्ताका प्रतिपादन करते हैं—

> अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

परन्तु उन अल्प वुद्धिवालोंका वह फल नाशवान् है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अन्तमें वे मुझको ही पास होते हैं ॥ २३॥

प्रश्न—पद्रहवे श्लोकार्ने जिनको मृद्र बतलाया गया है, उनमें और इन देवताओंकी उपासना करनेवाले 'अल्पबुद्धि' मनुष्योमें क्या अन्तर है ! और इन्हें 'अल्पबुद्धि' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—पद्रहवें श्लोकमे भगवान्की भक्ति न करके पापाचरण करनेवाले नराधमोंको आसुर खभावसे युक्त और सुद्ध बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरणसे रहित और शास्त्र- विधिसे देवताओं की उपासना करनेवाले होने के वारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भावको प्राप्त तथा सर्वथा मृद्ध भी नहीं हैं; परन्तु कामनाओं के वशमें हो कर अन्य देवताओं को भगवान्से पृथक् मानकर मोगवस्तुओं के लिये उनकी उपासना करते हैं, इसलिये मक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और 'अल्य बुद्धि'तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस वातको अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूपमें मगवान् ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को प्रहण करते हैं तथा मगवान् ही सबके एक मात्र परम अधीयर है (५१२९;९१२४)। इस बुद्धिकी अल्पता- के कारण ही इतने महान् परिश्रमसे किये जानेवाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्ध और त्रिनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान् होते तो मगवान् के प्रमावको समझकर मगवान् की उपासना के लिये ही इतना परिश्रम करते, अथवा समस्त देवताओं को मगवान् से अमिन समझकर भगवयीति- के लिये उनकी उपासना करते तो, इतने ही परिश्रमसे, ये उस महान् और दुर्लम फलको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिये इन्हें अल्पबुद्धि कहा गया है।

प्रश्न—डेवताओको प्राप्त होना क्या है ! क्या देवताओंका पूजन करनेवाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं ? और देवोपासनाके फलको अन्तवत् क्यों बतलाया गया है ?

उत्तर—जिन देवताओंकी उपासना की जाती है, उन देवताओंके लोकमें पहुँचकर देवताओंके सामीप्य, सारूप्य तथा वहाँके भोगोंको पा लेना हो देवताओंको प्राप्त होना है। देवोपासनाका वहे-से बड़ा फल यही है, परन्तु सभी देवो-पासकोंको यह फल भी नहीं मिलता। बहुत-से लोगतो—जो खी, पुत्र, धन और मान-प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक मोगोंके लिये उपासना करते हैं—अपनी-अपनी कामनाके अनुसार उन भोगोंको पाकर ही रह जाते हैं। कुछ, जो देवताओंमें विशेष श्रद्धा बढ़ जानेसे भोगोंकी अपेक्षा देवतामें अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरणकालमें जिन्हें उन देवताओंकी स्मृति होती है, वे देवलोकमें जाते हैं। परन्तु यह ख्याल रखना चाहिये कि वे देवता, उनके द्वारा मिलनेवाले भोग तथा उनके लेक—सभी विनाशशील हैं। इसीलिये उस फलको 'अन्तवत्' कहा गया है।

प्रश—भगवान्को प्राप्त होना क्या है, भगवान्के आत्ति सभी भक्त भगवान्को कैसे प्राप्त हो जाते हैं, एव इस वाक्यमें अपि के प्रयोगसे क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर-भगत्रान्के नित्य दिव्य परमधाममें निरन्तर

भगत्रान्के समीप निवास करना अथरा अभेदभावसे भगवान्में एकत्वको प्राप्त हो जाना, दोनोहीका नाम 'भगवत्प्राप्ति' है । भगवान्के ज्ञानी भक्तोंकी दृष्टिमें तो सम्पूर्ण जगत् भगवान्का ही खरूप है, अत उनको तो भगवान नित्य प्राप्त हैं ही, उनके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । जिज्ञास भक्त भगत्रान्को तत्त्रसे जानना चाहते हैं, अत उन्हें भी मगशन्का तत्त्वज्ञान होते ही मगक्ष्प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्न सो ने भी मगवान्की दयासे भगवान्को ही प्राप्त हो जाते है। भगवान् परम दवालु और परम सुदृद् हैं। वे जिस बातमें भक्तका कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुँचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्तिसे या जिस सकटके निवारण-से भक्तका अनिष्ट होता हो, मोहबरा मक्तके याचना करनेपर भी भगवान् उस कामनाकी पूर्ति अथवा सकटका निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्तिसे उनमें भक्तका विश्वास और प्रेम बढ़ता है उसीकी पूर्ति करते हैं । अतएव भगवान्के मक्त कामनाकी पूर्तिके साथ-साथ आगे चलकर भगवानुकी भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भावसे इस इलोकमें 'अपि' का प्रयोग किया गया है।

भगवान्का खमाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्यसे भक्तिके द्वारा भगवान्से सम्बन्ध जोड़ लेता है, फिरयदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान् उसे नहीं तोड़ने देते । भगवान्की भक्तिकी यही महिमा है कि वह भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके, अथवा उस वस्तु-से परिणाममें हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी, नष्ट नहीं होती । वह उसके अदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान्की ओर खींच ले जाती हैं । एक बार किसी भी कारणसे मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने-पर भी तबतक उसका पिण्ड नहीं छोड़ती, जबतक कि उमे भगवान्की प्राप्ति नहीं करा देती । और भगवान्की प्राप्ति होनके पश्चाद तो भक्तिके छूटनेका प्रश्न ही नहीं रहता, किर तो मिक, भक्त और भगवान्की एकता ही हो जाती है ।

सम्बन्ध—जब भगवान् इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस किसी प्रकारसे भी भजनेवालेको अपने स्वरूप-की प्राप्ति करा ही देते है तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासापर कहते हैं —

# अन्यक्तं न्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो समान्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अजुत्तम अविनाशी परम भावको न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सच्चिदानन्द्घन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते है ॥ २४॥

प्रश्न-यहाँ 'अबुद्धयः' पद कैसे मनुष्योंका वाचक है और भगवान्के 'अनुत्तम अविनाशी प्रमभावको न जानना' क्या है ?

उत्तर-भगवान्के गुण, प्रभाव, नाम, खरूप और छीला आदिमें जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहाबत और विपयविमोहित बुद्धि तर्कजालोंसे समाच्छन है, वे मनुष्य 'बुद्धिहीन' हैं । उन्हींके लिये 'अबुद्ध्य.' का प्रयोग किया गया है, ऐसे छोगोंकी बुद्धिमें यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत् भगवान्की ही द्विविध प्रकृतियोंका विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियोंके परमाधार होनेसे भगवान् ही सबसे उत्तम हैं, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिन्त्य और अक्रथनीय स्वरूप, खभाव, महत्त्व तथा अप्रतिम गुण मन एव वाणीके द्वारा यथार्थरूपमें समझे और कहे नहीं जा सकते । अपनी अनन्त दयाखता और शरणागतवरसळताके कारण जगत्के प्राणियोंको अपनी शरणागतिका सहारा देनेके लिये ही भगवान् अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्यके सहित ही नाना स्वरूपोंमें प्रकट होते हैं और अपनी अछौकिक छीछाओंसे जगत्के प्राणियोंको परमानन्दके प्रशान्त महासागरमें निमग्न कर देते हैं । भगवान्का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही 'उनके अनुत्तम अविनाशी परमभावको नहीं समझना' है।

प्रश्न—मुझे अञ्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-मगवान्के निर्गुण-सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं।वे अपने अचिन्त्य और अलैकिक दिव्य खरूप, खभाव,प्रभाव और गुणोंको लिये हुए ही मनुष्य आहि रूपो-में अवतार धारण करते हैं । मनुष्योंके रूपमें उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अन्तर्धान हो जाना ही परम- धामगमन है। अन्य प्राणियोंकी मॉित रारीर-संयोग वियोग रूप जन्म-मरण उनके नहीं होते।इस रहस्यको न समझनेके कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सत्र प्राणी जन्मसे पहले अन्यक्त ये अर्थात् उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर न्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी जन्म-से पहले नहीं था।अत्र वसुदेवके घरमें जन्म लेकर न्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्योमें और इसमें अन्तर ही क्या है! अर्थात् कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखानेके लिये ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अन्यक्तसे न्यक्त हुआ मानते हैं।

प्रश्न—यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'वृद्धिहीन' मनुष्य मुझ अन्यक्तको अर्थात् निर्गुण निराकार परमेश्वरको सगुण साकार मनुष्यरूपमें प्रकट होनेवाला मानते हैं तो क्या हानि है <sup>2</sup>

उत्तर—यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जँचता, क्योंकि भगवान्के निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार सभी खरूप शास्त्रसम्मत हैं। खयं भगवान्ने कहा है कि भें अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिको खीकार करके साधुओंके परित्राण, दुष्टोंके विनाश और धर्म-संस्थापनादिके लिये समय-समयपर प्रकट होता हूँ' (४। ६-७-८)। अत. उनको बुद्धिहीन माननेपर भगवान्के इस कथनसे विरोध आता है और अवताखादका खण्डन होता है, जो गीताको किसी प्रकार भी मान्य नहीं है।

प्रश्न-यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान छिपा जाय कि 'बुद्धिहीन मनुष्य' मुझ 'न्यक्तिमापन्नम्' अर्थात् मनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वरको अन्यक्त अर्थात् निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हान् है <sup>2</sup>

उत्तर—यह अर्थ भी नहीं जँचता है क्यों कि जो परमेश्वर संगुण-साकाररूपमें प्रकट हैं वे निगुण निराकार भी हैं।इसी- िरो इस यथार्थ तत्त्वको समझनेवाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे (निराकार) खरूपसे यह समस्त जगत् व्याप्त है (९।४)। माना जा सकता है र भगवान्ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त अवएव जो अर्थ किया गया है,वही ठीक माळ्प होता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार मनुष्यके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं <sup>2</sup> - इसपर कहते हैं—

#### नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥२५॥

अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसिछये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात् मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है ॥ २५ ॥

प्रश्न—'योगमाया' शब्द किसका वाचक है <sup>1</sup> और भगवान्का उससे समावृत होना क्या है <sup>1</sup>

उत्तर—चौथे अध्यायके छठे श्लोकमें मगवान् ने जिसको 'आत्ममाया' कहा है, जिस योगशक्तिसे भगवान् दिन्य गुणोंके सिहत स्वय मनुष्यादि रूपोंमें प्रकट होते हुए भी लोकहिष्टमें जन्म धारण करनेवाले साधारण मनुष्य-से ही प्रतीत होते हैं, उसी मायाशक्तिका नाम 'योगमाया' है। भगवान् जब मनुष्यादिरूपमें अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वाँगमें लोगोंके सामने आता है उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है वैसे ही अपनी उस योगमायाको चारों ओर फैलाकर खय उसमें छिपे रहते हैं, यही उनका योगमायासे आवृत होना है।

प्रश्न—भी सबके प्रत्यक्ष नहीं होता' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसका यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान् अगनी योगमायासे छिपे रहते हैं, साधारण मनुष्योंकी दृष्टि उस मायाके परदेसे पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकाश मनुष्य उनको अपने-जैसा हो साधारण मनुष्य मानते हैं। अतएव भगवान् सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान्के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, खरूप और लीलामें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान् अपना परिचय देना चाहते हैं केवल उन्हींको वे प्रत्यक्ष होते हैं।

प्रश्न—जीवका तो मायासे आवृत होना ठीक है, परन्तु भगवान्का मायासे आवृत होना कैसे माना जा सकता है <sup>2</sup> उत्तर—जैसे सूर्यका बादलेंसे दक जाना कहा जाता है, परन्तु त्रास्तवमें सूर्य नहीं ढक जाता, लोगोंकी दिष्टिपर ही बादलोंका आवरण आता है। यदि सूर्य त्रास्तवमें ढक जाता तो उसका ब्रह्माण्डमें कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान् वस्तुत: मायासे आवृत नहीं होते, यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्तको उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते! केवल मूढ़ोंके लिये ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता? यथार्थमें सूर्यका उदाहरण भी भगवान्के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनन्तके साथ किसी भी सान्तकी तुलना हो ही नहीं सकती। लोगोंको समझानेके लिये ही ऐसा कहा जाता है।

प्रश्न-यहाँ 'अयम्' और 'मूढः' विशेषणों के सहित जो 'छोकः' पद आया है, यह किसका वाचक है ' यह पद्रह्वें स्छोकमें जिन आसुरी प्रकृतिवाले मुढोंका वर्णन है उनका वाचक है। या बीसवें स्छोकमें जिनके ज्ञानको कामनाके द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है, उन अन्य देवताओं के उपासकोंका '

उत्तर—यहाँ 'अयम्' विशेषण हो नेसे यह प्रतीत होता है, कि 'छोकः' पदका प्रयोग केवछ मगवान्के मक्तोंको छोडकर शेप पापी, पुण्यात्मा—सभी श्रेणीके साधारण अज्ञानी मनुष्य-समुदायके छिये किया गया है, किसी एक श्रेणीविशेषके अभिप्रायसे नहीं।

प्रश्न—'अज्ञानी जन-समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी प्रमेश्वरको नहीं जानता' इस कथनका क्या अभिप्राय है!

उत्तर—यहाँ यह मान दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेमके अभावके कारण भगवान्के गुण,प्रभाव, स्वरूप,लीला, रहस्य और महिमाको न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रममें पड़े रहते हैं कि ये श्रीकृण भी हमारे ही- हैं। वे इस बातको नहीं समझ पाते कि ये जन्म-मृत्युसे जैसे मनुष्य हैं तथा हमारी ही भाँति जन्मते और मरते अतीत, नित्य, सत्य विज्ञानानन्द्यन साक्षान् परमेश्वर हैं।

सम्यन्य—भगवान्ने अपनेको योगमायासे आवृत वतलाया । इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे परदेके अंदर रहनेवालेको वाहरवाले नहीं देख सकते और यह चाहरवालोंको नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान्को नहीं जानते तो भगवान् भी लोगोंको नहीं जानते होंगे—इसलिये, और साथ ही यह दिखलानेके लिये कि योगमाया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्तिविशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञानको आवृत नहीं कर सकती, भगवान् कहते हैं—

> वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ २६॥

हे अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाछे सब भूतोंको में जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥ २६॥

प्रथ-यहाँ 'भूतानि'पद किसका वाचक है ? तथा 'पूर्व में च्यनीत हुए, वर्तमानमे स्थिन और आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूं' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—देवता, मनुष्य, पशु और कीट-पतङ्गादि जितने भा चराचर प्राणी हैं उन सबका वाचक 'भूतानि' पढ है। भगवान् कहते हैं कि वे सब अबसे पूर्व अनन्त कल्प-कल्पान्तरोंमें कब किन-किन योनियोंमें किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या-क्या किया था, तथा वर्तमान कल्पमें कौन, कहाँ, किस योनिमें किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं, और भविष्य कल्पोंमें कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातोंको मैं जानता हूँ।

यह कथन भी छोकदृष्टिसे ही है; क्योंकि मगत्रान्के छिये भूत,भविष्य और वर्तमानकाछका भेद नहीं है। उनके अखण्ड ज्ञानखरूपमें सभी कुछ सदा-सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके छिये सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कार्छोंके आग्रय महाकाछ वे ही हैं, इस्छिये उनसे कुछ भी छिपा नहीं है।

प्रश्न—यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—जीबोंसे मगवान्की अत्यन्त विशेपता दिखळाने-के लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है । प्रश्न-'कश्चन' पद किसका वाचक है ? और अर्थमें उसके साथ 'श्रद्धा-मक्तिरहित पुरुष' यह विशेषण जोड़ने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसी अध्यायके तीसरे क्लोकमें मगवान् कह चुके हैं 'कोई एक मुझे तत्त्वसे जानता है' और इसी अध्यायके तीसने क्लोकमें भी कहा है—'अधिमूत, अधिदेन और अधियन्नसहित मुझको जानते हैं।' इसके अतिरिक्त ग्यारहनें अध्यायके चौनननें क्लोकमें भी भगवान्ने कहा हैं—'अनन्य भक्तिके द्वारा मनुष्य मुझको तत्त्वसे जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझमें प्रनेश भी कर सकता है।' इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि भगवान्के भक्तोंके अतिरिक्त जो साधारण मूड मनुष्य हैं, उनमें भगवान्को कोई भी नहीं जान पाता। 'कश्चन' पद ऐसे ही मनुष्योंको छक्ष्य करता है और इसी भावको स्पष्ट करनेके छिये अर्थमें 'श्रद्धा-भक्ति-रहित पुरुष' विशेषण छगाया गया है। अगले क्लोकमें राग-देषजनित द्वन्द्वमोहको ही न जाननेका कारण बतलाया है, इससे भी यही सिद्ध है कि राग-द्वेषरहित भक्तगण मगवान्को जान सकते हैं।

सम्बन्ध—श्रद्धा-भक्तिरहित मूढ मनुष्योंमेंसे कोई भी भगवान्को नहीं जानता इसमें क्या कारण है ? यही वतलानेके लिये भगवान् कहते हैं—

> इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥

Lil rar

हे भरत दंशी अर्हुत ! संसारमें इच्छा और द्वेष्से उ पन्न सुख-दुःखादिश्वेदन्द्वरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अञ्जताको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २७ ॥

प्रश्न—'रन्छा-हेब' शब्द किसके वाचक हैं और उससे उत्पन्न होनेवाला द्वन्द्वरूप मोह क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जिनको भगवान्ने मनुष्यके कल्याणमार्गमें त्रिष्ठ डालनेत्राले शत्रु (परिपन्थी) वतलाया है (३।३४),और काम क्रोधके नामसे (३।३७) जिनको पार्गेमें हेतु तथा मनुष्यका वैरी कहा है — उन्हीं राग-द्वेपका यहाँ 'इच्छा' और 'द्वेष'के नामसे वर्णन किया है। इन 'इच्छा-द्वेष'से जो हर्प-शोक और सुख-दु खादि द्वन्द्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीवके अज्ञानको दृढ करनेमें कारण होते हैं, अतएव उन्हीं-का नाम 'द्वन्द्वरूप मोह' है।

प्रश्न-'सर्त्रभूतानि' पद किनका वाचक है और मोहित होना है।

सम्बन्ध-'भूतानि' के साथ 'सर्व' शब्दका प्रयोग होनेसे ऐसा ग्रम हो सकता है कि सभी मार्थ मोहसे मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है, अतएव ऐसे ग्रमकी निवृत्तिके लिये भग्ना है हैते

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणास्

ते द्वनद्वमोहनिर्धुक्ता भजन्ते मां दृढवताः 🖟 त

परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है। वे राग-द्वेत्रज्ञनित द्वन्द्वरूप मोहसे मुक्त दढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं॥ २८॥ प्रश्न-यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है । प्रश्न-द्वन्द्वमोहसे मुक्त होना क्या है ।

उत्तर—साधारण जन-समुदायसे भगवान्के श्रेष्ठ भक्तोंकी विशेषता दिखलानेके लिये यहाँ 'तु' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नेष्ट हो गया है—यह कथन किन पुरुषोंके लिये हैं 2

उत्तर—जो छोग जनम-जनमान्तरसे शास्त्रविहित यह, दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगनान्की भक्ति करते आ रहे हैं, तथा पूर्वसस्कार और उत्तम सङ्गके प्रभावसे जो इस जन्ममें भी निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आ वरण तथा भगनान्का भजन करते हैं और अपने दुर्गुग-दुराचारादि समस्त दोगोंका सर्वथा नाश हो जानेसे जो पवित्रान्तः करण हो गये हैं उन पुरुषोंके छिये उक्त कथन है। उनका मोहित होना क्या है 2

उत्तर—सभी श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्का भजन करनेवाले भक्तोंको छोड़कर शेष समस्त जन-समुदायका वाचक यहाँ 'सर्वभूतानि' पद है । उनका जो इच्छा-द्रेष-जनित हर्ष-शोक और सुख दु खादिरूप मोहके वश होकर अपने जीवनके परम उद्देश्यको भूलकर भगवान्के भजन-स्मरणकी जरा भी परवान करना और दु खतथा भय उत्पन्न करनेवाले नाशवान् एवं क्षणभङ्गर भोगोंको ही सुखका हेता मानकर उन्होंके सग्रह और भोगकी चेष्टा करनेमें अपने अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहना है—यही उनका मोहित होना है।

प्रश्न-इन्द्रमोहसे मुक्त होना क्या है र उत्तर-राग-द्वेपसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दु:ख और

उत्तर—राग-द्वेपसे उत्पन्न होनेवाले झुख-दुःख और हर्ष-शोक आदि दन्द्वोंके समुदायरूप मोहसे सर्वथा रहित हो जाना, अर्थात् सासारिक झुख-दुःखादिसे सयोग-वियोग होनेपर कभी, किसी अवस्थामें, चित्तके भीतर किसी प्रकारका भी विकारन होना 'दन्द्वमोहसे मुक्त होना' है ।

प्रश्न-'ददवता 'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो बड़े-से-बडे प्रलोमनों और विन्त-बाधाओं के आनेपर भी किसीको कुछ भी परवा न कर भजनके बल्से सभीको पददलित करते हुए अपने श्रद्धा-मक्तिमय विचारों और नियमोंपर अत्यन्त दृढ़तासे अटल रहते हैं जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़निश्चयी मक्तोंको 'दृढ़ब्रत' कहते हैं।

प्रश्न-भगवान्को सव प्रकारसे भजना क्या है 2

उत्तर—मगवान्को ही सर्वव्यापी, सर्वाचार, सर्व-शक्तिमान्, सबके आत्मा और परम पुरुपोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कारणोंको श्रद्धा-मिक-पूर्वक उन्हींकी सेवामे लगा देना अर्थात् बुद्धिसे उनके तत्त्वका निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाव, खद्धप और लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम और गुणोंका

कीर्तन, सिरसे उनको नमस्कार, हाथोंसे उनकी पूजा और दीन-दुखी खादिके रूपमें उनकी सेवा, नेत्रोंसे उनके विग्रहकेदर्शन, चरणोंसे उनकेमन्दिर और तीर्थादिमें जाना, तथा अपनी समस्त वस्तुओंको नि.शेषरूपसे केवल उनके ही अपण करके सब प्रकार केवल उन्हींका हो रहना— यही सब प्रकारसे उनको मजना है।

सम्बन्ध—अव भगवान्का भजन करनेवालोंके भजनका प्रकार और फल वतलाते हैं—

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्रनमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९॥

जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं ॥ २९ ॥

यश्र—जरा-मरणसे छूटनेके छिये भगवान्के शरण होकर 'यत्न करना' क्या है ?

उत्तर-जबतक जन्मसे छुटकारा नहीं मिळता, तबतक बृद्धावस्था और मृत्युसे छुटकारा मिलना असम्भव है और जन्मसे छुटकारा तभी मिलता है, जब जीव अज्ञान-जनित कर्मवन्धनसे सर्वथा मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त हो जाता है। भगवान्की प्राप्ति सव कामनाओका त्याग करके दृढ़ निश्चयके साथ भगवान्का नित्य-निरन्तर भजन करनेसे ही होती है और ऐसा भजन मनुप्यसे तभी होता है जब वह सत्सङ्गका आश्रय लेकर पापोंसे छूट जाता है तथा आसुर भावोंका सर्वया त्याग कर देता है।भगवान्ने इसी अध्यायमें कहा है-'आसुर सभाववाले नीच और पापी मूढ मनुप्य मुझको नहीं भजतें (७। १५), इसीलियें सत्ताईसवे इलोकमें भी भगवान्को न जाननेका कारण वतलाते हुए कहा गया है कि'राग-देवजनित धुख-दु:खादि दुन्होंके मोहर्गे पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञानमे हुवे रहते हैं। ऐसे मनुष्योंके मन नाना प्रकारकी भोग-कामनाओंसे भरे रहते हैं, उनके मनमें अन्यान्य कामनाओंका नाश होकर जन्म-मरणसे छुटकारा पानेकी इच्छा ही नहीं जागती। इसीलिये अड्डाईसर्वे श्लोकमें भगवान्-को पूर्णरूपसे जाननेके अधिकारीका निर्णय करते हुए उसे 'पापरहित, पुण्यकर्मा,सुख-दुःखादि द्वन्द्वेंसि मुक्त और दढ-निश्चयी होकर भगवान्को भजनेवाना वतलाया गया है।

ऐसे निप्पापहृदय पुरुषके मनमें ही यह शुम कामना जाग्रत् होती है कि मै जन्म-मरणके चक्करसे छूटकर कैसे शीव्र-से-शीव्र परवहा परमात्माको जान छूँ और प्राप्त कर छूँ। इसीलिये मगवान् कहते हैं कि जो संसारके सब विपयोंके आश्रयको छोडकर दढ़ विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें ही मन-बुद्धिको लगाये रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यन्न करनेवाले हैं।

प्रश्न-'तत्' विशेषणके सहित 'व्रह्म' पद किसका वाचक है। 'कृत्का' विशेषणके सहित 'अध्यास' पद किसका वाचक है 2 और 'अखिल' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किमका वाचक है 2 एवं इन सबको जानना क्या है 2

उत्तर—'तत्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पदसे निर्गुण, निराकार सिन्चदानन्दघन परब्रह्म परमात्माका निर्देश है। उक्त परब्रह्म परमात्माके तत्त्वको भलीभौति अनुभव करके उसे साक्षात् कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्यायमें जिस तत्त्वका भगवान्ने 'परा प्रकृति'के नामसे वर्णन किया है एवं पंद्रहवें अध्यायमें जिसे 'अक्षर' कहा गया है, उस 'समस्त जीवसमुदाय'का वाचक 'कृरस्न' विशेषणके सहित 'अध्यात्मपद' है। और एक सिन्चदानन्दघन परमात्मा ही जीवोंके रूपमें अनेकाकार दीख रहे हैं। वास्तवमें जीव-समुदायरूप सम्पूर्ण 'अध्यात्म' सिन्चदानन्दघन परमात्मासे मिन्न नहीं है, इस तत्त्वको जान लेना ही उसे जानना है,

एव जिससे समस्त मूर्तोकी और सम्पूर्ण चेष्टाओंकी उत्पत्ति होती है, भगवान्के उस आदि सकल्परूप'विसर्ग' का नाम 'कर्म' है ( इसका विशेष विवेचन आठवें अध्यायके तीसरे रुगेककी व्याख्यामें किया गया है ) तथा मगवान्का सकल्प होनेसे यह कर्म मगवान्से अभिन्न ही है, इस प्रकार जानना ही 'अखिल कर्म' को जानना है।

#### साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ३०॥

जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा अधियन्नके सहित ( सवका आत्मरूप ) मुझे अन्त-कालमें भी जानते हैं वे युक्तवित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात् प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥

प्रश्न-'अधिमूत', 'अधिदैव' और 'अधियज्ञ' शब्द किन-किन तत्त्वोंके वाचक हैं और इन सबके सहित समप्र मगत्रान्को जानना क्या है 2

उत्तर—इस अध्यायमें जिसको भगवान्ने अपरा प्रकृति श्मीर पद्रहवें अध्यायमें जिसको 'क्षर पुरुष' कहा है, उस विनाशशील समस्त जडवर्गका नाम 'अधिमृत' है। आठवे अध्यायमें जिसे 'ब्रह्मा' कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भका नाम 'अधिदैव' है और नवम अध्यायके चौथे, पाँचवें तथा छठे इलोकोंमें जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियोंके अन्त.करणमें अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त रहनेवाले भगवान् के अव्यक्तस्वरूपका नाम 'अधियज्ञ' है।

उन्तीसवें इलोकमें वर्णित 'ब्रह्म' जीवसमुदायरूप 'अध्यात्म', भगवान्का आदिसकल्परूप 'कर्म'तथा उपर्युक्त जडवर्गरूप 'अधिभूत', हिरण्यगर्भरूप 'अधिदैव' और अन्त-यीमीरूप 'अधियइ'—सब एक भगवान्के ही स्वरूप हैं। यही भगवान्का समग्र रूप है। अध्यायके आरम्भमें भगवान्-ने इसी समग्ररूपको वतलानेकी प्रतिज्ञा की थी। फिर सातवें इलोकमें 'मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है' बारहवेंमें 'सात्त्वक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं' और उनीसवेंमें 'सब कुछ वासुदेव ही है' कहकर इसी समप्रका वर्णन किया है तथा यहां भी उपर्युक्त शब्दों से इसीका वर्णन करके अध्यायका उपसहार किया गया है। इस समप्रको जान लेना अर्थात् जैसे परमाणु, भाप,बादल, धूम, जल और वर्फ सभी जलस्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियझ—सब कुछ वासुदेव ही हैं—इस प्रकार यथार्थरूपसे अनुभव कर लेना ही समप्र ब्रह्मको या भगवान्को जानना है।

प्रश्न-'प्रयाणकाले' के साथ 'अपि' के प्रयोगका यहाँ क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि जो ध्वासुदेव. सर्वमिति के अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे मुझ समप्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है, जो अन्तकालमें भी मुझे समप्रक्षि जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानने हैं, अर्थात् प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्यायके अन्तमें ब्राह्मी स्थितिकी महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार 'अपि' का प्रयोग किया है।

ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु वद्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः

'अक्षर' और 'ब्रह्म' दोनों शब्द भगवान्के सगुग और निर्गुण दोनों ही खरूपोंके अध्यायका नाम वाचक हैं (८ | ३, ११, २१, २४) तथा भगवान्का नाम जो 'ॐ' है, उसे भी 'अक्षर' और 'ब्रह्म' कहते हैं (८ | १३) | इस अध्यायमें भगवान्के सगुण-निर्गुणरूपका और ओंकार-का वर्णन है, इसल्चिये इस अध्यायका नाम 'अक्षरब्रह्मयोग' रक्खा गया है |

इस अध्यायके पहले और दूसरे रळोकों में ब्रह्म, अध्यात्म आदि विपयक अर्जुनके सात प्रश्न अध्यायका सक्षेप हैं, किर तीसरेसे पॉचर्नेतक मगवान् सातो प्रश्नोका स्क्षेपमें उत्तर टेकर छटेमें अन्तव एके चिन्तनका महत्त्व दिखळाते हुए सातवेंमें अर्जुनको निरन्तर अपना चिन्तन करनेकी आहा देते हैं। आटकेंसे दसवेंतक योगकी विविसे मक्तिपूर्वक मगवान्के सगुण निराकार खरूपका चिन्तन करने हुए प्राण त्याग करनेका प्रकार और उसके फळका वर्णन किया है। ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक परमात्माके निर्गुणस्वरूपकी प्रश्नास करते हुए अन्तकालमें योगवारणा-की विधिसे निर्गुण ब्रह्मके जप-ध्यानका प्रकार और उसके फळका वर्णन करके चौदहवेंमें मगवान्ने अपनी प्राप्तिका सुगन उपाय अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना वतळाया है। पदहवें और सोळहवेंमें मगवान्ने अपनी प्राप्तिका सुगन उपाय अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना वतळाया है। पदहवें और सोळहवेंमें मगवान्नि परिमाण वतळाते हुए समस्त प्राणियों-को उत्ति और प्रळयका वर्णन करके, इक्षीसवें जीर बाईसवेमें उसीका 'अक्षर'. 'परमगित', 'परमधाम' एवं 'परमपुरुप'—इन नामोंसे प्रतिपादन करते हुए अनन्यभक्तिको अस परमपुरुवकी प्राप्तिका उपाय वतळाया गया है। तदनन्तर तेईसवेंसे छन्त्रीसवेतक शुक्क और कृष्ण-गतिका फळसहित वर्णन करके सत्ताईसवेंमें उन दोनो गतियोंको जाननेवाळे योगीकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनको योगी वननेके ळिये अःचा दी गयी है और अट्टाईसवें उछेकमें अध्यायमें वर्णित तत्त्वको जाननेका फळ वतळाकर अध्यायका उपसहार किया गया है।

सम्बन्ध — सातवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे रलोकतक भगवान्ने अपने समग्ररूपका तत्त्वं सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करते हुए, उसके कहनेकी प्रतिक्षा और जाननेवालोंकी प्रशसा की। फिर सत्ताईसनें रलोकतक अनेक प्रकारसे उस तत्त्वको समझाकर न जाननेके कारणको भी भलीभाँति समझाया और अन्तमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियक्षके सिहत भगवान्के समग्ररूपको जाननेवाले भक्तकी महिमाका वर्णन करते हुए उस अध्यायका उपसंहार किया। उन्तीसनें और तीसनें रलोकमें वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियक्म—इन छहाँका तथा प्रयाणकालमें भगवान्को जाननेकी बातका रहस्य भलीभाँति न समझनेके कारण इस आठवें अध्यायके आरम्भमें पहले दो श्लोकोंमें अर्जुन उपर्युक्त सातों विषयोंको समझनेके लिये भगवान्से सात प्रश्न करते हैं——

अर्जुन उवाच

किं तद्बहा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अर्जुनने कहा—हे पुरुषोत्तम । वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं ॥ १ ॥

प्रश्न—'वह ब्रह्म क्या है <sup>१</sup> अर्जुनके इस प्रश्नका क्या उत्तर—'ब्रह्म' शब्द बेट, ब्रह्मा, निर्मुण प्रमात्मा, प्रकृति अभिप्राय है <sup>१</sup> और ओंकार आदि अनेक तत्त्वोंके लिये व्यवहृत होता है; अतः उनमेंसे यहाँ 'ब्रह्म' शब्द किस तस्त्रके छक्यसे कहा गया है, यह जाननेके छिये अर्जुनका प्रश्न है।

प्रश्न-'अध्यात्म क्या है १<sup>३</sup> इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है <sup>३</sup>

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्त्वोंको 'अध्यात्म' कहते हैं । उसमेंसे यहाँ 'अध्यात्म' नामसे भगवान् किस तत्त्वकी बात कहते हैं यह जाननेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न है ।

प्रश्न-'कर्म क्या है <sup>2</sup>' इस प्रश्नका क्या अमिप्राप है <sup>2</sup> उत्तर-'कर्म' शब्द यहाँ यज्ञ-दानादि शुमकर्मोका वाचक है या कियामात्रका ' अथवा प्रारब्ध आदि कर्मोका वाचक है या ईश्वरकी सृष्टि-रचनारूप कर्मका ! इसी बातको स्पष्ट जाननेके लिये यह प्रश्न किया ग्या है ।

प्रश्न—'अधिभूत' नामसे क्या कहा गया है र इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-'अधिभूत' शब्दका अर्थ यहाँ पश्चमहाभूत है वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता।

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्न ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २ ॥

हे मधुसूरन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और वह इस शरीरमें कैसे है ? तथा युक्तवित्तवाले पुरुषों-द्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं ? ॥ २ ॥

प्रश्न—यहाँ 'अधियज्ञ' के विषयमें अर्जुनके प्रश्नका प्रश्नका क्या अभिप्राय है है विषयमें अर्जुनके प्रश्नका प्रश्नका क्या अभिप्राय है है

उत्तर—'अधियज्ञ' शब्द यज्ञके किसी अधिष्ठातृ देवताविशेषका वाचक है या अन्तर्यामी परमेश्वरका अथवा अन्य किसीका <sup>2</sup> एव वह 'अधियज्ञ' नामक तत्त्व मनुष्यादि समस्त प्राणियोंके शरीरमें किस प्रकार रहता है और उसका 'अधियज्ञ' नाम क्यों है <sup>2</sup> इन्हीं सब बातोंको जाननेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न है।

प्रश्न—'नियतात्मि ' का क्या अभिप्राय है तथा अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं ! इस

सम्बन्ध—अर्जुनके सात प्रश्नोमेंसे भगवान् अव पहले बहा, अध्यात्म और कर्मविषयक तीन प्रश्नोंका उत्तर अगले श्लोकमें क्रमशः सक्षेपसे देते हैं——

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ।

या समस्त प्राणिमात्र है अयवा समस्त दश्यवर्ग है या यह किसी अन्य तत्त्रका वाचक है है इसी बातको जाननेके लिये ऐसा प्रश्न किया गया है।

प्रश्न-'अधिदैव' किसको कहते हैं रहस प्रश्नका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'अधिदैव' शब्दसे यहाँ किसी अधिष्ठातृ देवता-विशेषका रुक्ष्य है या अदृष्ठ, हिरण्यगर्भ, जीव अथवा अन्य किसीका <sup>2</sup> यही जाननेके लिये प्रश्न किया गया है ।

प्रश्न-यहाँ 'पुरुषोत्तम' सम्बोधन किस अभिप्रायसे दिया गया है १

उत्तर—'पुरुगोत्तम' सम्बोधनसे अर्जुन यह सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्व-शक्तिमान्, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसल्पिये मेरे इन प्रश्नोंका जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता।

उत्तर—भगवान्ने सातर्वे अध्यायके तीसवे श्लोकमें 'युक्तचेतस 'पदका प्रयोग करके जिन पुरुषोंको लक्ष्य किया था, उन्हींके लिये अर्जुन यहाँ 'नियतात्मिम 'पदका प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि 'युक्तचेतस 'पदसे जिन पुरुषोंके लिये आप कह रहे हैं, वे पुरुष अन्तकालमें अपने चित्तकों किस प्रकार आपमें लगाकर आपको जानते हैं ' अर्थात् वे प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समाधि आदि किस साधनसे आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं ' इसी

बातको जाननेके छिये अर्जुनने यह प्रश्न किया है।

गी॰ त० वि० ४२---

श्रीभगवान् ने कहा—परम अक्षर 'ब्रह्म' है, अपना खरूप अर्थात् जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा जाता है तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाळा जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है ॥ ३॥

प्रश्न-परम अक्षर 'ब्रह्म' है इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अक्षरके साथ 'परम' त्रिशेषण देकर भगतान् यह बतळाते हैं कि सातर्ने अध्यायके उन्तीसनें रळोकमें प्रयुक्त 'नक्ष' शब्द निर्गुण निराकार सिचदानन्दघन परमात्माका वाचक हैं; नेद, नहाा और प्रकृति आदिका नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूदम होता है उसीको 'परम'कहा जाता है। 'न्नहा' और अक्षर'के नामसे जिन सब तत्त्रोंका निर्देश किया जाता है, उन सबमें सब को अमेक्षा श्रेष्ठ और पर एक मात्र सिचदा-नन्दघन परनहा परमात्मा ही है; अतएव 'परम अक्षर' से यहाँ उसी परनहा परमात्माका ळक्ष्य है। यह परम नहा परमात्मा और भगतान् वस्तुनः एक ही तत्त्व है।

प्रश्न—खभाव 'अध्यात्म' कहा जाता है—इसका क्या ताम्पर्य है !

उत्तर—'स्नो मानः स्त्रमानः' इस न्युत्पत्तिके अनुसार अपने ही भानका नाम स्त्रमान है । जीनक्त्या मगनान्की चेतन परा प्रकृतिक्त्य आत्मतत्त्व ही जन आत्मशन्द्रवाच्य शरीर, इन्द्रिय, मन-बुद्धयादिक्त्य अपरा प्रकृतिका अधिष्ठाता हो जाता है, तन उसे 'अध्यात्म' कहते हैं । अत्यत्न सातनें अध्यायके उन्तीसने रज्ञेकमें भगनान्ने 'कृत्स्न' निशेषणके साथ जो 'अध्यात्म' शन्द्रका प्रयोग किया है, उसका अर्थ 'चेतन जीनसमुदाय' समझना चाहिये। भगनान्की अंश-रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगनान्से अभिन्न होनेके कारण वह 'अध्यात्म' नामक सम्पूर्ण जीनसमुदाय भी यथार्थमें भगनान्से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है।

प्रश्न—भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला विसर्ग—त्याग ही कर्मके नामसे कहा गया है, इसका क्या तात्पर्थ है ?

उत्तर—'भूत' शब्द चराचर प्राणियोंका वाचक है। इन भूतोंके भावका उद्भव और अम्युदय जिस त्यागसे होता है, जो सृष्टि-स्थितिका आचार है, उस 'त्याग'का नाम ही कर्म है। महाप्रलयमें विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने कर्म-संस्कारोंके साथ भगवान्में विर्द्धन हो जाते हैं। फिर सृष्टिके आदिमें भगवान् जब यह सङ्गल्य करते हैं कि भैं एक ही बहुत हो जाऊँ, गतब पुन: उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान्का यह 'आदि सकल्य' ही अचेतन प्रकृतिरूप योनि-में चेतनरूप बीजकी स्थापना करना है। यही जड चेतनका संयोग है। यही महान् विसर्जन है और इसी विसर्जनका या त्यागका नाम 'त्रिसर्ग' है। इसीसे मूर्तोके विभिन्न भावोंका उद्भव होता है। इसीलिये भगत्रान्ने कहा है-'संभव: सर्व-भूतानां ततो भवति भारत।' (१४।३) 'उस जड-चेतनके संयोगसे सत्र भूतोंकी उत्पत्ति होती है। यही भूतोंके भावका उद्भव है, अतएव यहाँ यह समझना चाहिये कि मगवान्के जिस आदि सकल्यसे समस्त भूतोंका उद्भन्न और अभ्युद्य होता है, उसवा नाम 'विसर्ग' है। और भगवान्के इस विसर्गरूप महान् कर्मसे ही जड-अक्रिय प्रकृति स्पन्दित होकर कियाशील होती है तया उससे महाप्रलयतक विश्वमें अनन्त कर्मोंकी अखण्ड धारा बह चलती है। इसलिये इस 'त्रिसर्ग' का नाम ही 'कर्म' है । सातर्ने अध्यायके उन्तीसर्ने श्लोकमें भगवान्ने इसीको अखिल कर्म कहा है । भगवान्-का यह भूतोके भावका उद्भवकरनेवाला महान् विसर्जनः ही एक महान् समष्टि-यज्ञ है। इसी महान् यज्ञसे विविध लौकिक यज्ञोंकी उद्भावना हुई है और उन यज्ञोंमें जो हिन आदिका उत्सर्ग किया जाता है, उनका नाम मी 'विसर्ग' ही रक्खा गया है । उन यज्ञोंसे भी प्रजाकी उत्पत्ति होती है। मन्स्मृतिमें कहा है-

> अग्नी प्रास्ताइतिः सम्पगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

> > (३1७६)

अर्थात् 'वेदोक्त विधिसे अग्निमं दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित होती है, सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है और अन्नसे प्रजा होती है।'

यह 'कर्म' नामक विसर्ग वस्तुत: भगवान्का ही आदि सकल्प है, इसल्यि यह भी भगवान्से अभिन ही है। सम्बन्ध—अव भगवान् अधिभूत, अधिदैव और अधिनज्ञविपनक प्रश्नोंका उत्तर क्रमनाः देते हैं——

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

उत्पत्ति-विनाश धर्मवा हे सब पदार्थ अधिमूत हैं, हिरण्यमय पुरुप अधिदैव है और हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें मैं वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे अधियह हूं ॥ ४ ॥

प्रश्न—'क्षरभाव' अधिमूत हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न जो विनाशशील तत्त्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम 'क्षर माव' हैं। इसीको तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' (शरीर) के नामसे और पद्रहवें अध्यायमें 'क्षर' पुरुपके नामसे कहा गया है। यह 'क्षरभाव' शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, मूत तथा विषयों के रूपमें प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है अर्थात् जीवरूपा चेतन परा प्रकृतिने इसे धारण कर रक्खा है, इसका नाम 'अधिमूत' है। सानवें अध्यायमें भगवान् अपरा प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति बनला चुके हैं। इसलिये यह 'क्षरभाव' भी भगवान्का ही है। अतएव यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान्ने खयं ही कहा है कि 'सत्-असत् सब मैं ही हूँ।' (९। १९)

प्रश्न-'हिरण्यमय पुरुष' किसको कहा गया है और वह अधिदेव कैसे है ?

उत्तर—'पुरुप'शब्द यहाँ 'प्रथम पुरुप' का वाचक है, इसीको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापित या ब्रह्मा कहते हैं। जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण विश्वका यही प्राण पुरुप है, समस्त देवता इसीके अङ्ग हैं, यही सवका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है, इसीसे इसका नाम 'अधिदंव' है। खय भगवान् ही अधिदैवके रूपमें प्रकट होते हैं। इसिछिये यह भी उनसे अभिन्न ही है।

प्रश्न-इस रारीरमें मैं ही 'अधियज्ञ' हूँ -इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-अर्जुनने दो वाते पूछी थीं-- 'अधियज्ञ' कौन है ' और वह इस शरीरमें कैसे है ' दोनों प्रश्नोंका

भगवान्ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है । भगवान् ही सब यज्ञोंके में क्ता और प्रमु हैं (५। २९,९। २४) और समस्त फर्जेका विश्वन वे ही करते हैं (७।२२), इसलिये वे कहते हैं कि 'अधियज्ञ मैं खयही हूं।' यहाँ 'एव' के प्रयोग-से यह मात्र समझना चाहिये कि 'अधिभत' और 'अधिदैव' भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। भगव न्ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि 'अधियज्ञ' मैं हूं, परन्तु यह अधियज्ञ शरीरमें कैसे है. इसके उत्तरमें मगवान्ने 'इस शरीरमें' (अत्र देहे) इतना ही सकेत किया है। अन्तर्यामी व्यापक खरूप ही देहमें रहता है, इसीलिये इशेकके अर्थमें 'अन्तर्यामी' शब्द जोडकर स्पष्टीकरण कर दिया गया है । भगवान् व्यापक-अन्त-र्यामीरूपसे सभीके अदर हैं, इसीलिये मगवान्ने इसी अध्याय-के आठवें और दसवें श्लोकोंमें 'दिन्य पुरुप' तथा वीसवें इलोकमें 'सनातन अन्यक्त' कहकर वाईसरें इलोकमें उसकी व्यापकता और सर्वाधारताका वर्णन किया है। नवम अध्यायके चौथेमें भी अन्यक्तरूपकी न्यापकता दिखलायी गयी है। यहाँ भगवान्ने अपने उस अन्यक्त सूक्ष्म और व्यापक स्वरूपको 'अधियज्ञ' कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करनेके लिये 'अधियज्ञ मैं ही हुँ यह स्पष्ट घोपणा कर दी है |

प्रश्न-'देहभृतां वर' इस सम्वोबनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—यहाँ भगवान्ने अर्जुनको 'टेह्मृता वर' (देहधारियोंमें श्रेष्ठ) कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसिल्ये मेरी बातोंको सके तमात्रसे ही समझ सकते हो; अनएव 'अधियज्ञ मैं ही हूँ' इतने सकेतसे तुम्हें यह जान लेना चाहिये कि 'यह सब कुछ मैं ही हूँ।' तुम्हारे लिये यह समझना कोई बडी बात नहीं है। सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके छः प्रश्नोंका उत्तर देकर अव भगवान् अन्तकालसम्बन्धी सातवें प्रव्नका उत्तर आरम्भ करते हैं—

#### अन्तकाले च मामेत्र स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

जो पुरुप अन्तकालमे भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है। वह मेरे साक्षात् खक्ष्पको प्राप्त होता है-इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥ ५॥

प्रश्न—यहाँ 'अन्तकाले' इस पदके साथ 'च' के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-यहाँ 'च' अन्यय 'अपि' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है।इमसे अन्तकालका विशेष महत्त्व प्रकट किया गया है।अतः मगवान्के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सटा सर्वदा मेरा अनन्य चिन्तन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है, जो इस मनुष्य-जन्मके अन्तिम क्षणतक भी मेरा चिन्तन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न-'माम्'यद किसका वाचक है ?

उत्तर-जिस समग्रह्मपके वर्णनकी भगवान्ने सानवे अध्यायके प्रथम रह्णेकमें प्रतिज्ञा कीथी, जिसका वर्णन सातवें अध्यायके तीसवें रह्णेकमें किया है, 'माम्'पद यहाँ उसी समप्रका वाचक है। समप्रमें भगवान्के सभी स्वरूप आ जाते हैं, इसिलये यि कोई किसी एक स्वरूपविशेषका भगवद्-बुद्धिसे समरण करता है तो वह भी भगवान्का ही समरण करता है। तथा भगवान्के भिन्न-भिन्न अव-तारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले नाम, गुण, प्रभाव और लीजा-चरित्र आदि भी भगवान्की स्मृतिमें हेतु हैं, अत उनको याद करनेसे साथ-साथ भगवान्की स्मृति भी अपने आप हो जाती है, अत नाम, गुण, प्रभाव और लीला-चरित आदिका समरण करना भी भगवान्का ही स्मरण है।

प्रश्न-'एव' का क्या अभिप्राय है १

उत्तर-यहाँ 'माम्' और 'स्मरन्' के वीचमें 'एव' पद देकर भगवान् यह वनलाते हैं कि वह माता,पिता,भाई वन्धु, स्त्री-पुत्र, धन-ऐश्वर्य, मान-प्रतिष्टा और स्वर्ग आदि किसीका भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है।

स्मरण चित्तसे होता है और 'एव' पट दूसरे चिन्तन-का सर्भ्या अभाव टिखळाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवळ एकमात्र भगवान्मे ही लगा है।

प्रश्न-यहाँ मद्भावकी प्राप्तिका क्या अभिप्राय है । सायुज्यादि मुक्तियों में सिक्सी मुक्तिको प्राप्त हो जाना है या निर्गुग ब्रह्मको प्राप्त होना ।

उत्तर-यह वात साधककी इच्छापर निर्भर है, उसको जैसी इच्छा होती है, उसीके अनुसार वह भगवद्भावको प्राप्त होता है। प्रस्नकी सभी वाते भगवद्भावके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-इसमें कुछ भी सगय नहीं है - इस क्यनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर - इस वाक्यसे यह भाव दिख्छाया गया है कि अन्तकालमें भगवान्का स्मरण करनेत्राला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी कालमें क्यों न मरे एव पहलेके उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान्की प्राप्ति नि:सन्देह हो जाती है । इसमें जरा भी शङ्का नहीं है।

सम्बन्ध-यहाँ यह बात कही गयी कि भगवान्का स्मरण करते हुए मरनेवाला भगवान्को ही प्राप्त होता है। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान्के सम्बन्धमें ही यह विशेष नियम है या सभीके सम्बन्धमें है ? इसपर कहते हैं--

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ ६॥

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मतुष्य अन्तकालमे जिस-जिस भी भावको सरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है ॥ ६॥ प्रश्न—यहाँ 'भाव' शब्द किसका वाचक है <sup>2</sup> और उसे स्मरण करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-ईश्वर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतग, वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड पदार्थ हैं, उन सबका नाम भाव है। अन्तकालमें किसी भी पदार्थका चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है।

प्रश्न—'अन्तकाल' किस समयका वाचक **है** ²

उत्तर—जिस अन्तिम क्षणमें इस स्थूल देहसे प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसहित जीवात्माका वियोग होता है, उस क्षणको अन्तकाल कहते हैं।

प्रश्न-तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें इग्नेकमें तथा चौटहवें अध्यायके चौदहवें, पदहवें और अठारहवें स्लोकमें मगवान्ते सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणोंको अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिमें हेतु बनलाया है और यहाँ अन्तकालके स्मरणको कारण माना गया है---यह क्या बात है 2

उत्तर-मनुप्य जो कुछ भी कर्म करता है, वह सस्काररूपसे उसके अन्त करणमें अङ्कित हो जाता है। इस प्रकारके अस्वय कर्म-स्कार अन्त करणमें भरे रहते हैं, इन
सर्कारोंके अनुसार ही, जिस समय जैसा सहकारी निमित्त
मिछ जाता है, वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब
सात्त्रिक कर्मोंकी अधिकतासे सात्त्रिक सस्कार बढ़ जाते हैं,
उस समय मनुष्य सत्त्रगुणप्रधान हो जाता है और उसीके
अनुसार स्मृति भी सात्त्रिक होती है। इसी प्रकार राजसतामस कर्मोंकी अधिकतासे राजस, तामस संस्कारोंके बढनेपर बह रजोगु गप्रधान या तमोगुणप्रधान हो जाता है और
उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और
स्मृति, तीनोंकी एकता होनेके कारण इनमेंसे किसीको
भी भाग्नी योनिकी प्राप्तिमें हेनु वतलाया जाय तो कोई दोष
नहीं है। क्योंकि वस्तुत वात एक ही है।

प्रश्न—अन्तसमयमें देव, मनुष्य, पश्च, वृक्ष आदि सजीव पदार्थोंका स्मरण करते हुए मरनेवाला उन-उन योनियोंको प्राप्त हो जाता है, यह बात तो ठीक है, किन्तु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड पदार्थोंका चिन्तन करता हुआ मरता है, वह उनको कैसे प्राप्त होता है <sup>2</sup> उत्तर—जमीन, मकान आदिका चिन्तन करते-करते मरनेत्रालेको अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनि मिलती है और उस योनिमें वह अन्तसमयकी वासनाके अनुसार जमीन, मकान आदि जड पदार्थोंको प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनिमें जन्मेगा, उसी योनिमें उन रमरण किये हुए जमीन, मकान आदिसे उसका सम्बन्ध हो जायगा। जैसे मकानका मालिक मकानको अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहनेत्राले पक्षी और बिल बनाकर रहनेत्राले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं, अत यह समझना चाहिये कि प्रत्येक योनिमें प्रत्येक जड वस्तुकी प्राप्ति प्रकारान्तरसे हो सकती है।

प्रश्न-'सदा तद्मावमावित.' से क्या अभिप्राय है 2 उत्तर—मनुष्य अन्तकालमें जिस भावका स्मरण करता हुआ रारीर त्याग करता है, वह उसी भावको प्राप्त होता है-यह सिद्धान्त ठीक है। परन्तु अन्तकान्टमें किस भावका स्मरण क्यों होता है, यह बनलानेके लिये ही भगवान् 'सदा तद्भावभावित 'कहते हैं । अर्थात् अन्तकालमें प्राय । उसी भावका स्मरण होता है जिस भावसे चित्त सदा भावित होता है । जैसे वैद्यलोग किसी औषधर्मे वार-वार किसी रसकी भावना दे-देकर उसको उस रससे मावित कर लेते हैं वैसे ही पूर्व-संस्कार, सङ्ग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदिके प्रभावसे मनुष्य जिस भावका बार-वार चिन्तन करता है, वह उसीसे भावित हो जाता है। 'सदा' शब्दसे भगवान्ने निरन्तरताका निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीवनमें सदा-सर्वदा बार-बार दीर्घ-कालतक जिस भावका अधिक चिन्तन किया जाना है उसीका दढ अम्यास हो जाता है । यह दढ़ अम्यास ही 'सदा तद्भावसे भावित'होना है और यह नियम है कि जिस मावका दृढ़ अभ्यास होता है उसी भावका अन्तकाटमें प्राय: अनायास ही स्मरण होता है।

प्रश्न-क्या सभीको अन्तकालमें जीवनभर अधिक चिन्तन किये हुए भावका ही स्मरण होता है ?

उत्तर—अधिकाशको तो ऐसा ही होता है। परन्तु कहीं-कहीं जडभरतके चित्तमें हरिणके वन्चेकी भावनाकी भाँति मृन्यु सन्य के सनीपनर्ती कालमें किया हुआ अल्पकालमा चिन्तन भी पुराने अभ्यासको दवाकर दृढक्पमें प्रकट हो जाता है और उसीका स्मरण करा देना है।

प्रश्न—'तद्भावभावित.' परका अन्वय दू परी प्रकार करके यदि यह अर्थ मान छि ग जाय कि मनुष्य अन्त कालमें विस-जिस भी भावका समरण करना हुआ शरीरको छोड कर जाता है, निरन्तर उस भावसे माविन होते-होते उम-उसको ही प्राप्त हो जाना है, तो क्या हानि है 2

उत्तर—इसमें हानिकी नो कोई बात ही नहीं है । इससे तो यह बात मी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरनेके पाय तुर न ही अन्तकालमें स्मरण किये हुए भावको पूर्गनया प्राप्त नहीं होता।मरनेके बाद मूक्ष्मक्षपसे अन्त करणमें अद्भित हुए उस भावसे भाविन होता-होना निश्चिन समयपर ही उस भाव को पूर्णनया प्राप्त होता है। किसी मनुष्यका छायाचित्र (फोटो) लेते समय जिस क्षण फोटो (चित्र) खोंचा जाना है उस क्षणमें बह मनुष्य जिस प्रकारमें स्थित होना है, उनका बेना ही

चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकालमें मनुष्य जैसा चित्तन करता है वैसे ही खाका फोटो उनके अन्त करणमें अङ्कित हो जाता है। उसके बाद फोटोकी भाँति अन्य सहकारीपदार्थों की सहायता पाकर उस भावसे भावित होता हुआ वह समयपर स्थूल्ख्यको प्राप्त हो जाता है।

यहाँ अन्त करण ही कैमरेका प्लेट है, उसमें होनेवाला स्नरण ही प्रनिविम्ब है और अन्य सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति ही चित्र खिन है; अनएव जैसे चित्र छेनेवाला सबको साववान करता है और उसकी बान न मानकर इवर-उपर हिल्ने-डुल्नेसे चित्र विगड़ जाता है, वैसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंका चित्र उन रनेवाले भगवान् मनुष्यको सावधान करते हैं कि 'तुम्हारा फोटो उतारनेका समय अत्यन्त सभीप है, पना नहीं वह अन्तिन क्षण कव आ जाय, इसल्यि तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र विगड़ जायगा।' यहाँ निरन्तर परमारमाके खरूपका चिन्तन करना ही सावधान होना है और परमारमाको छोड़कर अय किसीका चिन्तन करना ही अपने चित्रको विगाइना है।

सम्बन्ध—अन्तकालमें जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है, उसीको प्राप्त होता है; आँर अन्तकाल-में प्रायः उसी भाषका स्मरण होता है, जिसका जीवनमें अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने-पर भगवरप्राप्ति चाहनेवालेके लिये अन्तकालमें भगवान्का स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है और अन्तकाल अचानक ही कय आ जाय, इसका कुछ पता नहीं है, अतएव अब भगवान् निरन्तर भवन करते हुए ही युद्ध करनेके लिये अर्जुनको आदेश करते हैं—

## तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । मय्यर्पितमनोनुद्धिर्मानेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

इसिलये हे अर्जुन ! तू सब समयमे निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर ट्र निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तस्नात्' पडका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-उपर्युक्त दो स्ठोकोंने कहे हुए अर्थके साय इस स्ठोकका सम्बन्ध दिख्छानेके लिये यहाँ 'तस्नात्' पडका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि यह मनुप्य-शरीर क्षणभङ्गर है, काछका कुछ भी परोसा नहीं है तथा जिसका अविक चिन्तन होता है वही भाव अन्तमें स्मरण होता है। यदि भगव न्का स्मरण निरन्तर नहीं होगा और विवय-मोगोंका

स्नरण करते- तरते ही शरीरका वियोग हो जायना तो मनवत्-प्राप्तिका द्वाररूप यह मनुष्य-जीवन व्यर्थ ही चलः जायन । इसलिये निरन्तर भगवान्का स्मरण करना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ भगतान्ने जो अर्जुनको सन काल्में अपना स्मरण करनेके लिये कहा, सो तो ठीक ही है; किन्तु युद्ध करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है!

उत्तर-अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्दका

अवसर प्राम हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रियके लिये वर्णभर्म है, इसिलिये यहाँ 'युद्ध' शब्दको वर्णा प्रमभर्मका पालन करनेके लिये की जानेवाली सभी कियाओंका उपलक्षण समझना चाहिये। भगवान्की आज्ञा समझकर निष्कामभावसे वर्णा-प्रमभर्मका पालन करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनसे अन्त करणकी शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तन्यकर्मके आवरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले और भी बहुत-से महत्त्वपूर्ण कारण तीसरे अध्यायके चौथेसे तीसनें रलोकतक दिखलाये गये हैं, उनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्यको वर्णाश्रमधर्मके अनुसार कर्तन्य-कर्म अवस्य ही करने चाहिये। यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ युद्ध करनेको कहा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'च' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'च' का प्रयोग करके भगवान्ने युद्धको गीणता और स्मरणको प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्णधर्मके कर्म तो प्रयोजन और विधानके अनुसार नियत समयपर ही किये जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिये, परन्तु भगवान्का स्मरण तो मनुष्यको हर समय हर हाळतमें अवश्य वरना चाहिये।

प्रश्न-भगवान्का निरन्तर चिन्तन और युद्ध आदि वर्ण-धर्मके कर्म, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं १

उत्तर-हो सकते हैं; साधकोंकी मावना, रुचि और अधिकारके अनुसार इसकी मिन्न-मिन्न युक्तियाँ हैं। जो

सम्बन्ध-पॉचवें श्लोकमें भगवान्का चिन्तन करते करते मरनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करके अर्जुनके सातवें प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर दिया गया है, अब उसी प्रश्नका विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके लिये अभ्यासयोगके द्वारा मनको वशमें करके भगवान्के 'अधियक्ष' रूपका अर्थात् सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूपका चिन्तन करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिका तीन श्लोकोंद्वारा वर्णन करते हैं—

अम्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थोनुचिन्तयन्॥ ८॥

हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके घ्यानके अभ्यासक्ष्य योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाछे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशकृष् दिच्य पुरुषको अर्थात् परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

प्रश्न—यहाँ 'अभ्यासयोग' शब्द किसका वाचक है और चित्तका उस अभ्यासयोगसे युक्त होना क्या है १

उत्तर-यम,नियम,आसन,प्राण।याम,प्रत्याहार, धारणा और ध्यानके अम्यासका नाम अभ्यासयोग है।ऐसे अम्यास-

भगवान्के गुण और प्रभावको भनीभॉति जाननेवाला अनन्य-प्रेमी भक्त है, जो सम्पूर्ण जगत्को मगवान्के द्वारा ही रचित और वास्तवमें भगवान्से अभिन तथा भगवान्की कीडास्थली समझता है, उसे प्रह्लाद और गोवियोंकी माँति प्रस्येक परमाणु-में भगवान्के दर्शन प्रत्यक्षकी भाँति होते रहते हैं, अतएव उसके लिये तो निरन्तर भगवत्स्मरणके साथ साथ अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है। तथा जिसका विषय-भोगोंमें वैराग्य होकर भगवान्में मुख्य प्रेमहो गया है, जो नि कामभावसे केवल भगगन्की आज्ञा समज्ञवार भगवान्के लिये ही वर्ण वर्मके अनुसार कर्म करता है, वह भी निरन्तर भगवान्का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरोंका घ्यान रखती हुई नटी बाँसपर चढ़कर अनेक प्रकारके खेळ दिखळाती है, अथना जैसे हैंडळपर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर-ड्राइवर दूसरोंसे बातचीत करता और विपत्तिसे बचनेके हिये शस्तेकी और भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवान्का स्मरण करते हुए वर्णाश्रमके सब काम सचारुरूपसे हो सकते हैं।

प्रश्न-मन-बुद्धिको भगवान्में समर्पित कर देना क्या है?

उत्तर-बुद्धिसे भगवान्के गुण, प्रभाव, खख्प, रहस्य
और तत्त्वको समझकर परमश्रद्धाके साथ अटल निश्चय कर
लेना और मनसे अनन्य श्रद्धा-प्रेमपूर्वक गुण और प्रमावके
सिहत भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते रहना-यही मनबुद्धिको भगवान्में समर्पित कर देना है। छठे अध्यायके
अन्तमें भी मद्रतेनान्तरात्मना पदसे यही बात कही गयी है।

योग के द्वारा जो चित्त भन्नीभाँ नि वशमें होकर निरन्तर अभ्यासमें ही लगा रहता है, उसे अभ्यासयोग युक्त कहते हैं। पश्च-'नान्यगामी' कैसे चित्तको समझना चाहिये ! उत्तर—जो चित्त किसी पदार्थ विशेष के चिन्तनमें लगा दिये जानेपर क्षण भरके लिये भी उसके चिन्तनको छोड-कर दूसरे पदार्थका चिन्तन नहीं करता—जहाँ लगा है, वहीं लगातार एक निष्ठ हो कर लगा रहता है, उस चित्तको नान्यगामी अर्थात् दूसरी ओर न जानेवाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वरका विपय है, इससे यह समझना चाहिये कि वह चित्त परमेश्वरमें ही लगा रहता है।

प्रश्न—'अनुचिन्तन' करना किसे कहते हैं ? उत्तर—अभ्यासमें लगे हुए और दूसरी ओर न जानेवाले चित्तके द्वारा परमेश्वरके निराकार खरूपका जो निरन्तर ध्यान करते रहना है, इसीको 'अनुचिन्तन' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'परमम्' और 'दिव्यम्' इन विशेषणोंके सिंहत 'पुरुषम्' इस पदका प्रयोग किसके छिये किया गया है और उसे प्राप्त होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें जिसको 'अधि-यज्ञ' कहा है और बाईसर्ने श्लोकमें जिसको 'परम पुरुप' वतलाया है, भगनान्के उस सृष्टि, श्लित और सहार करनेत्राले सगुण निराकार सर्वन्यापी अन्यक्त ज्ञानखरूप-को यहाँ 'दिन्य परम पुरुन' कहा गया है। उसका विन्तन करते-करते उसे यथार्थरूपमें जानकर उसके साथ तहूप हो जाना ही उसको प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-दिव्यपुरुषकी प्राप्ति चतलाकर अव उसका स्वरूप चतलाते हैं-

### कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुसारेषः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

जो पुरुप सर्वञ्च, अनादि, सवके नियन्ता, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सवके धारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्यसरूप, सूर्यके सहरा नित्य चेतन प्रकारारूप और अविद्यासे अति परे, गुद्ध सचिदानन्द्यन परमेश्वरका सारण करता है॥ ९॥

प्रश्न-इस इन्नोक्तका क्या भाव है ?

उत्तर—परम दिव्य पुरुषके खरूपका महत्त्व प्रतिपाद न करते हुए श्रीभगवान् कहते है कि वह परमान्मा सदा सव कुछ जानता है। भूत, वर्तभान और भविष्यक्ती, स्थूल, सूक्ष्म और कारण—िकसी भी जगत्की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं, जिसको वह यथार्थरूपमें न जानता हो; इसिल्ये वह सर्वज्ञ (किन्म्) है। वह सबका आदि है; उससे पहले न कोई था, न हुआ और न उसका कोई कारण ही है; वही सबका कारण और सबसे पुरातन है; इसिल्ये वह सनातन (पुराणम्) है। वह सबका खामी है, सर्वशक्तिमान् है और सर्वान्त्यामी है;वही सबका नियन्त्रणकर्ता है और वही सबके जुआ कुम कर्मफलोंका यथायोग्य विभाग करता है; इसील्ये वह सबका नियन्ता (अनुशासितारम्) है। इतना शक्तिमान् होनेपर भी वह अत्यन्त हो सूक्ष्म है,जितने भी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तक्त हैं वह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है और सबमें सदा न्याप है, इसी कारण स्दमदर्शी पुरुगोंकी स्हम-से-स्हम बुद्धि ही उसका अनुभव करती है; इसीलिये वह स्कमतम (अणोरणी-यासम्) है, इतना स्हम होनेपर भी समस्त विश्व-ब्रह्माण्डका आधार वही है, वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है; इसलिये वह धाता (सर्वस्य धातारम्) है। सदा सबमें व्याप्त और सबके धारण-पोषणमें लगे रहनेपर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मनके द्वारा उसके यथार्थ खरूपका चिन्तन ही नहीं किया जा सकता, मन और बुद्धिमें जो चिन्तन और विचार करनेकी शक्ति आती है, उसका मूल स्नोत वही है—ये उसीकी जीवनधाराको लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं; वह निरन्तर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्तिसञ्चार करता रहता है किंतु ये उनको नहीं देख पाते, इसलिये वह अचिन्त्यखरूप (अचिन्त्यक्त्पम्) है। अचिन्त्य होनेपर भी वह प्रकाशमय है और सदा-सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है, जैसे सूर्य

खयप्रकाशखरूप है और अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह खयप्रकाश परम पुरुष अपनी अखण्ड ज्ञानमयी दिन्य ज्योतिसे सदा-सर्वदा सत्रको प्रकाशित करता है, इसील्रिये वह सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप (आदित्यवर्णम् ) है । और ऐसा दिन्य नित्य और अनन्त ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका खरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञानरूप अन्धकारकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जैसे सूर्यने कभी अन्धकारको देखा ही नहीं, वैसे ही उसका खरूप भी सदा-सर्वदा अज्ञान-तमसे सर्वथा रहित है, वित्क घोर रात्रिके अत्यन्त अन्धकारको भी जैसे सूर्यका पूर्वामास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुषका अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाशकी उज्ज्वल

किरणें पाकर नष्ट हो जाता है । इसीलिये वह अविद्यासे अति परे (तमस: परस्तात्) है । ऐसे ग्रुद्ध सचिदानन्द-घन परमेश्वरका पुरुषको सदा स्मरण करना चाहिये ।\*

प्रश्न—जन भगवान्का उपर्युक्त खरूप अचिन्त्य है, उसका मन-बुद्धिसे चिन्तन ही नहीं किया जा सकता तत्र उसके स्मरण करनेकी न्नात कैसे कही गयी ?

उत्तर—यह सत्य है कि अचिन्त्यखरूपकी यथार्थ उपलब्धि मन-बुद्धिको नहीं हो सकती । परन्तु उसके जो लक्षण यहाँ वतलाये गये हैं, इन लक्षणोसे युक्त समझकर उसका बार-बार समरण और मनन तो हो ही सकता है और ऐसा समरण-मनन ही खरूपकी यथार्थ उपलब्धिमें हेतु होता है । इसीलिये उसके समरणकी बात कही गयी है और यह कहना उचित ही है ।

सम्बन्ध---परम दिव्य पुरुपका स्वरूप वतलाकर अब साधनकी विधि और फल बतलाते हैं---

## प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥१०॥

वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगवलसे भृकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मनसे सारण करता हुआ उस दिव्यह्रप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ १०॥

प्रश्न-यहाँ 'भक्त्या युक्तः' का क्या अभिप्राय है र उत्तर-'भक्त्या युक्तः' का अर्थ है भक्तिसे युक्त । भगवत्-विपयक अनुरागका नाम भक्ति है, जिसमें भक्ति होती है, वही भक्तिसे युक्त है । अनुराग या प्रेम किसी-न-किसी प्रेमास्पदमें होता है । इससे यह समझना चाहिये कि यहाँ निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी अहम्रह-उपासनाका अर्थात् ज्ञानयोगका प्रसङ्ग नहीं है, उपास्य-उपासक

प्रश्न—योगत्रल क्या है, भृकुटीके मध्यका स्थान कौन-सा है और प्राणोको वहाँ अच्छी तरह स्थापन करना किसे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है <sup>2</sup>

भावसे की जानेवाली भक्तिका प्रसङ्ग है।

उत्तर—आठवें श्लोकमें बतलाया हुआ अन्यासयोग (अष्टाङ्गयोग) ही 'योग' है, योगान्याससे उत्पन्न जो यथा-योग्य प्राणसञ्चालन और प्राणिनरोधका सामर्थ्य है, उसका नाम 'योगबल' है। दोनो मौंहोके बीचमें जहाँ योगशास्त्रके जाननेवाले पुरुप 'आज्ञाचका' वतलाया करते हैं, वही मृकुटी-के मध्यका स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञाचक दिदल है। इसमे त्रिकोण योनि है। अग्नि, सूर्य और चन्द्र इसी त्रिकोणमें एकत्र होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाणके समय योग-वलसे प्राणोको यहीं लाकर स्थिररूपसे निरुद्ध कर देते हैं। इसीका नाम अच्छी तरह प्राणोका स्थापन करना है। इस प्रकार आज्ञाचक्रमें प्राणोका निरोध करना साधन-सापेक्ष है।

वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णे तमस परस्तात्। तमेत्र विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥(३।८)

'वह पुरुप जो सूर्यके सददा प्रकाशस्वरूप, महान् और अज्ञानान्यकारसे परे है, इसको मैं जानता हूँ । उसको जानकर ही अधिकारी मृत्युको लाँचता है । परमात्माकी प्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है ।'

इवेताश्वतरोपनिषद्में इससे मिलता-जुलता मन्त्र है—

इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोश है जिनके नाम है— इन्दु, वोधिनी, नाद, अर्धचन्द्रिका, महानाट, (सोमस्यांगि-रूपिणी) कला और उन्मनी, प्राणोके द्वारा उन्मनी कोशमे पहुँच जानेपर जीव परमपुरुषको प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराचीन होकर जन्म लेना वट हो जाता है। वह या तो जन्म लेता ही नहीं, लेना है तो लोकोपकारके लिये स्वेच्छासे या मगविच्छासे।

इस साधनकी प्रणाली किसी अनुमनी योगी महात्मा-से ही जानी जा सकती है । किसीको भी केवल पुस्तक पडकर योगसाधना नहीं करनी चाहिये, वैसा करनेसे लामके वदले हानिकी ही अधिक सम्भावना है।

प्रश्न-'अचल मन' के क्या लक्षण है 2

उत्तर—आठवे श्लोकमे जिस अर्थम मनको 'नान्यगामी' कहा है, यहाँ उसी अर्थमें 'अचल' कहा गया है। भाव यह है कि जो मन च्येय वस्तुमें स्थित होकर वहाँसे जरा भी नहीं हटना, उसे 'अचल' कहते हैं (६। १९)।

प्रश्न—'परम दिव्य पुरुष' के क्या लक्षण है ? उत्तर—परम दिव्य पुरुषके लक्षणोंका वर्णन आठवें और नवे श्लोकोमे देखना चाहिये।

सम्बन्ध—पॉचवें श्लोकमें भगवान्का चिन्तन करते-करते मरनेवाले साधारण मनुष्यकी गतिका सक्षेषमें वर्णन किया गया, फिर आठवेंसे दसवें श्लोकतक भगकान्के 'अधियक्त' नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिके सम्बन्धमें वतलाया, अव ग्यारहवें श्लोकसे तेरहवेंतक परम अक्षर निर्गुण-निराकार परवहाकी उपासना करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन करनेके लिये पहले उस अक्षर बहाकी प्रशंसा करके उसे वतलानेकी प्रतिका करते हैं——

#### यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिन्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

वेदके जाननेवाळे विद्वान् जिस सिचदानन्द्घनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसिकरिहत यत्नशील संन्यासी महात्माजन जिसमे प्रवेश करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मवर्यका आचरण करते हैं, उस परमपदको मैं तेरे लिये संक्षेपसे कहूँगा ॥ ११ ॥

श्रन-'वेदविद:' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—जिससे प्रमात्माका ज्ञान होता है, उसे वेड कहते है; यह वेद इस समय चार सहिताओंके और ऐतरेयादि ब्राह्मणभागके रूपमें प्राप्त है। वेडके प्राण और वेदके आधार है—प्रकृत प्रमात्मा। वे ही वेडके तात्पर्य है (१५।१५)। उस तात्पर्यकों जो जानते है और जानकर उसे प्राप्त करनेकी अविरत साथना करते है तथा अन्तमें प्राप्त कर लेते है वे ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदवित्—वेडके यथार्थ ज्ञाता है।

प्रश्न-'वेदके जाननेवाले जिसे अविनागी वतत्यते हैं इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-'यत्' पदसे सिचटानन्टघन परम्रहाका निर्देश है । यहाँ यह भाव टिखलाया गया है कि नेटके जाननेत्राले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस महाके निपयमे कुछ कह सकते है, इसमे अन्य छोगोका अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते है कि यह 'अक्षर' है अर्थात् यह एक ऐसा महान् तत्त्व है, जिसका किसी भी अवस्थामें कभी भी किसी भी रूपमें अय नहीं होता, यह सटा अविनग्बर, एकरस और एकरूप रहता है। वारहवे अध्यायके तीसरे श्लोकमे जिस अध्यक्त अक्षरकी उपासनाका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसग है।

प्रश्न—'वीतरागाः' विञेपणके साथ 'यतयः' पर किनका वाचक है ?

उत्तर—जिनमें आसित्तका सर्वया अभाव हो गया है वे 'वीतराग' है और ऐसे वीतराग, तीव्र वैराग्यवान्, परमात्माकी प्राप्तिके पात्र, ब्रह्ममे स्थित एव उच्च श्रेणीके साधनोसे सम्पन्न जो सन्यासी महात्मा है, उनका वाचक यहाँ 'यतयः' पढ है। प्रश्न-'यत् त्रिशन्ति' का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इसका शब्दार्थ है, जिसमें प्रवेश करते है । अभिप्राय यह है कि यहाँ 'यत्' पद उस सिच्डानन्द्वन परमात्माको लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपर्युक्त साधन करते-करते साधनकी जेष सीमापर पहुँचकर यति-लोग अभेदभावसे प्रवेश करते हैं । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रवेशका अर्थ 'कोई आदमी वाहरसे किसी घरमें घुस गया' ऐसा नहीं है । परमात्मा तो अपना खरूप होनेसे नित्य प्राप्त ही है, इस नित्यप्राप्त तत्त्वमें जो अप्राप्तिका भ्रम हो रहा है---उस अविद्यारूप भ्रमका मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है।

प्रश्न-'जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-'यत्' पर उसी ब्रह्मका वाचक है, जिसके सम्बन्धमें वेदविद् लोग उपदेश करते है और 'वीतराग यति' जिसमें अमेदभावसे प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथन-से यह भाव समझना चाहिये कि उसी ब्रह्मको प्राप्त करने-के छिये ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते है। 'ब्रह्मचर्य' का वास्तविक अर्थ है, ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मके मार्गमें सञ्चरण करना---जिन सावनोसे ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमें अप्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना । ऐसे साधन ही ब्रह्मचारीके वत कहलाते हैं. \*जो ब्रह्मचर्य-आश्रममें आश्रम-वर्मके रूपमे अवस्य पालनीय है, और साधारणतया तो अवस्थाभेदके अनुसार सभी साधकोंको ययाञक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिये ।

ब्रह्मचर्यमें प्रचान तत्त्व है--विन्दुका सरक्षण और यह बात मे तुम्हे सक्षेपसे कहूँगा । र्

सञीवन । इससे वासनाओके नाशद्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिमे वडी सहायता मिलती है। ऊर्घरेता नैष्टिक ब्रह्मचारियोंका तो वीर्य किसी भी अवस्थामें अधोमुख होता ही नहीं, अतएव वे तो ब्रह्मके मार्गम अनायास ही आगे बढ जाते है, इनसे निम्न स्तरमें वे हैं जिनका विन्दु अयोगामी तो होता है, परन्तु वे मन, वचन और शरीरसे मैथुनका सर्वया त्याग करके उसका सरक्षण कर लेते हैं । यह भी एक प्रकारसे ब्रह्मचर्य ही है । इसीके लिये गरुडपुराणमें कहा है---

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थास सर्वदा । द्रह्मचर्य सर्वत्र मैथुनत्यागो प्रचक्षते ॥

(पू० ख० आ० का० अ० २३८ । ६ ) सव जगह सव तरहकी स्थितिमें सर्वदा मन, वाणी और कर्मसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है।

आश्रमञ्चवस्थाका लक्ष्य भी ब्रह्मकी ही प्राप्ति है। ब्रह्म-चर्य सबसे पहला आश्रम है। उसमें विशेष साववानीके साथ ब्रह्मचर्यके नियमोका पालन करना आवश्यक है। इसीलिये कहा गया है कि ब्रह्मकी इच्छा करनेवाले ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं ।

प्रश्न-'वह पद मै मुझे सक्षेपसे कहूँगा' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्योमें जिस परब्रह्म परमात्माका निर्देश किया गया है, वह ब्रह्म कौन है और अन्तकालमें किस प्रकार साधन करनेवाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है---

सम्बन्ध-पूर्व स्रोकमें जिस विपयका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अय दो स्रोकोंमें उसीका वर्णन करते हैं---

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य मूध्न्यीघायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा स्ति सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पद सब्रहेण ब्रश्नीम्योमित्येतत् ॥ (१।२।१५)

'सारे वेद जिम पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसकी प्राप्तिक मावन वतलाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखने-वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका पारन करते हैं, उस पटको मैं तुम्हे मक्षेपसे ब्रह्माता हूँ-'ओम्' यही वह पट है।'

छठे अध्यायके चौदहवें श्लोककी न्याख्या देखनी चाहिये ।

<sup>🕆</sup> कठोपनिपद्मे भी इस क्लोकसे मिलता जुलता मन्त्र आया है---

#### ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

सव इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर तथा मनको हृद्देशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुप 'ॐ' इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्क्रप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ श्वारिको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३॥

प्रश्न-यहाँ सब द्वारोंका रोकना क्या है ?

उत्तर-श्रोत्रादि पॉच ज्ञानेन्द्रिय और वाणी आदि पॉच कर्मेन्द्रिय—इन दसों इन्द्रियोके द्वारा विषयोंका ग्रहण होता है, इसिलये इनको 'द्वार' कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहनेके स्थानों (गोलकों) को भी द्वार कहते हैं। इन इन्द्रियोको वाह्य विषयोसे हटाकर अर्थात् देखने-सुनने आदिकी समस्त क्रियाओको वद करके, साथ ही इन्द्रियों-के गोलकोको भी रोककर इन्द्रियोकी वृत्तिको अन्तर्मुख कर लेना ही सब द्वारोका स्थम करना है। इसीको योगशास्त्रमें 'प्रत्याहार' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'हृदेश' किस स्थानका नाम है और मनको हृदेशमें स्थिर करना क्या है ?

उत्तर—नाभि और कष्ठ इन दोनो स्थानोके वीचका स्थान, जिसे द्वटयकमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणो-का निवासस्थान माना गया है, हृदेश है, और इधर-उधर भटकनेवाले मनको सकल्प-विकल्पोसे रहित करके दृदयमें निरुद्ध कर देना ही उसको दृदेशमें स्थिर करना है।

प्रश्न—प्राणोको मस्तकमें स्थापित करनेके लिये कहने-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—मनको हृत्यमें रोकनेके बाद प्राणोका ऊर्घन गामी नाडीके द्वारा हृद्रयसे ऊपर उठाकर मस्तकमें स्थापित करनेके छिये कहा गया है, ऐसा करनेसे प्राणोके साथ-साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता है।

प्रश्न-योगवारणामें स्थित रहना क्या है ? और 'योग-धारणाम्' के साथ 'आत्मनः' पद देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे इन्द्रियोका सयम और मन तथा प्राणोका मस्तकमें भलीमॉति निश्चल हो जाना ही योगधारणा-

में स्थित रहना है । 'आत्मनः' पटसे यह वात दिखलायी गयी है कि यहाँ परमात्मासे सम्बन्ध रखनेत्राली योगधारणाका विषय है, अन्य देवतादिविषयक चिन्तनसे या प्रकृतिके चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली धारणाका विषय नहीं है ।

प्रश्न—यहाँ ओङ्कारको 'एकाक्षर' कैसे कहा ? और इसे 'ब्रह्म' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-दसनें अध्यायके पचीसनें श्लोकमें भी ओङ्कारको 'एक अक्षर' कहा है (गिरामस्म्येकमक्षरम् )। इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्माका नाम है और नाम तथा नामीमें वास्तवमे अभेद माना गया है; इसिलिये भी ओङ्कारको 'एक अक्षर' और ब्रह्म कहना उचित ही है। कठोपनिषद्में भी कहा है—

एतद्भ्वेवाक्षर ब्रह्म एतद्भ्येवाक्षरं परम् । एतद्भ्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्॥

(१।२।१६)

यह अक्षर ही नहा है, यह अक्षर ही परम है, इसी अक्षरको जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है, उसे वही प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-वाणी आदि इन्द्रियोके और मनके रुक्त जाने-पर तथा प्राणोके मस्तकमें स्थापित हो जानेपर ओङ्कार-का उच्चारण कैसे हो सकेगा ?

उत्तर-यहाँ वाणीसे उच्चारण करनेके छिये नहीं कहा गया है । उच्चारण करनेका अर्थ मनके द्वारा उच्चारण करना ही है ।

प्रश्न—यहाँ 'माम्' पद किसका वाचक है और उसका स्मरण करना क्या है ?

उत्तर-यहाँ ज्ञानयोगीके अन्तकालका प्रसङ्ग होनेसे

'माम्'पद सिंद्धदानन्दघन निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है। और चौथे श्लोकमें 'इस शरीरमें 'अधियज्ञ' में ही हूँ' इस कथन से भगवान् ने जिस प्रकार अधियज्ञके साय अपनी एकता दिखलायी है, उसी प्रकार वहाँ 'ब्रह्म'के साथ अपनी एकता दिखलानेके लिये 'माम्' पदका प्रयोग किया है।

प्रश्न—मनसे ओङ्कारका उचारण और उसके अर्थखरूप ब्रह्मका चिन्तन, दोनो काम एक साथ कैसे होते हैं ?

उत्तर—मनके द्वारा दोनो काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्माके नाम उन्न का मनसे उन्नारण करते हुए, साथ-साथ ब्रह्मका चिन्तन करनेमें कोई आपित नहीं आती। मनसे नामका उन्नारण तो नामीके चिन्तनमें उल्टा सहायक होता है। महर्षि पतञ्जलिजीने भी कहा है 'व्यान-कालमें सिवतक समाधितक शन्द, अर्थ और तिद्वषयक ज्ञानका विकल्प मनमें रहता है' (योगदर्शन १। ४१) अतः जिसका चिन्तन किया जाता है उसीके वाचक नामका मनके सकल्प-में रहना तो खाभाविक है और उन्होंने यह भी कहा है— तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थमावनम्।

( योगदर्शन १ । २७-२८ )

'उसका नाम प्रणव (ॐ) है।' 'उसॐका जप करते हुए उसके अर्थ परमात्माका चिन्तन करना चाहिये।' प्रश्न–यहाँ परमगतिको प्राप्त होना क्या है ²

उत्तर—निर्गुण निराकार ब्रह्मको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना, परम गतिको प्राप्त होना है, इसीको सदाके छिये आवागमनसे मुक्त होना, मुक्तिलाभ कर लेना, मोक्षको प्राप्त होना अथवा 'निर्गुण ब्रह्म'को प्राप्त होना कहते है ।

प्रश्न—आठर्नेसे दसनें रछोकतक सगुण-निराकार ईश्वरकी उपासनाका प्रकरण है और ग्यारहनेंसे तेरहनेंतक निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासनाका । इस प्रकार यहाँ भिन्न-भिन्न दो प्रकरण क्यों माने गये ? यदि छहो रूछोकोंका एक ही प्रकरण मान छिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—आठवेंसे दसवें श्लोकतकके वर्णनमें उपास्य परम पुरुषको सर्वज्ञ, सबके नियन्ता, सबके धारण-पोषण करने-वाले और सूर्यके सदश खय प्रकाशरूप वतलाय। है। ये सभी सर्वन्यापी भगवान्के दिन्य गुण हैं। परन्तु ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है जिससे यहाँ निर्गुण-निराकारका प्रसङ्ग माननेमें तनिक भी आपत्ति हो सकती हो। इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणमें उपासकको 'भित्युक्त' कहा गया है, जो भेदोपासनाका द्योतक है तथा उसका फल ढिव्य परम पुरुष ( सगुण परमेश्वर ) की प्राप्ति बतलाया गया है। यहाँ अभेदोपासनाका वर्णन होनेसे उपासकके लिये कोई विशेषण नहीं दिया गया है और इसका फल भी परम गति ( निर्गुण ब्रह्म ) की प्राप्ति वतलाया है । इसके अतिरिक्त ग्यारहवें रछोकमें नये प्रकरणका आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा भी की गयी है। साय ही दोनो प्रकरणोको एक मान लेनेसे योगविषयक वर्णनकी पुनरुक्तिका भी दोष आता है। इन सब कारणोसे यही प्रतीत होता है कि इन छहो श्लोकोंमें एक ही प्रकरण नहीं है। दो भिन्न-भिन्न प्रकरण हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार निराकार-सगुण परमेश्वरके और निर्गुण-निराकार ब्रह्मके उपासक योगियोंकी अन्तकालीन गितका प्रकार और फल बतलाया गया, किन्तु अन्तकालमें इस प्रकारका साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं, जिन्होंने पहलेसे योगका अभ्यास करके मनको अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्यके द्वारा अन्तकालमें इस प्रकार सगुण निरा-कारका और निर्गुण निराकारका साधन किया जाना बहुत ही कठिन है, अतएव सुगमतासे परमेश्वरकी प्राप्तिका उपाय जाननेकी इच्छा होनेपर अब भगवान् अपने नित्य-निरन्तर स्मरणको अपनी प्राप्तिका सुगम उपाय वतलाते हैं—

अनन्यचेताः सततं यो मां सारति नित्यशः।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥१४॥

है अर्जुन । जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ, अर्थात् उसे सहजहीं प्राप्त हो जाता हूँ ॥ १४ ॥ प्रश्न—यहाँ 'अनन्यचेताः' का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुमे न लगकर निरन्तर अनन्य प्रेमके साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वरमें ही लगा रहता हो, उसे 'अनन्यचेताः' कहते हैं ।

् प्रश्न—यहॉ 'सततम्' और 'नित्यशः' इन दो पदोके प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—'सततन्' पदसे यह दिखलाया है कि एक क्षण-का भीव्यवधान न पडकर लगातार स्मरण होता रहे । और 'नित्यशं 'पदसे यह सृचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा-सर्वटा होता ही रहे, इसमें एक दिनका भी नागा न हो । इस प्रकार दो पदोका प्रयोग करके भगवान्ने जीवनभर नित्य-निरन्तर स्मरणके लिये कहा है । इसका यही भाव समझना चाहिये ।

प्रश्न-यहॉ 'माम्' पट किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है ?

उत्तर—यह नित्य प्रेमपूर्वक स्मरण करनेका प्रसग है और इसमें 'तस्य', 'अहम्' आदि मेदोपासनाके सृचक पदोका प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ 'माम्' पट सगुण साकार पुरुषोत्तम मगवान् श्रीकृष्णका वाचक है। परन्तु जो श्रीविष्णु और श्रीराम या मगवान् के दूसरे रूपको इष्ट मान नेवाले हैं उनके लिये वह रूप भी 'माम्'का ही वाच्य है। तथा परमप्रेम

और श्रद्धांके साथ निरन्तर भगवान्के खरूपका अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और छीला आदिका चिन्तन करते रहना ही उसका स्मरण करना है।

'- प्रश्न—ऐसे भक्तके लिये भगवान् 'सुल्भ' क्यो है व उत्तर—अनन्य भावसे भगवान्का चिन्तन करनेवाला प्रेमी भक्त जब भगवान्के वियोगको नहीं सह सक्ता तब 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्' (४।११) के अनुसार भगवान्को भी उसका वियोग असहा हो जाता है, और जब भगवान् खय मिलनेकी इच्छा करते हैं, तब कठिनताके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतुसे ऐसे भक्तके लिये भगवान्को सुलभ वतलाया गया है।

प्रश्न-नित्य-निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तके लिये भगवान् सुलभ है, यह तो मान लिया, परन्तु भगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है 2

उत्तर—जिनकी भगवान्में और भगवत्प्राप्त महापुरुषोमें परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दढ विश्वास हो जाता है कि नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवान्का मिलना सुलभ है, उनके लिये तो भगवत्क्रपासे नित्य-निरन्तर भगवान्का स्मरण होना सहज ही है। अवश्य ही, जिनमे श्रद्धा-प्रेमका अभाव है, जो भगवान्के गुण-प्रभावको नहीं जानते और जिनको महत्सगका सौमाग्यप्राप्त नहीं है उनके लिये नित्य निरन्तर भगविचन्तन होना कठिन है।

सम्यन्ध—भगयान्के नित्य-निरन्तर चिन्तनसे भगवत्प्राप्तिकी सुलभताका प्रतिपादन किया, अब उनके पुनर्जन्म न होनेकी वात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत्प्राप्त महापुरुषोंका भगवान्मे फिर कभी वियोग नहीं होता—

सामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥१५॥

परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखोंके घर एवं श्रणभड्डार पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते ॥ १५ ॥

प्रश्न-'परम सिद्धि' क्या है और 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किसके लिपे किया गया है ?

उत्तर—अतिशय श्रद्धा और प्रेमके साथ नित्य-निरन्तर मजन-ध्यानका साधन करते-करते जव साधनकी वह पराकाष्ट्रारूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान्का प्रत्यश्च साश्चात्कार हो जाना है – उस पराकाष्ट्राकी स्थितिको 'परम सिद्धि' कहते हैं, और भगवान्के जो भक्त इस परम सिद्धिको प्राप्त है, उन जानी भक्तोके लिये 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रश्न—'पुनर्जन्म' क्या है और उसे 'दु खोका घर' तथा 'अजाश्वत' (क्षणभङ्गर ) किसलिये वतलाया गया है 2

उत्तर—जीव जवतक भगवान्को प्राप्त नहीं हो जाता तवतक कर्मवश उसका एक योनिको छोडकर दूसरी योनिमें जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसिलिये मरनेके बाद कर्म-परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोंमेंसे किसी भी योनिमें जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दु खपूर्ण और अनित्य न हो। जीवनकी अनित्यताका प्रमाण तो मृत्यु है ही, परन्तु जीवन-में जिन वस्तुओका स्योग होता है, उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक-सी रहनेवाली हो, और जिससे सदा सयोग वना रहे। जो वस्तु आज सुख देनेवाली प्रतीत होती है, कल उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके सम्बन्ध-में अपना भाव वदल जानेपर वह दु खप्रद हो जाती है। जिसको जीवनमें मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तुका भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दु.खदायिनी ही हो जाती है। इसके साथ- साथ प्रत्येक वस्तु या स्थितिमें कमीका बोध और उसके विनाशकी आगका तो सदा दुंख देनेवाली होती ही है। सुखरूप दीखनेवाली वस्तुओंके सप्रह और भोगमें आसिक्तिवश जो पाप किये जाते हैं उनका परिणाम भी नाना प्रकारके काशे और नरक्तयन्त्रणाओंकी प्राप्ति होता है। इस प्रकार पुनर्जन्ममें गर्भसे लेकर मृत्युपर्यन्त दुंख-ही-दुंख होनेके कारण उसे दुं खोका घर कहा गया है और किसी भी योनिका तथा उस योनिमें प्राप्त भोगोंका सयोग सदा न रहनेवाला होनेसे उसे अशाश्वत (क्षणभङ्गर) बतलाया गया है। प्रश्न-उपर्युक्त महात्मा पुरुषोका पुनर्जन्म क्यों नहीं होता?

उत्तर—इसीलिये नहीं होता कि उन अनन्यप्रेमी मक्तो-को भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखोके अनन्त सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय, परमात्मा, परमपुरुष भगवान्की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थितिमें भगवान्से वियोग नहीं होता। इसीलिये भगवत्प्राप्ति हो जानेके बाद फिरसे ससारमें जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है।

सम्बन्ध—भगवरत्राप्त महारमा पुरुषोंका पुनर्जन्म नहीं होता, इस कथनसे यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवोंका पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जाननेकी इच्छा होती है कि किस लोकतक पहुँचे हुए जीवोंको वापस नहीं लौटना पडता <sup>१</sup> इसपर भगवान् कहते हैं—

#### आब्रह्मभुवनाछ्ठोकाः

#### मामुपेत्य तु कौन्तेय

#### पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि में कालातीत हूँ, और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ॥ १६ ॥

प्रश्न-यहाँ 'ब्रह्मलोक' शब्द किस लोकका वाचक है, 'आ' अन्ययके प्रयोगका क्या अभिप्राय है और 'लोका.' पदसे किन-किन लोकोका लक्ष्य है <sup>2</sup>

उत्तर—जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिके आदिमें भगवान्के नाभिक्तमळसे उत्पन्न होकर सारी सृष्टिकी रचना करते है जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते है तथा इसी अध्यायमें जिनको 'अधिदैव' कहा गया है (८। ४), वे जिस ऊर्ध्वलोकमे निवास करते है, उस लोकविशेष-का नाम 'ब्रह्मलोक' है। और 'लोका' पटसे भिन्न-भिन्न ाक कालक द्वारा सामित हानस आनत्य है ॥ १६॥ लोकपालोके स्थानविशेष 'भू', 'मुद्रः', 'ख' आदि समस्त लोकोंका लक्ष्य है । तथा 'आ' अन्ययके प्रयोगसे उपर्युक्त ब्रह्मलोकके सहित उससे नीचेके जितने भी विभिन्न लोक है उन सबको ले लिया गया है ।

प्रस्न-'पुनरावर्ती' किन छोकोंको कहते है 2

उत्तर—बार-बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो एवं जिनमें निवास करनेवाले प्राणियोका मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोकोको 'पुनरावर्ती' कहते हैं।

सम्बन्ध—मह्मलोकपर्यन्त सब लोकोंको पुनरावर्ती वतलाया, परन्तु वे पुनरावर्ती कैसे हैं——इस निन्नासापर अव भगवान् ब्रह्माके दिन-रातकी अवधिका वर्णन करके सव होकोंकी अनित्यता सिद्ध करते हैं—

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्वह्मणो विदु: । युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविद्ये जनाः ॥ १७॥

ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला जो पुरुप तत्त्वसे जानते हैं। वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं॥ १७॥ प्रस-'सहस्रयुग' शब्द कितने समयका बाचक है

और उस समयको जो ब्रह्मके दिन-रातका परिमाण वतलाया गया है-इसका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-यहाँ 'युग' शब्द 'दिव्ययुग' का वाचक है-जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कांड्यिंग चारो युगोंके समय-को मिन्नानेपर होता है। यह देवताओका युग है, इसलिये इसको 'दिव्ययुग' कहते हैं । देवताओके इस समयका परिमाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुना अविक माना जाता है । अर्थात् हमारा एक वर्ष देवताओका चौबीस घंटेका एक दिन-रात, हमारे तीस वर्ष देवताओंका एक महीना और हमारे तीन सो साठ वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है । ऐसे बारह हजार दिन्य वर्षोंका एक 'दिन्ययुग' होता है । इसे 'महायुग' और 'चतुर्युगी' भी कहते हैं । इस संख्याके जोड़नेपर हमारे ४३,२०,००० वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षीके हिसावसे वारह सी दिव्य वर्षीका हमारा कलियुग, चात्रीस सौका द्वापर, छत्तीस सौका त्रेता और अडतालीस सौ वर्षोका सत्ययुग होता है। कुल मिलाकर १२,००० वर्ष होते हैं। यह एक दिन्य युग है। ऐसे हजार दिव्य युगोका ब्रह्माका एक दिन होता है और उतने युगोंकी एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझिये। हमारे युगोके समयका परिमाण इस प्रकार है---

कलियुग-४, ३२, ००० वर्ष वर्ष (कल्यिगसे दुगुना) द्वापर-८, ६४, ००० त्रेता-१२,९६,००० वर्ष (कल्यिगसे तिगुना) सत्ययुग–१७, २८, ०००वर्ष (कल्रियुगसे चौगुना ) कुछ जोड़=४३,२०,००० वर्ष

यह एक दिव्य युग हुआ । ऐसे हजार दिव्य युगोका

अर्यात् हमारे ४,३२,००,००,००० (चार अरव वर्तान करोड़ ) वर्षका एक दिन होता है और इतनी ही वड़ी उनकी रात्रि होती है ।

मनुस्पृति प्रथम अध्यायमें चौंसठसे निइत्तरवें स्लोक-तक इस विषयका विराट वर्णन है । ब्रह्मके टिनको 'करप' या 'सर्ग' और रात्रिको 'प्रज्य' कहते हैं । ऐसे तीस दिन-रातका हहाका एक महीना. ऐसे ब्रारह महीनों-का एक वर्ष और ऐसेश्वेवर्षोकी ब्रह्मकी पूर्णाय होती है । ब्रह्माके डिन-रात्रिका परिमाण व्नटाकर भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि इस प्रकार द्रह्माका जीवन और उनका लोक भी सीमिन तया कालकी अवविवाला है, इसिन्निये वह भी अनित्य ही है और नत्र नहीं अनित्य है, तव उसके नीचेके लोक और उनमें रहनेजले प्राणियोंके शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है ?

प्रन्न-जो छोग हहाकि दिन-रातका परिमाण जानते हैं. वे कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं-इस क्यनका क्या अभिप्राय है 💈

उत्तर-इह्याके दिन-रात्रिकी अवधि जान छेनेपर मतुप्य-को ब्रह्मकोक और उसके अन्तर्वर्ती सभी छोकोंकी अनित्यना-का जान हो जाना है । तब वह इस वातको भन्नीमाति समझ लेता है कि जब छोक ही अनित्य हैं, तब वहाँके भोग तो अनित्य और त्रिनाशी हैं ही । और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है, वह स्थायी सुख दे नहीं सकती । अतएव इस लोक और परलोकके भोगोमें आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करनेकी चेष्टा करना और मनुष्य-जीवनको प्रमादमें व्याकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है । मनुष्य-जीवनकी अविव वहुत ही थोड़ी है (९।३३) अतः भगवान्का प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करके शित्र-से-शीत्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसमें मनुष्य-जन्मकी रूप कालके तत्त्वको जानकर अपने अमूल्य समयकी सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं, वे ही दिन-रात्रि- सफलताका लाम उठानेवाले हैं।

सम्बन्ध—महाके दिन-रात्रिका परिमाण वतलाकर अव उस दिन और रातके आरम्भमें वार-वार होनेवाली समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका वर्णन करते हुए उन सबकी अनित्यताका कथन करते हैं——

अन्यक्ताद्वचक्तयः

सर्वाः

प्रभवन्त्यहरागमे ।

राज्यागमे प्रलीयन्ते

तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें भव्यक्तसे अर्थात् ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रित्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लीन हो जाते हैं ॥१८॥ प्रश्न—यहाँ 'सर्वा.' विशेषणके सिहत 'व्यक्तयः' पद अवस्थाको स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षणका नाम किनका वाचक है ।

उत्तर—जो वस्तु इन्द्रियोंके द्वारा जानी जा सके, उसका नाम 'व्यक्ति' है। मूत-प्राणी सब जाने जा सकते हैं, अतएव देव, मनुष्य, पितर, पशु, पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्तरूपमें स्थित देहधारी प्राणी हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'सर्वा.' विशेषणके सहित 'व्यक्तय.' पद है।

प्रश्न—'अञ्यक्त' शब्दसे किसका छक्ष्य है और ब्रह्माके दिनके आगममें उस अञ्यक्तसे व्यक्तियोंका उत्पन्न होना क्या है ?

उत्तर-प्रकृतिका जो सूक्ष्म परिमाण है, जिसको ब्रह्मका सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पञ्चमहाभूतोंके उत्पन्न होनेसे पूर्वकी जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृतिका नाम यहाँ 'अञ्चक्त' है।

ब्रह्माके दिनके आगममें अर्थात् जव ब्रह्मा अपनी सुपुति-अवस्थाका त्याग करके जाप्रत्-अवस्थाको स्त्रीकार करते हैं, तव उस सूक्ष्म प्रकृतिमें विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूलक्ष्पमें परिणत हो जाती है एव उस स्थूलक्ष्पमें परिणत हो जाती है एव उस स्थूलक्ष्पमें परिणत प्रकृतिके साथ सब प्राणी अपने-अपने कर्मा- जुसार विभिन्न रूपोंमें सम्बद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्त- से व्यक्तियोंका उत्पन्न होना है।

प्रश्न—रात्रिका आगम क्या है श् और उस समय अन्यक्तसे उत्पन्न सन न्यक्ति पुन उसीमें छीन हो जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है श

उत्तर—एक हजार दिव्य युगोंके वीत जानेपर जिस क्षणमें ब्रह्मा जाव्रत्-अवस्थाका त्याग करके सुषुप्ति- उस समय स्थूळरूपमें परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त हो जाती है और समस्त देह घारी प्राणी भिन्न-भिन्न स्थूळ शरीरोंसे रहित होकर प्रकृतिकी सूक्ष्म अवस्थामें स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्तमें समस्त व्यक्तियोंकाळय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसळिये वास्तवमें उसकी उत्पत्ति और ळय नहीं होते। अतएव यहाँ यही समझना चाहिये कि प्रकृतिमें स्थित प्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाळे प्रकृतिके सूक्ष्म अंशका स्थूळरूपमें परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूळका पुनः सूक्ष्मरूपमें छय हो जाना ही उन प्राणियोंका छय होना है।

प्रश्न—यहाँ जिस 'अन्यक्त' को 'सूक्ष्म प्रकृति' कहा गया है इसमें और नवम अध्यायके सातवें तथा आठवें इलोकोंमें जिस प्रकृतिका वर्णन है, उसमें परस्पर क्या मेद है

उत्तर—खरूपत कोई मेद नहीं है, एक ही प्रकृतिका अवस्थामेदसे दो प्रकारका पृथक्-पृथक् वर्णन है। अमिप्राय यह है कि इस इलोकमें अन्यक्त नामसे उस अपराप्रकृतिका वर्णन है, जिसको सातर्वे अध्यायके चौथे रलोकमें आठ मेदों में विभक्त वतलाया गया है और नवम अध्यायके सातर्वे तथा आठवें रलोकोंमें उस मूल प्रकृतिका वर्णन है जो अपने अनिवंचनीय रूपमें स्थित है और जिसके आठ भेड नहीं हुए हैं। यह मूल प्रकृति ही जब कारण-अवस्थासे सूक्षम-अवस्थामें परिणत होती है, तव यही आठ मेदोंमें विभक्त अपरा प्रकृतिके नामसे कही जाती है।

सम्बन्ध-यद्यपि ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें समस्त भूत अन्यक्तमें लीन हो जाते हैं, तथापि जवतक ये परम पुरुष परमेश्वरको प्राप्त नहीं होते, तवतक उनका पुनर्जन्मसे पिण्ड नहीं छूटता, वे आवागमनके चक्ररमें घूमते ही रहते हैं। इसी भावको दिखलानेके लिये भगवान् कहते हैं—

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवद्याः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥

हे पार्थ ! वही यह भृतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'भूतप्रामः'पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 'स.', 'एव' और 'अयम्' पदोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'म्तग्राम.' पद यहाँ चराचर प्राणिमात्रके समुदायका वाचक है, उसके साथ 'स.', 'एव', और 'अयम्' परोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो मृत-प्राणी ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें अन्यक्तमें लीन होते हैं , जिन्हें पूर्वश्लोकमें 'सर्वाः न्यक्तयः' के नामसे कहा गया है, वे ही ब्रह्माके दिनके आरम्भमें पुनः उत्पन्न हो जाते हैं । अन्यक्तमें लीन हो जानेसे न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है । इसीलिये ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त होते हो वे सब पुन अपने-अपने गुण और कमींके अनुसार यथायोग्य स्थूल शरीरोंको प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं । भगवान् कहते हैं कि कल्प-कल्पान्तरसे जो इस प्रकार वार-बार अन्यक्तमें लीन और पुनः उसीसे प्रकट होता रहा है, तुम्हे प्रत्यक्ष दीखनेवाला यह स्थावर-जङ्गम मृत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है ।

प्रश्न-'भूत्वा'पदके दो बार प्रयोगका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि इस प्रकार यह भूतसमुदाय अनादिकाळसे उत्पन्न हो-होकर छीन होता चळा आ रहा है। ब्रह्माकी आयुके सौ वर्प पूर्ण होनेपर जब ब्रह्माका शरीर भी मूळ प्रकृतिमें छीन हो जाता है और उसके साय-साथ सब भूतसमुदाय भी उसीमें छीन हो जाते हैं(९।७) तब भी इनके इस चकरका अन्त नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुन -पुन: उत्पन्न होते रहते हैं (९।८)। जबतक प्राणीको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तबतक वह बार-बार इसी प्रकार उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिमें छीन होता रहेगा ।

प्रश्न-'अवश.' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अवश' 'पद 'मृतग्राम 'का विशेषण है । जो किसी दूसरेके अधीन हो, स्वतन्त्र न हो, उसे अवश या पर-वश कहते हैं । ये अव्यक्तसे उत्पन्न और पुन. अव्यक्तमें ही छीन होनेवाछे समस्त प्राणी अपने-अपने स्वभावके वश हैं अर्थात् अनादिसिद्ध भिन्न-भिन्न गुण और कमोंके अनुसार जो इन सवकी भिन्न-भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभावके वश होनेके कारण ही इनका वार-बार जन्म और मरण होता है, इसीछिये तेरहवें अध्यायके इक्कोसवें ख्लोकमें भगवान्ने कहा है कि 'प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंको अर्थात् सुख-दु: खोको भोगता है एव प्रकृतिका सग ही इसके अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म स्नेका कारण है।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृतिसे उस पार पहुँचकर परमात्माको प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

प्रश्न-खभावकें पराधीन समस्त भूत-प्राणी जो बार-बार उत्पन्न होते हैं उन्हें उनके अपने-अपने गुण और कमेंके अनुसार ठीक-ठीक व्यवस्थाके साथ उत्पन्न करनेवाल कौन है १ प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और ही १

उत्तर-यहाँ ब्रह्माके दिन-रातका प्रसङ्ग होनेसे यही समझना चाहिये कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियोंको उनके गुण-कर्मानुसार शरीरोंसे सम्बद्ध करके बार-बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रज्यके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति नहीं होतीउस समय तो सृष्टिकी रचना खय भगवान् करते हैं, परन्तु ब्रह्मा-के उत्पन्न होनेके बाद सवकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं।

नवें अध्यायमें (श्लोक ७ से १०) और चौदहवें अध्यायमें

(श्लोक ३,४) जो सृष्टिरचनाका प्रसग है वह महा- वर्णन नहाकी रात्रिके (प्रलयके ) बाद ब्रह्माके दिनके प्रलयके बाद महासर्गके आदिकालका है और यहाँका (सर्गके) आरम्भ समयका है।

सम्बन्ध—ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें जिस अव्यक्तमें समस्त मूत ठीन होते हैं और दिनका आरम्भ होते ही जिससे उत्पन होते हैं, वही अव्यक्त श्रेष्ठ है ? या उससे बदकर कोई दूसरा और है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं —

परस्तसात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥

उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात् विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नए होनेपर भी नए नहीं होता ॥ २० ॥

प्रश्न—यहाँ 'तस्मात्' विशेषणके साथ 'अन्यक्तात्' पद किस 'अन्यक्त' पदार्थका वाचक है, उससे भिन्न दूसरा 'अन्यक्तभाव' क्या है <sup>2</sup> तथा उसे 'प्र.', 'अन्य.' और 'सनातन ' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—अठारहवें श्लोकमें जिस 'अल्यक्त' में समस्त न्यक्तियों (मूत-प्राणियों)का लय होना बतलाया गया है, उसी वस्तुका वाचक यहाँ तस्मात् विशेषणके सहित 'अल्यकात्' पद है, उससे भिन्न दूसरा 'अल्यक्तभाव' (तक्त्व) वह है जिसका इस अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अधियइ' नामसे, नवें श्लोकमें 'किव', 'पुराण' आदि नामोंसे, आठवें और दसवें श्लोकमें 'परम दिल्य पुरुष'के नामसे, बाईसवें श्लोकमें 'परम पुरुष'के नामसे और नवम अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अल्यक्तम् तें'के नामसे और नवम अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अल्यक्तम् तें'के नामसे वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त 'अल्यक्त' से इस'अल्यक्त' को 'पर'और'अल्य' वतलाकर उससे इसकी अत्यन्त श्रेष्ठता और विलक्षणता सिद्ध की गयी है। अभिप्राय यह है कि दोनों वस्तुओंका खरूप 'अल्यक्त' होनेपर भी, दोनोंएक जातिकी वस्तु नहीं हैं। वह पहला 'अल्यक्त' जड, नाशवान् और बेंय है, परन्तु यह दूसरा चेतन, अविनाशी

और ज्ञाता है। साथ ही यह उसका खामी, सञ्चालक और अधिष्ठाता है, अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनन्त होनेके कारण इसे 'सनातन' कहा गया है।

प्रश्न—'वह सनातन अन्यक्त सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता'—इस वाक्यमें 'सब भूतों'से किसका उद्य है। उनका नाश होना और उस समय उस सनातन अन्यक्तका नष्ट न होना वस्तुत क्या है ?

उत्तर-ब्रह्मासे लेकर ब्रह्माके दिन-रात्रिमें उत्पन्न और विलीन होनेवाले अपने-अपने मन, इन्द्रिय, शरीर भोग्यवस्तु और वासस्थानोंके सिहत जितने भी चराचर प्राणी हैं, 'सब मूतों'से यहाँ उन सभीका लक्ष्य है । महाप्रलयके समय स्थूल और सूक्ष्म शरीरसे रिहत होकर जो ये अन्याकृत मायानामक मूल प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं, वही इनका नाश है। उस समय भी उस प्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अन्यक्त परम दिन्य पुरुप परमेश्वर प्रकृतिसिहित उन समस्त जीवोंको अपनेमें लीन करके अपनी ही महिमामें स्थित रहते हैं, यही उनका समस्त मूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होना है।

सम्बन्ध—आठवें और दसवें श्लोकोंमें अधियज्ञकी उपासनाका फल परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, तेरहवें श्लोकमें परम अक्षर निर्गुण बह्मकी उपासनाका फल परमगतिकी प्राप्ति और चौदहवें श्लोकमें सगुण-साकार भगवान् श्रीकृष्णकी उपासनाका फल भगवान्की प्राप्ति बतलाया गया है । इससे तीनोंमें किसी प्रकारके भेदका ग्रम न हो जाय, इस उद्देश्यसे अब सबकी एकताका प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्तिके बाद पुनर्जन्मका अभाव दिखलाते हैं—

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम्॥ २१॥

जो अव्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामक अव्यक्तभावको परमगति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है ॥ २१॥

प्रश्न-यहाँ 'अन्यक्तः' और 'अक्षरः' पद किसके वाचक हैं !

उत्तर-जिसे पूर्वश्लोकमें 'सनातन अव्यक्तभाव' के नामसे और भाठवें तथा दसवें रहोकोंमें 'परम दिव्य पुरुष के नामसे कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुषके वाचक यहाँ 'अन्यक्त.' और 'अक्षरः' पद हैं।

प्रश्न-'परम गति' शब्द किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'परम' विशेषण होनेसे यह भाव है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता एवं जिसके प्राप्त होते ही सम्पूर्ण दु:खोंका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाना है, उसका नाम 'परम गति' है। इसलिये जिस निर्गुण-निराकार परमात्माको 'परम अक्षर' और 'ब्रह्म' कहते हैं उसी सिवदानन्दवन ब्रह्मका वाचक प्रसम गति शब्द है। ८।१३)।

प्रश्न-यहाँ 'परम धाम' शब्द किसका वाचक है और उसके साथ अन्यक्त अक्षर तथा परमगतिकी एकता

उस सनातन अन्यक्त परम पुरुषकी प्राप्तिका उपाय वतलाते हैं---

पार्थ यस्यान्तःस्थानि भूतानि

जगत् परिपूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥

प्रश्न-'जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं' और 'जिस परमात्मासे यह सब जगत् परिपूर्ण है'—इन दोनों वाक्योंका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-प्रयम वाक्यसे यह समझना चाहिये कि जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी, चारों भूत आकाशके अन्तर्गत हैं, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात् सारा जगत् परमेश्वरके ही अन्तर्गत है, परमेश्वरसे ही उत्पन है और परमेश्वरके ही आधारपर स्थित है। दूसरे वाक्यसे यह बात समझनी चाहिये कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी—इन सबमें आकाश व्यात है, उसी प्रकार यह सारा जगत् अन्यक्त परमेश्वरसे

करनेका और जिसे प्राप्त होकर वापस नहीं आते-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भगत्रान्का जो नित्यधाम है, वह भी सिचदा-नन्दमय, दिव्य, चेतन और मगवान्का ही खरूप होनेके कारण वास्तवमें भगवान्से अभिन ही है; अत: यहाँ परम धामः शब्द भगवान्के नित्य धाम, उनके खरूप एव भगवद्भाव—इन सभीका वाचक है । अभिप्राय यह है कि भगवान्के नित्य धामकी, भगवद्भावकी और भगवान्के खरूपकी प्राप्तिमें कोई वास्तविक मेद नहीं है। इसी तरह अन्यक्त अक्षरकी प्राप्तिमें तथा परमगतिकी प्राप्तिमें और भगवान्की प्राप्तिमें भीवस्तुतः कोई भेद नहीं है । इसी बात-को समझानेके छिये यह कहा गया है कि जिसको प्राप्त करके मनुष्य नहीं छीटता, वही मेरा प्रम धाम है; उसीको अव्यक्त, अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। साधनाके भेदसे साधकों-की दृष्टिमें फलका मेद है। इसी कारण उसका भिन्न-भिन्न नामोंसे वर्णन किया गया है। यथार्थमें वस्तुगत कुछ भी भेद न होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिख्लायी गयी है। सम्बन्ध-इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुषकी परम गति और परम धामके साथ एकता दिखलाकर, अव

भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। सर्वमिदं ततम्॥ २२॥ येन हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं और जिस सिचदानन्दघन परमात्मासे यह समस्त न्यात है, यही बात नत्रम अध्यायके चौथे, पाँचने और छठे श्लोकोंमें विस्तारपूर्वक दिखलायी गयी है।

प्रश्न-'पर: पुरुष:' किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'पर: पुरुष:' सर्वन्यापी 'अधियद्ग' का वाचक है। इसी अध्यायके आठवें, नवें और दसवें रळोकोंमें जिस सगुण-निराकारकी उपासनाका प्रकरण है तथा वीसर्वे रछोकों जिस अव्यक्त पुरुषकी बात कही गयी है, यह प्रकरण भी उसीकी उपासनाका है। उसी परमेश्वरमें समस्त भूतोंकी स्थिति और उसीकी सबमें न्याप्ति बतलायी गयी है ।

प्रभ-आठवेंसे दसवें क्लोकतक इस अव्यक्त पुरुषकी

उपासनाका प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यहाँ दुबारा छानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—यद्यपि दोनों ही जगह अन्यक्त पुरुषकी ही उपासनाका वर्णन है—इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु इतना मेद है कि वहाँ आठमें, नमें और दसमें रूलोकों में तो योगी पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जानेवाले केवल अन्तकालीन साधनका फलसहित वर्णन है और यहाँ सर्वसाधारणके लिये सदा-सर्वदा की जा सक्तनेवाली अनन्यमिक्तका और उसके द्वारा उसी परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन है। इसी अमिप्रायसे उस उपासनाके प्रकरणको यहाँ पुनः लाया गया है।

प्रश्न-'अनन्यमक्ति' किसको कहते हैं और उसके द्वारा परम पुरुषका प्राप्त होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर-में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधानमें सदा परम सन्तुष्ट रहना और सब प्रकारसे अनन्य प्रमपूर्वक नित्य-निरन्तर उनका स्मरण करना ही अनन्य-भक्ति है।इस अनन्य भक्तिके द्वारा साधक अपने उपास्यदेव परमेश्वरके गुण, खभाव और तत्त्वको भळीमाँति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है।यही साधकका उस परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है।

सम्बन्ध—अर्जुनके सातवें प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने अन्तकालमें किस प्रकार मनुष्य परमात्माको प्राप्त होता है, यह बात भलीभाँति समझायी। प्रसङ्गवश यह बात भी कही कि भगवत्प्राप्ति न होनेपर बद्धालोकतक पहुँचकर भी जीव आवागमनके चक्करसे नहीं छूटता। परन्तु वहाँ यह बात नहीं कही गयी कि जो वापस न लौटने-वाले स्थानको प्राप्त होते हैं, वे किस रास्तेसे और कैसे जाते हैं तथा इसी प्रकार जो वापस लौटनेवाले स्थानोंको प्राप्त होते हैं, वे किस रास्तेसे जाते हैं । अतः उन दोनों मार्गोंका वर्णन करनेके लिये भगवान् प्रस्तावना करते हैं —

## यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः।

#### प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

हे अर्जुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन तो वापस न लौटनेवाली गतिको और जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात् दोनों मागोंको कहुँगा ॥२३॥

प्रश्न-यहाँ 'काल' शब्द किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'काल' शब्द उस मार्गका वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न-भिन्न देवताओंका अपनी-अपनी सीमातक अधिकार है।

प्रश्न—यहाँ 'काल' शब्दका अर्थ 'समय' मान लिया जाय तो क्या हानि है '

उत्तर—छन्त्रीसनें श्लोकमें इसीको 'शुक्क' और 'कृष्ण' दो प्रकारकी 'गिति' के नामसे और सत्ताईसनें श्लोकमें 'सृति'के नामसे कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा 'अग्निः', 'ज्योतिः' और 'धूमः' पद भी समय-बाचक नहीं हैं। अतएव चौबीसनें और पचीसनें श्लोकोंमें आये हुए 'तत्र' पदका अर्थ 'समय' मानना उचित नहीं होगा। इसीलिये यहाँ 'काल' शब्दका अर्थ कालाभिमानी देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला 'मार्ग' मानना ही ठीक है। प्रश्न—यदि यही बात है तो ससारमें छोग दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायणके समय मरना अच्छा क्यों समझते हैं ?

उत्तर—छोगोंका समझना भी एक प्रकारसे ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस-उस काल्यिमानी देवताओंके साथ तत्काल सम्बन्ध हो जाता है। अतः उस समय मरनेवाला योगी गन्तव्य स्थानतक शीव्र और सुगमतासे पहुँच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि रात्रिके समय मरनेवाला तथा कृष्णपक्षमें और दक्षिणायनके छः महीनोंमें मरनेवाला अर्चिमार्गसे नहीं जाता। बल्कि यह समझना चाहिये कि चाहे जिस समय मरनेपर भी, वह जिस मार्गसे जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसे जायगा। इतनी बात अवश्य है कि यदि अर्चिमार्गका अधिकारी रात्रिमें मरेगा तो उसका दिनके अभिमानी देवताओंके साथ सम्बन्ध दिनके अदय होनेपर ही होगा, इस बीचके समयमें वह 'अग्नि गंके अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। यदि कृष्णपक्षमें मरेगा तो उसका शुक्रपक्षाभिमानी देवतासे सम्बन्ध शुक्रपक्ष आनेपर ही होगा, इसके बीचके समयमें वह दिनके अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायनमें मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवतासे सम्बन्ध उत्तरायणका समय आनेपर ही होगा, इसके बीचके समयमें वह शुक्रपक्षाभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणायन मार्गके अधिकारों विषयमें भी समझ लेना चाहिये।

प्रश्न—यहाँ योगिनः 'पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है र उत्तर—'योगिनः' पदके प्रयोगसे यह बात समझनी चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी छोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें बदछनेवाले हैं या जो नरकादिमें जानेवाले हैं, उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है । यहाँ जो 'शुक्र'

सम्यन्ध — पूर्वश्लोकमें जिन दो मागोंका वर्णन करनेक्की प्रतिज्ञा की गयी उनमेंसे जिस मार्गसे गये हुए साधक वापस नहीं लौटते, उसका वर्णन पहले किया जाता है—

अभिज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ २४॥

जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, गुक्कपक्षका अभिमानी देवता है। उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे छे जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते है। २४॥

प्रश्न—'ज्योतिः' और 'श्रिप्तः'—ये दोनों पद किस देवताके वाचक हैं तथा उस देवताका खरूप क्या है ? उक्त मार्गमें उसका कितना अधिकार है और वह इस विषयमें क्या करता है !

उत्तर—यहाँ 'ज्योतिः' पद 'अग्निः' का विशेषण है और 'अग्निः' पद अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक है। उपनिषदोंमें उसी देवताको 'अर्चिः' कहा गया है। इसका खरूप दिव्यप्रकाशमय है, पृथ्वीके ऊपर समुद्रसहित सब देशमें इसका अधिकार है तथा उत्तरायण-मार्गमें जानेवाले अधिकारीका दिनके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण-मार्गसे जानेवाला जो उपासक रात्रिमें शरीर त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने अधिकारमें रखकर दिनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी

और 'कृष्ण' इन दो मार्गोंके वर्णनका प्रकरण है, वह यज्ञ, दान, तप आदि ग्रुमकर्म और उपासना करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी गतिका ही वर्णन है।

प्रश्न-'प्रयाताः' पदका क्या अभिप्राय है ? और भगवान्ने यहाँ 'वक्ष्यामिं' पदसे क्या कहनेकी प्रतिज्ञा की है! उत्तर-'प्रयाताः' पद जानेवालोंका वाचक है । जो मनुष्य अन्तकालमें शरीरको छोड़कर उच्च लोकोंमें जानेवाले हैं, उनका वर्णन करनेके उद्देश्यसे इसका प्रयोग हुआ है । जिस रास्तेसे गया हुआ मनुष्य वापस नहीं छौटता और जिस रास्तेसे गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तोका क्या भेद है, वे दोनों रास्ते कौन-कौनसे हैं तथा उन रास्तेंपर किन-किनका अधिकार है—'वस्यामिं'पदसे भगवान्ने इन सब बातोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है ।

देवताके अधीन कर देता है और जो दिनमें मरता है, उसे तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको सौंप देता है।

प्रश्न-'अहः' पद किस देवताका वाचक है, उसका क्या खरूप है, उसका कहॉतक अधिकार है एवं वह इस विषयमें क्या करता है !

उत्तर—'अहः' पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक है, इसका ख़रूप अग्नि-अभिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत अधिक दिन्य प्रकाशमय है। जहाँ तक पृथ्वीलोककी सीमा है अर्थात् जितनी दूरतक आकाशमें पृथ्वीके वायुमण्डलका सम्बन्ध है, वहाँ तक इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गमें जानेवाले उपासकको शुक्लपक्षके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्णपक्षमें मरता है तो शुक्लपक्ष आनेतक उ हे यह अपने अधिकारमें रखकर और यदि ग्रुक्लपक्षमें मरता है तो तुरत ही अपनी सीमातक ले जाकर उसे शुक्रपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-यहाँ 'शुक्रः'पद किस देवताका वाचक है, उसका कैसा खरूप है, कहाँतक अधिकार है एवं क्या काम है 2

उत्तर—पहलेकी माँति 'शुक्र.' पद भी शुक्रपक्षामिमानी देवताका ही वाचक है। इसका खरूप दिनके अभिमानी देवताके मी अधिक दिन्य प्रकाशमय है। मूलोककी सीमासे वाहर अन्तरिक्षलोकमें—जिन लोकोंमें पढ़ह दिनके दिन और उत्तने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका अधिकार है। और उत्तरायण-मार्गसे जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उत्तरायणके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहलेवालोंकी माँति यदि साधक दक्षिणायनमें इसके अधिकारमें आता है तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे अपने अधिकारमें रखकर और यदि उत्तरायणमें आता है तो तुरत हो अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण अभिमानी देवताके अधिकारमें सीमासे पार करके उत्तरायण अभिमानी देवताके अधिकारमें सीम देता है।

प्रश्न—'षण्मासा उत्तरायणम्' पर किस देवताका वा वक है ' उसका कैसा खरूप है, कहाँतक अधिकार है एवं क्या काम है '

उत्तर—जिन छः महीनों में सूर्य उत्तर दिशाकी ओर चळते रहते हैं, उस छमाहीको उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण-कालाभिमानी देवताका वाचक यहाँ प्वण्मासा उत्तरायणम् पद है। इसका खरूप शुक्रपक्षाभिमानी देवतासे भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमय है। अन्तरिक्षलोकके ऊपर जिन लोकों में छः महीनोंके दिन एव उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गसे परमधामको जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उपनिषदों में वर्णित—(छान्दोग्य उ० ४। १५। ५; तथा ५। १०। १, २; बृहदारण्यक उ०६।२।१५) सक्तसरके अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है, वहाँसे आगे संवरसरका अभिमानी देवता उसे सूर्यलोक में पहुँचाता है। वहाँसे कामश आदित्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानी देवता-के अधिकारमें और वह विद्युत्-अभिमानी देवताके अधिकारमें

पहुँचा देता है। फिर वहाँपर भगवान्के परमधामसे भगवान्-के पार्षद आकर उसे परमधाममें ले जाते हैं और तव उसका भगवान्से मिलन हो जाता है।

ध्यान रहे कि इस वर्णनमें आया हुआ 'चन्द्र' शब्द हमें दीखनेवाले चन्द्रलोकका और उसके अभिमानी देवताका वाचक नहीं है ।

प्रश्न-यहाँ 'ब्रह्मविदः'पद कौन-से मनुष्योंका वाचक हैं? उत्तर-यहाँ 'ब्रह्मविद:' पद निर्गुण ब्रह्मके तत्त्वको या सगुण परमेश्वरके गुण, प्रमाव, तत्त्व और खरूपको शास्त्र और आचार्योंके उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्षभावसे जाननेवाले उपासकोंका तथा निष्कामभावसे कर्म करनेवाले कर्मयोगियोंका वाचक है। यहाँका 'ब्रह्मविद,' पद परब्रह्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्माओंका वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिये एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनका वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुतिमें भी कहा है-'न तस्य प्राणा हात्क्रामन्ति ( बृहदारण्यक उ० ४ । ४ । ६ ) 'अत्रैव समवळीयन्ते' ( बृहदारण्यक उ० ३ | २ | ११ ) 'ब्रह्मै र सन् ब्रह्माप्येति' ( बृह्दारण्यक उ० ४ | ४ | ६ ) अर्थात् 'क्योंकि उसके प्राण उत्कान्तिको नहीं प्राप्त होते', 'शरीरसे निकलकर अन्यत्र नहीं जाते', 'यहींपर लीन हो जाने हैं', 'वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।' जिसको सगुण परमात्माका साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त उपर्युक्त मार्गसे भगवान्के परम धामको भी जा सकता है अथवा भगवान्के खरूपमें छोन भी हो सकता है। यह उसकी रुचिपर निर्भर है।

प्रश्न-यहाँ 'ब्रह्म' शब्द किसका वाचक है <sup>2</sup> और उसको प्राप्त होना क्या **है** <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'ब्रह्म' शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक है। उनके कभी नाशन होनेवाले नित्य धाम, जिसे सन्यलोक, परम धाम, साकेतलोक, गोलोक, वैकुण्ठलोक एवं ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहाँ पहुँचकर भगवान्को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ब्रह्मलोक इस अध्यायके सोलहवें स्लोकमें वर्णित पुनरावर्ती ब्रह्मलोक नहीं है।

सम्बन्ध—इस प्रकार वापस न लौटनेवालोंके मार्गका वर्णन करके अव जिस मार्गसे गये हुए साघक वापस लौटते हैं, उसका वर्णन किया जाता है—

### धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ २५॥

जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा छ पणपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवनाओं द्वारा क्रमसे छे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने द्युभकर्मोंका फल भोगकर वापस आता है॥ २५॥

प्रश्न—'धूमः' पद किस देवताका वाचक है ! उसका खरूप केसा होता है, उसका कहौँतक अधिकार है और क्या काम है ?

उत्तर—यहाँ 'धूम.' पद धूमिमिमानी देवताका अर्थात् अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है। उसका खरूप अन्धकारमय होता है। अग्नि-अभिमानी देवताकी भाँति पृथ्वीके ऊपर समुद्रसिहत समस्त देशमें इसका भी अधिकार है। तथा दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकोंको रात्रि-अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है। दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाला जो साधक दिनमें मर जाता है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारमें रखकर रात्रिका आरम्भ होते ही रात्रि-अभिमानी देवताको सौप देता है और जो रात्रिमें मरता है, उसे तुरत ही रात्रि-अभिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-धात्रिः पद किसका वाचक है, उसका खरूप कैसा है, अधिकार कहाँतक है और क्या काम है ?

उत्तर-यहाँ 'रात्रि. 'पदको भी रात्रिके अभिमानी देवता-का ही वाचक समझना चाहिये। इसका खरूप अन्धकारमय होता है। दिनके अभिमानी देवताकी भाँति इसका अधिकार भी जहाँतक पृथ्वीछोककी सीमा है, वहाँतक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वीछोकमें जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जिस समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका अधिकार रहता है। दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकको पृथ्वीछोककी सीमासे पार करके अन्तरिक्षमें कृप्पपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्कपक्षमें मरता है, तव तो उसे कृष्णपक्ष आने-तक अपने अधिकारमें रखकर और यदि कृष्णपक्षमें मरता है तो तुरत ही अपने अधिकारसे पार करके कृष्णपक्षाभिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-यहाँ 'कृष्ण:' पद किसका वाचक है ! उसका खरूप कैसा होता है, कहाँतक अधिकार है और क्या काम है !

उत्तर—कृष्णपक्षाभिमानी देवताका याचक यहाँ 'कृष्णः' पद है। इसका खरूप भी अन्यकारमय होता है। पृथ्वी-मण्डलकी सीमाके वाहर अन्तरिक्षलोकमें, जहाँतक पंद्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका भी अधिकार है। भेड इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोकमें अक्लपक्ष रहता है, वहाँ अक्लपक्षाभिमानी देवताका अधिकार रहता है, और जहाँ कृष्णपक्ष रहता है वहाँ कृष्णपक्षाभिमानी देवताका अधिकार रहता है। दक्षिणायन-मार्गसे स्वर्गमें जानेवाले साधकोंको दक्षिणायना-मिमानी देवताके अधीन कर देना इनका काम है। जो दक्षिणायन-मार्गका अधिकारी साधक उत्तरायणके समय इसके अधिकारमें आता है, उसे दक्षिणायनका समय आने-तक अपने अधिकारमें रखकर और जो दक्षिणायनके समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकारसे पार करके दक्षिणायनाभिमानी देवताके पास पहुँचा देता है।

प्रश्न-यहाँ 'पण्मासा दक्षिणायनम्' पद किसका वाचक

है <sup>१</sup> उसका स्वरूप कैसा है, कहाँतक अधिकार है और क्या काम है <sup>१</sup>

उत्तर-जिन छ. महीनोंमें सूर्य दक्षिण दिशाकी ओर चलते रहते हैं उस लमाहीको दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'दक्षिणायनम्' पद है। इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है । अन्तरिक्षलोकके जपर जिन लोकोंमें छ. महीनोंका दिन और छ. महीनोंकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका भी अधिकार है । भेद इतना ही है कि उत्तरायणके छ: महीनोंमें उसके अभिमानी देवता-का वहाँ अधिकार रहता है और दक्षिणायनके छ महीनोंमें इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन-मार्ग से खर्ग में जाने-वाले साधकोंको अपने अधिकारसे पार करके उपनिपदोंमें वर्णित पितृलोकाभिमानी देवताके अधिकारमें पहुँचा देना इसका काम है। वहाँसे पितृछोका मिमानी देवता साधकको आकाशाभिमानी देवताके पास और वह आकाशाभिमानी देवता च-द्रमाके होकमें पहुँचा देता है ( छान्दोग्य उ० ५ । १० । ४, बृहदारण्यक उ० ६ । २ । १६ ) । यहाँ चन्द्रमाका छोक उपलक्षणमात्र है, अतः ब्रह्माके छोकतक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं, चन्द्रलोकसे उन सभी-को समझ लेना चाहिये।

ध्यान रहे कि उपनिषदोंमें वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है, जो अन्तरिक्षके अन्तर्गत है और जहाँ पद्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है।

प्रश्न—दक्षिणायन-मार्गसे जानेवालेको धोगी क्यों कहा विज्ञ जत्तर—खर्गादिके लिये पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है, इस दृष्टिसे उसे भी धोगी कहना उचित है। इसके सिया योगश्रष्ट पुरुष भी इस मार्गसे स्वर्गमें जाकर, वहाँ कुछ कालतक निवास करके वापस लौटने हैं। वे भी इसी मार्गसे जानेवालों में हैं। अत. उनको धोगी कहना उचित ही है। यहाँ धोगी शान्दका

प्रयोग करके यह बात भी दिखलायी गयी है कि यह मार्ग पापक्तमें करनेवाले तामस मनुष्योंके लिये नहीं है, उच्च लोकों-की प्राप्तिके अधिकारी शास्त्रीय कर्म करनेवाले पुरुषोंके लिये ही है (२।४२, ४३, ४४ तथा ९।२०,२१ आदि)।

प्रश्न -दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकोंको प्राप्त होनेवाली चन्द्रमाकी ज्योति क्या है <sup>2</sup> और उसे प्राप्त होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—चन्द्रमाके लोकमें उसके अभिमानी देवताका खरूप शीतल प्रकाशमय है । उसीके-जैसे प्रकाशमय स्वरूपका नाम'ज्योति' है और वैसे ही स्वरूपको प्राप्त हो जाना—चन्द्रमाक्षी ज्योतिको प्राप्त होना है। वहाँ जानेवाला साधक उस लोकमें शीतल प्रकाशमय दिन्य देवशरीर पाकर अपने पुण्यक्रमेंके फलखरूप दिन्य भोगोंको भोगता है।

प्रश्न-उक्त चन्द्रमाक्षी ज्योतिको प्राप्त होकर वापस लौटना क्या है और वह साधक वहाँसे किस मार्गसे और किस प्रकार वापस लौटता है <sup>2</sup>

उत्तर—वहाँ रहनेका नियत समय समाप्त हो जानेपर इस मृत्युलोकमें वापस आ जाना ही वहाँसे लौटना है। जिन कर्मोंके फलस्वरूप स्वर्ग और वहाँके मोग प्राप्त होते हैं, उनका मोग समाप्त हो जानेसे जब ने क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणीको बाध्य होकर वहाँसे वापस लौटना पड़ता है।वह चन्द्रलोकसे आकाशमें आता है, वहाँसे वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके आकारमें परिणत हो जाता है, धूमसे बादलमें आता है, वादलसे मेघ बनता है, इसके अनन्तर जलके रूपमें पृथ्वीपर बरसता है, वहाँ गेहूँ, जौ, तिल, उड़द आदि बीजोमें या वनस्पतियोंमें प्रविष्ट होता है।उनके द्वारा पुरुपके वीर्यमें प्रविष्ट होकर स्वीकी योनिमें सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनिको पाकर जन्म प्रहण करता है। (छान्दोग्य उ० ५। १०। ५, ६, ७, बृहदारण्यक उ० ६।२।१६)।

सम्बन्ध—इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन—दोनों मागौंका वर्णन करके अव उन दोनोंको सनातन मार्ग वतलाकर इस विपयका उपसंहार करते हैं——

> शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके—शुक्ल और रूष्ण अर्थात् देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गये हैं। इनमें एकके द्वारा गया हुआ—जिससे वापस नहीं छौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात् जन्म-सृत्युको प्राप्त होता है॥ २६॥

प्रश्न-यहाँ 'जगत ' पद किसका वाचक है और दोनों ,गतियोंके साथ उसका क्या सम्बन्ध है एव इन दोनों मागींको 'शाश्वत' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'जगतः' पद ऊपर-नीचेके छोकोंमें विचरनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंका वाचक है, क्योंकि सभी प्राणी अधिकार प्राप्त होनेपर दोनों मार्गोद्वारा गमन कर सकते हैं। चौरासी छाख योनियोंमें भटकते-भटकते कभी-न-कभी भगवान् दया करके जीवमात्रको मनुष्यगरीर देकर अपने तथा देवताओके लोकोंमे जानेका सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वह जीवनका सद्पयोग करे तो दोनोंमेंसे किसी एक मार्गके द्वारा गन्तव्य स्थानको अवस्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारान्तरसे प्राणिमात्रके साथ इन दोनों मार्गीका सम्बन्ध है। ये मार्ग सदासे ही समस्त प्राणियोंके लिये हैं और सदैव रहेंगे। इसीलिये इनको 'शाश्वत' कहा है। यद्यपि महाप्रलयमें जब समस्त लोक भगवान्में लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी लीन हो जाते हैं, तथापि जब पुन: सृष्टि होती है, तब पूर्वकी भाँति ही इनका पुन: निर्माण हो जाता है।अत: इनको शायत कहने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न—इन मार्गोंके 'शुक्छ' और 'कृष्ण' नाम रखनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—परमेश्वरके परमधाममें जानेका जो मार्ग है, वह प्रकाशमय—दिन्य है। उसके अधिष्ठातृ देवता भी सब प्रकाश- मय हैं; और उसमें गमन करनेवालों के अन्त: करणमें भी सदा ही ज्ञानका प्रकाश रहता है; इसलिये इस मार्गका नाम'शुक्र' रक्खा गया है । और जो ब्रह्माके लोकतक समस्त देवलोकों में जानेका मार्ग है, वह शुक्रमार्गकी अपेक्षा अन्धकारयुक्त है । उसके अधिष्ठालुदेवता भी अन्धकारखरूप हैं तथा उसमें गमन करनेवाले लोग भी अज्ञानसे मोहित रहते हैं । इसलिये उस मार्गका नाम 'कृष्ण' रक्खा गया है ।

प्रश्न-'अनावृत्ति' राव्द किसका वाचक है और उसके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जहाँ जाकर साधक वापस नहीं छोटता, जो भगवान्का परमधाम है, उसीका वाचक यहाँ 'अनावृत्ति' शब्द है। चौबीसवे श्लोकमें शुक्लमार्गसे जानेवालोंको ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है। वहाँ जानेके बाद मनुष्य पुनर्जन्मको नहीं पाता, अतएव उसे 'अनावृत्ति' भी कहते हैं, यही बात स्पष्ट करनेके लिये यहाँ पुन: 'अनावृत्ति' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—'पुन. भावर्तते' का क्या भाव है !

उत्तर—इससे भगवान्ने कृष्णमार्गके द्वारा प्राप्त होनेवाले
सभी लोकोंको पुनरावृत्तिशील बतलाया है। भाव यह है कि
कृष्णमार्गसे गया हुआ मनुष्य जिन-जिन लोकोंको प्राप्त होता
है, वे सब के-सब लोक विनाशशील हैं। इसलिये इस मार्गसे
गये हुए मनुष्यको लौटकर मृत्युलोकमें वापस आना पड़ता है।

सम्बन्ध—अब उन दोनों मार्गोंको जाननेवाले योगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको योगी वननेके लिये कहते हैं—

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २०॥

हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोंको तत्त्वसे जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसकारण है अर्जुन ! तू सब कालमे समबुद्धिसप योगसे युक्त हो अर्थात् निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो। प्रश्न-यहाँ 'एते' विशेषणके सहित 'सृती' पद किस- उत्तर-पूर्वश्लोकों जिन दो मार्गोंका वर्णन हुआ है,

का वाचक है और उसको जानना क्या है 2

उन्हीं दोनों मार्गीका वाचक यहाँ 'एते' विशेषणके सहित

'सृती' पद है। सकामभावसे ग्रुभ कर्मोंका आचरण और देशोपासना करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष कृष्णमार्गसे जाकर अपने कर्मानुसार देवलोकको प्राप्त होता है और पुण्योंका क्षय होनेपर वहाँसे वापस लौट आता है (९।२०, २१)। निष्कामभावसे कर्मोपासना करनेवाले कर्मयोगी तथा कर्तृत्वाभिमानका त्याग करनेश्राले साख्ययोगी दोनों ही ग्रुक्लमार्गसे भगश्रान्के परमधामको प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें वहाँसे फिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता—इत बातको श्रद्धापूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों मार्गोंको तक्त्वसे जानना है।

प्रश्न—यहाँ 'योगी' का क्या अभिप्राय है और 'कश्चन' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है एव उसका मोहित न होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—कर्मयोग, घ्यानयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग आदि जितने प्रकारके परमेश्वरकी प्राप्तिके उपायभूत योग बतलाये गये हैं, उनके अनुसार चेष्टा करनेवाले सभी साधक 'योगी' हैं। उनमेंसे जो कोई भी उपर्युक्त दोनों मार्गोंको तत्त्वसे जान लेता है, वह मोहित नहीं होता—यही वात समझानेके लिये 'कश्चन'का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त योगसाधनमें लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गोंका तत्त्व न जाननेके कारण खभाववद्य इस लोक या परलोकके भोगोंमें आसक्त होकर साधनसे श्रष्ट हो जाता है, यही उसका मोहित होना है। किन्तु जो इन दोनों मार्गोंको तत्त्वसे जानता है, वह फिर ब्रह्मलोकपर्यन्त समस्त लोकोंके भोगोंको नाशवान् और तुच्छ समझ लेनेके कारण किसी भी प्रकारके भोगोंमें आसक्त नहीं होता एव निरन्तर परमेश्वरकी प्राप्तिके ही साधनमें लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है।

श्रम-यहाँ 'तस्मात्' पदसे क्या ध्वनि निकलती है और अर्जुनको सब समय योगयुक्त होनेके लिये कहने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ 'तस्मात्' पदसे भगवान् यह घ्वनित कर रहे हैं कि भगवत्प्राप्तिके साधनरूप योगका इतना महत्त्व है कि उससे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मार्गोंका तत्त्व भलोमाँति समझ लेनेके कारण किसी प्रकारके भी भोगों-में आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसलिये तुम भी सदा-सर्वदा योगयुक्त हो जाओ, केवल मेरी ही प्रीतिके लिये निरन्तर भक्तिप्रधान कर्मयोगमें श्रद्धापूर्वक तत्पर रहो । इस अध्यायके सात्वें स्लोकमें भगवान्ने ऐसी ही आज्ञा दी है, क्योंकि अर्जुन इसीके अधिकारी थे ।

यहाँ भगवान्ने जो अर्जुनको सब कालमें योगयुक्त होनेके लिये कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन बहुत थोडे ही दिनोंका है, मृत्युका कुछ भी पता नहीं है कि कब भा जाय। यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको साधनमें लगाये रखनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा तो साधन बीच-बीचमें छूटता रहेगा। और यदि कहीं साधन-हीन अवस्थामें मृत्यु हो जा्यगी तो योगभ्रष्ट होकर पुनः जन्म प्रहण करना पड़ेगा। अत्य मनुष्यको भगवत्-प्राप्तिके साधनमें नित्य-निरन्तर लगे ही रहना चाहिये।

सम्बन्ध—भगवान्ने अर्जुनको योगयुक्त होनेके लिये कहा। अव योगयुक्त पुरुषकी महिमा और इस अध्यायमें वर्णित रहस्यको समझकर उसके अनुसार साधन करनेका फल बतलाते हुए इस अध्यायका उपमुद्धार करते हैं

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थान मुपैति चाद्यम् 👯 र<sup>(</sup>८॥

योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोंके पढ़नेमें तथा यहा, तप और दोत्तिके करनेमें जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसन्देह उल्लह्बनकर जाता है और सनातन परमपदको प्राप्त होते। हैं कि है कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि है कि ह

उत्तर—भगवत्प्राप्तिके छिये जितने प्रकारके साधन बतळाये गये हैं, उनमेंसे किसी भी साधनमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रश्न—'इदम्' पद किसका वाचक है और उसको तत्त्वसे जानना क्या है ?

Libr

उत्तर—इस अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'इदम्' पद है। और इसमें दो हुई शिक्षाको अर्थात् भगवान्के सगुण-निर्गुण और साकार-निराकार खरूपकी उपासनाको, भगवान्के गुण, प्रभाव और माहात्म्यको एवं किस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्यको छौटना पडता है और कहाँ पहुँच जानेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी बातें इस अध्यायमें बतलायी गयी हैं, उन सबको मठीभाँति समझ लेना ही उसे तत्त्वसे जानना है।

प्रश्न-यहाँ 'वेद', 'यज्ञ', 'तप' और 'दान' शन्द किनके वाचक हैं ' उनका पुण्यफल क्या है और उसे उल्लब्धन करना क्या है !

उत्तर-यहाँ 'वेद' शब्द अङ्गोंसहित चारों वेदोका और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रोंका, 'यज्ञ' शास्त्रविहित पूजन, हवन आदि सब प्रकारके यज्ञोंका, 'तप' व्रत, उपवास, इन्द्रियसंयम, खधर्भपालन आदि सभी प्रकारके शास्त्रविहित तपोंका और 'दान' अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान आदि सब प्रकारके शास्त्रविहित दान एव परोपकारका वाचक है। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सकामभावसे वेदशाखोंका खाष्याय तथा यज्ञ, दान और तप आदि ग्रुभ कमींका अनुष्ठान करनेसे जो पुण्यसम्बय होता है उस पुण्यका जो ब्रह्मलोकपर्यन्त भिन्न-भिन्न देवलोकोंकी और वहाँके भोगोंकी प्राप्तिरूप फल वेद-शाखोंमें बतलाया गया है, वही पुण्यफल है। एव जो उन सव लोकोंको और उनके भोगोंको क्षणमञ्जर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनको उल्लब्धन कर जाना है। प्रश्न—'आधम्' और'परम्' विशेपणके सहित 'स्थानम्' पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्या है।

उत्तर—इस अध्यायमें जो भगवान्के परमधामके नामसे कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुन इस ससारचक्रमें नहीं आता, जो सबका आदि, सबसे परे और श्रेष्ठ है, उसीका वाचक यहाँ 'परम्' और 'आधम्' विशेषणके सहित 'स्थानम्' पद है; उसे तत्त्वसे जानकर उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसीको परम गतिकी प्राप्ति, दिव्य पुरुपकी प्राप्ति, परम पदकी प्राप्ति और भगवद्भावकी प्राप्ति भी कहते हैं।

ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः॥ ८॥



## नवमोऽध्यायः

इस अध्यायमें भगवान्ने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सब विद्याओंका और समस्त अध्यायका नाम गुप्त रखने योग्य भावोंका राजा बतलाया है । इसलिये इस अध्यायका नाम 'राजविद्याराजगुह्ययोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकोंमें अर्जुनको पुन विज्ञानसिंहत ज्ञानका उपदेश करने-मध्यायक्य सक्षेप की प्रतिज्ञा करके उसका माहात्म्य बनलाया है, तीसरेमें उस उपदेशमें श्रद्धा न रखनेवालोंके लिये जन्म-मरणरूप संसारचक्रकी प्राप्ति बतलायी गयी है । चौथेसे छठेतक भगवान्के निराकाररूपकी व्यापकता और निर्केंगताका वर्णन करते हुए भगवान्की ईश्वरीय योगशक्तिका दिग्दर्शन कराकर उसी खरूपमें समस्त भूतोंकी स्थिति वायु और आकाशके द्रष्टान्तपूर्वक बतलायी गयी है । तदनन्तर सातवेंसे दसवेंतक महाप्रलयके समय समस्त प्रणियोंका भगत्रान्की प्रकृतिमें लय होना और कल्पोंके आदिमें पुन भगत्रान्के सकाशसे प्रकृतिद्वारा उनका रचा जाना एव इन सब कर्मोंको करते हुए भी भगवान्का उनसे निर्छिप्त रहना बतलाया गया है । ग्यारहवें और बारहवेंमें भगवान्के प्रभावको न जाननेके कारण उनका तिरस्कार करनेवालोंकी निन्दा करके तेरहवें और चौदहवेंमें मगत्रानुके प्रभावको जाननेवाले अनन्य भक्तोके भजनका प्रकार बतलाया गया है। पद्रहवेमें एकत्वभावसे ज्ञानयज्ञके द्वारा ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ज्ञान-योगियोंका और विश्वरूप परमेश्वरकी उपासना करनेवालोंका वर्णन किया गया है। तदनन्तर सोल्हवेंसे उन्नीसवेंतक भगनान्ने अपने गुण, प्रमाव और विभूतिसहित खरूपका वर्णन करते हुए कार्य-कारणरूप समस्त जगत्को मी अपना खरूप बतलाया है। बीसवें और इक्कीसवेमें खर्गभोगके लिये यज्ञादि कर्म करनेवालोके आवागमनका वर्णन करके वाईसवेंमें निष्कामभावसे नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने भक्तोंका योगक्षेम खयं वहन करनेकी प्रतिज्ञा की है।तेईसवेंसे पचीसवें-तक अन्य देवताओंकी उपासनाको भी प्रकारान्तरसे अविधिपूर्वक अपनी उपासना वतलाकर तथा भगवान्को तत्त्वसे न जाननेकी बात कहकर उसका फल उन-उन देवताओंकी प्राप्ति और अपनी उपासनाका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। छन्वीसर्वेमें भगवद्गक्तिकी सुगमता दिखलाकर सत्ताईसर्वेमें अर्जुनको सब कर्म भगवदर्पण करनेके लिये कहा है और अट्टाईसवेंमें उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है । उन्तीसवेंमें अपनी समताका वर्णन करके तीसवें और इकतीसवेंमें दुराचारी होनेपर मी अनन्य भक्तके भगवद्भजनका महत्त्व दिखलाया है । बत्तीसवेंमें अपनी शरणागतिसे स्नी, वैश्य, शूद और चाण्डाळादिको भी परम गतिरूप फलकी प्राप्ति बतलायी है । तैतीसवें और चौंतीसवेंमें पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजनोंकी वड़ाई करके शरीरको अनित्य बतलाते हुए अर्जुनको अपनी शरण होनेके लिये कहकर अर्झे-सिंहत शरणागतिके खरूपका निरूपण करके अध्यायका उपसहार किया है।

सम्बन्ध—सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने विज्ञानसिंहत ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषयका वर्णन करते हुए अन्तमें वहा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सिंहत भगवान् को जाननेकी एव अन्तकालके भगविचन्तनकी बात कही। इसपर आठवें अध्यायमें अर्जुनने उन तत्त्वोंको और अन्त-कालकी उपासनाके विषयको समझनेके लिये सात प्रश्न कर दिये। उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर तो भगवान्ने सक्षेपमें तीसरे और चौथे श्लोकोंमें दे दिया; किन्तु सातवें प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने जिस उपदेशका आरम्भ किया, उसमें सारा-का-सारा आठवां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार सातवें अध्यायमें आरम्भ किये हुए विज्ञानसिंहत ज्ञानका साङ्गोपाङ्ग वर्गन न होनेके कारण उसी विषयको भलीभाँति समझानेके उद्देश्यसे भगवान् इस नवम अध्यायका आरम्भ करते हैं।

तथा सातर्वे अध्यायमें वर्णित उपदेशके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेके लिये पहले श्लोकमें पुनः उसी विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

# इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले—तुम दोष-दृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः भलीभाँति कहूँगा, जिसको जानकर त् दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥

प्रश्न-'अनसूयवे' पदका क्या अर्थ है और यहाँ अर्जुनको 'अनसूयु' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—गुणवानोंके गुणोंको न मानना, गुणोंमें दोष देखना, उनकी निन्दा करना एव उनपर मिथ्या दोषोंका आरोपण करना 'अस्या' है । जिसमें खमावसे ही यह 'अस्या' दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे 'अनस्यु' कहते हैं ।\*यहाँ भगवान्ने अर्जुनको 'अनस्यु' कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझमें श्रद्धा खता है और अस्यादोषसे रहित है, वही इस अध्यायमें दिये हुए उपदेशका अधिकारी है । इसके विपरीत मुझमें दोषदृष्टि रखनेवाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेशका पात्र नहीं है । अठारहवें अध्यायके सङ्सठवे श्लोकमें भगवान्ने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि 'जो मुझमें दोषदृष्टि करता है, उसे गीताशास्त्रका उपदेश नहीं सुनाना चाहिये ।'

प्रश्न-यहाँ 'इदम्'पद किसका वाचक है ? और जिसके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, वह विज्ञानसहित ज्ञान क्या है ? उत्तर-सातवें,आठवें और इस नवें अध्यायमें प्रभाव और महत्त्व आदिके रहस्यसहित जो निर्गुण-निराकार तत्त्वका; तथा छीळा,रहस्य,महत्त्व और प्रभाव आदिके सहित सगुण निराकार और साकार तत्त्वका; एवं उनकी उपछन्धि कराने-वाले उपदेशोंका वर्णन हुआ है, उन सबका वाचक यहाँ 'इदम्' पद है और वही विज्ञानसहित ज्ञान है।

प्रश्न—इसे 'गुह्यतमम्' कहनेका क्या अभिप्राय है र उत्तर—संसारमें और शास्त्रोमें जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्यके विपय माने गये हैं, उन सबमें समग्ररूप भगवान् पुरुपोत्तमके तत्त्व, प्रेम, गुण,प्रभाव, विभूति और महत्त्व आदिके साथ उनकी शरणागितका खरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य है, यही भाव दिखलानेके लिये इसे 'गुह्यतम' कहा गया है। पद्रहवें अध्यायके बीसवें और अठारहवें अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें भी इस प्रकार-के वर्णनको भगवान्ने 'गुह्यतम' कहा है।

प्रश्न-यहाँ 'अशुभ' शब्द किसका वाचक है और उससे मुक्त होना क्या है !

उत्तर-समस्त दु:खोंका,उनके हेतुभूत कर्मोंका,दुर्गुणों-का, जन्म-मरणरूप संसार-वन्धनका और इन सबके कारण-रूप अज्ञानका वाचक यहाँ 'अञ्चभ' शब्द है। इन सबसे सदाके किये सम्पूर्णतया छूट जाना और परमानन्दखरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही 'अञ्चभसे मुक्त' होना है।

सम्बन्ध—भगवान्ने जिस विज्ञानसिंहत ज्ञानके उपदेशकी प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुननेकी उत्कण्ठा और उस उपदेशके अनुसार आचरण करनेमें अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करनेके लिये भगवान् अब उसका यथार्थ माहात्म्य सुनाते हैं—

> # त गुणान् गुणिनो इन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिता ॥ (अत्रिस्मृति ३४ )

जो गुणवानोंके गुणोंका खण्डन नहीं करता, थोड़े गुणवालोंकी भी प्रशस करता है और दूसरेके दोषोंमें प्रीति नहीं करता, उस मनुष्यका वह भाव अनस्या कहलाता है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद्मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥

यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाळा, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बङ्ग सुगम और अविनाशी है ॥ २॥

प्रश्न—इस रलोकमें आया हुआ 'इदम्'पद किसका वाचक है १ और उसे 'राजविद्या' तथा 'राजगुह्य' कहनेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-पूर्वश्लोकमें विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचक यहाँ 'इदम्' पद है । ससारमें जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएँ हैं यह उन सब-में बढ़कर है, जिसने इस विद्याका यथार्थ अनुभव कर लिया है उसके लिये फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिये इसे राजविद्या अर्थात् सब विद्याओंका राजा कहा गया है। इसमें भगवानुके सगुण-निर्गुण और साकार-निराकार-खरूप-के तत्त्रका, उनके गुण, प्रभाव और महत्त्वका, उनकी उपासना-त्रिधिका और उसके फलका मलीमाँति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान्ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्त्व समझा दिया है कि मैं जो श्रीकृष्ण रूपमें तुम्हारे सामने विराजित हूं, इस समस्त जगत्का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान्, परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात् पुरुषोत्तम हूँ । तुम सब प्रकारसे मेरी शरण आ जाओ । इस प्रकारके परम गोपनीय रहस्यकी बात अर्जुन-जैसे दोषदृष्टिहीन परम श्रद्धावान् भक्तके सामने ही कही जा सकती है, हर एकके सामने नहीं। इसीलिये इसे राजगुह्य अर्थात् सब गोपनीयोंका राजा बतलाया गया है ।

प्रश्न—इसे 'पिनित्र' और 'उत्तम' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—यह उपदेश इतना पावन करनेवाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पाणें और अवगुणोंका समूल नाश करके उसे सदाके लिये परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिये इसे 'पवित्र' कहा गया है। और संसारमें जिननी भी उत्तम वस्तुएँ हैं यह उन सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ है, इसलिये इसे 'उत्तम' कहा गया है। प्रश्न—इसके लिये 'प्रत्यक्षावगमम्' और 'धर्म्यम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है द

उत्तर-विज्ञानसहित इस ज्ञानका फल श्राद्धादि कर्मों की मॉित अदछ नहीं है। साधक ज्यों-ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों-ही-यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दु खों-का नारा होकर, उसे परम शान्ति और परम सुखका प्रत्यक्ष अनुमव होने लगता है, जिसको इसकी पूर्णरूपसे उपलिच हो जाती है, वह तो तुरत ही परम सुख और परम शान्तिके समुद्र, परमप्रेमी, परम दयाल और सबके सुद्धद्, साक्षात् भगवान्को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिये यह 'प्रत्यक्षा-वगम' है। तथा वर्ण और आश्रम आदिके जितने भी विभिन्न धर्म बतलाये गये हैं, यह उन सबका अविरोधी और खामाविक ही परम धर्ममय होनेके कारण उन सबकी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिये यह 'धर्म्य' है।

प्रश्न—इसे 'अञ्ययम्' और 'कर्तुं सुसुखम्' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जैसे सकामकर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सासारिक विद्या एक बार पढ़ लेनेके बाद, यदि उसका बार-बार अभ्यास न किया जाय तो नष्ट हो जाती है—भगवान्का यह ज्ञान-विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसे जो पुरुष एक बार मलीमाँति प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी किसी भी अवस्थामें इसे भूल नहीं सकता। इसके अति-रिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसलिये इसे अल्ययं कहा गया है। और कोई यह न समझ बैठे कि जब यह इतने महत्त्व-की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा ,इसीलिये भगवान् यहाँ कितुं सुसुखम्' इन पदोंका प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधनमें बहुत ही सुगम है। अभिप्राय यह है कि इस अध्यायमें किये हुए उप-देशके अनुसार मगवानकी शरणागित प्राप्त करना बहुत ही सुगम है। क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकारके बाहरी आयोजन- की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता से ही इसमें साधकोंको शान्ति और सुखका अनुभव होने है। सिद्ध होनेके बादकी बात तो दूर रही, साधनके आरम्म- छगता है।

सम्बन्ध — जव विज्ञानसिंहत ज्ञानकी इतनी मिंहमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते ? इस जिज्ञासापर अश्रद्धाकों ही इसमें प्रधान कारण दिखलानेके लिये भगवान् अव इसपर श्रद्धा न करनेवाले मनुष्योंकी निन्दा करते हैं —

> अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्भनि ॥ ३ ॥

हे परन्तप ! इस उपर्शुक्त धर्ममे श्रद्धारिहत पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं ॥ ३॥

प्रश्न-'अस्य' विशेषणके सिहत 'धर्मस्य' पद किस धर्मका वाचक है तथा उसमें श्रद्धा न करना क्या है ?

उत्तर—पिछले क्लोकमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानका माडात्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्यायमें जिसका वर्णन है, उसीका बाचक यहाँ 'अस्य' विशेषणके सिहत 'धर्मस्य'पद है। इस प्रसगमें वर्णन किये हुए भगतान् के खरूप,प्रमाव, गुण और महत्त्वको, उनकी प्राप्तिके उपायको और उसके फलको सत्य न मानकर उसमें असम्भावना और विपरीत भावना करना और उसे के वल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वासिवरोधिनी भावनाएँ हैं—वे ही सब इसमें श्रद्धा न करना है।

प्रश्न-'अश्रद्धानाः' पद किस श्रेणीके मनुष्योंका वाचक है ?

उत्तर—जो लोग मगवान्के खरूप, गुण, प्रभाव और

महत्त्व आदिमें विश्वास न होनेके कारण भगवान्की उपर्युक्त भक्तिका कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लम मनुष्य-जीवनको भोगोंके भोग और उनकी प्राप्तिके विविध उपायोंमें ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ 'अश्रद्द्यानाः' पद है।

प्रथ—श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—यह अभिप्राय है कि चौरासी छाख योनियोंमें मटकते-मटकते कभी भगवान्की दयासे जीवको इस संसारचक्रमे छूटकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके छिये मनुष्य-का शरीर मिळता है। ऐसे भगवन्त्राप्तिके अधिकारी दुर्छम मनुष्यशरीरको पाकर भी जो छोग भगवान्के वचनोंमें श्रद्धा न रखनेके कारण भजन-ध्यान आदि माधन नहीं करते, वे भगवान्को न पाकर फिर उसी जन्म-मृत्युख्प ससार-

चक्रमें पडकर पूर्वकी भॉति मटकने लगते हैं।

सम्बन्ध—- पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जिस विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका माहात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरम्भ करते हुए वे सबसे पहले दो श्लोकोंमें प्रभावके साथ अपने अञ्यक्तस्वरूपका वर्णन करते हैं——

मया ्ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्त्रवस्थितः ॥ ४ ॥

मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् जलसे बरफके सहश परिपूर्ण है और सब भून मेरे अन्तर्गत सकल्पके आधार् स्थित हैं, किन्तु वास्तवमे मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ - प्रका-'अव्यक्तमर्तिना' प्रतमे भगवानके किम स्वरूप जत्तर—आठवें अध्यायके चौथे रलोकमें जिसे अधियहां,

· - प्रश्न-'अव्यक्तम्र्तिना' पदसे भगवान्के किस खरूप-

आठवें और दसवें इलोकों में 'परम दिन्यपुरुष', नवें क्लोकमें

का रुक्य है ?

'कवि''पुराण' आदि, वीसवें और इक्कीसवें रहोकों में 'अव्यक्त अक्षर' और बाईसवें रहोक में भक्तिद्वारा प्राप्त होने योग्य'प्रम पुरुष' वतलाया है, उसी सर्वन्यापी सगुण-निराकार खरूपके लक्ष्यसे यहाँ 'अन्यक्तमृर्तिना' पदका प्रयोग हुआ है ?

प्रश्न—'इदम्' और 'सर्वम्' विशेषणोंके सिंहत 'जगत्' पद किसका वाचक है ?

उत्तर— इदम्' झौर सर्वम्' विशेषणोंके सिहत 'जगत्' पद यहाँ सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थोके सिहत इस समस्त ब्रह्माण्डका वाचक है।

प्रश्न – अन्यक्तम् तिं भगवान् से समस्त जगत् किस प्रकार न्यास है <sup>2</sup>

उत्तर—जैसे आकाशसे वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सुवर्णसे गहने और मिट्टीसे उसके बने हुए वर्तन न्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करनेवाले संगुण परमेश्वरके निराकार रूपसे न्याप्त है। श्रुति कहनी है—

ईशा वास्यमिद्र सर्वे यत्किञ्च जगत्या जगत् । (ईशोपनिपद् १)

'इस ससारमें जो कुछ जड़-चेतन पदार्थसमुदाय है वह सब ईश्वरसे व्याप्त है ।'

प्रश्न-'सर्वभूतानि' पद किसका वाचक है और इन सब भूतोंको भगवान्में स्थित बतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-यहाँ 'म्तानि' पद समस्त शरीर, इन्द्रिय,मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्थानोंके सिंहत समस्त वराचर प्राणियोंका वाचक है। भगवान् ही अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके समस्त जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रखय करते हैं; उन्होंने ही इस समस्त जगत्को अपने किसी अशमें धारण कर रक्खा है (१०। ४२), और एकमात्र वे ही सबके गति, भर्ता, निवासस्थान, आश्रय,प्रभव,प्रख्य, स्थान और निधान हैं (९। १८)। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान्के अधीन है। इसीलिये सब भूर्तोको भगवान्में स्थित वतलाया गया है।

प्रश्न-यदि यह सारा जगत् भगवान्से परिपूर्ण है, तब फिर 'मैं उन सब मूर्तोंमें स्थित नहीं हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—बादलों में आकाशकी भाँति समस्त जगत्के अटर अणु-अणुमें न्याप्त होनेपर भी भगवान् उससे सर्वथा अतीत और सम्बन्धरहित हैं। समस्त जगत्का नाश होनेपर भी बादलों के नाश होनेपर आकाशकी भाँति भगवान् ज्यों-के-त्यों रहते हैं। जगत्के नाशसे भगवान्का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत्की गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान् अपनी महिमामें स्थित ही हैं। यही माव दिखलानेके लिये भगवान्ने यह बात कही है कि वास्तवमें में उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। अर्थात् मैं अपने-आपमें ही नित्य स्थित हूँ।

प्रश्न—'मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ', भगवान्के इस कथनका यदि निम्नलिखित भाव माना जाय तो क्या आपत्ति है <sup>2</sup>

जैसे खप्नके वे सब जीव और पदार्थ खप्नद्रष्टा पुरुषके अदर होनेसे बह पुरुष उन्हींके अदर सीमित होकर स्थित नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत् भगवान्के एक अशमें होनेके कारण भगवान् उसके अदर सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी उसीमें सीमित नहीं हैं।

दूसरे, जैसे खन्न देखनेवाले पुरुषको खन्नके सब पदार्थ खन्नावस्थामें प्रत्यक्ष दीखनेपर भी खन्नकी कियासे और पदार्थीसे वस्तुन उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह खन्नकी सृष्टिसे सर्वथा अतीत और सम्बन्धरहित है, वह खमसे पहले भी था, खमकालमें भी है और खमका नाश हो जानेके बाद भी रहेगा—वैसे ही भगवान् सर्वदा रहते है, सम्पूर्ण जगत्का नाश होनेपर भी उनका नाश नहीं होता। बल्कि जहाँ जगत्की गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान् तो अपनी महिमामें आप स्थित हैं ही। इस प्रकार उससे सर्वथा अतीत और निर्लेप होनेसे वे उसमें स्थित नहीं हैं।

तीसरे, जैसे खप्तके सब पदार्थ वस्तुत खप्रद्रष्टा पुरुषसे अभिन्न और उसके खरूप होनेके कारण वह उसके अदर नहीं है, विक्ति वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत् भी भगवान्से अभिन्न उनका खरूप ही होनेके कारण वे उसके अदर स्थित नहीं हैं, विक्त वे ही वे हैं।

इस तरह जगत्के आधार एव उससे अतीत होनेसे और जगत् उनका खरूप ही होनेसे, वे जगत्में स्थित नहीं हैं। इसीलिये भगवान्ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि मैं जगत्के अणु-अणुमें न्यात होनेपर भी वस्तुतः उनमें नहीं हूँ—वरं अपनी ही महिमामें अटल स्थित हूँ।

उत्तर—कोई आपिता नहीं है। अभेदज्ञानकी दृष्टि से यह भाव भी बहुत ठीक है। परन्तु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है।

# न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।

भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥

वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किन्तु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोपण करनेवाला और भूतोको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नही है ॥ ५ ॥

प्रश्न-पूर्वरेकोकमें सब भूतोको भगवान्ने अपनेमें स्थित बतलाया और इस रकोकमें कहते हैं कि वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं है। इस विरुद्ध उक्तिका यहाँ क्या अभिप्राय है।

उत्तर-यहाँ इस विरुद्ध टक्तिका प्रयोग करके और साथ ही अर्जुनको अपनी ईश्वरीय योगशक्ति देखनेके छिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि 'अर्जुन ! तुम मेरी असाधारण योगशक्तिको देखो । यह कैसा आश्चर्य है कि आकाशमें वादछोंकी भाँति समस्त जगत् मुझमें स्थित भी है और नहीं भी है। वादलोंका आधार आकाश है परन्तु बाढळ उसमें सदा नहीं रहते। वस्तुत: अनित्य होनेके कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है। अतः वे आकाशमें नहीं हैं। इसी प्रकार यह सारा जगत् मेरी ही योगशक्तिसे उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ, इसलिये तो सब भूत मुझमें स्थित हैं; परन्तु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूं, ये मुझमें सदा नहीं रहते और इनकी मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है इसिलये ये मुझमें स्थित नहीं हैं अतएव जवतक मनुष्यकी दृष्टिमें जगत् है तबतक सब कुछ मुझमें ही है; मेरे सिवा इस जगत्का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात् हो जाता है तब उसकी दृष्टिमें मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती, उस समय मुझमें यह जगत् नहीं है।

प्रश्न—इस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धमें भगवान्का निम्न-लिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष है र

इस विरुद्ध उक्तिसे भगवान् अपने पूर्वकिषत सिद्धान्त-की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब खप्नकी सृष्टिकी भाँति सारा जगत् भगवान्के सङ्करणके आधारपर ही है, वस्तुत: भगवान्से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तब यह कहना ठीक ही है कि वे सब भूत भी मुझमें नहीं हैं। फिर यह सारी सृष्टि दीखती कैसे है, इसका रहस्य क्या है, इस शक्का के निवारणार्थ भगवान् कहते हैं—'हे अर्जुन । यह मेरी असाधारण योगशक्ति-का चमकार है, देखों कैसा आश्चर्य हैं। सारा जगत् मुझमें दीखता भी है और वस्तुत: मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जवतक मनुष्यकी दृष्टिमें जगत् है तव-तक सब कुछ मुझमें ही स्थित है, मेरे सिवा इस जगत्का कोई अन्य आधार है ही नहीं। और वास्तवमें में ही सब कुछ हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब साधककों मेरा साक्षात् हो जाता है, तब उसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है, फिर उसकी दृष्टिमें मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसिल्ये वे सब भूत वस्तुत मुझमें स्थित नहीं हैं। उत्तर—कोई दोष नहीं है। अभेदज्ञानकी दृष्टिसे यह

उत्तर—कोई दोष नहीं है। अभदज्ञानको दृष्टिस यह भी ठीक ही है। परन्तु यहाँ उसका प्रसग नहीं है। प्रश्न—'ऐश्वरम्' और 'योगम्' पद किसके वाचक हैं। और इनको देखनेके लिये कहकर भगवान्ने इस श्लोकमें कही हुई किस वातको देखनेके लिये कहा है।

उत्तर—सबके उत्पादन और सबमें व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण-पोपण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्छित रहनेकी जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वरके अतिरिक्त अन्य किसीमें हो ही नहीं सकती, उसीका यहाँ 'ऐश्वरम्, योगम्' इन पदोंद्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन दो इलोकोंमें कही हुई सभी बातोंको छक्ष्यमें रखकर भगवान्ने अर्जुनको अपना 'ईश्वरीय योग' देखनेके लिये कहा है।

प्रश्न—'भूतभृत्' और 'भूतभावनः' इन दोनों पदोंका क्या अभिप्राय है ! 'मम आत्मा' पद किसके वाचक हैं और 'भूतस्थः न' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जो भूतोंका धारण-पोषण करे, उसे 'भ्तमृत्'

कहते हैं और जो भूतोंको उत्पन्न करे, उसे 'भूतमावन'कहते पोषण होता है, इसिंखेये उसे 'भूतमावन'और'भूतमृत्'कहा सरूपसे ही समस्त जगत्की उत्पत्ति और उसका धारण-

हैं। 'मम आत्मा' से भगवान्के सगुण निराकार खरूपका गया है। इतना होनेपर भी वास्तवमें भगवान् इस समस्त निर्देश है। तात्पर्य यह है कि भगवान्के इस सगुण निराकार जगत्से अतीत हैं, यही दिख्ळानेके ळिये 'भूतस्थ' न' (वह भूतोंमें स्थित नहीं है ) ऐसा कहा गया है।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकोंमें भगवान्ने समस्त भूतोंको अपने अन्यक्तरूपसे न्याप्त और उसीमें स्थित बतलाया । अतः इस विषयको स्पष्ट जाननेकी इच्छा होनेपर अब दृष्टान्तद्वारा भगवान् उसका स्पष्टीकरण करते हैं---

#### यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो सर्वोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान् वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा जान ॥ ६॥

प्रश्न-यहाँ वायुको 'सर्वत्रग' और 'महान्' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मूतप्राणियोंके साथ वायुका सादश्य दिखलाने-के लिये उसे 'सर्वत्रग' और 'महान' कहा गया है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरनेवाला है, उसी प्रकार सब भूत भी नाना योनियोंमें भ्रमण करनेवाले हैं और जिस प्रकार वायु 'महान्' अर्थात् अत्यन्त विस्तृत है, उसी प्रकार भूतसमुदाय भी बहुत विस्तारवाळा है।

प्रश्न-यहाँ 'नित्यम्' पदका प्रयोग करके वायुके सदा आकारामें स्थित वतलानेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-वायु आकाशसे ही उत्पन्न होता है, आकाशमें ही स्थित रहता है और आकाशमें ही छीन हो जाता है-यही भाव दिख्छानेके छिये 'नित्यम्' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सब अवस्थाओं में और सव समय वायुका आधार आकाश ही है।

प्रश्न-जैसे वायु आकाशमें स्थित है, उसी प्रकार सब मूत मुझमें स्थित हैं--इस कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-आकाशकी मौँति भगवान्को सम, निराकार, अकर्ता, अनन्त, असंग और निर्विकार तथा वायुकी मौंति समस्त चराचर भूतोंको भगवान्से ही उत्पन्न, उन्हींमें स्थित और उन्हींमें छीन होनेवाले बतलानेके लिये ऐसा कहा गया है। जैसे वायुकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आकाश-में ही होनेके कारण वह कभी किसी भी अवस्थामें आकाश-से अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाशमें स्थित रहता है एव ऐसा होनेपर भी आकाशका वायुसे और उसके गमनादि विकारोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह सदा ही उससे अतीत है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति. स्थिति और प्रलय भगवान्के सकल्पके आधार होनेके कारण समस्त भूतसमुदाय सदा मगत्रान्में ही स्थित रहता है, तथापि भगवान् उन मूर्तोसे सर्वया अतीत हैं और भगवान्में सदा ही, सब प्रकारके विकारोंका सर्वथा अमाव है।

सम्बन्ध---विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्ने यहाँतक प्रभावसहित अपने निराकारस्वरूपका तत्त्व समझानेके लिये उसकी व्यापकता, असङ्गता और निर्विकारताका प्रतिपादन किया। अब अपने भूतभावन स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि-रचनादि कर्मीका तत्त्व समझानेके लिये पहले दो श्लोकोंद्वारा कल्पोंके अन्तमें सव भूतोंका प्रलय और कल्पोंके आदिमें उनकी उत्पत्तिका प्रकार वतलाते हैं----

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥

हे अर्जुन ! कर्लोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रकृतिमें छीन होते हैं और कर्लोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ ॥ ७॥

प्रभ—'कल्पक्षय' किस समयका वाचक है !

उत्तर--ब्रह्माके एक दिनको 'कल्प' कहते हैं और
उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्रके हिसाबसे जब ब्रह्माके सौ वर्ष पूरे होकर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो
जाती है, उस कालका वाचक यहाँ 'कल्पक्षय' है; वही
कल्पोंका अन्त है। इसीको 'महाप्रलय' भी कहते हैं।

प्रश्न-'सर्वभूतानि' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु और वासस्थानके सहित चराचर प्राणियोंका वाचक 'सर्वभूतानि' पद है ।

प्रश्न-'प्रकृतिम्' पद किसका वाचक है ! उसके साथ 'मामिकाम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है और उस प्रकृतिको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर—समस्त जगत्की कारणभूता जो मूळ-प्रकृति है, जिसे चौदहवे अध्यायके तीसरे-चौथे श्लोकोंमें 'महद्ब्रहा' कहा है तथा जिसे अञ्याकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ 'प्रकृतिम्' पद है। वह प्रकृति भगवान्की शक्ति है, इसी बातको दिखळानेके छिये उसके साथ 'मामिकाम्' यह विशेषण दिया गया है। कल्पोंके अन्तमें समस्त शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री और लोकों-के सहित समस्त प्राणियोंका प्रकृतिमें छय हो जाना—अर्थात् उनके गुणकर्मोंक संस्कार-समुदायख्प कारणशरीरसहित उनका मूळप्रकृतिमें विछीन हो जाना ही 'सब भूतोंका प्रकृतिको प्राप्त होना' है।

प्रश्न-आठ्नें अध्यायके अठारहवें और उन्नीसवें श्लोको-में जिस 'अन्यक्त'से सब भूतोंकी उत्पत्ति बतलायी गयी है और जिसमें सबका लय होना बतलाया गया है, उस 'अन्यक्त' में और इस 'प्रकृति'में क्या भेद है <sup>2</sup> तथा बहाँके लयमें और यहाँके लयमें क्या अन्तर है <sup>2</sup> उत्तर-वहाँ 'अन्यक्त'शब्द प्रकृतिके निराकार—सूक्ष्म खरूपका वाचक है, मूळ प्रकृतिका नहीं। उसमें समस्त भूत अपने 'सूक्ष्म-शरीर' के सहित लीन होते हैं, और इसमें 'कारण-शरीर' के सहित लीन होते हैं। उसमें ब्रह्मा लीन नहीं होते, वे सोते हैं, और इसमें खयं ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के प्रलयमें और यहाँके महाप्रलयमें बहुत अन्तर है।

प्रश्न—सातवें अध्यायके छठे स्त्रोक्तमें तो मगवान्ने समस्त जगत्का 'प्रलय' खयं अपनेको बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृतिमें लीन होना कहते हैं। इन दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है 2

उत्तर—दोनों ही ठीक हैं। वस्तुत. टोनों जगह एक ही बात कही गयी है। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान्की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान्से भिन्न नहीं होती। अतएव प्रकृतिमें लय होना भगवान्में ही लीन होना है। इसलिये यहाँ प्रकृतिमें लीन होना बतलाया है और प्रकृति भगवान्की है तथा वह भगवान्में ही स्थित है, इसलिये भगवान् ही समस्त जगत्के प्रलयस्थान हैं। इस प्रकार दोनोंका अभिप्राय एक ही है।

प्रश्न—'कल्पादि' शब्द किस समयका वाचक है और उस समय भगवान्का सब भूतोंको रचना क्या है ?

उत्तर—कर्गोंका अन्त होनेके वाद यानी ब्रह्मांके सी वर्षके बरावर समय पूरा होनेपर जब पुन जीवोंके कर्मोंका फल अगतानेके लिये जगत्का विस्तार करनेकी मगवान्की इच्छा होती है, उस कालका वाचक 'कल्पादि' शब्द है। इसे महासर्गका आदि भी कहते हैं। उस समय जो मगवान्-का सब भूतोंकी उत्पत्तिके लिये अपने सकल्पके हारा हिरण्यामें ब्रह्माको उनके लोकसहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतोंको रचना है।

प्रकृतिं स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः।

भूतग्रामिमं कृत्रनमत्रशं प्रकृतेर्वशात्॥ ८॥

अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके बलसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-वार

उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ ॥ ८॥

प्रश्न—'खाम्' विशेषणके सहित 'प्रकृतिम्' पद किसका वाचक है!और मगवान्का उसको अङ्गीकार करना क्या है ? उत्तर-पिछले श्लोकमें जिस मूल-प्रकृतिमें सब भूतोंका जय होना बतळाया है,उसीका वाचक यहाँ 'खाम्'विशेषण- के सिंहत 'प्रकृतिम्' पद है। तथा सृष्टि-रचनादि कार्यके लिये भगवान्का जो शक्तिरूपसे अपने अदर स्थित प्रकृतिको स्मरण करना है, वही उसे स्वीकार करना है।

प्रश्न—'इमम्' और 'क़रस्नम्' विशेषणोंके सहित 'भूत-प्रामम्' पद किसका वाचक है और उसका स्वभावके बळसे परतन्त्र होना क्या है ?

उत्तर-पहले 'सर्वभूतानि'के नामसे जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतोंके समुदायका वाचक 'इमम्' और 'कृत्क्रम्' विशेषणोंके सहित 'भूतप्रामम्' पद है उन भिन्न-भिन्न प्राणियोंका जो अपने-अपने गुण और कमेंके अनुसार बना हुआ स्वभाव है वही उनकी प्रकृति हैं। भगवान्की प्रकृति समष्टि-प्रकृति है, और जीवोंकी प्रकृति उसीकी एक अशभूता व्यष्टि-प्रकृति है। उस व्यष्टि-प्रकृतिके

सम्बन्ध—इस प्रकार जगत्-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान् उन कमोंके वन्धनमें क्यों नहीं पडते, अब यही तत्त्व समझानेके लिये भगवान् कहते हैं-

न च मां तानि कर्माणि निबधनित धनंजय।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥ ९॥

हे अर्जुन ! उन कर्मोंमें आसक्तिरहित और उदासीनके सहश स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं बौधते॥ ९॥

प्रश्न—'उन कर्मों' से कौन-से कर्मोंका लक्ष्य है तथा उनमें भगवान्का 'आसक्तिरहित और उदासीनके सदश स्थित रहना' क्या है ?

उत्तर—सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, पालन और सहार आदिके निमित्त भगवान्के द्वारा जितनी भी चेष्टाएँ होती हैं, जिनका पूर्व श्लोकोंमें सक्षेपमें वर्णन हो चुका है, 'उन कमों'से यहाँ उन्हीं सब चेण्याओंका लक्ष्य है।भगवान्का उन कमोंंमें या उनके फलमें किसी प्रकार भी आसंक्त न होना—'आसक्तिरहित रहना'है, और केवल अध्यक्षता-मात्रसे प्रकृतिद्वारा प्राणियोंके गुण-कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदिके लिये की जानेवाली चेष्टामें कर्तृत्वाभिमानसे तथा पक्षपातसे रहित होकर निर्लित रहना—'उन कमोंमें उदासीनके सदश स्थित रहना' है। बन्धनमें पड़े रहना ही उसके वलसे परतन्त्र होना है। जो मनुष्य भगवान्की शरण प्रहण करके उस प्रकृतिके बन्धनको काट डालते हैं वे उसके वशमें नहीं रहते (७।१४), वे प्रकृतिके पार भगवान्के पास पहुँचकर भगवान्को प्राप्त हो जाते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'पुनः' पदके दो बार प्रयोग करनेका और 'विसृजामि' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'पुनः' पदका दो वार प्रयोग करके तथा 'विसृजािम' पदसे भगवान्ने यह बात दिखलायी है कि जबतक जीव अपनी उस प्रकृतिके वशमें रहते हैं, तब-तक मैं उनको बार-बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्पके आदिमें उनके भिन्न-भिन्न गुणकमेंकि अनुसार नाना योनियोंमें उत्पन्न करता रहता हूँ।

प्रश्न-भगवान्ने जो अपनेको 'आसक्तिरहित' और 'उदासीनके सदश' स्थित बतलाया है और यह कहा है कि वे कर्म मुझे नहीं बाँधते, इसका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि कर्म और उनके फळमें आसक्त न होने एव उनमें कर्तृत्वाभिमान और पक्षपातसे रहित रहनेके कारण ही वे कर्म मुझे बॉधने-वाले नहीं होते।

अन्य लोगोंके लिये भी जन्म-मरण,हर्प-शोक और सुख-दु ख आदि कर्मफलरूप वन्धनोंसे छूटनेका यही सरल उपाय है। जो मनुष्य इस तत्त्वको समझकर इस प्रकार कर्तृत्वाभिमानसे और फलासक्तिसे रहित होकर कर्म करता है, वह अनायास ही कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बन्ध—'उदासीनवदासीनम्' इस पदसे भगवान्में जो कर्तापनका अभाव दिखलाया गया, अव उसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं— मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥१०॥

हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित सर्वजगत्को रचती है और इस हेतुसे ही यह संसारचक्र घूम रहा है ॥ १० ॥

प्रश्न-'मया' पदके साथ 'अध्यक्षेण' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जगत्-रचनादि कार्योंके करनेमें मैं केवल अपनी प्रकृतिको सत्ता-स्फृति देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमें स्थित रहता हूँ और मुझ अधिष्ठातासे सत्ता-स्फृति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत्-रचनादि समस्त क्रियाएँ करती है।

प्रश्न-भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति सचराचर जगत्-को किस प्रकार उत्पन्न करती है ?

उत्तर—जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें पृथ्वीके साथ खयं बीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजोंके अनुसार भिन्न-भिन्न पौधोंको उत्पन्न करती है; उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षतामें चेतनसमूहरूप बीजका प्रकृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते हैं (१४।३)। इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये जानेपर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत्को कमीनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न कर देती है।

यह दृष्टान्त केवल समझानेके लिये ही दिया गया है, वस्तुतः भगवान्के साथ ठीक-ठीक नहीं घटता; क्योंिक किसान अल्पइ, अल्पशक्ति और एकदेशीय है तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी नहीं सकता। परन्तु भगवान् तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वज्यापी हैं तथा उन्हींकी शक्ति तथा सत्ता-स्फूर्ति पाकर प्रकृति सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करती है।

प्रश्न-इसी हेतुसे यह संसारचक्र घूम रहा है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखळाया है कि मुझ भगवान्की अध्यक्षता और प्रकृतिका कर्तृत्व—इन्हीं दोनोंके द्वारा चराचरसहित समस्त जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार आदि समस्त क्रियाएँ हो रही हैं।

पश्च—चौथे अध्यायके तेरहवें श्लोक्तमें और इस अध्याय-के आठवें श्लोकमें भगवान्ने यह कहा है कि 'मैं उन मूर्तोंको भिन्न-भिन्न खरूपोंमें रचता हूँ 'और इस श्लोकमें यह कहते हैं कि 'चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगत्को प्रकृति रचती है ।' इन दोनों वर्णनोंका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—जहाँ भगवान्ने अपनेको जगत्का रचिता वतलाया है वहाँ यह वात भी समझ लेनी चाहिये कि वस्तुतः भगवान् खय कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको खीकार करके उसीके द्वारा जगत्की रचना करते हैं और जहाँ प्रकृतिको सृष्टि-रचनादि कार्य करनेवाली कहा गया है, वहाँ उसीके साथ यह वात भी समझ लेनी चाहिये कि भगवान्की अध्यक्षतामें उनसे सत्ता-स्कृति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जबतक उसे भगवान्का सहारा नहीं मिलता तबनक वह जडप्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिये बाठवे श्लोकमें यह कहा है कि भी अपनी प्रकृतिको खीकार करके जगत्की रचना करता हूँ और इस श्लोकमें यह कहते हैं कि भी अध्यक्षतामें प्रकृति जगत्की रचना करती है। वस्तुत दो तरहकी युक्तियोंसे एक ही तत्त्व समझाया गया है।

सम्बन्ध—अपनी प्रतिज्ञांके अनुसार विज्ञानसिंहत ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्ने चौथेसे छठे श्लोकतक प्रभावसिंहत सगुण-निराकार स्वरूपका तत्त्व समझाया । फिर सातवेंसे दसवें श्लोकतक सृष्टि-रचनादि समस्त कर्मीमें अपनी असङ्गता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मोंकी दिव्यताका तत्त्व वतलाया । अव अपने सगुण-साकार रूपका महत्त्व, उसकी भक्तिका प्रकार और उसके गुण और प्रभावका तत्त्व समझानेके लिये पहले दो श्लोकों उसके प्रभावको न जाननेवाले अमुर-प्रकृतिके मनुष्योंको निन्दा करते हैं—

## अवजानन्ति यां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ़ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न-'परम्' विशेषणके सिहत 'भावम्' पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है ?

उत्तर—चौथेसे छठे श्लोकतक भगवान्के जिस 'सर्व-व्यापकत्व' आदि प्रभावका वर्णन किया गया है, जिसको 'ऐश्वर योग' कहा है, तथा सातवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें जिस 'परमभाव' को न जाननेकी बात कही है, भगवान्के उस सर्वोत्तम प्रभावका ही वाचक यहाँ 'परम्' विशेषणके सहित 'भावम्' पद है। सर्वावार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् और सवके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सव जीवोंपर अनुप्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म-संख्यापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों छीछा-कार्य करनेके छिये अपनी योगमायासे मनुष्यक्रपमें अवतीर्ण हुए हैं (४।६,७,८)—इस रहस्यको न समझना और इसपर विश्वास न करना ही उस परम भावको न जानना है। प्रश्न-'म्हाः'पद किस श्रेणीके मनुष्योंको लक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य-शरीरधारी भूत-महेश्वर भगवानुकी अवज्ञा करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—अगले इलोकमें जिनको राक्षसों और अधुरों-की प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले कहा है, सातवें अध्यायके पंद्रह्वें रलोकमें जिनका वर्णन हुआ है और सोल्ड्वें अध्यायके चौथे तथा सातवेंसे बीसवें रलोकतक जिनके विविध लक्षण बतलाये गये हैं, ऐसे ही आधुरी सम्पदावाले मनुष्योंके लिये 'मूढा ' पदका प्रयोग हुआ है । मगवान्के उपर्युक्त प्रभावको न जाननेके कारण ब्रह्मासे लेकर कीट-पर्यन्त समस्त प्राणियोंके महान् ईश्वर भगवान्को अपने-जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदिका पालन न करना तथा उनपर अन्गेल दोषारोपण करना—यही उनकी अवज्ञा करना है \* ।

# मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥१२॥

# पितामह भीष्मने दुर्योघनको भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ब्रह्माजीका और देवताओंका एक सवाद सुनाया है, उसमें श्रीकृष्णके प्रभावका पता लगता है। ब्रह्माजी देवताओंको सावधान करते हुए कहते हैं—

'सव लोकोंके महान् ईश्वर भगवान् वासुदेव तुम सबके पूजनीय हैं। उन महान्वीर्यवान् शङ्ख-चक्र-गदाधारी वासुदेवको मनुष्य समझकर कभी उनकी अवजा न करना। वे ही परम गुद्धा, परम पद, परम ब्रह्म और परमयश्चात्करण हैं। वे ही अक्षर हैं, अन्यक्त हैं, सनातन हैं, परम तेज हैं, परम सुख हैं और परम सत्य हैं। देवता, इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी उन अमित-पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये। को मूढमित लोग उन हृषीकेशको मनुष्य वतलाते हैं, वे नराधम है। जो मनुष्य इन महात्मा योगश्वरको मनुष्य देहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचरके आत्मा श्रीवत्सके चिह्नवाले महान् तेजस्वी पद्मनाम भगवान्को नहीं पहचानते, वे तामश्री प्रकृतिसे युक्त हैं। जो इन कौस्तुभ-किरीटधारी और मित्रोंको अभय करनेवाले भगवान्का अपमान करता है, वह अत्यन्त भयानक नरकमें पहना है।

एव विदित्वा तत्त्वार्थे लोकानामीश्वरेश्वरः। वासुदेवो नमस्कार्थः सर्वलोकैः सुरोत्तमाः॥(महा० भीष्म० ६६। २३)

'हे श्रेष्ठ देवताओं ! इस प्रकार उनके तात्विक खरूपको जानकर सब लोगोंको लोकोंके ईश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् वासुदेवको प्रणाम करना चाहिये।' वे व्यर्थ आञाः, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ हानवाले विक्षिप्तचित्त अहानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं ॥ १२ ॥

प्रश्न-'मोघाशाः' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिनकी आशाएँ (कामनाएँ) व्यर्थ हों, उन-को 'मोधाशाः' कहते हैं। भगवान्के प्रभावको न जानने-बाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होतीं (१६।१०से १२) इसीलिये उनको 'मोधाशाः' कहते हैं।

प्रश्न-'मोधक्रमाणः' पदका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—जिनके यक्ष, दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हों—शास्त्रोक्ष फल देनेवाले न हों, उनको भोधकर्माणः कहते हैं। भगवान् और शास्त्रोंपर विश्वास न करनेवाले विषयी पामर लोग शास्त्रविधिका त्याग करके अश्रद्धापूर्वक जो मनमाने यक्षादि कर्म करते हैं, उन कर्मोंका उन्हें इस लोक या परलोक्षमें कुछ भी फल नहीं मिलता। इसीलिये उनको भोधकर्माणः कहा गया है। (१६।१७,२३;१०।२८)

प्रश्न-'मोवज्ञानाः' पदका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-जिनका ज्ञान न्यर्थ हो, तात्त्विक अर्थसे शून्य हो और युक्तियुक्त न हो (१८।२२), उनको 'मोधज्ञानाः' कहते हैं। भगवान्के प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य सासारिक भोगोंको सत्य और सुखप्रद समज्ञकर उन्होंके परायण रहते हैं। वे भ्रमवश समज्ञते हैं कि इन भोगोंको भोगना ही परम सुख है, इससे बढ़कर और कुल भी नहीं है (१६।११)। इसी-कारण वे सच्चे सुखकी प्राप्तिसे विद्यत रह जाते हैं। इसीलिये उन्हें 'मोधज्ञानाः' कहा है। ऐसे लोग अपनी ज्ञानशक्ति-का दुरुपयोग करके उसे न्यर्थ ही नष्ट करते हैं। प्रश्न-'विचेतसः' पदका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—जिनका चित्त विक्षितहो, ससारकी भिन्न-भिन्न वस्तुओं में आरुक्त रहनेके कारण स्थिर न रहताहो, उन्हें 'विचेतसः' कहते हैं। आसुरी प्रकृतिवाले मनुप्योंका मन प्रतिक्षण मॉॅंति-भॉतिकी कल्पनाएँ करता रहना है (१६। १३ से १६) इसल्चिये उन्हें 'विचेनसः' कहा गया है।

प्रश्न—'राक्षसीम', 'आसुरीम्' और 'मोहिनीम्'—इन विशेषणोंके सहित 'प्रकृतिम्' पदका क्या भाव है र और उसको धारण किये रहना क्या है र

उत्तर—राक्षसोंकी माँति विना ही कारण हेष करके जो दूसरोंके अनिष्ठ करनेका और उन्हें कष्ट पहुँचानेका खमाव है, उसे 'शक्षसी प्रकृति' कहते हैं। काम और ठोमके वश होकर अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरोंकों क्लेंग पहुँ चाने और उनके खत्वहरण करनेका जो खमाव है, उसे 'आसुरी प्रकृति' कहते हैं। और प्रमाद या मोहके कारण किसी भी प्राणीकों दु ख पहुँचानेका जो खमाव है उसे 'मोहिनी प्रकृति' कहते हैं। ऐसे दुष्ट खमावका त्याग करनेके लिये चेष्टा न करना वरं उभीको उत्तम समझकर पकड़े रहना ही 'उसे धारण करना' हैं। मगवान्के प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य प्राय: ऐसा ही करते हैं, इसीलिये उनको उक्त प्रकृतियोंके आश्रित वतलाया है।

प्रश्न—पहाँ 'एव' के प्रयोगसे क्या तास्तर्य है ट उत्तर—'एव' से यह भाव दिख्लाया गया है कि वे ऐसे आसुर खभावके ही आश्रित रहते हैं, दैवी प्रकृति-का आश्रय कभी नहीं लेते ।

सम्बन्ध—भगवान्का प्रभाव न जाननेवाले आसुरी प्रकृतिके मनुष्योंकी निन्दा करके अव' सगुणरूपकी भक्तिका तत्त्व समझानेके लिये भगवान्के प्रभावको जाननेवाले, दैवी प्रकृतिके आश्रित, उच्च श्रेणीके अनन्य भक्तोंके लक्षण वतलातेहैं—

> महात्मानरतु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम् ॥ १३॥

परन्तु हे कुन्तीपुत्र । देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझको सव भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ प्रश्न—यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है र उत्तर—ग्यारहवें और बारहवें रहोकोंमें जिन निम्न श्रेणीके मूढ और आधुर मनुष्योंका वर्णन किया गया है, उनसे सर्वधा विलक्षण उन्न श्रेणीके पुरुपोंका इस रहोकमें वर्णन है—यही भाव दिखलानेके लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न—'देवीम्'विरोषणके सहित 'प्रकृतिम्'पद किसका वाचक है और 'उसके आश्रित होना' क्या है र

उत्तर—देव अर्थात् भगवान्से सम्वन्ध रखनेवाले और उनकी प्राप्ति करा देनेवाले जो सात्त्रिक गुण और आचरण हैं, सोल्ड्वें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक जिनका अभय आदि छन्वीस नामोंसे वर्णन किया गया है, उन सबका बाचक यहाँ 'दैवीम्' इम विशेषणके साथ 'प्रकृतिम्' पद है । उनकों भलीमॉति धारण कर लेना ही 'दैवी प्रकृतिके शास्त्रित होना' है ।

प्रश्न—'महात्मान ' पदका प्रयोग किस श्रेणीके पुरुषोंके लिये किया गया है <sup>2</sup>

उत्तर—जिनका आत्मा महान् हो, उन्हें 'महात्मा'कहते हैं। महान् आत्मा वही है जो अपने महान् छक्ष्य भगवान्की प्राप्तिके छिये सब प्रकारसे भगवान्की ओर छग गया है, अतएव यहाँ 'महात्मान ' पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्यप्रेमी भगवद्भक्तोंके छिये किया गया है, जो भगवछोममें सदा सरावीर रहते हैं और भगवरप्राप्तिके सर्वथा योग्य हैं।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद भगवान्के किस रूपका वाचक

सम्बन्ध-अय पूर्वरलोकमें वर्णित भगवत्प्रेमी भक्तोंके भजनका प्रकार बतलाते हैं-

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥

वे दृढ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरेनाम और गुर्णोक्षा कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-वार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥

प्रश्न-'दृढवता ' पदका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—जिनका वृत या निश्चय दृढ होता है, उनको 'दृढवता:'कहते हैं'। भगवान्के प्रेमी भक्तोंका निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम—सभी अत्यन्त दृढ होते

है तथा उनको 'सव भूतोंका आदि' और 'अविनाशी' समझना क्या है '

उत्तर-'माम्' पद यहाँ मगवान्के सगुण पुरुषोत्तम-रूपका वाचक है। उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री और सम्पूर्ण छोकोंके सहित समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पाछन और सहार होता है (७।६,९।१८,१०।२,४,५,६,८)— इस तत्त्रको सम्यक् प्रकारसे समझ छेना ही मगवान्को 'सब भूतोंका आदि' समझना है। और वे भगवान् अजन्मा तथा अविनाशी हैं, केवछ छोगोंपर अनुग्रह करने-के छिये ही छीछासे मनुष्य आदि रूपमें प्रकट और अन्त-धान होते हैं, उन्हींको अक्षर, अविनाशी परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, और समस्त भूतोंका नाश होनेपर भी भगवान्का नाश नहीं होता (८।२०) इस बातको यथार्थत: समझना ही भगवान्को 'अविनाशी समझना' है।

प्रश्न-'अनन्यमनसः' पद किस अवस्थामें पहुँचे हुए भक्तोंका वाचक है और वे भगवान्को कैसे भजते हैं 2

उत्तर—जिनका मन भगवान्के सिवा अन्य किसी भी वस्तुमें नहीं रमता और क्षणमात्रका भी भगवान्का वियोग जिनको असहा प्रतीत होता है, ऐसे भगवान्के अनन्यप्रेमी भक्तोंका वाचक यहाँ 'अनन्यमनसः' पद है। ऐसे भक्त अगले क्लोकमें तथा दसवें अध्यायके नवें क्लोकमें बतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर भगवान्को भजते रहते हैं।

हैं | बड़ी-से-बड़ी विपत्तियों और प्रवल विन्नोंके समूह भी उन्हें अपने साधन और विचारसे विचलित नहीं कर सकते । इसीलिये उनको 'दढ़वता:'(दढ निश्चयवाले) कहा गया है। प्रश्न-'सततम्'पदका क्या अभिप्राय है हसका सम्बन्ध

केवल'कीर्तयन्तः के साथ है या 'यतन्तः' और 'नमस्यन्तः' के साथ भी है ?

उत्तर-'सततम्' पद यहाँ 'नित्य-निरन्तर' समयका वाचक है। और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है। कीर्तन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही अङ्ग होनेके कारण प्रकारान्तरसे उन सबके साथ भी इसका सम्बन्ध है । अभिप्राय यह है कि भगवान्के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा-सर्वदा भगवान्का चिन्तन करते हुए निरन्तर उनकी उपासना करते रहते हैं।

प्रश्न-भगवान्का कीर्तन करना क्या है ?

उत्तर-कथा, न्याख्यान आदिके द्वारा भक्तोंके सामने भगवान्के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदिका वर्णन करना;अकेले अथवा दूसरे बहुत-से छोगोंके साथ मिछकर, भगवान्को अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्ण,गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि उनके पवित्र नामोका जप अथवा उच्चखरसे कीर्तन करना:भगवान्-के गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक, धीरे-धीरे या जोरसे, खड़े या बैठे, वाद्य-नृत्यके साथ अथवा विना वाद्य-नृत्यके, गायन करना और दिन्य स्तोत्र तथा म्रन्दर पर्दोके द्वारा भगवान्की स्तुति-प्रार्थना करना आदि मगवनाम-गुणगानसम्बन्धी सभी चेष्टाएँ कीर्तनके अन्तर्गतहैं।

प्रश्न-'यतन्तः' पदका क्या अभिप्राय है 💈

उत्तर-भगवान्की पूजा करना, सवको भगवान्का खरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवानके मक्तोंद्वारा करते रहना ही भक्तिद्वारा भगवान्की उपासना करना है।

भगवान्के गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रवणकरना आदि भगत्रान्की भक्तिके जिन अर्ज़ोका अन्य पर्दोसे कथन नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह और तत्परताके साथ करते रहना 'यतन्त.' पदसे समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-भगवान्को वार-वार प्रणाम करना क्या है 2

उत्तर-भगवान्के मन्डिरोमें जाकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक अर्चा-विप्रहरूप भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम करना, अपने घरमें भगवान्की प्रतिमा या चित्रपटको, मगवान्के नामेंको, भगवान्के चरण और चरण-पादुकाओंको, सगवान्के तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर छीलाओका जिनमें वर्णन हो-ऐसे सब प्रन्थोंको एवं सबको भगवानका खरूप समझकर या सबके इदयमें भगवान् विराजित हैं-ऐसा जानकर सम्पूर्ण प्राणियोंको यथायोग्य विनयपूर्वक श्रद्धा-भक्तिके साथ गदद होकर मन, वाणी और रारीरके द्वारा नमस्कार करना-- 'यही भगवान्को प्रणाम करना' है।

प्रश्न-'नित्ययुक्ताः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-जो चळते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते और सव कुछ करते समय तथा एकान्तमें घ्यान करते समय नित्य-निरन्तर भगवान्का चिन्तन करते रहते हैं उन्हें 'नित्ययुक्ताः' कहते हैं ।

प्रश्न-'भक्त्या' पदका क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा भगवान्की उपासना करना क्या है ?

उत्तर—श्रद्धायुक्त अनन्य प्रेमका नाम भक्ति है। इसलिये श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ उपर्युक्त साधनोंको निरन्तर

सम्बन्ध—भगवान्के गुण, प्रभाव आदिको जाननेवाले अनन्यप्रेमी भक्तोंके भजनका प्रकार वतलाकर अव भगवान् उनसे भिन्न श्रेणीके उपासकोंकी उपासनाका प्रकार वतलाते हैं—

### चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । ज्ञानयज्ञेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुघा विश्वतोमुखम् ॥ १५॥

दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञानयक्रके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य वहुत प्रकारसे स्थित मुझ विराट्खरूप परमेश्वरकी पृथक् भावसे उपासना करते है ॥ १५॥

प्रश्न-'अन्ये' पदका प्रयोग किस अभिप्रायसे किया

उत्तर-यहाँ 'अन्ये' पदका प्रयोग ज्ञानयोगियोंको पूर्वोक्त भक्तोंकी श्रेणीसे पृथक् करनेके लिये किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तोंसे भिन्न जो ज्ञानयोगी हैं, वे आगे बतलाये हर प्रकारसे उपासना किया करते हैं।

प्रश्न-यहाँ भामः पदका अर्थ निर्गुण-निराकार ब्रह्म क्यों किया गया है १

उत्तर-ज्ञानयज्ञसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी ही उपासना होती है, यहाँ 'माम' पदका प्रयोग करके भगवान्ने सिचदानन्दघन निर्गुण ब्रह्मके साथ अपनी अभिनताका प्रतिपादन किया है। इसी कारण 'माम्' का अर्थ निर्गुण-निराकार ब्रह्म किया गया है।

प्रश्न-ज्ञानयज्ञका क्या खरूप है । और उसके द्वारा एकत्वभावसे 'माम्' पदके लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मका पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है ?

उत्तर-तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें जिस 'ज्ञानयोग' का वर्णन है, यहाँ भी 'ज्ञानयज्ञ' का वही खरूप है। उसके अनुसार शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाले समस्त कर्मीमें, मायामय गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं --- ऐसा समझकर कर्ता-पनके अभिमानसे रहित रहना,सम्पूर्ण दृश्यवर्गको मृगतृष्णा- अपने कर्मोद्वारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूजा करना के जलके सदश या खप्नके संसारके समान अनित्य समझना; है (१८। ४६) यही 'बहुत प्रकारसे स्थित भगवान्के तथा एक सिचदानन्द वन निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्मा- । त्रिराट्खरूपकी पृथग्भावसे उपासना करना। है ।

सम्बन्ध--समस्त विश्वकी उपासना भगवान्की ही उपासना कैसे है--यह स्पष्ट समझानेके लिये अव चार श्लोकोंद्वारा भगवान् इस बातका प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत् मेरा ही स्वरूप है-

> क्रतुरहं यज्ञः मन्त्रोऽहमहमेवाज्यसहमग्निरहं

स्वधाहमहमौषधम् । हुतम् ॥ १६ ॥

कतु में हूँ, यह मैं हूँ, खधा में हूँ, ओषि में हूँ, मन्त्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवनरूप क्रिया भी में ही हूं ॥ १६॥

प्रश्न-इस स्रोकका क्या भाव है ?

उत्तर-इस श्लोकमें भगवान्ने यह दिखलाया है कि देवताओं और पितरोंके उद्देश्यसे किये जानेवाले जितने भी श्रीत-स्मार्ते कर्म और उनके साधन हैं, सब मैं ही हूं। श्रीत कर्मको 'ऋतु' कहते हैं। पञ्चमहायज्ञादि स्मार्त कर्म 'यज्ञ' कहलाते हैं और पितरोंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला अन 'खधा' कहलाता है। भगवान् कहते हैं कि ये 'क्रत्' 'यज्ञ'और 'खधा' मैं ही हूँ। एत इन कर्मोंके लिये प्रयोजनीय

के अतिरिक्त अन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर उसीका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते हुए उस सिचदानन्दघन ब्रह्ममें नित्य अभिन्नभावसे स्थित रहनेका अम्यास करते रहना--यही ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हर उसकी उपासना करना है।

प्रश्न—'च' के प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-उपर्युक्त ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए उपासना करनेवालोंसे भिन्न श्रेणीके उपासकोंको पृथक् करनेके लिये ही यहाँ 'च' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-बहुत प्रकारसे स्थित भगवान्के विराट्खरूपकी पृथग्भावसे उपासना करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-समस्त विश्व उस भगवान्से ही उत्पन्न हुआ है और मगवान् ही इसमें व्याप्त हैं । अतः मगवान् खय ही विश्वरूपमें स्थित हैं। इसिछिये चन्द्र, सूर्य, अग्नि, इन्द्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवानुके ही खरूप हैं, ऐसा समझकर जो उन सबकी

जितनी भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोगनाशक जडी-वृटियाँ 🛢, वे सब भी मैं हूँ । जिन मन्त्रोंके द्वारा ये सब कर्म सम्पन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्तियों हारा विभिन्न भावोंसे जप किया जाता है, वे सब मन्त्र भी मैं हूँ । यज्ञके लिये जिन घृतादि सामग्रियोंकी आवश्यकता होती है, वे सब हवि भी मैं हूँ,गाईपत्य,आह्वनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकारके अग्नि भी मैं हूँ और जिससे यज्ञकर्म सम्पन्न होता है वह

हवनिक्रया भी मैं ही हूँ | अभिप्राय यह कि यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभक्तमें प्रयोजनीय समस्त वस्तुएँ, तत्सम्बन्धी मन्त्र, जिसमें यज्ञादि किये जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीरसे होनेवाळी तदिषयक समस्त चेष्ठाएँ—ये सब भगवान्के ही खरूप हैं। इसी बातको सिद्ध करनेके ळिये

प्रत्येकके साथ 'श्रहम्' पदका प्रयोग किया गया है और 'एव' का प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि भगवान्के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है; इस प्रकार विभिन्न रूपोंमें दीखनेवाले सब कुछ भगवान् ही हैं; भगवान्का तत्त्व न समञ्जनेके कारण ही सब वस्तुएँ उनसे पृथक् दीखती हैं।

# पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॥१७॥

इस सम्पूर्ण जगत्का धाता अर्थात् धारण करनेवाला एवं कर्मोंके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेयोग्य, प्वित्र, ओद्वार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ ॥ १७ ॥

प्रश्न-'अस्य' विशेषणके सिहत 'जगत.' पद किसका वाचक है तथा भगवान् उसके पिता, माता, धाता और पितामह कैसे हैं 2

उत्तर-यहाँ 'जगतः' पद चराचर प्राणियोंके सहित समस्त विश्वका वाचक है। यह समस्त विश्व भगवान्से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान् ही इसके महाकारण हैं। इसिल्ये भगवान्ने अपनेको इसका पिता-माता कहा है। भगवान् अपने एक अंशमें इस समस्त जगत्को धारण किये हुए हैं (१०१४२) एवं वे ही सब प्रकारके कर्मफर्लोका यथायोग्य विधान करते हैं, इसिल्ये उन्होंने अपनेको इसका 'वाता' कहा है। और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियोंसे सृष्टिकी रचना होती है उनको भी उत्पन्न करनेवाले भगवान् ही हैं; इसील्ये उन्होंने अपनेको इसका 'पितामह' बतलाया है।

प्रश्न-'वेद्यम्'पद किसका वाचक है और यहाँ भगवान्-का अपनेको 'वेद्य' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जाननेयोग्य वस्तुको 'वेद्य' कहते हैं। समस्त वेदोके द्वारा जाननेयोग्य परमतत्त्व एकमात्र भगवान् ही हैं (१५।१५), इसिल्ये भगवान्ने अपनेको 'वेद्य' कहा है।

प्रश्न-'पित्रित्र' शब्दका क्या अर्थ है ? और भगतान्का अपनेको पित्रत्र कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जो खयं विद्युद्ध हो और सहज ही दूसरोंके पापोंका नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे 'पवित्र' कहते है। भगवान् परम पवित्र हैं और भगवान्के दर्शन, भाषण और स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत्में जप, तप, वत, तीर्थ आदि जितने भी

पवित्र करनेवाले पदार्थ हैं, वे सब भगवान्के ही खरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी भगवान्की ही है—यही भाव दिख्छानेके लिये भगवान्ने अपनेको 'पवित्र' कहा है।

प्रश्न-'ओङ्कार' किसे कहते हैं और यहाँ भगवान्ने अपनेको ओङ्कार क्यों बतलाया है <sup>2</sup>

उत्तर—'ॐ' भगवान्का नाम है, इसीको प्रणव भी कहते हैं। आठवे अध्यायके तेरहवें छोकमें इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसीका उच्चारण करनेके लिये कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामीका अभेद प्रतिपादन करने-के लिये ही भगवान्ने अपनेको ओङ्कार बतलाया है।

प्रश्न-'ऋक्', 'साम' और 'यजुः'—ये तीनों पद किनके छिये आये हैं और भगवान्का इनको अपना खरूप बतळानेमें क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—ये तीनों पद तीनों वेदोंके वाचक है। वेदोंका प्राकट्य भगवान्से हुआ है तथा सारे वेदोंसे भगवान्का ज्ञान होता है, इसिलये सब वेदोंको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'चं श्रीर 'एवं के प्रयोगका क्या अभिप्राय हैं । उत्तर—'चं अव्ययसे इस श्लोकमें वर्णित समस्त पदार्थों-का समाहार किया गया है और 'एवं से भगवान् के सिवा अन्य वस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोकमें वर्णित सभी पदार्थ भगवान् के ् ही खरूप हैं, उनसे भिन कोई भी वस्तु नहीं है।

# गतिर्भती प्रसुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥१८॥

प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका हेतु, स्थितिका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं॥ १८॥

प्रश्न-'गति'' पदका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—प्राप्त करनेकी वस्तुका नाम 'गति' है । सबसे बढ़कर प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान् ही हैं, इसी-लिये उन्होंने अपनेको 'गति' कहा है । 'परा गति', 'परमा गति', 'अविनाशी पद' आदि नाम भी इसीके हैं ।

प्रश्न—'भर्ता' पदका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—पालन-पोषण करनेवालेको 'भर्ता' कहते हैं । सम्पूर्ण जगत्का रक्षण और पालन करनेवाले भगवान् ही हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको 'भर्ता' कहा है ।

प्रश्न-'प्रसुः' पदका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—शासन करनेवाळा खामी 'प्रमु' कहळाता है र भगवान् ही सबके एकमात्र परम प्रमु हैं | ये ईश्वरोंके महान् ईश्वर, देवताओंके परम देवत, पतियोंके परम पति, समस्त मुवनोंके खामी और परम पूज्य परम देव है ( श्वेताश्वतर उ० ६ । ७), तथा सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हींके मयसे अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित हैं ( कठ उ० २ । ३ । ३ ) | इस्लिये मगवान्ने अपनेको 'प्रमु' कहा है ।

प्रश्न-'साक्षी' पदका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—भगवान् समस्त छोकोंको, सव जीवोको और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मांको जानने और देखनेवाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्यमें कहीं भी, किसी भी प्रकारका ऐसाकोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान् न देखते हों, उनके-जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है, वे सर्वज्ञताकी सीमा हैं। इसिंख्ये उन्होंने अपनेको 'साक्षी' कहा है।

प्रश्न-'निवास:' पदका क्या अर्थ है :

उत्तर-रहनेके स्थानका नाम 'नित्रास' है। उठते-त्रैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, जन्मते-मरते, समस्त जीव सदा-सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान्में ही निवास करते हैं, इसिल्ये भगवान्ने अपनेको 'निवास' कहा है। प्रश्न-'शरणम्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसकी शरण की जाय उसे 'शरणम्' कहते हैं । मगवान्के समान शरणागतवत्सक, प्रणतपाल और शरणागतके दुःखोंका नाश करनेवाला अन्य कोई भी नहीं है । वाल्मीकीय रामायणमें कहा है—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वत मम॥ (६।१८।३३)

अर्थात् 'एक बार भी 'मैं तेरा हूं' यों कहकर मेरी शरणमें आये हुए और मुझसे अभय चाहनेवालेको मैं सभी भूतोंसे अभय कर देता हूँ, यह मेरा वत है ।' इसीलिये भगवान्ने अपनेको 'शरण' कहा है।

प्रश्न-'सुहृत्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रत्युपकार न चाहकर विना ही किसी कारणके खाभाविक ही हित चाहने एव हित करनेवाले दयालु और प्रेमी पुरुषको 'सुहृत्' कहते हैं। भगवान् समस्त प्राणियोंके विना ही कारण उपकार करनेवाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करनेवाले परम वन्धु हैं, इसिलये उन्होंने अपनेको 'सुहृत्' कहा है। पाँचवें अध्यायके अन्तमें भी भगवान्ने कहा है कि 'मुझे समस्त प्राणियोंका सुहृद् जानकर मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है ( ५ । २९ )।'

प्रश्न-'प्रमनः', 'प्रलय ' और 'स्थानम्'—इन तीनों पदोंका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—समस्त जगत्की उत्पत्तिके कारणको 'प्रमव', स्थितिके आधारको 'स्थान' और प्रज्यके कारणको 'प्रज्य' कहते हैं। इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रज्य मगवान्के ही सकल्पमात्रसे होते हैं, इसिल्ये उन्होंने अपनेको 'प्रभव', 'प्रज्य' और 'स्थान' कहा है।

प्रश्न-'निधानम्' पद्का क्या अभिप्राय है १

उत्तर—जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनोंके लिये रक्खी जाती हो, उसे 'निधान' कहते हैं। महाप्रलयमें समस्त प्राणियोंके सहित अन्यक्त प्रकृति मगवान्के ही किसी एक अंशमें धरोहरकी भाँति बहुत समयतक अक्रिय-अवस्थामें स्थित रहती है, इसलिये भगवान्ने अपनेको 'निधान' कहा है।

प्रश्न—'अन्ययम्' विशेषणके सहित 'बीजम्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसका कभी नाश न हो उसे अन्यय कहते हैं। भगवान् समस्त चराचर भूतप्राणियोंके अविनाशी कारण है। सबकी उत्पत्ति उन्हींसे होती है, वे ही सबके परम आधार हैं। इसीसे उनको अन्यय बीज कहा है।सातवें अध्यायके दसवें इलोकमें उन्होंको 'सनातन बीज' और दसवें अध्यायके उन्चालीसर्वे स्लोकमें 'सब मूर्तोंका वीज' वतलाया गया है।
प्रश्न—इस श्लोकमें भगवान्ने एक बार भी 'अहम्'
पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है 2

उत्तर—अन्य रहोकों में आये हुए कतु,यज्ञ,स्वधा, औषध, मन्त्र, घृत, ऋक्, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो स्रभावतः ही भगवान् से भिन्न वृस्तुओं के वास्त हैं। अतएव उन वस्तुओं को अपना रूप बतलाने के लिये भगवान् ने उनके साथ 'अहम्' पदका प्रयोग किया है। परन्तु इस रहोक में जितने भी शब्द आये हैं, सब-के-सब भगवान् के विशेषण हैं; इसके अतिरिक्त पिछले रहोक में आये हुए 'अहम्' के साथ इस रहोकका अन्वय होता है। इसलिये इसमें 'अहम्' पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है।

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च

असृतं चैव सृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १९॥

मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता हूँ और उसे वरसाता हूँ। हे अर्जुन! मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्-असत् भी मैं हूँ॥ १९॥

प्रश्न-में ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, तथा वर्षाको आकर्षित करता और वरसाता हूँ — इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि अपनी किरणोंद्वारा समस्त जगत्को उप्णता और प्रकाश प्रदान करनेवाला तथा समुद्र आदि स्थानोंसे जलको उठाकर रोक रखनेवाला तथा उसे लोकहितार्थ मेघोंके द्वारा यथासमय यथायोग्य वितरण करनेवाला सूर्य भी मेरा ही खरूप है ।

प्रश्न-'अमृतम्' पदका क्या-अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसके पान कर छेनेपर मनुष्य मृत्युके वश न होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। देवलोकके जिस अमृतकी वात कही जाती है उस अमृतके पानसे यद्यपि देवताओंका मरण मृत्युलोकके जीवोंके समान नहीं होता, इनसे अत्यन्त विलक्षण होता है, परन्तु यह बात नहीं कि उसके पानसे नाश ही नहो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान् ही हैं, जिनकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्य सदाके लिये मृत्युके पाशसे मुक्त हो जाता है। इसीलिये भगवान्ने अपनेको 'अमृत'कहा है और इसीलिये मुक्तिको भी अमृत'कहते हैं। प्रश्न-'मृत्यु:' पद किसका वाचक है और भगवान्का

उसे अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—सवका नाश करनेवाले 'काल'को 'मृत्यु' कहते हैं । सृष्टि-लीला सु चारुरूपसे चलते रहनेमें सर्ग और सहार दोनोंकी ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्य लीला-मय भगवान करते हैं; वे ही प्रथासमय लोकोंका संहार करने-के लिये महाकालरूप धारण किये रहते हैं। भगवान्ने खयं कहा है कि 'में लोकोंको क्षय करनेके लिये बढ़ा हुआ महा-काल हूँ' (११ । ३२ )। इसीलिये भगवान्ने 'मृत्यु' को अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-'सत्' और 'असत्' पद किनके वाचक हैं और उनको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्माको 'सत्' कहते हैं और नाशवान् अनित्य वस्तु-मात्रका नाम 'असत्' है। इन्हीं दोनोंको पंद्रहवें अध्यायमें 'अक्षर' और 'क्षर' पुरुषके नामसे कहा गया है। ये दोनों ही मगवान्की 'परा' और 'अपरा' प्रकृति हैं और वे प्रकृतियाँ मगवान्से अभिन्न हैं, इसिल्ये भगवान्ने सत् और असत्को अपना खरूप कहा है। सम्बन्ध-तेरहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक अपने सगुण-निर्गुण और विराट्रूपकी उपासनाओंका वर्णन करके भगवान्ने उन्नीसवें श्लोकतक समस्त विश्वको अपना स्वरूप वतलाया । समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होनेके कारण इन्द्रादि अन्य देवोंकी उपासना भी प्रकारान्तरसे मेरी ही उपासना है, ऐसा न जानकर फलासिक्पूर्वक पृथक् भावसे उपासना करनेवालोंको मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बातको दिखलानेके लिये अव दो श्लोकोंमें भगवान् उस उपासनाका फलसहित वर्णन करते हैं—

# त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्ननित दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २०॥

तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकामकर्मीको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित पुरुष मुझको यहाँके द्वारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप खर्गलोकको प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं॥ २०॥

प्रश्न—'त्रैविद्या.', 'सोमपाः' और 'पूतपापा.'—इन तीनों पदोंका क्या अर्थ है तथा ये किस श्रेणीके मनुप्योंके विशेषण हैं <sup>2</sup>

उत्तर—ऋक्, यज्ञ और साम—इन तीनों वेदोंको 'वेदत्त्रयी' अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधि और उनके फल्में श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले एव उसके अनुसार सकाम कर्म करनेवाले मनुष्यों-को 'त्रैविद्य' कहते हैं। यज्ञोंमें सोमलताके रसपानकी जो विधि बतलायी गयी है, उस विधिसे सोमलताके रसपान करनेवालोंको 'सोमपा' कहते हैं। उपर्युक्त वेदोक्त कर्मोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे जिनके खर्गप्राप्तिमें प्रतिबन्धक-रूप पाप नष्ट हो गये हैं, उनको 'पूतपाप' कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणीके मनुष्योंके लिये हैं, जो भगवान्की सर्वस्वपतासे अनिमज्ञ हैं और वेदोक्त कर्मकाण्डपर प्रेम और श्रद्धा रखकर पापकर्मोंसे बचते हुए सकामभावसे यज्ञादि कर्मोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं।

प्रश्न—'पूनपापाः' से यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि जिनके समस्त पाप सर्वथा घुल गये हैं, वे 'पूतपाप' हैं, तो क्या हानि है ?

उत्तर—अगले श्लोकमें पुण्योंका क्षय होनेपर उनका पुन: मृत्युलोकमें लौट आना बतलाया गया है। यदि उनके सभी पाप सर्वथा नष्ट हो गये होते तो पुण्यकमोंके क्षय होनेपर उसीक्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिये थी। जब पाप-पुण्य दोनोंहीका अभाव हो गया,तो फिर जनममें कोई कारण ही नहीं रह गया, ऐसी अवस्थामें पुनरागमनका प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये था। परन्तु उनका पुनरागमन होता है, इसिल्ये जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक है।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद किनका वाचक है और उनको यज्ञोंद्वारा पूजना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'माम्' पद भगवान्के अङ्गभूत इन्द्रादि देवताओंका वाचक है, शास्त्रविधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक यज्ञ और पूजा आदिके द्वारा भिन्न-भिन्न देवताओंका पूजन करना ही 'मुझको यज्ञोंद्वारा पूजना' है । यहाँ भगवान्के इस कथनका यह भाव है कि इन्द्रादि देव मेरे अङ्गभूत होनेसे उनका पूजन भी प्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है । किन्तु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्त्वको नहीं समझते, इसलिये उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती।

प्रश्न—'खर्गतिम्' पद किसका वाचक है । उसके छिये प्रार्थना करना क्या है।

उत्तर—खर्गकी प्राप्तिको 'खर्गित' कहते हैं। उपर्युक्त वेदिविहित कर्मोंद्वारा देवताओंका पूजन करके उनसे खर्ग-प्राप्तिकी याचना करना ही उसके छिये प्रार्थना करना है।

प्रश्न—'पुण्यम्' विशेषणके सिंहत 'सुरेन्द्रलोकम्' पद किस लोकको लक्ष्य करके कहा गया है और वहाँ 'देवताओंके दिन्य भोगोंका भोगना' क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-यज्ञादि पुण्यकमेकि फलक्ष्यमें प्राप्त होनेवाले इन्द्रलोकसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके यहाँ 'पुण्यम्' विशेषणके सहित अपने पुण्यकर्मानुसार उन-उन लोकोंमें जाकर—जो मनुष्य-'सुरेन्द्रकोकम्' पदका प्रयोग किया गया है। अतः सुरेन्द्र- लोकमें नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण लोकम्' पद इन्द्रलोकका वाचक होते द्वए भी उसे उपर्युक्त सभी लोकोंका वाचक समझना चाहिये। अपने-

देव-भोगोका मन और इन्द्रियोद्वारा भोग करना ही 'देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगना' है।

ते तं भुश्त्वा स्वर्गेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

#### त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

वे उस विशाल खर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार खर्गके साधनरूपतीनों वेशोंमे कहे हुए सकाम कर्मका आश्रय छेनेवाले और मोगोंकी कामनावाले पुरुष बार-बार आवा-गमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात् पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं और पुण्य क्षीण हो नेपर मृत्युलोकमें आते हैं॥ २१॥

प्रश्न-खर्गछोकको विशाल कहनेका क्या अभिप्राय है। उत्तर-खर्गादि लोकोंके विस्तारका, वहाँकी भोग्य वस्तुओंका, मोगप्रकारोंका,भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और प्रमायु आदि सभीका विविध प्रकारका परिमाण मृत्यु-छोककी अपेक्षा कहीं विशद और महान् है । इसीलिये **उसको विशाल कहा गया है** ।

प्रश्न-पुण्योंका क्षय होना और मृत्युलोकको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-जिन पुण्यक्रमींका फल भोगनेके लिये जीवको खर्गलोककी प्राप्ति होती है, उन पुण्यकर्मीके फलका भोग समाप्त हो जाना ही 'उनका क्षय हो जाना' है; और उस खर्गविषयक पुण्यफलकी समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य-पापींका भोग करनेके लिये पुनः मृत्यु-लोक्तमें गिराया जाना ही 'मृत्युलोकको प्राप्त होना' है ।

प्रश्न-(त्रयीधर्मम्) पद किस धर्मका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है 2

उत्तर-ऋक्, यजु ,साम-इन तीनी वेदोंमें जो खर्गकी प्राप्तिके उपायभूते धर्म बतलाये गये हैं, उनका वाचक (त्रयीधर्मम् पद है । स्वर्गप्राप्तिके साधनरूप उन धर्मोंका यथाविधि पाठन करना और स्वर्ग-सुखको ही सबसे वढ़कर प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना 'त्रयीधर्म' का आश्रय छेना है।

भगवान्के स्वरूप-तत्त्वको न जाननेवाले सकाम मनुष्य अनन्यचित्तसे भगवान्की शरण ग्रह्ण नहीं करते, भोग-कामनाके वरामें होकर उपर्युक्त धर्मका आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मीका फल अनित्य होता है और इसीलिये उन्हें फिर मर्त्यलोकमें लौटना पडता है । किन्तु जो पुरुष स्वर्ग-सुख प्रदान करनेवाले इन धर्मीका आश्रय छोडकर एक-मात्र भगत्रान्के ही शरणागत हो जाते हैं, वे साक्षात् भग-वान्को प्राप्त करकेसब बन्धनोंसे सर्वथा छूट जाते हैं।इसल्यि उन कृतकृत्य पुरुषोंका फिरसे जगत्में जन्म नहीं होता।

प्रश्न-'कामकामाः' पदका क्या अर्थ है र यह किन पुरुपोंका विशेषण है तथा 'गतागत' ( सावागमन ) को प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—'काम' सांसारिक भोगोंका नाम है और उन भोर्गोकी कामना करनेवाले मनुप्योंके लिये 'कामकामाः 'पद का प्रयोग हुआ है । यह उपर्युक्त स्वर्गप्राप्तिके साधनरूप वेदविहित सकामकर्म और उपासनाका अनुष्टान करनेवाले मनुष्योंका विशेपण है, और ऐसे मनुष्योंका जो अपने कर्मी-का फल भोगनेके लिये बार वार नीचे और ऊँचे लोकोंमें भटकते रहना है, वही 'गतागत' को प्राप्त होना है।

सम्यन्ध—पहले दो श्लोकोंमें यज्ञद्वारा देवताओंका पूजन करनेवाले सकामी मनुष्योंके देवपूजनका फल आवागमन बतलाकर अब भगवान् उनसे भिन्न अपने अनेन्यप्रेमी निष्काम भक्तोंकी उपासनाका फल उनका योगक्षेम वहन करना वतलाते हैं—

पर्युपासते । अनन्याश्चिन्तयन्तो जनाः वहाम्यहम् ॥ २२ ॥ नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं

जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं। उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं ॥ २२ ॥

प्रश्न-'अनन्याः' पद कैसे भक्तोका विशेषण है र

उत्तर—जिनका ससारके समस्त मोर्गेसे प्रेम हटकर केवलमात्र भगवान्में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान्का वियोग जिनके लिये असद्य है, जिनका भगवान्से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्यदेव नहीं है और जो भगवान्को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं— ऐसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ भक्तोंका विशेषण'अनन्या.'पद है।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद किनका वाचक है और उनका 'चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजन करना' क्या है ?

उत्तर-यहीँ 'माम्' पद सगुण भगवान् पुरुषोत्तमका वाचक है। उनके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझकर चळते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते और एकान्तमें साधन करते, सब समय निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन करते हुए, उन्हींकी आज्ञानुसार निष्काममावसे उन्हींकी प्रसन्नताके ळिये चेष्टा करते रहना यही उनका 'चिन्तन करते हुए भजन करना' है।

प्रश्न—नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तींका योगक्षेम वहन करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम भ्योगं और प्राप्तकी रक्षा-का नाम 'क्षेमं' है । अतः भगवान् की प्राप्तिके लिये जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकारके विष्न-बायाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना और जिस साधनकी कभी है, उसकी पूर्ति करके खयं अपनी प्राप्ति करा देना—यही उन प्रेमी भक्तोका 'योगक्षेमं' चळाना है । भक्त प्रह्लादका जीवन इसका सुन्दर उदाहरण है । हिरण्यकशिपुद्वारा उसके साधनमें वडे-बडे विष्न उपस्थित किये जानेपर भी सब प्रकारसे भगवान् ने उसकी रक्षा करके अन्तमें उसे अपनी प्राप्ति करवा दी ।

प्रश्न—भगवान् साधनसम्बन्धी योगक्षेमका वहन करते हैं—यह तो ठीक ही है, परन्तु क्या जीवननिर्वाहोपयोगी छौकिक योगक्षेमका भी वे वहन करते हैं ?

उत्तर—जन सम्पूर्ण विश्वके छोटे-बड़े अनन्त जीवोंका - नरण-पोषण मगवान् ही करते हैं, कोई मजता है या नहीं— इस बातकी परवा न करके जब खाभाविक ही परम सुदृद्भावसे समस्त विश्वके योगक्षेमका सारा भार भगवान्-ने उठा रक्खा है, तब अनन्य भक्तका जीवनभार वे उठा लें—इसमें तो कहना ही क्या बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य-निरन्तर केवल भगवान्के चिन्तनमें ही लगे रहते हैं, भगवान्को छोडकर दूसरे किसी भी विषय-की कुछ भी परवा नहीं करते—ऐसे नित्याभियुक्त भक्तोंकी सारी देखमाल भगवान् ही करते हैं।

जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माताको ही जानता है, उसकी कौन-कौन-सी ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनकी रक्षा होनी चाहिये और उसे कब किन-किन वस्तुओंकी आवश्यकता होगी, इस वातकी वह कभी कोई चिन्ता नहीं करता, माता ही यह घ्यान रखती है कि इसकी कौन-कौन-सी वस्तुएँ सँमालकर रखनी चाहिये, माता ही यह विचार करती है कि इसके लिये कब किस वस्तुकी आवश्यकता होगी और माता ही उन-उन वस्तुओंकी रक्षा करती है, तथा ठीक समयपर उसके लिये आवश्यक वस्तुओका प्रवन्य करती है । इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्तके जीवनमें लौकिक या पारमार्थिक किस-किस वस्तुकी रक्षा आवश्यक है और किस-किसकी प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान् करते है और उन-उन प्राप्त वस्तुओकी रक्षा तथा अप्राप्त-की प्राप्ति भी भगवान् ही करा देते हैं ।

जो मातृपरायण वालक माताकी देख-रेखमें होता है, माता जैसे उस बच्चेकी बुद्धिकी ओर घ्यान न देकर उसका जिसमें वास्तिविक हित होता है, वही करती है—उससे भी बहुत बढ़कर भगवान् भी अपने भक्तका जिसमें यथार्थ हित होता है, वही करते हैं। ऐसे भक्तोंके लिये कब किस वस्तुकी आवश्यकता होगी और किन-किन वस्तुओंकी रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान् ही करते हैं और भगवान्का निश्चय कल्याणसे ओतप्रोत होता है और भगवान् ही रक्षा तथा प्राप्तिका भार वहन करते हैं। लैकिक-पारमार्थिकका कोई प्रश्न ही नहीं है तथा न अमुक वस्तुकी प्राप्ति-अप्राप्तिका प्रश्न है।जिन वस्तुओंके प्राप्त होनेमें या रहनेमें मनुष्य भगवान्- को भूळकर विषयभोगोमें फॅस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेमकी हानि होती है, उनका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योगक्षेमकी प्राप्ति है, तथा जिन वस्तुओं के न होने से जिनकी रक्षा न होने से भगवान्की स्मृतिमें वाधा पहुँ चती है और इसिल्ये उसका वास्तिवक कल्याणके साथ योग होने में तथा कल्याणकी रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहने ही सच्चा योगक्षेम है।

अनन्य नित्याभियुक्त भक्तके वास्तविक कल्याणका और सच्चे योगक्षेमका भार भगवान् वहन करते हैं—इसका तात्पर्ययही है कि उसका कत्याणके साथ योग किन वस्तुओ-की प्राप्तिमें और किनके संरक्षणमें है, इस वातपर लक्ष्य रखते हुए भगवान् ही खय उनकी प्राप्ति कराते है और भगवान् ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे लौकिक हो या साधन-सम्बन्धी। इससे यह निश्चय समझना चाहिये कि जो पुरुष भगवान्के ही परायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करते हुए ही सब कार्य करते है,
अन्य किसी भी विषयकी कामना, अपेक्षा और चिन्ता
नहीं करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा भार भी भगवान्पर रहता है, वे ही सर्वशिक्तमान्, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी परमसुदृद्द् भगवान् अपने भक्तका सब प्रकारका योगक्षेम
चलाते हैं, इसिलये उसमें कभी भूल नहीं होती, और
उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता । भगवान्का
चलाया हुआ 'योगक्षेम' बहुत ही सुख, जान्ति, प्रेम और
आनन्द देनेवाला होता है और भक्तको बहुत शीव्र
भगवान्का साक्षात् करानेम परम सहायक होता है।
इसीलिये यहाँ योगका अर्थ—भगवत्सरूपकी प्राप्ति और
क्षेमका अर्थ—उस भगवत्प्राप्तिके लिये किये जानेवाले
साधनोकी रक्षा किया गया है।

सम्बन्ध—पूर्वेश्लोकोंमें भगवान्ने समस्त विश्वको अपना स्वरूप बताया, फिर यज्ञोंद्वारा की जानेवाली देवपूजाको प्रकारान्तरसे अपनी ही पूजा बताकर उसका फल आवागमनके चक्रमें पडना और अपने अनन्य भक्तको उपासनाका फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया ? इसपर कहते हैं—

# येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥२३॥

हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवनाओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजने हैं, किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात् अज्ञानपूर्वक है ॥ २३ ॥

प्रश्न—'श्रद्धयान्विता.' का क्या अभिप्राय है ? तथा यहाँ इस विशेषणका प्रयोग किसन्दिये किया गया है ?

उत्तर—वेट-शास्त्रोमे वर्णित देवता, उनकी उपासना और खर्गाटिकी प्राप्तिरूप उसके फल्पर जिनका आदर-पूर्वक दढ विश्वास हो, उनको यहाँ 'श्रद्धयान्विता.' कहा गया है। और इस विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखन्त्राया गया है कि जो विना श्रद्धाके दम्भपूर्वक यज्ञादि कर्मोद्धारा देवताओका यूजन करते है, वे इस श्रेणीमें नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी प्रकृतिमें है।

प्रश्त-ऐसे मनुष्योका अन्य देवनाओकी पूजा करना क्या है ? और वह भगवान्की 'अविधिपूर्वक' पूजा क्यो है ? उत्तर-जिस कामनाकी सिद्धिके लिने जिस देवताकी पूजाका शास्त्रमें विधान है, उस देवताकी शास्त्रोक्त यज्ञादि कमींद्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा करना 'अन्य देवताओकी पूजा करना' है । समस्त देवता भी भगवान्के ही अङ्गभूत हैं, भगवान् ही सबके स्वामी है और वस्तुत: भगवान् ही उनके रूपमें प्रकट है-इस तत्त्वको न जानकर उन देवताओको भगवान्से भिन्न समझकर सकामभावसे जो उनकी पूजा करना है, यही भगवान्की 'अविधिपूर्वक' पूजा है ।

प्रवन-अन्य देवताओकी पूजाके द्वारा भगवान्की विधिपूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका फल क्या है ?

उत्तर-अन्य देवता भी भगवान्के ही अङ्गभूत होनेके

कारण सव भगवान्के ही खरूप हैं, ऐसा समझकर भगवान्की प्राप्तिके लिये निष्कामभावसे उन देवताओकी शास्त्रोक्त प्रकारसे श्रद्धापूर्वक पूजा करना, उन देवताओ-की पूजाके द्वारा भगवान्की 'विधिपूर्वक पूजा करना' है, और इसका फल भी भगवान्की ही प्राप्ति है।

राजा रन्तिदेवने अतिथि एव अभ्यागतोको भगवान्का खरूप समझकर खय भूखका कष्ट सहन करके अनदान-द्वारा निष्कामभावसे भगवान्की पूजा की थी। इसके फल-स्वरूप उनको भगवान्की प्राप्ति हो गयी। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता-पिता, अतिथि-अभ्यागत आदि समस्त प्राणियोको भगवान्का स्वरूप समझकर भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्होंकी आज्ञाके अनुसार उन सत्रकी सेत्रा आदिका कार्य करता है, उसकी वह सेत्रा विधिपूर्वक भगवान्की सेत्रा होती है और उसका फल भगवान्की प्राप्ति ही होता है।

इस तत्त्वको समझे त्रिना जो सकामबुद्धिसे श्रद्धा-प्रेय-पूर्वक अन्य देवताओकी यथायोग्य सेत्रा-पूजा आदि की जाती है, वह सेत्रा-पूजा भी यद्यपि होती तो है भगतान्की ही, क्योंकि भगतान् ही सत्र यज्ञोंके भोक्ता और सत्रके महेश्वर है और भगतान् ही सर्वरूप है, तथापि भावकी न्यूनताके कारण वह भगतान्की विविधूर्वक सेत्रा नहीं समझी जाती । इसीछिये उपका फण्य भी भगत्र -प्राप्ति न होकर स्वर्गप्राप्ति ही होता है । भगत्रस्वरूपकी अनभिज्ञताके कारण फल्में इतना महान् भेद हो जाता है ।

सम्बन्ध—अन्य देवताओं के पूजन करनेवालों की पूजा भगवान् की विधिपूर्वक पूजा नहीं है, यह कहकर अव वैसी पूजा करनेवाले मनुष्य भगवत्शाप्तिरूप फलसे विच्चित क्यों रहते हैं इसका स्पप्टरूपसे निरूपण करते हैं—

## अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २*७* ॥

क्योंकि सम्पूर्ण यहाँका भोका और स्वामी भी मैं ही हूँ , परन्तु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे गिरते हैं अर्थात् पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

प्रश्न—भगवान् ही सव यज्ञोके भोक्ता और प्रभु कैसे हैं र उत्तर—यह सारा विश्व भगवान्का ही विराट्कप होनेके कारण भिन्न-भिन्न यज्ञ-पूजादि कर्मोंके भोक्तारूपमें माने जानेवाले जितने भी देवता है, सव भगवान्के ही अङ्ग हैं, तथा भगवान् ही उन सवके आत्मा हैं (१०।२०)। अत उन देवताओके रूपमें भगवान् ही समस्त यज्ञादि कर्मोंके भोक्ता है। भगवान् ही अपनी योगशक्तिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सवको यथायोग्य नियममें चलाते हैं, वे ही इन्द्र, वरुण, यमराज, प्रजापित आढि जितने भी लोकपाल और देवता-गण है—उन सवके नियन्ता है, इसलिये वही सवके प्रभु अर्थात् महेश्वर हैं (५।२९)।

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'तु' यहाँ 'परन्तु' के अर्थमे है। अभिप्राय यह है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवान्के प्रभावको नहीं जानते, यह उनकी कैसी अज्ञता है! प्रश्न-यहाँ 'ते' पद किन मनुष्योको लक्ष्य करता है, तथा उनका भगवान्को तत्त्वसे नहीं जानना क्या है ? उत्तर-यहाँ 'ते' पड पूर्वश्लोकमें वर्णित प्रकारसे अन्य

उत्तर—यहा 'त' पट पूत्ररलाक्षम वाणत प्रकारस अन्य देवताओकी पूजाद्वारा अविजिपूर्वक मगवान्की पूजा करने-वाले सकाम मनुष्योको लक्ष्य करता है तथा सोल्हवेसे उन्नीसर्वे रलोकतक भगवान्के गुण, प्रभावसहित जिस स्वरूपका वर्णन हुआ है, उसको न जाननेके कारण भगवान्-को सब यज्ञोके भोक्ता और समस्त लोकोके महान् ईश्वर न समझना—यही उनको तक्तसे न जानना है।

प्रश्न—'अत ' पदका क्या अभिप्राय है और उसके साथ 'च्यवन्ति' कियाका प्रयोग करके क्या भाव दिखञाया गया है?

उत्तर—'अत 'पढ हेतुवाचक है। इसके साथ 'च्यवन्ति' क्रियाके प्रयोगका यहाँ यह अभिप्राय है कि इसी कारण अर्थात् भगवान्को तत्त्वसे न जाननेके कारण ही वे मनुष्य भगवत्प्राप्ति-रूप अत्यन्त उत्तम फलसे विद्यत रहकर खर्गप्राप्तिरूप अल्प फलके भागी होते हैं और आवागमनके चक्करमें पढ़े रहते हैं। सम्बन्ध—भगवान्के भक्त आवागमनको प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओंके उपासक आवागमनको प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है ? इस जिज्ञासापर उपास्यके स्वरूप और उपासकके भावसे उपासनाके फलमें मेद होनेका नियम बतलाते हैं—

# यान्ति देवव्रता देवान्पितृ न्यान्ति पितृव्रताः । भृतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २५ ॥

प्रश्न—'देवव्रताः' पद िक्त मनुष्योका वाचक है <sup>2</sup> और उनका देवोको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—देवताओकी पूजा करना, उनकी पूजाके लिये वतलाये हुए नियमोका पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना और उनके मित्ति ब्राह्मण-मोजन कराना—इत्यादि समी वार्ते 'देवताओंके व्रत' हैं । इनका पालन करनेवाले मनुष्योंका वाचक 'देवव्रताः' पद है । ऐसे मनुष्योंका अपनी उपासनाके फलख रूप जो उन देवताओंके लोकोकी, उनके सदश मोगोकी अथवा उनके-जैसे रूपकी प्राप्ति होती है, वही देवोको प्राप्त होना है ।

प्रश्न—तीसरे अध्यायके ग्यारहवे रखोकमें, चौथे अध्यायके पचीसवें रखोकमें तो देवपूजनको कल्याणमें हेतु वतलाया है और यहाँ (२०,२१,२४ में ) उसका फल अनित्य स्वर्गकी प्राप्ति एवं आवागमनके चक्करमें पड़ना वतलाते हैं; इसका क्या कारण है ?

उत्तर—तीसरे [और चौथे अध्यायोमे निष्कामभावसे देवपूजन करनेका विषय है; इस कारण उसका फल परम कल्याण वतलाया गया है; क्योंकि निष्कामभावसे की हुई देवपूजा अन्तः करणकी शुद्धिमें हेतु होनेसे उसका फल परम कल्याण ही होता है । किन्तु यहाँ सकामभावसे की जानेवाली देवपूजाका प्रकरण है । अतः इसका फल उन देवताओं की प्राप्तितक ही वतलाया जा सकता है । वे अधिक-से-अधिक उन उपास्य देवताओं की आयुपर्यन्त खर्गादि लोकों में रह सकते हैं । अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है ।

प्रश्न—'पितृव्रताः' पद किन मनुष्योका वाचक है और उनका पितरोको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-पितरोके लिये ययाविधि श्राद्ध-तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणोको मोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके लिये शाखमें वतलाये हुए ब्रत और नियमोंका मलीमाँति पालन करना आदि 'पितरोंके ब्रत' हैं और इन सबके पालन करनेवालोका वाचक 'पितृब्रताः' पद है। जो मनुष्य सकाममावसे इन ब्रतोका पालन करते हैं, वे मरनेके बाद पितृलोक्तमें जाते हैं और वहाँ जाकर उन पितरोके-जैसे खरूपको प्राप्त करके उनके-जैसे मोग मोगते हैं। यही पितरोको प्राप्त होना है। ये भी अधिक-से-अधिक दिव्य पितरोकी आयुपर्यन्त ही वहाँ रह सकते है। अन्तमें इनका भी पुनरागमन होता है।

यहाँ देव और पितरोक्षी पूजाका निपेष नहीं समझना चाहिये। देव-पितृ-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णाश्रम-के अविकारानुसार सत्रको अवश्य ही करनी चाहिये; परन्तु वह पूजा यदि सकामभावसे होती है तो अपना अधिक से-अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्नव्यवुद्धिसे भगवत्-आज्ञा मानकर या भगवत्-पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत्-प्राप्तिरूप महान् फलमें कारण होती है। इसलिये यहाँ समझना चाहिये कि देव-पितृकर्म तो अवश्य ही करें; परन्तु उनमें निष्कामभाव लानेका प्रयत्न करें।

प्रश्न-'भूतेज्याः' पढ किन मनुष्योका वाचक है और उनका भूतोको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—जो प्रेत और भूतगणोंकी पूजा करते हैं, उनकी पूजाके नियमोका पालन करते हैं, उनके लिये हवन या दान

ट्रौपदी

श्वरी



आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक 'भूतेज्याः' पद है। ऐसे मनुष्योंका जो उन-उन भूत-प्रेतादिके समान रूप भोग आदिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत-प्रेतोंकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देने-वाली है, इसलिये उसको नहीं करना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'मधानिन ' पद किनका वाचक है और उनका भगवान्को प्राप्त होना क्या है '

उत्तर—जो पुरुष भगवान् सगुण निराकार अथवा साकार—किसी भी रूपका सेवन, पूजन और भजन-ध्यान आदि करते है, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नामका जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते है और इसी प्रकार भगवद्गक्तिविषयक विविध माँतिके साधन करते हैं, उनका बाचक यहाँ 'मद्याजिनः' पद है । और उनका भगवान्के दिन्य छोकमें जाना, भगवान्के समीप रहना, उनके ही जैसे दिन्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें छीन हो जाना—यही भगवान्को प्राप्त होना है ।

प्रश्न-इस वाक्यमें 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है दे उत्तर—'अपि' पदसे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि मेरे निराकार, साकार, किसी भी रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेवाला मुझको प्राप्त होता है—इसमें तो कहना ही क्या है, किन्तु सकामभावसे उपासना करनेवाला भी मुझे प्राप्त होता है।

सम्बन्ध-भगवान्को भक्तिका भगवत्प्राप्तिरूप महान् फल होनेपर भी उसके साधनमें कोई कठिनता नहीं है, वरिक उसका साधन बहुत ही सुगम है--यहो बात दिखलानेके लिये भगवान् कहते हैं--

## पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुप्प,फल, जल आदि भर्पण करता है, उस गुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६॥

प्रश्न-'यः' पदके प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जातिका कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। वल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदिके कारण मेरी किसीमें भेदबुद्धि नहीं है, अवश्य ही अर्पण करनेवालेका भाव विदुर और शबरी आदिकी माँति सर्विथा शुद्ध और प्रेमपूर्ण होना चाहिये।

प्रश्न—पूजाकी अनेक सामग्रियोमेंसे केवल पत्र, पुष्प, फल और नलके ही नाम लेनेका क्या अभिप्राय है शऔर इन सबका भक्तिपूर्वक भगवान्को अपण करना क्या है ?

उत्तर—यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जलका नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्योको विना किसी परिश्रम, हिंसा और व्ययके अनायास मिल सकती है——ऐसी कोई भी वस्तु भगवान्के अर्पण की जा सकती है। भगवान् पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुके भूखे नहीं है, उनको तो केवल प्रेमकी ही आवश्यकता है। मुझ-जैसे साधारण-से-साधारण मनुष्यद्वारा अर्पण की हुई छोटी-से-छोटी वस्तु भी भगवान् सहर्ष खीकार कर लेते हैं, यह उनकी कैसी महत्ता है। इस भावसे भावित होकर प्रेम-विद्वल चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान्के समर्पण करना उसे मिक्तपूर्वक भगवान्के अर्पण करना है।

प्रश्न—'प्रयतात्मनः' पदका क्या अर्थ है ' और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है '

उत्तर-निस्ता अन्तः करण शुद्ध हो, उसे 'प्रयतात्मा' कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिख्छाया है कि यदि अर्पण करनेवालेका भाव शुद्ध न हो तो बाहरसे चाहे नितने शिष्टाचारके साय, चाहे नितनी उत्तम-से-उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाय, मैं उसे कभी खीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधनका निमन्त्रण अखीकार करके भाव शुद्ध होनेके कारण विदुरके घरपर जाकर प्रेमपूर्वक भोजन किया, सुदामाके चिडरोंका बड़ी रुचिके साथ भोग छगाया, द्रौपदी- की बटलोईमे बचे हुए 'पत्ते' को खाकर विश्वको तृप्त कर दिया, गजेन्द्रद्वारा अर्पण किये हुए 'पुप्प' को ख्रयं वहाँ पहुँचकर खीकार किया, शबरीकी कुटियापर जाकर उसके दिये हुए 'फलो' का मोग लगाया और रन्तिदेवके 'जल' को खीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक मक्तकी प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तुको मै सहर्ष खीकार करता हूँ।

इन भक्तोका विशेषित इसप्रसङ्गसे सम्बन्ध रखनेवाळी घटनाओका सिक्षित विवरण क्रमशः इस प्रकार है—— विदुर

वारह वर्पका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास पूरा करके जब पाण्डवोने दुर्योचनसे अपने राज्यकी मॉग की, तब दुर्योवनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर दिया । इसपर पाण्डवोक्ती ओरसे खय भगवान् श्रीकृप्ग दूत वन-कर कौरवोके यहाँ गये । बाहरी शिष्टाचार दिखटानेके लिये दुर्योधनने उनके खागतकी वड़ी तैयारी की थी। नव भोननके लिये कहा, तव भगवान्ने अखीकार कर दिया । दुर्योधनके कारण पूछनेपर भगवान्ने कहा--'भोजन दो प्रकारसे किया जाता है । या तो जहाँ प्रेम हो, वहाँ जो कुछ भी मिले, वडे आनन्दसे खाया जाता है । या जत्र मूखके मारे प्राण जाते हो तत्र चाहे जहाँ, चाहे जिस मावसे, जो कुछ मिले उमीसे उदरपूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ दोनो ही वाते नहीं है। प्रेम तो आपमें है ही नहीं, और भूखो मैनहीं मरता \*।' इतना कहकर भगवान् विना ही बुलाये भक्त विदुरजीके घर चल दिये। पिनामह भीष्म, द्रोणा-चार्य, कृपाचार्य, बाह्मीक आदि वड़े-बूढ़े लोगोने विदुरके घर जाकर श्रीकृणासे अपने-अपने घर चलनेके लिये भी अनुरोध किया, परन्त भगवान् किसीके यहाँ नहीं गये और उन्होने विद्रजीके घरपर ही उनके अत्यन्त प्रेमसे दिये हुए पटार्थीका भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया ! ( महा० उद्योग० ९१ ) 'दुर्योघनकी मेवा त्यागी,साग विदुर घर खायो' प्रसिद्ध ही है ।

सुदामा सुदामाजी भगत्रान् श्रीकृष्णचन्द्रके वाल्यकालके सखा थे। टोनो उज्जैनमें सान्दीपनिजी महाराजके घर एक साथ ही पढ़े थे। सुटामा नेटनेत्ता, निनयोसे निरक्त. शान्त और जितेन्द्रिय थे। निद्या पढ चुक्तनेपर टोनो सखा अपने-अपने घर चले गये।

सुडामा बड़े ही गरीव थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनोतक इस ब्राह्मणपरिवारको अन्नके दर्शन नहीं हुए। मूखके मारे वेचारी ब्राह्मणीका मुख सुख गया, बच्चोकी दशा देखकर उसकी छानी मर आयी। वह जानती थी कि द्वारकाधीश मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र मेरे स्वामीके सुखा है। उसने डरसे कॉपते-कॉपते पितको सब हालत सुनाकर द्वारका जानके लिये अनुरोध किया। वह पतिके निष्कामभावको भी जानती थी, इससे उसने कहा—'प्रमो! में जानती हूं कि आपको धनकी रत्तीमर भी चाह नहीं है, परन्तु धन विना गृहस्थीका निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके पास जाना ही आवश्यक और उचित है।

सुदामाने सोचा कि ब्राह्मणी दु खोसे घवडाकर धनके लिये मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्यके लिये मित्रके घर जानेमे वड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे—'पगर्ची! क्या त्वनके लिये मुझे वहाँ भेजती हैं? क्या ब्राह्मण कभी धनकी इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान्का मजन ही करना है। भ्ख लगनेपर भीख माँग ही सकते हैं।'

ब्राह्मणीने कहा—'यह तो ठीक है, परन्तु यहाँ मीख भी तो नसीव नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और म्खसे इटएटाते वच्चोके मुंहकी ओर तो देखिये। मुझे धन नहीं चाहिये। में नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मॉर्गे। अपनी इस दीनदशामे एक बार वहाँ जाकर आप उनसे मिछ तो आइये।' सुटामाने जानेमें बहुत आनाकानी की, परन्तु अन्तमे यह विचारकर कि चले इसी बहाने श्रीकृष्णचन्द्रके दुर्लभ दर्शनका परम लाभ होगा। सुदामाने जानेका निश्चय कर लिया। परन्तु खाली हाथो कैसे जायं र उन्होंने खीसे कहा—'हे कल्याणी! यदि कुछ भेट देनेयोग्य सामग्री घरमे

\* सम्प्रीतिभोज्यान्यन्नानि आगद्भोज्यानि वा पुनः।न च सम्प्रीयसे राजन्न चैत्रापद्गता वयम् ॥ (महा० उद्योग० ९१। २५) हो तो लाओ। पितकी बात तो ठीक थी, परन्तु वह वेचारी क्या देती र घरमे अनक्षी कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गयी। परन्तु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिये बिना सुदामा जायेंगे नहीं, वह बड़े सकोचसे पड़ोसिनके पास गयी। आजा तो नहीं थी, परन्तु पड़ोसिनने दया करके चार मुट्टी चिउरे उसे दे दिये। ब्राह्मणीने उनको एक मेले-कुचैले फटे चियडमे बॉघकर श्रीकृष्णकी भेटके लिये पतिको दे दिया।

सुदामाजी द्वारका पहुँचे । पूछते-पूछते भगवान्के महलोके दरवाजेपर गये । यहाँपर कवित्रर नरोत्तमजीने वडा सुन्दर वर्णन किया है । वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामाजीको आदरसे वहीं वैटाकर सवाद देने प्रमुके पास गया और वहाँ जाकर उसने कहा—

सीस पगा न झगा तन पै प्रभु । जाने को आहि, वसे केहि गामा। धोती दुपटी, फटी-सी. ट्टी अरु पायं उपानहकी नहिं सामा ॥ दुर्वल, द्वार खडो द्विज देखि रह्यो चिकि सो बसुधा अभिरामा। को धाम, दीनदयाल पूछन आपनो नाम सुदामा ॥ वतावत भगवान् 'सुदामा' शब्द सुनते ही सारी सुध-वुव भूल गये और हडवडाकर उठे । मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर पडा,पादुका भी नहीं पहन पाये और टौड द्वारपर !

भगवान्ने दूरसे ही सुदामाका बुरा हा र देखकर कहा-ऐसे त्रित्राइन त्रिहाल पग कटक जाल गंड पुनि जोये। हाय । महादुख पाये सखा ! तुम आय इतै न, किनै दिन खोये॥ देखि खुदामा की दीन दसा, करुनानिधि करिके राये । करना प्रात को हाथ छुयो नहिं, पानी सो पग धोये ॥ नेननके जल

( नरोत्तम कार्य (

परातका पानी छूनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई।

मरकारने अपने आमुओकी धारामे ही मुदामांक पर प्यार टाले और उन्हें हातीमे चित्रदा रिया ! तदनन्तर भगवान् उन्हें आदरमहित महल्ये ले गंग और वहा अपने दिव्य परमपर वैठाया, तथा स्वय अपने हाथीसे प्रवनकी सामग्रीका सग्रह कर, अपने ही हाथोसे उनके चरणोंको धोकर, उम जलको स्वय त्रिरोक्यावन होते हुए, भी अपने मस्तकपर धारण किया।

तदनन्तर भगवान्ने प्रिय मित्रके शरिमे दिव्यगन्थयुक्त चन्द्रन, अगर तथा कुडू पलगाया और सुगन्त्रित धृप, दीप आदिसे पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान-मुपारी दी। ब्राह्मण सुदामाका शरीर अत्यन्त मिलन और क्षीण था। देहभरमें स्थान-स्थानपर नर्से निक्त शे हुई थी। वे एक फटा-पुराना कपडा पहने हुए थे। परन्तु भगवान्के प्रिय सखा होनेके नाते साक्षात् लन्मीका अवतार रिक्मणीजी अपनी सखी देवियोंसिहित रत्नदण्टयुक्त व्यजन-चामर हाथोमे लिये परम दरिद्र मिक्षुक ब्राह्मणकी वड़ी चाबसे सेवा-यूजा करने लगीं। भगवान् श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने हाथमें लेकर लडकपनकी मनोहर बाते करने लगे।

कुछ देरके बाद भगवान्ने प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए हॅसकर कहा कि 'भाई ' तुम मेरे लिये कुठ भेंट भी लाये हो ' भक्तोकी प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्नुको भी मै बहुत मानता हूँ, क्योंकि मे प्रेमका भूखा हूँ । अभक्तके द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती।

पत्र पुष्प पत्र तीय यो मे भक्त्या प्रयन्छित । तदह भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मन ॥ (श्रीमद्भागवत १०।८१।४)

भगवान्के इतना कहनेपर भी सुटामा चिउरोक्ती पोटकी भगवान्को नहीं दे सके !

भगवान्की अतुल राजसम्पत्ति ओर वैभव देखकर उन्हें चिउरा देनेमें सुदामाको वडी लजा हुई ।

तत्र सत्र प्राणियोके अन्तरकी वात जाननेवाले हरिने ब्राह्मगके आनेका कारण समझकर विचार किया कि 'पर् मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धनकी कामना-से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरहकी कामना है। परन्तु यह अपनी पतिव्रता पत्नीकी प्रार्थनासे मेरे पास आया है, अतएव इसे मै वह (भोग और मोक्षरूप) सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओको भी दुर्लभ है।

यों विचारकर भगवान्ने 'यह क्या है !' कहकर जल्दीसे मुदामाकी बगलमें दबी हुई चिउरोकी पोटली जबरदस्ती खींच ली । पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गयी और चिउरे चारो ओर विखर गये । भगवान् बड़े प्रेमसे कहने लो—

नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे। तर्पयन्त्यङ्ग मा विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः॥ (श्रीमद्भागवत १०। ८१। ९)

'हे सखे ! आपके द्वारा लाया हुआ यह चिउरोंका उपहार मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है । ये चिउरे मुझको और (मेरे साथ ही) समस्त विश्वको तृप्त कर देंगे।' यो कहकर भगवान् उन विखरे हुए चिउरोंको बीन-बीनका उन्हें चबाने लगे। भक्तके प्रेमपूर्वक लाये हुए उपहारका इस प्रकार भोग लगाकर भगवान्ने अपने अतुलनीय प्रेमका परिचय दिया।

कुछ दिन बडे आनन्दपूर्वक वहाँ रहकर सुदामा अपने घर छैटे । इधर घरका रूपान्तर हो गया था । भगवान्की लीलासे दूटी महैया खर्णमहलके रूपमें परिणत हो चुकी थी । सुदामाने भगवान्की छीला समझकर उसे स्तीकार किया। उन्होने मन-ही-मन कहा—'धन्य है, मेरे सखा ऐसे है कि याचकको त्रिना वताये गुप्तरूपसे सव कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते है । परनतु मुझे घन नहीं चाहिये, मेरी तो बार-बार यही प्रार्थना है कि:--जन्म-जन्मान्तरमें वही श्रीकृष्ण मेरे सुदृद्,सखा तथा मित्र हों और मै उनका अनन्य भक्त रहूँ। मै इस सम्पत्तिको नहीं चाहता, मुझको तो प्रत्येक जन्ममें उन सर्वगुणसम्पन्न भगवान्की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तोंका पवित्र संग मिलता रहे । वे द्या करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धनके गर्वसे धनत्रानोंका अधः पतन हो जाता है । इसलिये वे अपने अदूरदर्शी मक्तको सम्पत्ति, राज्य और ऐऋर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्तमावसे घरमें रहे और उन्होंने

अपना सत्र समय भगत्रान्के भजनमें ही विताया । द्रौपदी

पाण्डव वनमें रहकार अपने दु:खके दिन काट रहे थे, परन्तु दुर्योघनकी खलमण्डली अपनी दुष्टताके कारण उनके विनाशकी ही बात सोच रही थी। दुर्योबनने एक बार दुर्वासा मुनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर माँगा कि--'हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युघिष्ठिर अपने भाइयोसहित वनमें रहते हैं । एक दिन आप अपने दस हजार शिष्योंसहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइये । परन्त इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब छोगोके भोजन कर चुकनेपर जब यशिखनी दौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी समय जाइयेगा ।' दुर्योधनने दुष्टमण्डलीकी सलाहसेयह सोचा कि दौपदीके खाँ चुकनेपर उस दिनके लिये स्पैके दिये हुए पात्रसे अन्न मिलेगा नहीं, इससे कोएन-खभाष दुर्वासा पाण्डवोंको शाप देकर भस्म कर डार्छेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जायगा । सरङ-हृदय दुर्वासा दुर्योधनके इस कपटको नहीं समझे, इस-लिये वे उसकी बात मानकर पाण्डवोके यहाँ काम्पक वनमें जा पहुँचे । पाण्डव द्रौपदीसहित मोजनादि कार्योंसे निवृत्त होकर सुखसे बैठे वार्ताळाप कर रहे थे। इतनेहीमें दस हजार शिष्योसहित दुर्वासाजी वहाँ जा पहुँचे। युविष्ठिरने भाइयोसहित उठकर ऋषिका खागत-साकार किया और भोजनके लिये प्रार्थना की। दुर्वासाजीने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहानेके लिये नटीतीरपर चले गये। इधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हुई । परन्तु इस विपत्तिसे प्रिय-बन्धु श्रीकृष्णके सिवा उनकी प्यारी कृष्णाको और कौन बचाता ! उसने भगवान्का स्मरण करते हुए कहा—'हे कृष्ण ! हे गोपाल ! हे अशरण-शरण ! हे शरणागतवत्सल ! अब इस विपत्तिसे तुम्हीं वचाओ—

दु:शासनादहं पूर्वे समायां मोचिता यथा। तथैव संकटादस्मान्मासुदर्तुमिहाईसि॥ (महा० वन० २६३। १६)

'तुमने पहले कौरवोंकी राजसभामें जैसे दुष्ट हु:शासनके हाथसे मुझे छुड़ाया या, वैसे ही तुम्हें इस विपत्तिसे भी मुझे उत्रारना चाहिये।' इस समय भगवान् दारकामें रुक्मिणीजीके पास महलमें थे। द्रौपदीकी स्तुति सुनते ही उसे सकटमें जान मक्तवरसल भगवान् रुक्मिणीको त्यागकर बड़ी ही तीवगतिसे द्रौपदीकी ओर दौंडे। अचिन्त्यगति परमेश्वरको आते क्या देर लगती गवे तुरत द्रौपदीके पास आ पहुँचे। द्रौपदीके मानो प्राण आ गये। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान् को कह सुनायी। भगवान् ने कहा 'यह सब बात पीछे करना। मुझे बडी भूखलगी है, मुझे शीघ कुछ खानेको दो। द्रौपदीने कहा—'भगवन्! खानेके फेरमें पडकर तो मैने तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्रमें कुछ भी नहीं है। भगवान् बड़े विनोदी हैं, कहने लगे— कुष्णे न नर्मकालोऽय क्षुच्छ्रमेणातुरे मिय।

कृष्ण न नमकालाऽय क्षुच्छ्रमणातुर माय । शीघ्र गच्छ मम स्थालीमानयित्वा प्रदर्शय ॥ ( महा० वन० २६३ । २३ )

'हे द्रीपदी ! इस समय मै भूख और रास्ते की धकावटसे व्याकुछ हो रहा हूँ, यह मेरे साथ विनोदका समय नहीं है । जल्दी जाओ और सूर्यका दिया हुआ वर्तन ठाकर मुझे दिखडाओ ।'

वेचारी द्रौपदी क्या करती १ पात्र छाकर सामने रख दिया। भगवान्ने तीक्ष्णदृष्टिसे देखा और एक सागका पत्ता ढूँढ़ निकाछ। भगवान् वोले—'तुम कह रहीथी न कि कुछ भी नहीं है, इस पत्तेसे तो त्रिमुवन तृप्त हो जायगा।' यज्ञभोक्ता भगवान्ने 'पत्ता' उठाया और मुँहमें डाळकर कहा—

विश्वात्मा प्रीयृता देवस्तुष्टश्चास्त्विति यज्ञभुक् । ( महा० वन० २६३ । २५ )

इस पत्ते ऐ सारे विश्वके आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान् तृप्त हो जायँ। साथ ही सह देवसे कहा कि—'जाओ ऋषियोंको भोजनके लिये बुला लाओ।' उधर नदी-तटपर दूसराही गुल खिल गहा था, सध्या करते करते ही ऋषियोंके पेट क्रल गये और दकारें आने लगी थीं। शिष्योंने दुर्वासासे कहा—'महाराज! हमारा तो गलेतक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम खायँगे क्या ग्टेंद्वीसाकी भी यही दशा थी, वे बोले —'भैया! भगो यहाँसे जल्दी! ये पाण्डव वहे ही धर्मात्मा, विद्वान् और सदाचारी हैं तथा भगवान् श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहें तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रूईके ढेरको आग! मैं अभीअम्बरीपवालीबटना भूज नहीं हूँ, श्रीकृष्ण के शराणा गतों से

मुझे बड़ा भारी ढर लगता है। 'दुर्वासाके ये वचन सुन शिष्य-मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी। सहदेवको कहीं कोई न मिला। अब भगत्रान्ने पाण्डवोंसे और द्रौपदीसे कहा—'लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो, जो कोई भी निरन्तर धर्म करनेवाले हैं उन्हें कभी दु:ख नहीं होता'—

धर्मनित्यास्तु ये केचित्र ते सीदन्ति कर्हिचित्। (महा० वन० २६३। ४४)

### गजराज

गजराज त्रिक्ट पर्वतपर रहता था। एक दिन वह गरमी-से न्याकुल होकर अने कों बड़े बड़े हायियों और हथिनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यन्त विस्तृत सुन्दर सरोवरके तटपर पहुँ चा। तदनन्तर वह सरोवरके अदर घुस गया और अमृततुल्य जल पीकर हथिनियों और उनके छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेल ने लगा! उस सरोवर में एक महान् बल्वान् प्राह रहता था। प्राहने गजराजका पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ानेकी चेष्टा की, परन्तु वह न छुड़ा सका। इघर प्राह उसे जलके अंदर खींचने लगा। साथके हाथी और हाथिनियाँ स्टूँड-से-सूंड मिलाकर गजराजको बचानेके लिये वाहर खींचने लगे, परन्तु उनकी एक भी नहीं चली। बहुत समयतक यह लड़ाई चलती रही। अन्तमें वह कातर होकर भगवान्-की शरण हो गया। उसने कहा—

य॰ कश्चनेशो बिलनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डनेगादभिधावतो मृशम् । भीत प्रपन्नं परिपाति यद्भया-नमृत्युः प्रधावत्यरण तमीमहि ॥ (श्रीमद्भागवत ८ | २ | ३३ )

'जो बहुत तेजीके साथ इघर-उघर दौड़ते हुए इस प्रचण्ड वेगवाले महाबली कराल कालक्ष्मी सर्पके भयसे भीत होकर शरणमें आये हुए प्राणीकी रक्षा करता है तथा जिसके भयसे मृत्यु भी [प्राणियोंको मारनेके लिये]इतस्तत.दौड़ता रहता है—ऐसा जो कोई ईश्वर है, उसकी हम शरण जाते हैं।'

फिर गजराजने मन-ही-मन भगवान्की वडी ही सुन्दर स्तुति की, भगवान्ने भक्तकी पुकार सुनी और सुनते ही वे भक्तको बचानेके लिये अधीर हो उठे । यहाँ एक कवि-की बड़ी ही सुन्दर उक्ति है—

पर्यक्कं विस्नुजन् गणानगणयन् मूपामणि विस्मरन्तुतानोऽपि गदागदेति निगदन् पद्मामनालोकयन् ।
निर्मन्छन्नपरिच्छद् खगपति चारोहमाणोऽवतु
प्राहप्रस्तमतङ्गपुङ्गवसमुद्धाराय नारायणः ॥
'प्राहके चंगुलमें फँसे हुए गजराजको बचानेके लिये
पलंगको छोड़ते हुए, पार्षदोंकी परवा न करते हुए,
कौरतुभ-मणिको मुलाकर, उठते-उठते ही 'गदा, गदा'
इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मीजीको भी न देखते हुए
और गरुड्जीपर बिना कुछ बिछाये नंगी पीठ ही चढ़कर
जानेवाले भगवान् नारायण हमारी रक्षा करें।'

गरुडकी पीठपर चढकर भगवान् वहाँ जा पहुँचे। गजेन्द्रने आकाशमें गरुइपर स्थित भगवान्के दर्शन किये और सूँइसे एक कमल्का 'पुष्प' ऊपरको उठाकर अत्यन्त कष्टसे आर्चस्वरसे कहा—'हे नारायण, हे सबके गुरु! आपको नमस्कार है।'

भगनान्ने भक्तके प्रेमपूर्वक दिये हुए कमलके पुष्प-को खीकार किया । अपने छुदर्शनचक्रसे ग्राहका सिर काटकर गजेन्द्रको महान् संकटसे छुड़ाया ।

### शबरी

शबरी भीलनी थी । हीन जातिकी थी । परन्तु धी भगवान्की परम मक्त । उसने अपने जीवनका बहुत-सा अंश दण्डकारण्यमें छिप-छिपकर ऋषियोंकी सेवा करनेमें विताया था। जिवरसे ऋषि स्नान करने जाते, उस रास्तेको झाड़ना, कॅकरीली जमीनपर बाल् बिछाना, जंगलसे काट-काटकर ईंधन लाकर उनके आश्रमोंमें रख देना यही उसका काम था । मतङ्ग मुनिने उसपर ऋपा की । भगवान्के नामका उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गयेकि भगवान् राम तेरी कुटियापर पधारेंगे । उनके दर्शनसे ही त् कृतार्थ हो जायगी। तबतक यहीं रहकर भजन कर।

शबरीको भजनकी लगन लग गयी और उसका जीवन रामकी बाट जोहनेमें ही बीतने लगा | उयों-ज्यों दिन बीतने छगे, त्यों-ही-त्यो शबरीकी उत्कण्ठा बढ़ने छगी। यह सोचकर कि—अब प्रमु प्यारते ही होंगे, कहीं प्रमुके पैरमें कॉटा न गड़ जाय, वह जल्दी-जल्दी जाकर दूरतक रास्ता बुहार आती। पानी छिड़कती। आँगनको गोबरसे छीपती और भगवान् के विराजनेके छिये मिट्टी-गोबरकी सुन्दर चौकी बनाकर रखती। जंगलमें जा-जाकर चाख-चाखकर जिस पेड़के फल मीठे होते तोड-तोड़कर लाती और दोनोंमें भरकर रखती। दिन-पर-दिन बीतने लगे। उसका रोजका यही काम था। न माल्स वह दिनमें कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती और चौकी बनाती तथा फल चुन-चुनकर लाती। आखिर भगवान् उसकी कुटियापर पधारे। शबरी कृतकृत्य हो गयी! श्रीरामचरितमानसमें गोसाईंजी लिखते हैं—

सबरी देखि राम गृह आए। मुनिके वचन समुङ्गि जिय भाए॥ सरिम छोचन बाहु विसाला। जटा मुकुट सिर ठर बनमाला। स्याम गौर सुंदर दोठ माई। सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेममगन मुख बचन न आवा। पुनिपुनिपद सरोज सिर नावा॥

शबरी आनन्दसागरमें डूब गयी। प्रेमके आवेशमें उसकी वाणी रुक्त गयी और वह बार-बार भगवान्के पावन चरण-कमछोंमें मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने छगी। फिर उसने भगवान्का पूजन किया। फछ सामने रक्खे। भगवान्ने उसकी भक्तिकी बड़ाई करते हुए उसकी पूजा खीकार की और उसके दिये हुए प्रेमभरे फछोंका भोग छगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। उसके फछोंमें भगवान्को कितना अपूर्व खाद मिछा, इसका वर्णन करते हुए श्रीतु छसीदासजी कहते हैं—

वर्णन करत हुए श्रातुळसादासमा कहत ह— घर, गुरुगृह, प्रिय-सदन, साष्ट्ररे भई जब जह पहुनाई। तब तह कहि सबरी के फरुनि की रुचि माधुरी न पाई॥

## रन्तिदेव

महाराज रिनतदेव संकृतिन।मक राजाके पुत्र थे। ये बढे ही प्रतापी और दयालु थे। रिन्तदेवने गरीबोंको दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनतासे अपना निर्वाह करने लगे। पर उन्हें जो कुछ मिलता था, उसे खयं भूखे रहनेपर भी वे गरीबोंको बाँउ दिया

यह इतिहास श्रीराम-चिरतमानस आदि ग्रन्थोंसे लिया गया है ।

करते थे । इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अत्यन्त कष्ट सहने छगे !

एक समय पूरे अड़तालीस दिनतक राजाको भोजनकी कौन कहे, जल भी पीनेको नहीं मिला । भूख प्याससे पीडित बल्हीन राजाका शरीर काँपने लगा । अन्तमें उन्चासनें दिन प्रात:काल राजाको घी, खीर, हल्वा और जल मिला । अड़तालीस दिनके लगातार अनशनसे राजा परिवारसहित बढ़े ही दुर्बल हो गये थे । सबके शरीर काँप रहे थे ।

रित्तदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड रुपयों में से नामके छिये छाख रुपये दान करना बड़ा सहज है, परन्तु भूखे पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सर्वत्र हिको ज्याप्त देखनेवाले भक्त रित्तदेवने वह अन्न आदरसे श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणरूप अतिथिनारायणको वाँट दिया। ब्राह्मणदेवता भोजन करके तृप्त होकर चले गये।

उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवारको बाँटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथिने पदार्पण किया । राजाने भगवान् श्रीहरिका स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्रनारायणकी मेंट कर दिया । इतनेमें ही कई कुत्तोंको साथ लिये एक और मनुष्य अतिथि होकर वहाँ आया और कहने लगा—'राजन् ! मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूँ, मोजन दीजिये।'

हरिभक्त राजाने उसका भी सन्कार किया और आदर-पूर्वक वचा हुआ सारा अन्न कुत्तोंसिह्त उस अतिथि-भगवान्के समर्पण कर उसे प्रणाम किया ।

सव, एक मनुष्यक्षी प्यास बुझ सके-केवल इतना-सा जरु वच रहा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात् एक चाण्डालने साकर दीन खरसे कहा-'महाराज ! मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीचको पीनेके लिये योड़ा-सा जल दीजिये।'

चाण्डालके दीन वचन धुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजाको वडी दया आयी और उन्होंने ये अमृतमय - वचन कहे—

न कामयेऽह गनिमीश्वरात्परामष्टर्ष्ट्रियुक्तामपुनर्भव वा । आर्ति प्रपचेऽग्विलदेहभाजामन्त्रास्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ क्षुत्तृद्श्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्य क्लमः शोकविपादमोहाः । सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ (श्रीमद्भागवत ९ | २१ | १२-१३ )

'मै प्रमात्मासे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंसे युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता; मै केवछ यही चाहता हूँ कि मै ही सब प्राणियोंके अन्त:करणमें स्थित होकर उनका दु.ख भोग करूँ जिससे वे छोग दु:खरहित हो जायँ।'

'इस मनुष्यके प्राण जल बिना निकल रहे हैं, यह प्राण-रक्षाके लिये मुझसे दीन होकर जल माँग रहा है, जीनेकी इच्छावाले इस दीन प्राणीको यह जीवनरूप जल अर्पण करनेसे मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, दीनता, क्वान्ति, शोक, विषाद और मोह स्रादि सब मिट गये।'

इतना कहकर खामाविक दयाछु राजा रन्तिदेवने खयं प्यासके मारे मृतप्राय रहनेपर भी उस चाण्डालको वह जल आदर और प्रसन्नतापूर्वक दे दिया ।

फलकी कामना करनेवालों को फल देनेवाले त्रिभुवननाथ भगवान् ब्रह्मा, विष्णु और महेरा ही महाराज रितदेवकी परीक्षा लेने के लिये मायाके द्वारा ब्राह्मणादि रूप घरकर आये थे। राजाका धैर्य और उसकी मिक्त देखकर वे परम प्रसन्न हो गये और उन्होंने अपना-अपना यथार्थ रूप धारणकर राजाको दर्शन दिया। राजाने तीनों देवों का एक ही साथ प्रस्पक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहनेपर भी कोई वर नहीं माँगा। क्यों कि राजाने आसक्ति और कामना त्यागकर अपना मन केवल भगवान् वासुदेवमें लगा रक्खा था। यों परमात्माके अनन्यभक्त रितदेवने अपना चित्त पूर्णरूपसे केवल ईश्वरमें लगा दिया और परमात्माके साथ तन्मय हो जानेके कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने-से खनके समान लीन हो गयी! रितदेवके परिवारके अन्य सब लोग भी उनके सगके प्रभावसे नारायणपरायण होकर योगियोंकी परमगतिको प्राप्त हुए।

प्रश्न—'भक्त्युपहृतम्' का क्या अर्थ है । और उसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम-पूर्वक समर्पण की जाती है, उसे 'भक्खुपहत्' कहते हैं। इसके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि बिना प्रेमके दी हुई वस्तुको मै खीकार नहीं करता। और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करनेमें और मेरे द्वारा उसके खीकार हो जानेमें सचा आनन्द होता है, वहाँ उस भक्तके द्वारा अर्पण किये जानेपर खीकार कर छेनेकी बात ही कौन-सी है ! पुण्यमयी वजगोपिका ओंके घरोकी तरह उन भक्तोके घरोंमें घुस-घुसकर मैं उनकी सामप्रियोंका भोग छगा जाता हूँ। वस्तुत: मैं प्रेमका भूखा हूं, वस्तुओका नहीं!

प्रश्न—'अहम्' और 'अइनामि' का क्या भाव है ! उत्तर—इनके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार छुद्ध भावसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं-को मैं खयं उस भक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ अर्थात् जब मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण होकर संसारमें विचरता हूँ, तब तो उस रूपमें वहाँ पहुँचकर और अन्य समयमें उस भक्तके इच्छानुसार रूपमें प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तुका भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ । करना चाहिये, इस जिज्ञासापर भगवान् अर्जुनको उसका

सम्बन्ध—यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या कर कर्तव्य चतलाते हैं—

> यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥२७॥

हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७॥

प्रश्न-'यत्' पदके साय-साथ 'करोषि', 'अश्नासि', 'जुडोषि', 'ददासि' और 'तपस्यसि'-इन पॉच कियाओं-के प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने सव प्रकारके कर्तव्यक्तर्गोंका समाहार किया है । अभिप्राय यह है कि यह, दान और तपके अतिरिक्त जीविकानिर्वाह आदिके छिये किये जानेवाछे वर्ण, आश्रम और छोक्क्यवहारके कर्म तथा भगवान्का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उन सबका समावेश प्यत्करोषिंग्में, शरीर-पाछनके निमित्त किये जानेवाछे खान-पान आदि कर्मोंका 'यदक्तासिंग्में, यूजन और हवनसम्बन्धी समस्त कर्मोंका 'यज्जुहोषि' में, सेवा और दानसम्बन्धी समस्त कर्मोंका 'यदद्वासिंग्में और संयम तथा तपसम्बन्धी समस्त कर्मोंका समावेश 'यत्तपस्यसि' में किया गया है (१७। १४—१७)।

प्रश्न-उपर्युक्त समस्त कर्मोको भगवान्के अर्पण करना किसे कहते हैं !

उत्तर—साधारण मनुष्यकी उन कर्नोमें ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फलकी कामना रखता है। अनुष्य समस्त कर्नोमे ममता, आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत् भगवान्-का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी भगवान्के हैं और मै खयं भी भगवान्का हूँ, इसिल्ये मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, ने सन भगवान्के ही हैं। कठपुतलीको नचानेवाले स्त्रधारकी भाँति भगवान् ही मुझसे यह सन कुछ करवा रहे हैं और ने ही सन रूपोंमें इन सनके भोक्ता भी हैं; मै तो केवल निमित्तमात्र हूँ— ऐसा समझकर जो भगवान्के आज्ञानुसार भगवान्की ही प्रसन्नताके लिये निष्कामभावसे उपर्युक्त कर्मोंका करना है, यही उन कर्मोंको भगवान्के अर्पण करना है।

प्रश्न-पहले किसी दूसरे उद्देश्यसे किये हुए कर्मोंको बादमें भगवान्को अर्पण कर देना, कर्म करते-करते वीचमें ही भगवान्के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होनेके साध-साध भगवान्के अर्पण कर देना अथवा कर्मोंका फल ही भगवान्के अर्पण करना—इस प्रकारका अर्पण, वास्तवमें अर्पण करना है या नहीं ?

उत्तर-इस प्रकारसे करना भी भगवान्के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते-करते ही उपर्युक्त प्रकारसे पूर्णतया भगवदर्पण होता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार समस्त कर्मोंको आपके अर्पण करनेसे क्या होगा, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

शुभाशुभफ्लेरेवं

मोक्ष्यसे

कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा

विमुक्तो

मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

इस प्रकारः जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं—ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फळकर कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८ ॥

प्रश्न-'एवम्' पदके सहित 'सन्यासयोगयुक्तात्मा' का क्या अभिप्राय है <sup>१</sup>

उत्तर—'एवम' पदके प्रयोगका यह भाव है कि यहाँ 'सन्यासयोग' पद साख्ययोग अर्थात् ज्ञानयोगका वाचक नहीं है, किन्तु पूर्वश्लोकके अनुसार समस्त कमेंको भगवान्के अर्पण कर देना ही यहाँ 'सन्यासयोग' है। इसल्यि ऐसे सन्यामयोगसे जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धिमें पूर्वश्लोकके कथनानुसार समस्त कर्म भगवान्के अर्पण करनेका भाव सुदृढ़ हो गया हो, उसे 'सन्यासयोगयुक्तात्मा' समझना चाहिये।

प्रश्न-श्चभाशुभफ़ ऋष्य कर्म बन्धन से मुक्त होना क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त होना क्या है र

उत्तर—भिन्न-भिन्न शुमाशुम कर्मोंके अनुसार खर्ग, नरक और पशु, पक्षी एवं मनुष्पादि छोकोके अंदर नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेना तथा मुख-दु खोंका मोग करना — यही शुमाशुम फल है, इसीको कर्मबन्धन कहते हैं, क्योंकि कर्मों-का फल भोगना ही कर्मबन्धन में पड़ना है। उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगवान्के अर्पण कर देनेवाला मनुष्य कर्मफल-रूप पुनर्जन्मसे और मुख-दु: खोंके भोगसे मुक्त हो जाता है, यही शुमाशुम फल्क्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना है। मरनेके बाद भगवान्के परम धाममें पहुँच जाना या इसी जन्ममें भगवान्को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त होना है। प्रश्न-पूर्वश्लोकके कथनानुसार भगवदर्पण कर्म करने-वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, फिर अशुभके फल्ले छटनेकी बात यहाँ कैसे कही गयी <sup>2</sup>

उत्तर—इस प्रकारके साधनमें लगनेसे पहले, पूर्वके अनेक जनमें में और इस जन्ममें भी उसके द्वारा जितने अशुभ कर्म हुए हैं एव 'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरवान्नताः' के अनुसार विहित कर्मोंके करनेमें जो आनुषङ्गिक दोष बन जाते हैं—उन सबसे भी, कर्मोंको भगवद प्रण करनेवाला साधक मुक्त हो जाता है। यही भाव दिखलानेके लिये शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मफलोंसे मुक्त होनेकी बात कही गयी है।

प्रश्न-शुभ कर्मों का फल बन्धनकारक क्यों बतलाया गया?

उत्तर-पूर्वश्लोकके कयनानुसार जब समस्त शुभ कर्म
भगवान्के अर्पण हो जाते हैं, तब तो उनका फल भगवत्प्राप्ति
ही होता है। परन्तु सकामभावसे किये हुए शुभकर्म इस लोक
और परलोक्समें भोगरूप फल देनेवाले होते हैं। जिन कर्मोंका फल भोगप्राप्ति है, वे पुनर्जन्ममें डालनेवाले और भोगेच्छा
तया आसक्तिसे भी बाँधनेवाले होते हैं। इसलिये उनके फलको बन्धनकारक बतलाना ठीक ही है। परन्तु इससे यह नहीं
समझना चाहिये कि शुभ कर्म त्याज्य हैं। शुभ कर्म तो करने
ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें
भगवदर्पण करते रहना चाहिये। ऐसा करनेपर उनका
फल बन्धनकारक न होकर भगवस्प्राप्ति ही होगा।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्की भक्ति करनेवालेको भगवान्की प्राप्ति होती है,दूसरोंको नहीं होती–इस कथन-से भगवान्में विषमताके दोषकी आशङ्का हो सकती हैं। अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान् कहते हैं—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ॥ २९ ॥

प्रश्न-'मै सब भूतोमें सम हूँ' तथा 'मेरा कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है'—इम कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मै ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों में अन्तर्यामीरूपसे समानभावसे व्याप्त हूँ । अतएव मेरा सबमें समभाव है, किसीमें भी मेरा राग-द्वेष नहीं है । इसलिये वास्तवमें मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है ।

प्रश्न—भक्तिसे भगवान्को भजना क्या है तथा वे मुझमें हैं और मे भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ', इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान् के साकार या निराकार—िकसी भी रूपका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, मिहिमा और लीला-चरित्रोंका श्रवण, मनन और कीर्तन करना; उनको नमस्कार करना, पत्र, पुष्प आदि यथेष्ठ सामप्रियोंके द्वारा उनकी प्रेमपूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी कियाओंका नाम भक्तिपूर्वक भगवान्को भजना है।

जो पुरुष इस प्रकार भगवान्को भजते हैं, भगवान् भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान्को नहीं भूळते, वैसे ही भगवान् भी उनको नहीं भूळ सकते—यही भाव दिखळानेके लिये भगवान्ने उनको अपनेमें बतळाया है। और उन भक्तोका विशुद्ध अन्त:करण भगवत्प्रेमसे

पिरपूर्ण हो जाता है, इससे उनके हृदयमें भगवान् सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं। यही भाव दिख्ळानेके लिये भगवान्ने अपनेको उनमें बतलाया है।

अभिप्राय यह है कि इसी अध्यायके चौथे और पाँचवें रुछोकोंके अनुसार भगवान्का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियोंमें व्यास और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित होनेपर भी भगवान्का अपने मक्तोंको अपने हृदयमें विशेष रूपसे धारण करना और उनके हृदयमें खय प्रत्यक्षरूपसे निवास करना मक्तोकी भक्तिके कारण ही होता है। इसीसे भगवान्ने दुर्वासाओसे कहा है—

साधत्रो हृदय मह्य साधूनां हृदयं त्वहम्। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागिष्॥ (श्रीमद्भागवत ९। १।६८)

'साधु ( भक्त ) मेरे हृ रय हैं और मै उनका हृदय हूँ । वे मेरे सिवा और किसीको नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसीको किश्चित् भी नहीं जानता ।'

जैसे समभावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला सूर्य दर्पण आदि खन्छ पदार्थोमें प्रतिविध्वित होता है, काष्टादिमें नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे ही भगवान् भी भक्तोंको मिलते हैं, दूसरोंको नहीं मिलते—इसमें उनकी विषमता नहीं है, यह तो भक्तिकी महिमा है।

सम्बन्ध—भगवान् भजन करनेवालोंमें अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए अव अगले दो श्लोकोंमें दुराचारीको भी शास्वत शान्ति प्राप्त होनेकी घोपणा करके अपनी भक्तिकी विशेष महिमा दिखलाते हैं—

> अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३ ० ॥

यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु धी माननेयोग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात् उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ३०॥

प्रश्न—'अपि'का प्रयोग किस अभिप्रायसे किया गया है ! उत्तर—'अपि'के द्वारा भगवान्ने अपने समभावका प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियोंका मेरा भजन करनेसे उद्धार हो जाय— इसमें तो कहना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारीका भी उद्धार हो सकता है।

प्रश्न—'चेत्' अन्ययका प्रयोग यहाँ क्यो किया गया ! उत्तर—'चेत्' अन्यय 'यदि'के वर्धमें है । इसका प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि प्राय: दुराचारी मनुष्योंकी विषयों में और पायों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझमें प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते। तथापि किसी पूर्व शुभ सस्कारकी जागृति, भगवद्भावमय वातावरण, शास्त्रके अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्सगसे मेरे गुण, प्रभाव, महत्त्व और रहस्यका श्रवण करने से यदि कदाचित् दुराचारी मनुष्यकी मुझमें श्रद्धा-भक्ति हो जाय और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है।

प्रश्न-'सुदुराचार ' पद कैसे मनुष्यका वाचक है और उसका 'अनन्यभाक्' होकर भगवान्को भजना क्या है ?

उत्तर—जिसके आचरण अत्यन्त दूपित हों, खान-पान और चाल-चलन श्रष्ट हों, अपने खभाव, आसक्ति और बुरी आदतसे विवश होनेके कारण जो दुराचारोंका त्याग न कर सकता हो, ऐसे मनुष्यका वाचक वहां 'सुदुराचार.' पद है। ऐसे मनुष्यका जो भगवान्के गुण, प्रभाव आदिके सुनने और पढ़नेसे या अन्य किसी कारणसे भगवान्को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान्का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उन्हींको अपना इष्टदेव मान लेना है—यही उसका 'अनन्यभाक्' होना है। इस प्रकार भगवान्का भक्त बनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभावका श्रवण, मनन और कितेन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये हुए शुभ कर्मोंको भगवान्के समर्पण करना है—यही अनन्यभाक् होकर भगवान्का भजन करना है।

प्रश्न—ऐसे मनुष्यको 'साधु' समझनेके टिये कहकर उसे जो यथार्थ निश्चयवाळा बतलाया है, इसमें भगवान्-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे भगवान् यह दिखळाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारोंके सर्वया त्यागकी इच्छा और चेष्टा करनेपर भी खभाव और अभ्यासकी विवशतासे किसी दुराचारका पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिये। क्योंकि उसने जो यह दढ़ निश्चय कर लिया है कि 'भगवान् पतितपावन, सबके सुहद्, सर्वशक्तिमान्, परम दयालु, सर्वज्ञ, सत्रके खामी और सर्वोत्तम हैं एव उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका परम कर्तव्य है, इससे समस्त पापों और पापवासनाओं जा समूल नाश हो कर भगवरकुपासे मुझको अपने आप ही भगवरप्राप्ति हो जायगी। —यह बहुत ही उत्तम और ययार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है, वह मेरा भक्त है, और मेरी भक्तिके प्रतापसे वह शीव ही पूर्ण धर्मात्मा हो जायगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना उचित है।

प्रश्न-सातर्वे अध्यायके पद्रहवें रछोकमें तो भगवान्ने कहा है कि'दुष्कृती (दुराचारी) मनुष्य मुझे नहीं भजते' और यहाँ दुराचारीके भजनका फल बतलाते हैं । इस प्रकार भगवान्के वचनोंमें विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है ?

उत्तर-वहाँ जिन दुराचारियोंका वर्णन किया गया है, वे केवल पाप ही नहीं करते। उनका न तो भगवान्में विश्वास है, न वे भगवान्को जानते हैं और न पाप-कर्मीसे बचना ही चाहते हैं ! इसीछिये उन नास्तिक और मूढ़ पुरुषोके छिये 'माययापहृतज्ञानाः', 'नराधमा.'और 'सासुर भावमाश्रिताः' इत्यादि विशेषण दिये गये हैं परन्तु यहाँ जिनका वर्णन है, इनसे पाप तो बनते हैं पर ये उन पापोंसे छूटनेके लिये व्यय हैं। इनकी मगवान्के गुण, प्रभाव, खरूप और नाममें भक्ति है तथा इन्होंने दढ़ विश्वासके साथ यह निश्चय कर लिया है कि 'एकमात्र पतितपावन परम दयालु परमेश्वर ही सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ हैं । वे ही हमारे परम इष्टदेव हैं, उनका भजन करना ही मनुष्यजीवनका परम कर्तव्य है। उन्होंकी कृपासे हमारे पापोंका समूल नाश हो जायगा और हमको उनकी सहज ही प्राप्ति हो जायगी। रहसी छिये इनको 'सम्यग्व्यवसित.' और 'अनन्यभाक्' भक्त बतलाया गया है । अतएव इनके द्वारा भजन होना खाभाविक ही है। और नास्तिकोंका भगवान्में विश्वास नहीं होता, इसिंख्ये उनके द्वारा भजन होना सम्भव नहीं है । अतएव भगवान्के दोनों वचनोमें कोई विरोध नहीं है। प्रसङ्घमेडसे दोनों ही कथन ठीक हैं।

## क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शस्त्रच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति॥३१॥

वह शीव्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्का भजन करनेवाले भक्तका शीघ्र ही धर्मात्मा वन जाना क्या है ? तथा 'शस्त्रत् शान्ति' को प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—इसी जन्ममें बहुत ही शीव्र सब प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोंसे रहित होकर सोछहवें अध्यायके पहले, दूसरे और तीसरे रुगेकोंमें वर्णित दैवी सम्पदासे युक्त हो जाना अर्थात भगवान्की प्राप्तिका पात्र वन जाना ही शीव्र धर्मात्मा बन जाना है। और जो सदा रहनेवाळी शान्ति है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जानेपर फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५।१२), निर्वाणपरमा शान्ति(६।१५) और परमा शान्ति (१८।६२) कहते हैं, परमेश्वरकी प्राप्तिक्त उस शान्तिको प्राप्त हो जाना ही

प्रश्न—'प्रति जानीहि' पदका क्या अर्थ है और इसके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'प्रति' उपसर्गके सहित 'ज्ञा' धातुसे बना हुआ 'प्रति जानीहि' पद है। इसका अर्थ 'प्रतिज्ञा करो' या रह निश्चय करो' होता है। यहाँ इसके प्रयोगसे भगवान् ने यह भाव दिख्छाया कि 'अर्जुन! मैने जो तुम्हें अपनी भक्तिका और भक्तका यह महत्त्व वत्र होते हैं, उसमें तुम्हें कि ज्ञिनात्र भी संजय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और हडतापूर्वक धारण कर लेना चाहिये।'

प्रश्न-'मेरा भक्त नष्ट नहीं होता इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—यहाँ 'प्र' उपसर्गके सहित 'नश्यित' कियाका भावार्थ पतन होना है । अतः यहाँ भगवान्के कहनेका यह अभिप्राय है कि मेरे भक्तका क्रमशः उत्यान ही होता रहता है पतन नहीं होता । अर्थात् वह न तो अपनी स्थितिसे कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादिकी प्राप्तिरूप दुर्गतिकी ही प्राप्ति होती है; वह पूर्व क्यनके अनुसार क्रमशः

दुर्गुण-दुराचारोसे सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्माता-वन जाता है और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । प्रश्न-ऐसे किसी मक्तका उदाहरण भी है 2

#### विल्यमङ्गल

उत्तर—अनेको उदाहरण हैं । अभी हालका उदाहरण भक्तिरसपूर्ण भ्रीकृष्णकर्णामृत'काव्यके रचिताश्रीविल्दम् इस्-जीका है । दक्षिणके कृष्णदेणी नदीके तटपर एक प्राममें रामदासनामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, डिल्वमङ्गळ उन्हों के पुत्र थे । पढे-लिखे थे; शान्त, शिष्ट, साधुखभाव थे; परन्तु पिताके मरनेपर कुसङ्गमें पड़कर ये अत्यन्त ही दुराचारी हो गये। वेश्याके यहाँ पढ़े रहना और दिन-रात पापकर्ममें रत रहना ही इनका काम हो गया । चिन्तामणि-नामक एक वेश्यापर ये अनुरक्त थे। वेश्या नदीके उस पार रहतीथी। पिताका श्राद्ध था, इसि छिये ये दिनमें उसके घर नहीं जा सके। तन घरमें था, पर मन वहाँ लगा या। श्राइका काम समाप्त होते-होते शाम हो गयी । ये जानेको तैयार हुए। लोगोने कहा, साज पिताका श्राद्ध है, मत जाओ । परन्तु उनकी कौन सुनता <sup>2</sup> दौडे नदी-तटपर पहुँचे । त्फान आ गया । मूसळधार पानी वरसने छगा । केवटोने डरकार नावो-को किनारे बाँधकर पेड़ोका आश्रय लिया। वडी भयावनी रात हो गयी । इन्होने केत्रटोंको समज्ञाया, लाउच दिया; परन्तु जान देनेको कौन तैयार होता! इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा-पीछा न सोचकर ये नदीमें कूद पडे । किसी स्रीकी सडी टाश वही जा रही थी, **अँघेरेमें** कुछ सूझता तो या ही नहीं । फिर ये तो उस समय कामान्य थे। इन्होंने समझा, लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। न मुर्देका खयाल, न दुर्गन्वका,दैवयोगसे पार पहुँच गये और दौड़कर चिन्तामणिके घर पहुँचे । घरका दरवाजा बंद या, पर इनकी छटपटाहट तो अजीव थी । इन्होने दीवाल फॉदकर अदर जाना चाहा । हाथ बढ़ाया । एक रेशमका-सा कोमळ रस्सा

हाथ लग गया,वह था काला नाग सर्प, फन दीवालपर था, नीचेकी ओर लटक रहा था । ये उसकी पूँछ पकड़कर ऊपर चढ़ गये। भगवान्की लीला थी, सॉॅंपने इन्हें काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिन्तामणिको जगाया । वह इन्हें देखते ही सहमी-सी रह गयी, उसने कहा- 'तुम इस भयावनी रातमें नदीपार होकर बद घरमें कैसे आये ११ बिल्वमङ्गळने काठपर चढ़कर नरीपार होने और रस्सेकी सहायतासे दीवालपर चढ़नेकी कथा सुनायी ! वृष्टि थम चुकी थी । चिन्तामणि दीपक हाथमें लेकर बाहर आयी, देखती है तो दीवालपर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदीके तीरपर सडा मुर्दा पड़ा है । बिल्वमङ्गळने भी देखा और देखते ही वे कॉॅंप उठे। चिन्तामणिने मर्सना करके कहा कि 'तू ब्राह्मण है र अरे ! आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परन्तु एक हाड्-मासकी पुतलीपर त् इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म-कर्म-को तिलाञ्जलि देकर इस डरावनी रातमें मुर्दे और सॉॅंपकी सहायतासे यहाँ दौड़ा आया ! तू आज जिसे परम झन्दर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो वही दशा होनेवाली है जो तेरी आँखोंके सामने इस सड़े मुर्देकी है ! धिकार है तेरी इस नीच वृत्तिको ! अरे ! यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन स्यामसन्दरपर आसक्त होता-यदि उससे मिलनेके लिये यों छटपटाकर दौड़ता तो अब-तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता !

वेश्याके उपदेशने जादूका काम किया। बिल्वमङ्गलकी हृदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी। विवेककी आग धधकने लगी, उसने उसके कल्मश्रको जला दिया। अन्तः करणकी शुद्धि होते ही मगवत्-प्रेमका समुद्र उमड़ा और उनकी आँखोंसे अश्रुओंकी अजल-धारा बहने लगी। बिल्वमङ्गलने चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहा कि 'माता! त्वे आज मुझको विवेकदृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया।' मन-ही-मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रातमर चिन्तामणि उनको मगवान् श्रीकृष्णकी लीला गा-गाकर सुनाती रही। बिल्वमङ्गलपर उसका बड़ा ही प्रभाव पडा। वे प्रातः काल होते ही जगिचन्तामणि श्रीकृष्णके पवित्र चिन्तनमें निमग्न होकर उन्मत्तकी भाँति चिन्तामणिके घरसे निकल पड़े। बिल्वमङ्गलको जीवन-नाटकका परदा बदल गया।

बिल्व मङ्गल कृष्णवेणी नदीके तटपर रहनेवाले महात्मा सोमगिरिके पास गये और उनसे गोपाल मन्त्रराजकी दीक्षा पाकर भजनमें छग गये।वे भगवान्का नाम-कीर्तन करते हुए विचरण करने छगे । मनमें भगवान्के दर्शनकी छाछसा जाग उठी,परन्तु अभी दुराचारी खभावका सर्वथा नारा नहीं हुआ था । बुरे अम्याससे विवश होकर उनका मन फिर एक युवतीकी ओर लगा। विल्वमङ्गल उसके घरके दरवाजेपर जा बैठे। घरके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मलिन-मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है । उसने कारण पूछा । बिल्वमङ्गलने कपट छोडकर सारी घटना सुना दी और कहा कि 'मैं एक बार उस युवतीको प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुळवा दो ।' युवती उसी सेठकी धर्मपत्नी थी । सेठने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है,यदि उसके देखनेसे ही इस-की तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है । साधु-खभाव सेठ अपनी पत्नीको बुलानेके लिये अदर गया। इधर,बिल्वमङ्गळ-के मनसमुद्रमें तरह-तरहकी तरङ्गोंका तुफान उठने लगा।

बिल्वमङ्गल भगवान्के भक्त बन चुके थे, उनका पतन कैसे होता र दीनवरस्य भगवान्ने अज्ञानान्ध बिल्वमङ्गलको विवेकचक्षु प्रदान किये, उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ भान हो गया, हृदय शोकसे भर गया और न मालूम क्या सोचकर उन्होंने पासके बेलके पेडसे दो कॉंटे तोड़ लिये। इतनेमें ही सेठकी धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची, बिल्वमङ्गलने उसे फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको धिकार देकर कहने लगे कि 'अभागी आँखे ! यदि तुम न होतीं तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता? इतना कहकर बिल्वमक्तळ-ने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन चन्नळ नेत्रोंको दण्ड देना ही उचित समझा भीर तत्काळ उन दोनों काँटोंको दोनों आँखोंमें मोंक लिया । आँखेंसे रुधिरकी धार बहने लगी। बिल्वमङ्गल हँसते और नाचते हुए तुमुल हरिष्वनिसे आकाशको गुँजाने लगे। सेठको और उनकी पत्नीको बड़ा दु.ख हुआ, परन्तु वे बेचारे निरुपाय थे । बिल्वमह्नलका बचा-खुचा चित्त-मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथके नाथको अति शीघ्र पानेके लिये अत्यन्त ही न्याकुल हो उठे।

परम प्रियतम श्रीकृष्णके वियोगकी दारुण व्यथासे उनकी

फ़्टी आँखोंने चौत्रीसों घंटे आँसुओंकी झड़ी लगा दी। न भूखका पता है न प्यासका,न सोनेका ज्ञान है और न जागने-का ! 'कृष्ण-कृष्ण' की पुकारसे दिशाओको गुँजाते हुए विल्वमङ्गळ जंगळ जंगळ और गाँव-गाँवमें चूम रहे हैं । जिस दीनवन्धुके छिये जान-वृशकर ऑखें फोड़ी,जिस प्रियतम-को पानेके छिये ऐश-आरामपर छात मारी, वह मिछनेमें इतना विलम्ब करें -यह भला किसीसे कैसे सहन हो ? ऐसी दशामें प्रेममय श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं र एक छोटे-से गोप-बालकके वेशमें भगवान् विल्वमङ्गलके पास आकर अपनी मुनि-मन-मोहनी मधुर वाणीसे बोले, 'सूर-दासजी । आपको वडी भूख छगी होगी । मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे प्रहण की जिये। विल्वमङ्गळके प्राण तो वाळकके उस मधुर खरसे ही मोहे जा चुके थे, उसके हाथका दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृद्य हर्पके हिलोरोंसे उछल उठा ! विल्वमङ्ग छने वालकसे पूछा, 'भैया ! तुम्हारा घर कहाँ है 2 तुम्हारा नाम क्या है ? तुम क्या किया करते हो ?

वालकने कहा भेरा घर पास ही है। मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नामसे पुकारता है, मैं उसीसे वोल्ता हूँ, गायें चराया करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। विल्वमङ्गल वालककी मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गये। वालक जाने-जाते कह गया कि भैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। विल्वमङ्गलने कहा, 'वडी अच्छी वात है, तुम रोज आया करो। वालक चला गया और विल्वमङ्गलका मन भी साथ लेता गया। वालक रोज आकर भोजन करा जाता।

विल्वमङ्गलने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिये भिक्तीरीका बाना लिया और ऑखोंमें कॉट चुमाये, यह बालक वही है, परन्तु उस गोप-बालकने उनके हृदयपर इतना अधिकार अवस्य जमा लिया कि उनको दूसरी बातका छुनना भी असहा हो उठा! एक दिन विल्वमङ्गल मन-ही-मन विचार करने लगे कि 'सारी आफतें छोड़कर यहाँतक आया, यहाँ यह नयी आफत लग गयी। खीके मोहसे छूटा तो इस बालक के मोहमें फँस गया।' यों सोचही रहे थे कि वह रिक्क बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देनेवाली

वाणीसे वोला, 'वाबाजी । चुपचाप क्या सोचते हो खुन्दावन चलोगे ? वृन्दावनका नाम सनते ही विल्वमङ्गलका हृद्य हरा हो गया, परन्तु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि 'भैया ! मैं अंबा बृन्दावन कैसे जाऊँ !' वालकने कहा, 'यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े-पकड़े तुम्हारे साय चलता हूँ।' विल्वमङ्गलका चेहरा खिल उठा, लाठी पकडकर भगवान् भक्तके आगे-आगे चलने लगे । धन्य दयालुता ! भक्तकी लाठी पक इकर मार्ग डिखाते हैं। थोड़ी-सी देरमें वालकने कहा, 'छो बृन्दावन आ गया, अब मैं जाता हूँ ।' विल्व-मङ्गळने वाळकका हाथ पकड लिया। हाथका स्पर्न होते ही सारे शरीरमें विजली-सी दौड़ गयी, सान्विक प्रकाशसे सारे द्वार प्रकाशित हो उठे, विल्वमङ्गलने दिन्यदृष्टि पायी और उन्होंने देखा कि वालकके रूपमें साक्षात् मेरे श्याममुन्दर ही हैं । विल्वमङ्गलका शरीर पुलकित हो गया, आँखेंसे प्रेमके आँसुओंकी अनवरत धारा वहने टगी। भगदान्का हाय उन्होंने और भी जोरसे पकड लिया और कहा कि अब पहचान लिया है,बहुत दिनोंके बाद पकड सका हूँ | प्रमो <sup>।</sup> अन नहीं छोडनेका !' भगवान्ने वहा, 'छोडते हो कि नहीं " विल्वमङ्गलने कहा, 'नहीं, कभी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं।'

भगवान्ने जोरसे झटका देकर हाथ छुड़ा लिया।
भना, जिसके वल्से वलान्विता होकर मायाने सारे जगद्को पढ-उलित कर रक्खा है, उसके वलके सामने वेचारे
अघे विल्यमङ्गल क्या कर सकते थे । पर उन्होंने एक
ऐसी डोरीसे उनको वाँध लिया था कि जिससे छूटकर
जाना उनके लिये बड़ी टेढी वात थी। हाथ छुडाते ही
विल्यमङ्गलने कहा—'जाते हो । पर समरण रक्खों।

हस्तमुक्षिप्य यातोऽसि वलाकृष्ण किमद्भुतम्। इटयाद्यदि निर्यासि पौरुपं गणयामि ते॥ हि कृष्ण । तुम वल्रार्वेक मुझसे हाथ छुडाकर जाते हो इसमें क्या आश्चर्य है । मैं तुम्हारी बीरता तो तब समझ्ँ जब तुम मेरे हृदयसे निकलकर जाओ।

विल्वमङ्गळ अत्यन्तदुराचारी थे, भक्त वने और पतनका कारण सामने आनेपर भी वच गये तया अन्तमें भगवान्को प्राप्त करके कृतार्थ हो गये । वृन्दावन जाते समय इन्होने रास्तेमें भावावेशके समय जिन मधुर पर्धोकी रचना की है उन्हींका नाम 'श्रीकृष्णकर्णामृत' है । उसके 'पहले ही श्लोकमें चिन्तामणिको गुरु बताकर उनकी वन्दना की है-

सोमगिरिग्रहर्मे चिन्तामणिर्जयति भगवाञ्छिखिपिच्छमौलि: । शिक्षागुरुख यत्नादकल्पतरुपल्छवशेखरेषु **लीलाखयवररस** लमते जयश्री ॥

'मेरे मोहको दूर करनेवाली चिन्तामणि वेश्या और दीक्षागुरु सोमगिरिकी जय हो ! तथा सिरपर मयूरिष्छ इनका एक नाम 'छीलाञ्चक' भी है ।

हो ! जिनके चरणरूपी कल्पवृक्षके पत्तींके शिखरोंमें विजयलक्मी लीलासे खयवरसुखका लाभ करती है ( अर्थात् भक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेत्राले जिनके चरणोंमें विजयलक्ष्मी सदा अपनी इच्छासे निवास करती है )।' श्री ज्ञकदेवजीकी भाँति श्रीबिल्वमङ्गळजीने भी भगवान

धारण करनेवाले मेरे शिक्षागुरु भगवान श्रीकृष्णकी जय

श्रीकृष्णकी मधुमयी लीलाका आखादन किया था, इसीसे

सम्बन्ध—इस प्रकार सदाचारिता और दुराचारिताके कारण होनेवाली विषमनाका अपनेमें अभाव दिखला-कर अब दो श्लोकोंमें भगवान् अच्छी-बुरी जातिके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें अभाव दिखलाते हए शरणागतिरूप भक्तिका महत्त्व प्रतिपादन करके अर्जुनको भजन करनेकी आज्ञा देते हैं —

## मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२॥

हे अर्जुन ! स्त्री, वैस्प, शुद्र तथा पापयोनि—चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥

प्रश्न-'पापयोनय ' पढ यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-पूर्वजन्मोंके पापोंके कारण चाण्डालादि योनियों-में उत्पन्न प्राणियोंको 'पापयोनि' माना गया है। इनके सिवा गास्रोंके अनुसार हुण, भील,खस,यवन आदि म्लेच्छ जाति-के मनुष्य भी 'पापयोनि' ही माने जाते हैं। यहाँ 'पापयोनि' पद इन्हीं सबका बाचक है। भगवानुकी मक्तिके छिये किसी जाति या वर्णके लिये कोई रुकावट नहीं है । वहाँ तो शह प्रेमकी आवश्यकता है। \*ऐसी जातियों में प्राचीन और अर्वा-चीन कालमें भगवान्के अनेकों ऐसे महान् भक्त हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी भक्तिके प्रतापसे भगवान्को प्राप्त किया था। इनमें निपाद जातीय गुह आदिके नाम तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

#### निपादराज गुह

निषादजातीय गुह शृङ्ग नेरपुरमें भीलोंके राजा थे। ये भगत्रान्के बड़े ही मक्त थे। भगवान् श्रेरघुनायजी जव श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित वन प्रधारे, तब उन्होंने इनका आतिथ्य खीकार किया था । भगवान् इनको अपना सखा मानते थे। इसीसे भरतजीने इनको अपने हृदयसे लगा लिया था ।

करत दडवत देखि तेहि भरत छीन्ह उर छाइ। मनहुँ छखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृद्यँ समाइ॥ प्रश्न-यदि 'पापयोनय 'पदको स्त्री, वैश्य और शुद्धोंका विशेषण मान लिया जाय तो क्या हानि है १

- (१) नाम्ति तेषु जातिविद्यारूप कुछघनिक्रयादिमेदः । ( नारदमिक्तसूत्र ७२ ) 'भक्तोंमें नाति, विद्या, रूप, कुछ, धन और क्रियादिका भेद नहीं है।'
  - ( २ ) आनिन्धयोन्यधिक्रियते पारम्पर्यात् सामान्यवत् । ( शाण्डिल्यभक्तिसूत्र ७८ ) 'शास्त्रपरम्परासे अहिंसादि सामान्य घर्मोंकी भाँति भक्तिमें भी चाण्डालादि सभी निन्छ योनितकके मनुष्योंका अधिकार है।
  - (३) भक्त्याइमेकया ब्राह्मः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् । भक्तिः पुनाति मनिष्ठा श्वपाकानिप सम्भवात्।। (श्रीमद्भा०११।१४।२१)

·हे उद्धव! सर्तोका परमिपय 'आत्मा' रूप मैं एकमात्र श्रद्धा-मक्तिसे ही वशीभूत होता हूँ। मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालोंको भी पवित्र कर देती है।

उत्तर—वैश्योंकी गणना द्विजोंमें की गयी है। उनको वेद पढ़नेका और यज्ञादि वैदिक कर्मोंके करनेका शास्त्रमें पूर्ण अधिकार दिया गया है। अतः द्विज होनेके कारण वैश्योंको 'पापयोनि' कहना नहीं वन सकता। इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषद्में जहाँ जीवोंकी कर्मानुरूप गतिका वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि—

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापचेरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्यां योनिमाप-चेरञ्खयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥ ( अध्याय ५ खण्ड १० मं० ७ )

'उन जीवोंमें जो इस लोकमें रमणीय आवरणवाले अर्थात् पुण्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनि— ब्राह्मण-योनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्वयोनिको प्राप्त करते हैं। और जो इस संसारमें कपूय (अधम) आचरणवाले अर्थात् पापकर्मा होते हैं, वे अधम योनि अर्थात् कुत्तेकी, स्कर-की या चाण्डालकी योनिको प्राप्त करते हैं।

इससे यह सिद्ध है कि वैश्योंकी गणना 'पापयोनि' में नहीं की जा सकती। अब रही सियोंकी वात —सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सियोंका अपने पतियोंके साथ यज्ञादि वैदिक कर्मोंमें अधिकार माना गया है। इस कारणसे उनको मी पापयोनि कहना नहीं बन सकता। सबसे बडी अड़चन तो यह पड़ेगी कि भगवान्की भक्तिसे चाण्डाळ आदिको भी प्रमगति मिळनेकी बात, जो कि सर्वशास्त्रसम्मत है और जो भक्तिके महत्त्वको प्रकट करती है, \* वह कैसे रहेगी, अतएव 'पापयोनय'' पद झी, वैश्य और श्र्झोंका विशेषण न मानकर श्र्झोंकी अपेक्षा भी हीन जातिके मनुष्योंका वाचक है— ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत होता है।

स्री, वैश्य और गृहोंमें भी अनेक भक्त हुए हैं, संकेतमात्र बतलानेके लिये यहाँ यज्ञपत्ती, समाधि और सञ्जयकी चर्चा की जाती है—

#### यज्ञपत्नी

वृन्दावनमें कुछ ब्राह्मण यह कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णकी अनुमतिसे उनके सखाओंने जाकर उनसे अन्न मंगा। याहिक ऋषियोंने उनको फटकारकर निकाल दिया। तब वे इनकी पितयोंके पास गये; वे श्रीकृष्णका नाम सुनते ही प्रसन्न हो गयों और मोजन-सामग्री लेकर श्रीकृष्णके समीप गयों। एक ब्राह्मणने अपनी पत्नीको नहीं जाने दिया, जबरटस्ती पकडकर बद कर दिया। उसका प्रेम इतना उमड़ा कि वह भगवान्के सुने हुए रूपका ध्यान करती हुई देह छोडकर सबसे पहले श्रीकृष्णको प्राप्त हो गयी (श्रीमद्भागवत १०। २३)।

#### समाधि

समाधि दुमिणनामक धनी वैश्यके पुत्र थे। इनको इनके ली-पुत्रोंने धनके लोमसे घरसे निकाल दिया था। ये वनमें चले गये, वहाँ सुरथनामक राजासे इनकी मेंट हुई। वे मी मन्त्रियों, सेनापतियो और स्वजनोंसे ही धोखा खाकर वनमें भाग आये थे। दोनोंकी एक-सी ही दशा थी। आखिर दोनोंने

करातहूणान्त्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः।
 येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः गुद्धचिन्तं तस्मै प्रभिवष्णवे नमः॥ (श्रीमद्भागवत २ । ४ । १८ )
 जिनके आश्रित मक्तोंका आश्रय लेकर किरात, हूण,आन्द्र, पुलिन्द, पुलिक्त, आभीर, कक, यवन और खस आदि अधम

जातिके लोग तथा इनके सिवा और भी वड़े-से-वड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उन जगत्मभु भगवान् विष्णुको नमस्कार है।' व्याधस्त्राचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्। कुव्जायाः कमनीयरूपमधिक किं तत्सुदाग्नो धन

भक्त्या तुष्यित केवल न च गुणैर्भिक्तिप्रियो माघवः॥

'व्याधका कौन सा (अच्छा ) आचरण था १ ध्रुवकी आयु ही क्या है १ गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी १ विदुरकी कौन-सी उत्तम जाति थी १ यादवपित उग्रसेनका कौन-सा पुरुषार्थ था १ कुब्जाका ऐसा क्या विशेष सुन्दर रूप था १ सुरामाके पास कौन-सा धन था १ माघव तो केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, गुणोसे नहीं, क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है। १

ही सिचदानन्दमयी भगवतीकी शरण छी और वे दोनों विषयों-की आसिक्तका त्याग करके भगवतीकी आराधना-करने छगे। तीन वर्ष आराधना करनेपर उन्हें भगवतीने दर्शन दिये और वर मॉंगनेको कहा। राजा सुरथके मनमें भोग-वासना शेष थी, इससे उन्होंने भोगोंकी याचना की। परन्तु समाधिका मन वैराग्ययुक्त था, वे ससारकी क्षणभङ्गुरता और दु:खरूपताको जान चुके थे, अतएव उन्होंने भगवत्तत्त्वके ज्ञानकी याचना की। भगवतीकी कृपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत्-तत्त्वके ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी (मार्कण्डेय-पुराण १८। ९३, ब्रह्मवैवर्तपुराण प्र० ६२। ६३)।

#### सञ्जय

सञ्जय गावरगणनामक स्तके पुत्र थे | ये बड़े शान्त, शिष्ट, ज्ञानिज्ञानसम्पन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, धर्मारमा, स्पष्टभाषी और श्रीकृष्णके परम मक्त तथा उनको तत्त्वसे जाननेवाले थे। अर्जुनके साथ सञ्जयकी लडक-पनसे मित्रता थी, इसीसे अर्जुनके अन्त पुरमें सञ्जयको चाहे जब प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त था। जिस समय सञ्जय कौरवोंकी ओरसे पाण्डवोंके यहाँ गये, उस समय अर्जुन अन्त पुरमें थे; वहीं भगवान् श्रीकृष्ण और देवी द्रीपदी तथा सत्यमामा थीं। सञ्जयने वापस लौटकर वहाँका बड़ा सुन्दर स्पष्ट वर्णन किया है (महा० उद्योग० ५९)।

महाभारत-युद्धमें भगवान् वेदव्यासजीने इनको दिव्य-दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्होंने धृतराष्ट्रको युद्धका सारा हाल सुनाया था।

महर्षि न्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान् श्रीकृष्णके यथार्थ खरूपको पह्चानते थे। धृतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्जयने कहा था कि 'मैं स्त्री-पुत्रादिके मोहमें पड़कर अविद्याका सेवन नहीं करता, मैं भगवान्के अर्पण किये बिना वृथा धर्मका आचरण नहीं करता, मैं शुद्धभाव और भक्तियोगके द्वारा ही जनार्दन श्री-कृष्णके खरूपको यथार्थ जानता हूं। भगवान्का खरूप और पराक्रम बतलाते हुए सञ्जयने कहा—'उदारहृदय श्रीवासुदेव-के चक्रका मध्यभाग पाँच हाथ विस्तारवाला है, परन्तु भगवान्के इच्छानुकूल वह चाहे जितना बडा हो सकता है। वह तेज पुञ्जसे प्रकाशित चक्र सबके सारासार बलकी थाह

लेनेके लिये बना है। वह कौरवोंका संहारक और पाण्डवोंका प्रियतम है। महाबलवान् श्रीकृष्णने लीलासे ही भयानक राक्षस नरकासुर, शम्बरासुर और अभिमानी कस शिशुपालका वध कर दिया, परम ऐश्वर्यवान् सुन्दर श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सकलपसे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गको अपने वशमें कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत् हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हों तो सारक्षपमें वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्को भस्म कर सकते हैं परन्तु उनको मस्म करनेमें सारा विश्व भी समर्थ नहीं है।

यत सत्य यतो धर्मी यतो हीरार्जव यतः । ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ( महा० उद्योग० ६८ । ९ )

जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वरविरोधी कार्यमें ळजा है और जहाँ हृदयकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं नि.सन्देह विजय है । सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण छीलासे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गका सम्रालन किया करते हैं, वे श्रीकृष्ण सब लोगों-को मोहित करते हुए-से पाण्डवोंका बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्खे पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रभावसे काल-चक्र,जगत्-चक्र और युग-चक्रको सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि मगवान् श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर-जङ्गमरूप जगत्के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोये हुए खेतको ( पक जानेपर ) काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगत्के पालनकर्त्ता होनेपर भी खयं उसका सहार-रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामायाके प्रभावसे सबको मोहित करते हैं, परन्तु जो मनुप्य उनकी शरण प्रहण कर छेते हैं, वे मायासे कभी मोहको प्राप्त नहीं होते-

ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः। (महा० उद्योग० ६८। १५)

फिर इन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके नाम और उनके बड़े सुन्दर अर्थ घृतराष्ट्रको सुनाये । सञ्जयने भी महा-भारत-युद्धके न होने देनेकी बहुत चेष्टा की, परन्तु वे उसे रोक नहीं सके । घृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तब सञ्जय भी उन्हींके साथ चले गये । प्रश्न-पहाँ दो बार 'अपि'के प्रयोगका क्या भाव है है

उत्तर-यहाँ 'अपि'का दो बार प्रयाग करके भगवान्ने ऊँची-नीची जातिके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान्के कथनका यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी अपेक्षा हीन समझे जानेवाले खी, वैश्य और श्रृद्ध एव उनसे भी हीन समझे जानेवाले चाण्डाल आदि कोई भी हों, मेरी उनमें मेदलुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भवते हैं, उन्हींको परम गति मिल जाती है।

प्रश्न-यहाँ 'भगवान्की शरण होना' क्या है । उत्तर-भगवान्पर पूर्ण विश्वास करके चौंतीसर्वे श्लोकके कथनानुसार प्रेमपूर्वक सब प्रकारसे भगवान्की शरण हो जाना अर्थात् उनने प्रत्येक विधानमें सदा सन्तुष्ट (हना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदिका निरन्तर श्रवण, कीर्तन और चिन्तन करते रहना, उन्हींको अपनी गति, भर्ता, प्रमु आदि मानना, श्रद्धा-मिक्तपूर्वक उनका पूजन करना, उन्हे नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पालन करना और समस्त कर्म उन्हींके समर्पण कर देना आदि मगवान्की शरण होना है।

प्रश्न—इस प्रकार भगवान्की शरण हो जानेवाले भक्तोंका 'परम गति' को प्राप्त होना क्या है र

उत्तर—साक्षात् परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगत्रान्की शरण प्रहण करनेवाले स्नी-पुरुष किसी भी जाति-के क्यों न हों, उनको भगत्रान्को प्राप्ति हो जाती है।

# कि पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।

### अनित्यमसुखं लोकिममं प्राप्य भजख माम्॥ ३३॥

फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरिहत और क्षणभङ्कार इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥

प्रश्न-'किम्' और 'पुन: 'के प्रयोगका क्या अभिप्राय है'
उत्तर-'किम्' और 'पुन: 'का प्रयोग करके भगवान्ने
यह भाव दिखळाया है कि जब उपर्युक्त अत्यन्त दुराचारी
(९।३०) और चाण्डाळ आदि नीच जातिके मनुष्य
भी (९।३२) मेरा भजन करके परम गतिको प्राप्त
हो जाते है, तब फिर जिनके आचार-व्यवहार और वर्ण
अत्यन्त उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशीळ ब्राह्मण और
राजर्षिलोग मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त हो जायँ—
इसमें तो कहना ही क्या है!

प्रश्न-'पुण्याः' पदका क्या अर्थ है और यह विशेषण ब्राह्मणोका है या ब्राह्मण और राजर्षि—दोनोंका !

उत्तर-जिनका खभाव और आचरण पिनत्र और उत्तम हो, उनको 'पुण्य' (पिनत्र) कहते हैं। यह निशेषण ब्राह्मणोंका है, क्योंकि जो राजा होकर ऋपियों-के-जैसे शुद्ध खभाव और उत्तम आचरणोंनाले हों, उन्हींको राजर्षि सहते हैं । अतः उनके साथ 'पुण्याः' विजेपण देनेकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न-'भक्ताः' पदका सम्बन्ध किसके साथ है <sup>१</sup> उत्तर-'भक्ताः' पदका सम्बन्ध ब्राह्मण और राजर्षि दोनोंके ही साथ है क्योंकि यहाँ भक्तिके ही कारण उनको परम गतिकी प्राप्ति बतलायी गयी है |

ब्राह्मणों और राजर्षियोंमें तो अगणित मक्त हुए हैं। इनकी महिमाका दिग्दर्शन करानेमात्रके लिये यहाँ महर्षि सुतीक्ण और राजर्षि अम्बरीयकी चर्चा की जाती है।

#### सुतीक्ष्ण

महर्षि सुतीक्षण दण्डकारण्यमें रहते थे, ये अगस्त्यजीके शिष्य थे । ये बड़े तपस्त्री, तेजस्वी और भक्त थे। इन्होंने दुष्पण्यनामक एक वैश्यका, जो अपने पापोंके कारण पिशाच हो गया था, उद्घार किया था (स्कन्द ० ब्रह्म० २२)। ये भगवान् श्रीरामजीके अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि भगत्रान् श्रीरघुनाथजी जगज्जननी श्रीजानकीजीसहित इघर ही पधार रहे हैं, तो इनके आनन्दकी सीमा न रही। ये माँति-माँतिके मनोरथ करते हुए सामने चले। प्रेममें बेसुध हो गये। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, रास्ता है कि नहीं, सब मूल गये। कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते, कभी प्रभुके गुण गा-गाकर नाचने लगते। भगत्रान् श्रीरघुनायजी पेड़की आड़में छिपकर भक्तकी प्रेमोन्माद-दशाको देख रहे थे। मुनिका अस्पन्त प्रेम देखकर भव-भयहारी भगत्रान् मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये। हृदयमें भगत्रान् के दर्शन पाकर सुतीक्षणजी रास्तेके बीचमें ही अवल होकर बैठ गये। हर्षके मारे उनका शरीर पुचिकत हो गया। तत्र श्रीरघुनायजी उनके पास आकर उनकी प्रेमदशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए।

श्रीरघुनाथ जीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया, परन्तु मुनि नहीं जागे। उन्हें प्रमुके ध्यानका सुखप्राप्त हो रहा था। जब श्रीराम जीने अपना वह रूप हृदयसे हृटा लिया, तब व्याकुळ होकर उठे। शॉंखें खोळते ही उन्होंने अपने सामने श्रीसीता जी और लक्ष्मण जीसहित स्थामसुन्दर सुखधाम श्री-राम जीको देखा। तपस्थाका फळ प्राप्त हो गया। वे धन्य हो गये! (श्रीराम चरितमानस-अरण्य काण्ड)

#### अम्बरीप

राजिं अम्बरीय वैवखत मनुके पौत्र, महाराज नाभागके प्रतापी पुत्र थे । ये चक्रवर्ती सम्राट् थे । परन्तु वे इस बातको जानते थे कि यह सारा ऐश्वर्य खप्तमें देखे हुए पदार्थोंकी भौति असत् है, इसिल्ये उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्माके चरणोंमें अर्पण कर दिया था। उसकी समस्त इन्द्रियाँ मन-सिहत सदा-सर्वदा भगवान्की सेवामें ही लगी रहती थीं।

एक समय राजाने रानीसमेत श्रीकृष्णकी प्रीतिके छिये एक वर्षकी एकादिशयोंके व्रतका नियम छिया । अन्तिम एकादशीके दूसरे दिन विधिवत् भगवान्की पूजा की गयी । राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्योंसिहत पधारे । राजाने सब प्रकारसे दुर्वासाजीका सत्कार कर उनसे मोजन करनेके छिये प्रार्थना की । ऋषिने मोजन करना स्वीकार किया और वे मध्याहका नित्यकर्म

करनेके लिये यमुनाजीके तटपर चले गये। द्वादशी केवल एक ही घडी बाकी थी। द्वादशीमें पारण न होनेसे वत-भङ्ग होता है। राजाने बाह्मणोंसे व्यवस्था लेकर श्रीहरिके चरणो-दक्से पारण कर लिया और मोजन करानेके लिये दुर्वासाजी-की बाट देखने छगे। दुर्वासाजी अपनी नित्यिक्रियाओंसे निवृत्त होकर राजमन्दिरमें लैटे और अपने तपोबलसे राजाके पारण कर लेनेकी बातको जानकर अत्यन्त कोधसे त्यौरी चढ़ाकर अपराधीकी तरह हाथ जोडे सामने खड़े हुए राजासे कहने लगे--'अहो ! इस धनमदसे अन्ध अधम राजाकी धृष्टता और धर्मके निरादरको तो देखो । अब यह विष्णुका भक्त नहीं है। यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथिको निमन्त्रण देकर इसने मुझे भोजन कराये बिना ही खय भोजन कर लिया ! इसे अभी इसका फल चखाता हूँ। यों कहकर दुर्वासा जीने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर जोरसे उसे पृथ्वी-पर पट का, जिससे तत्काल कालाग्निके समान कृत्यानामक एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गयी और वह अपने चरणों-की चोटसे पृथ्वीको कॅंपाती हुई तलवार हाथमें लिये राजाकी ओर अपटी । परन्तु भगवान्पर दढ़ भरोसा रखनेवाले अम्बरीष ज्यों-के-त्यों वहाँ खडे रहे, वे न पीछे हटे और न उन्हे किसी प्रकारका भय ही हुआ । जो समस्त ससारमें परमात्माको व्यापक समझता है, वह किससे क्यों डरे और कैसे डरे ?

कृत्या अम्बरीषतक पहुँच ही नहीं पायी थी कि भगवान्के सुदर्शन चक्रने कृत्याको उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया
जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सर्पको भरम कर डालता है।
अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासाकी खवर लेनेके लिये उनके पीछे
चला। दुर्वासा बड़े घबड़ाये और प्राण लेकर भागे। चक्र
उनके पीछे-पीछे चला। दुर्वासा दसों दिशाओं और चौदहों
सुवनोंमें मटके। परन्तु कहीं भी उन्हें ठहरनेको ठौर नहीं
मिली। किसीने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया।
अन्तमें बेचारे वैकुण्ठमें गये और भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंमें पड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले--- 'हे प्रभो! मैंने आपके
प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है,
मुझे इस अपराधसे छुडाइये। आपके नामकीर्तनमात्रसे
ही नरकके जीव भी नरकके कहोंसे छूट जाते हैं, अतएव मेरा अपराध क्षमा कीजिये।'

भगवान्ने कहा---

'हे ब्राह्मण! मैं मक्तके अधीन हूँ, खतन्त्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे इदयपर उनका पूर्ण अधिकार है। जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गित माना है उन अपने परम मक्त सत्पुरुपोंके सामने मैं अपने आत्मा और सम्पूर्ण श्री (या अपनी छक्मी) को भी कुछ नहीं समझता। जो मक्त (मेरे छिये) स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, इस छोक और परछोक सबको त्याग कर केवछ मेरा ही आश्रय छिये रहते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूं र जैसे पतिव्रता खी अपने शुद्ध प्रमसे श्रेष्ठ पतिको वशमें कर छेती है, उसी प्रकार मुझमें चित्त छगानेवाछे सर्वत्र समदर्शी मक्तजन भी अपनी शुद्ध मितसे मुझे अपने वशमें कर छेते हैं। काछ पाकर नष्ट होनेवाछे खर्गादि छोकोंकी तो गिनती ही क्या है, मेरी सेवा करनेपर उन्हे जो चार प्रकारकी (साछोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य) मुक्ति मिछती है, उसे भी वे प्रहण नहीं करते! मेरे प्रेमके सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं।

अन्तमें भगवान्ने कहा—'तुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो हे ब्रह्मन् । तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग राजा अम्बरीपके समीप जाओ और उससे क्षमा माँगो, तभी तुमको शान्ति मिलेगी।' भगवान्की आज्ञा पाकर दुर्वासाजी लौट चले।

इधर भक्तशिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र अवस्था थी। जबसे दुर्वासाजीके पीछे चक्र चला था तभीसे राजर्षि अम्बरीप ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे। अम्बरीषजीने मनमें सोचा,बाह्मण मूखे गये हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्युभयसे त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड रहा है; इस अवस्थामें मुझे मोजन करनेका क्या अधिकार है ? यों विचारकर राजाने उसी क्षणसे अन्न त्याग दिया और वे केवल जल पीकर रहने लगे। दुर्वासाजीके लौटकर आनेमें पूरा एक वर्ष बीत गया, परन्तु अम्बरीषजीका वत नहीं टला!

दुर्वासाजीने आते ही राजाके चरण पकड़ जिये। राजा-को बड़ा संकोच हुआ। उन्होने बडी विनयके साथ सुदर्शन-की रतुति करते हुए कहा, 'यदि मेरे मनमें दुर्वासाजीके प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियोंके आत्मा श्रीभगवान् मुझपर प्रसन्न हों तो आप शान्त हो जायं और ऋषिको सकट-से मुक्त करें। युदर्शन शान्त हो गया। दुर्वासाजी भयरूपी अग्निसे जळ रहे थे, अब वे खरथ हुए और उनके चेहरेपर हुर्ष और कृतज्ञताके चिह्न स्पष्टरूपसे प्रकट हो गये।

( श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अध्याय ४-५ )

प्रश्न—इस सुखरहित और क्षणमङ्गुर शरीरको पाकर त् मेरा ही भजन कर—इस कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—मनुष्यदेह बहुत ही दुर्छम है । यह बड़े पुण्यबछ-से और खास करके भगवान्की कृपासे मिछता है। और मिलता है केवल भगवरप्राप्तिके लिये ही। इस शरीरको पाकर जो भगवत्प्राप्तिके लिये साधन करता है,उसीका मनुष्य-जीवन सफळ होता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असळी लामसे विश्वत ही रह जाता है। क्योंकि यह सर्वथा सुख-रहित है, इसमें कहीं सुखका लेश भी नहीं है। जिन विशय-भोगोंके सम्बन्धको मनुष्य सुखरूप समझता है, वह बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाला होनेके कारण वस्तुत: दु:खरूप ही है । अतएव इसको सुखरूप न समझकर यह जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मिला है, उस उद्देश्यको शीघ-से शीव्र प्राप्त कर लेना चाहिये। क्योंकि यह शरीर क्षणभङ्गर है, पता नहीं, किस क्षण इसका नाश हो जाय ! इसलिये सावधान हो जाना चाहिये । न इसे सुखरूप समझकर विषयों में फ्सना चाहिये और न इसे नित्य समझकर भजनमें देर ही करनी चाहिये। कदाचित् अपनी असावधानीमें यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछतानेके और कुछ भी उपाय हाथमें नहीं रह जायगा । श्रुति कहती है--

उपाय हाथमे नहीं रह जायगा । श्रुति कहता ह— इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टः । ( केनोपनिषद् २ । ५ )

'यदि इस मनुष्यजनममें परमात्माको जान लिया तब तो ठीक है और यदि उसे इस जन्ममें नहीं जाना तब तो बडी भारी हानि है ।'

इसीलिये भगवान् कहते हैं कि ऐसे शरीरको पाकर

नित्य-निरन्तर मेरा भजन ही करो। क्षणभर भी मुझे मत भूछो। प्रश्न—'माम्' पद किसका वाचक है तथा उसको भजना क्या है और भजनके छिये आज्ञा देनेमें क्या हेतु है र जत्तर—'माम्' पद यहाँ सगुण परमेश्वरका वाचक है, और अगले श्लोकमें वतलायी हुई विधिसे भगवानुके प्रायण

हो जाना अर्थात् अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय और रारीर आदि-को भगवान्के ही समर्पण कर देना उनका भजन करना है । और भजनसे ही भगवान्की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत्प्राप्तिमें ही मनुष्यजीवनके उद्देश्यकी सफलता है, इसी हेतुसे भजन करनेके लिये कहा गया है ।

सम्बन्ध—पिछले श्लोकोंमें भगवान्ने अपने भजनका महत्त्व दिखलाया और अन्तमें अर्जुनको भजन करनेके लिये कहा। अतएव अब भगवान् अपने भजनका अर्थात् शरणागतिका प्रकार वतलाते हुए अध्यायकी समाप्ति करते हैं—

## मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ २४॥

मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको हो प्राप्त होगा॥ ३४॥

प्रश्न-भगवान्में मनवाला होना क्या है १

उत्तर-भगवान् ही सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वलोक-महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार, सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यके समुद्र और परम प्रेमखरूप हैं–इस प्रकार भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यका ययार्थ परिचय हो जानेसे जत्र साधकको यह निश्चय हो जाता है कि एऊमात्र भगवान् ही हमारे परम प्रेमास्पट है, तव जगत्की किसी भी वस्तुमे उसकी जरा भी रमणीय-बुद्धि नहीं रह जाती । ऐसी अवस्थामें ससारके किसी दुर्लभ-से-दुर्लभ भोगमें भी उसके लिये कोई आकर्पण नहीं रहता। जब इस प्रकारकी स्थिति हो जाती है, तब खाभाविक ही इस छोक और परलोककी समस्त वस्तुओसे उसका मन सर्वथा हट जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धाके साथ निरन्तर भगनान्का ही चिन्तन कारता रहता है। भगत्रान्का यह प्रेमपूर्ण चिन्तन ही उसके प्राणोका आधार होता है, वह क्ष्मामात्रकी भी उनकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता । जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसीको भगवान्में मनवाला कहते हैं।

प्रश्न-भगवान्का भक्त होना क्या है ?

उत्तर—भगवान् ही परमगित है, वे ही एकमात्र भर्ता और खामी है, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय सरक्षंक है, ऐसा मानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान- मे सटा ही सन्तुष्ट रहना, उन्हींकी आज्ञाका अनुसरण करना, भगवान्के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, छीछा आदिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदिमें अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोको निमम्न रखना और उन्हींकी प्रीतिके छिये प्रत्येक कार्य करना—इसीका नाम भगवान्का भक्त वनना है।

प्रश्न-भगवान्का पूजन करना क्या है 2

उत्तर भगवान्के मन्दिरोमें जाकर उनके मङ्गलमय विप्रहका यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने-अपने घरोमें इएरूप भगवान्की मूर्ति स्थापित करके उसका विधि-पूर्वक श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना, अपने हृदयमें या अन्तरिक्षमें अपने सामने भगवान्की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उनकी मानस-पूजा करना, उनके वचनोका, उनकी लीलाभूमिका और चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना उनकी सेवाके कार्योमें अपनेको सल्मन रखना, निष्काम-भावसे यज्ञाटिके अनुष्ठानके द्वारा भगवान्की पूजा करना, माता-पिता, ब्राह्मण, साधु-महात्मा और गुरुजनोको तथा अन्य समस्त प्राणियोको भगवान्का ही खरूप समझकर या अन्तर्यामीरूपसे भगवान् सवमें व्याप्त है, ऐसा जानकर सत्रका यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना और तन-मन-धनसे सत्रको यथायोग्य सुख पहुँचानेकी तथा सत्रका हित करनेकी यथार्थ चेष्टा करना-ये सभी क्रियाएँ भगत्रान्की पूजा ही कहलाती है।

प्रभ-ंभाम्' पद किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जिन परमेश्वरके सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं, जो विष्णुरूपसे सबका पालन करते हैं, ब्रह्मारूपसे सबकी रचना करते हैं और रुद्ररूपसे सबका संहार करते हैं;जो भगवान् युग-युगमें मत्स्य, कच्छप, वाराह, दृसिंह, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दिव्य रूपोमें अवतीर्ण होकर जगत्में विचित्र लीलाएँ करते हैं; जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार विभिन्न रूपोमें प्रकट होकर उनको अपनी शरण प्रदान करते है—उन समस्त जगत्के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद्, सर्वगुणसम्पन्न परम पुरुषोत्तम, समप्र भगवान्-का वाचक यहाँ भाम् पद है।

उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी मूर्तिको, चित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिह्नोको, उनके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर छीछाओका व्याख्यान करनेवाले सत्-शास्त्रोको, माता-पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु-संग और महापुरुषोंको तथा विश्वके समस्त प्राणियोको उन्हींका खरूप समझकर या अन्तर्यामीरूपसे उनको सबमें व्याप्त जानकर श्रद्धा- मक्तिसहित, मन, वाणी और शरीरके द्वार यथायोग्य प्रणाम करना—यही भगवान्को नमस्कार करना है।

प्रश्न-'आत्मानम्' एद किसका वाचक है और उसे उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्में युक्त करना क्या है 2

उत्तर—मन, बुद्धि और इन्द्रियोसहित शरीरका वाचक यहाँ आत्मा १पद है तथा इन सबको उपर्युक्त प्रकार-से भगवान्में छगा देना ही आत्माको उसमें युक्त करना है।

प्रश्न-भगवान् के परायण होना क्या है ?

उत्तर—इस प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पण कर देना और भगवान्को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्त सगझना भगवान्के परायण होना है।

प्रश्न—'एव' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा भगन्नान्को प्राप्त होना क्या है र

उत्तर-'एव' पद अवधारणके अर्थमें है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करके तुम मुझको ही प्राप्त होओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है तथा इसी मनुष्य-शरीरमें ही भगनान्का साक्षात्कार हो जाना, भगवान्-को तत्त्वसे जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान्के दिव्यलोकमें जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके जैसे रूप आदिको प्राप्त कर लेना—ये सभी भगवद्याप्ति ही है ।

ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीक्रण्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्मयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥



# दशमोऽध्यायः

अध्यायका नाम इस अध्यायमें प्रधानरूपसे भगवान्की विभूतियोका ही वर्णन है, इसिलये इस अध्यायका नाम 'विभूतियोग' रक्खा गया है ।

भध्यायका सक्षेप इस अध्यायके पहले श्लोकमें भगवान्ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा करके उसे सुननेके लिये अर्जुनसे अनुरोध किया है । दूसरे और तीसरेमें 'योग' शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करके उसके जाननेका फल बतलाया है । चौथेसे छठेतक विभूतियोका सक्षेपमें वर्णन करके सातवेंमें अपनी विभूति और योगको तत्त्वसे जाननेका फल वतलाया है । आठवें और नवेंमें अपने बुद्धिमान् अनन्य प्रेमी भक्तोके भजनका प्रकार वतलाकर दसवे और ग्यारहवेंमें उसके फलका वर्णन किया है । तदनन्तर वारहवेंसे पहहवेतक अर्जुनने भगवान्की स्तृति करके सोल्हवेंसे अठारहवेंतक विभूतियोका और योगशक्तिका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना की हे । उनीसवेंमें भगवान्ने अपनी विभूतियोके विस्तारको अनन्त वतलाकर प्रधान-प्रधान विभूतियोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके वीसवेंसे उन्चालीसवेंतक उनका वर्णन किया है । चालीसवेंमें अपनी दिल्य विभूतियोंके विस्तारको अनन्त वतलाकर इस प्रकरणकी समाप्ति की है । तदनन्तर इकतालीसवें और वयालीसवें रहोकोमें 'योग' शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करके अध्यायका उपसहार किया है ।

सम्यन्ध—सातर्वे अध्यायसे लेकर नवें अध्यायतक विज्ञानसहित ज्ञानका जो वर्णन किया गया उसके बहुत गम्भीर हो जानेके कारण अव पुन: उसी विषयको दूसरे प्रकारसे भलीभॉति समझानेके लिये दशवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है । यहाँ पहले श्लोकमें भगवान् प्वींक्त विषयका ही पुन: वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय बक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥

श्रीभगवान् वोले—हे महावाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे में तुझ अतिराय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा ॥ १ ॥

प्रश्न-'भूयः' और 'एव' पटका क्या अभिप्राय है ' उत्तर-'भूयः' पदका अर्थ 'पुनः' या 'फिर' होता है और 'एव' पट यहाँ 'अपि'के अर्थमें आया है। इनका प्रयोग करके मगवान् यह भाव दिखला रहे हैं कि सातवेंसे नवें अध्यायतक मैंने जिस विषयका प्रतिपादन किया है, उसी विषयको अब प्रकारान्तरसे फिर भी कह रहा हूँ।

प्रश्न-'परम वचन' का क्या भाव है ' और उसे पुन: सुननेके छिये कहनेका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—जो उपदेश परम पुरुष परमात्माके परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य खोळनेवाळा हो और जिससे उन परमेश्वरकी प्राप्ति हो, उसे 'परम वचन' कहते हैं। अतएव इस अध्यायमें भगवान्ने अपने गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य समझानेके लिये जो उपदेश दिया है, वही 'परम वचन' है। और उसे फिरसे सुननेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखनाया है कि मेरी भक्तिका तत्त्व अत्यन्त ही गहन है, अतः उसे वार-वार सुनना परम आवश्यक समझकर, वडी सावधानीके साथ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चाहिये।

प्रश्न-'प्रीयमाणाय' विशेषणका और 'हितकाम्यया' पदका प्रयोग करके भगवान्ने क्या भाव दिख्याया है र उत्तर-'प्रीयमाणाय' विशेषणका प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन । तुम्हारा मुझमें अतिशय प्रेम है, मेरे वचनोको तुम अमृततुल्य समझकर अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ सुनते हो, इसीलिये मै किसी प्रकारका सकोच न करके विना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य वार-वार खोल रहा हूँ । यह

तुम्हारे प्रेमका ही फल है। तथा 'हितकाम्यया' पदके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेमने मेरे स्वभावमें तुम्हारी हितकामना भर रक्खी है; इसिंछेंगे मै जो कुछ भी कह रहा हूँ, खाभाविक ही वे ही बाते कह रहा हूँ जो केन्नल तुम्हारे हित-ही-हितसे भरी है।

सम्बन्ध—पहले श्लोकमें भगवान्ने जिस विषयपर कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरम्भ करते हुए वे पहले पॉच श्लोकोंमें योगशब्दवाच्य प्रभावका और अपनी विभृतिका संक्षिप्त वर्णन करते हैं—

विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥

मेरी उत्पत्तिको अर्थात् लीलासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते है और न महर्षिजन ही जानते है, क्योंकि मैं सव प्रकारसे देवताओंका और महर्पियोका भी आदिकारण हूँ ॥ २ ॥

प्रश्न—यहाँ 'प्रभवम्' पटका क्या अर्थ है और उसे समस्त देवसमुदाय और महर्षिजन भी नहीं जानते, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भगवान्का अपने अतुलनीय प्रभावसे जगत्का सृजन, पालन और सहार करनेके लिये व्रह्मा, विष्णु और रुद्रके रूपमें दृष्टोके विनाश, भक्तोके परित्राण, धर्मके संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र-विचित्र लीलाओके द्वारा जगत्के प्राणियोके उद्घारके लिये श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीमत्स्य, श्रीकच्छप आदि दिव्य अवतारोके रूपमे: भक्तोको दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करनेके लिये उनके इच्छानुरूप नाना रूपोमें तथा लीलावैचित्रयकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके लिये समस्त विश्वके रूपमें जो प्रकट होना है—उसीका वाचक यहाँ 'प्रभवम्'पट है । उसे देवसमुदाय और महर्पिलोग नहीं जानते, इस क्यनसे भगवान्ने यह मात्र दिखलाया है कि मे किस-किस समय किन-किन रूपोमे किन-किन हेतुओसे किस प्रकार प्रकट होता हूँ—इसके रहस्यको साधारण

मनुप्योकी तो वात ही क्या है, अतीन्द्रिय विपयोको समझने-में समर्थ देवता और महर्षिलोग ययार्थरूपसे नहीं जानते। प्रश्न-यहाँ 'सरगणाः' पद किनका वाचक है और 'महर्पय:' से किन-किन महर्पियोको समझना चाहिये '

उत्तर-'सुरगणाः' पद एकादश रुद्र, आठ वसु, वारह आदित्य, प्रजापति, उन्चास मरुद्रण, अश्विनी-कुमार और इन्द्र आढि जितने भी गास्त्रीय देवताओके समुदाय है---उन सन्नका वाचक है । तथा 'महर्षयः' पदसे यहाँ सप्त महर्पियोको समझना चाहिये।

प्रश्न-देवताओका और महर्षियोका मै सब प्रकारसे आदि हूँ, इस क्यनका यहाँ क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियोसे इस सारे जगत्की उत्पत्ति हुई है, वे सत्र मुझसे ही उत्पन्न हुए है, उनका निमित्त और उपाडान कारण मै ही हूं और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव है—वे सव भी उन्हे मुझसे ही मिलते है ।

वेत्ति लोकमहेश्वरम् । यो मामजमनादि च असंमूढः स मत्येंषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥

जो मुझ को अजन्मा अर्थात् वास्तवमें जन्मरहित, अनादि और लोकोका महान् ईश्वर तस्वसे जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥

महेश्वर जानना क्या है ?

प्रश्न—भगवान्को अजन्मा, अनादि और लोकोका उत्तर—भगवान् अपनी योगमायासे नाना रूपोमें प्रकट होते हुए भी अजन्मा है ( ४ | ६ ), अन्य जीवोकी मॉति

उनका जन्म नहीं होता, वे अपने भक्तोको सुख देने और धर्मकी स्थापना करनेके लिये केवल जनमधारणकी लीला किया करते है-इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी सन्देह न करना---यही 'भगवान्को अजन्मा जानना' है । तथा भगवान् ही सबके आदि अर्थात् महाकारण है, उनका आदि कोई नहीं है, वे नित्य हैं तथा सदासे हैं, अन्य पदार्थोंकी माँति उनका किसी कालविशेषसे आरम्भ नहीं हुआ है--इस वातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना--भगवानुको अनादि जानना है। एव जितने भी ईश्वरकोटिमें गिने जानेवाले इन्द्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल है---भगवान् उन सबके महान् ईश्वर हैं, वे ही सबके नियन्ता, प्रेरका, कर्ता, हर्ता, सब प्रकारसे सबका भरण-पोषण और सरक्षण करनेवाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं—-इस नातको श्रद्धापूर्वक सरायरिहत ठीक-ठीक समझ लेना, 'भगवान्को लोकोका महान् ईश्वर जानना' है।

प्रश्न—ऐसे पुरुपको 'मनुष्योंमें असम्मूढ' बतलाकर जो यह कहा गया है कि 'बह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है', इसका क्या अमिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान्को उपर्युक्त प्रकारसे अजन्मा, अनादि और लोकमहेश्वर जाननेका फल दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जगत्के सत्र मनुष्योमें जो पुरुत्र उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्को प्रभावको ठीक-ठीक जानता है, वही वास्तवमें भगवान्को जानता है। और जो भगतान्को जानता है, वही 'असम्मूढ' है, रोष तो सत्र सम्मूढ ही हैं। और जो भगतान्के तत्त्वको भलीमाँति समझ लेता है, वह खाभाविक ही अपने मनुष्य-जीवनको अमूल्य समयको सत्र प्रकारसे निरन्तर भगतान्के भजनमे ही लगाता है (१५।१९), त्रिषयी लोगोंको माँति भोगोको सुखके हेतु समझकर उनमें फसा नहीं रहता। इसल्यिय वह इस जन्म और पूर्व जन्मोके सत्र प्रकारके पापोंसे सर्वथा मुक्त होकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ ४॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५॥

निश्चय करनेकी राक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोक्ता वशमें करना, मनका निग्रह तथा सुख-दु ख, उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्नि—ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥

प्रश्न-'वृद्धि', 'ज्ञान' और असम्मोह'—ये तीनो जन्द भिन्न-भिन्न किन भावोके वाचक है ?

उत्तर—कर्तन्य-अकर्तन्य, प्राह्य-अप्राह्य और भले-बुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेगाली जो वृत्ति है, उसे 'बुद्धि' कहते हैं।

किसी भी पदार्थको ययार्थ जान लेना 'ज्ञान' है, यहाँ 'ज्ञान' शब्द साधारण ज्ञानसे लेकर भगवान्के खरूपज्ञान-तक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है।

भोगासक्त मनुष्योको नित्य और झुखप्रट प्रतीत होनेवाले समस्त सासारिक भोगोंको अनित्य, क्षणिक और दु:खमूलक समझकर उनमें मोहित न होना—यही 'असम्मोह' है । प्रश्न-'क्षमा' और 'सत्य' किसके वाचक हैं 2

उत्तर—बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुँचाना, कही जन्नान कहना या गाली देना, निन्दा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षमें क्षति पहुँचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमेंसे एक या अधिक किसी प्रकारका भी अपराध करनेनाला कोई भी प्राणी क्यो न हो अपनेमे बदला लेनेका पूरा सामर्थ्य रहनेपर भी उससे उस अपराधका किसी प्रकार भी बदला लेनेकी इन्छाका सर्वया त्याग कर देना और उस अपराधके कारण उसे इस लोक या परलोकमें कोई भी दण्ड न मिले—ऐसा भाव होना 'क्षमा' है।

इन्द्रिय और अन्तःकरणद्वारा जो बात जिस रूपमें देखी, सुनी और अनुभव की गयी हो ठीक उसी रूपमें दूसरेको समझानेके उद्देश्यसे हितकर प्रिय शब्दोंमें उसको प्रकट करना 'सत्य' है।

प्रश्न—'दम' और 'शम' शब्द किसके वाचक है र उत्तर—विषयोकी ओर दौड़नेवाळी इन्द्रियोको उनसे रोककर अपने अधीन वना लेना——उन्हें मनमानी न करने देना 'दम' कहळाता है । और मनको भळी मॉति संयत करके उसे अपने अधीन वना लेनेको 'शम' कहते है ।

प्रश्न-'मुख' और 'दुःख' का क्या अर्थ है ?

उत्तर-प्रिय ( अनुकूल) वस्तुके सयोगसे और अप्रिय (प्रतिकूल) के वियोगसे होनेवाले सब प्रकारके सुखोंका वाचक यहाँ 'सुख' है । इसी प्रकार प्रियके वियोगसे और अप्रियके सयोगसे होनेवाले आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक — सब प्रकारके दु: खोका वाचक यहाँ 'दु:ख' शब्द है ।

प्रश्न-'भव' और 'अभाव' तथा 'भय' और 'अभय' शब्दोका क्या अर्थ है !

उत्तर—सर्गकालमें समस्त चराचर जगत्का उत्पन्न होना 'भव' है, प्रलयकालमें उसका लीन हो जाना 'अभाव' है। किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारणको देखकर अन्त:करणमें उत्पन्न होनेवाले भावका नाम 'भय' है और सर्वत्र एक परमेश्वरको व्याप्त समझ लेनेसे अथवा अन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह 'अभय' है।

प्रश्न-'अहिंसा', 'समता' और 'तुष्टि' की परिभापा क्या है '

उत्तर—िकसी भी प्राणीको किसी भी समय किसी भी प्रकारसे मन, वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कष्ट न पहुँचानेके भावको अहिंसा कहते हैं।

सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, मित्र-शत्रु आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ और घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते है, उन सबमें निरन्तर राग-द्वेषरहित समबुद्धि रहनेके भावको 'समता' कहते हैं।

जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्राख्यका मोग या भगवान्का विधान समझकर सटा सन्तुष्ट रहनेके भावको 'तुष्टिं' कहते हैं।

प्रश्न—तप, दान, यश और अयश——इन चारोका अलग-अलग अर्थ क्या है र

उत्तर—खधर्म-पालनके लिये कप्ट सहन करना 'तए' है, अपने खत्वको दूसरेके हितके लिये वितरण करना 'दान' है, जगत्में कीर्ति होना 'यश' है और अपकीर्तिका नाम 'अयश' है ।

प्रश्न—प्राणियोके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियोंके उनकी प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त प्रकारके जितने भी विभिन्न भाव होते हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात् वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्तासे होते हैं।

प्रश्न—यहाँ इन दो रलोकोमें सुख, भन, अभय और यश—इन चार ही भावोके विरोधी भाव दु:ख, अभाव, भय और अपयशका वर्णन किया गया है। क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावोके विरोधी भावोंका वर्णन क्यो नहीं किया गया र

उत्तर-दु:ख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवोको प्रारव्यका भोग करानेके लिये उत्पन्न होते हैं; इसलिये इन सबका उद्भव कर्मफलदाता और जगत्के नियन्त्रणकर्ता भगवान्से होना ठीक ही है। परन्तु क्षमा,

<sup>ः</sup> मनुष्यः पद्यः, पक्षीः, कीटः, पत्तग आदि प्राणियोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले कष्टोंको 'आधिमौतिक', अनावृष्टि, अतिवृष्टिः, भूकम्पः, वज्रपात और अज्ञाल आदि दैवीप्रकोपसे होनेवाले कष्टोंको 'आधिदैविक' और शरीरः, इन्द्रिय तथा अन्तः-करणमें किसी प्रकारके रोगसे होनेवाले कष्टोंको 'आध्यात्मिक' दुःख कहते हैं ।

सत्य, दम और अहिंसा आदिके विरोधी क्रोध, असत्य, इन्द्रियोका दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान्से नहीं उत्पन्न होते। वरं गीतामें ही दूसरे स्थानोमें इन दुर्गुण-दुराचारोकी उत्पत्तिका मूल कारण—अज्ञान- जितत 'काम' वतलाया गया है (३ ।३७) और इन्हें मूल-सिहत त्याग देनेकी प्रेरणा की गयी है । इसिलये सत्य आदि सद्गुण और सदाचारोके विरोधी भावोका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है ।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६॥

सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु-ये मुग्नमें भाववाले सव-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६॥

गश्च-सप्त महर्षियोको क्या छक्षण हैं ? और वे कौन-कौन हैं ?

उत्तर—सप्तर्षियोके लक्षण बतलाते हुए कहा गया है— एतान् भावानधीयाना ये चैव ऋषयो मताः। सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणै. सप्तर्षयः स्पृताः।। दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः। वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्व ये।। (वायुपराण ६१। ९३-९४)

'तया देविषेयों \* के इन (उपर्युक्त ) भावों का जो अध्ययन (स्मरण) करनेवाले हैं, वे ऋषि माने गये है, इन ऋषियोमें जो दीर्घायु, मन्त्रकर्ना, ऐश्वर्यवान्, दिव्य-दृष्टियुक्त, गुण-विद्या और आयुमें वृद्ध, धर्मका प्रत्यक्ष (साक्षात्कार) करनेवाले और गोत्र चलानेवाले हैं—ऐसे सातो गुणोसे युक्त सात ऋषियोकों ही सप्तर्षि कहते हैं।' इन्होंसे प्रजाका विस्तार होता है और धर्मकी व्यवस्था चलती है। †
ये सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन-भिन्न होते हैं। यहाँ

जिन सप्तिषयोंका वर्णन है, उनको भगवान्ने 'महर्षि' कहा है और उन्हें संकल्पसे उत्पन्न बतलाया है। इसलिये यहाँ उन्हींका लक्ष्य है जो ऋषियोंसे भी उचस्तरके हैं। ऐसे सप्तिषयोंका उल्लेख महाभारत-शान्तिपर्वमें मिलता है, इनके लिये साक्षात् परम पुरुष परमेश्वरने देवताओ-सहित ब्रह्माजीसे कहा है—

मरीचिरङ्गिराश्चात्रि. पुल्रस्यः पुल्रहः झतुः। वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ।। एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः। प्रवृत्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कल्पिताः।। (महा० शान्ति० ३४७। ६९-७०)

'मरीचि, अङ्गरा, अत्रि, पुलस्य, पुलह, कृतु और वसिष्ठ—ये सातो महर्षि तुम्हारे (ब्रह्माजीके) द्वारा ही अपने मनसे रचे हुए हैं। ये सातों वेदके ज्ञाता हैं, इनको मैने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्तिमार्गका सचालन करनेवाले हैं और (मेरे ही द्वारा)प्रजापतिके कर्ममें नियुक्त किये गये हैं।

देविषयोंके लक्षण इसी अध्यायमें १२-१३ वें क्रोक्रोंकी टीक्रामें देखिये।

ये महर्षि पढाना-पढना, यज करना-कराना, दान देना-लेना—इन छः कर्मोको सदा करनेवाले, ब्रह्मचारियोंको पढानेके लिये घरोंमें गुरुकुल रखनेवाले तथा प्रजाकी उत्पत्तिके लिये ही स्त्री और अग्निका प्रहण करनेवाले होते हैं। कर्मजन्य अदृष्टकी दृष्टिसे (अर्थात् वर्ण आदिमें) जो समान हैं, उन्हींके साथ ये व्यवहार करते हैं और अपनेहीद्वारा रचित अनिन्द्य भोग्य पदार्थोंसे निर्वाह करते हैं। ये वाल-बच्चेवाले, गो- धन आदि सम्पत्तिवाले तथा लोगोंके बाहर तथा मीतर निवास करनेवाले हैं। सत्य आदि सभी युगोंके आरम्भमें पहले-पहल ये ही सब महर्षिणण वार-बार वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था किया करते हैं।

<sup>्</sup>री सप्तर्षि प्रश्चित्तमार्गी होते हैं, इनके विचारोंका और जीवनका वर्णन इस प्रकार है—
पट्कर्मामिरता नित्यं गालिनो गृहमेषिनः । तुल्यैव्यवहरन्ति स्म अहष्टै कर्महेतुमि ॥
अग्राम्यैर्वर्तपन्ति स्म रसैक्चैय स्वयकृतैः । कुटुम्बिनः ऋद्विमन्तो बाह्यान्तरनिवासिनः ॥
कृतादिपु युगाल्येपु सर्वेष्वेय पुनः पुनः । वर्णाश्रमव्यवस्थानं क्रियते प्रथम तु वै ॥
(वायुप्राण ६१ । ९५—९७)

इस कल्पके सर्वप्रथम खायम्भुव मन्चन्तरके सप्तर्षि यही है (हरिवंश० ७। ८,९)। अतएव यहाँ सप्तर्षियो-से इन्हीका ग्रहण करना चाहिये।\*

प्रश्न—'यहाँ सप्त महर्षियोसे इस वर्तमान मन्वन्तरके विश्वामित्र, जमद्गिन, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ और कस्यप—इन सातोको मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है 2

क ये सातों ही अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी और बुद्धिमान् प्रजापित हैं । प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाले होनेके कारण इनको 'सप्त ब्रह्मा' कहा गया है (महाभारत, ग्रान्तिपर्व २०८ । ३, ४, ५ ) । इनका सक्षिप्त चरित्र इस प्रकार है—

- (१) मरीचि—ये भगवान्के अंशाशायतार माने जाते हैं। इनके कई पितयों हैं, जिनमें प्रधान दक्षप्रजापितकी पुत्री सम्भूति और धर्मनामक ब्राह्मणकी कन्या धर्मवता हैं। इनकी सन्तिका यडा विस्तार है। महिंप कश्यप इन्होंके पुत्र हैं। ब्रह्माजीने इनको पद्मपुराणका कुछ अश सुनाया था। प्रायः सभी पुराणोमें, महाभारतमे और वेदोंम भी इनके प्रसंगमें बहुत कुछ कहा गया है। ब्रह्माजीने सबसे पहले ब्रह्मपुराण इन्होंको दिया था। ये सदा-सर्वदा सृष्टिकी उत्पत्ति और उसके पालनके कार्यमें लगे रहते हैं। इनकी विस्तृत कथा वायुपुराण, स्कन्दपुराण, अग्निपुराण, पद्मपुराण, मार्कण्डेयपुराण, विष्णुपुराण और महाभारत आदिमें है।
- (२) अद्गरा—ये वडे ही तेजस्वी महर्षि हैं। इनके कई पित्यों हैं, जिनमें प्रधानतया तीन हैं; उनमेसे मरीचिकी कन्या सुल्पासे वृहस्पतिका, कर्दम ऋषिकी कन्या स्वराट्से गौतम-वामदेवादि पाँच पुत्रोंका और मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु आदि तीन पुत्रोंका जन्म हुआ (वायुपुराण अ०६५) तथा अग्निकी कन्या आत्रेवीसे आङ्गरसनामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। (ब्रह्मपुराण) किसी-किसी अन्थमें माना गया है कि वृहस्पतिका जन्म इनकी शुभानामक पत्नीसे हुआ था। (महाभारत)
- (३) अत्रि—ये दक्षिण दिशाकी ओर रहते हैं। प्रिमेद्ध पित्रता अनसूयाजी इन्होंकी धर्मपत्नी हैं। अनसूयाजी मगवान् कपिळदेवकी वहिन और कर्दम-देवहूितकी कन्या हैं। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके समय इनका आतिथ्य स्वीकार किया था। अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको भाँति-भाँतिके गहने-कपड़े और सतीधर्मका महान् उपदेश दिया था।

ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको जय ब्रह्माजीने प्रजाविस्तारके लिये आजा दी, तव अत्रिजी अपनी पत्नी अनस्याजीसहित ऋक्ष्मामक पर्वतपर जाकर तप करने लगे। ये दोनों भगवान्के वहें ही भक्त हैं। इन्होंने घोर तप किया और तपके फलस्वरूप चाहा भगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन। ये जगत्पित भगवान्के शरणापन्न होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने लगे। इनके मस्तकते
योगागिन निकलने लगी, जिससे तीनो लोक जलने लगे। तव इनके तपसे प्रमन्न होकर ब्रह्मा, पिणु और शहर—तीनों इन्हें वर
देनेके लिये प्रकट हुए। भगवान्के तीनों स्वरूपिके दर्शन करके मुनि अपनी पत्नीसहित कृतार्थ हो गये और गद्गद होकर भगवान्की
स्तुति करने लगे। भगवान्ने इन्हें वर मॉगनेको कहा। ब्रह्माजीकी सृष्टि रचनेकी आजा थी, इसलिये अत्रिने कहा— भैने पुत्रके
लिये भगवान्की आराधना की थी और उनके दर्शन चाहे थे, आप तीनो पधार गये। आप लोगोंकी तो कोई कल्पना भी नहीं
कर सकता। मुझपर यह कृपा कैसे हुई, आप ही बतलाइये। अत्रिके बचन मुनकर तीनों मुसकरा दिये और वोले—'ब्रह्मन्!
तुम्हारा सकल्प सत्य है। तुम जिनका ध्यान करते हो, हम तीनों वे ही हैं—एकके ही तीन सक्प हैं। हम तीनोंके अगसे तुम्हार
तीन पुत्र होंगे। तुम तो कृतार्थल्प हो ही।' इतना कहकर भगवान्के तीनों स्वरूप अन्तर्धान हो गये। तीनोंने उनके वहाँ
अवतार धारण किया। भगवान् विज्युके अशसे दत्तात्रेय, ब्रह्माके अशसे चन्द्रमा और शिवजीके अशसे दुर्वासाजी हुए।
भक्तिका यही प्रताप है। जिनकी ध्यानमे भी कल्पना नहीं हो सकती, वे ही वच्चे वनकर गोदमें खेलने लगे (बाल्मीकीय
रामायण वनकाण्ड और श्रीमद्वागवत, स्कन्ध ४)।।

(४) पुलस्य—ये वड़े ही धर्मपरायण, तपस्वी और तेजस्वी हैं। योगविद्याके बहुत वड़े आचार्य और पारदर्शी हैं। पराशरजी जब राक्षसोंका नाश करनेके लिये एक वड़ा यश कर रहे थे, तब विसष्टकी सलाहसे पुलस्त्यने उनसे यश वद करनेके लिये कहा। परागरजीने पुलस्त्यकी बात मानकर यश रोक दिया। इससे प्रसन्त होकर महर्षि पुलस्त्यने ऐसा आजीर्बाद दिया, जिससे पराशरको समस्त शास्त्रोका शान हो गया।

इनकी सन्ध्याः प्रतीचीः प्रीति और हविर्भू नामक पित्रयाँ हैं—जिनसे कई पुत्र हुए। दत्तोलि अथवा अगस्य और प्रसिद्ध ऋषि निदाब इन्होंके पुत्र हैं। विश्रवा भी इन्हींके पुत्र हैं—जिनसे कुबेरः रावणः कुम्मकर्ण और विभीषणका जन्म हुआ था। पुराणोम और महामारतमें जगह-जगह इनकी चर्चा आयी है। इनकी कथा विष्णुपुराणः ब्रह्मवैवर्तपुराणः कूर्म-पुराणः, श्रीमद्वागवतः वायुपुराण और महामारत उद्योगपर्वम विस्तारसे है।

उत्तर—इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियोंमें अति और विसष्ठके अतिरिक्त अन्य पाँच न तो भगवान्के ही मानस पुत्र हैं और न ब्रह्माके ही। अतएव यहाँ इनको न मानकर उन्होंको मानना ठीक है।

पश्च-'चत्त्रारः पूर्वे' से किनको लेना चाहिये हैं उत्तर—सबसे पहले होनेवाले सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुपार—इन चारोंको लेना चाहिये। ये भी भगवान्के ही खद्भप हैं और ब्रह्माजीके तप करनेपर स्वेच्छासे प्रकट हुए हैं। ब्रह्माजीने खणकहा है—

तप्त तपो विविधलोकसिस्क्षया में आदौ सनात्स्वतपसः स चतुःसनोऽभ्त् । प्राक्कल्पसंप्रविवनष्टमिहात्मतत्त्व सम्यग् जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्॥

( श्रीमद्भागवत २ | ७ | ५ ) 'मैंने विविध प्रकारके लोकोंको उत्पन्न करनेकी इच्छासे जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखण्डित तपस्यासे ही भगवान् खयं सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार'सन'नामवाले क्पोंमें प्रकट हुए और पूर्वकल्पमें प्रलय-

- (५) पुलह—ये बड़े ऐरबर्यवान् और ज्ञानी महर्षि हैं। इन्होंने महर्षि सनन्दनसे ईरबरीय ज्ञानकी शिक्षा प्राप्त की थी और वह ज्ञान गौतमको सिक्षाया था। इनके दक्षप्रजापितकी कन्या क्षमा और कर्दम ऋषिकी पुत्री गितसे अनेकों सन्तान हुई। कूर्मपुराण, विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवतमें इनकी कथा है।
- (६) क्रतु—ये भी बड़े ही तेजली महर्षि हैं। इन्होंने कर्दम ऋषिकी कन्या किया और दक्षपुत्री सन्तितिसे विवाह किया था। इनके साठ हजार बाल्यखिल्य नामक ऋषियोंने जन्म लिया। ये ऋषि भगवान् सूर्यके रथके मामने उनकी ओर मुँह करके स्तुति करते हुए चलते हैं। पुराणोंमें इनकी कथाएँ कई जगह आयी हैं।

( श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्धः, विष्णुपुराण-प्रथम अश )

(७) विषष्ठ-महर्षि विश्वके तप, तेज, क्षमा और धर्म विश्वविदित हैं। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें पुराणोंमें कई मकारके वर्णन मिलते हैं, जो करपमेदकी दृष्टिसे सभी ठीक हैं। विषष्ठजीकी पत्नीका नाम अवन्धती है। ये बड़ी ही साध्वी और पितृवताओंमें अग्रगण्य हैं। विषष्ठ सूर्यवशके कुलपुरोहित थे। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके दर्शन और सत्सगके लोमसे ही इन्होंने सूर्यवशी राजाओंकी पुरोहिती स्वीकार की और सूर्यवशके हितके लिये ये लगातार चेष्टा करते रहे। भगवान् श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर इन्होंने अपने जीवनको कृतकृत्य समझा।

कहा जाता है कि 'तपस्या बड़ी है या सत्सग ?' इस विषयपर एक बार विश्वामित्रजीसे इनका मतमेद हो गया। वसिष्ठजी कहते थे कि मत्सग बड़ा है और विश्वामित्रजी तपको वड़ा बतलाते थे। अन्तमें दोनों पञ्चायत करानेके लिये शेषजीके पास पहुँचे। इनके विवादके कारणको सुनकर शेष भगवान्ने कहा कि 'भगवन्! आप देख रहे हैं, मेरे खिरपर सारी पृथ्वीका भार है। आप दोनोंमें कोई महात्मा थोड़ी देरके लिये इस मारको उठा लें तो मैं सोच-समझकर आपका हगड़ा निपटा दूँ।' विश्वामित्रजीको अपने तपका बड़ा भरोसा था, उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याका फल देकर पृथ्वीको उठाना चाहा, परन्तु उठा न सके। पृथ्वी काँपने लगी। तव विश्वश्वीने अपने सत्सगका आधे क्षणका फल देकर पृथ्वीको उठाना चाहा, परन्तु उठा न सके। पृथ्वी काँपने लगी। तव विश्वश्वीने अपने सत्सगका आधे क्षणका फल देकर पृथ्वीको उठा लिया और बहुत देरतक उसे लिये खड़े रहे। विश्वामित्रजीने शेषभगवान्से पूछा कि 'इतनी देर हो गयी, आपने निर्णय क्यों नहीं सुनाया ?' तब उन्होंने हँ सकर कहा 'मृत्विर! निर्णय तो अपने आप ही हो गया। जब आधे क्षणके सत्सगकी भी बराबरी दस हजार वर्षके तपसे नहीं हो सकती, तब आप ही सोच लीजिये कि दोनोंमें कौन बड़ा है।' सत्सगकी महिमा जानकर दोनों ही मृष्ठि प्रसन्न होकर लीट आये।

विष्ठजी वसुसम्पन्न अर्थात् अणिमादि सिद्धियोसे युक्त और गृहवासियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिये इनका नाम विस्विष्ठ पड़ा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रात्रु इनके आश्रमके समीप भी नहीं आ एकते थे। सौ पुत्रोंका सहार करनेवाले विश्वासित्रके प्रति, अपनेमें पूरा सामर्थ्य होनेपर भी क्रोध न करके इंन्होंने उनका जरा भी अनिष्ट नहीं किया। महादेवजीने प्रसन्न होकर विषठजीको ब्राह्मणोंका आधिपत्य प्रदान किया था। सनातन धर्मके मर्मको यथार्थरूपसे जाननेवालोंमें विरुद्धजीका नाम सर्व-प्रथम लिया जानेयोग्य है। इनके जीवनकी विस्तृत घटनाएँ, रामायण, महाभारत, देवीभागवत, विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, वायुपुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण आदि प्रन्थोंमें हैं।

काळके समय जो आत्मतत्वके ज्ञानका प्रचार इस ससारमें नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भलीमॉनि उपदेश किया,जिससे उन मुनियोंने अपने हृद्यमें आत्मतत्त्रका साक्षात्कार किया।'

प्रश्न-इसी क्लोकमें कहा है — जिनकी सब लोकोंमें यह प्रजा है', परन्तु 'चत्वार पूर्वे'का अर्थ सनकादि महर्षि मान लेनेसे इनमें विरोध आता है, क्योंकि सनकादिकी तो कोई प्रजा नहीं है '

उत्तर—सनवादि सवको ज्ञान प्रदान करनेवाले निवृत्ति-धर्मके प्रवर्तक आचार्य हैं।अतएव उनकी शिक्षा प्रहण करने-वाले सभी लोग शिष्यके सम्बन्यसे उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं हैं।

प्रश्त-'मनत्रः' पद किनका वाचक है ?

उत्तर—महाके एक दिनमें चौदह मनु होने हैं, प्रत्येक मनुके अधिकारकालको 'मन्वन्तर' वहते हैं। इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है। मानत्री वर्षगणनाके हिसाबसे एक मन्वन्तर तीस करोड़ सइसठ लाख वीस हजार वर्षसे और दिन्य-वर्षगणनाके हिसाबसे आठ लाख बावन हजार वर्षसे कुछ अधिककालका होता है (विष्णुपुराण १।३)। \*प्रत्येक मन्वन्तरमें धर्मकी व्यवस्था और लोकरक्षणके लिये मिन्व-मिन्न सप्तिष् होते हैं। एक मन्वन्तरके वीत जानेपर जब मनु वदल जाते हैं, तब उन्हींके साथ सप्तिष्, तेवता, इन्द्र और मनुपुत्र भी वदल जाते हैं। वर्तमान कल्पके मनुओंके नाम ये हैं—खायम्भुव, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, वैत्रखत, साविणें, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, वैत्रखत, साविणें,

स्प्रीसिद्धान्तमें मन्वन्तर आदिका जो वर्णन है। उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिये—

सौरमानसे ४३,२०,००० वर्षकी अयत्र। देवमानसे १२,००० वर्षकी एक चतुर्युगी होती है। इसीको महायुग कहते हैं। ऐसे इकहत्तर युगीका एक मनदन्तर होता है। प्रत्येक मन्त्रन्तरके अन्तमें सत्ययुगके मानकी अर्थात् १७,२८,००० वर्षकी सन्ध्या होती है। मन्द्रन्तर वीतनेपर वाद सन्ध्या होती है, तब सारी पृथ्वी जलमें हूव जाती है। प्रत्येक कल्पमें (ब्रह्माके एक दिनमें) चौटह मन्द्रन्तर अपनी-अपनी सन्ध्याओं के मानके सहित होते हैं। इसके निवा कल्पके आरम्भकालमें भी एक सत्ययुगके मानकालकी सन्ध्या होती है। इस प्रकार एक कल्पके चौदह मनुओं एक चतुर्युगीके अतिरिक्त सत्ययुगके मानकी १५ सन्ध्याएँ होती हैं। ७१ महायुगोंके मानसे १४ मनुओं ९९४ महायुग होते हैं और सत्ययुगके मानकी १५ सन्ध्याओंका काल पूरा ६ महायुगोंके समान हो जाता है। दोनोंका योग मिलानेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग वीत जाते हैं।

इस हिसावसे निम्नलिखित अकोंके द्वारा इसको समझिये—

| सौरमान या मानव वर्ष                                     |                | देवमान या दिव्य वर्ष             |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| एक चतुर्युगी ( महायुग या दिन्ययुग )                     | ४३,२०,०००      | १२,०००                           |
| इकहत्तर चतुर्थुगी                                       | 30,86,70,000   | ८,५२,०००                         |
| करपकी सन्धि                                             | १७,२८,०००      | 8,000                            |
| मन्वन्तरकी चौदह सन्त्या                                 | २,४१.९२,०००    | ६७,२००                           |
|                                                         | ३०,८४,४८,०००   | ८,५६,८००                         |
| सन्धिसहित एक मन्वन्तर<br>चौदह सन्ध्यासहित चौदह मन्वन्तर | ४,३१,८२,७२,००० | १,१९,९५,२००                      |
| कल्पकी सन्धिसहित चौदह मन्वन्तर या एक कल्प               | V.30.00.00000  | १,२०,००,०००                      |
| Shertal cited attention and any and any are             |                | करूने जनाजीकी प्रामाय एक सौ वर्ष |

ब्रह्माजीका दिन ही कर्ल्य है, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। इस अहोरात्रके मानसे ब्रह्माजीकी परमायु एक सौ वर्ष है। इसे पर' कहते हैं। इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्द्ध विताकर दूसरे परार्द्धमें चल है। इसे पर' कहते हैं। इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्द्ध विताकर दूसरे परार्द्धमें चल रहे हैं। यह उनके ५१ वें वर्षका प्रथम दिन या कर्ल्प है। वर्तभान कर्ल्पके आरम्भसे अवतक खायम्भुव आदि छः मन्वन्तर से अपनी-अपनी सन्ध्याओसहित वीत चुके हैं, कर्ल्पकी सन्ध्यासमेत सात सन्ध्याकाल चल रहा है। (स्थिसिद्धान्त, मध्यमाधिकार, २७ चतुर्युमा वीत चुके हैं। इस समय अर्डाईसर्वे चतुर्युमके कल्यियमका सन्ध्याकाल चल रहा है। (स्थिसिद्धान्त, मध्यमाधिकार, इलोक १५ से २४ देखिये)।

सवत् २००७ वि० तक कल्रियुगके ५०५१ वर्ष वीते हैं । कल्रियुगके आरम्भमें ३६,००० वर्ष सन्ध्याकाल्का मान होता है । इस हिसाबसे अभी कल्रियुगकी सन्ध्याके ही ३०,९४९ सौर वर्ष वीतने वाकी हैं । दक्षतावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देव-सावर्णि और इन्द्रसावर्णि ।\* चौदह मनुर्जोका एक कल्प बीत जानेपर सब मनु भी बदल जाते हैं ।

प्रश्न-इन सप्त महर्षि आदिके साथ 'मद्भावाः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-वे सभी भगवान्में श्रद्धा और प्रेम रखनेवाले हैं, यही भाव दिखलानेके लिये इनके लिये 'मद्भावाः' यह विशेषण दिया गया है।

सम्बन्ध--इस प्रकार दूसरे और तीसरे श्लोकोंद्वारा जो भगवान्के योग (प्रभाव ) का और चौथेसे छ्ठेतक उनकी विभूतियोंका वर्णन किया गया, उसे जाननेका फल अगले श्लोकमें वतलाया जाता है---

> एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन संशयः ॥ ७ ॥ योगेन युज्यते नात्र

भक्तियोगसे युक्त हो जाता है—इसमें कुछभी संशय नहीं है॥ ७॥

प्रश्न-यहाँ 'एताम्' विशेषणके सहित 'विभृतिम्' पद किसका वाचक है और 'योगम्' पदसे क्या कहा गया है तथा इन दोनोको तत्त्वसे जानना क्या है ?

उत्तर--पिछले तीनों श्लोकोंमें भगवान्ने जिन बुद्धि आदि मार्वोको और महर्षि आदिको अपनेसे उत्पन्न बतलाया है तथा सातर्ने अध्यायमें 'जलमें मैं रस हूँ' (७।८) एव नवें अध्यायमें 'क्रतु में हूँ' 'यज्ञ में हूँ' (९। १६) इत्यादि वाक्योंसे जिन-जिन पदार्थोंका, भावींका और देवता आदिका वर्णन किया है--उन सबका वाचक यहाँ 'एताम्' विशेषणके सहित 'विभूतिम्' पद है।

भगवानुकी जो अलैकिक राक्ति है, जिसे देवता और महर्षिगण मी पूर्णरूपसे नहीं जानते (१०१२,३), जिसके कारण खय सारिवक, राजस और तामस भावोंके अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान् सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं और यह कहा जाता है कि'न तो वे भाव भगवान्-में हैं और न भगवान् ही उनमें हैं ( ७। १२ ), जिस शक्ति-से सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार आदि समस्त

प्रश्न-सप्तर्षियोंकी और सनकादिकी उत्पत्ति तो ब्रह्माजीके मनसे ही मानी गयी है । यहाँ भगवान्ने उनको अपने मनसे उत्पन्न कैसे कहा !

उत्तर-इनकी जो ब्रह्माजीसे उत्पत्ति होती है वह वस्तुत : भगवान्से ही होती है क्योंकि स्वय भगवान् ही जगत्की रचनाके लिये ब्रह्माका रूप धारण करते हैं। अतएव ब्रह्माके मनसे उत्पन्न होनेत्रालोंको मगवान् 'अरने मनसे उत्पन्न होनेवाले कहें तो इसमें भी कोई विरोधकी वात नहीं है।

जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है। वह निश्चल

कर्म करते हुए भगवान् सम्पूर्ण जगत्को नियममें चलाते हैं; जिसके कारण वे समस्त लोकोंके महान् ईश्वर, समस्त भूतोंके सुदृद्, समस्त यज्ञादिके भोक्ता, सर्वाधार और सर्वराक्तिमान् हैं; जिस शक्तिसे भगवान् इस समस्त जगत्को अपने एक अशमें धारण किये हुए है (१०।४२) और युग-युगमें अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्योंके लिये अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मोंसे, सम्पूर्ण जगत्से एव जनमादि समस्त विकारों से सर्वथा निर्छेप रहते हैं और नवम अध्यायके पाँचर्वे श्लोकमें जिसको 'ऐखर योग' कहा गया है-उस अद्भुत राक्ति ( प्रभाव ) का वाचक यहाँ 'योगम्' पद है ।

इसप्रकार समस्त जगत् भगवान्की ही रचना है और सब उन्हींके एक अशमें स्थित हैं। इसलिये जगत्में जो भी वस्तु शक्तिसम्पन प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलायी दे, उसे—अथवा समस्त जगत्को ही भगवान्की विभूति अर्थात् उन्होंका खरूप समझना एव उपर्युक्त प्रकारसे भगवानको समस्त जगत्के कर्ता-हर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर, सर्वीधार, परम दयालु, सबके सुदृद् और सर्वान्तर्यामी मानना-यही

<sup>#</sup> श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन पढना चाहिये । विभिन्न पुराणोंमें इनके नामभेद मिलते हैं । यहाँ ये नाम श्रीमन्द्रागवतके अनुसार दिये गये हैं ।

'मगवान्की विभूति और योगको तत्त्वसे जाननाः है।

प्रश्न-'अविकम्पेन' विशेषणके सहित 'योगेन' पद किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है !

उत्तर-भगवान्की जो अनन्यभक्ति है (११।५५), जिसे 'अन्यभिचारिणी भक्ति' (१३।१०) और 'अन्यभि-चारी भक्तियोग (१४।२६) भी कहते हैं; सातर्वे अध्याय-

के पहले स्होकमें जिसे 'योग' के नामसे पुकारा गया है और नवम अध्यायके तेरहवें, चौदहवें तथा चौंतीसवें तथा इसी अध्यायके नर्वे श्लोकोंमें जिसका खरूप वतलाया गया है -- उस 'अविचल भक्तियोग'का वाचक यहाँ 'अविकाम्पेन' विशेषणके सहित 'योगेन' पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है।

सम्बन्ध---भगवान्के प्रभाव और विभूतियोंके ज्ञानका फल अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतलायी गयी. मव दो श्लोकोंमें उस भक्तियोगकी प्राप्तिका कम वतलाते हैं---

> सर्वस्य सर्व प्रभवो अहं प्रवर्तते । मत्तः इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥८॥

में वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत् चेष्टा करता है-इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान् भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं ॥ ८॥

यश्र-भगवान्को सम्पूर्ण जगत्का 'प्रभव' समझना क्या है !

उत्तर-सम्पूर्ण जगत् भगत्रान्से ही उत्पन्न है, अतः भगवान् ही समस्त जगत्के उपादान और निमित्त कारण हैं; इसलिये भगवान् ही सर्वोत्तम हैं, यह समझना मगवान्को समस्त जगत्का प्रभव समझना है।

प्रश्न-सम्पूर्ण जगत् भगवान्से ही चेष्टा करता है---यह समझना क्या है ?

उत्तर—भगवान्के ही योगवळसे यह सृष्टिचक चल रहा है; उन्हींकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियमपूर्वकचूम रहे हैं; उन्हींके शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म धारण करके अपने-अपने कर्मीका फल मोग रहे हैं-इस प्रकारसे भगवान्को सबका नियन्ता और प्रवर्तक समझनाही 'सम्पूर्ण जगत् मगवान्से चेष्टा करता है' यह समझना है।

> मन्चित्ता भद्रतप्राणा

प्रश्न-'भावसमन्वताः' विशेषणके सहित 'बुधाः' पद कैसे भक्तोंका वाचक है ?

उत्तर-जो भगवान्के अतिशय प्रेमसे युक्त हैं, भगवान्में जिनकी अटल श्रद्धा है, जो भगवान्के गुण और प्रभावको मलीभाँति विश्वासपूर्वक समझते हैं— भगवान्के उन बुद्धिमान् भक्तोका वाचक 'भावसमन्विना.' विशेषणके सहित 'वुधाः' पद है।

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे समझकर मगवान्को भजना क्या है !

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्को सम्पूर्ण जगत्का कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोकमें कहे हुए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मन, बुद्धि और समस्त इन्द्रियों द्वारा निरन्तर भगवान्का स्मरण और सेवन करना ही भगवान्को भजना है।

परस्परम् । बोधयन्तः

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥

निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणीका अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्तुए होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥

प्रश्न-'मिचित्ताः' का क्या अभिप्राय है ' उत्तर—भगवान्को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहद्,

परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझनेके कारण

जिनका चित्त अनन्य भावसे भगवान्में लगा हुआ है (८।

१४,९।२२), मगवान्के सिवा किसी भी वस्तुमें जिनकी प्रीति, वासक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, जो सदा-सर्वदा ही भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और खरूपका चिन्तन करते रहते हैं और जो शास्त्रविधिके अनुमार कर्म करते हुए उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, व्यवहारकालमें और ध्यानकालमें कभी क्षणमात्र भी भगवान्को नहीं भूलते, ऐसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंके लिये ही यहाँ भगवान्ने 'मचित्ता.' विशेषणका प्रयोग किया है।

प्रश्न-'मद्रतप्राणाः' का क्या भाव है ।

उत्तर—जिनका जीवन और इन्द्रियोंकी समस्त चेष्टाएँ केवल भगवान्के ही लिये हैं, जिनको क्षणपात्रका भी भगवान्का वियोग असहा है, जो भगवान्के लिये ही प्राण धारण करते हैं, खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना आदि जितनी भी चेष्टाएँ हैं, उन सबमें जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है—जो सब कुछ मगवान्के लिये ही करते हैं, उनके लिये भगवान्ने 'महतप्राणाः' का प्रयोग किया है।

प्रश्न-'परस्पर बोधयन्त ' का क्या भाव है ' उत्तर-भगतान्में श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले प्रेमी भक्तोंका जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार भगवान्के गुण, प्रभाव, तस्त्र, लीला, माहात्म्य और रहस्यको परस्पर नाना प्रकारकी युक्तियोंसे समझानेकी चेष्टा करना है-यही परस्पर भगवान्का बोध कराना है। प्रश्न-भगवान्का कथन करना क्या है।

उत्तर—श्रद्धा-मिक्तपूर्वक मगवान्के नाम,गुण, प्रभाव, लीला और खरूपका कीर्तन और गायन करना तथा कथा-ज्याख्यानादिद्वारा लोगोंमें प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब मगवान्का कथन करना है।

प्रश्न-उगर्युक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए नित्य मन्तुष्ट रहना क्या है १

उत्तर-प्रत्येक किया करते हुए निरन्तर परम आनन्द-का अनुभव करना ही 'नित्य सन्तुष्ट रहना' है। इस प्रकार सन्तुष्ट रहनेवाले भक्तकी शान्ति, आनन्द और सन्तोपका कारण केवल भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और खरूप आदिका श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन-पाठन आदि ही होता है। सासारिक वस्तुओंसे असके आनन्द और सन्तोषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता।

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए मगवान्में निरन्तर रमण करना क्या है :

उत्तर—मगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, खरूप, तत्त्व और रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और सकेतके अनुसार केवल उन-में प्रेम होनेके लिये ही प्रत्येक किया करते हुए मनके द्वारा उनको सदा-सर्वदाप्रत्यक्षत्रत् अपने पास समझकर निरन्तर प्रेमपूर्वक उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि कीडा करते रहना—यही भगवान्में निरन्तर रमण करना है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे भजन करनेवाले भक्तोंके प्रति भगवान् क्या करते हैं , अगले दो श्लोकोंमें यह चतलाते हैं —

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं त येन मासुपयान्ति ते ॥ १०॥

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाल भक्तोंको मैं वह तक्त्रकानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

प्रश्न-'तेपाम्' पद किनका वाचक है र उत्तर--पूर्वके दो श्लोकोंमें 'वुधा 'और'मचित्ता 'आदि पदोंसे जिन भक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हीं निष्काम अनन्यप्रेमी भक्तोंका वाचक यहाँ 'तेपाम्' पद है ।

प्रश्न—'सततयुक्तानाम्' का क्या अभिश्राय है ' उत्तर—पूर्वश्लोकमें मिचित्ताः', 'मद्गतप्राणाः', 'प्रस्पर मा बोधयन्तः' और 'कथयन्त 'से जो बातें कही गयी हैं , उन सबका समाहार 'सततयुक्तानाम्' पदमें किया गया है '

प्रश्न-'प्रीतिपूर्वक मजताम्' का क्या अभिप्राय है । हैं-वह क्या है और उससे भगवान्को प्राप्त हो जाना क्या है। उत्तर-पूर्वश्लोकमें 'नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च' में जो बात कही गयी है उसका समाहार यहाँ भीतिपूर्वक भजताम् में किया गया है । अभिप्राय यह है कि पूर्व छोकमें मगवान्के जिन मक्तोंका वर्णन हुआ है, वे भौगोंकी कामनाके छिये भगवान्को भजनेवाले नहीं हैं, किन्तु किसी प्रकारका भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेमभावपूर्वक ही भगवान्का, उस स्रोक्तमें कहे हुए प्रकारसे, निरन्तर भजन करनेवाले हैं।\*

प्रश्न-ऐसे भक्तोंको भगवान् जो बुद्धियोग प्रदान करते

### तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं नाशयास्यात्मभावस्थो

अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानक्रप धीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ ११ ॥

प्रश्न-उन भक्तोंपर अनुप्रह करनेके लिये मैं खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि अपने भक्तोंपर अनुप्रह करनेके लिये मैं खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इसके लिये , उनको कोई दूसरा साधन नही करना पड़ता ।

प्रश्न-(अज्ञानजम्' विशेषणके सहित 'तमः' पद किसका वाचक है और उसे मैं उनके आत्मभावमें श्थित हुआ नारा करता हूँ, भगवान्के इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-अनादि सिद्ध अज्ञानसे उत्पन्न जो आवरणशक्ति है--जिसके कारण मनुष्य भगवान्के गुण, प्रभाव और स्वरूपको यथार्थ नहीं जानता—उसका वाचक यहाँ 'अज्ञानजम्'विशेषणके सहित'तमः गण्द है।'उसे मैं भक्तों-के आत्मभावमें स्थित हुआ नाश करता हूं' इस कथनसे भगवान्ने भक्तिकी महिमा और अपनेमें विपमताके दोषका

उत्तर-भगवान्का जो भक्तींके अन्त.करणमें अपने प्रभाव और महत्त्वादिके रहस्यसहित निर्गुण-निराकार तत्त्व-को तथा लीला, रहस्य, महत्त्व और प्रमाव आदिके सहित सगुण निराकार और साकार तत्त्वको यथार्थरूपसे समझने-की शक्ति प्रदान करना है-वही 'बुद्धियोगका प्रदान करना' है । इसीको भगवान्ने सातवें और नवें अध्यायमें विज्ञान-सहित ज्ञान कहा है और इस बुद्धियोगके द्वारा भगवान्को प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवान्को प्राप्त हो जाना है।

तमः।

ज्ञानदीपेन भारवता ॥ ११ ॥ हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुप्रह करनेके लिये उनके अन्तः करणमें स्थित हुआ में खयं ही उनके

अभाव दिखलाया है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि मैं सबके हृदयदेशमें अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपनेमें स्थित नहीं मानते; इसी कारण मै उनका अज्ञानजनित अन्धकार नाश नहीं कर सकता । परन्तु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अन्तर्पामी समझते हुए पूर्वश्लोकोमें कहे हुए प्रकारसे निरन्तर मेरा भजन करते है, इस कारण उनके अज्ञानजनित अन्ध कारका मैं सहज ही नाश कर देता हूं।

प्रश्न-'भास्त्रता' विशेषणके सहित 'ज्ञानदीपेन' पद किसका वाचक है और उसके द्वारा 'अज्ञानजनित अन्धकारका नारा करना' क्या है !

उत्तर-पूर्वलोकमें जिसे बुद्धियोग कहा गया है,जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदिके सहित निर्गुण निराकार तत्त्वका तथा लीला,रहस्य,महत्त्व और प्रभाव आदिके सहित सगुण-निराकार और साकारतत्त्वका स्वरूप भर्गीमॉति जाना जाता है;जिसे सातवें और नवें अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञानके

् अ न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठ्य न सार्वभौम न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भव वा समझस त्वा विरहय्य काङ्क्षे॥ ( श्रीमद्भागवत ६ । ११ । २५ )

्हे सर्वेसहुणयुक्त । आपको त्याग कर न तो मै स्वर्गमें सबसे ऊँचे लोकका निवास चाहता हूँ, न ब्रह्माका पद चाहता हूँ, न समस्त पृथ्वीका राज्य, न पाताललोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्धि—अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाहता ।

नामसे कहा है—ऐसे सशय, विपर्यय आदि दोषोंसे रहित 'दिव्य बोव' का वाचक यहाँ 'भाखता' विशेषणके सहित 'ज्ञानदीपेन' पद है । उसके द्वारा भक्तोंके अन्तःकरणमें भगवत्तत्वज्ञानके प्रतिबन्धक आवरण-दोपका सर्वथा अभाव कर देना ही 'अज्ञानजनित अन्धकारका नाश करना' है । प्रश्न-इस ज्ञानदीप ( बुद्धियोग ) के द्वारा पहले अज्ञान-

का नाश होता है या भगवान्की प्राप्ति होती है 2

उत्तर-ज्ञानदीपके द्वारा यद्यपि अज्ञानका नाश और भगवान्की प्राप्ति--दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तथापि यदि पूर्वापरका विभाग किया जाय तो यही समझना चाहिये कि पहले अज्ञानका नाश होता है और फिर उसी क्षण भगवान्की प्राप्ति भी हो जाती है।

सम्बन्ध-सातवें अध्यायके पहले श्लोकमें अपने समप्ररूपका ज्ञान करानेवाले जिस विषयको सुननेके लिये भगवान्ने अर्जुनको आज्ञा दी थी तथा दूसरे श्लोकमे जिस विज्ञानसिहत ज्ञानको पूर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की थी— उसका वर्णन भगवान्ने सातवें अध्यायमें किया। उसके वाद आठवें अध्यायमें अर्जुनके सात प्रश्लोक्ता उत्तर देते हुए भी भगवान्ने उसी विषयका स्पष्टीकरण किया, किन्तु वहाँ कहनेकी शैली दूसरी रही, इसिलये नवम अध्यायके आरम्भमें पुनः विज्ञानसिहत ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विषयको अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसिहत भलीभाँति समझाया। तदनन्तर दूसरे शब्दोंमें पुनः उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दसवें अध्यायके पहले श्लोकमें उसी विषयको पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की और पाँच श्लोकोंद्वारा अपनी योगशक्ति और विभूतियोंका वर्णन करके सातवें श्लोकमें उनके जाननेका फल अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतलायी। फिर आठवें और नवें श्लोकोंमें भक्तियोगके द्वारा भगवान्के भजनमें लगे हुए भक्तोंके भाव और आचरणका वर्णन किया और दसवें तथा ग्यारहवेंमें उसका फल अज्ञानजनित अन्धकारका नाश और भगवान्की प्राप्ति करा देनेवाले बुद्धियोगकी प्राप्ति बतलाकर उस विपयका उपसंहार कर दिया। इसपर भगवान्की विभूति और योगको तच्चसे जानना भगवत्वापिसे परम सहायक है, यह बात समझकर अब सात श्लोकोंमें अर्जुन पहले भगवान्की स्तुति करके भगवान्से उनकी योगशिक और विभूतियोंका विस्तारसिहत वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करते है—

अर्जुन उनाच परं ब्रह्म परं धाम पित्रत्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥ आहुस्त्वामृषयः सर्वे देविषैनीरद्स्तथा । असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

अर्जुन वोले—आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पिवन हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिनण सनातन दिन्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वन्यापी कहते हैं वैसे ही देविष नारद तथा असिन और देवल ऋषि तथा महर्षि न्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥ १२-१३॥

प्रश्न-'शाप 'परम ब्रह्म', 'परम घाम' और 'परम पत्रित्र' हैं'--- अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है ः

उत्तर—इस क्यनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्माको 'परम ब्रह्म' कहते हैं वे आपके ही खरूप हैं। तथा आपका जो नित्यधाम है वह भी सिचदानन्द-मय दिन्य और आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही खरूप है तथा आपके नाम, गुण,प्रभाव, छीला और खरूपों- के श्राम, मनन, और कीर्तन सादि सबको सर्वधा परम पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये आप 'परम पवित्र' हैं।

प्रश्न-'सर्वे' विशेषणके सिंहत 'ऋषय.' पद किन ऋषियोंका वाचक है एवं वे आपको 'सनातन दिव्य पुरुष', 'आदिदेव', 'विभु' और 'अजन्मा' कहते हैं—इस कथन-का क्या अभिप्राय है द

उत्तर—'सर्वे' विशेषणके सहित 'ऋषय ' \*पट यहाँ

<sup>#</sup> ऋणीत्येष गतौ धाद्यः शुतौ मत्ये तपस्यथ । एतत् सन्नियत यस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषि स्मृतः ॥

मार्कण्डेय, अङ्गरा आदि समस्त ऋषियोका वाचक है और अपनी मान्यताके समर्थनमें अर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन—नित्य एकरस रहनेवाले, क्षयिवनाशरहित, दिव्य—स्वत:-प्रकाश और ज्ञानस्वरूप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा— उत्पत्तिरूप विकारसे रहित और सर्वव्यापी बतलाते हैं। अत आप 'परम ब्रह्म', 'परम धाम' और 'परम पित्र' हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। \*

प्रश्न—देवर्षिके क्या लक्षण हैं और ऐसे देवर्षि कौन-कौन हैं ?

उत्तर—देवर्षिके रुक्षण ये हैं— देवरोकप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः । देवर्षयस्तथान्ये च तेपां वक्ष्यामि रुक्षणम् ॥ मृतभव्यभवञ्ज्ञान सत्याभिव्याद्वत तथा । सम्बुद्धास्तु खय ये तु सम्बद्धा ये च वै खयम्। तपसेद्द प्रसिद्धा ये गर्भे यैश्च प्रणोदितम् ॥ मन्त्रव्याहारिणो ये च ऐश्चर्यात् सर्वगाश्च ये । इत्येते ऋपिभिर्युक्ता देवद्विजन्नपास्तु ये ॥ (वायुपुराण ६१।८८,९०,९१,९२) जिनका देवलोक्सें निवास है, उन्हें शुभ देविष समझना चाहिये। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देविष हैं, उनके लक्षण कहता हूं। भूत, भविष्यत् और वर्तमानका ज्ञान होना तथा सब प्रकारसे सत्य बोलना— देविषका लक्षण है। जो खयं भलीमाँति ज्ञानको प्राप्त हैं तथा जो खयं अपनी इष्डासे ही ससारसे सम्बद्ध हैं जो अपनी तपस्याके कारण इस ससारमें विख्यात हैं, जिन्होंने (प्रह्लादादिको) गर्भमें ही उपदेश दिया है, जो मन्त्रोंके वक्ता हैं और जो ऐश्वर्य (सिद्धियों) के बलसे सर्वत्र सब लोकोंमें बिना किसी बाधाके जा आ सकते हैं और जो सदा ऋषियोंसे विरे रहते हैं, वे देवता ब्राह्मण और राजा—ये सभी देविष हैं।

> देविप अनेको है जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं— देवर्षी धर्मपुत्री तु नरनारायणावुभी। बालखिल्या कतो पुत्रा कर्टम पुल्हस्य तु॥ पर्वतो नारदृश्चेव कश्यपस्यारमजावुभी। ऋपन्ति देवान् यस्मात्ते तस्माहेवर्षय रमृता॥

( वायुपुराण ६१ । ८३, ८४ ८५ ) धर्मके दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतुके पुत्र वाल-खिल्य ऋषि,पुलहके पुत्र कर्दम,पर्वत और नारद तथा कश्यप

गत्यर्थाद्दशतेर्घातोर्नामनिर्देत्तिरादितः

। यसादेष स्वयम्भूतस्तसाच ऋषिता स्मृता ॥ ( वायुपुराण ५९ । ७९, ८१ )

'ऋष्' घात गमन ( ज्ञान, श्रवण, नत्य और तप—इन अधोंमें प्रयुक्त होता है । ये सब बातें जिसके अदर एक साथ निश्चितरूपसे हों, उसीका नाम ब्रह्माने 'ऋषि' रक्खा है । गत्यर्थक 'ऋष्' धातुसे ही 'ऋषि' जञ्दकी निष्पत्ति हुई है और आदिकालमें चूंकि यह ऋषिवर्ग स्वय उत्पन्न होता है, इसीलिये इसकी 'ऋषि' सज्ञा है ।'

# परम सत्यवादी धर्ममूर्ति पितामह भीष्मजीने तुर्योधनको भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव वतलते हुए कहा है—
'सगवान् वासुदेव सब देवताओंके देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं; ये ही धर्म हैं, धर्मग्र हैं, वरद हैं, सब कामनाओंको पूर्ण करतेवाले हैं और ये ही कर्ता कर्म और स्वय प्रमु हैं। भूत, भविष्यत्, वर्तमान, सच्या, दिशाएँ, आकाश और सब नियमोंको इन्हीं
जनादनने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रमुने ऋषि, तप और जगत्की सृष्टि करनेवाले प्रजापतिको रचा। सब प्राणियोंकेअग्रज सकर्षणको भी इन्होंने ही रचा। लोक जिनको 'अनन्त' कहते हैं और जिन्होंने पहाड़ों समेत सारी पृथ्वीको धारण कर रक्खा
है, वे शेषनाग भी इन्होंसे उत्पन्न हैं; ये ही वाराह, नृसिंह और वामनका अवतार धारण करनेवाले हैं, ये ही सबके माता-पिता
हैं, इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, ये ही केशव परम तेजरूप हैं और सब लोगोंके पितामह हैं, मुनिगण इन्हे ह्मीकेश कहते
हैं, ये ही आचार्य, पितर और गुरु हैं। ये श्रीकृष्ण जिसपर प्रमन्न होते हैं, उसे अक्षय लोककी प्राप्ति होती है। भय प्राप्त
होनेपर जो इन भगवान् केशवके शरण जाता है और इनकी स्तृति करता है, वह मनुष्य परम सुखको प्राप्त होता है।' ' जो लोग
भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें चले जाते हैं, वे कभी मोहको नहीं प्राप्त होते। महान् भय (सकट) में डूबे हुए लोगोंकी भी भगवान्
कनार्डन नित्य रक्षा करते हैं।'

ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते न मुह्मन्ति मानवा । भये महित मग्नाश्च पाति नित्य जनार्दनः ॥ (महा० भीष्म० ६७ । २४ )

के दोनो ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सर—ये चूँकि देवताओ-को अधीन रख सकते हैं, इसलिये इन्हें 'देवर्षि' कहते हैं। प्रश्न-देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास कौन हैं र अर्जुनने खास तौरसे इन्हींके नाम क्यो गिनाये और इन्होंने ही सम्मान्य तथा महान् सत्यवादी महापुरुष माने जाते है, भगवान् श्रीकृष्णकी महिमामें क्या कहा था 2

उत्तर-देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास--ये चारो ही भगवान्के यथार्थ तत्त्वके जाननेवाले, उनके महान् प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। \* ये अपने कालके बहुत इसीसे इनके नाम खास तौरपर गिनाये गये हैं और भगनान्-

क नारद कई हुए हैं, परन्तु ये देवर्षि नारद एक ही हैं। इनको भगवान्का 'मन' कहा गया है। ये परम तत्त्वक, परम प्रेमी और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। भक्तिके तो ये प्रधान आचार्य हैं। संसारपर इनका अमित उपकार है। प्रह्लाद, घ्रुव, अम्बरीष आदि महान् भक्तोंको इन्हींने भक्तिमार्गमें प्रवृत्त किया और श्रीमद्भागवत तथा वाल्मीकीय रामायण-जैसे दो अनूठे ग्रन्य भी ससारको इन्होंकी कृपासे प्राप्त हुए । ग्रुकदेव-जैसे महान् जानीको भी इन्होंने उपदेश दिया ।

ये पूर्वजनममें दासीपुत्र थे । इनकी माता महर्षियोंके जूँठे वर्तन माँजा करती थीं । जब ये पाँच ही वर्षके थे, इन नी माता-की अकस्पात् मृत्यु हो गयी । तव ये सव प्रकारके सासारिक वन्धनींसे मुक्त होकर जगलकी ओर निकल पड़े । वहाँ जाउर ये एक ष्टक्षके नीचे वैठकर भगवान्के स्वरूपका घ्यान करने लगे। घ्यान करते-करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गर्यी और इनके हृद्यम भगवान् प्रकट हो गये। परन्तु थोड़ी देरके लिये इन्हें अपने मनमोहन रूपकी झलक दिखलाकर भगवान् तुरत अन्तर्घान हो गये। अव तो ये बहुत छटपटाये और मनको पुन क्षिर करके भगवान्का ध्यान करने छगे । हिन्तु भगवान्का वह रूप उन्हें फिर न दील पड़ा । इतनेहीमें आराशवाणी हुई कि 'हे दासीपुत्र ! इस जन्ममें फिर तुम्हें मेरा दर्शन न होगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे पार्षदरूपमें तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे।' भगवान्के इन वाक्योंको सुनकर इन्हें वड़ी सानवना हुई और ये मृत्युकी बाट जोहते हुए निःसंग होकर पृथ्वीपर विचरने लगे । समय आनेपर इन्होंने अपने पाञ्चमौतिक शरीरको त्याग दिया। कल्पके अन्तमें मगवान्के प्राणोंमें प्रविष्ट हो गये और फिर दूसरे कल्पमें ये दिव्य विग्रह घारणकर ब्रह्माजीके मानसपुत्रके रूपमें पुन. अवतीर्ण हुए और तवसे ये अखण्ड ब्रह्मचर्य-व्रतको धारणकर वीणा वजाते हुए मगवान्के गुणोंको गाते रहते हैं ( श्रीमद्भागवतः स्कन्घ १ अ० ६)। महाभारत सभापर्वके पाँचवें अध्यायमें कहा है-

'देवर्षि नारदजी वेद और उपनिषदोंके मर्मज, देवगणोंसे पूजित, इतिहास-पुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत कल्योंकी वातोंको जाननेवाले, न्याय और धर्मके तत्त्वम, शिक्षा, कस्प, ब्याकरण, आयुर्वेदादिके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, परस्पर विरुद्ध विविध विधि-वाक्योंकी एकवाक्यता करनेमें प्रचीणः प्रभावशाली वक्ताः नीतिज्ञः मेधावीः स्मरणशीलः, ज्ञानीः, कवि भले--बुरेको पृथक्-पृथक् पहचाननेमें चतुर, समस्त प्रमाणोंद्वारा वस्तुतत्त्वका निर्णय करनेमें समर्थ, न्यायके वाक्योंके गुण-दोषोंको जाननेवाले, बृहस्पतिजी-जैसे विद्वानोंकी शङ्काओंका समाधान करनेमें समर्थ, धर्म, अर्थ,काम और मोक्षके तत्त्वको यथार्थरूपमें जाननेवाले, सारे ब्रह्माण्डमें और त्रिलोक्तीमें इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है—सबको योगवलसे प्रत्यक्ष देखनेवाले, साख्य और योगके विमागको जाननेवाले, देव-दे त्योंको वैराग्यका उपदेश करनेमें चतुर, सन्धि-विग्रहके तत्त्वको जाननेवाले, कर्तव्य-अकर्तव्यका विभाग करनेमें दक्ष, षाड् गुण्य-प्रयोगके विषयमें अनुपम, सकल शास्त्रोंमें प्रवीण, युद्धविद्यामें निपुण, सगीत-विशारद और मगवान्के मक्तः, विद्या और गुणोंके भण्डारः, सदाचारके आधारः, सवके हितकारी और सर्वत्र गतिवाले हैं। उपनिषद्, पुराण और इतिहास इनकी पवित्र गाथाओंसे भरे हैं।

× × × × × × нहर्षि असित और देवल पिता-पुत्र हैं । इनके सम्बन्धमें कूर्मपुराणमें वर्णन मिलता है— एतानुत्पाद्य पुत्रास्तु प्रजासन्तानकारणात् । कस्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तप ॥ तस्यैव तपतोऽत्यर्थे पादुर्भूतौ सुताविमौ । वत्सरश्चासितश्चैव तानुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ असितस्यै अपर्णाया ब्रह्मिष्टः समपद्यत । नाम्ना नै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः॥

( क्रम्पुराण १९ । १, २, ५ )

'कश्यप मुनि प्रजाविस्तारके हेतुसे इन पुत्रोंको उत्पन्न करके फिर पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे महान् तप करने छगे। उनके इस प्रकार उम्र तप करनेसे ये 'वत्सर' और 'असित' नामके दो पुत्र हुए ।वे दोनों ही ब्रह्मवादी ( ब्रह्मवेत्ता एव ब्रह्मका उपदेश

की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवनका की महिमा गानेके कई प्रसङ्ग आये है। भगवान् श्रीकृष्णके प्रधान कार्य है भगवान्की महिमाका ही विस्तार करना। सम्बन्धमें किस ऋषिने क्या कहा था, इसका सक्षेपसे महाभारतमें भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि-महर्षियोके भगवान्- भीष्मपर्वमें ही पितामह भीष्मने वर्णन किया है।\*

करनेवाले) थे। 'असित' के उनकी पत्नी एकपर्णाके गर्भसे महातपस्वी योगाचार्य 'देवल' नामके वेदनिष्णात पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों भ्रुग्वेदके मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। देवल ऋपिने भगवान् शिवकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये दोनों यहे ही प्रवीण और प्राचीन महर्षि हैं। प्रत्यूषनामक वसुके भी देवल ऋषिनामक पुत्र थे (हरिवृज ३।४४)।

श्रीवेदव्यासजी भगवानके अंगावतार माने जाते हैं। इनका जन्म द्वीपमें हुआ या, इससे द्वनका 'द्वैपायन' नाम पड़ा, शरीर श्यामवर्ण है, इससे ये 'कृष्णद्वैपायन' कहलाये और वेदोंके विभाग करनेसे लोग इन्हे 'वेदव्यास' कहने लगे। ये महामुनि पराशरजीके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम सत्यवती था। ये जन्मते ही तप करनेके लिये वनमें चले गये थे। ये भगवत्तत्वके पूर्ण ज्ञाता और अद्वितीय महाकवि हैं। ये ज्ञानके असीम और अगाध समुद्र हैं, विद्वत्ताकी पराकाष्ठा और कवित्वकी सीमा हैं। व्यासके हृदय और वाणीका विकाश ही समस्त जगत्के ज्ञानका प्रकाश एव अवलम्बन है।

ब्रह्मसूत्रकी रचना भगवान् व्यासने ही की । महाभारत-सहग अलैकिक प्रन्थका प्रणयन भगवान् व्यासने किया । अठारह पुराण और अनेक उपपुराण भगवान् व्यासने वनाये । भारतका इतिहास इस वातका साक्षी है । आज सारा ससार व्यासके ज्ञानप्रसादसे अपने-अपने कर्तव्यका मार्ग खोज रहा है ।

प्रत्येक द्वापरयुगमें वेदोंका विभाग करनेवाले भिन्न-भिन्न व्यास होते हैं । इसी वैवस्तत मन्वन्तरके ये पराशरपुत्र श्रीकृष्णद्वेपायन अद्वाईसचे वेदव्यास हैं । इन्होंने अपने प्रधान शिष्य पैलको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यशुर्वेद, जैमिनिको सामवेद और सुमन्तुको अथवेवेद पढाया एव सूतजातीय महान् बुद्धिमान् रोमहर्षण महामुनिको इतिहास और पुराण पढाये ।

# देविष नारदने कहा—'भगवान् श्रीकृष्ण समस्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले और समस्त मानोंको जाननेवाले हैं तथा साध्यों और देवताओंके भी ईश्वर हैं।'

मार्कण्डेय मुनिने कहा-- श्रीकृष्ण यज्ञोंके यज्ञ, तपोंके तप और भूत-भविष्यत्-वर्तमानरूप हैं।

भ्युने कहा-- 'ये देवताओंके देवता और परम पुरातन विष्णु हैं।'

व्यासने कहा—'ये इन्द्रको इन्द्रत्व देनेवाले देवताओंके परम देवता हैं।'

अङ्गिराने कहा—'ये सब प्राणियोकी रचना करनेवाले हैं।'

सनत्कुमार आदिने कहा—'इनके मस्तकसे आकाग और भुजाओंसे पृथ्वी व्याप्त है, तीनों छोक इनके पेटमें हैं, ये सनातन पुरुष हैं, तपसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्मदर्शनसे तृप्त ऋषिगणोंमें भी ये परमोत्तम माने जाते हैं और युद्धसे पीठ न दिखानेवाले उदार राजर्षियोंके भी ये ही परम गति हैं।' ( महा० भीष्म० ६८ )

महाभारत, वनपर्वके वारहवें अध्यायमें भक्तिमती द्रीपदीका वचन है—
असित और देवल ऋषिने कहा है—'श्रीकृष्ण ही प्रजाकी पूर्वसृष्टिमें प्रजापित और सब लोकोंके एकमात्र रचिता
हैं।' परश्रामजीने कहा है—'ये ही विष्णु हैं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता; ये ही यह हैं, यह करनेवाले हैं और यजके द्वारा
यजनीय हैं।'

नारदजीने कहा है—'ये साध्यदेवोंके और समस्त कल्याणोंके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं।' 'जैसे बालक अपने इच्छानुसार खिलोनोंसे खेला करता है, वैसे ही श्रीकृष्ण भी ब्रह्मा, गिव और इन्द्रादि देवताओंको

लेकर खेला करते हैं।' इनके अतिरिक्त महाभारतमें मगवान् व्यासने कहा है—सौराष्ट्रदेशमें द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी है, उसमें इनके अतिरिक्त महाभारतमें मगवान् व्यासने कहा है—सौराष्ट्रदेशमें द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी है, उसमें साक्षात् पुराणपुरुषोत्तम मधुसूदन भगवान् विराजते हैं। वे स्वयं सनातन धर्मकी मूर्ति हैं। वेदन ब्राह्मण और आत्मशानी पुरुष महात्मा श्रीकृष्णको साक्षात् 'सनातनधर्म' बतलाते हैं। भगवान् गोविन्द पवित्रोंमें परम पवित्र, पुण्योंमें परम पुण्य और मङ्गलेंके महात्मा श्रीकृष्णको साक्षात् 'सनातनधर्म' बतलाते हैं। भगवान् गोविन्द पवित्रोंमें परम पवित्र, पुण्योंमें परम पुण्य और मङ्गलेंके परम मङ्गल हैं। वे कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंमे सनातन देवोंके देव हैं। वे ही मधुसूदन अक्षर, क्षर, क्षेत्रज्ञ, परम मङ्गल हैं। वे कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंमे सनातन देवोंके देव हैं। वे ही मधुसूदन अक्षर, क्षर, क्षेत्रज्ञ, परमेश्वर और अचिन्त्यमूर्ति हैं।' ( महा० वन० ८८ । २४ से २७ )

प्रश्न—आप खर्य भी मुझसे कह रहे हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कथनसे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपर्युक्त ऋषिलोग ही कहते हैं, यह बात नहीं है,

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वद्सि केशव।

न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुद्वा न दानवाः॥ १४॥

हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको में सत्य मानता हूँ । हे भगवन् ! आपके छीछामय खरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही ॥ १४ ॥

प्रञ्न-यहाँ 'केशव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीनो शक्तियोंको क्रमशः 'कः 'अ' और 'ईश' (केश) कहते हैं और ये तीनों जिसके वपु यानी खरूप हों, उसे 'केशवः कहते हैं । अतः यहाँ अर्जुन श्रीकृष्णको केशव कहकर यह भाव दिखळाते हैं कि आप समस्त जगत्की उत्पत्ति, पाळन और सहार आदि करने-वाले साक्षात् परमेश्वर हैं, इसमें मुझे कुळ भी सन्देह नहीं है ।

प्रश्न-यहाँ 'एतत्' और 'यत्' पद भगवान्के किस कथनका सकेत करते हैं और उस सबको सत्य मानना क्या है ?

उत्तर—सातवें अध्यायके आरम्भसे लेकर इस अध्यायके ग्यारहवे श्लोक तक भगवान्ते जो अपने गुण, प्रभाव, खरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदिकी वातें कही हैं, जिनसे श्रीकृष्णका अपनेको साक्षात् परमेश्वर खीकार करना सिद्ध होता है—उन समस्त वचनोका सकेत करनेवाले 'एतत्' और 'यत्' पद हैं, तया भगवान् श्रीकृष्णको समस्त जगत्के हर्ता,कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशिक्तमान्,सत्रके आदि, सत्रके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोंके भी देव,सिचदानन्द धन, साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेशको सत्य मानना तथा उसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह न करना उन सत्र वचनोको सत्य मानना है।

प्रस-'भगवन्' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—विष्णुपुराणमें कहा है— ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यगसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीरणा ॥ (६।५।७४)

खय आप भी मुझसे अपने अतुं छनीय प्रभावकी वातें इस

समय भी कह रहे हैं (४।६ से ९ तक; ५। २९,७।७

से १२ तक, ९। ४ से ११ और १६ से १९ तक;

तया १०।२,३।८)। अत. मैं जो आपको साक्षात्

परमेश्वर समज्ञता हूं, यह ठीक ही है।

'सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य—इन छहोका नाम 'भग' है । ये सत्र जिसमें हो, उसे भगवान् कहते हैं। वहीं यह भी कहा है—

उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानामगति गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥

'उत्पत्ति और प्रलयको, भूतोंके आने और जानेको तथा विद्या और अविद्याको जो जानता है, उसे 'भगवान्' कहना चाहिये।' अतएव यहाँ अर्जुन श्रीकृष्णको 'भगवन्' सम्बोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वैश्वर्यसम्पन्न और सर्वज्ञ, साक्षात् परमेश्वर हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'न्यक्तिम्' पद किसका वाचक है तथा उसे देवता और दानव नहीं जानते इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेके लिये, धर्मकी स्थापना और मक्तोको दर्शन देकर उनका उद्धार करनेके लिये, देवताओंका सरक्षण और राक्षसोंका

श्रीमद्रागवतमें देविष नारदने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा है-'हे राजन् । मनुष्योंमें तुमलोग वहे ही भाग्यवान् हो, क्योंकि लोकोंको पवित्र करनेवाले मुनिगण तुम्हारे महलोंमें पधारते हैं और मानविच्हधारी साक्षात् परब्रहा गूढरूपसे यहाँ विराजते हैं है अहा ! महात्मालोग जिस कैवल्य निर्वाण मुखके अनुभवको लोजा करते हैं, ये श्रीकृष्ण वही परम ब्रहा है । ये तुम्हारे प्रियः मुतः मामाके लड़के, पूल्य, पर्यप्रदर्शक एवं गुरु हैं; तब बताओ, तुम्हारे समान भाग्यशाली और कौन है १'(७। १५। ७५-७६)।

सहार करनेके लिये एवं अन्यान्य कारणोसे जो भगवान् भिन्न-भिन्न लीलामय खरूप धारण करते है, उन सबका वाचक यहाँ 'व्यक्तिम्' पट है। उनको देवता और दानव नहीं जानते—यह कहकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मायासे नानारूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाले दानव-

लोग तथा इन्द्रियातीत विषयोका प्रत्यक्ष करनेत्राले देवता-लोग भी आपके उन दिन्य लीलामय रूपोंको, उनके धारण करनेकी दिन्य शक्ति और युक्तिको, उनके निमित्त-को और उनकी लीलाओके रहस्यको नहीं जान सकते; फिर साधारण मनुष्योकी तो बात ही क्या है ?

# स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके देव ! हे जगत्के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं॥ १५॥

प्रश्न—'भूतभावन', 'भूतेरा', 'देवदेव', 'जगरपते' और 'पुरुषोत्तम'—इन पॉच सम्बोधनोंका क्या अर्थ है और यहाँ एक ही साथ पाँच सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता है, उसे 'भूतभावन' कहते हैं; जो समस्त प्राणियोंको नियममें चळाने-वाळा सबका शासक हो—उसे 'भूतेश' कहते हैं; जो देवों-का भी पूजनीय देव हो, उसे 'देवदेव' कहते हैं; समस्त जगद्के पाळन करनेवाळे खामीको 'जगत्पित' कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनोमें उत्तम हो उसे 'पुरुषोत्तम' कहते हैं । यहाँ अर्जुनने इन पाँचों सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया है कि आप समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाळे, सबके नियन्ता, सबके पूजनीय, सबका पाळन-पोषण करनेवाळे तथा 'अपरा' और 'परा' प्रकृतिनामक जो क्षर और अक्षरपुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात् पुरुषोत्तम भगवान् है ।

प्रश्न—'आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं' इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आप समस्त जगत्के आदि हैं, आपके गुण, प्रभाव, लीला, माहात्म्य और रूप आढि अपिरिमित हैं—इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, माहात्म्य, रहस्य और खरूप आदिको कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता, खय आप ही अपने प्रभाव आदिको जानते हैं। और आपको यह जानना भी उस प्रकारका नहीं है, जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धिशक्तिके द्वारा शास्त्रादिकी सहायतासे अपनेसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुके खरूपको जानते हैं। आप खय ज्ञानखरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपनेको जानते है। आपमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका कोई भेद नहीं है।

वक्तुमहस्यशेषेण दिन्या ह्यात्मविभूतयः।

याभिर्विभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥

इसिलिये आप ही उन अपनी दिन्य विभूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ है, जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब लोकोंको न्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६ ॥

प्रश्न-'ढिच्याः' विशेषणके सिहत'आत्मविभूतयः' पद किन विभूतियोंका वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया कहनेमें समर्थ है-इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—समस्त लोकोमें जो पदार्थ तेज, वल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदिसे सम्पन्न हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'दिव्याः' विशेषणके सहित 'आत्मविभूतयः' पद है । तथा उनको पूर्णतया आप ही कहनेमें समर्थ है, इस कथनका यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियाँ आपकी हैं—इसिटिये एवं आपके सिवा दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता ही नहीं—इसिटिये भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता; अतएव कृपया आप ही उनका वर्णन कीजिये।

प्रश्न—जिन त्रिभूतियोंद्वारा आप इन समस्त छोकोंको व्याप्त किये हुए स्थित हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोकमें स्थित आपकी दिव्य विभूतियोंका वर्णन नहीं सुनना चाहता, मे आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियोंका पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न रूपोमें आप खर्गादि समस्त लोकोमें परिपूर्ण हो रहे हैं।

## कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१७॥

हे योगेइवर ! मैं किस प्रकार निरन्तर विन्तन करता हुआ आपको जानूँ और हे भगवन् ! आप किन-किन भावोंमें मेरे द्वारा विन्तन करने योग्य हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न-इस स्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है र उत्तर-अर्जुनने इसमें भगवान्से दो वानें पूछी हैं---(१) श्रद्धा और प्रेमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता रहूँ और गुण, प्रभाव तथा तत्त्वके सहित आपको भलीमाँति जान सकूँ-ऐसा कोई उपाय बतलाइये । (२) जड-चेतन जितने भी चराचर पटार्थ हैं, उनमें मै किल-किनको आपका खरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊँ—इसकी व्याख्या कीजिये । अभिप्राय यह है कि किल-किल पदार्थीमें किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझा जा सकता है—इसके सम्बन्धम अर्जुन पूछ रहे हैं ।

## विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

हे जनार्दन ! अपनी योगराक्तिको और विभूतिको फिर् भी विस्तारपूर्वक किहये, क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात् सुननेकी उत्कण्ठा वनी ही रहती है ॥ १८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'जनार्दन' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है र उत्तर-सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओं के लिये जिससे याचना करें उसे 'जनार्दन' कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान्को जनार्दन नामसे पुकारकर यह भाव दिखळाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट बस्तुओं को चाहते हैं और आप सबको सब कुळ देनेमें समर्थ हैं; अतएव में भी आपसे जो कुळ प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके उसे भी पूर्ण कीजिये।

प्रश्न-यहाँ 'योगम्' और 'विभूतिम्' पद किनके वाचक हैं शतथा उन दोनोंको फिरसे विस्तारपूर्वक कहने-के लिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिस अपनी ईश्वरीय शक्तिके द्वारा भगवान् खय इस जगत्के रूपमें प्रकट होकर अनेक रूपोंमें विस्तृत होते हैं, उस शक्तिका नाम 'योग' है और उन विभिन्न रूपोंके विस्तारका नाम 'विभूति' है । इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान्ने इन दोनों शब्दोका प्रयोग किया है, वहाँ इनका अर्थ विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। उस श्लोकमें इन दोनोको तत्त्वसे जाननेका फल अविचल मक्तियोगकी प्राप्ति होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन इन 'विभूति' और 'योग' दोनोका रहस्य मलीमाँति जाननेकी इच्छासे बार-बार विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करते है।

प्रश्न—यहाँ अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है कि 'आपके अमृतमय वचनोको सुनते-सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती <sup>27</sup>

उत्तर—इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनोमें ऐसी माधुरी मरी है, उनसे आनन्दकी वह सुधाधारा बह रही है, जिसका पान करते करते मन कभी अघाता ही नहीं । इस दिव्य अमृतका जितना ही पान किया जाता है, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जाती है । मन करता है कि यह अमीरस निरन्तर ही पीता रहूँ । अतएव भगवन् ! यह मत सोचिये कि 'अमुक बात तो कही जा चुकी है, अथवा बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें ।' बस, दया करके यह दिव्य अमृत वरसाते ही रहिये । सम्बन्ध—अर्जुनके द्वारा योग और विभूतियोंका विस्तारपूर्वक पूर्णरूपसे वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की जानेपर भगवान् पहले अपने विस्तारकी अनन्तता बतलाकर प्रधानतासे अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं— श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिन्या ह्यात्मविभूतयः।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

श्रीभगवान् वोले—हे कुरुश्रेष्ठ ! अव में जो मेरी विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥

प्रश्न-'कुरुश्रेष्ठ' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—अर्जुनको 'कुरुश्रेष्ठ' नामसे सम्बोधित करके भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुलमे सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिये मेरी विभूतियोका वर्णन सुननेके अधिकारी हो ।

प्रश्न—'दिव्याः' विशेषणके सिहत 'आत्मिवभूतयः' पदका क्या अर्थ है और उन सबको अब प्रधानतासे कहूँगा—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जब सारा जगत् भगवान्का खरूप है, तव साधारणतया तो सभी वस्तुएँ उन्हींकी विभूति है; परन्तु वे सब-के-सब दिव्य विभूति नहीं है । दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओ या प्राणियोको समझना चाहिये, जिनमें भगवान्के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कान्ति और शक्ति आदिका विशेष विकास हो । भगवान् यहाँ ऐसी ही विभूतियोके छिये कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियाँ अनन्त हैं; अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता । उनमेंसे जो प्रधान-प्रधान है, यहाँ मै उन्हींका वर्णन करूँगा। प्रश्न—मेरे विस्तारका अन्त नहीं है— इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—इससे भगवान् अर्जुनके अठारहवें श्लोकमें कही हुई उस बातका उत्तर दे रहे है, जिसमें अर्जुनने विस्तारपूर्वक (पूर्णरूपसे) विभूतियोक्ता वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की थी । भगवान् कहते हैं कि मेरी सारी विभूतियो-का तो वर्णन हो ही नहीं सकता; मेरी जो प्रधान-प्रधान विमूतियों हैं, उनका भी पूरा वर्णन सम्भव नहीं है ।\*

# विश्वमें अन न्त पदार्थों, भावों और विभिन्न जातीय प्राणियोंका विस्तार है। इन सबका यथाविधि नियन्त्रण और सञ्चालन करनेके लिये जगत्स्रष्टा भगवान्के अटल नियमके द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थों, भावों और जीवोंके विभिन्न समष्टि-विभाग कर दिये गये हैं और उन सबका ठीक नियमानुसार खजन, पालन तथा सहारका कार्य चलता रहे—इसके लिये प्रत्येक समष्टि-विभागके अधिकारी नियुक्त हैं। उद्र, वसु, आदित्य, इन्द्र, साध्य, विश्वेदेव, महत्, पितृदेव, मनु और सप्तर्षि आदि इन्हीं अधिकारियोंकी विभिन्न सजाएँ हैं। इनके मूर्त और अमूर्त दोनों ही रूप माने गये हैं। ये सभी भगवान्की विभृतियाँ हैं।

सर्वे च देवा मनवः समस्ता सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च । इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशेशभूतो विष्णोरशेषास्त विभूतयस्ताः ॥ ( श्रीविष्णुपुराण ३ । १ । ४६ )

'सभी देवता, समस्त मनु, सप्तर्षि तथा जो मनुके पुत्र और ये देवताओंके अधिपति इन्द्र हैं—ये सभी भगवान् विष्णुकी ही विभृतियाँ हैं।'

इनके अतिरिक्त, सृष्टि-सञ्जालनार्थ प्रजाके समष्टि-विभागोंमेंसे यथायोग्य निर्वाचन कर लिया जाता है। इस सारे निर्वाचनमें प्रधानतया उन्हींको लिया जाता है, जिनमें भगवान्के तेज, शक्ति, विद्या, जान और बलआदिका विशेष विकास हो। इसीलिये भगवान्ने इन सबको भी अपनी विभूति बतलाया है।

वायुपुराणके सत्तरवे अध्यायमें वर्णन आता है कि महर्षि कश्यपके द्वारा जब प्रजाकी सृष्टि हो गयी, तब प्रजापितने विभिन्न जातीय प्रजाओंमेंसे जो सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी थे, उनको चुनकर उन-उन जातियोंकी प्रजाका नियन्त्रण करनेके लिये उन्हें उनका राजा बना दिया। चन्द्रमाको नक्षत्र-ग्रह आदिका, बृहस्पतिको आङ्गिरसोंका, श्रुकाचार्यको मार्गवोंका, विष्णुको आदित्योंका, पावकको वसुओंका, दक्षको प्रजापतियोंका, प्रह्लादको दैत्योंका, इन्द्रको मस्तोंका, नारायणको साध्योंका, शङ्करको रहोंका, वक्णको

सम्बन्ध—अब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान् बीसवेंसे उन्चालीसवें श्लोकतक पहले अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हैं—

### अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥

हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृद्यमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ॥ २० ॥

प्रश्न—'गुडाकेरा' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ' उत्तर—'गुडाका' निद्राको कहते हैं । उसके खामीको 'गुडाकेरा' कहते हैं । भगवान् अर्जुनको 'गुडाकेरा' नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखळाते हैं कि तुम निद्रापर विजय प्राप्त कर चुके हो । अतएव मेरे उपदेशको धारण करके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो ।

प्रस्न—'सर्वभूताशयस्थितः' विशेषणके सहित 'आत्मा' पद किसका वाचक है और वह 'आत्मा' मैं हूँ, इस कपनका क्या अभिप्राय है \*

उत्तर—समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित जो 'चेतन' है, जिसको परा 'प्रकृति' और 'क्षेत्रज्ञ' भी कहते है (७।५, १३ । १ ), उसीका वाचक यहाँ 'सर्वभूताशयस्थितः' विशेषणके सहित 'आत्मा' पद है । वह भगवान्का ही अश होनेके कारण (१५। ७) वस्तुतः भगवत्वरूप ही है (१३।२)।इसीलिये भगवान्ने कहा है कि 'वह आत्मा मैं हूँ।'

प्रश्न—'भूतानाम्' पद किसका वाचक है और उनका आदि, मध्य और अन्त मैहूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है

उत्तर—चराचर समस्त देहधारी प्राणियोका वाचक यहाँ 'भूतानाम्' पद है। समस्त प्राणियोंका सृजन, पालन और सहार भगवान्से ही होता है। सब प्राणी भगवान्से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हींमें स्थित है और प्रलयकालमें भी उन्हींमें लीन होते हैं, भगवान् ही सबके मूलकारण और आधार हैं—यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपनेको उन सबका आदि, मध्य और अन्त बतलाया है।

## आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

में अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णु और ज्योतियोंमें किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा में उन्चास वायु-देवताओंका तेज \* और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१॥

जलंका, कुवेरको यक्ष-राक्षसादिका, ग्रूलपणिको भूत-पिशाचोंका, सागरको निदयोंका, चित्ररथको गन्धर्वोंका, उच्चैःश्रवाको घोड़ोंका, सिंहको पश्चओंका, साँडको चौपायोंका, गरुडको पिष्ठयोंका, शेषको इसनेवालोंका, वासुिकको नागोंका, तक्षकको दूसरी जातिके सपों और नागोंका, हिमवान्को पर्वतोंका, विप्रचित्तिको दानवोंका, वैवस्वतको पितरोंका, पर्वन्यको सागर, नदी और मेघोंका, कामदेवको अप्सराओंका, सवस्सरको ऋतु और मासादिका, सुधामाको पूर्वका, केतुमान्को पश्चिमका और वैवस्वत मनुको सब मनुष्योंका राजा बनाया । इन्हीं सब अधिकारियोंद्वारा समस्त जगत्का सङ्खालन और पालन हो रहा है, यहाँ इस अध्यायमें जो विभूतिवर्णन है, वह बहुत अशमें इसीसे मिलता-जुलता है।

• उन्चास मरुतोंके नाम ये हैं—सन्तक्योति, आदित्य, सत्यक्योति, तिर्यग्क्योति, सन्योति, क्योतिष्मान, हरित, ऋतिजत्, सत्यिज्ञ, सुष्णे, सेनजित्, सत्यिम्न, अमिमिन, हरिमिन, कृत, सत्य, भ्रुव, धर्ता, विधर्ता विधारय, ध्वान्त,धुनि, उम, मीम, अमियु, साक्षिप, ईहक्, अन्याहक्, याहक्, प्रतिकृत्, ऋक्, समिति, संरम्भ, ईहक्ष, पुरुष, अन्याहक्, चेतस, सिता, समिद्द्य, प्रतिहक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, युः, अनुहक्, साम, मानुष और विश् (वायुपुराण ६७ । १२३ से १३० )। गरुहपुराण तथा अन्यान्य पुराणोंमें कुछ नाममेद पाये जाते हैं। परन्तु 'मरीचि' नाम कहीं भी नहीं मिला है। इसीलिये 'मरीचि' को मरुत् न मानकर समस्त मरुद्गणोंका तेज या किरणें माना गया है।

प्रश्न-यहाँ 'आदित्य' शब्द किनका वाचक है और उनमें 'विष्णु' मै हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—अदितिके धाता, मित्र, अर्यमा, शक्त, वरुण, अंश, भग, विवखान्, पूपा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक बारह पुत्रोको द्वादश आदित्य कहते हैं। \*इनमें जो विष्णु है, वे इन सबके राजा है, और अन्य सबसे श्रेष्ठ है। इसील्यिं भगवान्ने विष्णुको अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न—ज्योतियोमें किरणोवाला सूर्य मै हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—सूर्य, चन्द्रमा, तारे, क्विजळी और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है—उन सबमें सूर्य प्रधान है, इसिळिये भगत्रान्ने समस्त ज्योतियोंमें सूर्यको अपना खरूप व्रतलाया है।

वेदानां सामवेदोऽस्मि

इन्द्रियाणां मनश्रासि

प्रश्न—'वायुदेवताओका 'मरीचि' शब्दवाच्य तेज मै हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—दितिपुत्र उन्चास मरुद्गण दिति देवीके भगवद्ध्यानरूप व्रतके तेजसे उत्पन्न है । उस तेजके ही कारण इनका गर्भमें विनाश नहीं हो सकता था ।† इसिंज्ये उनके इस तेजको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न—'नक्षत्रोका अधिपति चन्द्रमा मै हूँ' इस क्थन-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अश्विनी, भरणी और कृत्तिका आदि जो सत्ताईस नक्षत्र है, उन सबके खामी और सम्पूर्ण तारा-मण्डलके राजा होनेसे चन्द्रमा भगवान्की प्रधान विभूति हैं। इसलिये यहाँ उनको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

देवानामस्मि वासवः ।

भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

में वेदोमें सामवेद हूँ, देवोमे इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना अर्थात् जीवनी शक्ति हूँ ॥ २२ ॥

दक्षकन्या मरुत्वतीसे उत्पन्न पुत्रोंको भी मरुद्गण कहते हैं (हरिवश)। भिन्न-भिन्न मन्यन्तरोंमें भिन्न-भिन्न नामोंसे तथा विभिन्न प्रकारसे इनकी उत्पत्तिके वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं।

ः धाता मित्रोऽर्यमा गको वरुणस्त्वंश एव च । भगो विवस्तान् पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ एकाटगस्तथा त्वष्टा द्वादगो विष्णुरुच्यते । जधन्यजस्तु सर्वेषामादित्याना गुणाधिकः ॥

( महा० आदि० ६५ । १५-१६ )

† कन्यपजीकी पत्नी दितिके बहुत-से पुत्रोंके नष्ट हो जानेपर उसने अपने पित करयपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्त्रियोंमें श्रेष्ठ करयपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट किया। उस समय उसने इन्द्रके वध करनेमें समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्रका वर माँगा। मुनिश्रेष्ठ करयपजीने उसे अमीष्टवर दिया और उस अति उग्र वरको देते करनेमें समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्रका वर माँगा। मुनिश्रेष्ठ करयपजीने उसे अमीष्टवर दिया और उस अति उग्र वरको देते करनेमें समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्रका स्थापको स्थापको क्ष्मा । उस गर्मको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूर्वक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाला होगा। उस गर्मको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूर्वक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाला होगा। उस गर्मको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूर्वक धारण कर सके लिये आ गये। उसकी पवित्रतामें कभी वाघा हो तो हम कुछ कर सके, इसी प्रतीक्षामें इन्द्र वहाँ हर समय दितिकी सेवा करनेके लिये आ गये। उसकी पवित्रतामें कभी वाघा हो तो हम कुछ कर सके, इसी प्रतीक्षामें इन्द्र वहाँ हर समय उपस्थित रहने लगे। अन्तमें मी वर्णमें जय कुछ दिन ही कम रहे थे तव एक दिन दिति विना ही चरणहादि किये अपने विष्ठीने एक रायो । उसी समय निद्राने उसे हिर लिया। तब इन्द्र मौका पाकर हाथमें वज्र उसकी कोखमें प्रवेग कर गये और एक रायो। उसी समय निद्राने उसे हिर लिया। तब इन्द्र मैका पाकर हाथमें वह गर्म जोर-जोरसे रोने लगा। इन्द्रने उनसे उन्होंन उस महागर्मके सात रो। किन्द्र कर डाले। इस प्रकार एकसे उन्जास होकर भी न मरा तो इन्द्रने जान लिया थे एक-एकके सात-सात दुकडे कर डाले। इस प्रकार एकसे उन्जास होकर भी वे जीवित रहे। तब इन्द्रने जान लिया थे मरेंगे नहीं। वे ही अति वेगयान सकत् नामक देवता हुए। इन्द्रने जो उनसे कहा था कि भा रोदीः ( मत रो ) इसल्यि वे मक्त कहलाये ( विष्णुपुराण, प्रथम अंका, अध्याय २१ )

प्रश्न—'वेदोंमें सामवेद मैं हूँ' इस क्यनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—ऋक्, यजुः, साम और अधर्व——इन चारों वेदो-में सामवेद अत्यन्त मधुर सगीतमय तथा परमेश्वरकी अत्यन्त रमणीय स्तुतियोसे युक्त है, अतः वेदोंमें उसकी प्रधानता है । इसिंछिये भगवान्ने उसको अपना खरूप बतलाया है ।

प्रश्न—'देवोंमें मै इन्द्र हूँ' इस क्यनका क्या अभिप्राय है' उत्तर—सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता हैं, उन सक्के शासक और राजा हो नेके कारण इन्द्र सबमें प्रधान हैं, अत: उनको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है। प्रश्न—'इन्द्रियोमें मै मन हूँ' इस क्यनका क्या अभिप्राय हैं 1

उत्तर-चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, वाक्, हाथ,

रुद्राणां शंकरश्चासिम वसूनां पावकश्चासिम पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन——इन ग्यारह इन्द्रियोमें मन अन्य दसो इन्द्रियोका खामी, प्रेरक, उन सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ होनेके कारण सबमें प्रधान है। इसिल्ये उसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—'मृतप्राणियोकी चेतना मैं हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—समस्त प्राणियोंकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दुःख-सुखका और समस्त पदार्थोंका अनुभव होता है, जो अन्त करणकी वृत्तिविशेष है, तेरहवें अध्यायके छठे क्लोकमें जिसकी गणना क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है, उस ज्ञानशक्तिका नाम 'चेतना' है । यह प्राणियोंके समस्त अनुभवोंकी हेतुभूता प्रधान शक्ति है, इसल्पिये इसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है ।

वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

में एकादरा रुद्रोंमें राह्मर हूँ और यक्ष तथा राक्षसोंमें धनका खामी कुवेर हूँ। मैं आठ वसुओंमें अग्नि हूँ और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ ॥ २३ ॥

प्रश्न-एकादश रुद्र कौन हैं और उनमें शङ्करको अपना रूप बतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—हर, बहुरूप, ज्यम्बक, अपराजित, वृषाकिप, शम्भु, कपदीं, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाछी \*—ये ग्यारह रुद्र कह् छाते हैं। इनमें शम्भु अर्थात् शङ्कर सबके अधीश्वर (राजा) हैं, तथा कल्याणप्रदाता और कल्याणखरूप हैं। इसिछिये उन्हें भगवान्ने अपना खरूप कहा है। प्रश्न-यक्ष-राक्षसोंमें धनपति कुबेरको अपना खरूप बतळानेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—कुबेर†यक्ष-राक्षसोंके राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्षके पदपर आरूढ़ प्रसिद्ध छोकपाछ हैं, इसिछये भगत्रान्ने उनको अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—आठ वसु कौन-से हैं और उनमें पावक (अग्नि) को अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है र

# हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बनश्चापराजितः । वृषाकपिश्च त्रम्भुश्च कपदी रैवतस्तथा ॥ मृगव्याघश्च शर्वश्च कपाली च विजापते । एकादजैते कथिता रुद्रास्त्रिमुवनेश्वराः ॥ ( हरिवश० १ । ३ ) ५१, ५२ )

† ये पुलस्य ऋषिके पौत्र हैं और विश्रवाके और स पुत्र हैं। भरद्वाजकत्या देवत्रणिनीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था। इनके दीर्घकाल्यक कठोर तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्त होकर इनसे वर माँगनेको कहा। तब इन्होंने विश्वके धनरस्त्र होनेकी इच्छा प्रकट की। इसपर ब्रह्माजीने कहा कि 'मैं भी चौथे लोकपालकी नियुक्ति करना चाहता हूँ, अतएव इन्द्र, यम और वरुणकी माँति तुम भी इस पदको ग्रहण करो। 'उन्होंने ही इनको पुष्पकविमान दिया। तबसे ये ही धनाध्यक्ष हैं। इनकी विमाता कैकसीसे रावण-कुम्मकर्णादिका जन्म हुआ था (वाल्मीकि राञ्चरत्काण्ड स०३)। नलक्ष्य और मणिप्रीव, जो नारद मुनिके शापसे जुड़े हुए अर्जुनके बृक्ष हो गये थे और जिनका भगवान् श्रीकृष्णने उद्धार किया था, कुबेरके ही पुत्र थे (श्रीमद्भागवत १०। १०)

उत्तर—धर, ध्रुव, सोम, अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास-इन आठोको वसु कहते हैं ।\* इनमे अनल ( अग्नि ) वसुओके राजा है और देवताओको हिव पहुँचाने-वाले हैं। इसके अतिरिक्त वेभगवान्के मुख भी माने जाते हैं । इसीलिये अग्नि ( पावक ) को भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

#### पुरोधसां च मुख्यं मां विद्यि पार्थ बृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कन्दुः

पुरोहितोंमें मुखिया वृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ ! मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमे समुद्र हूँ।२४। प्रभ-बृहरूपतिको अपना स्तरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-बृहस्पिति देवराज इन्द्रके गुरु, देवताओके कुलपुरोहित और विद्या-बुद्धिमे सर्वश्रेष्ठ है तथा संसारके समस्त पुरोहितोमें मुख्य और आङ्गिरसोके राजा माने गये है इसलिये भगवान्ने उनको अपना खरूप कहा है।

प्रश्न-स्कन्द कौन है और सेनापतियोमें इनको भगवान्ने अपना खरूप क्यो वतलाया ?

उत्तर- स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है।इनके छ:मुख

महर्षीणां भृगुरहं

जपयज्ञोऽस्मि

अभिप्राय है ? उत्तर-सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपोका केन्द्र तथा

प्रश्न—शिखरवालोमे मेरु मैं हूँ, इस कथनका क्या

सुवर्ण और रत्नोका भण्डार माना जाता है, उसके शिखर अन्य पर्वतोकी अपेक्षा ऊँचे है । इस प्रकार शिखरवाले पर्वतोमे प्रचान होनेसे सुमेरुको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

सरसामस्म सागरः ॥ २४ ॥

और वारह हाथ है। ये महादेवजीके पुत्र 1 और देवताओके सेनापति है । संसारके समस्त सेनापतियोमें ये प्रधान है. इसीलिये भगवान्ने इनको अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न-जलाशयोमें समुद्रको अपना खरूप बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-पृथ्वीमें जितने भी जलाशय हैं, उन सबमें समुद्र बड़ा और सबका राजा माना जाता है, अतः समद्रकी प्रधानता है । इसल्यि समस्त जलाशयोमें समुद्रको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

### गिरामस्येकमक्षरम् ।

स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

में महर्षियोंमें भृगु और शब्दोंमें एक अक्षर अर्थात् ओड्कार हूँ । सव प्रकारके यज्ञोंमे जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ ॥ २५ ॥

प्रश्न-महर्षि कौन-कौन है और उनके क्या लक्षण है ?

उत्तर-महर्षि वहुत-से है, उनके लक्षण और उनमेंसे प्रधान दसके नाम ये हैं-

\* धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहम्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽहो प्रकीर्तिताः ॥ ( महा० आदि० ६६ । १८ ) 🕇 ये महर्षि अङ्गिराके वडे ही प्रतापी पुत्र हैं । स्वारोचिष मन्यन्तरमें वृहस्पति सप्तर्षियोंमें प्रधान थे (हरिवंग० ७।१२,

इनके सम्बन्धमें महामारत और पुराणोंमें वड़ी ही विचित्र-विचित्र कथाऍ मिलती हैं।

मत्स्यपुराण ९ । ८ ) । ये वड़े भारी विद्वान् हैं । वामन-अनतारमें भगवान्ने साङ्गोपाङ्ग वेद, षट्शास्त्र, स्मृति, आगम आदि सन इन्हींसे सीखे थे। (बृहद्धर्मपुराण मध्य० १६। ६९ से ७३)। इन्हींके पुत्र कचने गुकाचार्यके यहाँ रहकर सङ्जीवनी विद्या सीखी थी। ये देवराज इन्द्रके पुरोहितका काम करते हैं। इन्होने समय-समयपर इन्द्रको जो दिव्य उपदेश दिये हैं, उनका मनन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है। महाभारतके गान्ति और अनुगासनपर्वमें इनके उपदेशोंकी कथाएँ पढनी चाहिये। 🕇 कही-कहीं इन्हें अग्निके तेजसे तथा दक्षकन्या स्वाहाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत वनपर्व २२३ )।

ईश्वरा खयमुद्भूता मानसा ब्रह्मण सुता । यस्मान्न हन्यते मानैर्महान् परिगतः पुर ॥ यस्माद्द्यन्ति ये धीरा महान्त सर्वतो गुणैः । तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदर्शिनः ॥ भगुर्मरीचिरत्रिश्च अङ्गिराः पुल्हः कृतुः । मनुर्दक्षो वसिष्ठश्च पुल्स्त्यश्चिति ते दश ॥ ब्रह्मणो मानसा होत उद्भूताः खयमीश्वराः । प्रवर्ततः अर्धेरसान्महास्तस्मान्महर्षयः ॥

(वायुपुराण ५९ । ८२-८३, ८९-९०)
'ब्रह्माके ये मानस् पुत्र ऐश्वर्यत्रान् (सिद्धियोसे सम्पन्न)
एव खय उत्पन्न हैं। पिमाणसे जिसका हनन न हो (अर्थात्
जो अपिमेय हो) और जो सर्वत्र न्यास होते हुए भी सामने
(प्रत्यक्ष) हो, वही महान् हैं। जो बुद्धिके पार पहुँचे हुए
(भगवत्प्रास) विज्ञजन गुणोके द्वारा उस महान् (परमेश्वर)
का सब ओरसे अवलम्बन करते हैं, वे इसी कारण('महान्तम्
ब्रह्मान्त इति महर्षय', इस न्युत्पत्तिके अनुसार ) महर्षि
कहलाते हैं। मृगु, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा,पुल्ह, क्रातु, मनु,
दक्ष, वसिष्ठ और पुल्स्य—ये दस महर्षि है। ये सब ब्रह्माके
मनसे खय उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान् है। चूँकि ऋषि
(ब्रह्माजी) से इन ऋषियोंके रूपमें खय महान् (परमेश्वर)
ही प्रकट हुए, इसलिये ये महर्षि कहलाये।'

प्रश्न—महर्षियोंमें 'भृगु' को अपना खरूप वतलाने-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—महर्षियोमें भृगुजी\*मुख्य हैं । ये भगवान्के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्ती है, इसीलिये इनको भगवान्-ने अपना खरूप वतलाया है ।

प्रश्न—'गिराम्' पदका क्या अर्थ है, 'एकम् अश्वरम्' से क्या लेना चाहिये और उसे भगवान्का रूप वतलाने-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-किसी अर्थका बोध करानेवाले शब्दको 'गी:' (वाणी) कहते हैं और ओङ्कार (प्रणव) को 'एक अक्षर' कहते हैं (८११३)। जितने भी अर्थबोध क शब्द हैं, उन सबमें प्रणवकी प्रधानता है, क्योंकि 'प्रणव' भगवान्का नाम है (१७। २३)। प्रणवके जपसे भगवान्की प्राप्ति होती है। नाम और नामीमें अमेद माना गया है। इसलिये भगवान्ने 'प्रणव' को अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न—समस्त यज्ञोंमें जपयज्ञको अपना खरूप वतळानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जपयज्ञमें हिंसाका सर्वया अमाव है और जपयज्ञ मगवान्का प्रत्यक्ष करानेत्राटा है। मनुस्मृतिमें भी जपयज्ञकी बहुत प्रश्नसा की गयी है। † इसिटिये समस्त यज्ञोंमें जपयज्ञकी प्रधानता है, यह भाव दिख्टानेके टिये भगवान्ने जपयज्ञको अपना खरूप वतटाया है।

प्रश्न-स्थावरोंमें हिमाल्यको अपना खरूप वतलाने-का क्या भाव है ?

उत्तर—स्थिर रहनेवालोको स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड हैं,सब अचल होनेके कारण स्थावर हैं। उनमें हिमालय

क्ष ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंमें भूगु एक प्रधान हैं। खायम्भुव और चाक्षुष आदि कई मन्वन्तरोंमें ये सप्तिषेगोंमें रह चुके हैं। इनके वगजोंमें बहुत से श्रूपि, मन्त्रपणेता और गोत्रप्रवर्तक हुए हैं। महर्षियोमें इन ना वड़ा भारी प्रभाव है। इन्होंने दक्षकन्या ख्यातिसे विवाह किया था। उनसे धाता-विधाता नामके दो पुत्र और श्री नामकी एक कन्या हुई थी। यहा कन्या मगवान् नारायणकी पत्नी हुई। च्यवन ऋषि भी इन्होंके पुत्र थे। इनके ज्योतिष्मान, मुक्कति, हविष्मान, तपोष्ट्रति, निरुत्सुक और अतिवाहु नामक पुत्र विभिन्न मन्वन्तरोंमें सप्तियोंमें प्रधान रह चुके हैं। ये महान् मन्त्रप्रणेता महिष् हैं। विष्णु भगवानके वस स्वल्पर व्यत मारकर इन्होंने ही उननी सारितकक्षमाकी परीक्षा ली थी। आज भी विष्णुभगवान् इस मृगुल्ताके चिह्नको अपने दृदयपर धारण किये हुए हैं। भृगु, पुल्स्त्य, पुल्ह, ऋतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और विषष्ट—ये प्रजा-सृष्टि करनेवाले होनेसे 'नौ ब्रह्मा' माने गये हैं। प्राय: सभी पुराणोंमें मृगुजीकी चर्चा भरी है (इनकी कथाना विस्तार हरिवद्य, मत्यपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, विद्यापरा, महामारत और श्रीमद्भागवतमें है)।

<sup>†</sup> विधियज्ञाज्ञपयजो विशिष्टो दशिमर्गुणैः । उपाशुः स्थान्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ( मनु० २ । ८५ ) 'विधि यज्ञसे जप-यज्ञ दसगुनाः, उपाशुजप सौगुना और मानसजप हजारगुना श्रेष्ठ कहा गया है ।'

सर्वोत्तम है । वह परम पित्रत्र तपोभूमि है और मुक्तिमें साथ ही हिमालय सत्र पर्वतोका राजा भी है । इसीलिये सहायक है । भगवान् नर-नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं। उसको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है ।

## अश्वत्थः सर्वेन्नृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ २६॥

में सब वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष, देवर्षियोंमें नारदमुनि,गन्धवोंमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ ।२६। प्रश्न-वृक्षोमें पीपलके वृक्षको अपना स्वरूप बतलाने- गान,वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं । स्वर्गमें ये सबसे का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—पीपलका दृक्ष\* समस्त वनस्पतियोमें राजा और पूजनीय माना गया है । इसलिये भगवान्ने उसको अपना खरूप वतलाया ।

प्रश्न—देवर्षि किनको कहते है, और उनमें नारदको अपना खरूप बतळानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—देवर्षिके छक्षण बारहवें, तेरहवें श्लोकोकी टीकामें दिये गये हैं, उन्हें वहाँ पढ़ना चाहिये । ऐसे देवर्षियोंमें नारदजी सबसे श्लेष्ठ है । साथ ही वे भगवान्-के परम अनन्य भक्त, महान् ज्ञानी और निपुण मन्त्रद्रष्टा है । इसीळिये नारदजीको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है । नारदजीके सम्बन्धमें भी बारहवे, तेरहवें इलोकोंकी टिप्पणीमें देखना चाहिये ।

प्रश्न—चित्ररथ गन्धर्वको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-गन्धर्व एक देवयोनित्रिशेष है, ये देवलोकर्मे

गान,वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं। खर्गमें ये सबसे मुन्दर और अत्यन्त रूपवान् माने जाते हैं । 'गुह्यक-छोकः से ऊपर और 'विद्याधर-छोक'के नीचे इनका 'गन्धर्व-छोक' है । देवता और पितरोकी भॉति गन्धर्व भी दो प्रकारके होते है—मर्त्य और दिग्य । जो मनुष्य मरकर पुण्यवलसे गन्वर्व-लोकको प्राप्त होते हैं, वे 'मर्त्य' हैं और जो कल्पके आरम्भसे ही गन्वर्व हैं, उन्हें 'दिव्य' कहते हैं । दिव्य गन्वर्वीकी दो श्रेणियाँ हैं-'मौनेय' और 'प्राघेय'। महर्षि करयपकी दो पत्नियोंके नाम थे--मुनि और प्रावा । इन्होंसे अधिकाश अप्तराओ और गन्धर्वीकी उत्पत्ति हुई । भीमसेन, उप्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति,धृतराष्ट्र,सूर्यवर्चा,सत्यवाक्, अर्कपर्ण, प्रयत, भीम, चित्ररथ, शालिशिरा, पर्जन्य, कलि और नारद ——ये सोलह देव-गन्धर्व 'मुनि' से उत्पन्न होनेके कारण 'मौनेय' कहलाये । और सिद्ध, पूर्ण, बर्हि, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचन्द्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, इह और तुम्बुरु-ये चौदह 'प्राधा'से उत्पन्न होनेके कारण 'प्राधिय' कहलाये (महाभारत आदिपर्व ६५)। इनमे हाहा,

भ पुराणोंमें अश्वत्थका बड़ा माहात्म्य मिलता है । स्कन्दपुराणमें है—

मूले विष्णुः स्थितो नित्य स्तन्धे केशव एव च ।
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु मगवान् हरिः ॥
फलेऽच्युतो न सन्देहः सर्वेदेवैः समन्वितः ।
स एव विष्णुर्द्धम एव मूर्तो महात्मिमः सेवितपुण्यमूलः ।
यस्याश्रयः पापसहस्रह्मता भवेन्त्रणा कामदुघो गुणाढ्यः ॥

(स्कन्द० नागर० २४७ । ४१, ४२, ४४)

पीपलकी जड़में विष्णु, तनेमें केशव, गाखाओंमें नारायण, पत्तोंमें भगवान् हरि और फलमें सब देवताओंसे युक्त अन्युत सदा निवास करते हैं-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यह बृक्ष मूर्तिमान् श्रीविष्णुस्वरूप है, महात्मा पुरुप इस बृक्षके पुण्यमय मूलकी सेवा करते हैं। इसका गुणोंसे युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्योंके हजारों पापोंका नाग करनेवाला है।

इसके अतिरिक्त वैद्यक ग्रन्थोंमें भी अश्वत्थकी बड़ी महिमा है-इसके पत्ते, फल, छाल, सभी रोगनाजक हैं। रक्तविकार कफ, वात, पित्त, दाह, वमन, जोथ, अरुचि, विषदोष, खॉसी, विषम-च्वर, हिचकी, उरःक्षत, नासारोग, विसर्प, कृमि, कृष्ट, स्वचा-न्नण, अग्निदग्धन्नण, बागी आदि अनेक रोगोंमें इसका उपयोग होता है।

हुह, विश्वावस्र, तुम्बुरु और चित्ररथ आदि प्रधान हैं। और इनमें भी चित्ररथ सबने अधिपति माने जाते हैं। चित्ररथ दिन्य सगीत-विद्याने पारदर्शी और अत्यन्त ही निपुण है। इसीसे भगवान्ने इनको अपना खरूप बतलाया है। इनकी कथाएँ अग्निपुराण, मार्कण्डेयपुराण, महामारत-आदिपर्व, वायुपुराण आदिमें हैं।

प्रश्न—सिद्ध किसको कहते हैं और उन सबमें किपछ मुनिको अपना खरूप वतछानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो सर्व प्रकारकी स्थूल और सूक्ष्म जगत्की सिद्धियोको प्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐऋर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न हों उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भगवान् किपल सर्वप्रधान हैं। भगवान् किपल साक्षात् ईश्वरके अवतार हैं। महायोगी कर्दम मुनिकी पत्नी देवहूतिको ज्ञान प्रदान करनेके लिये इन्होंने उन्हींके गर्भसे अवतार लिया था। इनके प्राकट्यके समय खय ब्रह्माजीने आश्रममें आकर श्रीदेवहूतिजीसे कहा था— अय सिद्धगणाधीशः साख्याचार्यः सुसम्मतः। लोके कपिल इत्याख्या गन्ता ते कीर्तिवर्धनः॥ (श्रीमद्भागवत ३। २४। १९)

'ये सिद्धगणोंके अधिश्वर और साख्यके आचार्योद्वारा पूजित होकर तुम्हारी कीर्तिको बढ़ावेंगे और लोकमें 'कपिल' नामसे प्रसिद्ध होगे।'

ये खमावसे ही नित्यज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणोसे सम्पन्न हैं। इनकी बराबरी करनेवाला भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बदकर तो कोई हो ही कैसे सकता है र इसीलिये भगवान्ने समस्त सिद्धोमें कपिल मुनिको अपना खरूप बतलाया है।

### उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७॥

घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवानामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथी और मनुष्योंमें राजा मुझको जान ॥ २७ ॥

प्रश्न—घोड़ोमें उच्चै:श्रवा घोडेको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उन्चे श्रवाकी उत्पत्ति अमृतके लिये समुद्रका मन्यन करते समय अमृतके साथ हुई। अतः यह चौदह रत्नोंमें गिना जाता है और समस्त घोडोका राजा समझा जाता है।इसीलिये इसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—गजेन्द्रोंमें ऐरावत नामक हाथीको अपना खरूप वतळानेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—बहुत-से हाथियोंमें जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र कहते हैं। ऐसे गजेन्द्रोंमें भी ऐरावत हाथी जो इन्द्रका वाहन है,सर्वश्रेष्ठ और 'गज' जातिका राजा माना गया है। इसकी उत्पत्ति भी उन्नै:श्रवा घोडेकी माँति समुद्रमन्थनसे ही हुई थी। इसिंग्ये इसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-मनुष्योमें राजाको अपना खरूप कहनेका क्या अभिप्राय **है** <sup>‡</sup> उत्तर—शास्त्रोक्त रुक्षणोसे युक्त धर्मप्रायण राजा अपनी प्रजाको पापोंसे हटाकर धर्ममें प्रवृत्त करता है और सत्रकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योंसे राजा श्रेष्ठ माना गया है । ऐसे राजामें भगवान्की शक्ति साधारण मनुष्योकी अपेक्षा अधिक रहती है । इसीलिये भगवान्ने राजाको अपना खरूप कहा है ।

प्रश्न—साधारण राजाओंको न लेकर यहाँ यदि प्रत्येक मन्वन्तरमें होनेवाले मनुओको लें, जो अपने-अपने समयके मनुष्योंके अधिपति होते हैं, तो क्या आपत्ति है १ इस मन्वन्तरके लिये प्रजापतिने वैवस्वत मनुको मनुष्योंका अधिपति वनाया था, यह कथा प्रसिद्ध है ।

मनुष्याणामधिपति चक्रे वैबखत मनुम् । ( वायुपुराण ७० । १८ )

उत्तर—कोई आपत्ति नही है । वैवखत मनुको भी 'नराधिप' माना जा सकता है ।

#### आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् । प्रजनश्रास्मि कन्दर्पः सपीणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥

में शस्त्रोंमें वज्र और गौओंमें कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ, और सपेंमें सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥

प्रश्न—शस्त्रोमें वज्रको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जितने भी शस्त्र है, उन सबमें वज्र अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योंकि बज़में दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात् भगवान्का तेज विराजमान है और उसे अमोध माना गया है। (श्रीमद्भागवत ६। ११। १९-२०) इसिलिये बज़को भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न-दूध देनेवाली गायोमें कामघेनुको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—कामघेनु समस्त गौओंमें श्रेष्ठ दिव्य गौ है, यह देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे हुई है; इसलिये भगवान्ने इसको अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न—कन्दर्पके साथ 'प्रजनः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है र

> अनन्तश्चास्मि नागानां पितृणामर्थमा चास्मि

उत्तर—'कन्दर्पं' शब्द कामदेवका वाचक है। इसके साथ 'प्रजनः' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो धर्मानुकूल सन्तानोत्पत्तिके लिये उपयोगी है, वही 'काम' मेरी विभूति है। यही भाव सात्रें अध्यायके ग्यारहवे क्लोकमें भी—कामके साथ 'धर्माविरुद्ध' विशेषण देकर दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाराम मनुष्योके द्वारा त्रिषयसुखके लिये उपभोगमें आनेवाला काम निकृष्ट है, वह धर्मानुकूल नहीं है परन्तु शास्त्रविधिके अनुसार सन्तानकी उत्पत्तिके लिये इन्द्रियजयी पुरुषोंके द्वारा प्रयुक्त होनेवाला काम ही धर्मानुकूल होनेसे श्रेष्ठ है। अतः उसको भगवान्की विभूतियोमें गिना गया है। प्रश्न—सर्पोमें वास्रकिको अपना खरूप वतलानेका

प्रश्न—सर्पोंमें वासुकिको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—वासुिक समस्त सर्पोंके राजा और भगवान्के भक्त होनेके कारण सर्पोंमें श्रेष्ठ माने गये है, इसिलये उनको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

वरुणो यादुसामहम् । यमः संयमतामहम् ॥ २९॥

में नागोंमें शेपनाग और जलचरांका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरोंमें अर्थमा नामक पितर तथा शासन क्रनेवालांमें युमराज में हूँ ॥ २९ ॥

प्रश्न-नागोमें शेषनागको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—शेषनाग समस्त नागोके राजा और हजार फणो-से युक्त हैं, तथा भगवान्की शय्या बनकर और नित्य उनकी सेवामे छगे रहकर उन्हें सुख पहुँचानेवाले, उनके परम अनन्य भक्त और बहुत बार भगवान्के साथ-साथ अवतार लेकर उनकी लीलामे सम्मिलित रहनेवाले है तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवान्से ही मानी गयी है ।\* इसलिये भगवान्ने उनको अपना स्वरूप वतन्त्राया है ।

प्रश्न-जलचरोके अधिपति वरुणको अपना खरूप वतलानेका क्या अमिप्राय है ?

उत्तर-वरुण समस्त जलचरोके और जलदेवताओंके

ः द्येप चाकल्ययद्देवमनग्त विश्वरूपिणम् । श्रो धारयति भूतानि धरा चेमा सपर्वताम् ॥ (महा० मीष्म० ६७ । १३)

'इन परमदेवने विश्वरूप अनन्त नामक देवस्वरूप शेपनागको उत्पन्न किया, जो पर्वताके सहित इस सारी पृथ्वीको तथा भूतमात्रको धारण किये हुए हैं।'

अधिपति, छोकपाछ, देवता और भगवान्के भक्त होनेके इसलिये उनको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है। कारण सबमें श्रेष्ठ माने गये हैं । इंसलिये उनको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है ।

प्रश्न-पितरोमें अर्यमाको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है र

और विर्हे पर्—ये सात पितृगण हैं। 🛪 इनमें अर्यमानामक होते हैं। ये भगवान् के ज्ञानी भक्त और छोकपाल भी हैं। पितर समस्त पितरोमे प्रधान होनेसे उनमें श्रेष्ठ माने गये है । इसीलिये भगवान् ने इनको अपना खरूप बतलाया है । 🕇

प्रश्न-नियमन करनेवालोमे यमको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मर्त्य और देवजगत्मे, जितने भी नियमन कानेत्राले अधिकारी हैं, यमराज उन सत्रमें बढ़कार हैं। इनके उत्तर-कन्यत्राह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्त्रात्त सभी दण्ड न्याय और धर्मसे युक्त, हितपूर्ण और पापनाञक

#### प्रह्वादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

में दैत्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंका समय हूँ तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और पक्षियोंमें मैं गरुड़ हूं ॥ ३० ॥

प्रश्न-दैत्योमें प्रह्लादको अपना स्त्ररूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर–दितिके वशजोको दैत्य कहते है । उन सवमें प्रह्लाद उत्तम माने गये हैं, क्योंकि वे सर्वसद्गुणसम्पन्न, परम

यमश्चैवार्यमा तथा। क्यवाहोऽनलः सोमो

वर्हिषदस्त्रयश्चान्त्या अग्निष्यात्ता ह्यमूर्तयः॥ ( शिवपुराण, धर्म० ६३। २ )

वहीं-कहीं इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं- मुकाल, आङ्गिरस, मुख्या, सोमपा, वैराज, अग्निष्वात्त और वर्ष्टिषद् ( हरिवग, पूर्वे० अ० १८ )। मन्वन्तरमेदसे नामोंना यह मेद सम्भव है।

🕇 यमराजके दरवारमें न किसीके साथ किसी भी कारणसे कोई पक्षपात ही होता है और न किसी प्रकारकी सिफारिश, रिश्वत या खुगामद ही चलती है। इनके नियम इतने उठोर हैं कि उनमें जरा भी रियायतके लिये गुजाइरा नहीं है। इसीलिये ये 'नियमन करनेवालोंमें सबसे वढकर' माने जाते हैं । इन्द्र, अग्नि, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुवेर, ईशान, ब्रह्मा, अनन्त और यम—ये दस दिक्पाल हैं। (बृहद्धर्मपुराण, उत्तर० ९)। ये समष्टिजगत्त्री सब दिशाओं के सरक्षक हैं।

कहते हैं कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज स्वामाविक ही सौम्यमूर्ति दीखते हैं और पापियोंको अत्यन्त लाल नेत्र, विकराल दाढ, विनली-सी लपलपाती हुई जीम और ऊपरका उठे हुए भयानक वालोंसे युक्त अत्यन्त भयानक काली आऋति-वाले तथा हायमे ऋलदण्ड उठाये हुए दिखलायी देते हैं (स्कन्दपुराण काभीखण्ड पूर्व० ८। ५५, ५६ )।

ये परम जानी हैं। निचकेताको इन्होंने आत्मतत्त्वका ज्ञान दिया था । कठोपनिषद्, महाभारत-अनुशासनपर्व और वाराहपुराणमें निचकेतानी कथा मिलती है। साथ ही ये बढ़े ही मगबद्धक्त हैं। श्रीमद्भागवत, छठे स्वन्धके तीसरे अध्यायमें, विष्णुपुराणः तृतीय अगके सातवें अध्यायमें और स्कन्द्युराणः, काशीखण्ड पूर्वार्घके आठवें अध्यायमें इन्होंने अपने दूर्तोके सामने जो भगवान्त्री और भगवन्नामकी महिमा गायी है, वह अवश्य ही पढने योग्य है।

परन्तु इनको भी छकानेवाले पुरुष कमी-कमी हो जाते हैं। स्कन्दपुराणमें कथा आती है कि कीर्तिमान् नामक एक चकवर्ती भक्त राजा थे। उनके सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार और भक्तिसे पूर्ण हो गयी । उनके पुण्यफलसे इनके यहाँ जो पहलेके जीव थे, उन सबकी सद्गति होने लगी और वर्तमानमें मरनेवाले सब लोग परम गतिको प्राप्त होने लगे । इससे नये जीवोंका इनके यहाँ जाना ही यन्द हो गया । इस प्रकार यमलोक सूना हो गया । तब इन्होंने जाकर ब्रह्माजीसे कहा, उन्होंने इनको श्रीविष्णुमगवान्के पास मेजा । मगवान् विष्णुने कहा, 'जवतक ये धर्मात्मा मक्त कीर्तिमान् राजा जीवित हैं, तवतक तो ऐमा ही होगा, परन्तु ससारमें ऐमा सटा चलता नहीं ।' ( स्कन्टपुराण, विष्णू० वै० ११ । १२ । १३ )

क्या अभिप्राय है ?

वतलाया है।

धर्मात्मा तथा भगवान्के परम श्रद्धाल्ल, निष्काम और अनन्यप्रेमी भक्त हैं तथा दैत्योंके राजा हैं। इसल्यिये भगवान्ने उनको अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न—यहाँ 'काल' शब्द किसका वाचक है ? और उसे अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ 'काल' शब्द क्षण, घडी, दिन, पक्ष, मास आदि नामोंसे कहे जानेवाले समयका वाचक है। यह गणितविद्याके जाननेवालोंकी गणनाका आधार है। इसलिये कालको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न—सिंह तो हिंसक पशु है, इसकी गणना भगवान्ने अपनी विभूतियोमें कैसे की ?

> पवनः पवतामस्मि झषाणां मकरश्रास्मि

रामः शस्त्रभृतामहम्। स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥

मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और रास्त्रधारियोंमें श्रीराम हूँ तथा मछिलयोंमें मगर हूँ और निद्योंमें श्रीभागीरथी गङ्गाजी हूँ ॥ ३१ ॥

प्रश्न—'पवताम्' पदका अर्थ यदि वेगवान् मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर—यद्यपि व्याकरणकी दृष्टिसे 'वेगवान्' अर्थ नहीं वनता परन्तु टीकाकारोने यह अर्थ भी माना है। इसिल्ये कोई मानें तो मान भी सकते हैं। वायु वेगवानों में (तीव्र गति-से चलनेवालों में) भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पवित्र करनेवालों में भी। अतः दोनो प्रकारसे ही वायुकी श्रेष्ठता है।

प्रश्न—यहाँ 'राम' शब्द किसका वाचक है और उनको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'राम' शब्द दशरयपुत्र भगवान् श्रीरामचन्द्रजी-का वाचक है । उसको अपना खरूप वतलाकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न युगोमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीला करनेके लिये मै ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करता हूँ । श्रीराममें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है, खयं

मैं ही श्रीरामरूपमें अवतीर्ण होता हूँ । प्रश्न-मछिलेयोंमें मगरको अपनी विभूति बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-सिंह सत्र पशुओंका राजा माना गया है। वह

प्रश्न-पक्षियोमें गरुङ्को अपना स्वरूप बतलानेका

उत्तर-विनताके पुत्र गरुडजी पक्षियोके राजा और उन

सबसे बड़े होनेके कारण पश्चियोमें श्रेष्ठ माने गये है। साथ

ही ये भगवान्के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यन्त

प्राक्रमी है । इसिलये गरुड़को भगवान्ने अपना खरूप

सत्रसे बलवान्, तेनस्वी; शूरवीर और साहसी होता है।

इसलिये भगवान्ने सिंहको अपनी विभूतियोमें गिना है।

उत्तर—जितने प्रकारकी मछिलयाँ होती हैं उन सबमें मगर वहुत वडा और वलवान् होता है; इसी विशेषताके कारण मछिलयोमे मगरको भगवान्ने अपनी विभूति वतलाया है ।

प्रश्न—निद्योमें जाहवी (गङ्गा) को अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जाहवी अर्थात् श्रीभागीरथी गङ्गाजी समस्त निदयोमें परमश्रेष्ठ है; ये श्रीभगवान्के चरणोदकसे उत्पन्न और परम पवित्र है । \* पुराण और इतिहासोमें इनका बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया है ।

इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान्

भ धातुः कमण्डलुजल तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र ।
 स्वर्धुन्यभूत्रभित सा पतती निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो निशदेव कीर्तिः ॥

(श्रीमद्भागवत ८। २१।४)

िं राजन् ! वह ब्रह्माजीके कमण्डलुका जल, भगवान्के चरणोंको घोनेसे पवित्रतम होकर स्वर्ग-गङ्गा ( मन्दाकिनी ) हो गया । वह गङ्गा भगवान्की निर्मल कीर्तिके समान आकाशसे पृथ्वीपर गिरकर अवतक तीनों लोकोंको पवित्र कर रही है। विष्णु स्वयं ही द्वरूप हो कर वहने छने थे और ब्रह्मा नीके व्रसदम होनेके कारण भी गद्गा जीका अराज्य गहा स्प्रहें। क कमण्डलुमें जाकर गद्गारूप हो गये थे। इस प्रकार साक्षात् इसीलिय भगतान्ने गङ्गाको अपना स्वरूप व्यवस्था हैं।

सर्गाणामादिरन्तश्र मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम् ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! सृष्टियोक्ता आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ । मे विद्याओं में अन्यात्मवित्रा अर्थात् ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोका तस्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाट हूँ ॥ ३२॥

प्रश्न-बीसवें श्लोकमें भगवान्ने अपनेको भूतोंका आदि- सृष्टिका वाचक है।
मध्य और अन्त वतलाया है,यहाँ फिर सर्गोंका आदि, मध्य और
अन्त वतलाते हैं। इसमें क्या पुनरुक्तिका दोप नहीं आता वतलानेका क्या अभिप्र
उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ भून उत्तर-अध्यात्मविद्य
शब्द चेतन प्राणियोंका वाचक है और यहाँ सर्गणशब्द जड- जिसका आत्मासे सम्बन्धः
चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकोंके सिहत सम्पूर्ण है और जिसके प्रभावसे

प्रश्न—समस्त विद्याओं में अध्यात्मिवद्याको अपना स्वम्प वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अध्यात्मित्रचा या ब्रह्मित्रचा उस विद्याको कहते हैं जिसका आत्मासे सम्बन्ध है,जो आत्मतत्त्वका प्रकाश करती है और जिसके प्रभावसे अनायास ही ब्रह्मका साक्षात्कार हो

न ह्येतत्परमाश्चर्य खर्धुन्या यदिहोदितम् । अनन्तचरणाम्भोनप्रसूताया भवच्छिदः ॥ सन्तिवेश्य मनो यस्मिञ्छूद्धया मुनयोऽमलाः । त्रैगुण्य दुस्त्यन हिला सचो यातास्तदात्मताम् ॥(श्रीमद्रागवत ९।९।१४ <sup>१५</sup>,)

'जिन अनन्त भगवान्के चरण-कमलोंमें श्रदापूर्वक भलीमाँति चित्तको लगाकर निर्मलहृदय मुनिगण तुरत ही दुस्त्यन त्रिगुणोंके प्रपञ्चको त्यागकर उनके खरूप बन गये हैं। उन्हीं चरण कमलोंसे उत्पन्न हुई। भव-यन्यनको काटनेवाली भगवती गङ्गाजीका जो माहात्म्य ग्रेहाँ वतलाया गया है। इसमें कोई बड़े आश्चर्यकी वात नहीं है।'

# जगजननी महेश्वरी दक्षकन्या सतीके देह त्याग करनेपर जत्र भगवान् शिव तप करने लगे, तब देवताओंने जगन्माता-की खुति की । महेश्वरी प्रकट हुईं । देवताओंने पुनः शहरजीको वरण करनेके लिये उनसे प्रार्थना की । देवीने वहा-भी दो रूपोंमें सुमेरकन्या मेनकाके गर्मते गैछराज हिमालयके घर प्रकट होकेंगी।' तदनन्तर वे पहले गङ्गारूपमें प्रकट हुई । देवता उनकी खुति करते हुए उन्हें देवलोकमें ले गये । वहाँ वे मूर्तिमती हो शहरजीके साथ दिन्य कैलामघामको पवार गयों और ब्रह्मानीकी प्रार्थेनापर अन्नर्धानाशसे अर्थात् निराकाररूपसे उनके कमण्डछमें खित हो गयीं (अन्तर्धानाशमागेन खिता ब्रह्म-कमण्डली )। ब्रह्माची कमण्डलुमें उन्हें ब्रह्मलोक ले गये । तदनन्तर एक बार भगवान् शद्धरजी गङ्गाजीसहित वैकुण्डमे पथारे । वहाँ मगवान् विष्णुके अनुरोध करनेपर उन्होने गान किया । वे जो रागिनी गाते, वही मूर्तिमती होकर प्रकट हो जाती । वे 'श्री रागिनी गाने लगे, तव वह भी प्रकट हो गयीं । उस रागिनीसे मुग्ध होकर रसमय भगवान् नारायण स्वय रसत्य होकर वह गये। ब्रह्माचीने सोचा-'ब्रह्मसे उत्पन्न सगीत ब्रह्ममय है और खय ब्रह्म इरि भी इस समय दवी मृत हो गये हैं अतएव ब्रह्ममर्था गङ्गाजी उन्ह सवरण कर छे।' यह विचारकर उन्होंने ब्रह्मद्रवसे कमण्डलुका स्पर्श कराया। स्पर्श होते ही मारा बल गङ्गाजीम मिल गया और निराकार गङ्गाजी जलमयी हो गयों । ब्रह्माजी फिर ब्रह्मलोकमें चले गये । इसके वाद जय भगवान् विण्युने वामन अवतारमें अपने सात्विक पादसे समस्त सुलोकको नाप लिया। तब ब्रह्माजीने कमण्डलुके उसी जलसे भगवचरणको स्नान कराया। कमण्डलका जल प्रदान करते ही वट चरण वहीं खिर हो गया और भगवान्के अन्तर्घान होनेपर भी उनका दिस्यचरण वहीं सर्ग गङ्गाके साथ रह गया । उसीसे उत्पन्न गङ्गाबीको महान् तप करके भगीरथबी अपने पूर्वपुरुषींका उद्घार करनेके लिये इम लोरमे लाये । यहाँ भी श्रीशङ्करत्तीने ही उनको मस्तकमें धारण किया। गङ्गानीके माहारम्यनी यह वडी ही सुन्दर, उपदेशप्रट और विजिन्न क्याविस्तारपूर्वक वृहद्धर्भपुराणके मध्यखण्डमें वारहवें अध्यायसे अहाईसर्ने अध्यायतक पटनी चाहिये।

जाता है। संसारमें ज्ञात या अज्ञात जीतनी भी विद्याएँ हैं, सभी इस ब्रह्मविद्यासे निकृष्ट हैं, क्योंकि उनसे अज्ञानका बन्धन टूटना नहीं,बिल्क और भी दढ़ होता है। परन्तु इस ब्रह्मविद्यासे अज्ञानकी गाँठ सटाके लिये खुल जाती है। और परमात्माके स्नरूपका यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसीसे यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये भगवान्ने इसको अपना स्वरूप वतलाया है।

प्रश्न—'वाद'को त्रिभृतियों में वतलानेका क्या अभिप्राय है' उत्तर—शासार्थके तीन स्वरूप होते हैं—जल्प, वितण्डा और वाट । उचिन-अनुचितका विचार छोडकर अपने पक्षके

मण्डन और दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके लिये जो वित्राद क्रिया जाता है, उसे 'जल्प' कहते हैं, केवल दूसरे पक्षका खण्डन करनेके लिये किये जानेवाले विवादको 'वितण्डा' कहते हैं और जो तत्त्वनिर्णयके उद्देश्यसे शुद्ध नीयतसे किया जाता है, उसे 'वाट' कहते हैं। 'जल्प' और 'वितण्डा' से द्वेप, क्रोध, हिंसा और अभिमानादि टोपोंकी उत्पत्ति होती है, और 'वाद' से सत्यके निर्णयमें और कल्यण-साधनमें सहायता प्राप्त होती है। 'जल्प' और वितण्डा, त्याज्य हैं तथा 'वाट' आवश्यकता होनेपर प्राह्य है। इसी विशेपताके कारण भगवानने 'वाद'को अपनी विभूति बनलाया है।

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेत्राक्षयः कालो धाताहं विस्वतोमुखः॥ ३३॥

मै अक्षरोंमे अकार हूँ और सपासोमें द्वन्द्वनामक-समास हूँ, अक्षय काल अर्थात्कालका भी महाकाल तथा सब ओर मुखबाला, विराट्खरूप सबका धारण-पोपण करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥

प्रश्न—अक्षरोंमें अकारको अपनास्वरूप बनलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—स्वर और व्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर हैं, उन सबमें अकार सबका आदि है और बही सबमे ब्याप्त है। श्रुतिमें भी कहा है—

'अकारोवे सर्वा वाक्' ( ऐतरेय व्रा० पू० ३ । ६ ) 'समस्त वाणी अकार हैं ।'इन कारणोंसे अकार सव वर्णोमे श्रेष्ठ है, इसीलिये भगवान्ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न—सत्र प्रकारके समासोमें द्वन्द्व समासको अपनी विभूति नतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—द्वन्द्व समासमें दोनों पदोंके अर्थकी प्रधानता\* होनेके कारण, वह अन्य समासोंसे श्रेष्ठ है, इसिटिये भगवान्-ने उसको अपनी विभूतियोंमें गिना है ।

प्रश्न—तीसर्वे श्लोकमें जिस-काल को भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है, उसमें और इस श्लोकमें वतलाये हुए 'काल' में क्या मेद हैं <sup>1</sup>

<sup>ं,</sup> संस्कृत व्याकरणके अनुमार समास चार हें—१ अव्ययीभाव, २ तत्पुक्त, ३ बहुवीहि और ४ इन्छ । कर्मधारय और हिंगु—ये दोनो तत्पुक्पके ही अन्तर्गत है। अव्ययीभाव समासके पूर्व और उत्तर—इन दो पदोंमेंसे पूर्व पदके अर्थकी प्रधानता होती है। जैसे अविहरि—यहाँ अव्ययीभाव समास है, इसका अर्थ है—हरी अर्थात् हरिमें, सप्तमी विभक्ति ही 'अधि' शब्दका अर्थ है और यही व्यक्त करना यहाँ अभीष्ठ है। तत्पुक्प समासमें उत्तरपदके अर्थकी प्रधानता होती है, जैसे—'सीतापित वन्ते' इस वाक्यके अन्तर्गत 'सीतापित' शब्दमें तत्पुक्ष समास है। इस वाक्यका अर्थ है—सीताके पित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करता हूँ। यहाँ सीता और पित—इन दो पदोंमेंसे 'पित' पदके अर्थकी ही प्रधानता है; क्योंकि 'सीतापित' अब्दसे 'श्रीराम' का ही बोच होता है। सीता और पित—इन दो पदोंमेंसे 'पित' पदके अर्थकी ही प्रधानता है; क्योंकि 'सीतापित' अब्दसे 'श्रीराम' का ही बोच होता है। वह व्यक्ति । यहाँ पूर्वपद है 'पीत' और उत्तरपद है 'अन्वर' । इनमेंसे किसी भी पदके अर्थकी प्रधानता नहीं है, इनके द्वारा जो हो, वह व्यक्ति । यहाँ पूर्वपद है 'पीत' और उत्तरपद है 'अन्वर' । इनमेंसे किसी भी पदके अर्थकी प्रधानता नहीं है, इनके द्वारा जो 'अन्य व्यक्ति' (भगवान्) रूप अर्थ व्यक्त होता है उसकी प्रधानता है। इन्छ समासमे दोनों ही पदोंके अर्थकी प्रधानता रहती है—जेसे 'रामलह्मणो पस्य'—राम और लश्मणको देखो । यहाँ राम और लक्ष्मण दोनोंको ही देखना व्यक्त होता है, अतः दोनो पदोंके अर्थकी प्रधानता है।

उत्तर—तीसवें रहोकमें जिस 'काल' का वर्णन है वह कल्प, युग, वर्प, अयन, मास, दिन, घडी और अण आदिके नामसे कहे जानेवाले 'समय' का वाचक है । वह प्रकृतिका कार्य है, महाप्रलयमें वह नहीं रहता। इसीलिये वह 'अक्षय' नहीं है । और इस श्लोकमें जिस 'काल' का वर्णन है, वह सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त और नित्य प्रवृह्म प्रमात्माका साक्षात् खरूप है, इसीलिये इसके साथ 'अक्षय' विशेषण दिया गया है । अत्रव तीसवें श्लोकमें वर्णित 'काल' से इसमें बहुत अन्तर है | वह प्रकृतिका कार्य है | और यह प्रकृतिसे सर्वया अतीत है |\*

प्रश्न—सब ओर मुखवाला धाता अर्थात् सवका धारण-पोषण करनेवाला मैं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने विराट्के साथ अपनी एकता दिखलायी है। अभिप्राय यह है कि जो सबका धारण-पोपण करनेवाला सर्वत्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, वह मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है।

मृत्युः सर्वह्रश्र्वाहमुद्भवश्र्य भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीर्वोक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३ ४ ॥ मैं सवका नाश करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु हूँ तथा स्त्रियोंमें कीर्तिः श्रीः

में सवका नारा करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न वाक् स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ ॥ ३४॥

प्रश्न-सबका नाश करनेवाले मृत्युको अपना स्वरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान् ही मृत्युरूप होकर सबका सहार करते हैं। इसलिये यहाँ भगवान्ने मृत्युको अपना स्वरूप बतलाया है। नवग अध्यायके उन्नीसवें स्ठोकमें भी कहा है कि 'मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ।'

प्रश्न—अपनेको उत्पन्न होनेवालींका उत्पत्तिहेत् बतलानेका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-जिस प्रकार मृत्युक्षप होकर भगवान् सवका नाग करते हैं अर्थात् उनका गरीरसे नियोग कराते हैं, उसी प्रकार भगवान् ही उनका पुन दूसरे शरीरोंसे सम्बन्ध कराके उन्हें उत्पन्न करते हैं—यही भाव दिख्छानेके छिये भगवान्ने अपनेको उत्पन्न होनेवाछोंका उत्पत्तिहेतु बतछाया है। प्रश्न—कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा— ये सातों कौन हैं और इनको अपनी विभूति बतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>8</sup>

उत्तर—स्वायम्भुव मनुकी कन्या प्रस्ति प्रजापति दक्षको ब्याही थीं, उनसे चौबीस कन्याएँ हुई। कीर्ति, मेधा, वृति, स्मृति और क्षमा उन्हींमेंसे हैं। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति-का विवाह धर्मसे हुआ, स्मृतिका अङ्गिरासे और क्षमा महर्षि पुलहको व्याही गयीं। महर्षि मृगुकी कन्याका नाम श्री है, जो दक्षकन्या ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुई थीं। इनका पाणिग्रहण भगवान् विष्णुने किया और वाक् ब्रह्माजीकी कन्या थीं। इन सातोंके नाम जिन गुणोंका निर्देश करते हैं— ये सातों उन विभिन्न गुणोंकी अधिष्ठातृदेवता हैं तथा ससारकी समस्त खियोंमें श्रेष्ठमानी गयी हैं। इसीलिये भगवान् ने इनको अपनी विभृति वतलाया है।

<sup>ं</sup> कालके तीन भेद हैं---

१--(समय) वाचक काल।

२—'प्रकृति' रूप काल । महाप्रलयके वाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती है, वही प्रकृतिरूपी काल है । ३—नित्य शाश्वत विज्ञानानन्द्यन परमात्मा ।

समयवाच क स्थूल कालकी अपेश्वा तो बुद्धिकी नमझमे न आनेवाला प्रकृतिरूप काल सूक्ष्म और पर है, और इस प्रकृतिरूप कालसे भी परमात्मरण काल अत्यन्त मूक्ष्म, परातिपर और परम श्रेष्ठ है। वस्तुत. परमात्मा देश-कालसे सर्वथा रिह्न हैं, परन्तु जहाँ प्रकृति और उसके कार्यरूप ससारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता स्फूर्ति देनेवाले होनेके कारण उन सबके अधिग्रान-कप विज्ञानानन्द्यन परमात्मा ही वास्तिबक 'काल' हैं। वे ही 'अक्षय' काल हैं।

#### गायत्री छन्दसामहम्। साम्नां **बृह्**त्साम तथा मार्गशीर्षोऽहसृतृनां मासानां कुसुमाकरः ॥ ३ ५ ॥

तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमे में यृहत्साम और छन्टोमे गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोमे मार्गशीर्ष और ऋतुशॉमें वसन्त में हूँ ॥ ३५ ॥

प्रश्न-सामनेटको तो भगनान्ने पहले ही अपना खरूप वतला दिया है (१०।२२), फिर यहाँ 'बृहत्साम' को अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-सामवेटके 'रयन्तर' आदि सामेंिमें बृहत् साम् ( 'बृह्त्' नामक साम ) प्रधान होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ है, इसी कारण यहाँ 'वृहत् साम' को अपना खरूप वतलाया है।

प्रश्न-छन्दोंमें गायत्री छन्दको अपना खरूप वतलाने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-वेदोंकी जितनी भी छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं, उन सबमें गायत्रीकी ही प्रधानता है। श्रुति,स्मृति,इतिहास और पुराण आदि शास्त्रोंमें जगह-जगह गायत्रीकी महिमा भरी हैं। 🕇 गायत्रीकी इस श्रेष्ठताके कारण ही भगवान्ने उसको अपना खरूप वतलांचा है।

. सामवेदमे 'बृहरसाम' एक गीतिविशेप है । इमके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमें स्तुति की गयी है। 'अतिरात्र' याग्में यही पृष्ठस्तोत्र है।

। गायत्रीकी महिमाका निम्नाद्वित वचनाद्वारा किञ्चित् दिग्दर्शन कराया जाता है-'गायत्री छन्टसा मातेति ।' ( नारायणोपनिषद् ३४ )

भायत्री समस्त वदोंकी माता है।

गर्ववेटसारभृता गायच्याम्तु ममर्चना ।

ब्रह्मादयोऽपि मन्ध्याया ता ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ ( देवीभागवत ११ । १६ । १५ )

भायत्री ही उपामना समस्त वेदांकी सारभूत है। ब्रह्मा आदि देवता भी सन्ध्याकालमे गायत्रीका ध्यान और कप करते हैं। गायत्र्यपासना नित्या सर्ववेदेः ममीरिता।

युरा विना त्वधापातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ ( देवीभागवत १२ । ८ । ८९ )

ध्यायत्रीकी उपासनाको ममस्त वेदीने नित्य (अनिवार्य ) कहा है। इस गायत्रीकी उपामनाके दिना बाह्मणका तो सब तरहरे अच.पनन है ही।'

अभीष्ट होकमाप्नोति प्राप्तयात् काममीप्पितम्। पापनाशिनी ॥ गावत्री चेदजन**नी** गायच्याः परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्।

नग्काणीवे ॥ ( जङ्गस्मृति १२ । २४-२५ ) देवी पतवा इस्तत्राणप्रदा

'( गायत्रीकी उपासना करनेवाला द्वित ) अपने अभीष्ट लोकको पा बाता है, मनोवाञ्चित भोग प्राप्त कर लेता है। गायत्री समस्त वेदों की जननी और सम्पूर्ण पार्पोको नष्ट करनेवाली है । म्वर्गलोकमें तथा पृथ्वीपर गायत्रीसे वढकर पवित्र करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है । गायत्री देवी नरकसमुद्रमे गिरनेवालोंको हाथका सहारा देकर वचा लेनेवाली हैं।

गायच्यास्तु पर नास्ति जोधन पापकर्मणाम् ।

महान्याहृतिसयुक्ता प्रणवेन च सजपेत् ॥ ( सवर्तस्मृति २१८ )

पापित्रीमे बढकर पापकर्मोका शोधक (प्रायश्चित्त) दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रगव (ॐकार) सहित तीन महान्याह तियों-से युक्त गायत्री गन्त्रका जप करना चाहिये।

नास्ति गङ्गामम तीर्थे न देवः केगवालपरः।

गायन्यास्तु पर जाय न भूत न भविष्यति ॥ ( बृहद्योगियाजवरस्य १० । १० )

ध्याङ्गाजीके समान तीर्थ नहीं है, श्रीनिष्णुभगवानसे यहकर देवता नहीं है और गायत्रीसे यहकर अपनेयोग्य मन्त्र न हुआ, न होगा।

प्रश्न-महीनोंमें मार्गशीर्पको अपना खरूप बतलनेका वया अभिप्राय है ?

उत्तर—महाभारतकालमे महीनोंकी गणना मार्गशिर्षसे ही आरम्भ होती थी (महा० अनुशासन० १०६ और १०९) अत यह सब मासोंमें प्रयम मास है। तथा इस मासमें किये हुए बन-उपवासोंका शास्त्रोंमें महान् फल बतलाया गया है। \* नये अन्नकी इष्टि (यज्ञ) का भी इसी महीनेमें विधान है। बाल्भीकीय रामायणमें इसे सबत्सरका भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यान्य मासोंकी

> चूतं छलयतामस्मि जयोऽस्मि नयवसायोऽति

अपेक्षा इसमें कई विजेपताएँ हैं, इसिलये भगवान्ने इसको अपना खरूप वतलाया है।

पश्च—ऋनुओंमें वसन्त ऋतुको अपना खरूप बनलानेका क्या अभिप्राय है <sup>1</sup>

उत्तर—वसन्त सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें बिना ही जलके सब बनस्पतियाँ हरी-भरी और नबीन पत्रों तथा पुष्पोंसे समन्वित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गरमी रहती है और न सरदी। इस ऋतुमें प्रायः सभी प्राणियोंको आनन्द होता है। इसीलिये भगवान्ने इसको अपना खरूप बतलाया है।

#### तेजस्तेजिखनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६॥

में छल करनेवालोंमें जूथा और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ । में जीतनेवालोंका विजय हूँ, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्विक पुरुशेका सात्विक भाव हूँ ॥ ३६ ॥

श्य-धूत अर्थात् ज्ञा तो बहुत बुरी चीज है और शालोंमें इसका वडा निपेध है, इसको भगवान्ने अपना खरूप क्यों वतलाया शीर यदि भगवान्का ही खरूप है तो फिर इसके खेळनेमें क्या आपत्ति है ?

उत्तर—ससारमें उत्तम, मध्यम और नीच—जितने भी जीव और पटार्थ हैं,सभीमें भगवान् ज्यात हैं और भगवान् की ही सत्ता-स्फ्रतिंसे सब चेष्टा करते हैं। ऐसा एक भीपदार्थ नहीं हैं जो भगवान् की सत्ता और शक्तिसे रहित हो। ऐसे सब प्रकारके सात्त्रिक, राजस और तामस जीवों एव पदार्थों में जो त्रिशेय गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कारसे युक्त है, उसीमें भगवान् की सत्ता और शक्तिका विशेष विकास है। इसी दृष्टिसे यहाँ भगवान् ने बहुत ही सक्षेपमें देवता, देत्य, मनुष्य, पशु, पशी और सर्प आदि चेतन, तथा बज, इन्द्रिय, मन, समुद्र आदि जड़ पदार्थोंके साथ-साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान आदि भावोंका भी वर्णन किया है। थोड़ेमें सबका वर्णन हो जाय, इसीसे प्रधान-प्रधान समष्टि विभागों-के नाम वतलाये हैं। अभिप्राय यह है कि जिस-जिसन्यक्त, पदार्थ, क्रिया या भावका मनसे चिन्तन होने छगे उस-उसमें मेरा ही चिन्तन करना चाहिये। इसीसे छछ करनेवालोंमें जूएको भगवान्ने अपना खरूप वताया है। उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त-करनेके उद्देश्यसे नहीं।

भगवानने तो महान् क्र्र और हिंसक सिंह और मगरको एव सहज ही विनाश करनेवाले अग्निको तथा सर्वसहारकारी मृत्युको भी अपना स्वरूप वतलाया है। उसका अभिन्नाय यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगरके साथ खेले, आगर्मे क्र्र पड़े अथवा जान-बूझकर मृत्युके मुँहमें घुस जाय। इनके करनेमें जो आपत्ति है वही आपत्ति जूआ खेलनेमें है।

प्रश्न-'प्रभाव', 'विजय', 'निश्चय' और 'सात्त्विकभाव' को अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—ये चारों ही गुण भगनतप्राप्तिमें सहायक हैं, इसिल्ये भगवान्ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारोंको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान्ने यह भाव भी दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियोंमें जो तेज याप्रभाव है,वह

गृतिरे पक्षे योपिन्नर्तुर्नुश्या । आरभेत व्रतिमद सार्वकामिकमादितः ॥

<sup>(</sup>श्रीमद्भागवत ६। १९।२)

पहले पहल मार्गशीर्पके शुक्ल पक्षमें जी अपने पतिकी आज्ञामे तब कामनाओं के देनेवाले इस पुस्तवन-मतका आरम्भ करे।

वास्तवमें मेरा ही है । जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझवर इनके निमित्तसे अभिमान करना भी वडी भारी मूर्खता है। अभिमान करता है, वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय इसके अतिरिक्त इस कथनमें यह भाव भी है कि जिन-जिनमें प्राप्त करनेवालोंका विजय, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और उपर्युक्त गुण हों उनमें भगवान्के तेजकी अधिकता समझकर सात्त्रिक पुरुपोंका सात्त्रिक भाव-ये सब गुण भी मेरे ही हैं।

उनको श्रेष्ठ मानना चाहिये।

वृष्णीनां वासुदेवोऽरिम पाण्डवानां धनंजयः। **सुनीनामप्यहं** कवीनामुशना व्यासः कविः ॥ ३७॥

🕦 केन-उपनिषद्में एक गाथा है—एक समय म्वर्गके देवताओं ने परमात्माके प्रतापसे असुरोपर विजय प्राप्त की। देवोंकी कीर्ति और महिमा सब तरफ छा गयी। विजयोन्मत्त देवता मगवानको भूलकर कहने छगे कि हमारी ही जय हुई है। हमने अपने पराक्रम और बुद्धिवलसे दैत्योका दलन कियाहै, इसीलिये लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते हैं।' देवताओंके अभिमानका नाजकर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीलासे एक ऐमा अद्भुत रूप प्रकट किया। जिसे देख-कर देवताओं की बुद्धि चक्कर ला गयी। देवताओं ने इस यक्षरूपधारी अद्भुत पुरुषका पता लगाने के लिये अपने अगुआ अन्ति-देवसे कहा कि 'हे जातवेदसु ! हम सबमें आप सर्वापेक्षया अधिक तेजाबी हैं। आप डनका पता लगाइये कि ये यक्षरूपघारी वास्तवमे कौन हैं ?? अग्निने कहा—'ठीक है, मैं पता लगाकर आता हूं।'या कहकर अग्नि वहाँ गये, परन्तु उसके समीपपहुँचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि वोलनेतकका साहस न हुआ। अन्तमें उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूछा 'तू कौन है १' अग्निने कहा---'मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते हैं और जातवेटस भी कहते हैं ।' ब्रह्मने फिर पृछा---'यह सब तो ठीक है, परन्तु हे अग्निदेव ! तुझमें किस प्रकारका सामर्थ्य है, तू क्या कर सकता है ? अग्निने कहा-- 'हे यक्ष ! इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी खावर-जङ्गम पदार्थ हैं उन मक्को मैं जलाकर भसा कर सकता हूं।'

ब्रह्मने उसके सामने एक सूखे घामका तिनका डालकर कहा कि 'इस तृणको तू जला दे।' अग्निटेवता अपने पूरे वेग से तृणको जलानेके लिये सर्वप्रकारसे यत्न करने लगे, परन्तु तृणको नहीं जला सके । लजासे उनका मस्तक नीचा हो गया और अन्तमें यक्षसे बिना कुछ कहे ही अग्निदेवता अपना-मा मुँह लिये देवताओं के पास लौट आये और वोले कि भी तो इस बातका पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कौन है।'

इसके बाद वायुदेव यक्षके पास गये, परन्तु उनकी भी अग्निकी-सी दशा हो गयी, वे वोल नहीं सके । यक्षने प्छा---'तृ कौन है ?' वायुने कहा--'में वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है--मैं गमनिक्रया करनेवाला और पृथ्वीकी गन्यको वहन करनेवाला हूँ । अन्तरिक्षमें गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं ।' यक्षने कहा—'तुझमें क्या सामर्थ्य है ११ वायुने कहा—'इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी पदार्थ हैं, उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूं ( उडा ले सम्ता हूँ ) ।' ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वही मूखा तिनका रख दिया और कहा—'इस तिनकेको उडा दे ।' वायुने अपना सारा वल लगा दिया, परन्तु तिनका हिलातक नहीं । यह देखकर वायुदेव बड़े लजित हुए और तुरन्त ही देवताओंके पास आकर उन्होने कहा-- 'हे देवगण । पता नहीं, यह यक्ष कौन है, मै तो कुछ भी नहीं जान सका।'

अव इन्द्र यक्षके समीप गये। देवराजको अभिमानमें भरा देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहाँसे अन्तर्धान हो गये, इन्द्रका अभिमान चूर्ण करनेके लिये उनसे वाततक नहीं की । इतनेमें उन्होने देखा कि अन्तरिक्षमें अत्यन्त गोभायुक्त और सब प्रकारके उत्तमोत्तम अलङ्कारोंसे विभूपित हिमवान्की कन्या भगवती उमा खडी हैं । इन्द्रने विनय भावसे उनसे प्छा-

भाता ! अभी जो यक्ष हमे दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये, वे कौन थे '' उमाने कहा--'वे यक्षप्रमिद्ध ब्रह्म थे | हे इन्द्र ! इन ब्रह्मने ही असुरोंको पराजित किया है, तुमलोग तो केवल निमित्तमात्र हो, ब्रह्मकी विजयसे ही तुमलोगोंकी महिमा वढी है और इसीसे तुम्हारी पूजा भी होती है । तुमलोग अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो, वह सब तुम्हारा मिथ्या अभिमान है, इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्मकी सत्तासे ही होता है।

उमाके वचनोसे इन्ट्रकी ऑखें खुल गयी, अभिमान जाता रहा । ब्रह्मकी महती शक्तिका परिचय पाकर इन्ट्र छैटे और उन्होंने अग्नि और वायुको ब्रह्मका उपदेश दिया। अग्नि और वायुने भी ब्रह्मको जान लिया। इसीसे ये तीन देवता सबसे भेष्ठ हुए । इनमें भी इन्द्र सबसे भेष्ठ माने गये । कारण, उन्होंने ब्रह्मको सबसे पहले जाना था ।

वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव अर्थात् में खयं तेरा सखाः पाण्डवोंमे धनञ्जय अर्थात् त्र्मिनयोंमे वेदव्यास और कवियोंमें ग्रकाचार्य कवि भी मैं ही हूँ ॥ ३७ ॥

प्रश्न—वृष्णिविश्योंमें वासुदेव में ही हूँ, इस कथन-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने भगतार और अवतारी-की एकता दिखलायी है। कहनेका भाव यह है कि मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतोंका महेश्वर, सर्वशक्तिमान्, पूर्णब्रह्म पुरुपोत्तम ही यहाँ वसुदेवके पुत्रके रूपमें लीलासे प्रकट हुआ हूँ (४ | ६) अतएव जो मनुष्य मुझे सावारण मनुष्य समझते है वे भारी मूळ करते हैं।

प्रश्न—पाण्डवोंमें अर्जुनको अपना स्वरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है, क्योंकि पाँचों पाण्डवोंमें तो धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा मगवानके मक्त और धर्मारमा थेर

उत्तर—निस्सन्देह युधिष्ठिर पाण्डवोंमें सबसे बड़े, धर्मात्मा और भगवान्के परम भक्त थे, तो भी अर्जुन ही सब पाण्डवोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। इसका कारण यह है कि नर-नारायण-अवतारमें अर्जुन नररूपसे भगवान्के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान्के परम प्रिय सखा भौर उनके अनन्यप्रेमी भक्त हैं । इसिटिये अर्जुनको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है ।\*

प्रश्न-मुनियोंमें न्यासको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—भगवान्के खरूपका और वेदादि शास्त्रोंका मनन करनेवार्लोंको 'मुनि' कहते हैं। भगवान् वेदच्यास समस्त वेदोंका भलीभाँति चिन्तन करके उनका विभाग करनेवाले, महाभारत, पुराण आदि अनेक शास्त्रोंके रचयिता, भगवान्के अशावतार और सर्वसद्गुणसम्पन्न है। अतएव मुनिमण्डलमें उनकी प्रधानता होनेके कारण भगवान्ने उन्हें अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-कवियोंमें ज्ञुकाचार्यको अपना स्वरूप वतलाने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो पण्डित और बुद्धिमान् हो, उसे किन कहते हैं। शुक्राचार्यजी भागनोंके अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, सजीवनी विद्याके जाननेवाले और किनयों में प्रधान हैं, इस-लिये इनको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है। †

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्॥ ३८॥

# भगवान्ने खय कहा है—
 नरस्त्वमि दुईर्ष हरिर्नारायणो ह्यहम् । काले लोकिमिम प्राप्तौ नरनारायणावृषी ॥
 अनन्यः पार्थ मत्तस्य त्वत्तश्चाह तथैव च । नावयोरन्तर शक्य वेदितु भरतर्षम ॥
 ( महा० वन० १२ । ४६-४७ )

'हे दुर्द्धर्ष अर्जुन! त् भगवान् नर है और मैं स्वय हिर नारायण हूं। हम दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि होकर इस लोकमें आये थे। इसिलये हे अर्जुन! तू मुझसे अलग नहीं है और उमी प्रकार मैं तुझसे अलग नहीं हूं। हे भरतश्रेष्ठ! हम दोनों में कुछ भी अन्तर है, यह किसीके जानने में नहीं आ सकता।

† महर्षि मृगुके च्यवन आदि सात पुत्रोंमें शुक्र प्रधान हैं। इन्होंने मगवान् शङ्करकी आराधना करके सञ्जीवनी विद्या और जरा-मरणरहित वज़के समान हढ शरीर प्राप्त किया था। मगवान् शङ्करके प्रसादसे ही योगविद्यामें निपुण होकर इन्होंने योगाचार्यकी पदवी प्राप्त की थी। ये दैत्योंके पुरोहित हैं। 'काव्य' 'कवि' और 'उश्चना' इन्होंके नामान्तर हैं। पितरोंकी मानसी कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था। षण्ड-अमर्क नामक दो पुत्र, जो प्रह्लादके गुरु ये, इन्होंसे उत्पन्न हुए ये। ये अनेक अत्यन्त गुप्त और दुर्लम मन्त्रोंके जाता, अनेकों विद्याओंके पारदर्शी, महान् बुद्धिमान् और परम नीतिनिपुण हैं। इनकी 'शुक्रनीति' प्रसिद्ध है। वृहस्पतिपुत्र कचने इन्होंसे सञ्जीवनी विद्या सीखी थी। इनकी महाभारतः श्रीमन्द्रागवतः, वायुपुराण, व्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण और स्कन्दपुराण आदिमें वही ही विचित्र और शिक्षाप्रद कथाएँ हैं। में दमन करनेवालोक्ता दण्ड अर्थात् दमन करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोकी नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और बानवानोक्ता तत्त्वज्ञान में ही हूँ ॥ ३८ ॥

प्रश्न-दमन करनेवालोंके दण्डको अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—दण्ड ( दमन करनेकी शक्ति ) धर्मका त्याग करके अधर्ममें प्रवृत्त उच्छृद्धुं मनुष्योंको पापाचारसे रोक-कर सत्कर्ममे प्रवृत्त करता है । मनुष्योंके मन और इन्द्रिय आदि भी इस दमन-शक्तिके द्वारा ही वशमें होकर भगवान्-की प्राप्तिमें सहायक वन सकते हैं । दमन-शक्तिसे समस्त प्राणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते हैं । इसल्यि जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करनेवाले हैं, उन सवकी उस दमन-शक्तिको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है ।

प्रश्न-विजय चाहनेवान्त्रोंकी नीतिको अपना स्वरूप वतलानंका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर--'नीति' शब्द यहाँ न्यायका बाचक है। न्यायसे ही मनुष्यकी सची विजय होती है। जिस राज्य-में नीति नहीं रहती, अनीतिका वर्ताव होने छगता है, वह राज्य भी शीव्र नष्ट हो जाता है । अतएव नीति अर्थात् न्याय विजयका प्रयान उपाय है । इसिंख्ये विजय चाहन-बार्छोंकी नीतिको भगवान्ने अपना रवरूप वतलाया है । प्रश्न—मौनको अपना स्वरूप वतलानेका क्या भाव है १ उत्तर—जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव है वे मौनसे ( न वोल्नेसे ) ही गुप्त रह सकते है । बोल्ना वट किये विना उनका गुप्त रक्षा जाना कठिन है । इस प्रकार

प्ररन—यहाँ 'ज्ञानवताम्'पद किन ज्ञानियोंका वाचक है' और उनके ज्ञानको अपना खरूप बतलानेका क्या भाव है र

गोपनीय भावोंके रक्षक मौनकी प्रधानता होनेसे मौनको

भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है।

उत्तर-'ज्ञानवताम्' पद परम्हा परमात्माके खरूपका साक्षात् कर छेनेवाछे यथार्थ ज्ञानियोंका वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। इसिंख्ये उसको भगवान्ने परमात्माका खरूप वतलाया है। तेरहवें अध्यायके सतरहवें श्लोकमें भी भगवान्ने अपनेको ज्ञानखरूप वतलाया है।

## यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्दहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥३९॥

और हे अर्जुन ! जो सब भूतोकी उत्पत्तिका कारण है, वह भी मै ही हूँ; क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो ॥ ३९॥

प्रश्न -समस्त चराचर प्राणियोंका वीज क्या है <sup>2</sup> और उसे अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान् ही समस्त चराचर भ्तप्राणियोंके परम आधार हैं और उन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती है अतएव वे ही सबके बीज या महान् कारण हैं। इसीसे सातवे अध्यायके टसवे श्लोकमे उन्हे सब भूतोंका 'सनातन बीज' और नवम अध्यायके अठारहवेश्लोकमें 'अविनाशीबीज' बतलाया गया है। इसीलिये भगवान्ने उसकी यहाँ अपना सरूप बतलाया है। प्रश्न—ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो—इस कथनका वया अभिप्राय है 2

उत्तर—इससे भगवान्ने अपनी सर्वन्यापकता और सर्व-रूपता दिख्ळायी है। अभिप्राययह है कि चर याअचर जितने भी प्राणी हैं, उन सबमें में न्यात हूँ; कोई भी प्राणी मुझसेर हित नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा खरूप समझकर और मुझे उनमें न्यात समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाय वहीं तुम मेरा चिन्तन करते रहो। इस प्रकार अर्जुनके उस प्रभका 'कि आपको किन-किन भावों में चिन्तन करना चाहिये 23 (१०।१७) भी इससे उत्तर हो जाता है।

सम्बन्ध—उन्नीसर्चे क्लोकमें भगवान्ने अपनी दिव्य विभूतियोंको अनन्त वतलाकर प्रधानतासे उनका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार वीसवेंसे उन्चालीसर्चे क्लोकतक उनका वर्णन किया। अब पुनः अपनी दिव्य विभूतियोंकी अनन्तता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं—

## नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।

एष तूदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो सया॥ ४०॥

हे परंतप । मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये एकदेशसे अर्थात् संक्षेपसे कहा है ॥ ४० ॥

प्रश्न-मेरी दिन्य त्रिमृतियोका अन्त नहीं है, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि मेरी साधारण विभूतियोंकी तो बात ही क्या है, जो दिव्य त्रिभूतियाँ हैं, उनकी भी सीमा नहीं है। जैसे जळ और पृथ्वीके परमाणुओंकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियोंकी भी गणना नहीं हो सकती। वे इतनी हैं कि न तो कोई भी उन्हें जान सकता है और न उनका वर्णन ही कर

सम्बन्ध —अठारहर्वे स्लोकमें अर्जुनने भगवान्से उनकी विभूति और योगशक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थना की थी, उसके अनुसार भगवान् अपनी दिव्य विभूतियोंका वर्णन समाप्त करके अब सक्षेपमें अपनी योगशक्तिका वर्णन करते हैं —

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृर्जितमेव वा ।

तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥ ४१ ॥ जो-जो भी विमूतियुक्त वर्थात् पेश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तृ

मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥

प्रश्न—'यत् यत्' तथा 'विम्तिमत्,' 'श्रीमत्' और 'ऊर्जितम् विशेषणोंके सिंहत 'सत्त्वम्'पद किसका वाचक है और उसको भगवान्के तेजके अशकी अभिन्यिक्त समझना क्या है द

उत्तर—जो भी प्राणी या कोई जड वस्तु ऐश्वर्यसम्पन्न, शोभा और कान्ति आदि गुणोसे सम्पन्न एव वल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिसे युक्त हैं, उन सबका वाचक यहाँ उपर्युक्त विशेषणोंसहित 'सत्त्वम्' पद है । और जिसमें उपर्युक्त ऐश्वर्य, शोभा, शक्ति, बल और तेज आदि सब-के-सब या उनमेंसे कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तुको भगवान्के तेजका अश

सकता है। अनन्त ब्रह्माण्डोंमें मेरी अनन्त विमृतियाँ हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता !

प्रश्न-यह विम्तियोंका विस्तार मैंने एकदेशसे अर्थात् संक्षेपसेकहा है. इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—इस कथनसे मगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियोंका जो कुछ भी विस्तार तुम्हें बतळाया है, वह उन दिव्य विभूतियोंके एकदेश (अशमात्र) का ही वर्णन है और पूरा वर्णन तो अत्यन्त ही कठिन है। अतएव अब मैं इस वर्णनका यहीं उपसहार करता हूं। भी विभूति और योगशक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थना की थी,

समझना ही उसको भगवान्के तेजके अशकी अभिन्यक्ति समझना है।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विजलीकी शक्तिसे कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रिहयोमें दूर-दूरके गाने सुनायी पड़ रहे हैं—इस प्रकार भिन्न-भिन्न अनेकों स्थानोंमें और भी बहुत कार्य हो रहे हैं।परन्तु यह निश्चय है कि जहाँ-जहाँ ये कार्यहोते हैं, वहाँ-वहाँ विजलीका ही प्रभाव कार्य कर रहा है, वस्तुत वह विजलीके ही अंशकी अभिन्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणी या वस्तुमें जो भी किसी तरहकी विशेषता दिखलायी पड़ती है, उसमें भगत्रान्के ही तेजके अंशकी अभिन्यक्ति समझनी चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार मुख्य-मुख्य वस्तुओं में अपनी योगशक्तिरूपी तेजके अंशकी अभिव्यक्तिका वर्णन करके अव भगवान् यह वतला रहे हैं कि समस्त जगत् मेरी योगशक्तिके एक अशसे ही धारण किया हुआ है—

गी॰ त॰ वि॰ ५६--

#### बहुनैतेन कि तवार्जुन । ज्ञातेन अथवा विष्टभ्याहमिदं कृत्रनमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योग-शक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२॥

प्रश्न-यहाँ 'अथवा' शब्दके प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर-'अथवा' शब्द पक्षान्तरका बोधक है। बीसवेंसे उन्चाछीसवें इहोकतक भगवान्ने अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियोंका वर्णन करके और इकतालीसवें खोकमें अपने तेजकी अभिन्यक्तिके स्थानोंको बतलाकर जो बात समझायी है, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभावकी बात अब कहते हैं --- यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'अथवा' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है र इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

तुम्हारे पूछनेपर मैंने प्रधान-प्रधान विभूतियोंका वर्णन तो कर किया हुआ है, यही भाव दिखळानेके छिये भगवान्ने इस दिया, किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार बात यह है जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ, इसको तुम अच्छी प्रकार

समझ लो, फिर सब कुछ अपने-आप ही समझमें आ जायगा. उसके बाद तुम्हारे छिये कुछ भी जानना शेप नहीं रहेगा ।

प्रश्न-'इदम्' और 'कृत्स्नम्' विशेषणोंके सहित 'जगत्' पद किसका वाचक है <sup>8</sup> और उसको भगवान्की योगराक्तिके एक अंशसे धारण किया हुआ बतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-यहाँ 'इदम्' और 'क़त्स्नम्' विशेषणींके सहित 'जगत्' पद मन, इन्द्रिय और शरीरसहित समस्त चराचर प्राणी तथा भोगसामग्री, भोगस्थान और समस्त लोकोंके सहित ब्रह्माण्डका वाचक है। यह ब्रह्माण्ड उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान्के किसी एक अंशमें उन्हींकी योगशक्तिसे धारण जगत्के सम्पूर्ण विस्तारको अपनी योगशक्तिके एक अशसे घारण किया हुआ बतळाया है।

> 🕉 तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभृतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



## एकादशोऽध्यायः

इस अध्यायमें अर्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवान्ने उनको अपने विश्वरूपके दर्शन करवाये हैं। अध्यायका नाम अध्यायके अधिकाशमें केवल विश्वरूपका और उसके स्तवनका ही प्रकरण है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'विश्वरूपदर्शनयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायमें पह्लेसे चौथेतक अर्जुनने भगवान्की और उनके उपदेशकी प्रशसा करके मध्यायका सक्षेप विश्वरूपके दर्शन करानेके छिये भगवान्से प्रार्थना की है। पाँचवेंसे आठवेंतक भगवान्ने अपने अदर देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दश्योंसहित सम्पूर्ण जगत्को देखनेकी आज्ञा देकर अन्तमें दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है। नवेंमें सञ्जयने भगत्रान्के द्वारा अर्जुनको विश्वरूप दिखलानेकी बात कहकर, दसवेंसे तेरहवेंतक अर्जुनको कैसा रूप दिखलायी दिया— इसका वर्णन किया है। चौदहवेंमें उस रूपको देखकर अर्जुनके विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धांके साथ भगवान्को प्रणाम करके बोलनेकी बात कही है । तदनन्तर पंद्रहवेंसे इकतीसवेंतक अर्जुनने विश्वरूपका स्तवन, उसके प्रमावका वर्णन और उसमें दिखलायी देनेवाले दर्श्योंका वर्णन करके अन्तमें भगवान्से अपना वास्तविक परिचय देनेके लिये प्रार्थना की है। बचीसवेंसे चौंतीसवेंतक भगवान्ने अपनेको छोकोंका नाश करनेवाळा 'काळ' तथा भीष्म-द्रोणादि समस्त वीरोंको पहले ही अपने द्वारा मारे हुए बतळाकर अर्जुनको उत्साहित करते हुए निमित्तमात्र वनकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी है । इसके बाद रैंतीसवेंमें भगत्रान्के वचन सुनकर आश्चर्य और मयमें निमग्न अर्जुनके बोळनेका प्रकार बताकर छत्तीसवेंसे छियाळीसवेंतक भगवान्की स्तुति, उनको नमस्कार, उनसे क्षमा याचना और दिव्य चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके छिये प्रार्थना करनेका वर्णन है । सैंताछीसवें और अड़तालीसवेंमें भगवान्ने अपने विश्वरूपकी महिमा और उसके दर्शनकी दुर्लमता बतलाकर उन्चासवेंमें अर्जुनको **आश्वासन देते हुए चतुर्मुजरूप देखनेकी आज्ञा दी है । पचासवेंमें चतुर्मुजरूपके दर्शन कराकर फिर मनुष्यरूप** होनेका सञ्जयने वर्णन किया है । इक्यावनवेंमें अर्जुनने भगवान्का सौम्य मानवरूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत होनेकी बात कही है। तदनन्तर बावनवें और तिरपनवेंमें भगवान्ने अपने चतुर्भु जरूपके दर्शनको दुर्छभ बतलाकर चौवनवेंमें अनन्य भक्तिके द्वारा उस रूपका दर्शन, ज्ञान और प्राप्त होना सुलभ बतलाया है । फिर पचपनवेंमें अनन्यभक्तिका खरूप और उसका फ्रज बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध—दसर्वे अध्यायके सातवें श्लोकतक भगवान्ने अपनी विभूति तथा योगशक्तिका और उनके जाननेके माहात्म्यका सक्षेपमें वर्णन करके न्यारहवें श्लोकतक भक्तियोग और उसके फलका निरूपण किया। इसपर बारहवें से अठारहवें श्लोकतक अर्जुनने भगवान्की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियोंका और योगशक्तिका विस्तृत वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की। तव भगवान्ने चालीसवें श्लोकतक अपनी विभूतियोंका वर्णन समाप्त करके अन्तमें योगशक्तिका प्रभाव बतलाते हुए समस्त बह्माण्डको अपने एक अंशमें धारण किया हुआ कहकर अध्यायका उपसंहार किया। इस प्रसंगको सुनकर अर्जुनके मनमें उस महान् स्वरूपको (जिसके एक अंशमें समस्त विश्व स्थित है) प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी। इसीलिये इस ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें पहले चार श्लोकोंमें भगवान्की और उनके उपदेशकी प्रशसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करते हैं—

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ अर्जुन वोले—मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात् उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥ १॥

प्रश्न-'मद्तुप्रहाय' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है १ उत्तर-दसर्वे अध्यायके प्रारम्भमें प्रेम-समुद्र भगवान्ने 'अर्जुन ! तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे मैं ये सब बातें तुम्हारे हितके लिये कह रहा हूं' ऐसा कहकर अपना जो अलैकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुनके हृदयमें कृतज्ञता, सुख और प्रेमकी तरङ्गें उछलने लगीं । उन्होंने सोचा, 'अहा ! इन सर्वछोकमहेश्वर भगवान्की मुझ तुच्छपर कितनी कृपा है जो ये मुझ क्षुद्रको अपना प्रेमी मान रहे हैं और मेरे सामने अपने महत्त्वकी कैसी कैसी गोपनीय बातें ख़ुले शब्दोंमें प्रकट करते ही जा रहे हैं।' अब तो उन्हे महर्षियोंकी कही हुई बार्तोंका स्मरण हो आया और उन्होंने परम विश्वासके साथ मगवान्का गुणगान करते हुए पुनः योगरान्ति और विभूतियोंका विस्तार सुनानेके लिये प्रेमभरी प्रार्थना की--भगवान्ने प्रार्थना सुनी और अपनी त्रिभृतियों तथा योगका सक्षिप्त वर्णन सुनाया । अर्जुनके दृदयपर भगवत्कृपाकी मुहर लग गयी। वे भगवत्कृपाके अपूर्व दर्शन कर आनन्दभुग्ध हो गये।

साधकको जबतक अपने पुरुपार्थ, साधन या अपनी योग्यताका स्मरण होता है तवतक वह भगवत्-कृपाके परम लाभसे बिद्धत-साही रहता है। मगबत्कृपाके प्रभावसे वह सहज ही साधनके उच स्तरपर नहीं चढ़ सकता। परन्तु जब उसे भगवरकृपासे ही भगवरकृपाका भान होता है और वह प्रत्यक्षवत् यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है, सब भगवान्के अनुप्रहसे ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञतासे भर जाना है और वह पुकार उठता है 'ओहो, भगवन ! मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ । मैं तो सर्वया अन्धिकारी हूँ । यह सब तो आपके अनुप्रहकी ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवन् । आपने जो कुछ भी महत्त्व और प्रभावकी वाते सुनायी हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूँ । आपने अनुग्रह करनेके लिये ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है । 'मदनुप्रहाय' पदके प्रयोगका यही अभिप्राय है । प्रश्न-- 'प्रसम्', 'गुह्यम्', 'अध्यात्मसिज्ञतम्'—इन तीन विशेषणोंके सिंहत 'वचः' पद भगवान्के कौन-से उपदेशका सूचक है तथा इन विशेषणोंका क्या भाव है १

उत्तर—दसर्वे अध्यायके पहले इलोर्कमें जिन प्रम वचनोंको भगवान्ने पुन: कहनेकी प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञाके अनुसार ग्यारहवें रलोकतक जो भगवान्का उपदेश है एवं उसके बाद अर्जुनके पूछनेपर पुन: बीसवेंसे वयालीसवे रलोकतक भगवान्ने जो अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका परिचय दिया है तथा सातवें और नवें अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्ने जो अपने गुण, प्रमाव, ऐश्वर्य और खल्पका तत्त्व और रहस्य समझाया है—उस सभी उपवेशका वाचक यहाँ 'प्रमम्', 'गुह्यम्' और 'अध्यात्मसिज्ञतम्'— इन तीनों विशेषणोंके सहित 'वचः' पद है ।

जिन जिन प्रकरणोंमें भगवान्ने अपने गुण, प्रभाव और तस्वका निरूपण करके अर्जुनको अपनी शरणमें आनेके लिये प्ररणा की है और स्पष्टरूपसे यह बतलाया है कि मैं श्रीकृण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत्का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायातीत, सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमेश्वर हूँ । उन प्रकरणोंको भगवान्ने खय 'परम गुह्य' बतलाया है । अतएव यहाँ उन्हीं विशेषणोंका अनुवाद करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय है ।

प्रश्न—यहाँ 'अयम्' त्रिजेपणके सिहत 'मोहः' पर अर्जुनके किस मोहका वाचक है और टपर्युक्त उपदेशके हारा उसका नाश हो जाना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—अर्जुन जो भगवान्के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूपको पूर्णरूपसे नहीं जानते थे—यही उनका मोह था। अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा भगवान्के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूपको कुछ समझकर वे जो यह जान गये हैं कि श्रीकृष्ण ही साक्षात् परमेश्वर हैं— यही उनके मोहका नष्ट होना है।

#### भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक छुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी छुनी है ॥ २ ॥

प्रश्न—मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तार-पूर्वक सुने हैं, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपसे ही समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, आप ही उनका पालन करते हैं और वे सब आपमें ही लीन होते हैं—यह बात मैंने आपके मुखसे (सातवें अध्यायसे लेकर दमवें अध्यायतक) विस्तारके साथ बार-बार सुनी है।

प्रश्न-तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि केवल

मूर्तोकी उत्पत्ति और प्रलयकी ही बात आपसे सुनी हो, ऐसी वात नहीं है, आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात् आप समस्त विश्वका सृजन, पालन और सहार आदि करते हुए भी वास्तवमें अकर्ता हैं, सबका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं, सर्वव्यापी होते हुए भी उन-उन वस्तु ओंके गुण-दोपसे सर्वथा निर्लिप्त हैं, शुभाशुभकर्मोंका सुख-दु:खरूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमताके दोपसे रहित हैं, प्रकृति, काल और समस्त लोकपालोंके रूपमें प्रकट होकर सबका नियमन करनेवाले सर्वशक्तिमान् भगवान् हैं—इस प्रकारके माहात्म्यको भी उन-उन प्रकरणोंमें बार-बार सुना है।

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है, परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, राक्ति, वल, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं ॥ ३ ॥

प्रश्न-'प्रमेश्वर' और 'पुरुषोत्तम'—इन दोनों सम्जोवनोंका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—'प्रमेश्वर' सम्बोधनसे अर्जुन यह माव दिखळाते हैं कि आप ईश्वरोंके भी महान् ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं, अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर-स्वरूपके दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा 'पुरुपोत्तम' सम्बोधनसे यह भाव दिखळाते हैं कि आप क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम साक्षात् भगवान् हैं। अतएव मुझपर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये।

प्रश्न—आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि अपने गुण,प्रभाव, तत्त्व और ऐस्वर्यका वर्णन करते हुए आपने अपने विषयमें जो कुछ कहा है-वह पूर्णरूपसे यथार्थ है, उसमें मुझे किञ्चिन्मात्र भी शङ्का नहीं है ।

प्रश्न—'ऐस्त्ररम्' विशेषणके सहित 'रूपम्' पद किस

रूपका वाचक है और उसे देखना चाहता हूँ—इस
कथनका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—असीम और अनन्त ज्ञान, शक्ति, बळ, वीर्य और तेज आदि ईम्बरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखळायी देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अशमें हो, ऐसे रूपका वाचक यहाँ 'ऐश्वरम्' विशेषणके सिहत 'रूपम्' पद है । और 'उसे मैं देखना चाहता हूँ' इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा, आपके मुखसे उसका वर्णन सुनकर (१०।४२) उसे देखनेकी मेरे मनमें अत्यन्त उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गयी है, उस रूपके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा—मैं ऐसा मानता हूँ। प्रश्न-यदि अर्जुनको भगवान्के कथनमें पूर्ण विश्वास था, किसी तरहकी शङ्का थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यो की !

जत्तर—जैसे किसी सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो और उसके बतळानेपर सुनने-वाले मनुष्यको यह पूर्ण विश्वास भी हो जाय कि इनके पास अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होनेके कारण यदि उसके मनमें उसे देखनेकी उत्कट इच्छा हो जाय और वह उसे प्रकट कर दे तो इससे विश्वासमें कमी होनेकी कौन-सी बात है द इसी प्रकार, भगवान्के उस अठौकिक खरूपको अर्जुनने पहले कभी नहीं देखा या, इसलिये उसे देखनेकी उनके मनमें इच्छा जाप्रत् हो गयी और उसको उन्होंने प्रकट कर दिया तो हममें उनका विश्वास कम था—यह नहीं समझा जा सकता । बल्कि विश्वास था तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की ।

#### मन्यसे यदि तन्छस्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम् ॥ ४ ॥

हे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है—पेसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! उस अविनाशी खरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥ ४ ॥

प्रश्न—'प्रमो' और 'योगेश्वर'—इन दो सम्बोधनोंका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'प्रमो' सम्बोधनसे अर्जुनने यह माव दिख्लाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाले होनेके कारण सर्वसमर्थ हैं। इसिलिये यदि मैं आपके उस रूपके दर्शनका सुयोग्य अधिकारी नहीं हूँ, तो आप कृपापूर्वक अपने सामर्थ्यसे मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं। तथा 'योगेश्वर' विशेषण देकर यह माव दिख्लाया है कि आप सम्पूर्ण योगोंके स्वामी हैं। अतएव यदि आप चाहे तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही दिख्ला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकारसे अपना ऐश्वर्य दिख्ला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है ?

प्रश्न-'यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइये' इस क्यनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव में आपके श्रीमुखसे सुन चुका हूँ, वह वस्तुत. वैसा ही है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। और यह मी ठीक है कि आपने यदि उस खरूपके दर्शन मुझको नहीं कराये तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जायगा कि दर्शन कराने-का आप योगेश्वरेश्वरमें सामर्थ्य नहीं है और न किसी भी अंशमें मेरा विश्वास ही कम होगा। परन्तु इतना अवस्थ है कि मेरे मनमें आपके उस रूपके दर्शनकी लालसा अत्यन्त प्रवल है। आप अन्तर्यामी हैं, देख लें—जान लें कि मेरी वह लालसा सची और उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसाको सच्ची पाते हैं तब तो प्रमो में उस खरूपके दर्शनका अधिकारी हो जाता हूं।क्योंकि आप तो मक्त-वाल्याकल्याक हैं, उसके मनकी इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यताको नहीं देखते। इसल्ये यदि उचित समझें तो कृपा करके अपने उस खरूपके दर्शन मुझे कराइये।

सम्बन्ध---परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तीन श्लोकॉर्मे भगवान् अपने विश्वरूपका वर्णन करते हुए उसे देखनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं---

श्रीभगवानुवाच

पर्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः।
नानाविधानि दिञ्यानि नानावणीकृतीनि च॥ ५॥

श्रीभगवान् बोले—हे पार्थ ! अब तू मेरे सैकड़ों-हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आकृतिवाले अलौकिक क्र्पोंको देख ॥ ५ ॥

प्रश्न-यहाँ 'शतशः' और 'सहस्रश ' इन संख्या-वाचक दो पर्दोंके प्रयोग करनेका क्या भाव है !

उत्तर—इनका प्रयोग करके भगवान्ने अपने रूपोंकी असंख्यता प्रकट की है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि इस मेरे विश्वरूपमें एक ही जगह तुम असख्य रूपोंको देखो।

प्रश्न-'नानाविधानि' का क्या भाव है 2

उत्तर—'नानाविधानि' पद बहुतसे भेदोंका बोधक है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने विश्वरूपमें दीखनेवाले रूपोंके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है—अर्थात् देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि समस्त चराचर जीवोंके नाना भेदोंको अपनेमें देखनेके लिये कहा है।

प्रश्न—'नानावर्णाकृतीनि' का क्या अभिप्राय है र उत्तर—'वर्ण' शब्द छाछ, पीले, काले आदि विभिन्न रंगोंका और 'आकृति' शब्द अङ्गोंकी बनावटका वाचक है। जिन न्द्रपोंके वर्ण और उनके अङ्गोंकी बनावट पृथक्-पृथक् अनेकों प्रकारकी हों, उनको 'नानावर्णाकृति' कहते हैं। उन्होंके लिये 'नानावर्णाकृतीनि' का प्रयोग हुआ है। अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उन रूपोंके वर्ण और उनके अङ्गोंकी बनावट भी नाना प्रकारकी है, यह भी तुम देखों।

प्रश्न-'दिव्यानि' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-अलैकिक और आश्चर्यजनक वस्तुको दिन्य कहते हैं। 'दिन्यानि' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे शरीरमें दीखनेवाले ये भिन्न-भिन्न प्रकारके असख्य रूप सब-के-सब दिन्य हैं— मेरी अद्भुत योगशक्तिके द्वारा रचित होनेसे अलैकिक और आश्चर्यजनक हैं।

#### पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानिवनौ

मरुतस्तथा।

बहुन्यदृष्टपूर्वाणि

पश्याश्चर्याणि

भारत॥ ६॥

हे भरतवंशी अर्जुन ! मुझमें आदित्योंको अर्थात् अदितिके द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उन्चास मरुद्रणोंको देख । तथा और भी बहुत-से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥ ६॥

प्रश्न—आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनीकुमारों और मरुद्रणोंको देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—उपर्युक्त सभी शब्द प्रधान-प्रधान देवताओं के वाचक हैं। इनका नाम लेकर भगवान्ने सभी देवताओं को अपने विराट् रूपमें देखनेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी है। इनमें से आदित्य और मरुद्रणों की व्याख्या दसवें अध्यायके इक्कीसवें क्लोकमें तथा वधु और रुद्रोंकी तेईसवें में की जा चुकी है। इसिल्ये यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया है। अञ्चिनीकुमार दोनों माई देव-वैष हैं।\*

ग्रभ-'अदृष्टपूर्वाणि' और 'बहूनि' इन दोनों विशेषणीं-के सहित 'आश्चर्याणि' पदका क्या अर्थ है और उनको देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जो दश्य पहले कभी देखे हुए न हों,उन्हें 'अदष्ट-पूर्व' कहते हैं। जो अद्मुत अर्थात् देखनेमात्रसे 'झाश्चर्य'

<sup>\*</sup> ये दोनों सूर्यंकी पत्नी सशासे उत्पन्न माने जाते हैं (विष्णुपुराण १।२।७, अग्निपुराण २०३।४)। कहीं इनको कश्यपके औरस पुत्र और अदितिके गर्मसे उत्पन्न (वास्मीकीय रामायण अरण्य ०१४।१४)तथा कहीं ब्रह्माके कानोंसे उत्पन्न भी माना गया है (वायुपुराण ६५।५७)। कल्पमेदसे सभी वर्णन यथार्थ हैं । इन्होंने दम्यद्मुनिसे ज्ञान प्राप्त किया था (ऋग्वेदश १९७।११६।१२, देवी मागवत ७।३६)। राजा शर्यातिकी पुत्री एव न्यवन मुनिकी पत्नी सुकन्यापर प्रसन् होकर इन्होंने वृद्ध और अन्य न्यवनको नेत्र और नवयौवन प्रदान किया था (देवी मागवत ७।४,५)। महाभारत, पुराण और रामायणमें इनकी कथाएँ अनेक जगह आती हैं।

उत्पन्न करनेवाले हों, उन्हें 'आश्चर्यंग (आश्चर्यजनक) कहते है।'वहूनि'विशेषण अधिक संख्याका बोधक है। ऐसे बहुत-से पहले किसीके द्वारा भी न देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों-

इहैकस्थं जगत्कृत्सनं गुडाकेश

हे अर्जुन ! अव इस मेरे शरीरमे एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख ॥ ७ ॥

प्रश्न-'गुडाकेरा' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-यहाँ अर्जुनको 'गुडाकेश' नामसे सम्बोधित करके भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निदाके खामी हो, अतः सावधान होकर मेरे रूपको मळीमॉति देखो ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय।

प्रश्न-'अद्य' पदका क्या भिमप्राय है 2

उत्तर-'अद्य'पद यहाँ 'अव'का वाचक है । इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूप-के दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलानेमें जरा भी विलम्ब नहीं कर रहा हूं, इच्छा प्रकट करते ही मैं अभी दिखला रहा हूं ।

प्रश्न-'सचराचरम्' और 'कृत्स्नम्' विशेपणींके सहित 'जगत्' पद किसका वाचक है तथा 'इह' और 'एकस्थम्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने अपने कौन-से शरीरमें और किस जगह समस्त जगत्को देखनेके छिये कहा है ?

उत्तर—पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और देव, मनुष्य आदि चळने-फिरनेवाले प्राणियोंको 'चर' कहते हैं, तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवार्लोको 'अचर' कहते हैं। ऐसे समस्त प्राणियोंके तथा उनके शरीर, इन्द्रिय, भोग-

को देखनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिन वस्तुओंको तुमने या अन्य किसीने आजतक कभी नहीं देखा है, उन सवको भी तुम मेरे इस विराट्रपमें देखो । परयाद्य सचराचरम् । यचान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

स्थान और भोगसामग्रियोंके सहित समस्त ब्रह्माण्डका वाचक यहाँ 'कृत्स्नम्' और 'सचराचरम्' इन दोनों विशेषणोंके सहित 'जगत्' पद है।

'इह' पद 'देहें' का विशेषण है। इसके साथ'एकस्थम्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने अर्जुनको यह भाव दिख्छाया है कि मेरा यह शरीर जो कि सारथी के रूपमें तुम्हारे सामने रथपर विराजित है, इसी शरीरके एक अंशमें तुम समस्त जगत्को स्थित देखो । अर्जुनको भगत्रान्ने दसवें अध्यायके अन्तिम इलोकर्मे जो यह वात कही थी कि मैं इस समस्त जगत्को एक अंशर्मे धारण किये स्थित हूँ, उसी वातको यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं ।

प्रश्न-और भी जो कुछ तू देखना चाहता है, सो देख—इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस वर्तमान सम्पूर्ण जगत्को देखनेके अतिरिक्त और भी मेरे गुण,प्रभाव आदिके चोतक कोई दश्य अपने और दूसरों-के जय-पराजयके दश्य अथवा जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमानकी घटनाएँ देखनेकी तुम्हारी इच्छाहो, उन सवको तुम इस समय मेरे शरीरके एक अंशमें प्रत्यक्ष देख सकते हो।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन श्लोकोंमें वार-वार अपना अद्भुत रूप देखनेके लिये आज्ञा देनेपर भी जव अर्जुन भगवान्के रूपको नहीं देख सके तब उसके न देख सकनेके कारणको जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान् अर्जुनको दिव्यदृष्टि देनेकी इच्छा करके कहने लगे-

द्रष्टुमनेनैव स्वचश्लषा । मां शक्यसे दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

परन्तु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों हारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं है; इसीसे मै तुझे दिव्य अर्थात् अलौकिक चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तु' पदके साथ-साथ यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि तू मुझे इन अपने (साधारण) नेत्रोंद्वारा नहीं देख सकता ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे अद्भुत योगशक्तिसे युक्त दिव्य खरूपके दर्शन करना चाहते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है और मैं भी तुम्हें अपना वह रूप दिखलानेके लिये तैयार हूँ । परन्तु भाई! इन साधारण नेत्रोंद्वारा मेरा वह अलैकिक रूप देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके लिये जिस शक्तिकी आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास नहीं है।

प्रश्न—भगवान्ने जो अर्जुनको दिन्य दृष्टि दी थी, वह दिन्य दृष्टि क्या थी <sup>2</sup>

उत्तर—मगवान्ने अर्जुनको विश्वरूपका दर्शन करनेके लिये अपने योगवलसे एक प्रकारकी योगशक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रमावसे अर्जुनमें अलैकिक सामर्थ्यका प्रादुर्भाव हो गया—उस दिन्य रूपको देख सकनेकी योग्यता प्राप्त हो गयी। इसी योगशक्तिका नाम दिन्य दृष्टि है। ऐसी ही दिन्य दृष्टि श्रीवेदन्यासजीने सञ्जयको भी दी थी।

श्रम—यदि यह मान लिया जाय कि भगवान्ने अर्जुनको ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अर्जुन इस समस्त विश्वको भगवान्का खरूप मानने लगे और उस ज्ञानका नाम ही यहाँ दिव्य दिष्ट है, तो क्या हानि है ?

उत्तर—यहाँके प्रसङ्गको पढ़कर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञानके द्वारा अर्जुनका इस दृश्य-जगत्को मगबद्द्र ममझ लेना ही 'विश्वरूपदर्शन' था और बह ज्ञान ही 'दिव्य दृष्टि' थी। समस्त विश्वको ज्ञानके द्वारा भगवान्के एक अंशमें देखनेके लिये तो अर्जुनको दस्वें अध्यायके अन्तमें ही कहा जा चुका था और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। इस प्रकार खीकार कर लेनेके बाद भी अर्जुन जब भगवान्से बल, वीर्य, शक्ति और तेजसे युक्त उनके ईश्वरीय खरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते हैं और भगवान् भी अपने श्रीकृष्णरूपके अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्वको दिखला रहे हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि वह ज्ञानद्वारा समझा जानेवाला रूप था।

इसके अतिरिक्त भगवान्ने जो विश्वरूपका वर्णन किया है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान्के जिस रूपमें समस्त ब्रह्माण्डके दश्य और भविष्यमें होने-वाली युद्धसम्बन्धी घटनार्भोको और उनके परिणामको देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था,इससे यही मानना पडता है कि जिस विश्वमें अर्जुन अपनेको खड़े देख रहे थे, वह विश्व भगवानुके शरीरमें दिखलायी देनेवाले विश्वसे मिन्न था । ऐसा न होता तो उस विराट् रूपके द्वारा दश्य-जगत्के खर्गछोक्से लेकर पृथ्वीतकके आकाशको और सब दिशाओंको न्याप्त देखना सम्भव ही न था । भगवान्के उस भयानक रूपको देखकर अर्जुनको आश्वर्य, मोह, भय, सन्ताप और दिग्न्नमादि भी हो रहे थे, इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान्ने उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा इस दृश्य-जगत्को अपना खरूप समझा दिया हो ऐसी बात नहीं थी । ऐसा होता तो अर्जुनको मय, सन्ताप, मोह और दिग्नमादि होनेका कोई कारण नहीं रह जाता ।

प्रश्न-यह मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है कि जैसे आजकल रेडियो आदि यन्त्रोंद्वारा दूर देशके शब्द सुने तथा दश्य देखे जा सकते हैं, बैसे ही मगवान्ने उन्हें कोई ऐसा यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खड़े समस्त विश्वको बिना किसी बाधाके देख सके हों और उस यन्त्रको ही दिव्य दृष्टि कहा गया हो ?

उत्तर—रेडियो आदि यन्त्रोद्वारा एक कालमें एक जगह दूर देशके वे ही शब्द और दश्य सुने और देखे जा सकते हैं, जो एक देशीय हों और उस समय वर्तमान हों। उनसे एक ही यन्त्रसे एक ही कालमें एक ही जगह सब देशोंकी घटनाएँ नहीं देखी-सुनी जा सकतीं, न उनसे लोगोंके मनकी वातें प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं और न भविष्यमें होनेवाली घटनाओं-के दश्य ही। इसके अतिरिक्त यहाँके प्रसङ्गमें ऐसी कोई वात नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अर्जुनने किसी यन्त्रद्वारा भगवान्के विश्वरूपको देखा था। अतएव ऐसा मानना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है। हाँ, रेडियो आदि यन्त्रोंके आविष्कारसे आज-कलके अविश्वासी लोगोंको किसी सीमातक समझाया जा सकता हैं कि जब रेडियो आदि मौतिक यन्त्रोंद्वारा दूर देशकी घटनाएँ सुनी-देखी जा सकती हैं, तब भगवान्की प्रदान की

हुई योगराक्तिद्वारा उनके विश्वरूपका देखा जाना कौन वडी बात हैं अवस्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह भगवान्का कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभावसे अर्जुन विना ही हुए ऐसी घटनाओं को खप्नके हर्यो-की भाँति देख रहे थे। अर्जुन जिस खरूपको देख रहे थे, वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखनेका एकमात्र साधन था--भगवत्कृपासे मिली हुई योगशक्तिरूप दिञ्य दृष्टि ।

प्रश्न-'ऐर्वरम्'विशेषणके सिह्त 'योगम्' पद किसका वाचक है और उसे देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है?

अब पॉच श्लोकोंद्वारा सक्षय उसका वर्णन करते हैं—

उत्तर—अर्जुनको जिस रूपके दर्शन हुए थे, वह दिव्य था। भगवान्ने अपनी अद्भुत योगशक्तिसे ही प्रकटकरके उसे अर्जुनको दिखलाया था । क्तः उसके देखनेसे ही भगवान्की अद्भुत योगराक्तिके दर्शन आप ही हो जाते हैं। इसीळिये यहाँ 'ऐश्वरम्' विशेपणके सहित 'योगम्' पर भगवान्की अद्भुत योगशक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट किये हुए भगवान्के विराट् खरूपका वाचक है, और उसे देखनेके लिये कह कर भगवान्ने अर्जुनको अपने विराट् स्वरूपके दर्शनद्वारा योगशक्तिको देखनेके लिये कहा है। सम्बन्ध-अर्जुनको दिन्य दृष्टि देकर भगवान्ने जिस प्रकारका अपना दिन्य विराट् स्वरूप दिखलाया था,

सञ्जय उवाच

राजन्महायोगेश्वरो ततो एवमुक्त्वा दर्शयामास परमं रूपमैश्वरम् ॥ पार्थाय

सञ्जय बोले—हे राजन् ! महायोगेश्वर और सव पापोंके नाश करनेवाले भगवान्ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात् अर्जुनको परम पेश्वर्ययुक्त दिन्य खरूप दिखलाया ॥ ९ ॥

प्रश्न-यहाँ सञ्जयने भगवान्के लिये 'महायोगेश्वर:' और 'हरि:' इन दो विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-जो महान्यानी बड़े-से-बड़े योगेश्वर हों उनको भहायोगेश्वर'तथा सब पापों और दुःखोंके हरण करने-वालेको 'हरि' कहते हैं । इन दोनो विशेषणोंका प्रयोग करके सञ्जयने भगवान्की अद्भुत शक्ति-सामर्थ्यकी ओर <del>छक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्रको सावधान किया है।उनके कथनका</del> भाव यह है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे बड़े-से-बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दु:खोंके नाश करनेवाले साक्षात् परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुनको अपना जो दिन्य विश्वरूप दिखलाया था,जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊँगा,वह रूप बड़े-से-बड़े योगी भी नहीं दिखळा सकते: उसे तो एकमात्र खयं परमेश्वर ही दिख्छा सकते हैं।

प्रश्न-'रूपम्'के साथ 'परमम्' और 'ऐश्वरम्' इन दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है!

उत्तर—जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलैकिक हो उसकी विशेषताका द्योतक 'परम' विशेषण है और जि समें ईश्वरके गुण,प्रभाव एवं तेज दिखलायी देते हों तथा जो ईस्वरकी दिव्य योगराक्तिसे सम्पन्न हो, उसे 'ऐरवर' कहते हैं। भगवान्ने अपना जो विराट् खरूप अर्जुनको दिखलाया था, वह अछौकिक, दिन्यं, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था, साधारण जगत्की भाँति पाञ्चभौतिक पदार्थोंसे वना हुआ नहीं था, भगवान्ने अपने परम प्रिय मक्त अर्जुनपर अनुप्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझानेके लिये ही अपनी अद्भुत योगराक्तिके द्वारा उस रूपको प्रकट करके दिख्ळाया था । इन्हीं भावोंको प्रकट करनेके लिये सञ्जयने 'रूपम्' पदके साथ इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया है।

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतद्र्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यमाल्याम्बरधरं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं

दिव्यानेकोद्यतायुघम् ॥ १० ॥ दिव्यगन्धानु लेपनम् । विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥ अनेक मुख और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनीं वाले, बहुत-से दिव्य भूपणींसे युक्त और बहुत-से दिव्य शालों को हाथों में उठाये हुए, दिव्य माला और बल्लोंको धारण किये हुए और दिव्य गन्धका सारे शरीर में लेप किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्योंसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्खरूप परमदेव परमेदवरको अर्जुनने देखा॥ १०-११॥

१श्र-'अनेकवक्त्रनयनम्' का क्या अर्थ है !

उत्तर-जिसके नाना प्रकारके असस्य मुख और ऑखें हों, उस रूपको 'अनेकवक्त्रनयन' कहते हैं। अर्जुनने भगवान्का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चन्द्रमा और सूर्य बतलाये गये हैं (११।१९), परन्तु उसके अदर दिखलायी देनेवाले और भी असस्य विभिन्न मुख और नेत्र थे, इसीसे भगवान्को अनेक मुखों और नयनोंसे युक्त बतलाया गया है।

प्रश्न—'अनेकाद्भुतदर्शनम्' का क्या अर्थ है र उत्तर—जो दृश्य पहले कभी न देखे हुए हों, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको 'अद्भुतदर्शन' कहते हैं | जिस रूपमें ऐसे असख्य अद्भुतदर्शन हों, उसे अनेकाद्भुतदर्शन कहते हैं | भगवान्के उस विराट् रूपमें अर्जुनने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे, इसी कारण उनके लिये यह विशेषण दिया गया है ।

प्रश्न-(अनेकदिव्याभरणम् का क्या अर्थ है १

उत्तर—आभरण गहनों को कहते हैं। जो गहने छौकिक गहनों से विछक्षण, ते जोमय और अछौकिक हों—उन्हें 'दिग्य' कहते हैं। तथा जो रूप ऐसे असख्य दिग्य आभूषणों से विभूषित हो, उसे 'अनेक दिग्यामरण' कहते हैं। मगवान्का जो रूप अर्जुनने देखा था, वह नाना प्रकारके असख्य ते जोमय दिग्य आभूषणों से युक्त था; इस कारण मगवान्के साथ यह विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-'दिञ्यानेकोद्यतायुधम्' का क्या अर्थ है १

उत्तर—जिनसे युद्ध किया जाय, उन शखोंका नाम 'आयुध' है । और जो आयुध अछौंकिक तथा तेजोमय हों उनको 'दिन्य' कहते हैं—जैसे भगवान् विष्णुके चक्र, गदा और धनुष आदि हैं । इस प्रकारके असस्य दिन्य शस्त्र भगवान्ने अपने हाथोंमें उठा रक्खे थे, इसिंग्ये उन्हें 'दिन्यानेकोद्यतायुध' कहा है । प्रश्न—'दिन्यमाल्याम्बर्धरम्' का क्या अर्थ है र उत्तर—जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलैकिक मालाओं और वस्तोंको धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिन्यमाल्याम्बरधर' कहते हैं। विश्वरूप भगवान्ने अपने गलेमें बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर तेजोमय अलैकिक मालाएँ धारण कर रक्खी थीं तथा वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय अलैकिक वस्तोंसे सुसज्जित थे,इसल्पि उनके साथ यह विशेषण दिया गया है।

प्रश्न—'दिन्यगन्धानुलेपनम्' का क्या अर्थ है ' उत्तर—चन्दन आदि जो लैकिक गन्ध हैं, उनसे विलक्षण अलौकिक गन्धको 'दिन्यगन्ध' कहते हैं । ऐसे दिन्यगन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर दिन्य इन्द्रियोंद्वारा ही किया जा सकता है. जिसके समस्त अङ्गोंमें इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिन्य गन्ध लगा हो, उसको 'दिन्यगन्धानुलेपन' कहते हैं ।

प्रश्न-'सर्वाश्वर्यमयम्' का क्या अर्थ है र

उत्तर—भगवान्के उस विराट्क्पमें उपर्युक्त प्रकारसे मुख,नेत्र, आभूषण, रास्त्र, माला, वस्त्र और गन्ध आदि सभी आश्चर्यजनक थे, इसलिये उन्हें 'सर्वार्थ्यमय' कहा गया है।

प्रश्न-'अनन्तम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसका कहीं अन्त, किसी ओर भी ओर-छोर न हो, उसे 'अनन्त' कहते हैं। अर्जुनने भगवान् के जिस विश्वरूपके दर्शन किये, वह इतना उम्बा-चौडा था जिसका कहीं भी अन्त न था, इसिंग्ये उसको 'अनन्त' कहा है।

प्रश्न-'विश्वतोमुखम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसके मुख सब दिशाओं में हों, उसे 'विश्वतो-मुख' कहते हैं। मगवान्के विराट् रूपमें दिखटायी देनेवाले असख्य मुख समस्त विश्वमें सब ओर थे, इसलिये उन्हें 'विश्वतो मुख' कहा है।

प्रश्न—'देवम्' पदका क्या अर्थ है और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> उत्तर—जो प्रकाशमय और पूज्य हों, उन्हें देव कहते दिखळाया है कि परम तेजोमय भगवान् श्रीकृष्णको अर्जुनने हैं । यहाँ 'देवम्' पदका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त देखा ।

सम्बन्ध—उपर्युक्त विराट् स्वरूप परमदेव परमेश्वरका प्रकाश कैसा था, अव उसका वर्णन किया जाता है—

दिवि सूर्यसहस्रस्य

भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः॥ १२॥

आकाशमें हजार सूर्योंके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो। वह भी उस विश्वरूप परमात्मा-के प्रकाशके सदश कदाचित् ही हो ॥ १२ ॥

प्रश्न—भगवान्के प्रकाशके साथ हजार सूर्योंके प्रकाश-का सादश्य बतानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इसके द्वारा विराट्खरूप भगवान्के दिव्य प्रकाशको निरुपम बतलाया गया है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्यकी समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक साथ आकाशमें उदय हो जायें तो उनका प्रकाश भी उस विराट्खरूप भगवान्के प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता इसका कारण यह है कि सूर्योंका प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है;परन्तु विराट्स्वरूप भगवान्का प्रकाश नित्य, दिज्य, अलैकिक और अपरिमित है।

सम्बन्ध—भगवान्के उस प्रकाशमय अद्भुत स्वरूपमें अर्जुनने सारे विश्वको किस प्रकार देखा, अव यह वतलाया जाता है—

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं

प्रविभक्तमनेकथा ।

अपरयदेवदेवस्य शरीरे

पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त अर्थात् पृथक्-पृथक् सम्पूर्ण जगत्को देवींके देव श्रीकृष्ण भगवान्के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥

प्रश्न—यहाँ 'तदा' पद किस समयका वाचक है ! उत्तर—जिस समय भगवान्ने अर्जुनको दिन्यदृष्टि देकर अपनी असाधारण योगशक्तिके सहित विराट् रूप देखनेके लिये आज्ञा दी(११।८), उसी समयका वाचक यहाँ 'तदा' पद है ।

प्रश्न-'जगत्' पदके साथ 'अनेकधा प्रविभक्तम्' और 'कृत्स्नम्' विशेषण देकर क्या भाव दिख्लाया गया है!

उत्तर—इन विशेषणोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिख-लाया गया है कि देवता-मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग और वृक्ष आदि भोक्तृवर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खर्ग और पाताल आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य सामप्रियों-के भेदसे विभक्त—इस समस्त ब्रह्माण्डको अर्जुनने भगवान्-के शरीरके एक देशमें देखा; अर्थात् इसके किसी एक अंश-को देखा हो या इसके समस्त भेदोंको विभिन्नभावसे पृथक्-पृथक् न देखकर मिले-जुले हुए देखा हो—ऐसी बात नहीं है, समस्त विस्तारको ज्यों-का-स्यों पृथक्-पृथक् देखा। प्रश्न-'एकस्थम्' के प्रयोगका क्या भाव है 1

उत्तर—दसर्वे अध्यायके अन्तर्मे भगवान्ने जो यह बात कही थी कि इस सम्पूर्ण जगत्को मैं एक अंशर्मे धारण किये हुए स्थित हूँ, उसीको यहाँ अर्जुनने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात-को स्पष्ट करनेके लिये 'एकस्थम्' अर्थात् 'एक देशमें स्थित' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—'तत्र' पद किसका विशेषण है और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'तत्र' पद पूर्वके वर्णनसे सम्बन्ध रखता है और यहाँ यह देवोंके देव मगवान्के शरीरका विशेषण है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया गया है कि देवताओंके भी देवता, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवताओंके भी पूज्य भगवान् श्रीकृष्णके उपर्युक्त रूपमें पाण्डु पुत्र अर्जुनने समस्त जगत्को एक जगह स्थित देखा। सम्बन्ध–इस प्रकार अर्जुनद्वारा भगवान्का विराट्रूप देखे जानेके पश्चात् क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर कहते हैं —

## ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

डसके अनन्तर वह आश्चर्यसे चिकत और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धाभक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर वोळा—॥ १४ ॥

प्रश्न-'तत । पदका क्या अभिप्राय है।

उत्तर—'तत.' पद 'तत्पश्चात्'का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुनने जब भगवान्के उपर्युक्त अद्भुतप्रभावशाली रूपके दर्शन किये, तब उनमें इस प्रकारका परिवर्तन हो गया।

प्रश्न-'धनक्षय ' के साथ 'विस्मयाविष्टः' और 'हृष्ट-रोमा' इन दो विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—बहुत-से राजाओंपर विजय प्राप्त करके अर्जुनने धनसंग्रह किया था, इसल्ये उनका एक नाम 'धनक्षय' हो गया था। यहाँ उस 'धनक्षय' पदके साय-साथ 'विस्मया-विष्ट' और 'इष्टरोमा' इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुनके हर्ष और आश्चर्यकी अधिकता दिखलायी गयी है। अभिप्राय यह है कि भगनान्के उस रूपको देखकर अर्जुनको इतना महान् हर्ष और आश्चर्य हुआ, जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने इससे पूर्व भगवान्का ऐसा ऐश्चर्यपूर्ण खरूप कभी नहीं देखा था; इसल्यि इस अलैकिक रूपको देखते ही उनके इदयपटपर सहसा भगवान्के अपरिमित प्रमावका कुछ अश अङ्गित हो गया, मगत्रान्का कुछ प्रमात्र उनकी समझमें आया । इससे उनके हर्ष और आश्चर्यकी सीमा न रही ।

प्रश्न—'देवम्' पद किसका वाचक है तथा 'शिरसा प्रणम्य' और 'कृताञ्चिः' का क्या माव है !

उत्तर—यहाँ 'देवम्' पद मगवान्के तेजोमय विराट्-खरूपका व वक है और 'शिरसा प्रणम्य' तथा 'कृताञ्चलि.' इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह माव दिख्लाया गया है कि अर्जुनने जब भगवान्का ऐसा अनन्त आश्चर्यमय दर्शोंसे युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्चर्यसमन्वित महान् खरूप देखा तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उनके मनमें जो पूर्व जीवनकी मित्रताका एक भाव था वह सहसा विछ्ठत-सा हो गया; भगवान्की महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्न गुच्छ समझने लगे । भगवान्के प्रति उनके हृदयमें अत्यन्त पूज्यभाव जाप्रत् हो गया और उस पूज्यभावके प्रवाहने बिजलीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको उसी क्षण भगवान्के चरणोंमें टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्रभावसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक भगवान्का स्तवन करने लगे ।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे हर्ष और आश्चर्यसे चिक्रत अर्जुन अब भगवान्के विश्वरूपमें दीख पडनेवाले दृश्योंका वर्णन करते हुए उस् विश्वरूपका स्तवन करते हैं—

अर्जुन उवाच

#### पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतिवशेषसंघान् । ब्रह्माणमीशंकमलासनस्थमृषीश्च सर्वोनुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

अर्जुन बोले—हे देव ! मैं आपके दारीरमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा दिव्य सपौँको देखता हूँ ॥ १५॥ प्रश्न-यहाँ 'देव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है । गया था, उसीको दिखलानेके लिये यहाँ 'देव' सम्बोधनका

्र उत्तर-भगवान्के तेजोमय अद्भुत रूपको देखकर प्रयोग किया गया है।

अर्जुनका भगवान्में जो श्रद्धा-भक्तियुक्त अत्यन्त पूज्यभाव हो

प्रश्न-'तत्र देहे' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इन दोनों पटोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित है, उसीके अंदर में इन सबको देख रहा हूँ।

प्रश्न-जन्न अर्जुनने यह बात कह दी कि मैं आपके शरीरमें समस्त चराचर प्राणियोंके निमन्न समुदायोंको देख रहा हूँ, तन समस्त देनोंको देख रहा हूँ-यह अलग कहने-को क्या आवश्यकता रह गयी <sup>2</sup>

उत्तर—जगत्के समस्त प्राणियोंमें देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसील्यि उनका नाम अलग लिया है।

प्रश्न-निह्मा और शिव तो देवोंके अदर आ ही गये, फिर उनके नाम अलग क्यों लिये गये और ब्रह्माके साथ 'कमला-सनस्थम्' विशेषण क्यों दिया गया <sup>2</sup>

उत्तर-ब्रह्मा और शिव देवोंके भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि

में हैं, इसिटिये उनके नाम अलग टिये गये हैं। एवं ब्रह्माके साय 'कमलासनस्थम्' विशेषण देकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं भगवान् विष्णुकी नाभिसे निकले हुए कमलपर विराजित ब्रह्माको देख रहा हूँ अर्थात् उन्हींके साथ आपके विष्णुरूपको भी आपके शरीरमें देख रहा हूँ।

प्रश्न—समस्त ऋषियोंको और दिञ्य सर्पोंको अलग बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—मनुष्यलोकके अंदर सत्र प्राणियोंमें ऋषियोंको और पाताललोकमें वासुकि आदि दिञ्य सपोंको श्रेष्ठमाना गया है । इसीलिये उनको अलग वतलाया है ।

यहाँ खर्ग, मर्स्य और पाताल तीनों लोकोंके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके समुदायकी गणना करके अर्जुनने यह भाव दिखन्नाया है कि मैं त्रिमुवनात्मक समस्त विश्वको आपके शरीरमें देख रहा हूँ।

#### अनेकबाहूद्रवस्त्रनेत्रं पश्यामित्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिंपश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

हे सम्पूर्ण विश्व के खामिन् ! आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सव ओरसे अन्त रूपोंवाला देखता हूँ । हे विश्वरूप ! में आपके न अन्तको देखता हूँ, न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६॥

प्रश्न—'विश्वेश्वर' और 'विश्वरूप' इन दोनों सम्बोधनों-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इन दोनों सम्बोधनों का प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विश्वके कर्ना-हर्ता और सबको अपने-अपने कार्योमें नियुक्त करनेवाले सबके अधीश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तुत: आपका ही खरूप है, आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण हैं।

प्रश्न—'अनेक बाहूद्रवक्त्रनेत्रम्' का क्या अर्थ है ? उत्तर—इससे अर्जुनने यह दिखलाया है कि आपको इस समय मैं जिस रूपमें देख रहा हूँ, उसके ग्रजा,पेट,मुख और नेत्र असंख्य हैं, उनकी कोई किसी भी प्रकारसे गणना नहीं कर सकता।

प्रश्न—'सर्वतः अनन्तरूपम' का क्या भाव है ! उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपको इस समय मैं सब ओरसे अनेक प्रकारके पृथक्-पृथक् अगणित रूपोंसे युक्त देख रहा हूँ, अर्थात् आपके इस एक ही शरीरमें मुझे बहुत-से भिन्न-भिन्न अनन्तरूप चारों ओर फैले हुए दीख रहे हैं।

प्रश्न—आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट्क्पका मैं कहीं भी आदि और अन्त नहीं देख रहा हूँ, अर्थात् मुझे यह नहीं माख्यम हो रहा है कि यह कहाँसे कहौँतक फैला हुआ है। और इस प्रकार आदि अन्त-का पता न लगनेके कारण मैं यह भी नहीं समझ रहा हूँ कि इसका बीच कहाँ है; इसिल्ये मैं आपके मध्यको भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे-पीछे, दाहिने-वार्ये और ऊपर नीचे— सब ओरसे आप सीमारहित दिखलायी पड़ रहे हैं। किसी ओरसे भी आपकी कोई सीमा नहीं दीखती।

#### किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्। परयामि त्वां दुनिरीक्ष्यंसमन्तादीप्तानलार्केद्युतिमप्रमेयम्॥ १७॥

आएको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सहश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग और सब ओरसे अप्रमेय खरूप देखता हूँ ॥ १७ ॥

प्रश्न-'किरीटिनम्,' 'गदिनम्' और 'चिक्रिणम्'का क्या अभिप्राय है '

उत्तर—जिसके सिरपर किरीट अर्थात् अत्यन्त शोभा और तेजसे युक्त मुकुट दिराजित हो, उसे 'किरीटी कहते हैं, जिसके हायमें 'गदा' हो, उसे 'गदी' कहते हैं और जिसके पास 'चक्त' हो उसे 'चक्ती' कहते हैं। इन तीनों पर्दोका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं आपके इस अद्भुत रूपमें भी आपको महान् तेजोमय मुकुट धारण किये तथा हार्थों गदा और चक्त लिये हुए ही देख रहा हूँ।

प्रश्न—'सर्वत. दीतिमन्तम्' और 'तेजोराशिम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसका दिन्य प्रकाश ऊपर-नीचे, बाहर-मीतर एव सब दिशाओं में फैला हुआ हो—उसे 'सर्वतो दीतिमान्' कहते हैं । तथा प्रकाशके समूहको 'ते जोराशि' कहते हैं । इन दोनों पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह माव दिखलाया है कि आपका यह विराट्ख्य मुझको मूर्तिमान् तेजपुझ तथा सब ओरसे परम प्रकाशयुक्त दिखलायी दे रहा है ।

प्रश्न—'सर्वतो दीप्तिमन्तम्' और 'तेजीराशिम्' यह विशेषण दे चुक्तनेके बाद उसी भावके धोतक 'दीप्तानटार्क-युतिम्' पदके प्रयोगकी क्या आवश्यकता है <sup>2</sup>

उत्तर—भगनान्का वह निराट् रूप परम प्रकाशयुक्त और म्रिंगान् ते जपुञ्ज कैसे था, अग्नि और सूर्यकी उपमा देकर इसी बातका ठीक ठीक अनुमान करा देनेके लिये 'दीप्तानलार्कयुतिम्'पदका प्रयोग कियागया है। अर्जुन इससे यह मात्र दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और प्रकाशपुञ्ज सूर्य प्रकाशमान तेजकी राशि हैं, वैसे ही आपका यह विराट्स्त्ररूप उनसे भी असंख्यगुना अधिक प्रकाशमान तेजपुञ्ज है। अर्थात् अग्नि और सूर्यका वह तेज तो किसी एक ही देशमें दिखलायी पडता है, परन्तु आपका तो यह विराट् शरीर सभी ओरसे उनसे भी अनन्तगुना अधिक तेजोमय दीख रहा है।

प्रश्न—'दुर्निरीक्ष्यम्'का क्या भाव हैं शीर यदि भगतान्-का वह रूप दुर्निरीक्ष्य था,तो अर्जुन कैसे उसको देख रहे थे

उत्तर—अत्यन्त अद्भुत प्रकाशसे युक्त होनेके कारण प्राकृत नेत्र उस रूपके सामने खुले नहीं रह सकते । अतएव सर्वसाधारणके लिये उसको 'दुर्निरीक्य' वतलाया गया है ।अर्जुनको तो भगवान्ने उस रूपको देखनेके लिये ही दिन्य दृष्टि दी थी और उसीके द्वारा वे उसको देख रहे थे । इस कारण दूसरोंके लिये दुर्निरीक्ष्य होनेपर भी उनके लिये वैसी वात नहीं थी ।

प्रश्न-'समन्तात् अप्रमेयम्' का क्या अभिप्राय है दे उत्तर—जो मापा न जा सके या किसी भी उपायसे जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह 'अप्रमेय' हैं । जो सब ओरसे अप्रमेय है, उसे 'समन्तात् अप्रमेय' कहते हैं । इसका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिख्ळाया है कि आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और स्वरूपको कोई भी प्राणी किसी भी उपायसे पूर्णत्या नहीं जान सकता।

### त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।

त्वमन्ययः शास्वतधर्मगोसा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥

आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात् परब्रह्म परमातमा हैं, आप ही इस जगत्के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है ॥ १८॥

प्रश्न—'वेदिनव्यम्' और 'परमम्' विशेषणके सहित उत्तर—जिस जाननेयोग्य परमतत्त्वको मुमुक्षु पुरुष अक्षरम्' पद किसका वाचक है और उसका क्या भाव है ! जाननेकी इच्छा करते हैं, जिसके जाननेके छिये जिज्ञासु

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि चन्द्रमा और सूर्यको मैं आपके दोनों नेत्रोंके स्थानमें देख रहा हूँ । अभिप्राय यह है कि आपके इस विराटस्वरूपमें मुझे सब मोर आपके असख्य मुख दिखडायी दे रहे हैं, उनमें जो आपका प्रधान मुख है, उस मुखपर नेत्रोंके स्थानमें मैं चन्द्रमा और सूर्यको देख रहा हूँ।

प्रश्न-'दीप्तद्भताशवक्त्रम्' का क्या मात्र है र 'दीप्तहुतारा' कहते हैं, और जिसका मुख उस प्रज्वलित अग्निके सदश प्रकाशमान और तेजपूर्ण हो, उसे 'दीप्तहतारावक्त्र' कहते हैं। इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके प्रधान मुखको मैं सब ओरसे प्रज्वित अग्निकी भाँति तेज और प्रकाशसे युक्त देख रहा हूँ।

प्रश्न-'अपने तेजसे जगत्को सतप्त करते हुए देखता हूँ,' इसका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-इससे अर्जुनने यह बतलाया है कि मुझे ऐसा उत्तर-'हुताशं अग्निका नाम है तथा प्रञ्बलित अग्निको दिखलायी दे रहा है, मानो आप अपने तेजसे इसी सारे विक्वको-जिसमें मै खड़ा हूं-सतत कर रहे हैं।

#### चावापृथिव्योरिद्मन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्राद्भृतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥

हे महात्मन् । यह खर्ग और पृथ्वीके वीचका सम्पूर्ण आकाश तथा दिशाँ एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलैकिक और भयद्वर रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २०॥ प्रश्न-इस इनोकका क्या तात्पर्य है १

उत्तर-'महात्मन्' सम्बोधनसे भगवानुको समस्त विश्व-के महान् आश्मा बतलाकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि आपका यह विराट्रूप इतना विस्तृत है कि स्वर्ग और पृथ्वीके बीच-का यह सम्पूर्ण आकाश और सभी दिशाएँ उससे व्यात हो

रही हैं। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दीखता, जहाँ आपका यह स्वरूप न हो । साथ ही मैं यह देख रहा हुँ कि आपका यह अद्भुत और अत्यन्त उप्र रूप इतना भयानक है कि स्वर्ग, मर्त्य और अन्तरिक्ष—इन तीनों छोकोंके जीव इसे देखकर भयके मारे अत्यन्त ही त्रस्त-पीड़ित हो रहे हैं।उनकीदशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है।

#### अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।

खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाःस्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

वे ही देवताओं के समूह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुर्णोका उचारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो' पेसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति करते है ॥ २१ ॥

प्रश्न-'सरसङ्खा. 'के साथ 'अमी' विशेषण देकर 'वे ही आपमें प्रवेश कर रहे हैं' यह कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-'सुरसङ्घा.' पदके साथ परोक्षवाची 'अमी' विशेषण देकर अर्जुनने यह भाव दिख्ळाया है कि मैं जब स्वर्गलोक गयाथा, तब वहाँ जिन-जिन देवसमदायोंको मैंने देखा था-मैं आज देख रहा हूं कि वे ही आपके इस विराट् रूपमें प्रवेश कर रहे हैं।

प्रश्न-कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणोंका उचारण कर रहे हैं--इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि बहुतसे देवताओंको भगवान्के उप्रक्रपमें प्रवेश करते देखकर शेप बचे हुए देवता अपनी बहुत देरतक बचे रहनेकी सम्भावना न जानकर डरके मारे हाथ जोडकर आपके नाम और गुणोंका बखान करते हुए आपको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहे हैं।

प्रश्न-'महर्षिसिद्धसङ्घाः' किनका वाचक है और वे 'सबका कल्याण हो' ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोंद्वारा आप-की स्तुति करते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

गी॰ त॰ वि॰ ५८----

साधक नाना प्रकारके साधन करते है, आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें जिस परम अक्षरको ब्रह्म बतलाया गया है—उसी परम तत्त्वख़ळ्प सिचदानन्दघन निर्मुण निराकार परब्रह्म परमात्माका वाचक यहाँ 'वेदितन्यम्' और 'परमम्' विशेषणोंके सिहत 'अक्षरम्' पद है; और इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका विराट् रूप देखकर मुझे यह दढ़ निश्चय हो गया कि ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा निर्मुण ब्रह्म भी आप ही हैं।

प्रश्न—'निधानम्' पदका क्या अर्थ है और भगवान्को इस जगत्का परम निधान बतळानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिस स्थानमें कोई वस्तु रक्खी जाय, वह उस वस्तुका निधान अथवा आधार (आश्रय) कहलाता है। यहाँ अर्जुनने भगवान्को इस जगत्का निधान कहकर यह भाव दिखलाया है कि कारण और कार्यके सिहत यह सम्पूर्ण जगत् आपमें ही स्थित है, आपने ही इसे धारण कर रक्खा है; अतएव आप ही इसके आश्रय हैं। प्रश्न—'शाश्वतधर्म किसका वाचक है और भगवान्कों उसके 'गोप्ता' बतळानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—जो सदासे चळा आता हो और सदा रहनेवाळा हो; उस सनातन (वैदिक) धर्मको 'शाश्वतधर्म' कहते हैं। भगवान् बार-बार अवतार लेकर उसी धर्मकी रक्षा करते हैं, इसिलेये भगवान्को अर्जुनने 'शाश्वतधर्मगोप्ता' कहा है। प्रश्न—'अञ्चय' और 'सनातन' विशेषणोंके सहित

भरन—'अब्यय' आर 'सनातन' विशेषणीके । 'पुरुष' शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसका कभी नाश न हो, उसे 'अव्यय' कहते हैं; तथा जो सदासे हो और सदा एकरस बना रहे, उसे 'सनातन' कहते हैं। इन दोनों विशेषणोंके सहित 'पुरुष' शब्दका प्रयोग करके अर्जुनने यह बतलाया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता—ऐसे समस्त जगत्के हर्ता, कर्ता, सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण विकारोंसे रहित, सनातन परम पुरुष साक्षात् परमेश्वर आप ही हैं।

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । परयामि त्वां दीप्तहुतारावक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

आपको आदि, अन्त और मध्यसे रिहत, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र,सूर्यक्रप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निक्रप मुखवाले और अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ १९॥

प्रश्न—सोल्ह्वें श्लोकमें अर्जुनने यह कहा था कि मैं आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा हूँ, फिर यहाँ इस कथनसे कि 'मैं आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित देख रहा हूँ' पुनरुक्तिका-सा दोप प्रतीत होता है। अत: इसका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—वहाँ अर्जुनने भगवान्के विराट्कपको असीम बतलाया है और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि छ. विकारोंसे रहित नित्य बतलाया है। इसलिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये कि 'आदि' राब्द उत्पत्तिका, 'मध्य' उत्पत्ति और विनाराके बीचमें होनेवाले स्थिति, हृद्धि, क्षय और परिणाम—इन चारों भावविकारोंका और 'अन्त' राब्द विनाराक्षप विकारका वाचक है। ये तीनों जिसमें न हों, उसे 'अनादि मध्यान्त' कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुनके इस कथनका यह भाव है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि छ: भावविकारोंसे सर्वथा रहित देख रहा हूँ।

प्रश्न-'अनन्तवीर्यम्' का क्या भाव है ।

उत्तर—'वीर्य' शब्द सामर्थ्य, वल, तेज और शक्ति आदिका वाचक है। जिसके वीर्यका अन्त न हो, उसे 'अनन्तर्वीर्य' कहते है। यहाँ अर्जुनने भगवान्को 'अनन्त-वीर्य' कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके बल, वीर्य, सामर्थ्य और तेजकी कोई भी सीमा नहीं है।

प्रश्न-'अनन्तबाहुम्'का क्या भाव है र

उत्तर-जिसकी मुजाओंका पार न हो, उसे 'अनन्तवाहु' कहते है। इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट् रूपमें मैं जिस ओर देखता हूँ, उसी ओर मुझे अगणित मुजाएँ दिखलायी दे रही हैं। प्रश्न-'शशिसूर्यनेत्रम्' का क्या अर्थ है!

उत्तर-मरीचि, अङ्गिरा, भृगु आदि महर्षियोंके और ज्ञाताज्ञात सिद्धजनेकि जितने भी विभिन्न समुदाय हैं--- उन सभीका वाचक यहाँ 'महर्षिसिद्धसङ्घाः' पद है। वे 'सबका कल्याण हो १ ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं-इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि

आपके तत्त्वका यथार्थ रहस्य जाननेवाले होनेके कारण वे आपके इस उप्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, वरं समस्त जगत्के कल्याणके लिये प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकारके सुन्दर भावमय स्तोत्रोंद्वारा श्रद्धा और प्रेमपूर्वक आपका स्तवन कर रहे है—ऐसा मैं देख रहा हूं।

## रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽिश्वनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२ ॥

जो ग्यारह रुद्र और वारह आदित्य तथा आठ वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा मरुद्रण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धोक समुदाय हैं—वे सव ही विसित होकर आपको देखते हैं ॥ २२ ॥

'अश्विनौ' और 'मरुत.'---ये सब अलग-अलग किन-किन देवताओंके वाचक हैं ?

उत्तर-ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु और **उन्**चास मरुत्–इन चार प्रकारके देवताओंके समूहोंका वर्णन तो दसवे अध्यायके इक्रीसवें और तेईसवें रूं कोर्कोंकी व्याख्या और उसकी टिप्पणीमें तथा अश्विनीकुमारोंकी ग्यारहवें अध्यायके छठे रखेककी टिप्पणीमें किया जा चुका है - वहाँ देखना चाहिये। मन,अनुमन्ता,प्राण,नर,यान, चिति,ह्य,नय, हस, नारायण, प्रभव और विभु-- ये बारह साध्यदेवता हैं। अऔर ऋतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल,काम, धुनि, कुरुवान्, प्रभवान् और रोचमान — ये दस विश्वेदेव

प्ररन-'रुद्राः','आदित्याः','वसवः','साध्याः','विश्वे', हैं । 🕇 आदित्य और रुद्र आदि देवताओंके आठ गण ( समुदाय ) हैं, उन्हीं मेंसे साध्य और विश्वेदेव भी दो विभिन्न गण हैं ( ब्रह्माण्डपुराण ७१ । २ )।

प्रश्न-'ऊष्भपाः' पद किनका वाचक है !

उत्तर-जो ऊष्म ( गरम ) अन्न खाते हों, उनको 'ऊष्मपा:' कहते हैं । मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायके दो सौ सैंतीसर्वे रलोकमे कहा है कि पितरलोग गरम अन्न ही खाते हैं । अतएव यहाँ 'ऊप्मपाः' पद पितरोंके समुदाय ंका वाचक समझना चाहिये।

प्ररन-भान्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा.' यह पद किन-किन समुदायोंका वाचक है।

उत्तर—कश्यपजीकी पत्नी मुनि और प्राधासे तथा

वीर्यवान् ॥ नरो यानश्च **३६ मनोऽनुमन्ता** प्राणश्च नयश्चैव हसो चित्तिईयो नारायणस्तथा । जिशे ॥ विसुश्चैव साध्या द्वादश प्रभवोऽथ

( वायुपुराण ६६ । १५-१६ )

धर्मकी पत्नी दक्षकन्या साध्यासे इन बारह साध्यदेवताओंकी उत्पत्ति हुई थी। स्कन्दपुराणमें इनके इस प्रकार नामान्तर मिलते हैं—मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, अपान, भक्ति, भय, अनघ, हंस, नारायण, विभु और प्रभु । ( स्कन्दपुराण प्रभासखण्ड २१ । १७-१८ ) मन्वन्तरभेदसे सब ठीक है ।

दश विश्रुताः । जज़िरे † विश्वेदेवास्त विश्वाया कतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनिस्तया। रोचमानश्च ते दश ॥ प्रभवाश्चैव कुरवान्

( त्रायुपुराण ६६ । ३१-३२ )

धर्मकी पत्नी दक्षकन्या विश्वासे इन दस विश्वेदेवोंकी उत्पत्ति हुई थी। कुछ पुराणोंमें मन्वन्तरमेदसे इनके भी नामान्तर मिलते हैं।

‡ पितरोंके नाम दसवें अध्यायके उन्तीसवें इलोककी व्याख्यामें वतलाये जा चुके हैं।

अरिष्टासे गन्धनोंकी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग-रागिनियों-के ज्ञानमें निपुण हैं और देवलोककी वाद्य-मृत्यकलामें कुशल समझे जाते हैं । यक्षोंकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी खसा नामक पत्नीसे मानी गयी है । भगवान् शङ्करके गणोंमें भी यक्षं लोग हैं । इन यक्षोंके और उत्तम राक्षसोंके राजा कुबेर माने जाते हैं । देवताओंके विरोधी दैत्य, दानव और राक्षसोंको असुर कहते हैं । कश्यपजी-की खी दितिसे उत्पन्न होनेवाले 'दैत्य' और 'दनु'से उत्पन्न होनेवाले 'दानव' कहलाते हैं । राक्षसोंकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकारसे हुई है । कपिल आदि सिद्धजनोंको 'सिद्ध' कहते हैं । इन सबके विभिन्न अनेकों समुदायों-का वाचक यहाँ 'गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा ' पद है । प्रश्न-वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके भिन्न-भिन्न समुदाय आश्चर्यचिकत होकर आपके इस अद्भुत रूपकी ओर देख रहे हैं—ऐसा मुझे दिखलायी देता है।

# रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुब।हुरुप।दम्।

बहूद्रं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्॥ २३ ॥

हे महावाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंबाले, बहुत हाथ, जह्वा और पैरोंबाले, बहुत उदरोंबाले और बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान् रूपको देखकर सब लोग व्याकुल हो रहें हैं तथा में भी व्याकुल हो रहा हूँ ॥ २३ ॥

प्रश्न-सोलहवें स्त्रोकमें अर्जुनने यह कह दिया था कि मैं आपके विराट्रूपको अनेक मुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रोंसे युक्त देख रहा हूँ, फिर इस स्त्रोकमें पुन: उसीके लिये 'बहुवक्त्रनेत्रम्', 'बहुबाहूरुपादम्' और 'बहूदरम्' विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है 2

उत्तर—सोछइवें श्लोकमें अर्जुनने केवळ उस रूपको देखनेकी ही बात कही थी और यहाँ उसे देखकर अन्य लोकोंके और खय अपने न्याकुल हो जानेकी बात कह रहे हैं, इसी कारण उस रूपका पुन. वर्णन किया है। प्रश्न-तीनों छोकोंके व्यथित होनेकी बात भी बीसवें स्रोकमें कह दी गयी थी। फिर इस स्रोकमें पुन. कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—बीसवें स्टोकमें विराट् रूपके असीम विस्तार ( छबाई चौडाई) और उसकी उप्रताको देखकर केवल तीनों छोकोंके ही ज्याकुल होनेकी बात कही गयी है और इस क्लोकमें अर्जुन उसको अनेक हाथ, पैर, जड्डा, मुख, नेत्र और पेटसे युक्त और बहुतसे दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल देखकर अपने ज्याकुल होनेकी भी बात कह रहे हैं, इसलिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है।

#### नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा घृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो॥२४॥

क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेवाले, देवीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्त करणवाला मैं धीरज और शान्ति नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'विष्णु' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है है उत्तर-भगनान्को विष्णु नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात् विष्णु ही पृथ्वीका भार उतारनेके लिये कृष्णरूपमें प्रकट हुए हैं क्षत आप मेरी व्याकुलताको दूर करनेके लिये इस विश्वरूपका संवरण करके विष्णुरूपसे प्रकट हो जाइये।

प्रश्न—बीसवें रलोकमें खर्ग और पृथ्वीके बीचका आकाश भगवान्से व्याप्त बतलाकर उसकी सीमारहित लबाईका वर्णन कर ही चुके थे, फिर यहाँ 'नम:स्पृशम्' विशेषण देनेकी आवश्यकता क्यो हुई <sup>2</sup>

उत्तर-बीसर्वे श्लोकमें विराट् रूपकी लंबाई-चौड़ाईका वर्णन करके तीनों लोकोंके व्याकुल होनेकी बात कही गयी है, और इस श्लोकमें उसकी असीम लबाईको देखकर अर्जुनने अपनी व्याकुलताका तथा धैर्य और शान्तिके नाशका वर्णन किया है, इस कारण यहाँ 'नमःस्पृशम्' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-सत्तरहवें श्लोकमें 'दीप्तिमन्तम्' विशेषण दिया ही गया था, फिर यहाँ 'दीप्तम्' विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी <sup>2</sup>

## दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलमन्निभानि । दिशो न जाने न लभे चशर्मप्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥

द्। हों के कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर मैं दिशाओंको नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ । इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों ॥ २५ ॥

प्रश्न—तेईसर्वे श्लोकमें भगवान्के विराट्रूपका विशेषण 'बहुद्रष्ट्राकरालम्' दे ही दिया था, फिर यहाँ पुनः उनके मुखोंका विशेषण 'दंष्ट्राकरालानि' देनेकी क्या आवश्यकता है !

उत्तर—वहाँ उस रूपको देखकर अर्जुनने अपने ज्याकुल होनेकी बात कही थी और यहाँ दिग्भ्रम और सुखके अभावकी बात विशेषरूपसे कह रहे हैं; इसलिये उसी विशेषणका पुन: मुखोंके साथ प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'देवेश' और 'जगिनवास'-इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान्से प्रसन्न होनेके छिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—'देनेश' और 'जगन्निशस' इन दोनों सम्बोधनों-का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप

उत्तर—वहाँ केवल भगवान्के रूपको देखनेकी ही बात कही गयी थी और यहाँ उसे देखकर घेर्य और शान्तिके भङ्ग होनेकी बात कही गयी है इसीलिये उस रूपका पुनः वर्णन किया गया है।

प्रश्न—अर्जुनने अपने व्याकुछ होनेकी बात भी तेईसवे श्लोकमें कह दी थी, फिर इस श्लोकमें 'प्रव्यथि-तान्तरात्मा' विशेषण देकर क्या भाव दिख्लाया है <sup>2</sup>

उत्तर—वहाँ केवल व्याकुल होनेकी बात ही कही थी। यहाँ अपनी स्थितिको भलीभॉति प्रकट करनेके लिये वे पुन: कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाये हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रोंसे युक्त इस विकराल रूपको देखकर मेरी धीरता और शान्ति भी जाती रही है।

समस्त देवताओं के खामी, सर्वव्यापी और सम्पूर्ण जगत्के परमाधार हैं—इस बातको तो मैंने पहलेसे ही सुन रक्खा था, और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपका वह विराट्ख्प प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो आपके 'देवेश' और 'जगिन्नवास' होनेमें कोई सन्देह ही नहीं रह गया। और प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करनेका यह भाव है कि 'प्रभो! आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया। परन्तु आपके इस विराट खपको देखकर मेरी बडी ही शोचनीय दशा हो रही है, मेरे सुख, शान्ति और धैर्यका नाश हो गया है; यहाँतक कि मुझे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं रह गया है। अतएव दया करके अब आप अपने इस विराट खरूपको शीष्ठ समेट लीजिये।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः । भीष्मोद्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः॥ २६॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलमा दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७॥ वे सभी घृतराष्ट्रके पुत्र राजाओं के समुदायसहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब-के-सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखोंमे बड़े वेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरोंसिहत आपके दॉतों के बीचमें लगे हुए दीख रहे हैं ॥ २६-२७॥

प्रश्न-'धृतराष्ट्रस्य पुत्राः' के साथ 'अमी', 'सर्वें' और 'एव' इन पदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है रै

उत्तर—'अमी' से यह भाव दिखल।या है कि घृतराष्ट्रके पुत्र जिन दुर्योधनादिकों में अभी-अभी अपने सामने युद्धके लिये तैयार खड़े देख रहा था, उन्हींकों अब मैं आपमें प्रवेश होकर नष्ट होते देख रहा हूँ । तथा 'सर्वे' और 'एव' से यह भाव दिखलाया है कि वे दुर्योधनादि सारे-के-सारे ही आपके अदर प्रवेश कर रहे हैं, उन एक सौंमेंसे एक भी बचा हो, ऐसी बात नहीं है ।

प्रश्न—'अत्रनिपालसङ्घैः' और 'सह' पदका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'अविनेपाल' शब्द राजाओंका वाचक है और ऐसे राजाओंके बहुत से समूहोंका वाचक 'अविनेपालसङ्घैः' पद है। उसका और 'सह' पदका प्रयोग करके अर्जुनने यह दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्रपुत्रोंकोही मैं आपके अदर प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूँ, उन्हींके साथ मैं उन सव राजाओंके समूहोंको भी आपके अदर प्रवेश करते देख रहा हूँ, जो दुर्योधनकी सहायता करनेके लिये आये थे।

प्रश्न—भीष्म और द्रोणके नाम अलग गिनानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कौरवसेनाके सर्वप्रधान महान् योद्धा थे। अर्जुनके मतमें इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही किठन था। यहाँ उन दोनोंके नाम छेकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि 'भगवन्! दूमरोंके छिये तो कहना ही क्या है, मैं देख रहा हूँ, भीष्म और द्रोग-सरीखे महान् योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं।'

प्रश्न-सूतपुत्रके साथ 'असौ' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है र

उत्तर—वीरवर कर्णसे अर्जुनकी स्वामाविक प्रतिद्वन्द्विता थी । इसळिये उनके नामके साथ 'असौ' विशेषणका प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अपनी शूरवीरताके दर्पमें जो कर्ण सबको तुन्छ समझते थे, वे भी आज आपके विकराल मुखोंमें पड़कर नष्ट हो रहे हैं।

प्रश्न-'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'सह' पदका प्रयोग करके 'अस्मदीयै.' एवं 'योधमुख्यै ' इन दोनों पदोंसे क्या बात कही गयी है ?

उत्तर—'अपि' तथा प्रश्नमें आये हुए अन्यान्य पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि केवल रात्रुपक्षके वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, हमारे पक्षके जो मुख्य-मुख्य वीर योद्धा हैं, रात्रुपक्षके वीरोंक़े साथ-साथ उन सबको भी मैं आपके विकराल मुखोंमें प्रवेश करते देख रहा हूं।

प्रश्न—'त्वरमाणा.' पद किनका विशेषण है और इसके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'मुखानि' के साथ'दृश्नकरालानि' और 'भयानकानि' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है <sup>2</sup>

उत्तर—'स्वरमाणा.' पूर्वक्लोकमें वर्णित दोनों पक्षोंके सभी योद्धाओका विशेषण है। 'दृष्ट्राकराळानि' उन मुखोंका विशेषण है जो बड़ी-बड़ी भयानक दाढ़ोंके कारण बहुत विकराळ आकृतिके हों, और 'भयानकानि' का अर्थ है—जो देखनेमान्रसे भय उत्पन्न करनेवाले हों। यहाँ इन पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि पिछले इलोकमें वर्णित दोनों पक्षके सभी योद्धाओंको मैं बड़े वेगके साथ दौड़-दौड़कर आपके बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण विकराळ और भयानक मुखोंमें प्रवेश करते देख रहा हूं, अर्थात् मुझे यह प्रत्यक्ष दीख रहा है कि सभी वीर चारों ओरसे बड़े वेगके साथ दौड़-दौड़कर आपके भयङ्कर मुखोंमें प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं।

प्रश्न—िकतने ही चूर्णित मस्तकोंसिहत आपके दाँतोंमें फँसे हुए दीखते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि उन

सवको केवल आपके मुखमें प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा उनके मस्तक चूर्ण हो गये हैं और वे बुरी तरहसे आपके हूँ, उनमेंसे कितनोंको ऐसी बुरी दशामें भी देख रहा हूँ कि दाँनोंमें फँसे हुए हैं।

सम्बन्ध—दोनों सेनाओंके योद्धाओंको अर्जुन किस प्रकार भगवान्के विकराल मुखोंमें प्रविष्ट होते देख रहे हैं, अब दो क्षोकोंमें उसका पहले निदयोंके जलके दृष्टान्तसे और तदनन्तर पतङ्गोंके दृष्टान्तसे स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

## यथा नदीनां बह्वोऽस्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति।

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८॥

जैसे निद्योंके वहुन-से जलके प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात् समुद्रमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८॥

प्रश्न-इस रठोकमें नदियोंके समुद्रमें प्रवेश करनेका दृष्टान्त देकर प्रवेश होनेवाळोंके छिये 'नरछोकत्रीरा:'विशेषण किस अभिप्रायसे दिया गया है तया मुखोंके साथ 'अभिविज्व-छन्ति' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—इस श्लोकमें उन भीष्म-द्रोणादि श्रेष्ठ शूर्वीर पुरुपोंके प्रवेश करनेका वर्णन किया गया है, जो भगवान्की प्राप्तिके लिये साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छाके युद्धमें प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्धमें मरकर मगवान्-को प्राप्त करनेवाले थे। इसी हेतुसे उनके लिये 'नरलोकवीरा.' विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्धमें जैसे महान् वीर थे वैसे ही भगवत्प्राप्तिके साधनरूप आध्यात्मिक युद्धमें भी काम आदि शत्रुओं के साथ बडी वीरतासे लड़नेवाले थे। उनके प्रवेशमें नदी और समुद्दका दृष्टान्त देकर अर्जुनने यह भाव दिंखलाया है कि जैसे निद्यों के जल खाभाविक ही समुद्रकी ओर दौड़ते हैं और अन्तमें अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्र ही वन जाते हैं, वैसे ही ये शूर्वीर मक्तजन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन भावसे प्रवेश कर रहे हैं।

यहाँ मुखोंके साथ 'अभिविञ्वलित' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्रमें सब ओरसे जल्ही-जल भरा रहता है, और निद्योंका जल उसमें प्रवेशकरके उसके साथ एकत्वको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सव मुख भी सब ओरसे अत्यन्त ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करनेवाले शूर्वीर भक्तजन भी आपके मुखोंकी महान् ज्योति-में अपने बाह्यरूपको जलाकर स्वय ज्योतिर्मय होकर आपमें एकताको प्राप्त हो रहे हैं।

### यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ २९॥

जैसे पतङ्ग मोहबदा नप्ट होने के लिये प्रज्वलित अग्निमे अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सव लोग भी अपने नाशके लिये आपके मुखोंमे अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं॥ २९॥

प्रश्न—इस श्लोकमें प्रज्वित अग्नि और पतङ्गोंका दृष्टान्त देकर भगवान्के मुखोमें सब लोकोंके प्रवेश करनेकी बात कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस २छोक्तमें पिछले २छोक्कमें वतलाये हुए भक्तोंसे भिन्न उन समस्त साधारण लोगोंके प्रवेशका वर्णन किया गया है, जो इच्छापूर्वक युद्ध करनेके लिये आये थे; इसीलिये प्रज्वलित अग्नि और पतहोंका दृष्टान्त देकर अर्जुनने यह माव दिखलाया है कि जैसे मोहमें पड़े हुए पतह नए होनेके लिये ही इन्छापूर्वक बढ़े वेगसे उड़-उडकर अग्निमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण मोहमें पड़े हुए हैं और अपना नाश करनेके लिये ही पतहों-की माँति दौड़-दौड़कर आपके मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं।

सम्बन्ध—दोनों सेनाओंके लोगोंके प्रवेशका दृष्टान्तद्वारा वर्णन करके अव उन लोगोंको भगवान् किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं, इसका वर्णन किया जाता है—

## लेलिहासे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वद्नैर्ज्वलद्भिः ।

#### तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रव्वलित सुखोंद्वारा प्रास करते हुए सव ओरसे वार-वार चाट रहे हैं, हे विण्णो ! आपका उत्र प्रकाश सम्पूर्ण जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ॥ ३० ॥

प्रश्न-इस इलोकका क्या भाव है र

हैं, अपने उन विकराल मुखोंसे आप समस्त लोकोंको उत्तर—मगतान्के महान् उप्र रूपको देखकर यहाँ मय- निगल रहे हैं और इतनेपर भी अनुप्तभावसे वार वार अपनी भीत अर्जुन उस अत्यन्त मयानक रूपका वर्णन करते हुए जीम लपलपा रहे हैं । तथा आपके अत्यन्त उप्र प्रकाश-कहरहे हैं कि जिनसे अग्निकी मयानक छप्टें निकल रही के भयानक तेजसे सारा जगत् अत्यन्त सन्तप्त हो रहा है ।

सम्बन्ध-अर्जुनने तीसरे और नौथे स्रोकोंमें भगवान्से अपने ऐश्वर्यमय रूपका दर्जन करानेके लिये प्रार्थना की थी, उसीके अनुसार भगवान्ने अपना विश्वरूप अर्जुनको दिखलाया, परन्तु भगवान्के इस भयानक उम्र रूपको देखकर अर्जुन वहुत डर गये और उनके मनमें इस वातके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कौन हैं 2 तथा इस महान् उप स्वरूपके द्वारा अव ये क्या करना चाहते हैं ? इसीलिये वे भगवान्से पूछ रहे हैं---

#### आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु तेदेववर प्रसीद ।

#### विज्ञातुमिन्छामि भवन्तमाचं न हि प्रजानामि तवप्रवृत्तिम्॥ ३१ ॥

मुझे वतलाइये कि आप उन्नरूपवाले कौन है ? हे देवोंमें श्रेष्ट ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आदिपुरुष व्यापको मैं विद्यापरूपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता ॥३१॥

प्रश्न-अर्जुन यह तो जानते ही थे कि मगवान् श्रीकृष्ण ही अपनी योग-जित्ते मुझे यह अपना विश्वरूप दिखला रहे हैं,फिर उन्होंने यह कैसे पृष्ठा कि आप उग्र रूपधारी कौन हैं?

उत्तर-अर्जुन इतना तो जानते थे कि यह उग्र रूप श्रीकृष्णका ही है, परन्तु इस भयङ्कर रूपको देखकर उनके मनमें यह जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुत हैं कौन, जो इस प्रकारका भयद्वार रूप भी धारण कर सकते हैं । इसीलिये उन्होंने यह भी कहा है कि आप आदि पुरुषको मैं विशेष रूपसे जानना चाहता हूँ।

प्रश्न-'देववर' सम्बोधन देकर भगवान्को नमस्कार करनेका और प्रसन्न होनेके छिये कहनेका क्या अभिप्राय है? उत्तर-जो देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ हो उसे 'देववर' कहते हैं अत. भगवान्को 'देववर' नामसे सम्वोधित करके अर्जुन उनके ईश्वरत्वको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं, तथा उनके भयानक रूपको देखकर अर्जुन भयभीत हो गये थे । अत. उनसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न-आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता, इस कथनका

क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिख्छाया है कि यह इतना भयद्भर रूप-जिसमें कौरवपक्षके और हमारे प्रायः सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिख्छायी दे रहे हैं—आप मुझे किसलिये दिखला रहे हैं,तथा अब निकट भविष्यमें आप क्या करना चाहते हैं--इस रहस्यको मैं नहीं जानता। अतएव अव आप कृपा करके इसी रहस्यको खोलकर बतलाइये ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् अपने उयरूप धारण करनेका कारण वतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं---

श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुभिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योघाः॥ ३२ ॥ श्रीभगवान बोले—में लोकोंका नारा करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नारा हो जायगा॥ ३२॥

प्रश्न—मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढा हुआ काल हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ²

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके पहले प्रश्नका उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुनने यह जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि मैं सम्पूर्ण जगत्का सृजन, पालन और सहार करनेवाला साक्षात् परमेश्वर हूं। अतएव इस समय मुझको तुम इन सबका संहार करनेवाला साक्षात् काल समझो।

प्रश्न—इस समय मैं इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूं, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके उस प्रश्नका उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुनने यह कहा था कि भैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता'। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएँ इन सब छोगोंका नाश करनेके छिये ही हो रही हैं, यही वात समझानेके छिये मैंने इस विराट् रूपके अंदर तुझको सबके नाशका भयद्वर दश्य दिख्छाया है।

प्रश्न — जो प्रतिपक्षियों की सेनामें उपस्थित योद्धा छोग हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि गुरु, मारनेमें तुम्हे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देकर अब भगवान् दो श्लोकोंद्वारा युद्ध करनेमें सव प्रकारसे लाभ दिखलाकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं—

> तरमात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्व राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३॥

अतपव तू उठ ! यद्मा प्राप्त कर और द्यात्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब द्यूरवीर पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं । हे सव्यसाचिन् ! तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा ॥ ३३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तस्मात्' पदके सहित 'उत्तिष्ठ' क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव दिख्छाया गया है !

उत्तर—'तस्मात्' के साथ 'उत्तिष्ठ' कियाका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे ताऊ, चाचे, मामे और माई आदि आत्मीय म्हजनोंको युद्धके लिये तैयार देखकर तुम्हारे मनमें जो कायरताका भाव आ गया है और उसके कारण तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो—यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं | इनका तो मरण ही निश्चित है | जब मैं खयं इनका नाश करनेके लिये प्रवृत्त हूँ, तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके | इसलिये तुमको युद्धसे हटना नहीं चाहिये; तुम्हारे लिये तो मेरी आज्ञाके अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होना ही हितकर है |

प्रश्न-अर्जुनने तो भगवान्के विराट् रूपमें अपने और शत्रुपक्षके सभी योद्धाओंको मरते देखा था, फिर भगवान्ने यहाँ केवळ कोरवपक्षके योद्धाओंकी बात कैसे कही 2

उत्तर—अपने पक्षके योद्धागणोंका अर्जुनके द्वारा मारा जाना सम्भव नहीं है, अतएव 'तुम न मारोगे तो भी वे तो मरेगे ही' ऐसा कथन उनके लिये नहीं बन सकता। इसीलिये भगवान्ने यहाँ केवल कौरवपक्षके वीरोंके विषयमें कहा है। इसके सिवा अर्जुनको उत्साहित करनेके लिये भी भगवान्के द्वारा ऐसा कहा जाना युक्तिसगत है। भगवान् मानो यह समझा रहे हैं कि शत्रुपक्षके जितने भी योद्धा हैं वे सब एक तरहसे मरे ही हुए है, उन्हें

गांचन् ! तू ता कवल निमित्तमात्र बन जा ग रूर ग युद्ध न करनेपर मी ये सब नहीं बचेंगे, निःसन्देह मरेगे ही, तब तुम्हारे लिये युद्ध करना ही सब प्रकारसे लाम-प्रद है । अतएव तुम किसी प्रकारसे भी युद्धसे हटो मत, उत्साहके साथ खड़े हो जाओं । यश्न-यश-लाभ करने और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य मोगनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है, अतएव रातुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन महान् राज्यका उपभोग करो और दुर्लभ यग प्राप्त करो, इम अवसरको हायसेन जाने दो।

प्रश्न-'सन्यसाचिन्' नामसे सम्बोधित करके यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पहलेसे ही मेरेद्वारा मारे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओं ?

उत्तर—जो बार्ये हाथसे भी वाण चला सकता हो, उसे 'सन्यसाची' कहते हैं। यहाँ अर्जुनको 'सन्यसाची' नामसे सम्बोधित करके और निमित्तमात्र बननेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो टोनों ही हाथोसे बाण चलानेमें अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे लिये इन शूरवीरोंपर विजयप्राप्त करना कौन-सी वडी बात है। फिर इन सबको तो वस्तुत. तुम्हें मारना ही क्या पडेगा, तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया कि सब-के-सब मेरे द्वारा पहलेहीसे मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नामभर होगा। अतएव अब तुम इन्हें मारनेमें जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रक्ष्वा ही है, तुम तो केवल निर्मत्तमात्र बन जाओ।

निभित्तमात्र बननेके लिये कहनेका एक भाव यह भी है कि इन्हें मारनेपर तुम्हें किसी प्रकारका पाप होगा, इसकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि तुम तो क्षात्रध्मेंके अनुसार कर्तव्यक्ष्पसे प्राप्त युद्धमें इन्हें मारनेमें एक निमित्तभर बनते हो। इससे पापकी बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उलटा क्षात्रधर्मका पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मनमें किसी प्रकारका सशय न रखकर, अहकार और ममतासे रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्धमें ही प्रवृत्त होना चाहिये।

### द्रोणं च भीषमं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान्।

मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्॥ ३४॥

द्रोणाचार्य और भीष्मिपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी वहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए शूर-वीर योद्धाओंको तु मार । भय मत कर । निःसंदेह तु युद्धमें वैरियोंको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥ ३४ ॥

प्रश्न—द्रोण,भीष्मे,जयद्रथ और कर्ण—इन चारोंके अलग-अलग नाम लेनेका क्या अभिप्राय हैंग्नथा अन्यान् श्विशेषण-के सहित 'योधवीरान्' पदसे किनका लक्ष्य कराया गया है, और इन सबको अपनेद्वारा मारे हुए बतलाकर मारनेके लिये कहनेका क्या तार्ल्य है 2

उत्तर—द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्र-प्रयोग-की विद्यामें अत्यन्त पारङ्गत और युद्धकलामें परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जबतक उनके हाथमें शस्त्र रहेगा, तबतक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे, और साथ ही गुरु होनेके कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्मिपतामहकी श्रूरता जगद्धिसद्ध थी। परशुराम-सरीखे अजेय वीरको भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शान्तनुका उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणोंसे अर्जुनकी यह धारणा थी की पितामह भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हार्यों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई वार कहा भी है,

मैं इन्हें नहीं मारना चाहता ।

🧍 जयद्रथ स्वय वड़े वीर थे और भगवान् शङ्करके भक्त

# जयद्रय िन्धुदेशके राजा वृद्धक्षत्रके पुत्र ये । इनका धृतराष्ट्रकी एकमात्र कन्या दु.शलाके साथ विवाह हुआ या । पाण्डवोंके वनवासके समय एक बार उनकी अनुपिस्तिमें ये द्रीनदीको हर ले गये थे । भीमसेन आदिने लीटकर जब यह बात सुनी तब उन लोगोंने इनके पीछे जाकर द्रीपदीको छुड़ाया और इन्हें पकड़ लिया था। फिर युधिष्ठिरके अनुरोध करनेपर सिर मूंहकर छोड़ दिया था। कुछक्षेत्रके युद्धमें जब अर्जुन संश्रासकोंके साथ युद्ध करनेमें लगे थे, इन्होंने चक्रव्यूहके द्वारपर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव—चारोंको शिवजीके वरदानसे रोक लिया, जिससे वे अभिमन्युकी सहायताके लिये अदर नहीं जा सके और कई महारिथमोंसे घेरे जाकर अभिमन्यु मारे गये । इसपर अर्जुनने यह प्रतिशा की कि कल सूर्य-अस्त होनेसे पहले-पहले जयद्रथको न मार दूँगा तो मैं अग्निमें प्रवेश करके प्राण त्याग कर दूँगा । कौरवपक्षीयवीरोंने जयद्रथको बचानेकी बहुत चेष्टा की, परन्तु भगवान्

होनेके कारण उनसे दुर्लभ वरटान पाकर अत्यन्त दुर्जय हो गये थे। फिर दुर्योचन की बहिन दु:रालाके स्वामी होनेसे ये पाण्डर्जोके बहनोई भी लगते थे। खाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयताके कारण अर्जुन उन्हें भी मारनेमें हिचकते थे।

कर्णको भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर नहीं मानते थे। ससारभरमें प्रसिद्ध था कि अर्जुनके योग्य प्रतिद्वन्द्वी कर्ण ही है । ये स्वय बड़े ही वीर थे और परज़ुराम-जीके द्वारा दुर्छभ रास्त्रविद्याका इन्होंने अध्ययन किया था।

इसीलिये इन चारोंके पृथक्-पृथक् नाम लेकर और 'अन्यान्' विञेषणके साथ 'योधवीरान्'पदसे इनके अतिरिक्त भगदत्त, भृरिश्रवा और शस्यप्रभृति जिन-जिन योद्धाओंको अर्जुन बहुन बड़े बीर समझते थे और जिनपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए वतलाकर और उन्हें मारने-के लिये आज्ञा देकर भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि तुमको किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमे किसी प्रकारका भी सन्देह नहीं करना चाहिये। ये सभी मेरेद्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस वातका भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन

गुरुजनोंको मारनेमें पापकी आशङ्का करते थे वह भी ठीक नहीं हैं । क्योंकि क्षत्रियधर्मानुसार इन्हें मारनेके जो तुम निमित्त बनोगे, इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा वर वर्म-का ही पालन होगा। अतएव उठी ओर इनपर विजय प्राप्त करी।

प्रश्न-'मा व्यथिष्ठाः' का क्या भाव है १

उत्तर-इससे भगवान्ने अर्जुनको आस्त्रासन दिया है कि मेरे उप्ररूपको देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो, यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूं। इसलिये तुम न तो जरा भी भय करो और न सन्तप्त ही होओ।

प्रश्न-युद्धमें शत्रुओंको त नि सन्देह जीतेगा, इसिंग्ये यद कर---इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर -अर्जुनके मनमे जो इस बातकी शहा थी कि न जाने युद्धमें हम जीतेंगे या हमारे ये शत्र ही हमको जीतेंगे (२ | ६ ), उस शङ्काको दूर करनेके लिये भगवान्ने ऐसा कहा है । भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि युद्धमें निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिये तुम्हे उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिये।

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्के मुखसे सब बातें सुननेके बाद अर्जुनकी कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या सञ्जय उवाच किया इस जिज्ञासापर सञ्जय कहते हैं---

# एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताझिलेर्वेपमानः किरीटी।

नसस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य॥ ३५॥

सञ्जय वोले-केशव भगवान्के इस वचनको सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कॉपता हुआ नमरकार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे वोला—॥ ३५ ॥

और किम्पत होनेके वर्णनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे सजयने यह भाव दिखलाया है कि श्रीकृष्ण- उस रूपका संवरण करनेके लिये प्रार्थना करने लगे। के उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गये कि

प्रश्न—भगत्रान्के वचनोंको सुनकर अर्जुनके भयभीत भगवान्के इस प्रकार आस्त्रासन देनेपर भी उनका डर दूर नहीं हुआ, इसलिये वे डरके मारे कॉॅंपते हुए ही भगवान्से

पश्न-अर्जुनका नाम 'किरीटी' क्यों पड़ा था र

श्रीकृग्णके प्रभावसे उनकी सारी चेष्टाऍ व्यर्थ हो गयी, और अर्जुनने सूर्यास्तसे पहले ही उनका सिर घ**द**से अलग कर दिया। जयद्रथको एक वरदान था कि जो तुम्हारा कटा निर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके उसी क्षण सौ टुकड़े हो जायॅगे। इसीलिये भक्तवरसल भगवान्की आजा पाकर अर्जुनने जयद्रथके कट सिरको ऊपर ही-ऊपर वाणोंके द्वारा लेजाकर समन्तपञ्चक तीर्थपर बैठे हुए जयद्रथके पिता बृद्धक्षत्रकी गोदमें डाल दिया और उनके द्वारा जमीनपर गिरते ही उनके मिरके सौ दुकड़े हो गये। ( महाभारतः द्रोणपर्व )

उत्तर-अर्जुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ सूर्यके समान प्रकाशमय दिन्य मुकुट सदा रहता था, इसीसे उनका एक नाम 'किरीटी'\* पड़ गया था।

प्रश्न-'कृतास्त्रलि.' विशेषण देकर पन उसी अर्थ-के वाचक 'नमस्कृत्वा' और 'प्रणम्य' इन दो पटोंके प्रयोगका क्या भाव है 2

पर्जेका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिख्लाया है कि भगवान्के अनन्त ऐश्वर्यमय खरूपको देखकर उस खरूपके प्रति अर्जुनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी और वे हरे हुए थे ही।इसीसे वे हाथ जोडे हुए बार-बार भगवानको नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने छगे।

प्रक्र-- 'भूय । पदका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-'कृताञ्चलि ' विशेषण देकर और उक्त दोनों

सम्बन्ध-अव छत्तीसर्वेसे छियालीसर्वे श्लोकतक अर्जुनद्वारा किये हुए भगवान्के स्तवनं, नमस्कार और क्षमायाचनासहित प्रार्थनाका वर्णन है, उसमें प्रथम 'स्थाने' पदका प्रयोग करके जगत्के हर्षित होने आदिका औचित्य चतलाते हैं---

उत्तर-'भूय ' से यह दिखलाया है कि जैसे अर्जुनने पहले भगशान्की स्तुति की थी, भगवान्के वचनोंको सुनने-के बाद वे पुन उसी प्रकार भगत्रानुकी स्तुति करने छगे।

प्रश्न-'सगद्भदमः पदका क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है 2 तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्रायसे किया गया है ?

उत्तर-'सगद्गदम्' पद क्रियाविशेपण है और अर्जुन-के बोल्नेका उग समझानेके लिये ही इसका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान्की स्तृतिकरने छगे तव आश्चर्य और भयके कारण उनका हृदय पानी-पानी हो गया, नेत्रोंमें जल भर आया, कण्ठ रुक गये और इसी कारण उनकी वाणी गद्गद हो गयी । फलत: उनका उचारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया ।

अर्जुन उवाच

### स्थाने हषीकेश तब प्रकीत्यी जगत्प्रहृष्यत्य नुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥ ३ ६ ॥

अर्जुन वोले—हे अन्तर्यामिन् । यह योग्य ही है कि आपके नामा गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे है ॥ ३६ ॥

प्रश्न-'स्थाने' पढका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-'स्थाने' अव्यय है और इसका औचित्यके अर्थ-में प्रयोग हुआ है । अभिप्राय यह है कि आपके कीर्तनादिसे जो जगत् हर्षित हो रहा है और प्रेम कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्भुत रूप और प्रभावको देखकर डरके मारे इधर-उधर भाग रहे हैं एव सिद्धोंके सब-के-सब समुदाय आपको बार-बार नमस्कार कर रहे हैं-यह सब उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिये, क्योंकि आप साक्षात् परमेश्वर हैं।

प्रश्न-यहाँ 'प्रकीर्त्या' पदका क्या अर्थ है, तथा उससे

जगत् हर्षित हो रहा है और अनुराग कर रहा है-इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-'कीर्ति' शब्द यहाँ कीर्तनका वाचक है। उसके साथ 'प्र' उपसर्गका प्रयोग करके उच्चखरसे कीर्तन करनेका भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके नाम, रूप, गुण, प्रभान और माहारग्यने उच्च खरसे कीर्ननदारा यह चराचरात्मक समस्त जगत् अत्य त प्रसन्न हो रहा है और सभी प्राणी प्रेममें विद्वल हो रहे हैं।

प्रथ-भगवान्के विराद् रूपको केवल अर्जुन ही देख

\* पुरा जन्नेण मे दत्त युध्यतो दानवर्षमे । किरीट मूर्ध्न सूर्याभ तेनाहुर्मा किरीटिनम ॥

( महा० विराट० ४४ । १७ )

विराटपुत्र उत्तरकुमारसे अर्जुन कहते हैं-पूर्वकालमें जिस समय मैंने बड़े भारी वीर दानबासे युद्ध किया था, उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर सूर्यके समान प्रकाशयुक्त किरीट मेरे मस्तकपर पहना दिया था, इसीसे लोग मुझे 'किरीटी' वहते हैं।

रहे थे या सारा जगत् ? यदि सारा जगत् नहीं देख अनुरक्त होना, राक्षसोका दरकर भागना और सिर्झोका रहा था तो सबके हिपेंत होनेकी, अनुराग करनेकी और राक्षसोंके भागनेकी एवं सिद्धोंके नमस्कार करनेकी बान अर्जुनने कैसे कही 2

उत्तर-मगवान्के द्वारा प्रदान की हुई दिन्य दृष्टिसे केवल का जो विराट्रूप टीखता या, उसीके अंदर ये सब दृद्र

अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत् नहीं। जगत्का हिंपेन और दिखलागी पड़े रहे थे। इसीसे अर्जुनने ऐसा कहा है। सम्बन्ध—पूर्वेश्लोक्से जो 'स्थाने' पदका प्रयोग करके सिङसमुदायोंका नमस्कार आदि करना उचित वतलाया गया था, अव चार स्रोकोंमे भगवान्के प्रभावका वर्णन करके उसी वातको सिद्ध करते हुए अर्जुनके वार-वार नमस्कार करनेका भाव दिखलाते हैं---

#### कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसं ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त द्वेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद्सत्तत्परं यत् ॥ ३७॥

हे महात्मन् ! ब्रह्माके भी आदिकर्ना और सबसे बढ़े आपके छिये वे कैसे नमस्कार न करें क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो सत् असत् और उनसे परे अक्षर अर्थात सिंबरानन्त्रक ब्रह्म है, वह आप ही हैं ॥ ३७ ॥

—इन चार सम्बोबनोंका प्रयोग करके अर्जुनने क्या भाव दिख्छाया है 2

उत्तर-इनका प्रयोग करके अर्जुन नमस्कार आदि कियाओंका औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आप समस्त चराचर प्राणियोंके महान् आत्मा हैं, अन्तरिहत हैं—आपके रूप, गुण और प्रभाव आदिकी सीमा नहीं हैं; आप देवताओंके भी खामी है और समस्त जगत्के एकमात्र परमाधार हैं। यह सारा जगत् आपमे ही स्थित है तथा आप इसमें ग्याप्त हैं। अतएव इन सवकाआपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित ही है।

प्रश्न-'गरीयसे' और 'ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे' का क्या भाव है 2

उत्तर-इन दोनो पदोंका प्रयोग भी नमस्कार आदिका र्जीचित्य मिद्ध करनेके उद्देश्यसे ही किया गया है। अभिप्राय

प्रश्न-'महात्मन्', 'अनन्त', 'देवेश' और 'जगनिवास' यह है कि आप सबसे वड़े और श्रेष्ठतम हैं, जगत्की तो वात ही क्या है, समस्त जगत्की रचना करनेवाले ब्रह्माके भी आदि रचयिता आप ही हैं। अतएव सबके परम पूज्य और परम श्रेष्ट होनेके कारण इन सबका आपको नमस्त्रारादि करना उचित ही है।

नमस्कार करना—ये सव उस विराट्कण्के ही अङ्ग है।

अमिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुनको दिखलायी देनेवाले विराट्रूपका ही है, वाहरी जगतका नहीं। उनको मगवान्-

प्रश्न-जो 'सत्', 'असत्' और उससे परे 'अक्षर' है-बह आप ही हैं, इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अवि-नाञी आत्माको 'सत्' और नारावान् अनित्य वस्तुमात्रको 'असत् कहते हैं : इन्होंको सातरें अध्यायमें परा और अपरा प्रकृति तथा पंद्रह्वे अध्यायमें अक्षर और क्षर पुरुष कहा गर्गा हैं। इनसे परे परम अक्षर सन्चिदानन्द्रधन परमात्मतत्त्व है। अर्जुन अपने नमस्कारादिके औचित्यको सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही खरूप है। अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित है।

परं निधानम् । त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य

वेत्तासि वद्यं च परं च घाम त्वया ततं विश्वसनन्तरूप ॥ ३८ ॥

आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने-योग्य और परम धाम हैं। हे अनग्तरूप ! आपसे यह सव जगत् व्याप्त मर्थात् परिपूर्ण है ॥ ३८ ॥

प्रश्न-आप आति देव और सनातन पुरुष हैं, इस क्यनका क्या भाव हैं !

उत्तर—इससे भगत्रान्की स्तुति करते हुए अर्जुनने यह वतलाया है कि आप समस्त देवोंके भी आदिदेव हैं और सदा-से और सदा ही रहनेवाले सनातन नित्य पुरुप परमात्मा हैं।

प्रश्न-आप इस जगत्के परम आश्रय हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यह सारा जगत् प्रलयकालमें आपमें ही लीन होता है और सदा आपके ही किसी एक अशमें रहता है, इस-लिये आप ही इसके परम आश्रय हैं।

*अरन—'वेत्ता'* पदका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप इस भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत्को यथार्थ तथा पूर्णरूपसे जाननेवाले, सबके नित्यद्रष्टा हैं, इसलिये आप सर्वेज्ञ हैं, आपके सदश सर्वेज्ञ कोई नहीं है।

प्रश्न-'वेद्यम्' पदका क्या भाव है।

उत्तर-'वेधम्'पदसे अर्जु नने यह माव दिखलाया है कि जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मनुष्यजन्मका

वायुर्यमोऽभिर्वरुणः शशाङ्कः

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥

आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं । आपके छिये हजारो वार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके छिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार !! ॥ ३९ ॥

प्रका-वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और प्रजा-पति ब्रह्मा आप ही हैं—यह कहनेका क्या भाव है १

उत्तर—इस कथनमे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जिनके नाम मैंने गिनाये हैं, इनके सहित जितने भी नमस्कार करने योग्य देवता हैं—वे सब आपके ही खरूप हैं। अत आप ही सब प्रकारसे सबके द्वारा नमस्कार करनेके योग्य हैं।

प्रश्न—आप 'प्रपितामह' अर्थात् ब्रह्माके भी पिना हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है द

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह दिखलाया है कि समस्त जगत्को उत्पन्न करनेशाले कर्यप, दक्षप्रजापति तथा सप्तर्षि परम उद्देश्य है, तेरहवे अध्यायमें वारहवेंसे सतरहनें श्लोकतक जिस जेय तत्त्वका वर्णन किया गया है—वे साक्षात् परवस परमेश्वर आप ही हैं।

प्रश्न-'परम' विशेषणके सहित 'धाम' पदका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखराया हे कि जो मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं छोटता, वह साक्षात् परम धाम आरही हैं।

प्रश्न-'अनन्तरूप' सम्बोधनका क्या भाव है र

उत्तर-जिसके खरूप अनन्त अर्थात् अस्वय हों, उसे 'अनन्तरूप' कहते हैं। अतएव (स नामसे सम्बोधित करके अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आपके रूप असीम और अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता।

प्रश्न-यह समस्त जगत् आपसे व्यात है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि सारे विश्वके प्रत्येक परमाणुमें आप न्यास हैं, इसका कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं हैं।

प्रजापतिस्त्वं प्रापेतामहश्च । पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥

आदिके पिता होनेसे ब्रह्मा सबके पितामह हैं और उन ब्रह्माको भी उत्पन्न करनेवाले आप है, इसलिये आप सबके प्रपितामह हैं। इसलिय भी आपको नमस्कार करना सबैया उचित ही है।

प्रश्न-'सहस्रकृतवः' पटके सहित वार-वार 'नमः' पटके प्रयोगका क्या भाव हैं

उत्तर—'सहस्रकृत्व ' पदके सिहत वार-वार 'नम ' पटका प्रयोग करके यह भाव दिख्छाया गया है कि अर्जुन भगवान्के प्रति सम्मान और अपने भयके कारण हजारों वार नमस्कार करते-करते अघाते ही नहीं हैं, वे उनको नमस्कार ही करना चाहते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः॥ ४०॥

हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार । हे सर्वात्मन् ! आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो । क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वेक्षप हैं ॥ ५०॥

प्रश्न-भर्तवं सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीछे और सब ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव है 2

उत्तर—'सर्व' नामसे सम्बोबित करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सबके, आत्मा, सर्वन्यापी और सर्वद्धप हैं, इसलिये में आपको आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-बाये—सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ । क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, जहाँ आप न हों । अतएव सर्वत्र स्थिन आपको में सब ओरसे प्रणाम करना हूँ । प्रश्र—'अमितविक्रमः' का क्या भाव है 2

उत्तर-इस विशेषणका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि साधारण मनुष्योंकी भाँति आपका विक्रम परिमित नहीं हैं, आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं। अर्थात् आप जिस प्रकारसे शलादिके प्रयोगकी लील कर सकते है, वैसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता।

प्रश्न—आप समस्त ससारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>1</sup>

उत्तर—अर्जुन पहले 'सर्व' नामसे भगवान्को सम्बोधित कर चुके हैं अब इस कथनसे उनकी सर्वताको सिद्ध करते हैं । अभिप्राय यह है कि आपने इस सम्पूर्ण जगत्को ल्याप्त कर रक्ष्मा है । विश्वमें क्षुद्रसे भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है, जहाँ और जिसमे आप न हों । अतएव सब कुछ आप हो हैं । वास्तवमें आपसे पृथक् जगत् कोई वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्की स्तुति और प्रणाम करकं अब भगवान्कं गुण, रहस्य और माहात्म्यको यथार्थ न जाननेके कारण वाणी और कियाद्वारा किये गय अपराधोंको क्षमा करनेके लिये दो श्लोकोंमे भगवान्से अर्जुन प्रार्थना करते हैं—

> सखेति मत्त्रा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ ४१॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्॥ ४२॥

आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैने 'हे कृष्ण!' 'हे यादव!' 'हे सखे!' इस प्रकार जो कुछ विना सोन्त्रे-समेझे हठात् कहा है और हे अच्युत! आप जो मेरे हारा विनादके लिये विहार, शच्या, आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किये गये हैं—वह सब अपराध अप्रमेयसहूप अर्थात् अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे में क्षमा करवाता हूँ॥४१-४२॥

प्रश्न-'इदम्' विशेषणके सहित 'महिमानम्' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-विराट्खरूपका दर्शन करते समय अर्जुनने जो भगवान्के अतुल्नीय तथा अप्रमेय ऐश्वर्य, गौरव, गुण और प्रभावको प्रत्यक्ष देखा—उसीको लक्ष्य करके 'महि-मानम्' पदके साथ 'इदम्' विशेषण दिया गया है । प्रश्न-'मया' के साथ 'अजानता' विशेषण देनेका क्या भाव है '

उत्तर—'अजानता'पद यहाँ हेतुगर्भ विशेषण है।'मया' के साथ इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है कि आपका जो माहात्म्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है, उसे यथार्थ न जानने-के कारण ही मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। अनएव अनजानमें किये हुए मेरे अपरावेंकि आप अवस्य ही क्षमा कर दें।

प्रश्न-'सखा इति मत्वा,' 'प्रणयेन' और 'प्रमादात्' इन पटोंके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—इससे अर्जुनने यह मान दिखलाया है कि श्रापकी अप्रतिम और अपार महिमाको न जाननेके कारण ही मैंने आपको अपनो नरानरीका मित्र मान रक्खा था। और इसीलिये मैंने नातचीतमें कभी आपके महान् गौरन और सर्वप्ज्य महत्त्रका खयाल नहीं रक्खा। अत प्रेम या प्रमाट से मेरे द्वारा निश्चय ही बडी भूल हुई। बड़े-से-नडे देनता और महर्षिगण जिन आपके चरणोंकी नन्दना करना अपना सौभाग्य समझते है, मैंने उन आपके साथ नरानरीका नर्तिन किया। अन आप इसके लिये अपनी दयालुतासे मुझको क्षमा प्रटान की जिये।

प्रश्न-'प्रसभम्'पटका प्रयोग करके हे कृष्ण' 'हे याटव' 'हे सखे' इन पदोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-अर्जुन प्रेम या प्रमादवश जिन अपराघोंका अपनेद्वारा होना मानते हैं, यहाँ इन पदोंका प्रयोग करके वे उन्हींका स्पष्टीकरण कर रहे हैं । वे कहते हैं कि 'प्रमो ! कहाँ आप और कहाँ में । में इतना मूढ़मति हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वरकों में अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदरसूचक विशेषणका प्रयोग न करके सदा विना सोचे-समझे 'कृष्ण' 'यादव' और 'सखे' आदि कहकर आपको तिरस्कारपूर्वक पुकारता रहा । मेरे इन अपराधोंको आप क्षमा कीजिये।

प्रश्न-'अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है १

उत्तर-अपने महत्त्व और खरूपसे जिसका कभी पतन न हो, उसे 'अच्युत' कहते हैं। यहाँ भगवान्को 'अच्युत' नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखला रहे हैं कि मैंने अपने व्यवहार-वर्तावहारा आपका जो अपमान किया है, अवस्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है, किन्तु भगवन् ! मेरे ऐसे व्यवहारों से वस्तुत आपकी कोई हानि नहीं हो सकती । ससारमें ऐसी कोई भी किया नहीं हो सकती, जो आपको अपनी महिमासे जरा भी डिगा सके । किसीकी सामर्थ्य नहीं, जो आपका कोई अपमान कर सके । क्योंकि आप सदा ही अन्युत हैं !

प्रस-'यत्' और 'च' के प्रयोगका क्या माव है र उत्तर-पिछले श्लोकमें अर्जुनने जिन अपराधोंका स्पष्टी-करण किया है, इस श्लोकमें वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार-दारा होने नाले दूसरे अपराधोंका वर्णन कर रहे हैं—यह माव दिखलाने के लिये पुन. 'यत्'का और पिछले लोकमें वर्णित अपराधोंके साथ इस श्लोकमें बतलाये हुए समस्त अपराधोंका समाहार करने के लिये 'च' का प्रयोग किया गया है।

प्रभ - 'अवहासार्थम्'का क्या भाव है र

उत्तर-प्रेम-प्रमाद और विनोद—इन तीन कारणोंसे मनुष्य व्यवहारमें किसीके मानापमानका खयाल नहीं रखता। प्रममें नियम नहीं रहता, प्रमादमें भूल होती है और विनोदमें वाणीकी यथार्थनाका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। किसी सम्मान्य पुरुपके अपमानमें ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक-पृथक् भी। इनमेंसे 'प्रेम' और 'प्रमाद' इन कारणोंके विषयमें पिछले रलोकमें अर्जुन कह चुके हैं। यहाँ 'अवहासार्थम' पदसे तीसरे कारण 'हँसी-मजाक' का लक्ष्य करा रहे हैं।

प्रश्न—'विहारशय्यासनभोजनेपु', 'एक' और 'तासमक्षम' इन पदोंका प्रयोग करके 'असत्कृतोऽसि' कहनेका क्या अभिप्राय है '

उत्तर-इनके द्वारा अर्जुन उन अवसरींका वर्णन कर रहे हैं,जिनमें ने अपनेद्वारा भगवान्का अपमान होना मानते हैं। ने कहते हैं कि एक साथ चलते-फिरने, विछौनेपर सोते, ऊँचे-नीचे या बराबरीके आसनोंपर बैठते और खाते-गीते समय मेरे द्वारा आपका जो बार-वार अनादर किया गया है\*

गय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि वैक्याद् वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः। सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वे सेहे महान् महितया कुमतेरघ मे॥

(१।१५।१९)

श्रीमङ्गागवतमें अर्जुनके बचन है—

-फिर वह चाहे एकान्तमे किया गया हो या सब लोगोंके सामने--मैं अब उसको वडा अपराब मानता हूँ और ऐसे प्रत्येक अपराधके लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ।

प्रश्न—'तत्' पढ किसका वाचक है तथा 'त्याम्' के साथ 'अप्रमेयम्' विशेषण देकर 'क्षामये' क्रियाके प्रयोग-का क्या भाव है !

उत्तर—'तत्' पद यहाँ इकताकीसर्वे और वयाकीसवे क्लोकमे जिन अपराधोंका अर्जुनने वर्णन किया है वैसे समस्त अपगधोका वाचक है, तथा 'स्वाम्' पदके साथ 'अप्रमेयम् विशेषण देकर 'क्षामये' कियाका प्रयोग करके अर्जुनने भगवान्मे उन समस्त अपराधोंको क्षमा करनेके लिये प्रार्थना की है। अर्जुन वह रहे है कि प्रभो! आपका खरूप और महत्त्व अचिन्त्य है। उसको पूर्ण क्रपसे तो कोई भी नहीं जान सकता। किसीको उसका थोडा-बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपासे ही होता है। यह आपके परम अनुप्रहका ही फल है कि मैं—जो पहले आपके प्रभावको नहीं जानता था, और इसीलिये आपका अनादर किया करता था—अब आपके प्रभावको कुछ-कुछ जान सका हूं। अवस्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव जान लिया है, सारा जाननेकी बात तो दूर रही—मैं तो अभी उतना भी नहीं समझ पाया हूँ, जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है। परन्तु जो कुछ समझा हूँ, उमीसे मुझे यह मली-भाति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान् साक्षात परमेस्वर हैं। मैंने जो आपको अपनी बराबरीका मित्र मानकर आपसे जैसा वर्ताव किया, उसे मैं अपराध मानता हूँ, और ऐसे समस्त अपराधोंके लिये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।

सम्त्रन्ध—इस प्रकार अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करके अव दो श्लोकोंमें अर्जुन भगवान्के प्रभावका वर्णन करते हुए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताका प्रतिपादन करके भगवान्से प्रसन्न होनेके लिये पुनः प्रार्थना करते हैं —

## पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

आप इस चराचर जगत्के पिता और सबसे वड़े गुरु एवं अति पूजनीय है, हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ॥ ४३ ॥

प्रश्न—आप इस चराचर जगत्के पिता, बडे-से-बड़े गुरु और पूज्य हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय हैं

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने अपराध क्षमा करनेके औचित्यका प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं—'भगवन्! यह सारा जगत् आपहीसे उत्पन्न है, अतएव आप ही इसके पिता हैं; संसारमें जितने भी वड़े-वड़े देवता, महर्षि और अन्यान्य समर्थ पुरुप हैं—उन सवमें सबकी अपेक्षा वड़े ब्रह्माजी हैं; क्योंकि सबसे पहले उन्होंका प्रादुर्भाव होता है, और वे ही आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते हैं। परन्तु हे प्रभो! वे ब्रह्माजी भी आपहीसे उत्पन्न होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आपहीसे मिळता है। अतएव हे सर्वेश्वर! सबसे बड़े, सब बड़ोंसे बड़े और सबके एकमात्र महान् गुरु

आप ही हैं। समस्त जगत् जिन देवताओं को और महर्षियों-की पूजा करता है उन देवताओं के और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा नित्य वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता और विस्ष्रादि महर्षि यदि क्षणभरके लिये आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन-का सुअवसर पा जाते हैं तो अपनेको महान् भाग्यवान् समझते है। अतएव सब पूजनीयों के भी परम पूजनीय आप ही हैं, इसलिये मुझ क्षुद्रके अपराधों को क्षमा करना आपके लिये सभी प्रकारसे उचित है।

प्रश्न-'अप्रतिमप्रभाव' सम्बोधनके साथ 'तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तो फिर अधिक कैसे हो सकता है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसके प्रभावकी कोई तुल्ना न हो, उसे

था कि मैं कभी-कभी 'हे मित्र । तुम बड़े सच बोलनेवाले हो । ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था। परन्तु वे महात्मा प्रभु अपने वडप्पनके अनुसार मुझ कुबुद्धिके उन समस्त अपराधोंको वेंसे ही सहते रहते थे। जैसे मित्र अपने मित्रके अपराधको या पिता अपने पुत्रके अपराधको सहा करता है । 'अप्रतिमप्रभाव' कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे हुए वाक्यसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें देश कोई भी नहीं है, जिसकी आपके अचिन्त्यानन्त महान् गुणोंसे, ऐश्वर्यसे और महत्त्वसे तुलना हो सके। आपके समान तो बस, आप ही हैं और जब आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई है—ऐसी तो करूपना भी नहीं हो सकती। ऐसी स्थितिमें, हे दयामय! आप यदि मेरे अपराधोंको क्षमा न करेंगे तो कीन करेगा!

### तस्सात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमी ख्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहीस देव सोद्धम् ॥ ४४ ॥

अतप्त हे प्रभो ! मैं दारीरको भलीमॉित चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप र्श्विरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पित जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं—वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने, योग्य हैं ॥ ४४ ॥

प्रश्न—'तस्मात्' पदके प्रयोगका क्या भाव है व उत्तर—पिछले खोकमें जो भगवान्के महामहिम गुणों-का वर्णन किया गया है, उन गुणोंको भगवान्के प्रसन्न होने-में हेतु बतलानेके लिये 'तस्मात्' पदका प्रयोग किया है। अभिप्राय यह है कि आप इस प्रकारके महत्त्व और प्रभावसे युक्त हैं अतएव मुझ-जैसे दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न होना तो, मैं समझता हूँ आपका खभाव ही है। इसीलिये मैं साहस करके आपसे विनयपूर्वक यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न होइये।

प्रश्न—'त्वाम्' पदके साथ 'ईशम्' और ईड्यम्' विशेषण देकर 'मैं शरीरको चरणोंमें निवेदित करके, प्रणाम करके आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ' इस कथनसे क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—जो सबका नियमन करनेवाले खामी हों, उन्हें 'ईड्य' कहते हैं और जो स्तुतिके योग्य हों, उन्हें 'ईड्य' कहते हैं। इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुन यह माव दिखलते हैं कि हे प्रमो! इस समस्त जगत्का नियमन करनेवाले—यहाँतक कि इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुनेर और यमराज आदि लोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममें रखनेवाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं और आपके गुण-गौरव तथा महत्त्वका इतना विस्तार है कि सारा जगत् सदा-सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका पार नहीं पा सकता, इसलिये आप ही वस्तुत: स्तुतिके योग्य हैं। मुझमें न तो इतना ज्ञान है और न वाणीमें ही बल है कि जिससे मैं

स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकूँ। मैं अबोध मला आपका क्या स्तवन करूँ दें मैं आपका प्रमाव बतलाने में जो कुछ भी कहूँगा, वह वास्तवमें आपके प्रमावकी छायाको भी न छू सकेगा,इसलिये वह आपके प्रभावको घटानेवाला ही होगा। अतः मैं तो बस, इस शरीरको ही लकड़ीकी मौंति आपके चरणप्रान्तमें लुटाकर—समस्त अङ्गोंके द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरणधूलिके प्रसादसे ही आपकी प्रसन्तता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे सब अपराधों-को मुला दीजिये। और मुझ दीनपर प्रसन्न हो जाइये।

प्रश्न-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी और पित-पत्नीकी उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध करनेका क्या भाव है ?

उत्तर—इकतालीसर्ने और बयालीसर्ने स्लोकों में बतलाया जा चुका है कि प्रमाद, विनोद और प्रेम—इन तीन कारणों-से मनुष्योंद्वारा किसीका अपराध बनता है। यहाँ अर्जुन उपर्युक्त तीनों उपमाएँ देकर भगवान्से यह प्रार्थना करते हैं कि तीनों ही हेतुओंसे बने हुए मेरे अपराध आपको सहन करने चाहिये। अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान-में प्रमादवश किये हुए पुत्रके अपराधोंको पिता क्षमा करता है, हँसी-मजाकमें किये हुए मित्रके अपराधोंको मित्र सहता है और प्रेमवश किये हुए प्रियतमा पत्नीके अपराधोंको पित क्षमा करता है—वैसे ही मेरे तीनों ही कारणोंसे बने हुए समस्त अपराधोंको आप क्षमा कीजिये। सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्से अपने अपराघोंके लिये क्षमा-याचना करके अब अर्जुन दो श्लोकॉमें भगवान्से चतुर्मुजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करते हैं—

### अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दुर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥

मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हार्षत हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे अति ब्याकुल भी हो रहा है: इसलिये आप उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही सुझे दिखलाइये। हे देवेश! हे जगन्नियस । प्रसन्न होइये ॥ ४५॥

प्ररन—'अदृष्टपूर्वम्' का क्या भाव है और उसे देखकर हर्षित होनेकी और साथ ही भयसे व्याकुछ होनेकी बात कहकर अर्जुनने क्या भाव दिखळाया है <sup>2</sup>

उत्तर—जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो उस आश्चर्यजनक रूपको 'अदृष्ट्यूर्व' कहते हैं । अत्यव यहाँ अर्जुनके कथनका भाव यह है कि आपके इस अलैकिक रूपमें जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यकी ओर देखकर विचार करता हूँ तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि 'अहो!मैं बड़ा ही सीमाग्यशाली हूँ, जो साक्षात् परमेश्वरकी मुझ तुन्छपर इतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलैकिक रूप दिखला रहे हैं; परन्तु इसीके साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्तिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है तब मेरा मन भयसे कॉप उठता है और मैं अत्यन्त न्याकुल हो जाता हूँ ।

अर्जुनका यह कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह है कि इसीलिये मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस रूपको शीघ्र सवरण कर लीजिये।

प्रश्न-'एव' पदके सिहत 'तत्' पदका प्रयोग करके देवहूप दिख्छानेके छिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-'तत्' पद परोक्षवाची है । साथ ही यह उस वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी हुई हो किन्तु अब प्रत्यक्ष न हो, तथा 'एव' पद उससे मिन्नरूपका निराकरण करता है। अतएव अर्जुनके कथनका अभिप्राय यह होता है कि आपका जो वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाल देवरूप अर्थात् विष्णुरूप है, मुझको उसी चतुर्भुजरूपके दर्शन करवाइये। केवळ 'तत्'का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान्का जो मनुष्यावतारका रूप है, उसीको दिखलानेके लिये अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं; किन्तु रूपके साथ 'देव' पद रहनेसे यह स्पष्ट ही मानुषरूपसे भिन्न देवसम्बन्धी रूपका बाचक हो जाता है।

प्रश्न-'देवेश' और 'जगनिवास' सम्बोधनका क्या भाव है !

उत्तर—जो देवताओं के भी खामी हों, उन्हें 'देवेश' कहते हैं तथा जो जगत्के आधार और सर्वव्यापी हों उन्हें 'जगित्रवास' कहते हैं। इन दोनों सम्बोधनों का प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि आप समस्त देवों के खामी साक्षात् सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अतः आप ही उस अपने देवरूपको प्रकट कर सकते हैं।

प्रश्न-'प्रसीद' पदका क्या भाव है !

उत्तर-'प्रसीद' पदसे अर्जुन भगत्रान्को प्रसन्न होनेके लिये कहते हैं । अभिप्राय यह है कि आप शीष्र ही इस विकराल रूपको समेटकर मुझे अपना चतुर्भुज खरूप दिखलानेकी कृपा कीजिये ।

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥

में वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ। इसलिये हे विश्वसक्तप ! हे सहस्रवाहो ! आप उसी चतुर्भुजक्रपसे प्रकट होइये ॥ ४६॥ प्रश्न—'तथा' के साथ 'एव' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—महाभारत-युद्धमें भगवान्ने शख-प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी और अर्जुनके रथपर वे अपने हाथोंमें चाबुक और घोडोंकी लगाम थामे विराजमान थे। परन्तु इस समय अर्जुन भगवान्के इस द्विभुज रूपको देखनेसे पहले उस चतुर्भुज रूपको देखना चाहते हैं, जिसके हाथोंमें गदा और चकादि हैं, इसी अभिप्रायसे 'तथा' के साथ 'एव' पदका प्रयोग हुआ है।

प्रश्न-'तेन एव' पदोंसे क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—पूर्व श्लोकर्मे आये हुए 'तत् देवह्तपग् एव' को छस्य कारके ही अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्मुजरूप हो जाइये । यहाँ 'एव' पदसे यह भी ध्वनित होता है कि अर्जुन प्राय: सदा भगवान् के द्विमुज रूपका ही दर्शन करते थे, परन्तु यहाँ 'चतुर्मुजरूप'को ही देखना चाहते हैं । प्रश्न—चतुर्मुजरूप श्रीकृष्णके छिये कहा गया है या देवहूप कहनेसे श्रीविष्णके छिये दे

उत्तर-श्रीविष्णुके छिये कहा गया है, इसमें निम्न-छिखित कई हेत्र हैं—

- (१) यदि चतुर्भुज रूप श्रीकृष्णका खाभाविक रूप होता तो फिर 'गदिनम्' श्रीर 'चक्रहस्तम्' कहनेकी कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि अर्जुन उस रूपको सदा देखते ही थे । वर 'चतुर्भुज' कहना भी निष्प्रयोजन था; अर्जुन-का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था, वही दिखलाइये ।
- (२) पिछले श्लोकमें 'देवरूपम्' पद आया है, जो आगे इक्यावनवें श्लोकमें आये हुए 'मानुष रूपम्' से सर्वथा विल्ञक्षण अर्थ रखता है, इससे भी सिद्ध है कि देवरूपसे श्रीविष्णुका ही कथन किया गया है।
- (३) आगे पचासवें श्लोकमें आये हुए 'खक रूपम्' के साथ 'मूय ' और 'सौन्यवपु:' के साथ 'पुन.' पद आनेसे भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विमुज

मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है।

- (१) आगे बातनवें रहोकमें 'सुदुर्दर्शम्' पदसे यह दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुर्लभ है और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी नित्य आकाक्षा करते हैं। यदि श्रीकृष्णका चतुर्भुजरूप खाभाविक या, तब तो वह रूप मनुष्योंको भी दीखता था, फिर देवता उसकी सदा आकाक्षा क्यों करने छगे ' यदि यह कहा जाय कि विश्वरूपके लिये ऐसा कहा गया है तो ऐसे घोर विश्वरूपको देवताओंको कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसकी दाढ़ों में भीष्म-द्रोणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके दर्शनकी ही आकांक्षा करते हैं।
- (५) विराट्खरूपकी महिमा अड़तालीसवें श्लोकमें 'न वेदयज्ञाध्ययने ' इत्यादिके द्वारा गायी गयी, फिर तिरपनवें श्लोकमें 'नाह वेदैनें तपसा' आदिमें पुन. वैसी ही बात आती है। यदि दोनों जगह एक ही विराट् रूपकी महिमा है तो इसमें पुनरुक्तिदोष आता है, इससे भी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखलाने के पहले भगवान्ने अर्जुनको चतुर्भुज देवरूप दिखलाया, और उसीकी महिमामें तिरपनवों श्लोक कहा गया।
- (६) इसी अध्यायके चौबीसवें और तीसवें क्लोकोंमें अर्जुनने 'विष्णु'पदसे भगवान्को सम्बोधित भी किया है। इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकाक्षा प्रतीत होती है।

इन हेतुओंसे यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन मगवान् श्रीकृष्णसे चतुर्भुज विष्णुरूप दिख्ळानेके छिये प्रार्थना कर रहे हैं।

प्रश्न-'सहस्रवाहों' और 'विश्वमूर्तें' सम्बोधन देकर चतुर्भुज होनेके छिये कहनेका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—अर्जुनको भगवान् जो हजारों हाथोंवाले विराट्-खरूपसे दर्शन दे रहे हैं, उस रूपको समेटकर चतुर्भुजरूप होनेके लिये अर्जुन इन नामोंसे सम्बोधन करके भगवान्से प्रार्थना कर रहे हैं।

सम्बन्ध--अर्जुनकी प्रार्थनापर अब अगले दो श्लोकोंमें भगवान् अपने विश्वरूपकी महिमा और दुर्लभताका वर्णन करते हुए उन्चासवें श्लोकमें अर्जुनको आश्वासन देकर चतुर्भुजरूप देखनेके लिये कहते हैं —

#### श्रीभगवानुवाच

## मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

श्रीभगवान् वोले—हे अर्जुन ! अनुत्रहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सवका आदि और सीमारहित विराट् रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था ॥ ४७॥

प्रश्न—'मया' के साथ 'प्रसन्नेन' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारी भक्ति और प्रार्थनासे प्रसन्न होकर तुमपर दया करके अपना गुण, प्रभाव और तस्व समझानेके लिये मैंने तुमको यह अलैकिक रूप दिखलाया है। ऐसी स्थितिमें तुम्हें भय, दु:ख और मोह होनेका कोई कारण ही नहीं था; फिर तुम इस प्रकार भयसे व्याकुल क्यों हो रहे हो ?

प्रश्न-'आत्मयोगात्' का क्या माव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि मेरे इस विराट् रूपके दर्शन सव समय और सवको नहीं हो सकते । जिस समय में अपनी योगशक्तिसे इसके दर्शन कराता हूँ, उसी समय होते हैं । वह भी उसीको होते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो; दूसरेको नहीं। अतएव इस रूपका दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्यकी बात है।

प्रश्न-'रूपम्' के साथ 'इदम्', 'परम्', 'तेजोमयम्', 'आद्यम्', 'अनन्तम्' और 'विश्वम्' विशेषण देनेका क्या भाव है !

उत्तर—इन विशेषणोंके प्रयोगसे भगवान् अपने अछीकिक और अद्भुत विराट्खरूपका महत्त्व अर्जुनको समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा वह रूप अत्यन्त उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाशका पुछ है, सवको उत्पन्न करने वाला सबका आदि है, अभीम रूपसे विस्तृत है, किसी ओरसे भी इसका कहीं और छोर नहीं मिलता। तुम जो कुछ देख रहे हो, यह पूर्ण नहीं है। यह तो मेरे उस महान् रूपका अंशमात्र हैं।

प्रश्न—मेरा यह रूप 'तेरे सिवा दूसरेके द्वारा पहले नहीं देखा गया'भगवान्ने इस प्रकार कैसे कहा, जब कि वे इससे पहले यशोदा माताको अपने मुखमें और भीष्मादि वीरोंको कौरवोंकी समामें अपने विराट् खरूपके दर्शन करा चुके हैं!

उत्तर-यशोदा माताको अपने मुखमें और मीष्मादि वीरोंको कौरनोंकी समामें जिन विराट्क्पोंके दर्शन कराये थे, उनमें और अर्जुनको दीखनेवाले इस विराट् रूपमें बहुत अन्तर है। तीनोंके भिन्न-भिन्नवर्णन हैं। अर्जुनको मगनान्-ने जिस रूपके दर्शन कराये, उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर मगनान्के प्रज्वित मुखोंमें प्रवेश करते दीख पड़ते थे। ऐसा विराट् रूप मगनान्ने पहले कमी किसी-को नहीं दिखलाया था। अतएव मगनान्के कथनमें किसी प्रकारकी भी असङ्गति नहीं है।

न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुप्रैः।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोंके द्रष्टुं त्रदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

हे अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला में न वेद और यहाँ के अध्ययनसे, न दानसे, न कियाओंसे और न उत्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥

प्रश्न-'वेदयज्ञाध्ययनैः', 'दानैः','क्रियाभिः'और'उप्रैः तपोभिः'-इन पदोंका एवं इनसे भगवान्के विराट् रूपका देखा जाना शक्य नहीं है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-वेदवेता अधिकारी आचार्यके द्वारा अङ्ग-उपाङ्गी-सहित देदोंको पढ़कर उन्हें भळीगाँति समझ छेनेका नाम 'वेदाय्ययन'है।यज्ञक्रियामें सुनिपुण याज्ञिक पुरुषोंकी सेवा- में रहकर उनके द्वारा यज्ञविधियोंको पढना और उन्हींकी अध्यक्षतामें विधिवत् किये जानेवालेयज्ञोंको प्रत्यक्ष देख-कर यज्ञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंको मछीभौति जान लेना 'यज्ञका अध्ययन' है।

धन, सम्पत्ति, अन, जल, विद्या, गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने खलकी वस्तुका दूसरोंके सुख और हितके लिये प्रसन्न हदयसे जो उन्हें यथायोग्य दे देना है--इसका नाम 'दान' है।

श्रीत-स्मार्त यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रय-धर्मका पालन करनेके लिये किये जानेवाले समस्त शास्त्र-विहित कमींको 'क्रिया' कहते हैं।

कृच्छ-चान्द्रायणादि त्रत, विभिन्न प्रकारके कठोर नियमींका पालन, मर्न और इन्द्रियोंका विवेक और बलपूर्वक दमन तथा धर्मके छिये शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों-का सहन, अथत्रा शास्त्रविधिके अनुसार की जानेवाली अन्य विभिन्न प्रकारकी तपस्याएँ -इन्हीं सबका नाम 'उप्रतपः है।

इन सब साधनोंके द्वारा भी अपने विराट् स्वरूपके दर्शनको असम्भव बतलाकार भगवान् उस रूपको महत्ता प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि इस प्रकारके महान प्रय नोंसे भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी खपको तुम मेरो प्रसन्नना और ऋपाके प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रहे सकता; इसिटिये भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिये।

मा ते व्यथा मा च विमूढमावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृद्धमेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

मेरे इस प्रकार इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और सृढभाव भी नहीं होना चाहिये। त् भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस श्रह्म-चक्र-गदा-एदायुक्त श्रतुर्भुजरूपको फिर देख ॥ ४९ ॥

प्रश्न-मेरे इस विकराल रूपको देखकर तुझको ब्याकुळता और मूहमात्र नहीं होना चाहिये, इस क्यन-का क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि मैंने जो प्रसन्न होका तुम्हें इस परम दुर्छम विराट स्वरूपके दर्शन कराये हैं, इससे तुम्हारे अंदर व्याकुछता और मूढमाव-का होना कदापि उचित नथा। तथापि जन इसे देखकर तुम्हें व्यथा तथा मोह हो रहा है और तुम चाहते हो कि

हो-यह तुम्हारा महान् सीभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दु.ख और मोह हो रहा है-यह उचित नहीं है।

प्रश्न-विराट् रूपके दर्शनको अर्जुनके अतिरिक्त दूसरोंके लिये अशक्य बतलाते समय 'नृलोके' पदका प्रयोग करनेका क्या माव है । क्या दूसरे छोकोंमें इसके दर्शन अशक्य नहीं हैं !

उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुष्यलोकमें ही है। और मनुष्यशरीरमें ही जीव भिन्न-भिन्न प्रकारके नवीन कर्म करके भाँति-भाँतिके अधिकार प्राप्त करता है । अन्यान्य सब लोक तो प्रधानतया भोग-स्थान ही हैं। मनुष्पलोकके इसी महत्त्वको समझानेके लिये यहाँ 'नृलोके' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्यलोकमें भी उपर्युक्त साधनोंद्रारा दूसरा कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकता, तब अन्यान्य छोकोंमें और बिना किसी साधनके कोई नहीं देख सकता-इसमें तो कहना ही क्या है?

प्रश्न-'कुरुप्रवीर' सम्बोधनका क्या भाव है ।

उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह माव दिखलाया है कि तुम कौरवोंमें श्रेष्ठ वीर पुरुष हो, तुम्हारे-जैसे बीर पुरुषके लिये इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे

में अब इस स्वरूपको संवरण कर हैं, तब तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हें पुखी करनेके लिये अत्र मैं इस रूपको तुम्हारे सामनेसे छिपा लेता हैं; तुम मोहित और डरके मारे व्ययित न होओ।

प्रश्न-'त्रम्'के साथ 'व्यपेतभी:' और 'प्रीतमना ' वशेपण देनेका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-'त्वम्'के साथ 'व्यपेतभीः' और 'प्रीतमना ' विशेषण देकर भगवान्ने यह गाव दिखलाया है कि जिस रूप से तुम्हें भय और न्याकुलता हो रही थी, उसको संवरण

करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुर्भुज-रूपमें प्रकट होता हुँ; इसिंखेये तुम भयरिहत और प्रसन्न-मन हो जाओ ।

प्रश्न-'रूपम्'के साथ 'तत्' और 'इदम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! तथा 'पुनः'पदका प्रयोग करके उस रूपको देखनेके लिये कहनेका क्या भाव है 2

उत्तर-'तत्' और 'इदम्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि जिस चतुर्भुज देवरूपके दर्शन मैंने तुमको पहले कराये थे एवं अभी जिसके दर्शनके लिये तुम प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम उसी रूपको देखो; यह वही रूप अब

सम्बन्ध—इस प्रकार चतुर्भुजरूपका दर्शन करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देकर भगवान्ने क्या किया, अब सञ्जय घृतराष्ट्रसे वही कहते हैं---

तुम्हारे सामने हैं। अभिप्राय यह है कि अब तुम्हारे सामनेसे वह विश्वरूप हट गया है और उसके बदले चतुर्भुजन्रूप प्रकट हो गया है, अतएव अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न मनसे मेरे इस चतुर्मुजरूपके दर्शन करो।

'पुनः' पदके प्रयोगसे यहाँ यह प्रतीत होता है कि भगवान्ने अर्जुनको अपने चतुर्भुजरूपके दर्शन पहले भी कराये थे, पैतालीसर्वे और छियालीसर्वे क्लोकोंमें की हुई अर्जुनकी प्रार्थनामें 'तत् एव' और 'तेन एव' पदोंके प्रयोगसे भी यही भाव स्पष्ट होता है।

सञ्जय उवाच

#### इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आखासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौभ्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

सञ्जय बोले—वासुदेव भगवान्ते अर्जुनके प्रतिइस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुजक्रपको दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया॥ ५०॥

प्रश्न-'वासुदेवः' पदका क्या अभिप्राय है 🕫

उत्तर-भगवान् श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्ररूप-में प्रकट हर हैं और आत्मरूपसे सबमें निवास करते हैं इसिंखये उनका नाम वासुदेव है ।

प्रश्न-'रूपम्'के साथ 'स्वकम्' विशेषण लगानेका और **'दर्शयामास' क्रियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय है** 2

उत्तर-'रत्रकं रूपम्'का अर्थ है अपना निजी रूप। वैसे तो निश्वरूप भी भगत्रान् श्रीकृष्णका ही है और वह भी उनका स्वक्तीय ही है तथा भगवान् जिस मानुषरूपमें सबके सामने प्रकट रहते थे-त्रह श्रीकृष्णरूप भी उनका स्वकीय ही है किंतु यहाँ 'रूपम्'के साथ 'स्वकम्' विशेषण देनेका अभिप्राय उक्त दोनोसे भिन्न किसी तीसरे ही रूपका लक्ष्य करानेके छिये होना चाहिये। क्योंकि विश्वरूप तो अर्जुनके सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे, अतएव उसे दिखलानेकी तो यहाँ कल्पनाभी नहीं की जा सकती। और मानुषरूपके लिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान्ने दिख्ळाया (दर्शयामास);क्यों-कि विश्वरूपको हटा लेनेके बाद भगवान्का जो स्वाभाविक

मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ज्यों-का-त्यों अर्जुनके सामने रहता ही; उसमें दिखळानेकी क्या बात थी, उसेतो अर्जुन स्वय ही देख लेते । अतएव यहाँ 'स्वकम्' विशेषण और 'दर्शयामास' कियाके प्रयोगसे यही मान प्रतीत होता है कि नरलीलाके लिये प्रकट किये हुए सबके सम्मुख रहने-वाले मानुबरूपसे और अपनी योगशक्तिसे प्रकट करके दिखलाये हुए विश्वरूपसे भिन्न जो नित्य वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाळा भगवान्का दिव्य चतुर्भुज निजी रूप है — उसीको देखनेके छिये अर्जुनने प्रार्थना की थी और वही रूप भगवान्ने उनको दिख्ळाया ।

प्रश्न-'महात्मा'पदका और 'सौम्यवपु:' होकर भयभीत अर्जुनको धीर ज दिया इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—जिनका आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् हो, उन्हें महात्मा कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके आत्मरूप हैं, इस्लिये वे महातमा हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि अर्जुन को अपने चतुर्मुजरूपका दर्शन करानेके पश्चात् महात्मा श्रीकृष्णने 'सौम्यवपुः' अर्थात् परम शान्त श्यामसुन्दर मानुष रूपसे युक्त होकर भयसे न्याकुल हुए अर्जुनको धैर्य दिया ।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपको संवरण करके, चतुर्भुजरूपके दर्शन देनेके पश्चात् जब स्वाभाविक मानुवरूपसे युक्त होकर अर्जुनको आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावघान होकर कहने लगे—

### अर्जुन उवाच

### दृष्ट्रेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ ५१॥

अर्जुन बोले-हे जनार्दन । आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अव मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी खाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥

प्रश्न-'रूपम्' के साथ 'सौम्यम्' और 'मानुषम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगनान्का जो मानुषद्धप था वह बहुत ही मधुर, सुन्दर और शान्त था, तथा पिछले श्लोकमें जो भगनान्के सौम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, वह भी मानुष्यूप-को लक्ष्य करके ही कही गयी है—इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'द्धपम्' के साथ 'सौम्यम्' और 'मानुष्रम्' इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'सचेता संवृत्तः' और 'प्रकृति गतः' का क्या भाव है र उत्तर—भगवान्के विराट्क्ष्पको देखकर अर्जुनके मनमें भय, व्यथा और मोह आदि विकार उत्पन्न हो गये थे—उन सबका अभाव इन पदोंके प्रयोगसे दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके इस स्यामप्तन्दर मधुर मानुष-रूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ, अर्थात् मेरा मोह, अम और भय दूर हो गया और मैं अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात् भय और व्याकुलता एव कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे मन, इन्द्रिय और शरीरमें उत्पन्न हो गये थे—उन सबके दूर हो जानेसे अब मैं पूर्ववत् स्वस्थ हो गया हूँ।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके वचन सुनकर अब भगवान् दो श्लोकोंद्वारा अपने चतुर्मुज देवरूपके दर्शनकी दुर्लभता और उसकी महिमाका वर्णन करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

### सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः॥ ५२॥

श्रीभगवान् वोले-मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुर्दर्श है अर्थात् इसके दर्शन वहे ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी आकाङ्का करते रहते हैं ॥ ५२॥

प्रश्न-'रूपम्' के साथ 'सुदुर्दर्शम्' और 'इदम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है <sup>8</sup>

उत्तर—'सुदुर्दर्शम्' विशेषण देकर भगवान्ने अपने चतुर्भुज दिव्यरूपके दर्शनकी दुर्लभता और उसकी महत्ता दिखलायी है। तथा 'इदम्' पद निकटवर्ती वस्तुका निर्देश करनेवाला होनेसे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात् दिखलाये जानेवाले चतुर्भुज रूपका सकेन किया गया है। अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज, मायातीत, दिव्य गुणोंसे युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन किये हैं, उस रूप-के दर्शन बडे ही दुर्लभ हैं; इसके दर्शन उसीको हो सकते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिसपर मेरी कृपाका पूर्ण प्रकाश हो जाता है।

प्रश्न-देवतालोग भी सदा इस रूपका दर्शन करनेकी इच्छा रखते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> तथा इस वाक्यमें 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कथनसे भी भगवान्ने अपने चतुर्भु जरूपके दर्शनकी दुर्छभता और उसकी महत्ता ही प्रकट की है। तथा 'अपि'गदके प्रयोगसे यह भाव दिख्ळाया है कि जब देवता-ळोग भी सदा इसके देखनेकी इच्छा रखते हैं, किन्तु सब टेख नहीं पाते, तो फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ?

नाहं वेदैनी तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥ ५३॥ जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है-इस प्रकार चतुर्भुजक्रपवाला में न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ॥ ५३॥

प्रश्न-नवम अध्यायके सत्ताईसवें और अट्टाईसवें क्षोकों में यह कहा गया है कि तुम जो कुछ यब करते हो, दान देते हो और तप करते हो—सब मेरे अपण कर दो; ऐसा करने से तुम सब कमों से मुक्त हो जाओं गे और मुझे प्राप्त हो जाओं। तथा सतरहवें अध्यायके पचीसवें क्षोकमें यह बात कही गयी है कि मोक्षकी इच्छावाले पुरुषों हारा यज्ञ, दान और तपरूप कियाएँ फलकी इच्छा छोड़ कर की जाती हैं; इससे यह भाव निकलता है कि यज्ञ, दान और तप मुक्तिमें और भगवान् की प्राप्तिमें अवश्य ही हेतु हैं। किन्तु इस क्षोकमें भगवान् ने यह वात कही है कि मेरे चतुर्भुज रूपके दर्शन न तो वेदके अध्ययना-ध्यापन से ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञ से ही। अतएव इस विरोधका समाधान क्या है ?

उत्तर—इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योंकि कर्मी-को भगवान्के अर्पण करना अनन्य भक्तिका एक अड्ड है । पचपनवें श्लोकमें अनन्य भक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्ने खयं 'मत्कर्म कृत्' (मेरे लिये कर्म करनेका ) पदका प्रयोग किया है और चौवनवें श्लोकमें यह स्पष्ट घोषणा की है कि अनन्य भक्तिके द्वारा मेरे इस खक्रपको देखना, जानना और प्राप्त करना सम्भव है । अतएव यहाँ यह समझना चाहिये कि निष्कामभावसे भगवदर्थ और भगवदर्पण बुद्धिसे किये हुए यह, दान और तप आदि कर्म भक्तिके अङ्ग होनेके कारण भगवान्की प्राप्तिमें हेतु हैं—सकामभावसे किये जानेपर नहीं । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यहादि क्रियाएँ भगवान्का दर्शन करानेमें स्वभावसे समर्थ नहीं हैं । सगवान्के दर्शन तो प्रेमपूर्वक भगवान्के शरण होकर निष्कामभावसे कर्म करनेपर भगवत्-कृपासे ही होते हैं ।

प्रश्न-यहाँ 'एवंविधः' और 'मां यथा दृष्टवानिसः' के प्रयोगसे यदि यह वात मान छी जाय कि भगवान्ने जो अपना विश्वरूप अर्जुनको दिख्छाया था, उसीके विषयमें 'मैं वेदोंद्वारा नहीं देखा जा सकता' आदि वातें भगवान्ने कही हैं, तो क्या हानि है !

उत्तर—विश्वरूपकी महिमामें प्राय: इन्हीं पर्दोका प्रयोग अड़तालीसने श्लोकमें हो चुका है; इस श्लोकको पुन: उसी विश्वरूपकी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोष आता है। इसके अतिरिक्त, उस विश्वरूपके लिये तो भगवान्ने कहा है कि यह तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता; और इसके देखनेके लिये अगले श्लोकमें उपाय भी वतलाते हैं। इसलिये जैसा माना गया है, वही ठीक है।

सम्बन्ध-यदि उपर्युक्त उपायोंसे आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपायसे हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर भगवान् कहते हैं--

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंत्प ॥ ५१॥

परन्तु हे परंतप अर्जुन ! अतन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये। तस्वसे जातनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकीभावसेप्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ॥ ५४ ॥

प्रश्न—जिसके द्वारा भगवान्का दिन्य चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है—वह अनन्य भक्ति क्या है !

उत्तर—सगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन, इन्द्रिय और शरीर एवं धन, जन आदि सर्वेखको भगवान्का समझकर भगवान्के छिये भगवान्-की ही सेवामें सदाके छिये छगा देना—यही अनन्य भक्ति है, इसका वर्णन अगले श्लोकमें अनन्य भक्तके लक्षणोंमें विस्तारपूर्वक किया गया है । प्रश्न—सांख्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको प्राप्त होना वतर्लाया गया है,फिर यहाँ केवल अनन्य मक्तिको ही भगवान्-के देखे जाने आदिमें हेतु क्योंकर वतलाया गया ?

उत्तर—सांख्ययोगके द्वारा निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है; और वह सर्वथा सत्य है। परन्तु सांख्ययोगके द्वारा सगुण-साकार भगवान्के दिव्य चतुर्भुज रूपके भी दर्शन हो जायँ,ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सांख्ययोगके द्वारा साकाररूपमें दर्शन देनेके लिये भगवान् वाध्य नहीं हैं। अतएव यहाँ वेवल अनन्य भक्तिको ही भगवदर्शन आदिमें यहाँ प्रकरण भी सगुण भगवान्के दर्शनका ही है हेतु वतलाना उचित ही है।

सम्बन्ध—अनन्य भक्तिके द्वारा भगवान्को देखना, जानना और एकीभावसे प्राप्त करना सुलभ वतलाया जानेके कारण अनन्यभक्तिका स्वरूप जाननेकी आकाङ्का होनेपर अव अनन्य भक्तके लक्षणींका वर्णन किया जाता है——

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुप केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मीको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें वैरभावसे रहित है--वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुप मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

प्रश्न-'नत्कर्मकृत्' का क्या भाव है र

उत्तर—जो मनुष्य खार्ष, ममता और आसक्तिको छोडकर, सब कुछ भगवान्का समझकर, अपनेको केवल निमित्तमात्र मानता हुआ यज, दान, तप और खान-पान-व्यवहार आदि समस्त शास्त्रविहित कर्तव्यक्तमींको निष्कामभावसे भगवान्की ही प्रसन्नताके लिये भगवान्-के आज्ञानुसार करता है-वह 'मस्कर्मकृत्' अर्थात् भगवान्के लिये भगवान्के कर्नोको करनेवाला है।

प्रश्र-'मत्परम ' का क्या भाव है \*

उत्तर—जो भगवान्को ही परम आश्रय, परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्ति-मान्, सवके सुहृद्, परम आत्मीय और अपने सर्वस्व समझता है तथा उनके किये हुए प्रत्येक विधानमें सदा सुप्रसन्न रहता है—वह भारपरम ' अर्थात् भगवान्के परायण है।

प्रश्न-'म्ब्रुक्त ' का क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान्में अनन्यप्रेम हो जानेके कारण जो भगवान्में ही तन्मय होकर नित्य निरन्तर भगवान्के नाम रूप, गुण, प्रभाव और छीछ। आदिका श्रवण, कीर्ता और मनन आदि करता रहता है, इनके विना जिसे क्षणभर भी चैन नहीं पडती, और जो भगवान्के दर्शनके छिये अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर छालायित रहता है— वह भम्रक्त । अर्थात् भगवान्का भक्त है।

प्रश्न-'सङ्ग्जर्जित ' का क्या भाव है ?

उत्तर—शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, कुटुम्त्र तथा मान-त्रड़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोक्तके भोग्य पदार्थ हैं- उन सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थों में जिसकी किख्रिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है, भगत्रान्को छोडकर जिसका किसीमें भी प्रेम नहीं है वह सङ्ग्वर्जित ' अर्थात् आसक्तिरहित है।

प्रश्न-'सर्वभूतेषु निर्वेर ' का क्या भाव है ?

उत्तर—समस्त प्राणियोको भगवान्का ही खरूप समझन, अथवा सबमें एकमात्र भगवान्को व्याप्त समझने-के कारण किसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जानेपर भी जिसके मनमें विकार नहीं होता, तथा जिसवा किसी भी प्राणीमें किञ्चिन्मात्र भी देष या वरमात्र नहीं रह गया है—वह 'सर्वे भूतेषु निर्वेर ' अर्थात् समस्त प्राणियोमें वैर-भावसे रहित है।

प्रश्न-य' और 'स' किसके वाचक हैं और 'वह मुझको ही प्राप्त होता है' इस क्यनका क्या भाव है'

उत्तर—'य । और 'स । पट उपर्युक्त लक्षणीत्राले भगत्रान्के अनन्य भक्तके वाचक हैं और वह मुझनो ही प्र स होता है-इस क्यनका भाव चौत्रनत्रे २ गैकके अनुसार सगुण भगत्रान्के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भली-भाँति तत्त्वसे जान लेना और उनमें प्रतेश कर जाना है । अभिप्राय यह है कि उन्धुक्त लक्षणोंसे युक्त जो भगवान्-का अनन्यभक्त है, वह भगत्रान्को प्राप्त हो जाता है ।

ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिपत्सु बद्धविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनतवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

### द्वादशोऽध्यायः

अध्यायका नाम इस वारहवें अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोसहित भगवान्की भक्तिका वर्णन करके भगवद्भक्तोंके छक्षण वतलाये गये हैं । इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान्की भक्तिमें ही हुआ हैं । केवल तीन रलोकोंमें ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी भगवद्भक्ति और ज्ञानयोगकी परस्पर तुलना करनेके लिये ही है; अतएव इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग' रक्खा गया है ।

अध्यायका सक्षेप इस अध्यायके पहले रलोकमें सगुण-साकार और निर्गुण-निराकारके उपासकों में कीन श्रेष्ठ है, यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न है। दूसरेमें अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने सगुण-साकारके उपासकोको युक्ततम (श्रेष्ठ) वतलाया है। तीसरे-चौथेमें निर्गुण-निराकार परमात्मको विशेषणोका वर्णन करके उसकी उपासनाका फल भी भगवापाति वतलाया है और पॉचवेंमें देहाभिमानी मनुष्योके लिये निराकारकी उपासना कठिन वतलायी है। छठे और सातवेमें भगवान्ने यह वतलाया है कि सब कमोंको मुझमें अर्पण करके अनन्यभावसे निरन्तर मुझ सगुण परमेश्वरका चिन्तन करनेवाले भक्तोका उद्धार खय मै करता हूँ। आठवेंमें भगवान्ने अर्जुनको मन-बुद्धि अपनेमें अर्पण करनेके लिये आज्ञा दी है और उसका फल अपनी प्राप्ति वतलाया है। तदनन्तर नवेंसे ग्यारहवेंतक उपर्युक्त साधन कर सकनेपर अभ्यासयोगका साधन करनेके लिये, उसमें भी असमर्थ होनेपर भगवदर्थ कर्म करनेके लिये और उसमें भी असमर्थ होनेपर भगवदर्थ कर्म करनेके लिये और उसमें भी असमर्थ होनेपर समस्त कर्मोका फल्याग करनेके लिये क्रमशः कहा है। वारहवेंमें कर्मफल्यागको सर्वश्रेष्ठ वतलाकर उसका फल तत्काल ही शान्तिकी प्राप्ति होना वतलाया है। तत्पश्चात् तेरहवेंसे उन्नीसवेंतक भगवान्ने अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षणोको आदर्श मानकर श्रद्धापूर्वक वैसा ही साधन करनेवाले मक्तोंको अत्यन्त प्रिय वतलाया है

सम्बन्ध—दूसरे अध्यायसे लेकर छठे अध्यायतक भगवान्ने जगह-जगह निर्गुण वहाकी और सगुण-साकार परमेश्वरकी उपासनाकी प्रशंसा की है। सातवें अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक तो विशेषरूपसे सगुण-साकार भगवान्की उपासनाका महत्त्व दिखलाया है। इसीके साथ पॉचवें अध्यायमें सतरहवेंसे छन्वीसवें श्लोकतक, छठे अध्यायमें चौवीसवेंसे उन्तीसवेंतक, आठवें अध्यायमें ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण-निराकारकी उपासनाका महत्त्व भी दिखलाया है। आखिर ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें सगुण-साकार भगवान्की अनन्य भक्तिका फल भगवत्प्राप्ति बतलाकर 'मत्कर्मऋत्'से आरम्भ होनेवाले इस अन्तिम श्लोक्तमें सगुण-साकार स्वरूप भगवान्के भक्ति विशेष रूपसे बड़ाई की। इसपर अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुणनिराकार बहाकी और सगुण-विसकार भगवान्की उपासना करनेवाले दोनों प्रकारके उपासकों उत्तम उपासक कौन है इसी जिज्ञासाके अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं—

अर्जुन उवाच

एवं संतत्युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

अर्जुन वोले—जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सिच्चदानन्द्यन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैं—उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं १ ॥ १ ॥ प्रश्न-'एवम्' पदका क्या अमिप्राय है ।

उत्तर—'एवम्' पदसे अर्जुनने पिछले अध्यायके पचपनवें रेडोकमें बतलाये हुए अनन्य भक्तिके प्रकारका निर्देश किया है।

प्रश्न—'त्वाम्' पद यहाँ किसका वाचक है और निरन्तर भजन-च्यानमें छगे रहकार उसकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है र

उत्तर—'लाम्' पद यद्यपि यहाँ भगतान् श्रीकृष्णका वाचक है, तथापि भिन्न-भिन्न अवतारोमें भगवान्ने जितने सगुण रूप धारण किये हैं एव दिव्य धाममें जो भगवान्का सगुण रूप विराजमान है—जिसे अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार छोग अनेकों रूपो और नामोंसे वतछाते हैं—यहाँ 'लाम्'पदको उन सभीका वाचक मानना चाहिये,क्योंकि वे सभी भगतान् श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं। उन सगुण भगतान्का निरन्तर चिन्तन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेमधूर्वक निष्काम-भावसे जो समस्त इन्द्रियोको उनकी सेवामें छगा देना है, यही निरन्तर भजन-ध्यानमें छगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है। प्रश्न—'अक्षरम्'विशेषणके सिहत 'अन्यक्तम्' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर—'अक्षरम्'विशेषणके सहित 'अव्यक्तम्'पद यहाँ निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है। यद्यपि जीवात्माको भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है, क्योंकि उसके उपासकका सगुण भगवान् के उपासकसे उत्तम होना सम्भव नहीं है और पूर्व प्रसङ्गमें कहीं उसकी उपासनाका भगवान् ने विधान भी नहीं किया है।

प्रश्न-उन दोनो प्रकारके उपासकोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है र-इस वाक्यका क्या भाव है र

उत्तर-इसवाक्यसे अर्जुनने यह पूछा है कि यद्यपि उप-र्युक्त प्रकारसे उपासना करनेवाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं है, तथापि उन दोनोंकी परस्पर तुल्ना करनेपर दोनो प्रकारके उपासकों मेंसे कौन-से उत्तम है—यह बतलाइये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर उसके उत्तरमें भगवान् सगुण-साकारके उपासकोंको उत्तम बतलाते हैं—— श्रीभगवानुवाच

> मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥

श्रीभगवान् बोले-मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २ ॥ प्रश्न-भगवान् मनको एकाग्र करके निरन्तर उन्हीं के भगवान् में मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव और खभजन-ध्यानमें लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है व्यक्त सदा-सर्वदा प्रेमपूर्वक चिन्तन करते रहना ही मनको उत्तर-गोपियों की भाति \*समस्त कर्म करते समय परम एकाग्र करके निरन्तर उनके ध्यानमें स्थित रहते हुए उनकी प्रेमास्पद, सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तयीं मी, सम्पूर्ण गुणों के समुद्र उपासना करना है ।

या दोहनेऽनहनने मयनोपलेपप्रेश्वेङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ ।
 गायन्ति चैनमनुरक्तिघयोऽश्रुकण्ट्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥

( श्रीमद्भागवत १० । ४४ । १५ ) 'जो गौओंका दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही विलोते समय, ऑगन लीपते समय, वालकोंको पालनेमें झुलाते समय, रोते हुए वचोंको लोरी देते समय, घरोंमें जल लिइकते समय और झाहू देने आदि कमोंको करते समय, प्रेम-पूर्ण चित्तसे आँखोंमें आँस् मरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हैं—इस प्रशर सदा श्रीकृष्णमें ही चित्त स्माये रखनेवाली वे वन्नवासिनी गोपरमणियाँ धन्य हैं।'

प्रश्न—अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाका क्या खरूप है ? और उससे से भगवान्पर निर्भर हो जाना ही उपर्युक्त श्रद्धासे युक्त युक्त होना क्या है 2

उत्तर-भगवान्की सत्तामें, उनके अवतारोमें, वचनोमें उनकी शक्तिमें, उनके गुण, प्रभाव, छीला और ऐश्वर्य आदिमें अत्यन्त सम्मानपूर्वक जो प्रत्यक्षसे भी बढकर विश्वास है— वही अतिशय श्रद्धा है और भक्त प्रह्लादकी भाँति सब प्रकार- होना है।

प्रश्न—'ने मुझे उत्तम योगनेत्ता मान्य हैं'इसका क्या भाव है? उत्तर—इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि दोनो प्रकारके उपासकोमें जो मुझ सगुण परमेश्वरके उपासक हैं, उन्होंको मै उत्तम योगवेत्ता मानता हूं।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें सगुण-साकार परमेश्वरके उपासकोंको उत्तम योगवेत्ता बतलाया, इसपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण-निराकार वशके उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं हैं ? इसपर कहते हैं —

> त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यक्तं ये पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥ संनियम्येन्द्रियग्रामं समबुद्धयः। प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

परन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुद्रायको भली प्रकार वशमें करके मन-वुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीय-स्रुप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी समिदानन्द्यन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमे रत और सवमें समान भाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥

प्रश्न-'अचिन्त्यम्' का क्या अर्थ है ? उत्तर-जो मन-बुद्धिका विषय न हो, उसे 'अचिन्त्य' कहते हैं।

प्रश्न-'सर्वत्रगम्' का क्या अर्थ है ? उत्तर-जो आकाशकी भॉति सर्वन्यापी हो-कोई भी जगह जिससे खाली न हो, उसे 'सर्वत्रग' कहते हैं। प्रश्न-'अनिर्देश्यम्' का क्या अर्थ है <sup>2</sup>

उत्तर-जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो-किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका खरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे 'अनिर्देश्य' कहते हैं।

प्रश्न-'कूटस्थम्' का क्या अर्थ है 2

उत्तर-जिसका कभी किसी भी कारणसे परिवर्तन न हो, जो सदा एक-सा रहे, उसे 'कूटस्थ' कहते है ।

प्रश्न-'ध्रुवम्'का क्या अर्थ है 2

उत्तर-जो नित्य और निश्चित हो--जिसकी सत्तामें किसी प्रकारका संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे 'ध्रव' कहते हैं।

प्रश्न-'अचलम्' का क्या अर्थ है 2 उत्तर—जो हलन-चलनकी क्रियासे सर्वथा रहित हो उसे 'अचल' कहते है ।

प्रश्न-'अव्यक्तम्' का क्या अर्थ है <sup>2</sup> उत्तर-जो किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अर्थात् जो इन्द्रियोद्वारा जाननेमें न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उसे 'अन्यक्त' कहते हैं।

प्रश्न-'अक्षरम्' का क्या अर्थ है ? उत्तर-जिसका कमो किसी भी कारणसे विनाश न हो, उसे 'अक्षर' कहते हैं।

प्रश्न—इन सत्र विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है और उस ब्रह्मकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है 2

उत्तर—उपर्युक्त विशेषणोसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मके खरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस परब्रह्म-का उपर्युक्त खरूप समझकर अभिन्न भावसे निरन्तर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है।

प्रश्न-'सर्वभूतहिते रता:' का क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-'सर्वभूतिहते रता 'से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमें रत रहता है,उसी प्रकार उन निर्गुण-उपासकोंका सम्पूर्ण प्राणियोमें आत्मभाव हो जानेके कारण वे समान भावसे सबके हितमें रत रहते हैं।

प्रश्न-'सर्वत्र समबुद्धय ' का क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे यह भाव ,दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेशलोकी कहीं भेद-बुद्धि नहीं रहती । समस्त जगत्में एक ब्रह्मसे भिन्न किसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है।

प्रश्न-वे मुझे ही प्राप्त होते है--इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न वतलाया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त उपामनाका फल जो निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म

सम्बन्ध-इस प्रकार निर्गुण-उपासना और उसके फलका प्रतिपादन करनेके पश्चात् अब देहाभिमानियोंके लिये अन्यक्त गतिकी प्राप्तिको कठिन बतलाते हैं---

अनन्यभक्तिके द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्त्वसे जान सकता है और प्राप्त कर सकता है (११।५४)। इससे माछम होता है कि परमात्माको तत्त्वसे जानना और प्राप्त होना-ये दोनों तो निर्गुण-उपासकके लिये भी समान ही हैं, परन्तु निर्गुण-उपासकोको सगुणरूपमें दर्शन देनेके छिये भगवान् बाध्य नहीं हैं, और स्गुण-उपासकको

### क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्

गतिदुःखं देहबद्धिरवाप्यते ॥ उन सचिदानन्द्घन निराकार ब्रह्ममें आसक्त वित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अन्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥ ५ ॥

प्रश्न-'तेषाम्' पदके सहित 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पद किनका वाचक है ? और उनको परिश्रम अधिक है, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-पूर्व स्लोकोंमें जिन निर्गुण-उपासकोका वर्णन है, जिनका मन निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्ममे ही आसक्त है-उनका वाचक यहाँ 'तेपाम्'के 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पद है । उनको परिश्रम अधिक है, यह कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि निर्गुण द्रह्मका तत्त्व बडा ही गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध, स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीरमें अभिमान नहीं होता वही उसे समझ सकता है, साधारण मनुष्योकी समझमें यह नहीं आता । इसिंछये निर्गुण-उपासनाके साधनके आरम्भकालमें परिश्रम अधिक होता है ।

प्रश्न-देहाभिमानियोके द्वारा अन्यक्तविपयक गति दु खपूर्वक प्राप्त की जाती है--इस कथनका क्या भाव है 2 उत्तर—उपर्युक्त कथनसे भगवान्ने पूर्वाद्भेमें वतलाये हुए परिश्रमका हेतु दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि देहमें अभिमान रहते निर्गुण ब्हाका तत्त्व समझमें आना बहुत कठिन है । इसिल्ये जिनका शरीरमें अभिमान है उनको वैसी स्थिति वडे परिश्रमसे प्राप्त होती है ।

प्रश्न-यहाँ तो अव्यक्तकी उपासनामें अधिकतर परिश्रम बतलाया है और नवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'कर्तुम्' 'सुसुखम्' पदोसे ज्ञान-विज्ञानको सुगम वतलाकर चौथे, पाँचवें और छठे श्लोकोमें अव्यक्तका ही वर्णन किया है, अतः दोनो जगहके वर्णनमें जो विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है <sup>2</sup>

मुझसे भिन्न नहीं है और मै ब्रह्मसे भिन्न नहीं हूं। वह ब्रह्म मै ही हूँ, यही भाव भगवान्ने चौदहवें अध्यायके सत्ताईसर्वे रङोकमें 'ब्रह्मणो हि प्रतिप्राहम्' अर्थात् मैं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ, इस कथनसे दिखनाया है।

प्रश्न-जब दोनोको ही परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, तत्र फिर दूसरे रजेकमें सगुण उपासकोको श्रेष्ठ बतजानेका क्या भाव है 2

उत्तर-ग्यार ह्वें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि

भगवान्के दर्शन भी होते हैं-यही उसकी विशेषता है।

उत्तर—विरोध नहीं है, क्योकि नर्ने अध्यायमें 'ज्ञान'और 'विज्ञान' राब्द सगुण भगवान्के गुण, प्रभाव और तत्त्वसे विशेष सम्बन्ध रखते हैं; अतः वहाँ सगुण निराकारकी उपासनाको ही करनेमें सुगम वतलाया है। वहाँ चौथे रलोकमें आया हुआ 'अव्यक्त' शब्द सगुण-निराकारका वाचक है, इसीलिये उसे समस्त भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला, सबमें व्याप्त और वास्तवमें असङ्ग होते हुए भी सबकी उत्पत्ति आदि करनेवाला वतलाया है।

प्रश्न—छठे अध्यायके चौन्नीसनेसे सत्ताईसनें रछोकतक निर्गुण-उपासनाका प्रकार वतलाकर अट्ठाईसनें रछोकमें उस प्रकारका साधन करते-करते सुखपूर्वक परमात्मप्राप्तिरूप अत्यन्तानन्दका लाभ होना वतलाया है, उसकी संगति कैसे बैठेगी ?

सम्बन्ध--इस प्रकार निर्गुण-निराकार वहाकी उपासनासे देहाभिमानियोंके लिये परमारमाकी प्राप्ति कठिन वतलानेके उपरान्त अब दो श्लोकोंद्वारा सगुण परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरकी प्राप्ति शीघ्र और अनायास होनेकी बात कहते हैं—

ये तु सर्वाणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः।

अन न्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥

परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं ॥ ६ ॥

श्रम—'त्र' पदका यहाँ क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'तु' पद यहाँ निर्गुण-उपासकोकी अपेक्षा सगुण-उपासकोकी विरुक्षणता दिखलानेके लिये हैं।

प्रश्न-भगवान्के परायण होना क्या है ?

उत्तर-भगवान्पर निर्भर होकर भाँति-भाँतिके दुःखो-की प्राप्ति होनेपर भी भक्त प्रहादकी भाँति निर्भर और निर्वि-कार रहना; उन दुःखोको भगवान्का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुखरूप ही समझना तथा भगवान्को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृद् और सब प्रकारसे शरण ठेनेयोग्य समझकर अपने-आपको भगवान्के समर्पण कर देना-यही भगवान्के परायण होना है।

प्रश्न—सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान् के समर्पण करना क्या है? उत्तर—कर्मोंके करनेमें अपनेको पराधीन समझकर भगवान्की आज्ञा और संकेतके अनुसार कठपुतलीकी भॉति समस्त कर्म करते रहना; उन कर्मोंमें न तो ममता और उत्तर—वहाँका वर्णन, जिसके समस्त पाप तथा रजो-गुण और तमोगुण शान्त हो गये है, जो 'ब्रह्मभूत' हो गया है अर्थात् जो ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित हो गया है—ऐसे पुरुष-के लिये है, देहाभिमानियोके लिये नहीं । अतः उसको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाना उचित ही है।

प्रश्न—क्या निर्गुण-उपासकोको ही साधनकालमें अधिक परिश्रम होता है, सगुण-उपासकोको नहीं होता ?

उत्तर—सगुण-उपासकोको नहीं होता । क्योंकि एकतो सगुणकी उपासना सुगम है, दूसरे ने भगवान्पर ही निर्भर रहते हैं, इसल्चिये खयं भगवान् उनकी सब प्रकारसे सहायता करते हैं। ऐसी अवस्थामें उनको परिश्रम कैसे हो ?

असिक्त रखना और न उनके फलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना;शास्त्राजुकूल प्रत्येक कियामें ऐसा ही माव रखना कि मै तो केवल निमित्तमात्र हूँ, मेरी कुल भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान् ही अपने इच्छाजुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं—यही समस्त कर्मीका भगवान्के समर्पण करना है।

प्रभ्र-अनन्य भक्तियोग क्या है ? और उसके द्वारा भगवान्का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है?

उत्तर—एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं—ऐसा समझकर जो भगवान्में सार्थरहित तथा अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना है—जिस प्रेममें खार्थ, अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोष नहीं है; जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका किञ्चित् अंश भी भगवान्से भिन्न वस्तुमें नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्सी की विस्मृति असहा हो जाती है—उस अनन्य प्रेमको 'अनन्य मिक्तियोग' कहते है । और ऐसे मिक्तियोगहारा निरन्तर

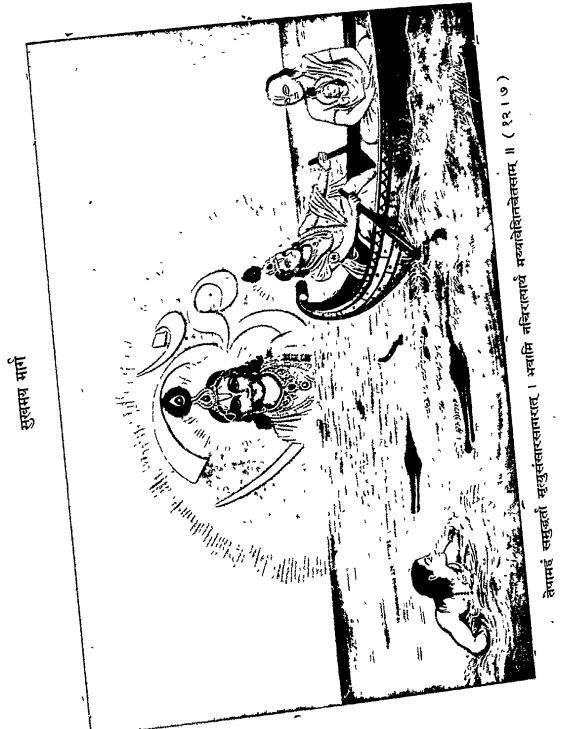

भगवान्का चिन्तन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और ठीळाओंका श्रवण,कीर्तन,उनके नामोंका उच्चारण और जप

तेषामहं समुद्धर्ता भवामि नचिरात्पार्थ आदि करना है—यही अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान्-का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना है।

> मृत्युसंसारसागरात् । मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त छगानेवाछे प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥

प्रश्न—'तेषाम्' पदके सिंहत 'मय्यावेशितचेतसाम्' पद किनका वाचक है ?

उत्तर—पिछले स्लोकमें मन-बुद्धिको सदाके लिये भगवान्में लगा देनेवाले जिन अनन्यप्रेमी सगुण-उपासकों-का वर्णन आया है, उन्हीं प्रेमी भक्तोका वाचक यहाँ 'तेषाम्'के सहित 'मथ्यावेशितचेतसाम्' पद है।

प्रश्न-'मृत्युरूप ससार-सागर' क्या है ? और उससे भगनान्का उपर्युक्त भक्तको शीघ्र ही उद्धार कर देना क्या है ?

उत्तर—इस ससारमें सभी कुछ मृत्युमय है; इसमें पैदा होनेवाली एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभर-के लिये भी मृत्युके थपेड़ोसे बचती हो। और जैसे समुद्रमें असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार ससार-सागरमें अनवरत जन्म-मृत्यु रूपी तर द्वें उठा करती हैं। समुद्रकी लहरों की गणना चाहे हो जाय, पर जबतक परमेश्वर- की प्राप्ति नहीं होती, तत्रतक जीवको कितनी बार जन्मना और मरना पङ्गा—इसकी गणना नहीं हो सकती। इसीळिये इसको 'मृत्युरूप समार-सागर' कहते हैं।

उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिको भगत्रान्में लगाकर जो भक्त निरन्तर भगवान्की उपासना करते हैं, उनको भगत्रान् तत्काल ही जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छुडाकर यहाँ अपनी प्राप्ति करा देते हैं अथता मरनेके बाद अपने परम धाममें ले जाते हैं—यहाँतक कि जैसे केत्रट किसीको नौकामें बैठाकर नदीसे पार कर देता है, वैसे ही भक्तिरूपी नौकापर स्थित भक्तके लिये भगवान् खय केत्रट वनकर उसकी समस्त कठिनाइयो और विपत्तियोको दूर करके वहुत शीघ उसे भीषण ससारसमुद्रके उस पार अपने परम धाममें ले जाते हैं। यही भगत्रान्का अपने उपर्युक्त भक्तको मृत्युरूप ससारसे पार कर देना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार पूर्व श्लोक्तोंमें निर्गुण-उपासनाक्षी अपेक्षा सगुण-उपासनाक्षी सुगमताका प्रतिपादन किया गया। इसलिये अब भगवान् अर्जुनको उसी प्रकार मन-बुद्धि लगाकर सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा देते हैं—

> मय्येव मन आघत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तू मुझमें हो निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८॥

प्रश्न-बुद्धि और मनको मगत्रान्में लगाना किसे कहते हैं 2

उत्तर—जो सम्पूर्ण चराचर ससारको व्याप्त करके सबके हृदयमें स्थित हैं और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशील्ता तथा सुहृदता आदि अनन्त गुणोके समुद्र हैं—उन परम दिव्य प्रेममय और आनन्दमय, सर्वशक्तिमान्, सर्वोत्तम, शरण लेनेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव और छीलाके तत्त्व तथा रहस्यको भन्नीभाँति समझकर उनका सदा-सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना—यही बुद्धिको भगवान् मे लगाना है। तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान्-के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयोंसे आसक्तिको सर्वथा हटाकर मनको केवल उन्हींमें तन्मय कर देना और नित्य-निरन्तर उपर्युक्त प्रकारसे उनका चिन्तन करते रहना— यही मनको भगवान् में लगाना है।

इस प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भगवान्में लगा देता है, वह शीघ्र ही भगवान्को प्राप्त हो जाता है ।

प्रश्न-भगवान्मे मन-बुद्धि लगानेपर यदि मनुष्यको निश्चयही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर सब लोग भगवान्में मन-बुद्धि क्यो नहीं लगाते 2

उत्तर—गुण, प्रभाव और छीलाके तत्त्र और रहस्यको न जाननेके कारण भगत्रान्में श्रद्धा-प्रेम नहीं होता और श्ज्ञान-जनित आसक्तिके कारण सासारिक विषयोका चिन्तन होता रहता है। संसारमें अधिकाश लोगोकी यही स्थिति है, इसीसे सब छोग भगवान्मे मन-बुद्धि नहीं छगाते ।

प्रश्न-जिस अज्ञानजनित आसित्तसे लोगोमें सासारिक

मुझे क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हैं---

भोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पड रही है, उसके छूटनेका क्या उपाय है ?

उत्तर—भगवान्के गुण, प्रमाव और छीलाके तत्त्व और रहस्यको जानने और माननेसे यह आदत छूट सकती है। प्रथ-भगवान्के गुण, प्रभाव, छीळाके तस्त्र और रहस्यका ज्ञान कैसे हो सकता है ?

उत्तर-मगवान्के गुण, प्रमाव और छीळाके तस्व और रहस्यको जाननेवाले महापुरुपोका सग, उनके गुण और आचरणोका अनुकरण तया भोग, आलस्य और प्रमादको छोडकर उनके वतलाये हुए मार्गका विश्वासपूर्वक तत्परताके साथ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सकता है। सम्बन्ध—यहाँ यह जिज़ासा हो सकती है कि यदि मैं उपर्युक्त प्रकारसे आपमें मन-बुद्धि न लगा सकूँ तो

#### अथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । सामिच्छाप्तुं अभ्यासयोगेन ततो धनंजय ॥ ९ ॥

यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन । अभ्यासरूप योगके हारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥

प्रश्न-इस रुगेकका क्या भाव है 2

उत्तर-भगवान् अर्जुनको निमित्त वनाकर समस्त जगतुके हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। ससारमे सब साधको-की प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण सबके लिये एक सावन उपयोगी नहीं हो सकता । विभिन्न प्रकृतिके मन्ष्योके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारके साधन ही उपयुक्त होते है। अतएव भगवान् इस रुशेकमे कहते है कि यदि तुम उपर्युक्त प्रकारसे मुझमे मन और वुद्धिके स्थिर स्थापन करनेमें अपनेको असमर्थ समझते हो, तो तुम्हें अभ्यासयोग-के द्वारा मेरी प्राप्तिकी इच्छा करनी चाहिये।

प्रश्नं—अभ्यासयोग किसे कहते है और उसके द्वारा भगवंद्यापिके लिये इच्छा करना क्या है ?

उत्तर-भगवान्की प्राप्तिके लिये भगवान्मे नाना प्रकार-की युक्तियोसे चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयतन किया जाता है, उसे 'अभ्यासयोग' करते है। भगत्रान्के जिस नाम, रूप, गुण और छीला आदिमें साधककी श्रद्धा और

प्रेम हो-उसीमे केवल भगवरप्राप्तिके उद्देश्यसे ही बार-बार मन लगानके लिये प्रयत्न करना अभ्यासयोगके द्वारा भगवान्-को प्राप्त करनेकी इच्छा करना है।

भगवान्मे मन लगानेके साधन शास्त्रोमे अनेको प्रकारके वतलाये गये है, उनमेसे निम्नलिखित कतिपय साधन सर्व-साधारणके छिये विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं---

- (१) सर्यके सामने ऑखें मूदनेपर मनके द्वारा सर्वत्र समभावसे जो एक प्रकाशका पुञ्ज प्रतीन होता है, उससे भी हजारो गुना अविक प्रकागका पुञ्ज भगवत्खरूपमें है-इस प्रकार मनसे निश्चय करके प्रमात्माके उस तेजीनय ज्योति:-खरूपमे चित्त लगानेके लिये वार-वार चेष्टा करना।
- (२) जैसे दियासळाईमे अग्नि व्यापक है वैसे ही भगवान् सर्वत्र व्यापक है यह समझकर जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ ही गुण और प्रभावसहित सर्वशक्तिमान् परम प्रेमास्पद परमेश्वरके खरूपका प्रेमपूर्वक पुन -पुन. चिन्तन करते रहेना।

- (३) जहो-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँसे उसे हटाकर भगवान् विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्टदेव हो—उनकी मानसिक या धातु आदिसे निर्मित मृतिमें अथवा चित्रपटमें या उनके नाम-जपमे श्रद्धा और प्रेमके साथ पुन -पुन मन लगानेका प्रयस्न करना।
- (४) भ्रमरके गुजारकी तरह एकतार ओङ्कारकी ध्वनि करते हुए उस ध्वनिमे परमेश्वरके स्वरूपका पुन -पुन चिन्तन करना।
- (५) स्त्रामात्रिक श्वास-प्रश्वासके साथ-साथ भगत्रान्के नामका जप नित्य-निरन्तर होता रहे—इसके लिये प्रयत्न करना ।
- (६) परमात्माके नाम, रूप, गुण, चरित्र और प्रभावके रहस्दको जाननेके लिये तिद्विषयक शास्त्रोका पुन -

सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यामयोग भी मै न कर सर्कू तो मुझे क्या करना चाहिये। इसपर कहते हैं----

### अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मदर्थमपि कमीणि

मत्कर्मपरमो भव।

कुर्वन्सिद्धमवाप्स्यसि ॥ १०॥

यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा॥ १०॥

्र प्रश्न-यित त् अभ्यासमे भी असमर्थ है-इस क्रयन-का क्या भाव है १

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि यद्यपि तुम्हारे छिये वस्तुत मन छगाना या उपर्युक्त प्रकारसे 'अभ्यासयोग'के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई किठन बात नहीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमें असमर्थ मानते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हे तीसरा उपाय बतछाता हूं। स्वभाव-भेदसे भिन्त-भिन्न साधकोंके छिये भिन्त-भिन्न प्रकारके साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं।

प्रश्न—'मत्कर्म' गब्द कौन-से कर्मोंका वाचक है और उनके परायण होना क्या है ?

उत्तर—यहाँ 'मत्कर्म' शब्द उन कर्मोंका वाचक है जो केवल भगवान्के लिये ही होते है या भगवत्-सेवा-यूजा-विषयक होते हैं,तथा जिन कर्मोंमें अपना जरा भी स्वार्थ, ममल और आसक्ति आदिका सम्बन्ध नहीं होता। ग्यारहवें पुन अभ्यास करना।

(७) चौथे अध्यायके उन्तीसर्वे स्रोकके अनुसार प्राणायामका अभ्यास करना ।

इनमेंसे कोई-सा भी अभ्यास यदि श्रद्वा और विश्वास तथा लगनके साथ किया जाय तो क्रमश सम्पूर्ण पापो और विन्नोंका नाश होकर अन्तमें भगवस्त्राप्ति हो जानी है। इसलिये बढ़े उत्साह और तन्परताके साथ अभ्यास करना चाहिये। साधकोंकी स्थिति, अधिकार तथा साधन-की गतिके तारतम्यसे फलकी प्राप्तिमें देर-सबेर हो सकती है। अतएव शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, ऊब-कर या आलस्यके वश होकर न तो अपने अभ्यासको छोड़ना ही चाहिये और न उसमें किसी प्रकार कभी ही आने देनी चाहिये। विल्क उसे बढ़ाते रहना चाहिये।

अध्यायके अन्तिम रलोकमे भी 'मत्कर्मकृत्' पडमें 'मत्कर्म' राज्द आया है, वहाँ भी इसकी व्याख्या की गयी है ।

एकमात्र भगवान्को ही अपना परम आश्रय और परम गित मानना और केवल उन्हींकी प्रसन्नताके लिये परम श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ मन, वाणी और गरीरसे उनकी सेवा-पूजा आदि तथा यज्ञ, टान और तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंको अपना कर्तन्य समझकर निरन्तर करते रहना—यही उन कर्मोंके परायण होना है।

प्रश्न—मेरे लिये कर्म करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप निद्धिको प्राप्त हो जायगा—इस वाक्यका क्या अभिप्राय हैं

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार कमोंका करना भी मेरी प्राप्तिका एक स्वतन्त्र और सुगम साधन है। जैसे भजन-ध्यानरूपी साधन करनेवालोको मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिये कर्म करनेवालोंको भी में प्राप्त हो सकता हूं। अतएव मेरे लिये कर्म करना पूर्वोक्त साधनो-की अपेक्षा किसी अगमें भी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है। सम्बन्ध—यहाँ अर्जुनको यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपर्युक्त प्रकारसे आपके लिये मैं कर्म भी न कर सक्टू तो मुझे क्या करना चाहिये। इसपर कहते हैं—

> अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफल्रत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥

यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कमौंके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥

प्रश्न—यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करनेमें भी त् असमर्थ है—इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 1

उत्तर—इस वाक्यसे भगवान्ने यह भात्र दिखलाया है कि वास्तवमें उपर्युक्त प्रकारसे भक्तियुक्त कर्मयोगका साधन करना तुम्हारे लिये कठिन नहीं, सुगम हैं। तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हे अब एक अन्य प्रकारका साधन वतलाता हूँ।

प्रश्न—'यतासम्बान्' किसको कहते है और अर्जुनको 'यतासमान्' होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'आत्मा' शब्द मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सिहत शरीरका वाचक हैं; अतः जिसने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सिहत शरीरपर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे 'यतात्मवान्' कहते हैं। मन और इन्द्रिय आदि यदि वशमें नही होते तो वे मनुष्यको बलाकारसे भोगोंमें फँसा देते हैं और ऐसा होनेपर समस्त कर्मोंके फल्रूप भोगोकी कामना और आसिक्तका त्याग नहीं हो सकता। अतएव 'सर्वकर्मफल्त्याग'के साधनमें आत्मसंयमको परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुनको 'यतात्मवान्' बननेके लिये कहा गया है।

प्रश्न-छठेसे लेकर दसर्वे इलोकतक बतलाये हुए साधनो-मे 'यतात्मवान्'होनेके लिये न कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—छठे, सातवे और आठवे क्लोकोंमें अनन्य भक्तियोगके साधकोंका वर्णन हैं; वैसे अनन्यप्रेमी भक्तोका संसारके भोगोंमें प्रेम न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि आदि स्वाभाविक ही ससारसे विरक्त रहकर भगवान्में लगे रहते हैं इस कारण उन क्लोकोंमे यतात्मवान् होनेके लिये नहीं कहा गया।

नवें श्लोकमे अस्यासयोग अतलाया गया है और भगवान्-

में मन-बुद्धि लगानेके लिये जितने भी साधन है, मभी अभ्यास्योगके अन्तर्गत आ जाते हैं, इस कारणसे वहाँ 'यतात्मश्रान्' होनेके लिये अलग कह नेकी आवश्यकता नहीं है। और दसवें क्लोक्समें भक्तियुक्त कर्मयोगका वर्णन है. उसमें भगशान्का आश्रय है और साधकके समस्त कर्म भी भगत्रदर्थ ही होते हैं। अतएव उसमें भी 'यतात्मश्रान्' होनेके लिये अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है। परन्तु इस क्लोक्समें जो 'सर्वकर्मफल्त्याग' स्तप कर्मयोगका साधन बतलाया ग्या है, इसमें मन-बुद्धिको वश्मे रक्खे बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि वर्णाश्रमोन्चित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन, बुद्धि और इन्द्रियों वश्में न हो तो उनकी मोगोमें ममता, आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहज है और ऐसा होनेपर 'सर्वकर्मफल्त्याग' रूप साधन बन नहीं सकता। इसीलिये यहाँ 'यतात्मवान्' पदका प्रयोग करके मन-बुद्धि आदिको वश्मे रखनेके लिये विशेष सात्रधान किया गया है।

प्रश्न--'सर्वक्षमं'राव्य यहाँ किन कमींका वाचक है और उनका फलस्याग करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—यज्ञ,दान,तप,सेना और वर्णाश्रमानुसार जीविका तथा शरी (निर्वाह के लिये किये जानेनाले शाखसम्मत सभी कमोंका वाचक यहाँ 'सर्वकर्म' शब्द है; उन कमोंको यथा-योग्य करते हुए,इस लेक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिक्ष जो उनका फल है—उसमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही सर्वक्रमोंका फल्स्याग करना है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा औरचोरी आदि निषिद्ध कर्म सर्वकर्म में सिम्म-लित नहीं है । मोर्गोमे आसिक्त और उनकी कामना होने-के कारण ही ऐसे पापकर्म होते हैं और उनके फलस्वरूप मनुष्यका सब तरहसे पतन हो जाता है । इसीलिये उनका स्वरूपसे ही सर्वया त्याग कर देना बतलाया गया है और जब वैसे कर्मोंका ही सर्वया निषेष है, तब उनके फल-त्यागका तो प्रसङ्ग ही कैसे आ मकता है 2

प्रश्न—भगवान्ने पहेले मन-बुद्धिको अपनेमें लगानेके लिये कहा, फिर अभ्यामयोग बतलाया, तटनन्तर मदर्घ कर्मके लिये कहा और अन्तमें सर्वकर्म-फल्यागके लिये माज्ञा दी और एकमें असमर्थ होनेपर दूसरेका आचरण करनेके लिये कहा, भगवान्का इस प्रकारका यह कथन फल्मेदकी दृष्टिसे है अथवा एककी अपेक्षा दूमरेको सुगम बतलानेके लिये है या अधिकारिमेदसे हैं।

उत्तर—न तो फलभेड़की दृष्टिसे है,क्योंकि समीका एक ही फल मगवद्याति है, और न एककी अपेक्षा दूमरेको सुगम ही बतलानेके लिये है, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक दूमरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। जो साधन एकके लिये सुगम है, वही दूसरेके लिये कठिन हो सकता है। इस विचारसे यह समझमें आता है कि इन चारो माधनों-का वर्गन केवल अविकारिभेदसे ही किया गया है।

प्रश्न—इन चारों सावनोंमेंसे कौन-सा साधन कैसे मनुष्यके जिये उपयोगी है ?

उत्तर -जिन पुरु में मगुग भगवान् के प्रेमकी प्रवानता है, जिसकी भगवान् में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्यकी बातें तथा उनकी लीलाका वर्णन जिसको स्वभावसे ही प्रिय लगता है—ऐसे पुरुपके लिये आठवें इलोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुपका भगवान्में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हठपूर्वक साधन करके भगवान्में मन लगाना चाहता है—ऐसी प्रकृतिवाले पुरुपके लिये नवें इलोकमें बनलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगीहै।

जिस पुरुषकी सगुण परमेश्वरमें श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कर्मोम जिसका स्थामात्रिक प्रेम है और भगवान्की प्रतिमारिकी सेत्रा-पूजा करनेमें जिसकी श्रद्धा है—ऐसे पुरुषके लिये दसवे स्टोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

और जिस पुरु का सगुण-साकार भगवान्में स्वाभाविक

प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वरके स्वरूपको केवल मर्वन्या गि निराकार मानता है, न्यावहारिक और लोकहितके कर्म करने-में ही जिसका स्वामानिक प्रेम है तथा कर्मोंमें श्रद्धा और रुचि अधिक होनेके कारण जिसका मन नर्वे श्लोकमें बतलाये हुए अभ्यासयोगमें भी नहीं लगता—ऐसे पुरुषके लिये इस श्लोकमें वतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है ।

प्रश्न-छठे श्लोकके कथनानुसार समस्त कर्मोंको भगवान्-में अर्पण करना,दसवे श्लोकके कथनानुसार भगवान्के लिये भगवान्के कर्मोंको करना तथा इस श्लोकके कथनानुसार समस्त कर्मोंके फलका त्याग करना—इन तीनों प्रकारके सावनोमें क्या भेट हैं र तीनोका फल अलग-अलगहै याएकर

उत्तर—समस्त कर्मोंको भगवान्में अर्पण करना, भगवान्-के लिये समस्त कर्म करना और सब कर्मोंके फलका त्याग करना—ये तीनो ही 'कर्मयोग'है, और तीनोंका ही फल परमेश्वरकी प्राप्ति है, अतएव फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। केवल साधकोंकी मावना और उनके साधनकी प्रगा-निके भेदसे इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मोंको भगवान्में अर्पण करना और भणवान्के लिये समस्त कर्प करना—इन दोनोंमें तो मिकिकी प्रयानता है, सर्व कर्मकर्याणमें केवल फल-त्यागकी प्रवानता है। यही इनका मुख्य भेद है।

सर्वकर्म भगत्रान् के अर्गण कर देने गात्रा पुरुष समग्रता है कि मैं मगत्रान् के हाथकी कठपुतनी हूँ, मुझमें कुछ भी करनेकी सामर्थ्य नहीं है; मेरे मन, बुद्धि और इन्द्रियारि जो कुछ हैं—सब भगवान् के हैं और भगवान् ही इनसे अपने इच्छानु-सार समस्त कर्म करवाते हैं, उन कर्मोंसे और उनके फल्से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इम प्रकारके भावसे उस सायकका कर्मोंमें और उनके फल्में किश्विन्मात्र भी रागन्त्रेष नहीं रहता, उसे जो कुछ भी प्रारच्यानुसार खुख-दु खो के भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान्का प्रसाद समझ-कर सदा ही प्रसन्त रहता है। अतए व उसका सबमें समभाव होकर उसे शीघ ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

भगवदर्थ कर्म करनेवाला मनुप्य पूर्वोक्त साधककी भॉति यह नहीं समझता कि 'मैं कुछ नहीं करना हूँ और भगवान् ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं।' वह यह समझना है कि भगवान् मेरे परमपूज्य, परम प्रेमी और परम सुहद् है, उनकी सेवा ब.रना और उनकी आजाका पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य हैं। अतएव वह भगवान्को समस्त जगत्में व्याप्त समझकर उनकी सेवाके उद्देश्यसे शाखद्वारा प्राप्त उनकी आज्ञाके अनुसार यज्ञ, टान और तप, वर्णाश्रमके अनुकूल आजीविका और शरीरनिर्वाहके समस्त कर्म तथा भगवान्-की पूजा-सेवादिके कर्मोमें लगा रहता है। उसकी प्रत्येक किया भगवान्के आज्ञानुसार और भगवान्की ही सेवाके उद्देश्यसे होती हैं (११।५५) अत. उन समस्त कियाओ और उनके फलोमें उसकी आसक्ति और कामनाका अभाव होकर उसे शीध ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

केवल 'सर्वकर्मीके फलका त्याग' करनेवाला पुरुप न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान् कर्म करवाते हैं और न यही समझता है कि मै भगवान्के लिये समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, उसके फलमें नही, (२।४०से५१ तक) अत किसी प्रकारका फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णा-श्रमके अनुसार जीविका और शरीरनिर्वाहके खान-पान आदि समस्त शास्त्रविहित कर्मोंको करना ही मेरा कर्तव्य है। अतएव वह समस्त कर्मोंके फल्रूप इस लोक और परलोकके भोगोंम ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देता हैं (१८१९), इससे उसमें राग-द्रेषका सर्वथा अभाव होकर उसे शीध्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

इस प्रकार तीनोंके ही साधनका भगत्रप्राप्तिरूप एक -फल होनेपर भी साधकोंकी मान्यता और साधनप्रणालीमें भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अलग वतलाये गये हैं।

सम्बन्ध—छठे श्लोकसे आठवेंतक अनन्य ध्यानका फलसिहत वर्णन करके नवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक एक प्रकारके साधनमे असमर्थ होनेपर दूसरा साधन वतलाते हुए अन्तमें 'सर्वकर्मफलत्याग' रूप साधनका वर्णन किया गया, इससे यह शंका हो सकती है कि 'कर्मफलत्याग'रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनोंकी अपेक्षा निम्न श्रेणीका होगा; अतः ऐसी शंकाको हटानेके लिये कर्मफलके त्यागका महत्त्व अगले श्लोकमे वतलाया जाता है—

### श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धवानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफल्रत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १

मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मों के फलका त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ १२॥ प्रश्न-यहाँ 'अभ्यास' शब्द किसका बाचक है और रहित ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाना नहीं वन सकता।

प्रश्न—यहाँ 'अभ्यास' शब्द किसका वाचक है और 'जान' शब्द किसका १ तथा अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ वतलानेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—यहाँ 'अभ्यास'शब्द नवें श्लोकमे बतलाये हुए अभ्यासयोगमेंसे केवल अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात् सकामभावसे प्राणायाम, मनोनिप्रह, स्तोत्र-पाठ, वेदाध्ययन, भगवन्नाग-जप आदिके लिये बार-बार की जानेवाली ऐसी चेष्ठाओका नाम यहाँ 'अभ्यास' है, जिनमे न तो विवेकज्ञान है, नध्यान है और न कर्म-फलका त्याग ही है । अभिप्राय यह है कि नवे श्लोकमें जो योग यानी निष्कामभाव और विवेकज्ञानका फल भगवत्प्राप्तिकी इच्छा है, वह इसमें नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हो, ऐसे अभ्यासके साथ ज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास- इसी प्रकार यहाँ 'ज्ञान' गब्द भी सत्सज्ञ और शास्त्रसे उत्पन्न उस विवेकज्ञानका वाचक है जिसके द्वारा मतुष्य आत्मा और परमात्माके स्वरूपको तथा भगवान्के गुण, प्रभाव, लीला आदिको समझता है एव संसार और भोगोंकी अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक वार्तोको भी समझता है, परन्तु जिसके साथ न तो अभ्यास है न ध्यान है और न कर्म-फल्की इच्लाका त्याग ही है।क्योंकि ये सब जिसके अन्तर्गत हों उस ज्ञानके साथ अभ्यास, ध्यान और कर्मफलके त्याग-का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यानको तथा कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता।

उपर्युक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने-अपने स्थान-पर भगवस्प्राप्तिमें सहायक है;श्रद्धा-भक्ति और निष्कामभावके सम्बन्धसे दोनोके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है। तथापि दोनोकी परस्पर तुलना की जानेपर अभ्यासकी अपेक्षाज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विनेकहीन अभ्याम भगन्नत्-प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना कि अभ्यासहीन विनेक्ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगन्नद्याप्तिकी इच्छाका हेतु है। यही बात दिखनानेके लिये यहाँ अभ्यामकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाया है।

प्रश्न—यहाँ 'ध्यान' शब्द किसका वाचक है और उसे ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'ध्यान' शब्द भी छठेसे आठवें स्टोकतक वतलाये हुए ध्यानयोगमेंसे केवल ध्यानमात्रका वाचक है अर्थात् उपास्यदेव मानकर सकामभावसे केवल मन-बुद्धि को भगवान्के साकार या निराकार किसी भी स्वरूपमें स्थिर कर देनेका वाचक है । इसमे न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान है और न भोगोंकी कामनाका त्यागरूप निष्कामभाव ही है । अभिप्राय यह है कि उस ध्यानयोगमें जो समस्त कमींका भगवान्के समर्पण कर देना, भगवान्को ही परम प्राप्य समझना और अनन्य प्रेमसे भगवान्का ध्यान करना— ये सब भाव भी सम्मिनित्र हैं, वे इसमें नहों हैं । क्योंकि भगवान्को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेमदूर्वक निष्काम भावसे किया जानेवाला जो ध्यानयोग है, उसमें विवेकज्ञान और कर्मफलके त्यागका अन्त भवि है । अत. उसके साथ विवेकज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ वनलाना नहीं वन सकता ।

पहले प्रजनके उत्तरमे वतलाया हुआ विवेकज्ञान और उपर्युक्त ध्यान—न्दोनो ही श्रद्धा-प्रेम और निष्कामभावके मम्बन्धसे परमात्माकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं, इसलिये दोनों ही भगवान्की प्राप्तिम सहायक हैं। परन्तु दोनोंकी परस्पर तुल्ना करनेपर ध्यान और अभ्याससे रहित ज्ञान-की अपेक्षा विवेकरहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि विना ध्यान और अभ्यासके केवल विवेकज्ञान भगवान्की प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना बिना विवेकज्ञानके केवल ध्यानसे हो सकता है। भ्यानद्वारा चित्त स्थिर होनेपर चित्तकी मलिनता और चञ्चलताका नाश होता

है, परन्तु केवल जानकारीसे वैसा नहीं होता । यही भाव दिखलानेके लिये ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बतलाया गया है ।

प्रश्न—'कर्मफलत्याग' किसका वाचक है और उसे ध्यानसे श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—ग्यारहवें इळोकमे जो 'सर्वकर्मफळत्याग' का स्त्रह्मप वतलाया गया है, उसीका वाचक 'कर्मफळत्याग' है। दूसरे प्रश्नके उत्तरमे बतलाया हुआध्यान भी परमात्मा-की प्राप्तिमें सहायक है, परन्तु जबतक मनुष्यकी कामना और आसक्तिका नाश नहीं हो जाता, तबतक उसे परमात्माकी प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अत फलासकि-के त्यागसे रहित ध्यान परमात्माकी प्राप्तिमें उतना लाभप्रद नहीं हो सकता, जितना कि विना ध्यानके भी समस्त कर्मोर्मे फल और आसक्तिका त्याग हो सकता है।

प्रश्न-त्यागसे तत्काल शान्ति मिल जाती है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म करूप इस लोक और परजेक के सनस्न मोगों में ममता, आसिक और कामनाका सर्वया त्याग होने से मनुष्यको तत्काल ही परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है, फिर विलम्बका कोई भी कारण नहीं रह जाता। क्यों कि विषया-सिक ही मनुष्यको बॉधनेवाली है, इसका नाश होने के बाद भगवान् उससे छिपे नहीं रह सकते।

इम क्लोकमे अभ्यासयोग, ज्ञानयोग, व्यानयोग और कर्म-योगका तुल्नात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों-में कर्मफल्कप भोगोंकी आसक्तिका त्यागरूप निष्काम-भाव अन्तर्गत है। अत उनका तुल्नात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्मफलके त्यागका महत्त्व दिख्लानेके लिये अभ्यास, ज्ञान और ध्यानरूप साधन, जो कि ससारके झझटोंसे अलग रहकर किये जाते हैं और क्रियाकी दृष्टिसे एककी अपेक्षा दूसरा कमसे सात्त्रिक और निवृत्तिपरक होने-के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कर्मफल्के त्यागको भाव-की प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आन्यात्मक उन्नतिमें क्रियाकी अपेक्षा भावका ही अधिक महत्त्व है। वर्ण-आश्रमके अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिच्य,सेवा आदि तथा शरीर-निर्वाहकी क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र-पाठ, वेद-पाठ, नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया, सरसङ्ग और शाखोंके द्वारा आध्यात्मिक वातोको जाननेके लिये जानित्रयक क्रिया और मनको स्थिर करनेके लिये ध्यानित्रयक क्रिया और मनको स्थिर करनेके लिये ध्यानित्रयक क्रिया —ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमे-से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्मक्तरका त्यागरूप वैराग्य है,

क्योंकि ससारमें वैराग्य और भगवान्में अनन्य प्रेमसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है, अन्यया नहीं। अत कर्मफल-का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शाखसम्मत कियाके साथ क्यों न रहे, वही किया दीखनेमें साधारण होनेपर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त ञ्लोकोमं भगवान्क्री प्राप्तिके लिये भक्तिके अङ्गभून अलग-अलग साधन वनलाकर उनका फल परमेश्वरकी प्राप्ति चनलाया गया, अनएव भगवान्को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तोंके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अब सात श्लोकोंमें भगवरप्राप्त ज्ञानी भक्तोंके लक्षण वनलाये जाते है—

> अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १४ ॥

जो पुरुष सब भूतोंमे द्वेवभावसे रहित, खार्थरहित। सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहङ्कार से रहित सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान् है अर्थात् अपराध करनेवारेको भी अभय देनेवाला है, तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें दढ़ निश्चय बाला है-बह मुझमें अर्पण किये हुए मन-दुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४॥

प्रश्न—'सर्व भूतानाम्' पट किससे सम्बन्ध रखता है र उत्तर—प्रधानरू से तो इसका सम्बन्ध 'अद्देश' के साथ है, कि-तु अ नुवृति पे यह 'मैत्र ' और 'करुण 'के साय भी सम्बद्ध हैं। भाव यह है कि समस्त भूतोंके प्रति उसमें केवल द्वेपका अभाव ही नहीं है, विल्क उनके प्रति उसमें स्वाभाविक ही हेतुरहित 'मैत्री' और 'टया' भी है।

प्रश्न—सिद्ध पुरुषका तो सबमें समभाव हो नाता है, फिर उममें मैत्री और करुणाके विशेष भाव कैसे रह सकते हैं 2

उत्तर—भक्तिके साधकमे आरम्भसे ही मैत्री और दयाके भाव विशेषक्षपसे रहते हैं, इमिन्न्ये सिद्धावस्थामे भी उसके स्त्रभाव और व्यवहारमें वे सहज ही पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान्मे हेतुरिहन अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध मक्तमें भी इनका रहना उचित ही है।

प्रश्न—'निर्मम ' और निरहङ्कार' '—इन दोनो लक्षणो-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इन लक्षणोसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है

कि मगत्रान्के जानी मक्तका सर्वत्र सममात्र होता है, अतर्व न तो उसकी किमीम ममना रहती हैं और न उसका अपने शरोरमें अहक्कार ही रहता है, तथाि विना ही किसी प्रयोजनके वह समस्त भूतोंसे प्रेम रखना है और सवपर दया करना है। यही उसकी महत्ता है। मगत्रान्का साधक भक्त भी उया और प्रेम नो कर सकना है, पर उनमें ममता और अहक्कारका सर्वथा अभाव नहीं होता।

प्रश्न—'समदु खसुख ' इस पटमें आये हुए 'सुख-दु.ख' गट्ट हर्ष-शोकके वाचक हैं या अन्य किमीके और उनमें सम रहना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—यहाँ 'सुख-दु ख' हर्ष-शोकके वाचक नहीं है, किन्तु उनके हेतुओं वाचक हैं तथा इनसे उत्पन्न होनेवाल विकारोका नाम हर्ष-ओं है। अज्ञानी मनुष्यों की सुखमें आसक्ति होती है, इम कारण सुखकी प्राप्तिमें उनको हर्ष होता है और दु खमें उनका देष होता है, इसलिये उसकी प्राप्तिमें उनको शोक होता है, पर ज्ञानी मक्तका सुख और दु:खमें सममाय हो जानेके कारण किसी मी अवस्थामे

उसके अन्त करणमें हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते।
श्रुतिमें भी कहा है—'हर्पशोकों जहाति' (कठोपनिपद् १।
२।१२), अर्थात् 'ज्ञानी पुरुष हर्ष-शोकोंको सर्वथा त्याग
देता है।' प्रारम्ध-भोगके अनुसार गरीरमें रोग हो जानेपर
उनको पीडारूप दु खका बोध तो होता है और शरीर स्वस्थ
रहनेसे उसमें पीडाके अभावका बोधरूप सुख भी होता है,
किन्तु राग-द्वेपका अभाव होनेके कारण हर्ष और शोक उन्हे
नहीं होते इसी तरह किसी भी अनुकूछ और प्रतिकूछ पदार्थ
या घटनाके सयोग-वियोगमें किसी प्रकारसे भी उनको हर्षशोक नहीं होते। यही उनका सुख-दु खमें सम रहना है।
प्रश्न—'क्षमावान्' किसे कहते हैं और ज्ञानी मक्तों-

को क्षमावान् क्यो बतलाया गया है १

उत्तर-अपना अपकार करनेवालेको किसी प्रकारका
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको क्षमावान् ।
कहते हैं। भगवान्के ज्ञानी भक्तों में क्षमाभाव भी असीम रहता
है। उनकी सबमें भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण वे किसी भी
घटनाको वास्तवमें किसीका अपराध ही नहीं समझते, अतएव
वे अपना अपराध करनेवालेको भी बदलेमें किसी प्रकारका
दण्ड नहीं देना चाहते। यही भाव दिख्लानेके लिये
उनको 'क्षमावान्' वतलाया गया है। क्षमाकी व्याख्या
दसवें अध्यायके चौथे श्लोकमे विस्तारसे की गयी है।

प्रश्न-यहाँ 'योगी' पद किसका वाचक है और उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या है '

उत्तर—भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्तका वाचक यहाँ 'योगी' पद है, ऐसा भक्त परमानन्दके अक्षय और अनन्त भण्डार श्रीभगवान्को प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण वह सदा ही सन्तुष्ट रहता है। उसे किसी समय, किसी भी अवस्थामें, ससारकी किसी भी वस्तुके अमावमें अमन्तोषका अनुभव नहीं होता। वह पूर्णकाम हो जाता है, अनएव ससारकी किसी भी घटनासे उसके सन्तोपका अभाव नहीं होता। यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना है।

यस्मानोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।
हषीमष्भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥

जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्व, अमर्व, भय और उद्देगादिसे रहित है—वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५ ॥

ससारी मनुष्योको जो सन्तोप होता है, वह क्षणिक होता है, जिस कामनाकी पूर्तिसे उनको सन्तोप होता है, उसकी कमी होते ही पुन असन्तोप उत्पन्न हो जाता है। इसीलिये वे सदा सन्तुष्ट नहीं रह सकते।

प्रश्न—'यतात्मा'का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग किस-लिये किया गया है <sup>2</sup>

उत्तर—जिसका मन और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ हो, उसे 'यतात्मा' कहते हैं। भगवान्के ज्ञानी भक्तोका मन और इन्द्रियोसहित शरीर सदा ही उनके वशमें रहता है। वे कभी मन और इन्द्रियोंके वशमें नहीं हो सकते, इसीसे उनमें किसी प्रकारके दुर्गुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती। यही भाव दिख्लानेके लिये इसका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'दढनिश्चय ' पद किसका वाचक है '

उत्तर—जिसने बुद्धिके द्वारा परमेश्वरके स्वरूपका मली-मॉति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र मगत्रान्का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण, कर्म और दु ख आदिके कारण परमात्माके खरूपसे कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको 'दृढनिश्चय' कहते हैं।

प्रश्न-भगवान् में मन-बुद्धिका अर्पण करना क्या है व उत्तर-नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के खरूपका चिन्तन और बुद्धिसे उसका निश्चय करत-करते मन और बुद्धिका भगवान्के स्वरूपमें सदाके लिये तन्मय हो जाना ही उनको 'भगवान्में अर्पण करना' है ।

प्रश्न—वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है—इस कथनका क्या तात्पर्य है <sup>2</sup>

उत्तर-जिसका भगवान्में अहैतुक और अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान्के खरूपमें अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान्से वियोग नहीं होता, जिसके मन-बुद्धि भगवान्के अर्पित हैं, भगवान् ही जिसके जीवन, धन, प्राण एव सर्वस्व हैं, जो भगवान्के ही हाथकी कठपुतली है-ऐसे ज्ञानी भक्तको भगवान् अपना प्रिय बतलाते हैं। प्रश्न-जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं 'होता---इसका क्या अभिप्राय है! भक्त जान-वृज्ञकर किसीको उद्दिग्न नहीं करता या उससे किसीको उद्देग (क्षोभ) होता ही नहीं

उत्तर—सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेके कारण भक्त जान-बूझ-कर तो किसीको दु.ख, सन्ताप, भय और क्षोभ पहुँचा ही नहीं सकता बिल्क उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं । अतएव उसकी ओरसे किसीको कभी उद्देग नहीं होना चाहिये । यदि भूलसे किसीको उद्देग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञानजनित राग, द्वेष और ईप्यादि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवद्भक्त नहीं । क्योंकि जो दया और प्रेमकी मूर्ति है एवं दूसरोका हित करना ही जिसका स्वभाव है—वह परम दयालु प्रेमी भगवत्पात भक्त तो किसीके उद्देगका कारण हो ही नहीं सकता ।

प्रश्न—भक्तको दूसरे किसी प्राणीसे उद्देग क्यो नहीं होता? उसे कोई भी प्राणी दुःख देते ही नहीं या दु.खके हेतु प्राप्त होनेपर भी उसे उद्देग (क्षोभ) नहीं होता ?

उत्तर—भगवान्को प्राप्त ज्ञानी भक्तका सबमे समभाव हो जाता है; इस कारण वह जान-बूझकर अपनी ओरसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, जिससे उसके साथ किसीका देप हो । अनएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे दु ख पहुँचानेवाली कोई चेष्टा नहीं करते । तथापि सर्वथा यह वात नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी गारीरिक या मानसिक पीडाके कारण बन ही नहीं सकते। इसल्पियही समझना चाहिये कि ज्ञानी भक्तको भी प्रारव्यके अनुसार परेच्छासे दु:खके निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु उसमें राग-द्रेषका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण वडे-से-बडे दु.खकी प्राप्तिमे भी वह विचलित नहीं होता (६ । २२ ) इसीलिये ज्ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्देग नहीं होता ।

प्रश्न—भक्तको उद्देग नहीं होता, यह बात इस ख्टोक-के पूबाईमें कह दी गयी; किर उत्तराईमें पुन. उद्देगसे मुक्त होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

> अनपेक्षः शुचिर्दक्ष सर्वारम्भपरित्यागी यो

उत्तर—पूर्वार्द्धमें केवल दूसरे प्राणीसे उसे उद्देग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परेच्छा जनित उद्देग की निवृत्ति तो हुई; किन्तु अनिच्छा और स्वेच्छासे प्राप्त घटना और पटार्थमें भी तो मनुष्यको उद्देग होता है, इस लिये उत्तरार्द्धमें पुन उद्देगसे मुक्त होनेकी वात कहकर भगवान् यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्तको कभी किमी प्रकार भी उद्देग नहीं होता।

प्रश्न—हर्ष और उद्देगसे मुक्त कहनेसे भी भक्तकी निर्विकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर अमर्प और भयसे मुक्त होनेकी बात क्यों कही गयी 2

उत्तर—हर्ष और उद्देगसे मुक्त कह देनेसे निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त निकारोका अत्यन्त अभान स्पष्ट नहीं होता। अत. भक्तमें सम्पूर्ण निकारोका अत्यन्त अभाव होता है, इस वानको निरोप स्पष्ट करनेके लिये अमर्थ और भयका भी अभाव वतलाया गया।

अभिप्राय यह है कि वास्तवमे मनुष्यको अपने अभिल्पित मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओकी प्राप्ति होनेपर जिस तरह हुर्प होना है, उसी तरह अपने ही समान या अपनेसे अधिक दूसरोको भी उन वस्तुओंको प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिये, किन्तु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञानके कारण छोगोंको उलटा अमर्प होता है,और यह अमर्प विवेक-शील पुरुषोके चित्तमे भी देखा जाता है । वैसे ही इन्छा,नीति और धर्मके विरुद्ध पदार्थोकी प्राप्ति होनेपर उद्देग; तथा नीति और धर्मके अनुकूल भी दु.खप्रद पदार्थोकी प्राप्ति होनेपर या उसकी आराङ्कासे भय होता देखा जाता है। दूसरोकी तो बात ही क्या, मृत्युका भय तो विवेकियोंको भी होना है। किन्तु भगवान्के जानी भक्तकी सर्वेत्र भगवद्-बुद्धि हो जानी है और वह सम्पूर्ण कियाओंको भगवान्की ठीला समझता है; इस कारण ज्ञानी भक्तको न अमर्प होता है, न उद्देग होता है और न भय ही होता है---यह भाव दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है ।

उदासीनो गतन्यथः। मद्भक्तः स मे प्रियः॥१६॥ जो पुरुष आकांक्षासे रहितः वाहर-भीतरसे शुद्धः, चतुरः पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है—वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १६ ॥

प्रश्न-'आकाङ्कासे रहित' कहनेका क्या अभिप्राय है र उत्तर-परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे किञ्चित् भी प्रयोजन नहीं रहता, अतएव उसे किसी तरहकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती। वह पूर्णकाम हो जाता है। यह भाव दिखलानेके लिये उसे 'आकाङ्कासे रहित' कहा है।

प्रश्न-इच्छा या आवश्यकताके बिना तो मनुष्यसे किसी प्रकारकी भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रियाके बिना जीवन-निर्वाह सम्मव नहीं, फिर ऐसे मक्तका जीवन कैसे चलता है!

उत्तर—बिना इच्छा और आवश्यकताके भी प्रारम्ध किया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारम्ध चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरिरसे प्रारम्ब अनुसार सम्पूर्ण कियाएँ विना किसी इच्छा, स्पृहा और सकल्पके खाभाविक ही होती रहती हैं (४।१९),अतः उसके जीवन-निर्वाह में किसी तरहकी अडचन नहीं पडती।

प्रश्न-भगवान्का भक्त वाहर-मीतरसे शुद्ध होता है, उसकी इस शुद्धिका क्या स्वरूप है !

उत्तर—भगवान्के भक्तमें पवित्रताकी पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्ताळाप होने-पर तो कहना ही क्या है—उसके दर्शन और स्पर्शमात्रसे ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ, निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके सक्तसे वहाँका वायुमण्डल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं।

प्रश्न-'दक्ष' शब्दका क्या मात्र है 2-

उत्तर—जिस उद्देश्यकी सफलताके लिये मनुष्यशरीरकी प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्यको पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्तिके द्वारा परम प्रेमी, सबके सुदृद्, सर्वेश्वर परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मनुष्यजन्मके प्रधान उद्देश्यको प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त मगवान्को प्राप्त है, यह भाव दिखलानेके लिये उसको 'चतुर' कहा गया है।

प्रश्न-पक्षपातसे रहित होना क्या है 2

उत्तर—न्यायालयों में साक्षी देते समय अथवा पच या न्यायकर्ताकी हैसियतसे किसीके झगडेका फैसला करते समय या इस प्रकारका दूसरा कोई मौका आनेपर अपने किसी कुटुम्बी, सम्बन्धी या मित्र आदिके लिहाजसेया देपसे अथवा अन्य किसी कारणसे भी झूठी गवाही देना,न्यायविरुद्ध फैसला देना या अन्य किसी प्रकारसे किसीको अनुचित लाभ-हानि पहुँचानेकी चेष्टा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपातसे रहित होना है।

प्रश्न—भगवान्का भक्त सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मूलक्लोकमें 'गतन्यथ' पद है। इससे भगवान्-का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकारके दु ख-हेतुके प्राप्त होनेपर भी वह उससे दुखी नहीं होता, अर्थात् उसके अन्त करणमें किसी तरहकी चिन्ता, दु:ख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीरमें रोग आदिका होना, खी-पुरुष आदिका वियोग होना और धन-गृह आदिकी हानि होना—इत्यादि दु खके हेतु तो प्रारम्धके अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परन्तु इन सबके होते हुए भी उसके अन्त करणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होता।

प्रश्न--'सर्वारम्भपित्यागी' का क्या भाव है १

उत्तर—ससारमें जो कुछ भी हो रहा है—सब भगवान्की ठीला है, सब उनकी मायाशिक्तका खेल है, वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं, वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि। पर भगवान्का भक्त इस रहस्यको मलीभाँति समझ लेता है,इससे वह सदा भगवान्-के हाथकी कठपुतली बना रहता है। भगवान् उसको जब जैसा नचाते हैं, वह प्रसन्ततापूर्वक वैसे ही नाचता है। अपना तिनक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओरसे कुछ भी नहीं करता, इसलिये वह लोकदृष्टिमें सब कुछ करता हुआ भी वास्तवमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण 'सर्वारम्भपरित्यागी' ही है।

### यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति न काङ्क्षति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अगुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है–वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १७ ॥

प्रश्न—कभी हर्षित न होना क्या है १ और इस लक्षणसे क्या भाव दिखलाया गया है १

उत्तर—इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें और अनिष्टके वियोगमें प्राणियोंको हुर्प हुआ करता है, अतः किसी भी वस्तुके संयोग-वियोगसे अन्त करणमें हुर्षका विकार न होना ही कभी हुर्षित न होना है। ज्ञानी भक्तमें हुर्षरूप विकारका सर्वथा अभाव दिखलानेके लिये यहाँ इस लक्षणका वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्तके लिये सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, परम दयाल भगवान् ही परमप्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदाके लिये प्राप्त हैं। अत्तर्व वह सदा-सर्वटा परमानन्दमें स्थित रहता है। संसारकी किसी वस्तुमें उसका किश्चिन्मात्र भी राग-द्वेप नहीं होता। इस कारण लोकहिष्टसे होनेवाले किसी प्रिय वस्तुके सयोगसे या अप्रियके वियोगसे उसके अन्त करणमें कभी किञ्चिन्मात्र भी हुर्पका विकार नहीं होता। प्रश्न—भगवान्का भक्त द्वेप नहीं करता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—भगवान्का भक्त सम्पूर्ण जगत्को भगवान्का स्वरूप समझता है,इसलिये उसका किसी भी वस्तु या प्राणीनें कभी किसी भी कारणसे द्वेप नहीं हो सकता। उसके अन्तः-करणमें द्वेषभावका सदाके लिये सर्वथा अभाव हो जाता है।

प्रश्न—भगवान्का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—हर्षकी मॉित ही उसमें शोकका विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें और इष्टके वियोगमें प्राणियोको शोक हुआ करता है। भगवद्भक्तको लीलामय परम दयाछ परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किसी भी विधानमें कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान्की लीलाका रहस्य समझनेके कारण वह हर समय उनके परमानन्दस्वरूपके अनुभवमें मग्न रहता है अतः उसे शोक कैसे हो सकता है 2

एक बात और भी है-सर्वन्यापी, सर्वाधार भगवान् ही

उसके लिये सर्वोत्तम परमप्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका कभी वियोग होता नहीं तथा सासारिक वस्तुओकी उत्पत्ति-विनाशमें उसका कुछ वनता-विगडता नहीं। इस कारण भी लोकदृष्टिसे होनेवाले प्रिय वस्तुओके वियोगसे या अप्रियके सयोगसे उसे किसी प्रकारका शोक नहीं हो सकता।

प्रश्न-भगवान्का भक्त कभी किसी वस्तुकी भी आकाङ्का क्यों नहीं करता ?

उत्तर—मनुप्यके मनमें जिन इष्ट वस्तुओं के अभावका अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुओं को आक्षाङ्का करता है। भगवान्के भक्तको साक्षात् भगवान्की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सटा के जिये परमानन्द और परम शान्तिमें स्थित हो कर पूर्ण काम हो जाता है, उसके मनमें भी किसी वस्तु के अभावका अनुभव होता ही नहीं, उसकी सम्पूर्ण आवश्यक-ताएँ नष्ट हो जाती हैं, वह अचल-प्रतिग्रामें स्थित हो जाता है; इसलिये उसके अन्तः करणमें सासारिक वस्तुओं की आकाङ्का होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

प्रश्न—यहाँ 'शुभाशुभ' शब्द किन कर्मोका वाचक है और भगवान्के भक्तको उनका परियागी कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—यज्ञ,दान,तप और वर्णाश्रमके अनुसार जीविका तथा शरीर-निर्वाहके न्त्रिये किये जानेवाले शास्त्रविहित कर्मों-का वाचक यहाँ 'शुम'शब्द हैं;और झूठ,कपट,चोरी, हिंसा, व्यभिचार आढि पापकर्मका वाचक 'अशुम' शब्द है। भगवान्का ज्ञानी भक्तइन दोनो प्रकारके कर्मोंका त्यागी होता है,क्योंकि उसके शरीर, इन्द्रिय और मनके द्वारा किये जाने-वाले समस्त शुभ कर्मोंको वह भगवान्के समर्पण कर देता है।उनमें उसकी किश्चिन्मात्र भी ममता,आसिक्त या फलेच्छा नहीं रहती, इसीलिये ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते (४।२०) और राग-देषका अभाव हो जानेके कारण पापकर्म उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिये उसे 'शुमा-शुम' का परित्यागी कहा गया है।

### समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥१८॥

जो रात्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम् है तथा सरदी, गरमी और सुख-दु खादि द्वन्होंमें सम है और आसक्तिसे रहित है ॥ १९८॥

प्रश्न—भगवान्का भक्त तो किसी भी प्राणीसे द्वेष नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है <sup>2</sup> ऐसी अवस्थामें वह शत्रु-मित्रमें सम है, यह कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर –अवस्य ही भक्तकी दृष्टिमें उसका कोई रातु-मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मूर्खतावश भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्त्रमात्र अपने अनुकूलन दीखनेके कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शत्रुभावका भी आरोप कर लेतेहैं, ऐसे ही दूसरे छोग अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्रभावका आरोपकर लेते हैं। परन्तु सम्पूर्ण जगत्में सर्वत्र भगवान्के ्दर्शन करनेवाले भक्तका सन्नमें समभाव ही रहता है । उसकी दृष्टिमें शत्रु-मित्रका किश्चित् भी भेद नहीं रहता, वह तो सदा-सर्वदा सबके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान्का स्वरूप समझकर समभावसे सवकी सेवा करना ही उसका स्वभाव वन जाता है। जैसे वृक्ष अपनेको काटनेवाले और जल सींचनेवाले दोनोकी ही छाया, फल और फूल आदिके द्वारा सेवा करनेमें किसी प्रकारका भेद नहीं करता-वैसे ही भक्तमें किसी तरह-का भेदभाव नहीं रहता । भक्तका समत्व वृक्षकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वका होता है । उसकी दृष्टिमें परमेश्वरसे भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उसमें भेद-भावकी आशका ही नहीं रहती। इसलिये उसे शत्रु-मित्रमें सम कहा गया है।

प्रश्न—मान-अपमान, शीत-उष्ण और सुख-दु ख आदि दुन्द्वोंमें सम कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—मान-अपमान, सरदी-गरमी, सुख-दु ख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वन्द्वींका मन, इन्द्रिय और शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभव होते हुए भी भगवद्भक्तके अन्त करणमें राग-द्वेष या हर्ष-शोक आदि किसी तरहका किश्चिन्मात्र भी विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है, न अनुकूछको चाहता है और न प्रतिकूछसे द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्थामें वह अपनी स्थितिसे जरा भी विचिछित नहीं होता। सर्वत्र भगवदर्शन होनेके कारण उसके अन्त करणसे विवमताका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी अभिप्रायसे उसे इन सवमें सम रहनेवाछा कहा गया है।

प्रश्न—'सङ्गविवर्जित 'का अर्थ ससारके ससर्गसे रहित होना मान लिया जाय तो क्या हानि है 2

उत्तर—ससारमें मनुष्यक्षी जो आसक्ति (स्नेह्) है, वहीं समस्त अनथोंका मूल है, वाहरसे मनुष्य ससारका ससर्ग छोड भी दे, किन्तु मनमें आसक्ति वनी रहे तो ऐसे त्यागसे विशेष लाम नहीं हो सकता। पक्षान्तरमें मनकी आसक्ति नष्ट हो चुकनेपर वाहरसे राजा जनक आदिकीतरह सबसे ममता और आसक्तिरहित ससर्ग रहनेपर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसक्तिका त्यागी ही वस्तुत सचा 'सङ्गवित्रर्जित' है। दूसरे अध्यायके सत्तावनवें स्लोकमें भी यही वात कही गयी है। अत 'सङ्गवित्रर्जित ' का जो अर्थ किया गया है, वही ठीक माल्स होता है।

प्रश्न—तेरहवें क्लोकमें भगवान्ने सम्पूर्ण प्राणियोमें भक्त-का मित्रभाव होना वतलाया और यहाँ सवमें आसक्तिरहित होनेके लिये कहते हैं । इन दोनो वातोमें विरोध-सा प्रतीत होता है । इसका क्या समाधान है ।

उत्तर—इसमें तिरोध कुछ भी नहीं है । भगतद्भक्तका जो सब प्राणियोमें मित्रभाव होता है—वह आसक्तिरहित, निर्दोष और तिशुद्ध होता है। सासारिक मनुष्योंका प्रेम आसक्तिके सम्बन्धसे होता है, इसीलिये यहाँ स्थूल्टिष्टिसे विरोध-सा प्रतीत होता है, वास्तवमें विरोध नहीं है । मैत्री सद्गुण है और यह भगवान्में भी रहती है, किन्तु आसक्ति दुर्गुण है और समस्त अवगुणोंका मूल होनेके कारण त्याज्य है, वह भगवद्गतोंमें कैसे रह सकती है ?

## तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥१९॥

जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट हैं और रहनेके स्थानमे ममता और आसक्तिसे रहित है—वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥

प्रश्न—भगवान्के भक्तका निन्दा-स्तुतिको समान समझना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान्के भक्तका अपने नाम और शरीरमें किञ्चिन्मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता। इसिल्ये न तो उसको स्तुतिसे हर्ष होता है और न निन्दासे किसी प्रकार-का शोक ही होता है। उसका दोनोमें ही समभाव रहता है। सर्वत्र भगवद् बुद्धि हो जानेके कारण स्तुति करनेवालों और निन्दा करनेवालों भी उसकी जरा भी भेद-बुद्धि नहीं होती। यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समझना है।

प्रश्न—'मौनी' पद न बोलनेवालेका वाचक प्रसिद्ध है, अत यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यो कहा गया !

उत्तर-मनुष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोलता, मनसे भी बोलता रहता है। त्रिपयोंका अनवरत चिन्तन ही मनका निरन्तर बोलना है । भक्तका चित्त भगवान्में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान्के सिवा दूसरेकी स्मृति ही नहीं होती, वह सदा-सर्वदा भगवान्के ही मननमें लगा रहता है, यही वास्तविक मीन है। बोलना वंद कर दिया जाय और मनसे विपयोका चिन्तन होता रहे-ऐसा मौन बाह्य मौन है। मनको निर्विपय करने तथा वाणीको परिशुद्ध और सयत बनानेके उद्देश्यसे किया जानेवाळा बाह्य मौन भी ळाभदायक होता है।परन्तु यहाँ भगवान्के प्रिय भक्तके लक्षणींका वर्णन है, उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और सयत है, इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणीका ही मौन है। बल्कि उस भक्तकी वाणीसे तो प्राय निरन्तर भगवान्के नाम और गुणोका कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत्का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान् अपनी भक्तिका प्रचार् भी भक्तोद्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणीसे मौन रहने पाला भगवान्का प्रिय भक्त होना है और

बोलनेवाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अठारहवे अध्यायके अडसठवे और उनहत्तरवें क्लोकोमें भगवान्ने गीताके प्रचार करनेवालेको अपना सबसे प्रियन्तर्भ करनेवाला कहा है, यह महत्कार्य वाणीके मौनीसे नहीं हो सकता। इसके सिवा सतरहवे अध्यायके सोलहवें क्लोकमें भानसिक तपके लक्षणोंमें भी भौन शब्द आया है। यदि भगवान्को भौन शब्द आ अर्थ वाणीका मौन अभीष्ट होता, तो वे उसे वाणीके तपके प्रसङ्गमें कहते, परन्तु ऐसा नहीं किया, इससे भी यही सिद्ध है कि मुनिभावका नाम ही मौन है, और यह मुनिभाव जिसमें होता है, वही मौनी या मननशील है। वाणीका मौन मनुष्य हठसे भी कर सकता है, इससे यह कोई विशेष महत्वकी बात भी नहीं है, इससे यहाँ भौन शब्दका अर्थ वाणीका मौन न मानकर मनकी मननशीलता ही मानना उचित है। वाणीका स्थम तो इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता है।

प्रश्न—'येन केनचित् सतुष्ट.'का यहाँ क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> क्या भगवान्के भक्तको शरीरिनर्वाहके लिये किसी तरहकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये—अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसीमें सतुष्ट रहना चाहिये <sup>2</sup>

उत्तर—जो भक्त अनन्यभावसे भगवान्के चिन्तनमें लगा रहता है, दूसरे किसी भावका जिसके चित्तमें स्फुरण ही नहीं होता—उसके द्वारा शरीरिनर्वाहके लिये किसी चेष्ठाका न होना और उसके लौकिक योगक्षेमका भी भगवान्के द्वारा ही वहन किया जाना सर्वथा सिद्ध और सुसङ्गत ही है, परन्तु यहाँ 'येन केनचित् सन्तुष्ट 'से निष्कामभावसे वर्णाश्रमानुक्ल शरीरिनर्वाहके उपयुक्त न्यायसङ्गत चेष्ठा करनेका निपेत्र नहीं है । ऐसी चेष्ठा करनेपर प्रारम्धके अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, भक्त उसीमें सन्तुष्ट रहता है । 'येन

केनचित् सन्तुष्ट 'का यही भाव है। वस्तुत भगवान्के भक्त-का सासारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जाने से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान्को पाकर सदा ही सन्तुष्ट रहता है। अतः यहाँ, 'येन केनचित् सन्तुष्ट ' का यही अभिप्राय माल्यम होता है कि बाहरी वस्तु-ओं के आने-जाने से उसकी तुष्टिमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पडता। प्रारम्बानुसार सुख-दुः खादिके हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हों में सन्तुष्ट रहता है।

प्रश्न—'अनिकेत' पदका क्या अर्थ मानना चाहिये दें उत्तर—जिसके अपना घर न हो, उसको 'अनिकेत' कहते हैं। भगवान् के जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ-आश्रम-को छोड़कर पूर्णरूपसे मकान आदिका त्याग कर चुके हैं, जिनको किमी भी स्थानिवशेषमें आसक्ति, ममता अयवा किसी प्रकारका खत्व नहीं है वे तो 'अनिकेत' हैं ही, उनके सिवा जो अपना सर्वस्व भगवान् के अर्पण करके सर्वथा अकिञ्चन वन चुके है, जिनके घर-द्वार, शरीर, विद्या-बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान् के हो चुके हैं—फिर वे चाहे ब्रह्मचारी हों या गृहस्थ, अयवा वानप्रस्थ हों वे भी 'अनिकेत' ही हैं। असे शरीरमें अहता, ममता और आसक्ति न होनेपर शरीर रहते हुए भी ज्ञानीको विदेह कहा जाता है—वैसे ही जिसकी घरमें ममता और आसक्ति नहीं है, वह घरमें रहते हुए भी विना घरवाछा— 'अनिकेत' ही है।

ग्रश्न—भक्तको 'स्थिखुद्धि'कहनेका क्या अभिप्राय है ' उत्तर—भक्तको भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन हो जानेके कारण उसके सम्पूर्ण सशय समूल नष्ट हो जाते हैं, भगवान्-में उसका दढ़ विश्वास हो जाता है । उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है । अत वह साधारण मनुष्योंकी मॉित काम,कोध, लोभ, मोह या भय आदि विकारोके वशमें होकर धर्मसे या भगवान्के खरूपसे कभी विचलित नहीं होता । इसीलिये उसे 'स्थिखुद्धि' कहा गया है । 'स्थिरखुद्धि' शब्दका विशेष अभिप्राय समझनेके लिये दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे वहत्तरवें श्लोकतककी व्याख्या देखनी चाहिये ।

प्रश्न-तेरहर्वे -क्लोकसे उन्नीसर्वेतक सात क्लोकोंमें

भगवान्ने अपने प्रिय भक्तोंका लक्षण वतलाते हुए 'जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है,' 'जो ऐसा भक्तिमान् पुरुष है, वह मुझे प्रिय है,' 'ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है'—इस प्रकार पृथक्-पृथक् पाँच बार कहा है, इसका क्या भाव है ?

उत्तर-उपर्युक्त सभी लक्षण भगवद्गक्तोंके हैं और सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ हैं,परन्तु खभाव आदिके भेदसे भक्तोके भी गुण और आचरणोमें थोड़ा-बहुत अन्तर रह जाना खाभाविक है। सबमें सभी लक्षण एक-से नहीं मिलते। इतना अवस्य है कि समता और शान्ति सभीमें होती है तथा राग-द्वेप और हर्प-शोक आदि विकार किसीमें भी नहीं रहते। इसीलिये इन इलोकोंमें पुनरुक्ति पायी जाती है। विचार कर देखिये तो इन पॉचों विभागों में कहीं भावसे और कही शब्दोसे राग-द्वेप और हर्प-शोकका अभाव सभीमें मिलता है। पहले विभागमें 'अद्देष्टा'से द्वेषका, 'निर्मम 'से रागका और 'समदु खसुखः' से हर्ष-शोकका अभाव वतलाया गया है । दूसरेमें हर्ष, अमर्प, भय और उद्देगका अभाव बतलाया है,इससे राग-द्वेप और हर्ष-शोकका अभाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है। तीसरेमें 'अनपेक्षः'से रागका, 'उदासीन 'से द्वेपका और 'गतन्यथः' से हर्ष-गोकका अभाव बतलाया है।चौथेमें 'न काह्मति'से राग-का, 'न द्वेष्टिंग्से द्वेपका और 'न हृष्यति'तथा 'न शोचति' से हर्ष-शोकका अभाव वतलाया है। इसी प्रकार पाँचवें विभागमें 'सङ्गविवर्जित ' तथा 'सन्तुष्ट 'से राग-द्वेषका और 'शीतोष्णसुखदु खेषु समः'से हर्ष-शोकका अभाव दिखलाया है। 'सन्तुष्ट 'पद भी इस प्रकरणमें दो बार आया है। इससे सिद्ध है कि राग-द्वेष तथा हर्ष-शोकादि विकारोंका अभाव और समता तथा शान्ति तो सभीमें आ ३३यक हैं । अन्यान्य लक्षणोमें खभावभेदसे कुछ भेद भी रह सकता है। इसी मेदकेकारण भगवान्ने भिन्न-भिन्न श्रेणियोंमें विभक्त करके भक्तोके लक्षणोंको ही यहाँ पाँच बार पृथक्-पृथक् बतलाया है, इनमेंसे किसी एक विभागके अनुसार भी सव लक्षण जिसमें पूर्ण हों, वही भगवान्का प्रिय भक्त है ।

प्रश्न—ये लक्षण सिद्ध पुरुपके हैं, या साधकके हैं उत्तर—विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ये लक्षण साधकके नहीं, प्रत्युत भक्तियोगके द्वारा भगवान्को

प्राप्त हुए सिद्ध पुरुपोके ही हैं, क्योंकि प्रथम तो भगवत्प्राप्तिके उपाय और फल बतलाने के बाद इन लक्षणोंका वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त चौदहवे अध्यायके बाईसवेंसे पचीस वें इलोकतक भगवान्ने गुणातीत तत्त्वदर्शी महात्माके जो लक्षण बतलाये है, उनसे ये मिलते-जुलते-से हैं, अत: ये साधकके लक्षण नहीं हो सकते।

प्रश्न—इन सबको 'मक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुपके लक्षण्' वतलानेमे क्या हेतु है ?

उत्तर—इस अध्यायमें भक्तियोगका वर्णन है, इसीसे इसका नाम भी भिक्तियोग रक्खा गया है । अर्जुनका प्रश्न और भगवान्का उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा भगवान्ने भो मद्भक्तः स मे प्रियः, 'भिक्तिमान् यः स मे प्रियः' इत्यादि वाक्योकी आवृत्ति भी इसीलिये की है । अत. यहाँ यही समझना चाहिये कि जिन लोगोने भिक्तिमार्गद्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्होंके लक्षण है ।

प्रश्न-कर्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि किसी भी मार्गसे परम सिद्धिको प्राप्त कर छेनेके पश्चात् भी क्या उन पुरुषोर्मे कोई अन्तर रहता है 2

उत्तर—उनकी वास्तविक स्थितिमे या प्राप्त किये हुए परम तत्त्वमे तो कोई अन्तर नहीं रहता, किन्तु स्वभावकी भिनताके कारण आचरणोंमें कुछ भेद रह सकता है। 'सहरा चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप' (३।३३) इस कयनसे भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानोंके आचरण और स्वभावमें ज्ञानोत्तरकालमें भी भेद रहता है।

अहंता, ममता और राग-द्देष, हर्ष-शोक, काम-कोष आदि अज्ञानजनित विकारोंका अभाव तथा समता और परम शान्ति—ये लक्षण तो सभीमें समानमावसे पाये जाते हैं, किन्तु मैत्री और करुणा, ये भक्तिमार्गसे भगवान्को प्राप्त हुए महापुरुपोंमें विशेषरूपसे रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मोमें उपरामता—यह ज्ञानमार्गसे परम पढको प्राप्त महात्माओंमें विशेषरूपसे रहती है। इसी प्रकार मन और इन्द्रियोको सयममें रखते हुए अनासक्त भावसे कर्मोमें तत्पर रहना, यह लक्षण विशेषरूपसे कर्मयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषोंमें रहता है।

दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहत्तरवें श्लोकतक कितने ही श्लोकोंमें कर्मयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके तथा चौडहवें अध्यायके बाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरुषके लक्षण बतलाये गये हैं।और यहाँ तेरहवेंसे उन्नीसवे श्लोकतक भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं।

सम्यन्ध—परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध भक्तोंके लक्षण वतलाकर अव उन लक्षणोंको आदर्श मानकर बडे प्रयत्नके साथ उनका भलीभॉति सेवन करनेवाले, परम श्रद्धालु, शरणागत भक्तोंकी प्रशसा करनेके लिये, उनको अपना अत्यन्त प्रिय वतलाकर भगवान् इस अध्यायका उपसहार करते हैं—

### ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥

परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेम-भावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥ २० ॥

प्रश्न—यहाँ 'तु' पदके प्रयोगका क्या उद्देश्य है <sup>2</sup> उत्तर—तेरहवेसे लेकर उन्नीसवे श्लोकतक भगवानको प्राप्त सिद्ध भक्तोंके लक्षणोका वर्णन है और इस श्लोकमें उन उत्तम साधक भक्तोंकी प्रशंसा की गयी है जो इन सिद्धोंसे भिन्न है; और सिद्ध भक्तोंके इन लक्षणोको आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। यही भेद दिखलानेके लिये 'तु' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-श्रद्धायुक्त भगवत्परायण पुरुप किसे कहते हैं ? उत्तर-सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् भगवान्के अवतारोंमें, वचनोमें एव उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और चरित्रादिमें जो प्रत्यक्षके सदश सम्मानपूर्वक विश्वास रखता हो—वह श्रद्धावान् है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान्को ही परम गति, परम आश्रय एव अपने प्राणोंके आधार, सर्वख मानकर उन्हींपर निर्भर और उनके किये हुए विवानमें प्रसन्न रहनेवालेको भगवत्परायण पुरुष कहते हैं।

प्रश्न—उपर्युक्त सात स्लोकोंमें वर्णित भगवद्भक्तोंके लक्षणो-को यहाँ धर्ममय अमृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—भगवद्भक्तोंके उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुत: मानव-धर्मका सच्चा खरूप है। इन्हींके पालनमें मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है, क्योंकि इनके पालनसे साधक सदाके लिये मृत्युके पजेसे छूट जाता है और उसे अमृतखरूप भगवान्की प्राप्ति हो जानी है। इस भावको स्पष्ट समझानेके लिये यहाँ इस लक्षण-समुदायका नाम 'धर्ममय अमृत' रक्खा गया है।

प्रश्न—यहाँ 'पर्युपासते' का क्या अभिप्राय है ' उत्तर—भलीगाँति तत्पर होकर निष्काम प्रेमभावसे इन उपर्युक्त लक्षणोंका श्रद्धापूर्वक सदा-सर्वदा सेवन करना यही 'पर्युपासते' का अभिप्राय है '

प्रश्न—पहले सात इलोकोंमें भगवत्प्राप्त सिद्ध भक्तोके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उनको तो भगवान्ने अपना 'प्रिय भक्त' बतलाया और इस श्लोकमें जो सिद्ध नहीं हैं,

परन्तु इन लक्षगोंकी उपासना करनेवाले साधक भक्त हैं— उनको 'अतिराय प्रिय' कहा, इसमें क्या रहस्य है <sup>2</sup>

उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोंको भगवान्की प्राप्ति हो चुकी है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं और भगवान्के साथ उनका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध हो जाता है। इसलिये उनमें इन गुणोका होना कोई बहुत वडी बात नहीं है। परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तोको भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए है, तो भी वे भगवान्पर विश्वास करके परम श्रद्धाके साथ तन, मन, धन, सर्वख भगवान्के अर्पण करके उन्हों के परायण हो जाते हैं, तथा भगवान्के दर्शनोंके छिये निरन्तर उन्हींका निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक चिन्तन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपर्युक्त लक्षणोके अनुसार ही अपना जीवन विताना चाहते हैं--बिना प्रत्यक्ष दर्शन द्वए भी केवल विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्त्वकी वात है। इसीलिये भगवानुको वे विशेष प्रिय होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तोको भगवान् अपना नित्य सङ्ग प्रदान करके जवतक सन्तुष्ट नहीं कर देते, तबतक वे उनके ऋणी ही बने रहते हैं--ऐसी भगवान्की मान्यता है, अतएव भगवान्का उन्हें सिद्ध भक्तोकी अपेक्षा भी 'अतिशय प्रिय' कहना उचित ही है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृणार्जुनसवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥



#### ॐ श्रीपरमात्मने नम

## त्रयोदशोऽध्यायः

क्षेत्र' (शरीर) और 'क्षेत्रज्ञ' (आत्मा) परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं । केवल अज्ञानसे ही इन दोनोकी एकता-सी हो रही है । क्षेत्र जड, विकारी, क्षणिक और नाशवान् है, एव क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञानस्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है । इस अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' दोनोंके खरूपका लपर्युक्त प्रकारसे विभाग किया गया है । इसलिये इसका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) का लक्षण वताया गया है, अध्यायका सक्षेप दूसरेमे परमात्माके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके क्षेत्र-क्षेत्रक्के ज्ञानको ही ज्ञान बताया गया है । तीसरेमें त्रिकारसिंहत क्षेत्रके खरूप और खमाव आदिका एवं प्रभावसिंहत क्षेत्रज्ञके खरूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके चौथेमें ऋषि, वेद और ब्रह्मसूत्रका प्रमाण देते हुए पॉचवे और छठेमें विकारोंसहित क्षेत्रका स्वरूप बतलाया गया है । सातर्वेसे ग्यारहवेंतक तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें साधन होनेके कारण जिनका नाम 'ज्ञान' रक्खा गया है, ऐसे 'अमानित्व' आदि वीस सात्त्रिक भावो और आचरणोंका वर्णन किया गया है। तदनन्तर वारहवेसे सतरहवेंतक ज्ञान-के द्वारा जानने योग्य परमात्माके खरूपका वर्णन करके अठारहवेंमें अवतकके प्रतिपादित विपर्योका नाम बतलकर इस प्रकरणको जाननेका फल परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति बतलाया गया है । इसके बाद 'प्रकृति' और 'पुरुप' के नामसे प्रकरण आरम्भ करके उन्नीस्वेसे इक्कीस्वेतक प्रकृतिके स्वरूप और कार्यका तथा 'क्षेत्रज्ञके स्वरूपका' वर्णन किया गया है । बाईसवेमें परमात्मा और आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके तेईसवेमें गुर्णोंके सहित प्रकृतिको और पुरुपको जाननेका फल वतलाकर चौवीसवें और पचीसवेमे परमात्म-साक्षात्कारके विभिन्न उपायोंका वर्णन किया गया है। इब्बीसवेंमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके सयोगसे समस्त चराचर प्राणियोकी उत्पत्ति वतलाकर सत्ताईसवेसे तीसवेतक 'परमात्मा समभावसे स्थित अवि-नागी और अकर्ता है तथा जितने भी कर्म होते हैं सब प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हैं तथा सब कुछ परमारम-तत्त्वसे ही विस्तृत और उसीमें स्थित है' इस प्रकार समझनेका महत्त्व और साथ ही उसका फल भी वतलाया गया है । इकतीसवेंसे तैंतीसवें-तक आत्माके प्रभावको समझाते हुए उसके अकर्तापनका और निर्छेपताका दृष्टान्तोद्वारा निरूपण करके अन्तमें चौंतीसवे क्षोकमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विभागको जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति वतलाकर अध्यायका उपसहार किया गया है ।

सम्बन्ध—वारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने सगुण और निर्गुण उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने दूसरे श्लोकमें संक्षेपमें सगुण उपासकोंकी श्लेष्ठताका प्रतिपादन करके तीसरेसे पॉचवें श्लोकतक निर्गुण उपासनाका स्वरूप, उसका फल और देहाभिमानियोंके लिये उसके अनुष्ठानमें कठिनताका निरूपण किया । तदनन्तर छठेसे वीसवें श्लोकतक सगुण उपासनाका महत्त्व, फल, प्रकार और भगवक्ककोंके लक्षणोंका वर्णन करते-करते ही अध्यायकी समाप्ति हो गयी; निर्गुणका तत्त्व, महिमा और उसकी प्राप्तिके साधनोंको विस्तारपूर्वक नहीं समझाया गया । अतएविनर्गुण-निराकारका तत्त्व अर्थात् ज्ञानयोगका विषय भलीमाति समझानेके लिये तेरहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले भगवान् क्षेत्र ( क्षरीर ) तथा क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के लक्षण वतलाते हैं—

श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिष्यीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ श्रीभगवान् वोले—हे अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रक्ष' इस नामसे उनके तत्त्वको जाननेवाले शानीजन कहते हैं ॥ १ ॥

प्रश्न-'जरीरम्' के साथ 'इदम्' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है और शरीरको क्षेत्र क्यों कहते हैं र

उत्तर—'शरीरम्' के साथ 'इदम्' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यह आत्माके द्वारा देखा और जाना जाता है, इसलिये यह दक्ष्य है और द्रष्टारूप आत्मासे सर्वथा भिन्न है। तथा जैसे खेतमें बोये हुए वीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीरमें बोये हुए कर्म-सस्काररूप बीजोंका फल भी समयपर प्रकट होता रहता है। इसलिये इसे 'क्षेत्र' कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसलिये भी इसे क्षेत्र कहते हैं और इसीलिये पद्रहवे अध्यायमें इसको 'क्षर' पुरुप कहा गया है। इस क्षेत्रका खरूप इस अध्याय-के पाँचवें इलोकमे सक्षेपमें वतलाया गया है।

प्रश्न—इस ( क्षेत्र ) को जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे भगवान्ने अन्तरात्मा द्रष्टाका छक्य करवाया है। मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महाभूत और इन्द्रियोंके

करवाया है। मन, बुद्धि, इन्द्रिय, महामूत और इन्द्रियाक है,अतएव इसम किसामा राङ्काका लिय जनकार। नहा है। सम्बन्ध-इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रजने लक्षण वतलाकर अब क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी एकता करते हुए ज्ञानके लक्षणका निरूपण करते हैं—

> क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

हे अर्जुन! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रक्ष अर्थात् जीवात्मा भी मुझे ही जान । और क्षेत्र-क्षेत्रक्षका अर्थात् विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान है—ऐसा मेरा मत है॥ २॥

प्रश्न—सब क्षेत्रोंमें 'क्षेत्रज्ञ' (जीवात्मा ) भी मुझे ही जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे 'आत्मा' और 'परमात्मा' की एकताका प्रतिपादन किया गया है । आत्मा और परमात्मामें वस्तुत कुळ भी भेद नहीं है,प्रकृतिके सगसे मेद-सा प्रतीत होता है, इसीलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें और पचीसवें क्लोकोंमें आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए जिन शब्दोंका प्रयोग किया है, वारहवें अध्यायके तीसरे क्लोकमें निर्गुण निराकार विषय आदि जितना भी बेय ( जाननेमं आनेवाला ) दश्यवर्ग है—सब जड, विनाशी, परिवर्तनगील है । चेतन आत्मा उस जड दश्यवर्गसे सर्वथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, उसमें अनुस्यूत है और उसका अधिपति है । इसीलिये इसे 'क्षेत्रज्ञ'कहते हैं। इसी ज्ञाता चेतन आत्माको सातनें अध्यायमें 'परा प्रकृति' (७।५), आठवेंमें 'अध्यात्म' (८।३) और पद्रहवें अध्यायमें 'अक्षर पुरुप' (१५।१६) कहा गया है। यह आत्मनत्व बडा ही गहन है, इसीसे भगवान्ने भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके द्वारा कहीं स्त्रीवाचक, कहीं नपुसकवाचक और कहीं पुरुपवाचक नामसे इसका वर्णन किया है। वास्तवमें आत्मा विकारोंसे सर्वथा रहित, अलिङ्ग, नित्य, निर्विकार एव चेतन—ज्ञानस्वरूप है।

प्रश्न-'तद्विट.' का क्या भाव है व

उत्तर—इस पदमें 'तत्' शब्दके द्वारा 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' दोनोंका प्रहण होता है । उन दोनों (क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ) को जो यथार्थरूपमें भली भॉति जानते हैं, वे'तद्विद ' हैं । कहने-का अभिप्राय यह है कि तत्त्ववेत्ता महात्माजन यह बात कहते हैं,अतएव इसमें किसी भी शङ्काके लिये अवकाश नहीं है ।

परमात्माके लक्षणोंका वर्णन करते समय भी प्राय उन्हीं शब्दोंका प्रयोग किया गया है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि समस्त क्षेत्रोंमें जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वह मेरा ही अश (१५।७) होनेके कारण वस्तुत मुझसे मिन्न नहीं है, मैं परमात्मा ही जीवात्माके रूपमे विभिन्न प्रकारसे प्रतीत होता हूं—इस बातको तुम भलीमोंति समझ लो।

प्रश्न-यदि यहाँ ऐसा अर्थ मान लिया जाय कि समस्त क्षेत्रोमे यानी शरीरोमें तुम क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) को और मुझको भी स्थित जानों। तो क्या हानि है 2

उत्तर—भक्तिप्रधान प्रकरण होता तो ऐसा अर्थ भी माना जा सकता था, किन्तु यहाँ प्रकरण ज्ञानप्रधान हैं, इस प्रकरणमे भक्तिका वर्णन ज्ञानके साधनके रूपमे आया है-— इसलिये यहाँ भक्तिका स्थान गौण माना गया है। अतण्व यहाँ अद्वैतपरक व्याख्या ही ठीक प्रतीत होती हैं।

प्रश्न—'जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान है, वही ज्ञान है— ऐसा मेरा मत है' इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

सम्बन्ध—क्षेत्र और क्षंत्रज्ञका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर संसारभ्रमका नाग हो जाता है और परमात्माकी प्राप्ति होती हे, अतएव 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के स्वरूप आदिको भलीभाँति विभागपूर्वक समझानेके लिये भगवान् कहते हे—

तत्क्षेत्रं यच यादकच यद्भिकारि यतश्र यत्

स च यो यत्रभावश्च त्रसमासेन मे शृणु ॥ ३ ॥

वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोवाला है॰ और जिस कारणसे जो हुआ है तथा वह क्षेत्रब भी जो और जिस प्रभाववाला है— वह सब संक्षेपमें मुझसे सुन ॥ ३ ॥

प्रश्न—'क्षेत्रम्' के साथ 'तत्' विशेषण देनेका क्या भाव है, तथा 'यत्' पदसे भगवान्ने क्षेत्रके विषयमे किस बातके स्पष्टीकरणका सकेत किया है और वह किस इलोकमें किया है <sup>2</sup>

उत्तर—'क्षेत्रम्' के साथ 'तत्' विशेषण देकर यह भाव दिखाया है, कि जिस शरीरक्षप क्षेत्रके लक्षण पहले क्लोकम वतलाय गये हैं, उसीका स्पष्टीकरण करने-की बात इस क्लोकमें कही जाती हैं; तथा 'यत्' पदसे भगवान्ने क्षेत्रका खरूप वतलानेका सकेत किया है और इसी अन्यायके पॉचने क्लोकमें उसे वतलाया गया हैं।

प्रस-'यादक्' पदसे क्षेत्रके त्रिपयमे क्या कहनेका सकेत किया गया है और वह कहाँ कहा गया है 2

उत्तर—'यादक् 'पद्से क्षेत्रका खमात्र वतानेका सकेत किया है और उसका वर्णन छच्चीसचें और सत्ताईसचे स्लोकोमें समस्त मूर्तोको उत्पत्ति-चिनागशील वनलाकर किया है ।

प्रश्न—'यद्विकारि' पदसे क्षेत्रके विगयमें क्या कहनेका सकेत किया है और उसे किस क्लोकमें कहा है ?

उत्तर—'यिंद्विकारि' पटसे क्षेत्रके विकारोका वर्णन करनेका सकेन किया गया है और उनका वर्णन छठे इलोकमें किया है। प्रश्न-'यत. च यत्' इन पदोसे क्षेत्रके विषयमे क्या कहनेका सकेत किया है और वह कहाँ कहा गया है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि क्षेत्र

उत्पत्ति-विनाश-धर्मत्राला, जड, अनित्य, ज्ञेय ( जाननेमें

आनेत्राला) और क्षणिक है, इसके त्रिपरीत 'क्षेत्रज्ञ' (आत्मा)

नित्य, चेतन, ज्ञाता, निर्विकार, शुद्ध और सदा एक सा रहने-

वाला है अनएव डोनो परस्पर अत्यन्त विलक्षण है । अज्ञानसे

ही दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है---इस बातको तत्त्वसे

समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है, यह मेरा मन है। इसमे

किसी तरहका सराय या भ्रम नहीं है।

उत्तर-जिन पदार्थिके समुदायका नाम 'क्षेत्र' हैं उसमेसे कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ हैं—यह बतलाने-का संकेत 'यत. च यत्' पदोसे किया है और उसका वर्णन उन्नीसन इलोकके उत्तराई तथा बीसनेके पूर्वाईमें किया गया है।

प्रभ—'सः' पट किसका वाचक है तथा 'य.'पटसे उसके विषयमें भगवान्ने क्या कहनेका संकेत किया है एवं कहाँ कहा गया है <sup>2</sup>

उत्तर—'स 'पद 'क्षेत्रज्ञ' का वाचक है तथा 'य:' पदसे उसका खरूप वतलानेका सकेत किया गया है। और आगे चलकर उसके प्रकृतिस्थ एव वास्तविक दोनो खरूपोका वर्णन किया गया है—जैसे उनीसवें श्लोकमें उसे 'अनादि', वीसवेंमे 'सुख-दु.खोका भोक्ता' एवं इक्कीसवेमें 'अन्छी-वुरी योनियो-में जन्म ग्रहण करनेवाला' वतलाकर तो प्रकृतिस्थ पुरुपका खरूप वतलाया गया है और वाईसवे तथा सत्ताईसवेसे तीसवेतक परमात्माके साथ एकता करके उसके वास्तविक खरूपका निरूपण किया गया है।

प्रश्न-'यत्प्रभाव 'प्रदसे क्षेत्रज्ञके विषयमे क्या कहनेका

सकेत किया गया है और वह किन क्लोकोंमें कहा गया है । सकेत किया गया है और उसे इकतीसवेंसे नैतीसवे उत्तर—'यस्रभाव ' से क्षेत्रज्ञका प्रभाव बतलानेके लिये क्लोकतक वतलाया गया है।

सम्बन्ध—नीसरे स्लोकमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'के जिस तत्त्वको सक्षेपमें सुननेके लिये भगवान्ने अर्जुनसे कहा है—अव उसके विषयमें ऋषि, वेद और वहास्त्रकी उक्तिका प्रमाण देकर भगवान् ऋषि, वेद ओर ब्रह्मस्त्रको आदर देते हैं——

> ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

यह क्षेत्र बौर क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋपियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है,तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदौद्वाराभी कहा गया है ॥४॥

प्रश्न—'ऋग्योद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनका यह भाव है कि मन्त्रोके द्रष्टा एव शाल और स्मृतियोके रचयिता ऋपिगणोंने 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'के खरूपको और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातोंको अपने-अपने प्रन्थोमें और पुराण-इतिहासोमें बहुत प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक समझाया है; उन्हींका सार बहुत थोडे शब्दोमें भगवान कहते हैं।

प्रश्न—'तिनिनै ' निशे गणके सिहत 'छन्दोभि ' पट किसका नाचक है तथा इनके द्वारा ( वह तस्त्र ) पृथक् कहा गया है—इस कथनका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—'त्रितिने ' त्रिशेपणके सहित 'छन्दोिम.' पट ऋक्, यजु, साम और अथर्व—इन चारो त्रेदोके 'सिहता' और 'त्राह्मण' दोनो ही भागोंका वाचक है, समस्त उपनिपद् और भिन्न-भिन्न गाखाओको भी इमीके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। इन सन्नके द्वारा (नह तत्त्व) पृथक् कहा गया है, इम क्यनका यह अभिप्राय है कि जो सिद्धान्त क्षेत्र और : युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रक पदाद्वाराभा कहा गया ह ॥ था क्षेत्रज्ञके निषयमें भगवान् यहाँ सक्षेपसे प्रकट कर रहे हैं, उसीका विस्तारसहित विभागपूर्वक वर्णन उनमें जगह-जगह अनेको प्रकारसे किया गया है ।

प्रश्न—'विनिश्चितै' और 'हेतुमङ्गि' विशेषणोंके सिंहत 'ब्रह्मस्त्रपदै' पट किन पदोंका वाचक है और इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जो पद मलीमाँनि निश्चय किये हुए हों और सर्वथा असन्दिग्ध हों, उनको 'विनिश्चित' कहते हैं, तथा जो पद युक्तियुक्त हो, अर्थात् जिनमें निमन्न युक्तियों के हारा सिद्धान्तका निर्णय किया गया हो—उनको 'हेतुमत्' कहते हैं। अत इन दोनों निशेषणों के सहित यहाँ 'ज़ह्मसत्रपदै.' पद 'वेदान्तदर्शन'के जो 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' आदि सृत्र-रूप पद हैं, उन्हीं का वाचक प्रतीत होता है, क्यों कि उपर्युक्त सब ब्रक्ष ग उनमें ठीक-ठीक मिलते हैं। यहाँ इस कथनका यह भाव है कि श्रुति-स्मृति आदिमे वर्णित जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ब्रह्ममूत्रके पदों हारा युक्तिपूर्वक समझाया गया है, उनका निचोड भी भगवान् यहाँ सक्षेपमें कह रहे हैं।

मम्बन्ध—इस प्रकार ऋषि. वेट और बह्मसूत्रका प्रमाण देकर अब भगवान् तीसरे व्लोकमे 'यत्' पदसे कहें हुए 'क्षेत्र' का और 'यद्विकारि' पदसे कहें हुए उसके विकारोंका अगले दो व्लोकोमें वर्णन करते हैं—

> महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥॥

🕫 इमीमें मिलता जुलता वर्णन साख्यकारिका और योगदर्जनमें भी आता है। जैसे---

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महर्दाधा प्रकृतिविकृतय सप्त ।

पोष्ठशकरतु विकारो न प्रकृतिर्म विकृति पुरुष ॥ (साख्यकारिका ३) अर्थात् एक मूल प्रकृति है, वह किसीकी विकृति (विकार) नहीं है। महत्तका अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राएँ (शब्द

पाँच महाभूत, अहङ्कार और मूल प्रकृति भी तथा उस इन्द्रियों, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय अर्थात् शब्दं, स्पर्शः, रूपः, रसः और गन्ध—॥ ५ ॥

प्रश्न-'महाभूतानि' पद किनका वाचक है 2

उत्तर-स्थूल भूतोके और शब्दादि विषयोंके कारणरूप जो पञ्चतन्मात्राएँ यानी सूक्ष्मपञ्चमहाभूत हैं—सानवे अध्यायमें जिनका 'मूमि.', 'आप:', 'अनल ', 'बायु.' और 'खम्' के नामसे वर्णन हुआ है--उन्हीं पाँचोंका वाचक यहाँ 'महाभूतानि' पद है।

प्रश्न-'अहंकार 'पट किसका वाचक है ?

उत्तर-यह समप्रि अन्त करणका एक भेट हैं। अहङ्कार ही पञ्चतन्मात्राओं, मन और समस्त इन्द्रियोंका कारण है तथा महत्तत्त्रका कार्य है; इसीको 'अहभाव' भी कहते है। यहाँ 'अहंकार ' पद उसीका वाचक है।

प्रश्न-'बुद्धिः' पद यहाँ किसका वाचक है 2 उत्तर-जिसे 'महत्तत्त्र' (महान्) और 'समष्टि बुद्धि' भी कहते हैं,जो समष्टि अन्त करणका एक भेद है, निश्चय ही जिसका खरूप है-उसका वाचक यहाँ 'वुद्धिः' पट है ।

प्रश्न-'अव्यक्तम्' पट किसका वाचक है १ उत्तर—जो महत्तत्त्व आदि समस्त पदार्थीकी कारणरूपा

म्लप्रकृति है, साख्यशास्त्रमे जिसको 'प्रधान' कहते हैं, भगवान्ने चौदहवे अध्यायमें जिसको 'महद्ब्रहा' कहा है तथा इस अच्यायके उन्नीसर्वे क्लोकमें जिसको 'प्रकृति' नाम दिया गया है---उसका वाचक यहाँ 'अव्यक्तम्' पद है।

प्रश्न-इस इन्द्रियाँ कौन-कौन-सी है ?

उत्तर-नाक्, पाणि (हाथ), पाढ (पैर), उपस्थ और गुदा-ये पॉच कर्मेन्द्रियाँ है तथा श्रोत्र, त्रचा, चक्षु, रसना और घ्राण—ये पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ है । ये सब मिलकर दस इन्द्रियाँ है । इन सवका कारण अहकार है ।

प्रश्न-'एकम्' पट किसका वाचक है र

उत्तर-समष्टि अन्त करणकी जो मनन करनेवाली शक्ति-विशेष है,सङ्कल्प-विकल्प ही जिसका खरूप है—उस मनका वाचक'एकम्'पढ है, यह भी अहङ्गारका कार्य है।

प्रन-(पञ्च इन्द्रियगोचरा.) इन पदोका क्या अर्थ है। उत्तर—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जो कि पॉचो जानेन्द्रियोंके स्थूल विषय है, उन्हींका वाचक यहाँ 'पञ्च इन्द्रियगोचरा ' पद है ।

#### इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम् ॥ ६ ॥

तथा इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और धृति—इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमे कहा गया॥ ६॥

प्रश्न-- 'इच्छा' पड किसका वाचक है ?

नागक समझता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त

उत्तर—जिन पदार्थोंको मनुष्य सुखके हेतु और दु ख- कामना है, जिसके वासना, तृष्णा-आशा, लालसा और स्पृहा

स्पर्भ, रूप, रस और गन्घतन्मात्रा )—ये सात प्रकृति विकृति हैं, अर्थात् ये सातों पञ्चभूतादिके कारण होनेसे 'प्रकृति' भी हैं और मूळ प्रकृतिके कार्य होनेसे 'विकृति' भी हैं । पञ्चज्ञानेन्द्रिय,पञ्चकर्मेन्द्रिय और मन--ये ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चमहाभूत-ये सोलह केवल विकृति ( विकार ) हैं, वे किसीकी प्रकृति अर्थात् कारण नहीं हैं । इनमें ग्यारह इन्द्रिय तो अहङ्कारके तथा पञ्च स्थूल महाभूत पञ्चतन्मात्राओं के कार्य हैं, किन्तु पुरुष न किसीका कारण है और न किसीका कार्य है, वह सर्वया असङ्ग है।

योगदर्शनमें कहा है—'विशेषाविशेषिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ।' ( २ । १९ ) विशेष यानी पञ्चरानेन्द्रियः पञ्च कर्मेन्द्रियः एक मन और पञ्च स्थूल भूतः अविशेष यानी अहकार और पञ्चतन्मात्राएँ, लिङ्गमात्र यानी महत्तन्व और अलिङ्ग यानी मूल प्रकृति-ये चौवीस तत्त्व गुणोंकी अवस्थाविशेष है, इन्हींको दृश्य कहते है।

योगदर्शनमें जिसको 'दश्य' कहा है, उसीको गीतामें 'क्षेत्र' कहा गया है।

आदि अनेको भेद हैं — उसीका वाचक यहाँ 'इच्छा' पट है । यह अन्त करणका विकार है, इसलिये क्षेत्रके विकारोमे इसकी गणना की गयी है।

प्रश्न-'द्रेष' किसे कहते हैं १

उत्तर-जिन पदार्थोंको मनुष्य दु.खोंमें हेतु या सुखमें बाधक समझता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है— उसका नाम द्वेप है । इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा और कोध आदि हैं। यह भी अन्त करणका विकार है, अत इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोमें की गयी है।

प्रथ-'सुख' क्या वस्त है १

उत्तर—अनुकूलकी प्राप्ति और प्रनिकूलकी निवृत्तिसे अन्त करणमें जो प्रसन्नताकी वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है । अन्त:करणका त्रिकार होनेके कारण इसकी राणना भी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है।

प्रश्न-'दु खम्' पद किसका वाचक है ।

उत्तर-प्रतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके त्रिनाशसे जो अन्त करणमें व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं—उसका वाचक यहाँ 'दु:खम्' पद है। यह भी अन्त करणका विकार है, इसलिये इसकी गगना भी क्षेत्रके विकारों में की गयी है।

प्रश्न-'सङ्घात ' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर-पञ्चभूनोसे वना हुआ जो यह स्थूल शरीरका पिण्ड है, मृत्यु होनेके बाद सूक्ष्म शरीरके निकल जानेपर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है-उस स्थूल गरीरका

सम्बन्ध-इस प्रकार क्षेत्रके स्वरूप और उसके विकारोंका वर्णन करनेके वाद अव जो दूसरे स्लोकमें यह चात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो जान है, वहीं मेरे मतसे ज्ञान है-उस ज्ञानको प्राप्त करनेके साधनोंका 'ज्ञान' के ही नामसे पॉच ग्लोकोंद्वारा वर्णन करते हैं----

> अमानित्वमद्भिभत्वमहिंसा आचार्योपासनं शौचं

क्षान्तिराजीवम् । स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव,दुम्भाचरणका अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव,मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, वाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्त करण-की स्थिरता और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥

प्रश्न-'अमानित्वम्' का क्या अभिश्राय है ?

समज्ञना एवं मान-बडाई, प्रतिष्ठा-पूजा आदिकी इच्छा करना उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बडा अथवा बिना ही इच्छा किये इन सबके प्राप्त होनेपर प्रसन्त

नाम सङ्घान है। उपर्युक्त पञ्चभूतोका विकार होनेके कारण इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोमें की गयी है। प्रश्न-'चेतना' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-अन्त करणमें जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा मुख-दु ख और समस्त पदार्थोंका अनुभव करते हैं, जिसे दसवें अध्यायके वाईसवें व्लोकमें 'चेतना' कहा गया है-उसीका वाचक यहाँ 'चेनना' पद है, यह भी अन्त करणकी वृत्तिविशेष है, अतएव इसकी भी गणना क्षेत्रके विकारोंमे की गयी है।

प्रश्न-'धृति ' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-अठारहवें अध्यायके तैंतीसवें, चौतीसवे और पैतीसर्वे स्लोकोमें जिस धारण-शक्तिके सात्त्विक, राजस और तामस-तीन भेद किये गये हैं, जिसके सात्विक अशको सोल्इवे अन्यायके तीसरे इलोकमें दैवी सम्पदाके अन्तर्गत 'वृति' के नामसे गिनाया गया है---उसीका वाचक यहाँ 'धृति ' पद है । अन्त करणका विकार होनेसे इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है।

प्रश्न-यह विकारोके सहित क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया-इम कथनका क्या भाव है १

उत्तर-इस कथनका ,यह भाव है कि यहाँतक विकारों-सहित क्षेत्रका संक्षेपसे वर्णन हो गया, अर्थात् पाँचवें रछोक-मे क्षेत्रका खरूप संक्षेपमें बतला दिया गया और छठेमें उसके विकारोंका वर्णन सक्षेपमें कर दिया गया।

होना—यह मानित्व है। इन सबका न होना ही 'अमानित्व' है। जिसमें 'अमानित्व' पूर्णरूपसे आ जाता है—उसका मान, वडाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी प्राप्तिमें प्रसन्न होना तो दूर रहा, उट्टी उसकी इन सबसे विरक्ति और उपरित हो जानी है।

प्रश्न-'अटम्भित्वम्' का क्या अभिप्राय है १

उत्तर—मान,वडाई,प्रतिष्टाऔर पूजाके लिये धनादिके लोभसे या किमीको ठगने आदिके अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा, दानशील, भगवद्गक्त, ज्ञानी या महास्मा विख्यात करना और विना ही हुए धर्मपालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योगसाधना, वत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी भी प्रकारके गुणका ढोग करना—'दम्भित्व' हैं। इसके सर्वथा अभावका नाम 'अदम्भित्व' हैं। जिस साधकमे 'अदम्भित्व' पूर्णरूपसे आ जाता है, वह मान-वडाईकी जरा भी उच्छा न रहनेके कारण अपने सच्चे धार्मिक माबोको, सहुणो-को अथवा भक्तिके आचरणोको भी दूसरोके सामने प्रकट करनेमे सकोच करता हैं—फिर विना हुए गुणोको अपनेमे दिखलाना तो उसमें वन ही कैसे सकता हैं।

प्रश्न-'अहिंसा' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—िकसी भी प्राणीको यन, वाणी या शरीरसे किसी प्रकार भी कभी कष्ट देना—मनसे किसीका बुरा चाहना, वाणीसे किसीको गान्त्री देना, कठोर वचन कहना, किसीकी निन्टा करना या अन्य किमी प्रकारके दु खरायक और अहित-कारक वचन कह देना, जरीरसे किसीको मारना, कष्ट पहुँचाना या किमी प्रकारसे भी हानि पहुँचाना आदि जो हिंसाके भाव हैं—इन सबके सर्वथा अभावका नाम 'अहिंसा' है। जिस साधकमें 'अहिसा'का भाव पूर्णतया आ जाता है उसका किसीमें भी वैरभाव या हैंप नहीं रहता, इसन्त्रिये न तो किसी भी प्राणीका उसके द्वारा कभी अहित ही होता हैं, न उसके द्वारा किमीको परिणाममें दुःख होता हैं और न वह किसीके लिये वस्तुत: भयटायक ही होना है। महिंपपनञ्जलिने तो यहाँतक कहा है कि उसके पाम रहनेवाले हिंसक प्राणियोतकर्में परस्परका खाभाविक वैरभाव भी नहीं रहता। भ

प्रश्न-'क्षान्ति ' का क्या अभिप्राय है '

उत्तर—'क्षान्ति'क्षमाभावको कहते हैं। अपना अपराव करनेवालेके न्त्रिये किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव मनमें न रखना,उससे बदला लेनेकी अथवा अपराधके बदले उसे इस लोक या परलोकमे दण्ड मिले—ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपरावोंको वस्तुन. अपराव ही न मानकर उन्हें सर्वया भुला देना 'क्षमाभाव' है। दमवे अव्यायके चौथे इलोकमे इसकी कुछ विस्तारसे व्याएमा की गयी है।

प्रश्न-'आर्जवम्' का क्या भाव है ।

उत्तर—मन, वाणी और शरिरकी सरलताका नाम 'आर्जव' है। जिस साधकमें यह भाव पूर्णरूपसे आ जाता है, वह सबके साथ सरलताका व्यवहार करता है, उसमें कुटिलताका सर्वथा अभाव हो जाता है। अर्थात् उसके व्यव-हारमे टाव-पेच, कपट या टेडापन जरा भी नहीं रहता, वह बाहर और भीतरसे सटा समान और सरल रहता है।

प्रश्न-'आचार्योपासनम्' का क्या भाव है ?

उत्तर-विद्या और सदुपदेश देनेत्राले गुरुका नाम 'आचार्य' हैं । ऐसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-मिक्तपूर्वक, मन, वाणी और शरीरके द्वारा मब प्रकारसे उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना,नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओ-का पालन करना और उनके अनुकूल आचरण करना आदि 'आचार्योपायन' यानी गुरु-सेवा हैं।

प्रश्न-'शौचम्' पदका क्या अर्थ है '

उत्तर—'गौच' शुद्धिको कहते हैं। सत्यनापूर्वक शुद्ध त्र्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यसे उपार्जित अन-से आहारकी शुद्धि होती है। यथायोग्य शुद्ध वर्तावसे आचरणोक्ती शुद्धि होती है और जल-मिट्टी आदिके द्वारा प्रक्षालनादि कियासे शरीरकी शुद्धि होती है। यह सब बाहरकी शुद्धि है। गग-द्वेप और लल-कपट आदि विकारोका नाग होकर अन्त करणका खच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि है। दोनो ही प्रकारकी शुद्धियोका नाम 'शौच' है।

प्रश्न-'स्पर्यः' का क्या अभिप्राय है र उत्तर-स्थिरभावको 'स्थेर्यः'कहते हैं । अर्थात् बडे-से-

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्मिन्निधौ वैरत्यागः।' (योगदर्शन २। ३५)

बडे कष्ट, त्रिपत्ति, भय या दु खके आ पड़नेपर भी विचलिन न होना, एव काम, क्रोध, भय या छोभ आदिसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्यसे जरा भी न डिगना,तथा मन और बुद्धिमेकिसी तरहकी चब्रलताका न रहना 'स्थैर्य' है ।

प्रश्न-'आत्मविनिप्रह' का क्या अभिप्राय है 2 उत्तर-यहाँ 'आत्मा' पद अन्त करण और इन्द्रियोंके सहित गरीरका वाचक है। अत इन सबको भलीभॉनि अपने वरामें कर लेना 'आत्मविनिग्रह' है । जिस साधकमें आत्मित्रनिग्रहका भाव पूर्णतया आ जाता है--उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय उसके आज्ञाकारी अनुवर हो जाते है, वे फिर उसको विषयोंमें नहीं फँसा सकते, निरन्तर उसके डच्छानुसार साधनमे ही लगे रहते हैं।

वैराग्यमनहंकार इन्द्रियार्थेषु एव जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् 11

इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहङ्कारका भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख और दोषोंका वार-वार विचार करना ॥ ८ ॥
प्रश्न-'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' का क्या भाव है र समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ

उत्तर-इस लोक और परलोकके जितने भी शब्द,स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप त्रिपय-पदार्थ है-अन्त:करण और इन्द्रियोद्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समझता है, किन्तु वास्तवमे जो दु खके कारण हैं---उन सबमें प्रीतिका मर्त्रया अभाव हो जाना 'इन्द्रियार्थेपु वैशायम्' यानी इन्द्रियोके त्रिपयमे वैराग्य होना है।

प्रश्न-'अनहङ्कार' किसको कहते हैं 2

उत्तर-मन,बुद्धि,इन्द्रिय और शरीर-इन सबमें जो 'अहम्' बुद्धि हो रही है—अर्थात् अज्ञानके कारण जो इन अनातम वस्तुओमें आत्मवुद्धि हो रही है --- इस देहाभिमान-का सर्वथा अभाव हो जाना 'अनहङ्कार' कहलाता है। प्रश्न-जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिमें दू ख और टोपोका बार बार देखना क्या है ?

उत्तर-जन्मका कप्ट सहज नहीं है, पहले तो असहाय जीवको माताके गर्भमे छवे समयतक भॉति-भॉतिके क्लेब होते है, फिर जन्मके समय योनिद्वारसे निकलनेमे असब यन्त्रणा भोगनी पडती है । नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-बार जन्म प्रहण करनेमे ये जन्म-दु ख होते हैं । मृत्युकालमें भी महान् कष्ट होता है। जिस गरीर और घरमें आजीवन ममता रही, उसे वळात्कारसे छोड़कर जाना पड़ता है। मरणसमयके निराश नेत्रोंको और शारीरिक पीडाको देखकर उस

समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वुढापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती, इन्द्रियाँ शिथिल और शक्तिहीन हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है, मन-में नित्य लालसाकी तरङ्गे उछलती रहती है,असहाय अवस्था हो जाती है।ऐसी अवस्थामे जो कष्ट होता है,वह वडा ही भयानक होता है । इसी प्रकार बीपारीकी पीडा भी वडी दु खडायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके असह्य कष्ट हो रहे हैं,दूसरोकी अधीनता है। निरुपाय स्थिति है । यही मत्र जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिके दु ख हैं। इन दु खोंको वार-वार स्मरण करना और इनपर विचार करना ही इनमे दु खोको देखना है।

जीवोको ये जन्म, मृत्यु, जरा, न्याधि प्राप्त होते हैं-पापो-के परिणामखरूप, अतएव ये चारों ही ढोपमय हैं । इसीका बार-बार विचार करना इनमें टोपोको देखना है।

यो तो एक चेतन आत्माको छोडकर वस्तुत ससारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसमें ये चारो दोप न हो। जड मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हुआ, कहींसे ट्रट-फ़ुट जाता है, यह न्याधि हुई, मरम्मत करायी, इलाज हुआ,पुराना हो जाता है,बुढ़ापा आ गया, अन मरम्मत नही हों सकती। फिर जीर्ण होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गयी। छोटी-बडी सभी चीजोकी यही अवस्था है। इस प्रकार जगत्-की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधिमय देख-देखकर इनसे वैराग्य करना चाहिये।

असक्तिरनभिष्वङ्गः नित्यं

पुत्रदारगृहादिषु । समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमे आसक्तिका अभाव ममता न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमे सदा ही चित्तका सम रहना॥ ९॥

प्रश्न-आठवे इन्होंकमे जो इन्द्रियोंके अर्थामे वैराग्य कहा है—उसीके अन्तर्गत पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमे आसक्तिका अभाव आ ही जाता है, यहाँ उसी त्रानको फिरसे कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—स्त्री, पुत्र, गृह, शरीर और धन आदि पदार्थींके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्राय इनमे उसकी विशेष आसक्ति होती है । उन्द्रियोके शब्दाि साधारण विषयोमे वैराग्य होनेपर भी इनमे गुप्तभावसे आसक्ति रह जाया करती है, इसीलिये इनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जानेकी बात विशेषरूपसे पृथक् कही गयी है।

प्रश्न-'अनिमन्दद्गाका अर्थ अहङ्कारका अभाव न लेकर ममताका अभाव क्यो लिया गया ?

उत्तर-अहङ्कारके अभावकी वात पूर्व इलोकके 'अन-हुद्धार 'पदमे स्पष्टत: आ चुकी है, इसीलिये यहाँ 'अनिभ-प्बद्धः का अर्थ 'ममनाका अभावः किया गया है । ममत्वके है । उससे उनके सुख-दु ख और लाभ-हानिसे वह स्वय सुखी-दुखी होता रहता है । ममताके अभावसे ही इसका अभाव हो सकता है, इसलिये यहाँ इसका अर्थ ममनाका अभाव ही ठीक माछ्म होता है। प्रश्न—इष्ट और अनिष्टकी उपपत्ति क्या है । और

कारण ही मनुष्यका स्त्री, पुत्रादिसे धनिष्ठ सम्त्रन्थ हो जाता

उसमें समचित्तना किसे कहते हैं 2

उत्तर-अनुकूल न्यक्ति, क्रिया, घटना और पदायोका सयोग और प्रतिकृष्टका वियोग सबको 'इष्ट है। इसी प्रकार अनुकूलका वियोग और प्रतिकृलका सयोग 'अनिष्ट' है। इन 'इष्ट' और 'अनिष्ट'के साथ सम्बन्ध होनेपर हर्प-शोकादिका न होना अर्थात् अनुकूलके सयोग और प्रतिकृलके त्रियोगसे चित्तमें हर्प आदि न होना,तथा प्रतिकूलके संयोग और अनु-कूलके वियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय और क्रोध आह-का न होना-सड़ा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना-इसको 'इष्ट और अनिष्टकी उपपत्तिमे समचित्तता 'कहते हैं।

भक्तिरव्यभिचारिणी ।

मिय चानन्ययोगेन

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि

11 20 11

मुझ परमेश्वरमे अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देशमे रहनेका स्वभाव और विषयासक मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना ॥ १० ॥

प्रश्न-'अनन्य योग'क्या है और उसके द्वारा भगवान्मे 'अव्यभिचारिणी भक्ति' करना किसे कहते हैं <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान् ही सर्वश्रेष्ठ है और वे ही हमारे खामी, शरण ग्रहण करने योग्य, पर्म गति, परम आश्रय,माता-पिता, भाई-वन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व है, उनको छोडकर हमारा अन्य कोई भी नहीं है--इस भावसे जो भगवान्के साथ अनन्य सम्बन्ध है, उसका नाम अनन्य योगग्है। तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केवल भगवान्में ही अटल और पूर्ण विशुद्ध प्रेम करके निरन्तर भगवान्का ही भजन, ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके द्वारा भगवानुमे अन्यभिचारिणी भक्ति करना है ।

इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमेन तो खार्घ और अभिमानका लेग रहता है और न ससारकी किसी भी वस्तुमें उसका महत्त्व ही रह जाता है। संसारके साथ उसका भगवान्-के सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है, किसीसे भी किसी प्रकार-का खतन्त्र सम्बन्ध नहीं रहता। वह सब कुछ भगवान्का ही समझता है तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्कामभावसे निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन करता रहता है। उसकी जो भी किया होती है, वह सब भगवान्के लिये ही होती है।

प्रश्न-'विविक्तदेश'कैसे स्थानको समझना चाहिये और उसका सेवन करना क्या है 2

उत्तर—जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड़-भाड न हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमें किसीको मी आपित या क्षोम न हो, जहाँ किसी प्रकारकी गंदगी न हो, जहाँ काँटे-ककड और कूड़ा-कर्कट न हों, जहाँका प्राकृतिक दश्य सुन्दर हो, जल-वायु और वातावरण निर्मल और पित्रत्र हों, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका और हिंसाका अभाव हो और जहाँ खामाविक ही सात्त्विकताके परमाणु भरे हों—ऐसे देवालय, तपोसूमि, गङ्गा आदि

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं

यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना—यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है—ऐसा कहा है ॥ ११ ॥

प्रश्न-'अप्यात्मज्ञान' किसको कहते हैं और उसमें नित्य स्थित रहना क्या है ?

उत्तर—आत्मा नित्य, चेतन, निर्जिकार और अविनाशी है, उससे भिन्न जो नाशवान्, जड, विकारी और परिवर्तन-शील वस्तुएँ प्रतीत होती हैं—वे सब अनात्म हैं, आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—शास्त्र और आचार्यके उप-देशसे इस प्रकार आत्मतत्त्वको भलीभाँति समझ लेना ही 'अध्यात्मज्ञान' है और बुद्धिमें ठीक वैसा ही दढ़ निश्चय करके मनसे उस आत्मतत्त्वका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 'अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थित रहना' है।

प्रश्न-तत्त्वज्ञानका अर्थ क्या है और उसका दर्शन करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—तत्त्रज्ञानका अर्थ है—सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा, क्योंकि तत्त्वज्ञानसे उन्हींकी प्राप्ति होती है। उन सचिदानन्दघन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र समभावसे नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उस अर्थका दर्शन करना है।

प्रश्न—यह सब ज्ञान है—इस क्यनका क्या अभिप्राय है

पिनत्र निर्देशके तट और पिनत्र वन, गिरि-गुहा आदि निर्जन एकान्त और शुद्ध देशको 'विविक्तदेश'कहते हैं, तथा ज्ञान-को प्राप्त करनेकी साधनाके लिये ऐसे स्थानमें निवास करना ही उसका सेवन करना है।

ग्रश्न—'जनससिद' किसको कहते हैं और उसमें प्रेम न करना क्या है ?

उत्तर-यहाँ 'जनससिद' पद 'प्रमादी' और 'विषयासक्त' सासारिक मनुष्योंके समुदायका वाचक है। ऐसे लोगोंके सङ्गको साधनमें सब प्रकारसे बाधक समझकर उससे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है। सत, महात्मा और साधक पुरुषोंका सङ्ग तो साधनमें सहायक होता है, अत. उनके समुदायका वाचक यहाँ 'जनससिद' नहीं समझना चाहिये। तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्।

उत्तर-- 'अमानित्वम्'से लेकर 'तत्त्वज्ञानार्थद्रशनम्'तक जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञानप्राप्तिके साधन हैं, इसलिये उनका नाम भी'ज्ञान'रक्खा गया है । अभिप्राय यह है कि दूसरे इलोकमें भगवान्ने जो यह बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वहीं मेरे मतसे ज्ञान है—इस कथनसे कोई ऐसा न समझ ले कि शरीरका नाम 'क्षेत्र' है और इसके अदर रहनेवाले ज्ञाता आत्माका नाम'क्षेत्रज्ञ'है,यह बात हमने समझ ही ली, बस हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, किन्तु वास्तवमें सचा ज्ञान वही है जो उपर्युक्त वीस साधनोंके द्वारा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके खरूपको यथार्थरूपसे जान लेनेपर होता है। इसी बातको समझानेके लिये यहाँ इन साधनोंको'ज्ञान'के नामसे कहा गया है । अतएव ज्ञानीमें उपर्युक्त गुणोंका समावेश पहलेसे ही होना आवश्यक है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी गुण सभी साधकोंमें एक ही समयमें हो । अवस्य ही, इनमें जो 'अमानित्व', 'अदम्भित्व'आदि बहुतसे सबके उपयोगी गुण हैं-ने तो सबमें रहते ही हैं। इनके अतिरिक्त, 'अव्यभिचारिणी भक्ति','एकान्तदेशसेवित्व','अन्यात्मज्ञान- नित्यत्व', 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शन' इत्यादिमें अपनी-अपनी साधनरीठीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है । प्रश्न—जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त अमानित्वादि गुणोसे विपरीत जो मान-वडाईकी कामना, दम्म, हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिल्ता, द्रोह, अपिन त्रता, अस्थिरता, लोलुपना, आसक्ति, अहता, ममता, निषमता, अश्रद्धा और कुसग आदि दोप है— ने सभी जन्म मृत्युके हेतु भूत अज्ञानको बढानेवाले और जीवका पतन करनेवाले हैं, इसलिये ये सब अज्ञान ही है, अतएव उन सबका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञानके साधनोंका 'ज्ञान'के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन • साधनोंद्वारा प्राप्त 'ज्ञान' से जाननेयोग्य वस्तु क्या है और उसे जान लनेसे क्या होता है ? उसका उत्तर देनेके लिये भगवान् अव जाननेके योग्य वस्तुके स्वरूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके जाननेका फल 'अमृतत्वकी प्राप्ति' वतलाकर छः श्लोकोंमें जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

# ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्जुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहूँगा। यह अनादिवाला परम ब्रह्म न सत् ही कहा जाता है, न असत् ही ॥ १२॥

प्रश्न-जिसका वर्णन करनेकी भगवान्ने प्रतिज्ञा की है, वह 'ज्ञेयम्' पद यहाँ किसका वाचक है 2

उत्तर-यहाँ 'ज्ञेयम्' पद सिच्चितानन्द्रघन निर्गुग और सगुण ब्रसका वाचक है,क्योंकि इसीप्रकरणमें खय भगवान्-ने ही उसको निर्गुण और गुणोका भोक्ता वनाया है।

प्रश्न—उस ज्ञेयको जाननेसे जिसकी प्राप्ति होती है, वह 'अमृत' क्या है ?

उत्तर—'अमृत' पद यहाँ परमानन्दस्तरूप परमात्माका वाचक है। अभिप्राय यह है कि जाननेके योग्य परम्रह्म परमात्माके ज्ञानसे मनुष्य सटाके लिये जन्म-मरणरूप ससार-बन्धनसे मुक्त होकर परमानन्दस्तरूप परमहाको प्राप्त हो जाता है। इसीको परम गति और परमपटकी प्राप्ति भी कहने है।

प्रश्न-'अनादिमत्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसी अध्यायके उन्नीसवे क्लोकमें मगवान्ने प्रकृति और जीवात्माको अनादि बतलाया है । इन दोनोक्का खामी होनेके कारण परब्रह्म पुरुपोत्तमको अनादिमत् अर्थात् अनादिवाला कहते हैं ।

प्रश्न—'परम्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पढका क्या अर्थ है 2

उत्तर—यहाँ 'परम्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पटका प्रयोग, वह जेय तत्त्व ही निर्गुण, निराकार सिचटानन्दघन परब्रह्म परमात्मा है, यह वतलानेके उद्देश्यसे किया गया है। 'ब्रह्म'पट वेट, ब्रह्मा और प्रकृतिका भी वाचक हो सकता है; अतएव जेयनत्वका खरूप उनसे विलक्षण है, यह बतलानेके लिये ब्रह्म पदके साथ 'परम्' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-उस परमहा परमात्माको 'सत्' और 'असत्' क्यो नहीं कहा जा सकता ?

उत्तर—जो वस्तु प्रमाणोद्वारा सिद्ध की जाती है, उसे 'सत्'कहते हैं। खत प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा-से ही सवकी सिद्धि होती है, परमात्मातक किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं हैं। श्रुतिने भी कहा है कि 'उस जाननेत्रालेकों कैसे जाना जा सकता है।' वह प्रमाणोद्वारा जाननेमें आने-वाली वस्तुओंसे अत्यन्त विलक्षण है, इसलिये परमात्माकों 'सत्' नहीं कहा जा सकता। तथा जिस वस्तुका वास्तवमें अस्तित्व नहीं होता, उसे 'असत्' कहते हैं, किन्तु पख़ परमात्माको अस्तित्व नहीं है, ऐसी वात नहीं है। वह अवस्य एरमात्माको अस्तित्व नहीं है, ऐसी वात नहीं है। वह अवस्य है, और वह है—इसीसे अन्य सबका होना भी सिद्ध होता

है, अत: उसे 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये परमात्मा 'सत्' और 'असत्' दोनोंसे ही परे है ।

प्रश्न-नत्रम अध्यायकों उनीसवें क्लोकमें तो भगवान्ने कहा है कि 'सत्' भी मैं हूं और 'असत्' भी मैं हूं और यहाँ यह कहते हैं कि उस जाननेयोग्य परमात्माको न 'सत्' कहा जा सकता हैं और न 'असत्'। अत इस विरोधका क्या समाधान हैं ?

उत्तर—वस्तुत कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि जहाँ परमात्माके खरूपका वर्णन विधिमुखसे किया जाता है, वहाँ इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी है—सब ब्रह्म ही है, और जहाँ निपेधमुखसे वर्णन होता हैं—वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वह 'ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है,' किन्तु है अवस्य। अतएव वहाँ विधिमुखसे वर्णन है। इसिल्ये भगवान्का यह कहना कि 'सत्' भी मैं हूं और 'असत्'भी मैं

हूँ', उचित ही है। किन्तु वास्तवमें उस परब्रह्म परमात्माका स्वरूप वाणीके द्वारा न तो विधिमुखसे वतलाया जा सकता है और न निपेधमुखसे ही। उसके विपयमें जो कुछ भी कहा जाता है, सब केवल शाखाचन्द्रन्यायसे उसे लक्ष्य करानेके लिये ही है, उसके साक्षात् स्वरूपका वर्णन वाणीद्वारा हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती है—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तैत्तिरीय उ०२। ९ ', अर्थात् 'मनके सहित वाणी जिसे न पाकर वापस लौर आती है (वह ब्रह्म है)। रइसी वातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ भगवान् ने निपंधमुखसे कहा है कि वह न 'सत् कहा जाता है और न असत् हि कहा जाता है। अर्थात् मैं जिस इयवस्तुका वर्णन करना चाहता हूँ, उसका वास्तिवक खरूप तो मन वाणीका अविषय है, अत उसका जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे उसका तरस्थ लक्षण ही समझना चाहिये।

सम्यन्ध—इस प्रकार जेयतत्त्वके वर्णनकी प्रतिज्ञा करके उस तत्त्वमा सक्षेपमें वर्णन किया गया, परन्तु यह जेय तत्त्व वडा गहन है । अत॰ साधकोंको उसका ज्ञान करानेके लिये सर्वव्यापकत्वादि लक्षणोंके द्वारा उसीका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं—

> सर्वतःपाणिपादं सर्वतःश्रुतिमञ्जेके

तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥+

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र-सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है। क्योंकि वह ससारमें सबको ब्याप्त करके स्थित है॥ १३॥

प्रश्न-त्रह सत्र ओर हाय-पैरवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिख्लाया गया है कि वह परवह परमात्मा सब और हाथवाला है। उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पण की जाय, वह वहीं से उसे प्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैरवाला है। कोई भी भक्त कहीं से उसके चरणों में प्रणामादि करते हैं, वह वहीं उसे खीकार कर लेता है, क्यों कि वह सर्वशक्तिमान् होने के कारण सभी जगह सब इन्द्रियों का काम कर सकता है, उसकी हस्तेन्द्रियका काम करनेवाली प्रहण-शक्ति और पादेन्द्रियका काम करनेवाली चलन-शक्ति सर्वत्र व्यात है।

प्रश्न-सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाला है—इस कथनका क्या भाव है 2 उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयनत्त्रकी सर्वव्यापकताका ही भाव दिखलाया गया है । अभिप्राय यह है कि वह सब जगह आँखवाला है । ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ वह न देखता हो, इसीलिये उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिखाला है । जहाँ कही भी भक्तलोग उसका सत्कार करनेके उद्देश्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चढाते हैं, वे सब ठीक उसपर चढ़ते हैं, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ भगवान्का मस्तक न हो। वह सब जगह मुखवाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खानेकी वस्तु समर्पण करते है, वह वहीं उस बस्तुको स्वीकार कर सकता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहाँ उसका मुख न हो । अर्थात् वह ज्ञेय-स्वक्त परमात्मा सबका साक्षी, सब कुछ देखनेवाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करनेकी शक्तिवाला है । प्रश्न—त्रह सब ओर कानवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भी ज्ञेयखरूप परमात्माकी सर्वन्यापकताका ही वर्णन किया गया है । अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब जगह सुननेकी शक्तिवाला है । जहाँ कही भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं, उन सबको वह भलीभाँति सुनता है ।

प्रश्न-सतारमे वह सबको व्याप्त करके स्थित है,

सम्बन्ध—ज़ेयस्वरूप परमात्माको सब ओरसे हाथ, पैर आदि समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिवाला वतलानेके बाद अब उसके स्वरूपकी अलैकिकताका निरूपण करते है—

#### सर्वेन्द्रियगुणाभासं असक्तं सर्वभृचैव

### निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥१४॥

सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है परन्तु वास्तवमें सव इन्द्रियोंसे रहित है। तथा आसकि रहित होनेपर भी सवका धारण-पोषण करनेवाला और निर्गुण होनेपर भी गुणोको भोगनेवाला है॥ १४॥

प्रश्न - वह परमात्मा सब इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परन्तु वास्तवमे सब इन्द्रियोसे रहित है इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कथनसे यह दिख्ळाया गया है कि उस ज्ञेयखरूप परमात्माका सगुण रूप भी बहुत ही अद्भुत और अलैकिक है। अभिप्राय यह है कि तेरहवे क्लोकमें जो उसको सब जगह हाथ-पैरवाला और अन्य सब इन्द्रियों नाला वतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि वह ज्ञेय परमात्मा अन्य जीवोंकी भाँति हाथ-पैर आदि इन्द्रियो-वाला है, वह इस प्रकारकी इन्द्रियोसे सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन-उन इन्द्रियोक्ते विप्रयोक्तो प्रहण करनेमें समर्थ है। इसल्ये उसको सव जगह सब इन्द्रियोवाला और सव इन्द्रियोसे रहित कहा गया है।

> श्रुतिमे भी कहा है—— अपाणिपाटो जवनो महीता पर्यत्यचक्षु स श्रृणोत्यकर्णः। (स्वेताश्वतरोपनिपद् ३। १९)

अर्थात् 'त्रह परमात्मा बिना पैर-हाथके ही नेगसे चलता और ग्रहण करता है तथा निना नेत्रोंके देखता और बिना कानोंके ही सुनता है।' अतएव उसका खरूप अलैकिक है, इस वर्णनमें यही बात समझायी गयी है। उत्तर—इस कथनसे भी उस ब्रेयतत्त्रकी सर्वव्यापकता-का ही समप्रतासे प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीका कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए स्थित है—उसी प्रकार

इस कथनका क्या अभिप्राय है १

कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए स्थित है—उसी प्रकार वह ज्ञेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीवसमृहसहित समस्त जगत्का कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हुए

स्थित है, अत. सव कुछ उसीसे परिपूर्ण है। , पैर आदि समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिवाला वतलानेके वा

प्रथम्बह् आसक्तिरहित होनेपर भी सबका घारण-पोषण करनेवाला है, इस कथनुका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे संसारमें माता-पिता आदि आसक्तिके वज होकर अपने परिवारका धारण-पोपण करते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा उस प्रकारसे धारण-पोपण करनेवाला नहीं हैं। वह विना ही आसक्तिके सबका धारण-पोपण करना है। इसीलिये भगवान्-को सब प्राणियोंका सुद्धद् अर्थात् विना ही कारण हित करने-वाला कहा गया है (५।२९)। अभिप्राय यह है कि वह ज्ञेयखरूप सर्वन्यापी परमात्मा वास्तवमें आसक्तिके दोषसे सर्वथा रहित है तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे सबका धारण-पोपण करनेवाला है, यही उसकी अलैकिकता है।

प्रश्न-वह गुणोसे अतीत होनेपर भी गुणोंको भोगने-वाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भी उस परमात्माकी अलोकिकताका ही प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब गुणोंका भोक्ता होते हुए भी अन्य जीवोक्ती भॉति प्रकृति- के गुणोसे लिप्त नहीं है। वह वास्तवमें गुणोसे सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणोंका भोक्ता है। यही उसकी अलोकिकता है।

#### बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । सक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।। १५॥

वह चराचर सब भूतोंके वाहर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचरहर भी वही है । और वह सूक्ष्म होनेसे अविहेय है तथा अति समीपमें और दूरमे भी स्थित वही है ॥ १५ ॥ ५

प्रश्न-वह ज्ञेयखरूप परमात्मा सर्व भूतोंके वाहर-भीतर परिपूर्ण कैसे है 2

उत्तर-जिस प्रकार समुद्रमें पडे हुए बरफके ढेलोंके बाहर और भीतर सब जगह जल-ही-जल व्याप्त है, इसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंके बाहर-भीतर वह ज्ञेयखरूप परमात्मा परिपूर्ण है।

प्रश्न-चर और अचर भी वही है, इस क्रयनका क्या भाव है ?

उत्तर-पहले वाक्यमें यह बात कही गयी है कि वह परमात्मा चराचर भूतोंके बाहर और भीतर भी है, इससे कोई यह वात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे। इसीको स्पष्ट करनेके छिये कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है। अर्थात् जैसे वरफके वाहर-भीतर भी जल है और स्वय वरफ भी वस्तुत: जल ही है-जलसे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत् उस परमात्माका ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं है।

प्रश्न-वह सूक्ष्म होनेसे अत्रिज्ञेय है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-उस ज्ञेयको सर्वरूप बतला देनेसे यह शका होती है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते क्यों नहीं । इसपर कहते हैं कि जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित परमाणुरूप जल साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं आता— उनके लिये वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वन्यापी पर-न्नस परमात्मा भी उस परमाणुरूप जलकी अपेक्षा भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण साधारण मनुष्येंके जाननेमें नहीं आता इसिलये वह अविज्ञेय है ।

प्रश्न-वह अति समीपमें है और दूरमे भी स्थित है, यह कैसे ?

उत्तर-सम्पूर्ण जगत्में और इसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हों । इसिलये वह अत्यन्त समीपमें भी है और दूरमें भी है, क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानोंमें वह विज्ञानानन्दघन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है । इसल्रिये इस तत्त्वको समझने-वाले श्रद्धाल मनुष्योंके लिये वह परमात्मा अत्यन्त समीप है और अश्रद्वालुके लिये अत्यन्त दूर है ।

#### अविभक्तं च विभक्तमिव भूतेष च स्थितम् । च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु

वह परमातमा विभागरिहत एक रूपसे आकाशके सहश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूशोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुक्तपसे भूतोंको घारण-पोपण करनेवाला और रुद्रक्रपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सवको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६ ॥

स्थित है। इस वाक्यका क्या अभिप्राय है 2

प्रश्न-'अविभक्त होनेपर भी सत्र प्राणियोंमें विभक्त-सा काश वास्तवमें विभागरहित है तो भी भिन्न-भिन्न घडोंके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा वास्तव-उत्तर—इस वाक्यसे उस जान नेयोग्य परमात्माके एकत्व- में त्रिभागरहित है,तो भी समस्त चराचर प्राणियोमें क्षेत्रज्ञरूप-का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जैसे महा- से पृथक्-पृथक्के सदश स्थित प्रतीत होता है । किन्तु यह

<sup>📭</sup> श्रतिमें भी कहा है---'तदेजित तन्नेजित तद्दूरे तद्दन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥' ( ईगोपनियद् ५ ) अर्थात् वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और ममीप भी है, वह इस सम्पूर्ण जगत्के भीतर भी है और इन सबके वाहर भी है ।

भिन्नता केवल प्रतीतिमात्र ही है, वास्तवमें वह परमात्मा एक है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है।

प्रश्न—'मृतमर्तृ','प्रसिष्णु'और'प्रमिष्णु'——इन पर्दो-का क्या अर्थ है और इनके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ²

उत्तर—समस्त प्राणियोंके धारण-पोपण करनेवालेको 'मूतभर्तृ' कहते हैं, सम्पूर्ण जगत्के सहार करनेवालेको 'प्रसिष्णु' कहते हैं और सबकी उत्पत्ति करनेवालेको 'प्रभिविष्णु' कहते हैं । इन तीनो पढोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान् ज्ञेयखरूप परमात्मा सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाला है । वही ब्रह्मारूपसे इस जगत्को उत्पन्न करता है, वही विष्णुरूपसे इसका पालन करता है और वही रुद्ररूपसे इसका संहार करता है । अर्थात् वह परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है ।

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७॥

वह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एव मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूपः जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है ॥ १७ ॥

प्रश्न-वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति कैसे हैं ?

उत्तर—चन्द्रमा, सूर्य, विद्युत्, तारे आदि जितनी भी बाह्य ज्योतियाँ है, बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ आदि जितनी आध्यात्मिक ज्योतियाँ है, तथा विभिन्न लोको और वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवनारूप जो देवज्योतियाँ है—उन सभीका प्रकाशक वह परमात्मा है। तथा उन सबमें जितनी प्रकाशनशक्ति है, वह भी उसी परब्रह्म परमात्माका एक अशमात्र है। इसीलिये वह समस्त ज्योतियोंका भी ज्योति अर्थात् सबको प्रकाश प्रदान करनेत्राला, सवका प्रकाशक है। उसका प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है।

श्रुतिमे भी कहा है—'न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि.। तमेत्र भानतमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिद विभाति॥' (कठोपनिषद् २। २। १५; स्वेताश्वतर उ०६। १४) अर्थात् 'वहाँ न सूर्य प्रकाश करता है, न चन्द्रमा और न तारागण ही। न वहाँ यह बिजली प्रकाश करती है, फिर इस अग्निकी तो बात ही क्या है। उसीके प्रकाशसे यह समस्त जगत् प्रकाशित होता है। गीतामें भी पद्रहवे अध्यायके वारहवे क्लोकमें कहा गया है कि 'जो तेज सूर्यमें स्थित होकर समस्त जगत्को प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमा तथा अग्निमे स्थित है, उस तेजको त मेरा ही तेज समझ।'

प्रश्न-यहाँ 'तमसः' पद किसका वाचक है और उस

परमात्माको उससे 'पर' बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहॉ'तमसः' पद अन्धकार और अज्ञानका वाचक है, और वह परमात्मा स्वयज्योति तथा ज्ञानस्वरूप है, अन्ध-कार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसलिये उसे तमसे अत्यन्त परे—इनसे सर्वथा रहित—वतलाया गया है।

प्रश्न—यहाँ 'ज्ञानम्' पट किसका वाचक है और इसके प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर—यहाँ 'जानम्' पट परमात्माके स्वरूपका वाचक है । इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह परमात्मा चेतन और बोधस्वरूप है ।

प्रश्न—उसे यहाँ पुन 'ज्ञेय कहनेका क्या अभिप्राय है र उत्तर—उसे पुन. 'ज्ञेय' कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जिस ज्ञेयका बारहवे क्लोकमें प्रकरण आरम्भ किया गया है उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस ससारमे मनुष्य-शरीरका परम कर्तव्य है, इस ससारमें जाननेके योग्य एकमात्र परमात्मा ही है । अतएव उसका तत्त्र जाननेके लिये सभीको पूर्णरूपसे उद्योग करना चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको सासारिक भोगोंमें लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिये।

प्रश्न—उसे 'ज्ञानगम्यम्' कहनेका क्या अभिप्राय है ' उत्तर—'ज्ञेयम्' पदसे उसे जानना आवश्यक बतलाया गया। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि उसे कैसे जानना चाहिये। इसिलये कहते हैं कि वह ज्ञानगम्य है अर्थात् पूर्वोक्त अमानित्यादि ज्ञान-सायनोंके द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञानसे वह जाना जाता है । अन्व उन साधनोंद्वारा तत्त्वज्ञानको प्राप्त करके उस परमात्माको जानना चाहिये ।

प्रश्न—पूर्वञ्छोकोंमे उस परमात्माको सर्वत्र व्याप्त वतलाया गया है, फिर यहाँ 'हृटि सर्वस्य विष्ठितम'——इस क्यनसे केवल सबके हृद्र यमें स्थित वतलानेका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर—वह परमात्मा सव जगह सगानभावसे परिपूर्ग होते हुए भी,हृदयमे उसकी विशेष अभिव्यक्ति है । जैसे सूर्य- का प्रकाश सब जगह समानरूपसे विस्तृत रहनेपर भी दर्पण आदिमें उसके प्रतिबिम्बकी विशेष अभिव्यक्ति होती है एवं सूर्यमुखी शीशेमें उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदार्थोंमें उस प्रकारकी अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ज्ञानीके हृदयमें तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझानेके लिये उसको सबके हृदयमें विशेषक्रपसे स्थित बतलाया गया है।

सम्बन्ध—इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेयके स्वरूपका सक्षेपमें वर्णन करके अव इस प्रकरणको जाननेका फल वतलाते हैं—

#### इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते॥१८॥

इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥

प्रश्न—यहाँतक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका खरूप किन-किन ॐोर्कोंमे कहा गया है ।

उत्तर-पॉचर्वे और छठे क्लोकोंमे विकारोंसहित क्षेत्रके खरूपका वर्णन किया गया है। सातवेसे ग्यारहवे व्लोकतक ज्ञानके नामसे ज्ञानके वीस सावनोंका और वारहवेसे सतरहवेंतक ज्ञेय अर्थात् ज्ञाननेयोग्य परमात्माके खरूपका वर्णन किया गया है।

प्रश्न—'मद्गक्त ' पटके प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा उस क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको ज्ञानना क्या है एव भगवद्गावको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-'मद्भक्त । पद यहाँ भगवान्का भजन, ध्यान,

आज्ञापालन और पूजन तथा सेवा आदि मक्ति करनेवाले भगवद्भक्तका वाचक है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञानमार्गमें भी मेरी शरण ग्रहण करके चलनेवाला साधक सहजहीमें परम पदको प्राप्त कर सकता है।

यहाँ क्षेत्रको प्रकृतिका कार्य, जड, विकारी, अनित्य और नागवान् समझना, ज्ञानके साधनोंको भलीभाँति धारण करना और उनके द्वारा भगवान्के निर्गुण, सगुण-रूपको भलीमाँति समझ लेना—यही क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय-को जानना है। तथा उस ज्ञेयखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाना ही भगवद्भावको प्राप्त हो जाना है।

सम्यन्ध—तीसरे ज्लोकमं भगवान्ने क्षेत्रके विषयमं चार वार्ते और क्षेत्रज्ञके विषयमें दो वार्ते सक्षेपमें सुननेके लिये अर्जुनसे कहा था, फिर विषय आरम्भ करते ही क्षेत्रके स्वरूपका और उसके विकारोंका वर्णन करनेके उपरान्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके तत्त्वको भलीभाँति जाननेके उपायभूत साधनोंका और जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन प्रसङ्गचश किया गया । इससे क्षेत्रके विषयमे उसके स्वभावका और किस कारणसे कौन कार्य उत्पन्न होता है, इस विषयका तथा प्रभावसहित क्षेत्रके स्वरूपका भी वर्णन नहीं हुआ । अतः अव उन सवका वर्णन करनेके लिये भगवान् पुनः प्रकृति और पुरुषके नामसे प्रकरण आरम्भ करते हैं । इसमें पहले प्रकृति-पुरुषकी अनादिताका प्रतिपादन करते हुए समन्त गुणों और विकारोंको प्रकृतिजन्य वतलाते हैं—

प्रकृतिं पुरुषं चैत्र विद्धचनादी उभात्रपि । विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९ ॥ प्रकृति और पुरुप, इन दोनोंको ही तू अनादि जान । और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥

गश्न-इस क्लोकमें 'प्रकृति' शब्द किसका वाचक है तथा सातवे अध्यायके चौथे और पॉचवे क्लोकोमें जिसका वर्णन 'अपरा प्रकृति' के नामसे हुआ है तथा इसी अध्याय-के पॉचवे क्लोकमे जो क्षेत्रका खरूप वतलाया गया है, उनमे और इस प्रकृतिमे क्या मेद है ?

उत्तर—यहाँ 'प्रकृति' शब्द ईश्वरकी अनादि सिद्ध मूल प्रकृतिका वाचक है। चौदहवे अध्यायमें इसीको महद्वहा-के नामसे कहा गया है। सातवे अध्यायके चौथे और पाँचवे क्लोकोम अपरा प्रकृतिके नामसे और इसी अध्यायके पाँचवे क्लोकोम क्षेत्रके नामसे भी इसीका वर्णन है, भेट इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य—मन, बुद्धि, अहंकार और पद्धमहाभूतादिके सिहत मूल प्रकृतिका वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृतिका वर्णन है।

प्रश्न—'प्रकृति' और 'पुरुप'—इन दोनोंको अनादि जाननेके लिये कहनेका तथा 'च' और 'एव' इन दोनो पदोंके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-प्रकृति और पुरुप-इन दोनोकी अनादिता समान है, इस वातको जाननेके लिये अर्थात् इस लक्षणमें दोनोंकी एकता करनेके लिये 'च' और 'एव'—इन दोनो पदोका प्रयोग किया गया है। तथा दोनोको अनादि समझनेके लिये कहनेका यह अभिप्राय है कि जीवका जीवत्व अर्थात् प्रकृतिके साथ उसका सम्बन्ध किसी हेतुसे होनेवाला—आगन्तुक नहीं है, यह अनादि-सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वरकी शक्ति प्रकृति भी अनादिसिद्ध है—ऐसा समझना चाहिये। प्रश्न—यहाँ 'विकारान्' पढ किनका और 'गुणान्' पढ किनका वाचक है तथा इन ढोनोंको प्रकृतिसे उत्पन्न समझनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसी अथ्यायके छठे श्लोकमे जिन इच्छा-द्वेप,सुख-द्र.ख आदि विकारोका वर्णन किया गया है-उन सवका वाचक यहाँ 'विकारान्' पढ है तथा सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोका और इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्थीका वाचक भुणान् भट है। इन टोनो गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न समझनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि सत्त्व,रज और तम-इन तीनो गुणोका नाम प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है । तीनों गुण सृष्टिके आदिमें उससे उत्पन्न होते है (भागवत २।५।२२ तथा ११।२४। ५) इसी वात-को स्पष्ट करनेके लिये भगवान्ने चौदहवें अध्यायके पांचवें इलोकमे सत्त्व, रज और तम-इस प्रकार तीनो गुणोका नाम देकर तीनोंको प्रकृतिसम्भव वतलाया है। इसके सिवा तीसरे अध्यायके पॉचवे रलोकमें और अठारहवें अच्यायके चालीसवे स्लोकमें तथा इसी अध्यायके इक्कीसवे इन्होकमे भी गुणोंको प्रकृतिजन्य बतलाया है। तीसरे अय्यायके सत्ताईसवे और उन्तीसकें क्लोकोंमें भी गुणोका वर्णन प्रकृतिके कार्यरूपमें हुआ है । इसिटिये सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणो़को उनके कार्यसहित प्रकृतिसे उत्पन्न समझना चाहिये तथा इसी तरह समस्त विकारोको भी प्रकृतिसे उत्पन्न समझना चाहिये ।

सम्बन्ध—तीसरे श्लोकमें, जो जिससे उत्पन्न हुआ है, यह वात सुननेके लिये कहा गया था, उसका वर्णन पूर्वश्लोकके उत्तरार्द्धमें कुछ किया गया। अव उसीकी कुछ वात इस श्लोकके पूर्वार्द्धमें कहते हुए इसके उत्तरार्द्धमें और इक्कीसवें श्लोकमें प्रकृतिमें स्थित पुरुषके स्वरूपका वर्णन किया जाता है—

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥

कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोके भोकापनमें अर्थात् भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥ २० ॥

प्रश्न—'कार्य' और 'करण' शब्द किन-किन तत्त्वींके वाचक है और उनके कर्तृत्वमे प्रकृतिको हेतु बतलानेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-आकाग, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँचों सूक्ष्म महाभूत, तथा गन्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँचो इन्द्रियोंके विपय, इन दसोंका वाचक यहाँ 'कार्य' गन्द है । बुद्धि, अहङ्कार और मन—ये तीनो अन्त करण, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण—ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ एव वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा—ये पाँचों कॉमेन्द्रियाँ, इन तेरहका वाचक यहाँ 'करण' शब्द है । ये तेईम तस्त्र प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते है, प्रकृति ही इनका उपादान कारण है, इसलिये प्रकृतिको इनके उत्पन्न करनेमें हेतु वत्तत्या गया है।

प्रश्न-इन तेईसमें एककी दूसरेसे किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती है ।

उत्तर—प्रकृतिसे महत्तस्त्र, महत्तस्त्रसे अहङ्कार, अहङ्कार-से पाँच सूक्ष्म महाभूत, मन और दस इन्द्रिय तथा पाँच सूक्ष्म महा भ्तोंसे पाँचों इन्द्रियोके शब्दादि पाँचों स्थूल तिषयोंकी उत्पत्ति मानी जाती है। साख्यकारिकाम भी कहा है— प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तरमाद्रणध्य पोडशक। तस्मादि षोडशकात् पञ्चभ्य पञ्च भ्तानि॥ ( साख्यकारिका २२ )

अर्थात् प्रकृतिसे महत्तत्व (समष्टिवृद्धि) की यानी वृद्धितत्त्रकी, उससे अहङ्कारकी और अहङ्कारसे पाँच तन्मात्राएँ, एक मन और दस इन्द्रियाँ—इन सोल्हके समुदायकी उत्पत्ति हुई तथा उन सोल्हमेंसे पाँच तन्मात्राओं-से पाँच स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति हुई। गीताके वर्णनमें पाँच तन्मात्राओंकी जगह पाँच सूक्ष्म महाभूतोंका नाम आया है और पाँच स्थूल भूतोंके स्थानमे पाँच इन्द्रियोंके विग्योंका नाम आया है, इतना ही भेद हैं।

प्रश्न-कही-कहीं 'कार्यकरण'के स्थानमें 'कार्यकारण'

पाठ भी देखनेमें आता है। वैसा पाठ माननेसे 'कार्य' और 'कारण' शब्दोको किन किन तत्त्वोका वाचक मानना चाहिये 2

उत्तर—'कार्य' और 'कारण' पाठ माननेसे पाँच ज्ञाने-दियो, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय—इन सील्हका बाचक 'कार्य' शब्दको समझना चाहिये,क्योंकि ये सब दूसरोके कार्य हैं, किन्तु खय किसीके कारण नहीं हैं । तथा बुद्धि, अहङ्कार और पाँच सूक्ष्म महाभूतोंका बाचक 'कारण' शब्दको समझना चाहिये। क्योंकि बुद्धि अहङ्कारका कारण है, अहङ्कार मन, इन्द्रिय और सूक्ष्म पाँच महाभूतोंका कारण है तथा सृक्ष्म पाँच महाभूत पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंके कारण हैं।

प्रश्न-अन्तः करणके बुद्धि, अहङ्कार, चित्त और मन---ऐसे चार भेद अन्य शालोंमें माने गये हैं, फिर भगवान्ने यहाँ तीनका ही वर्णन कैसे किया <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान् चित्त और मनको भिन्न तत्त्व नहीं मानते, एक ही तत्त्वके दो नाम मानते हैं। साख्य और योगगाल भी ऐसा ही मानते हैं। इसल्यें अन्त करणके चार भेट न करके तीन भेद किये गये हैं।

प्रश्न—'पुरुष' शब्द चेतन आत्माका वाचक है और आत्माको निर्लेप तथा शुद्ध मानागया है, फिर यहाँ पुरुषको सुख-दु खोके भोक्तापनमें कारण कैसे कहा गया है 2

उत्तर-प्रकृति जड है, उसमें भोक्तापनकी सम्भावना नहीं है और पुरुग असङ्ग है, इसलिये उसमें भी वास्तवमें भोक्तापन नहीं है। प्रकृतिके सङ्गसे ही पुरुषमें भोक्तापनकी प्रतीति-सी होती है और यह प्रकृति-पुरुपका सङ्ग अनादि है, इसलिये यहाँ पुरुपको सुख-दु खोके भोक्तापनमें हेतु यानी निमित्त माना गया है। इसी वातको स्पष्ट करनेके लिये अगले खोकमें कह भी दिया है कि 'प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजनित गुणोंको भोगता है। अतएव प्रकृतिसे मुक्त पुरुषमें भोक्तापनकी गन्धमात्र भी नहीं है।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ प्रकृतिमें स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म छेनेका कारण है ॥ २१॥

प्रश्न-यहाँ 'प्रकृतिजान्' विशेषणके सिंहत 'गुणान्' पद किसका वाचक है तथा 'पुरुष 'के साथ 'प्रकृतिस्थ ' विशेषण देकर उसे उन गुणोका मोक्ता बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—प्रकृतिजनित सत्त्व, रज और तम—ये तीनो गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप जितने भी सांसारिक पदार्थ है—उन सबका बाचक यहाँ 'प्रकृतिजान्' विशेषणके सहित 'गुणान्' पद है तथा 'पुरुषः'के साथ 'प्रकृतिस्थ ' विशेषण देकर उसे उन गुणों-का भोक्ता बतळानेका यह अभिप्राय है कि प्रकृतिसे बने हुए स्थूळ, सूद्धम और कारण—इन तीनो शरीरोंमेंसे किसी भी शरीरके साथ जबतक इस जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह प्रकृतिमें स्थित (प्रकृतिस्थ ) कहळाता है अतएव जबतक आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक वह प्रकृतिजनित गुणोंका भोक्ता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध छूट जानेके बाट उसमे भोक्तापन नहीं है, क्योंकि वास्तवमें पुरुषका खरूप नित्य असङ्ग ही है ।

प्रश्न—'सदसद्योनि' शब्द किन योनियोका वाचक है और गुणोंका सङ्ग क्या है, एव वह इस जीवात्माके सदसद्-योनियोंमें जन्म लेनेका कारण कैसे है <sup>2</sup>

उत्तर—'सदसद्योनि'शब्द यहाँ अच्छी और बुरी योनियों-का वाचक है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यसे लेकर उससे ऊँची जितनी भी देवादि योनियों है, सब सत्-योनियों हैं और मनुष्यसे नीची जितनी भी पशु, पक्षी, वृक्ष और लता आदि योनियों हैं वे असत् है। सत्त्व,रज और तम—इन तीनो गुणोके साथ जो जीवका अनाटिसिद्ध सम्बन्ध है एवं उनके कार्यहरप सासारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, वही गुणोंका सङ्ग है; जिस मनुष्यकी जिस गुणमें या उसके कार्यहरप पदार्थमें आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होगी और उसीके अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसीलिये यहाँ अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्तिमें गुणोंके सङ्गको कारण बतलाया गया है।

प्रश्न—चौथे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें तो भगवान्ने यह कहा है कि गुण और कमोंके अनुसार चारों वर्णोकी रचना मेरे द्वारा की गयी है, आठवे अध्यायके छठे श्लोकमें यह बात कही है कि अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करता हुआ जाता है, उसीको प्राप्त होता है, एवं यहाँ यह कहते हैं कि अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्तिमें कारण गुणोका सङ्ग है। इन तीनोका समन्वय कैसे किया जा सकता है 2

उत्तर—तीनोमे वस्तुत. असामक्षरयकी कोई मी बात नहीं है। विचार करके देखनेसे तीनोंमें ही प्रकारान्तरसे गुणोके सङ्गको अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्तिमें हेतु बतलाया गया है। १—मगवान् चारों वर्णोकी रचना उनके गुण कर्मानुसार ही करते हैं। इसमें उन जीवोके गुणोंका सङ्ग खाभाविक ही हेतु हो गया। २—मनुष्य जैसा कर्म और सङ्ग करता है, उसीके अनुसार उसकी तीनो गुणोंमेंसे किसी एकमें विशेष आसक्ति होती है और उन कर्मोंके संस्कार बनते हैं, तथा जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही अन्तकालमें स्मृति होती है और स्मृतिके अनुसार ही उसको अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्ति होती है। अतएव इसमें भी मूलमें गुणोंका सङ्ग ही हेतु है। ३—इस क्लोकमें तो स्पष्ट ही गुणोंके सङ्गको हेतु बतलाया गया है। अतएव तीनोंमें एक ही बात कही गयी है।

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अब जीवात्मा और परमात्माकी एकता करते हुए आत्माके गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते हैं—

### उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

इस देहमे स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही है। वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मित देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका घारण-पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोका, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सिद्धदानन्द्धन होनेसे परमात्मा—ऐसा कहा गया है॥ २२॥ प्रश्न—इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही है, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस कथनसे क्षेत्रज्ञके गुणातीत खरूपका निर्देश किया गया है । अभिप्राय यह है कि प्रकृतिजनित शरीरोकी उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीव-भावको प्राप्त-सा प्रतीत होता है वह क्षेत्रज्ञ वास्तवमें इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत प्रमात्मा ही है, क्योंकि उस प्रवृह्म प्रमात्मामें और क्षेत्रज्ञमें वस्तुतः किसी प्रकारका भेट नहीं है, केवल शरीर-रूप उपाधिसे ही भेदकी प्रतीति हो रही है ।

प्रश्न—वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे इस बातका प्रतिपादन किया गया है कि मिन्न-भिन्न निमित्तोसे एक ही परव्रह्म परमात्मा भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है । वस्तुदृष्टिसे ब्रह्ममें किमी

सम्बन्ध—इस प्रकार गुणोंके सहित प्रकृतिके और पुरुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अव उनको यथार्थ जाननेका फल बतलाते हैं-—

> य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

इस प्रकार पुरुपको और गुणोंके सिंहत प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है। वह सव प्रकारसे कर्नव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता ॥ २३॥

प्रथ-पूर्वीक्त प्रकारसे पुरुगको और गुणोंके सहित प्रकृतिको तत्त्रसे जानना क्या है ?

उत्तर—इस अध्यायमें जिस प्रकार पुरुषके खरूप और प्रभावका वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उसे मली-भॉति समझ लेना अर्थात् जितने भी पृथक्-पृथक् क्षेत्रज्ञोकी प्रतीति होती है—सव उस एक परब्रह्म परमात्माके ही अभिन्न खरूप हैं, प्रकृतिके सद्गसे उनमें भिन्नता-सी प्रतीत होती है, वस्तुत: कोई भेट नहीं है और वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृतिसे सर्वथा अतीत है—इस बातको सशयरहित यथार्थ समझ लेना एव एकी-भावसे उस सिचदानन्ट घनमें नित्य स्थित हो जाना ही 'पुरुप-को तत्त्वसे जानना' है। तीनो गुण प्रकृतिसे उत्पन्न हैं, यह समस्त विश्व प्रकृतिका ही पसारा है और वह नाशवान, जड,

प्रकारका मेद नहीं है। अभिप्राययह है कि सिचदानन्द घन परम्रहा ही अन्तर्यामीरूपसे सबके शुमाशुम कमीं का निरीक्षण करनेवाला है, इसिलिये उसे 'उपद्रष्टा' कहते हैं। वहीं अन्तर्यामीरूपसे सम्मति चाहनेवालेको उचित अनुमति देता है, इसिलिये उसे 'अनुमन्ता' कहते हैं। वहीं विष्णुरूपसे समस्त जगत्का रक्षण और पालन करता है। इसिलिये उसे 'भर्ता' कहते हैं। वहीं देवताओं के रूपमें समस्त यज़ों की हिवको और समस्त प्राणियों के रूपमें समस्त यज़ों की मोगता है, इसिलिये उसे 'भोक्ता' कहते हैं। वहीं समस्त लोकायालों और ब्रह्मादि ईश्वरोका भी नियमन करनेवाला महान् ईश्वर है, इसिलिये उसे 'महेश्वर' कहते हैं और वस्तुत. वह सदा ही सब गुणोसे सर्वथा अतीत है इसिलिये उसे 'परमात्मा' कहते हैं। इस प्रकार वह एक ही 'परब्रह्म परमात्मा' भिन्न-भिन्न निमित्तोसे भिन्न-भिन्न नामोंद्वारा पुकारा जाता है, वस्तुत उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। पुरुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अव उनको यथार्थ

क्षणमङ्गुर और अनित्य है—इस रहस्यको समझ लेना ही 'गुर्णोक सहित प्रकृतिको तत्त्वसे जानना' है।

प्रश्न-'सर्विया वर्तमान 'के साथ 'अपि' पटका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—यहाँ 'सर्वथा वर्तमान 'के साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि जो उपर्युक्त प्रकारसे पुरुपको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—िकसी भी वर्णमें एव ब्रह्म-चर्यादि किसी भी आश्रममें रहता हुआ तथा उन-उन वर्णाश्रमोंके लिये शास्त्रमें विधान किये हुए समस्त कर्मोंको यथायोग्य करता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । इमलिये पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता ।

प्रश्न-यहाँ 'सर्वथा वर्तमान ' के साथ 'अपि' पदके

प्रयोगसे यदि यह भाव मान लिया जाय कि वह निषिद्ध कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता तो क्या हानि हैं

उत्तर—आत्मतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीमें काम-क्रोधादि दोषोका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण (५। २६) उसके द्वारा निपिद्ध कर्मका वनना सम्भव नहीं है। इसीलिये उसके आचरण ससारमे प्रमाणरूप माने जाते हैं (३। २१)। अतएव यहाँ 'सर्वथा वर्तमान: 'के साथ 'अपि'पदके प्रयोगका ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापोंमें मनुष्यकी प्रवृत्ति काम-क्रोवादि अवगुणोके कारण ही होती है, अर्जुनके पूछनेपर भगवान्ने तीसरे अध्यायके सैतीसवे इलोकमें इस वातको स्पष्टक्रपसे कह भी दिया है। प्रश्न—इस प्रकार प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको जानने-वाला पुनर्जन्मको क्यो नहीं प्राप्त होता १

उत्तर—प्रकृति और पुरुपके तत्त्वको जान लेनेके साथ ही पुरुषका प्रकृतिसे सम्बन्ध टूट जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग खप्नवत्, अवास्तविक और केवल अज्ञान जनित माना गया है। जबनक प्रकृति और पुरुषका पूर्ण ज्ञान नहीं होता नभीतक पुरुपका प्रकृतिसे और उसके गुणोसे सम्बन्ध रहता है और तभीतक उसका वार-वार नाना योनियों जन्म होना है (१३।२१)। अतएव इनका तत्त्व जान लेनेके वाड पुनर्जन्म नहीं होता।

सम्बन्ध—इस प्रकार गुणोंके सिहत प्रकृति और पुरुषके ज्ञानका महत्त्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है | इसलिये अब दो खोकोद्वारा भिन्न-भिच अधिकारियोंके लिये तत्त्वज्ञानके भिन्न-भिच साधनोंका प्रतिपादन करते हैं—

> ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ग्रुद्ध हुई सूक्ष्म वुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं। अन्य कितने ही कार्योगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात् प्राप्त करते है ॥ २४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'ध्यान' शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा आत्मासे आत्मामें आत्माको देखना क्या है ?

उत्तर—छठे अध्यायके ग्यारह, वारह और तेरहवे इलोक-में वतलायी हुई विधिके अनुसार शुद्ध और एकान्त स्थानमें उपयुक्त आसनपर निश्चलभावसे बैठकर इन्द्रियोको विपयोंसे हटाकर, मनको वशमे करके तथा एक परमात्माके सिवा दश्यमात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहनेसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्मवुद्धिसे हृद्यमें जो सिच्चदा-नन्द्रधन परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यानद्वारा आत्मासे आत्माको देखना है।

प्रश्न-यहाँ जिस ध्यानके द्वारा सचिवानन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है-वह ध्यान सगुण परमेश्वरका है या निराकारका ! तथा यह ध्यान भेदभावसे किया जाता है या अभेदभावसे एव इसके

फल्डलरूप सिचदानन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति भेदभावसे होती है या अभेदभावसे १

उत्तर-यहाँ वाईसवे इलोकमे परमात्मा और आत्माके अभेदका प्रतिपादन किया गया है एव उसीके अनुसार पुरुषके खरूप ज्ञानरूप फलकी प्राप्तिके विभिन्न साधनोक्षा वर्णन है; इसलिये यहाँ प्रसङ्गानुसार निर्गुणनिराक्षार ब्रह्मके अभेदध्यानका ही वर्णन है और उसका फल अभिन्नभावसे ही परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया है, परन्तु भेढभावसे सगुणिनिराक्षारका और सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले साधक भी यदि इस प्रकारका फल चाहते हो तो उनको भी अभेद-भावसे निर्गुण-निराक्षार सिच्चदानन्दवन ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है।

प्रश्न—'साख्येन' और 'योगेन'—ये टोनो पट भिन-भिन्न दो साधनोके वाचक है या एक ही साधनके विशेष्य-विञेरण है ? यदि एक ही साधनके वाचक है तो किस साधनके वाचक हैं और उसके द्वारा आत्माको टेखना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ 'साल्येन' और 'योगेन'-ये दोनो पट साल्ययोगके वाचक हैं । इसका वर्णन दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवे व्लोकतक विस्तारपूर्वक किया गया है। इस-के अतिरिक्त इसका वर्णन पाँचवे अध्यायके आठवे, नवें और तेरहवें श्लोकोंमें तथा चौदहवे अध्यायके उन्नीसवें श्लोक-मे एव और भी जहाँ-जहाँ उपका प्रकरण आया है, किया गया है। अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जल अथवा खप्नकी सृष्टिके सदद्य मायामात्र हैं;इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप समस्त गुण ही गुर्णोम वस्त रहे हैं-ऐसा समझकर मन,इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंमें कर्तापन-के अभिमानसे रहित हो जाना तथा सर्वन्यापी सिचटानन्ट-धन परमात्माम एकीभावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सचिदानन्द्रघन परमात्माके सित्रा अन्य किमीकी भी भिन्न सत्ता न समझना-यह 'साख्ययोग' नामक साधन है और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्माके अभेदका प्रत्यक्ष होकर सचिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न भावसे प्राप्त हो जाना है, वही साल्ययोगके द्वारा आत्माको आत्मामें देखना है ।

साख्ययोगका यह सावन साधनचतुप्रयसम्पन्न अविकारीके द्वारा ही सुगमतासे किया जा सकता है ।

प्रश्न-सावनचतुष्टय क्या है ।

उत्तर-इसमे विवेक,वैराग्य, पट्सम्पत्ति और मुमुक्षुच-ये चार माधन होते हैं। इन चार साधनोंमें पहला साधन है-

#### १ विवेक

सत्-असत् और नित्य-अनित्य वस्तु के विवेचनका नाम विवेक हैं। त्रिवेक इनका भलीमाँति पृथक्करण कर देता है। विवेकका अर्थ हैं तत्त्रका यथार्थ अनुभव करना। सव अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा-का विश्लेगण करते-करते यह विवेकिसिह प्राप्त होती है। 'विवेक्त'का यथार्थ उटय हो जानेपर सत् और असत् एव नित्य और अनित्य वस्तुका क्षीर-ीर-विवेककी मोति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा सावन है—

#### २ वैराग्य

विवेकके द्वारा सत्-असत् ओर नित्य-अनित्यका

पृथक्तरण हो जानेपर असत् और अनित्यसे सहज ही राग हट जाता है, इसीका नाम वैराग्य है। मनमें भोगोकी अभिळा गएँ वनी हुई हैं और ऊपरसे ससारसे द्रेष और घृणा कर रहे हैं इसका नाम 'वैराग्य नहीं है। वैराग्य में रागका सर्वधा अभाव है, वैराग्य यथार्थ में आभ्यन्तरिक अनासक्तिका नाम है। जिनको सचा वैराग्य प्राप्त होता है, उन पुरुपोके चित्त में ब्रह्मलोकत के समस्त भोगों में तृष्णा और आसक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है। वे असत् और अनित्य से हटकर अखण्ड रूपसे सत् और नित्य में लगे रहते है। यही वैराग्य है। जब-तक ऐमा वैराग्य न हो, तवतक समझना चाहिये कि विवेक में त्रुटि रह गी है। विवेक की पूर्णता होनेपर वैराग्य अवज्यम्भावी है।

#### ३ षट्सम्पत्ति

इन निवेक और वैराग्यके फलखरूप साधकको छ विभागोवाली एक परमसम्पत्ति मिलती है, वह पूरी न मिले तवतक यह समझना चाहिये कि विवेक और वैराग्यमें कसर ही है। क्योंकि विवेक और वैराग्यसे मलीमॉति सम्पन्न हो जानेपर साधकको इस सम्पत्तिका प्राप्त होना सहज है। इस सम्पत्तिका नाम है पट्सम्पत्ति और इसके छ विभाग ये हैं— १ शम

मनका पूर्ग रूपसे निगृहीत, निश्चल और शान्त हो जाना ही 'शम' है । विवेक और वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर मन खाभाविक ही निश्चल और शान्त हो जाता है ।

२ दम

इन्द्रियोंका पूर्णरूपसे निगृहीत और त्रिश्योके रसास्राट-से रहित हो जाना 'दम' है ।

३ उपरति

त्रिपयोसे चित्तका उपरत हो जाना ही उपरित है। जब मन और इन्द्रियोको विपयों में रसानुभूति नहीं होगी, तब स्वाभाविक ही साधककी उनसे उपरित हो जायगी। यह उपरित भोगमात्रसे—केवल वाहरसे ही नहीं, भीतरसे— होनी चाहिये। भोगसंकल्पकी प्रेरणासे वहालोकतकके दुर्लभ भोगोकी और भी कभी वृत्ति ही न जाय, इसका नाम 'उपरित' है।

#### **४** तितिक्षा

द्वन्द्वोंको सहन करनेका नाम तितिक्षा है। यद्यपि सरदी

गरमी, सुख-दु ख, मान-अपमान आदिका सहन करना भी 'तितिक्षा'ही है, परन्तु विवेक, वैराग्य और शम, दम, उप-रित अनन्तर प्राप्त होनेवाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिये। संसारमें न तो द्वन्द्वोक्षा नाश ही हो सकता है और न कोई इनसे सर्वथा वच ही सकता है। किसी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है, परन्तु सर्वोत्तम तो है—दन्द्व-जगत्से जपर उठकर, साक्षी होकर दन्द्वोको देखना। यही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसा होनेपर फिर सरदी-गरमी और मानापमान उसको विचलित नहीं कर सकते। अद्धा

आत्मसत्तामे प्रत्यक्षकी भाँति अखण्ड विश्वासका नाम ही श्रद्धा है। पहले शास्त्र,गुरु और साधन आदिमे श्रद्धा होती है,उससे आत्म-श्रद्धा बढती है। परन्तु जवतक आत्मस्ररूपमे पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तवतक एकमात्र निष्कल, निरञ्जन, निराकार, निर्गुण ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर उसमे बुद्धिकी स्थिति नहीं हो सकती।

#### ६ समाधान

मन और वुद्धिका परमात्मामें पूर्णतया समाहित हो जाना— जैसे अर्जुनको गुरु द्रोणके सामने परीक्षा देते समय बृक्षपर रक्खे हुए नकली पक्षीका केवल गला ही देख पडता था, वैसे ही मन और वुद्धिको निरन्तर एकमात्र लक्ष्यवस्तु ब्रह्मके ही दर्शन होते रहना—यही समाधान है।

#### ४ मुमुक्षुत्व

इस प्रकार जब विवेक, वैराग्य और पट्सम्पत्तिकी प्राप्ति हो जाती है, तब साधक खाभाविक ही अविद्याके बन्धनसे सर्निया मुक्त होना चाहता है और वह सब ओरसे चित्त हटा-

> अन्ये त्वेवमज्ञानन्तः तेऽपि चातितरन्त्येव

कर, किसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमात्माकी ओर ही दौड़ना है। उसका यह अत्यन्त वेगसे दौड़ना अर्थात् तीव्र साधन ही उसकी परमात्माको पानेकी तीव्रतम लालसाका परिचय देता है। यही मुमुक्षुत्व है।

प्रश्न—यहाँ 'कर्मयोग'शब्द किस साधनका त्राचक है और उसके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना क्या है 2

उत्तर—जिस साधनका दूसरे अध्यायमें चालीसवे इलोक-से उक्त अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त फलसहित वर्णन किया गया है उसका वाचक यहाँ 'कर्मयोग'हैं। अर्थात् आसक्ति और कर्मफलका सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धिमें समस्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्कामभावसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सत्र प्रकारके विहित कर्मोका अनुष्ठान करना कर्मयोग है और इसके द्वारा जो सिच्दानन्द्वन पर-ब्रह्म प्रमात्माको अभिन्नभावसे प्राप्त हो जाना है, वही कर्म-योगके द्वारा आत्मामे आत्माको देखना है।

प्रश्न—कर्मयोगके साधनमे साधक अपनेको परमात्मासे भिन्न समझता है, इसिल्ये उसको भिन्न भावसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होनी चाहिये, यहाँ अभेदभावसे ब्रह्मकी प्राप्ति कैसे बनलायी गयी ?

उत्तर—साधनकालमे भेदभाव रहनेपर भी जो साधक फलमे अभेद मानता हैं, उसको अभेदभावसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती हैं, और यहाँ किन-किन साधनोद्वारा अभेदभावसे ब्रह्मका ज्ञान हो सकता है, यही वतलानेका प्रसङ्ग है। इसीलिये यहाँ कर्मयोगके द्वारा भी अभिन्न-भावसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति वतलायी गयी है।

श्रुत्वान्येभ्य उपासते । मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात् जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात् तत्त्रके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे अवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५ ॥

यश्र—यहाँ 'तु' पदके प्रयोगका क्या भाव है द उत्तर—'तु' पढ यहाँ इस बातका द्योतक है कि अब पूर्वोक्त साधकोसे विलक्षण दूसरे साधकोका वर्णन किया जाता है । अभिप्राय यह है कि जो लोग पूर्वोक्त साधनोको भली-भॉति नहीं समझ पाते, उनका उद्धार कैसे हो सकता है 1 इसका उत्तर इस क्लोकमे दिया गया है । प्रश्न—'एवम् अजानन्त ' विशेषणके सहित 'अन्ये' पट किनका वाचक है और उनका दूसरोसे छुनकर उपासना करना क्या है ?

उत्तर—बुद्धिकी मन्दताके कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यानयोग, साख्ययोग और कर्मयोग—इनमेसे किसी भी साधनको भलीभाँति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकोका बाचक यहाँ 'एवम् अजानन्त ' विशेषणके सहित 'अन्ये' पद है।

जवालाके पुत्र सत्यक्ताम ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे
गौतमगोत्रीय महर्षि हारिद्धमतके पास गये। वहाँ बात-चीत
होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त करा और दुर्बल गौएँ अलग
करके उनसे कहा—'हे सौम्य! त्इन गौओके पीछे पीछे
जा।' गुरुकी आज्ञानुसार अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह और हर्षके
साथ उन्हें बनकी ओर ले जाते हुए सत्यक्तामने कहा— 'इनकी सख्या एक हजार पूरी करके मैं छौटूँगा।' वे उन्हें
तृण और जलकी अधिकतावाले निरापद बनमें ले गये और
पूरी एक हजार होनेपर लौटे।फल यह हुआ कि लौटते समय
रास्तेमें ही उनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया। (छान्दोग्य उ०४।
४।९)इसी प्रकारके तत्त्वके जाननेवाले ज्ञानी पुरुपोंका आदेश
प्राप्त करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ जो उसके अनुसार
आचरण करना है,वही दूसरोंसे सुनकर उपासना करना है।
प्रश्न—'श्रुतिपरायणा' विशेषणका क्या भाव है दिवा

सम्बन्ध—इस प्रकार परमात्मसम्बन्धी तत्त्वज्ञानके भिन्न-भिन्न साधनोंका प्रतिपादन करके अव तीसरे श्लोकमें जो 'यादृक्'पदसे क्षेत्रके स्वभावको सुननेके लिये कहा था, उसके अनुसार भगवान् दो श्लोकोंद्वारा उस क्षेत्रको उत्पत्ति-विनाज्ञशील वतलाकर उसके स्वभावका वर्णन करते हुए आत्माके यथार्थ तत्त्वको जाननेवालेकी प्रज्ञसा करते हैं—

> यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि

स्थावरजङ्गमम् । भरतर्षभ ॥ २६ ॥

हे अर्जुन ! जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान ॥ २६ ॥

प्रश्न—'यावत्', 'किंचित्' और 'स्थावरजङ्गमम्'—इन तीनो विशेषणोका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों विशेषणसे युक्त 'सत्वम्' पद किसका वाचक है ²

उत्तर-'यावत्' और 'किंचित्'-ये दोनों पद चराचर जीवोंकी सम्पूर्णताके बोधक हैं। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 'अपि' पदके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर—जो सुननेके परायण होते हैं अर्थात् जैसा सुनते हैं, उसीके अनुसार साधन करनेमें श्रद्धा और प्रेमके साथ तत्परतासे लग जाते हैं—उनको 'श्रुतिपरायणा.' कहते हैं। 'अपि' पटका प्रयोग करके यहाँ यह भाव टिखलाया गया है कि जब इस प्रकारके अल्पचुद्धिवाले पुरुष दूसरोंसे सुनकर भी उपासना करके मृत्युसे तर जाते हैं—इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं है, तब फिर जो साधक पूर्वोक्त तीन प्रकारके साधनोंमेंसे किसी प्रकारका एक साधन करते हैं—उनके तरनेमे तो कहना ही क्या है।

प्रश्न--यहाँ 'मृत्युम्' पट किसका वाचक है और 'अ त' उपसर्गके सहित 'तरन्ति' क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर—यहाँ 'मृत्युम् 'पद वार-वार जन्म-मृत्युरूप ससार-का वाचक है और 'अति' उपसर्गके सिहत 'तरिन्त' किया-का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारके साधन करनेवाले पुरुप जन्म-मृत्युरूप दु खमय ससार-समुद्रसे पार होकर सदाके लिये सिच्चिटानन्टघन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते है, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता । अभिप्राय यह है कि तेईसवे क्लोकमें जो वात 'न स म्योऽभिजायते'से और चौजीसवेंमें जो वात'आत्मिन आत्मान पश्यन्ति' से कही है, वही वात यहाँ 'मृत्युम् अतितरन्ति' से कही गयी है ।

आदि चलने-फिरनेवाले प्राणियोंको 'जङ्गम' कहते है और वृक्ष,लता, पहाड़ आदि स्थिर रहनेवाले प्राणियोंको 'स्थावर' कहते हैं। अतएव इन तीनों विशेषणोंसे युक्त 'सत्त्वम्' पट समस्त चराचर प्राणिसमुदायका वाचक है।

प्रश्न-'क्षेत्र' और 'स्नेत्रज्ञ' शब्द यहाँ किसके वाचक है

और इन दोनोका सयोग तथा उससे समस्त प्राणिसमुदायका उत्पन्न होना क्या है १

उत्तर—इम अध्यायके पाँचवे व्लोकमे जिन चीवीम तत्त्वींके ममुदायको क्षेत्रका खरूप वत्त्वाया गया है, मातवे अभ्यायके चौथे-पांचवे व्लोकोमें जिसको 'अपरा प्रकृति' कहा गया है—वही 'क्षेत्र' है और उसको जो जाननेवाला है, मानवे अध्यायके पाँचवे श्लोकमे जिमको 'प्रा प्रकृति' कहा गया है—वह चेनन तस्त्र ही 'क्षेत्रज्ञ' है. उसका यानी 'प्रकृतिस्थ' पुरुष्का जो प्रकृतिसे बने हुए भिन्न-भिन्न मृतम और स्थृल अरीगेके माथ मम्ब 'ब होना है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञका सयोग है और इमके होते ही जो भिन्न-भिन्न योनियोद्दारा भिन्न-भिन्न आकृतियोम प्राणियोका प्रकट होना हे—वही उनका उत्पन्न होना है।

### समं सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनदयत्विविनदयन्तं यः पत्र्यति स पद्यति॥२७॥

जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भृतींमे परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे श्वित देखता है वही यथार्थ देखता है ॥ २७ ॥

प्रश्न—'विनव्यसु' और 'नवेंद्र'—इन दोनो विशेषणोके महित 'भूतेद्र' पर फिनका बानक है और उनके माय इन दोनों विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव दिख्याया गया है र

उत्तर-बार-वार जन्म लेने और मरनेवाले जितने भी प्राणी हैं, भिरन-भिरन मृत्म और स्थूल बारोरोके संबोग-वियोगसे जिनका जन्मना और मरना माना जाता हैं, उन सबका बाचक यहा 'विनव्यत्सु' और 'यर्चेद' इन दोनों विवादणोको सहित 'मतेदु पद है । समस्त्रं प्राणियोका प्रहण करनेके लिये उसके साथ 'संबंद' और बारीरोके सम्बन्धसे उनको विनाबबीट बत्यानेके जिये किनः यस्सु'

यहा यह न्यानमं रायना चाहिय कि विनाश होना शरीरका वर्ग है आत्माका नहीं । आत्मनस्य नित्य और अविनाशी है तथा वह शरीरोके भेडमे भिन्न-भिन्न प्रतीन होनेबाले समस्त प्राणिममुदायमे वस्तुत एक ही हैं । यही बात इस इशेकमे दिख्यायी गयी हैं ।

ग्रश्न-यहा 'प्रमेश्वरग्' पट किसका वाचक है तथा उपर्युक्त समस्त ग्तोमें उसे नागरहित और सगभाउसे स्थित देखना क्या है '

उत्तर—यहां 'प्रमोश्वरगः पट प्रकृतिसे मर्वथा अतीत उम निर्विकार चेतनतस्वका याचयः है, जिमका वर्णनःक्षेत्रज्ञः के साथ एकता करने हुए इसी अध्यायके वाईसवे इन्होंकमें उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ना, भोक्ता, महेंच्यर और परमासाके नागसे किया गया है। यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुन शुद्ध सिद्धानन्द्र वन है और प्रकृतिसे सर्वधा अतीत है, तो भी प्रकृतिके नगसे इसको क्षेत्रक्त और प्रकृतिजन्य गुणोका भोक्ता कहा जाना है। अन समस्त प्राणियोंके जितने भी अधि है, जिनके सम्बन्धसे वे विनाशशीन कहे जाते हैं, उन समस्न शरीरोमें उनके वास्तविक खरूपभृत एक ही अविनाशी निर्विकार चेननतस्वकों जो विनाशशीन बाउलोंमें आकाशकी भानि नमभावसे स्थित और नित्य देखना है—वही उस परागेद्यस्कों समस्न प्राणियोंमें विनाशगहित और समभावसे स्थित देखना हैं।

प्रथ-यहा 'जो देखना है बही यथार्थ देखना है' इस वाक्यमे क्या भाव दिग्जनाया गया है है

उत्तर-दम दन्नेकमे आत्मनत्वको जन्म और मृत्यु आदि नमस्न विकारोसे रहित-निर्विकार एव सम वतलाया गया है। अनएव इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो इम नित्य नेतन एक आत्मनत्वको इस प्रकार निर्विकार, अविनाजी और असङ्गरूपसे सर्वत्र ममभावसे मित देखना है—वही यथार्थ देखना है। जो इसे जरीरोके मङ्गसे जन्म मरणजील और सुखी-दुखी सम्बते हैं, उनका देखना यथार्थ देखना नहीं है, अतर्व वे देखते हुए भी नहीं देखते।

सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकमें यह कहा गया है कि उस परमेश्वरको जो सब भूतोंमें नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही ठीक देखता है, इस कथनकी सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गतिकी प्राप्ति वतलाते हैं—

### समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

### न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

प्रश्न—यहाँ 'हि'पद किस अर्थमें है और इसके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-यहाँ 'हिंग्पद हेतु-अर्थमें है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समभावसे देखनेवाला अपना नाश नहीं करता और परम गतिको प्राप्त हो जाता है। इस-लिये उसका देखना ही यथार्थ देखना है।

प्रश्न—सर्वत्र समभावसे स्थित प्रमेश्वरको सम देखना क्या है और इस प्रकार देखनेवाळा अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—एक ही सचिदानन्दघन परमात्मा सर्वत्र समभाव-से स्थित है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-भिन्न शरीरोंमें उसकी भिन्नता प्रतीत होनी है—त्रस्तुत: उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है—इस तत्त्वको भलीमाति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही 'सर्वत्र समभावसे स्थित परमेग्न्यरको सम देखना' है। जो इस तत्त्वको नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नहीं है। क्योंकि उनकी सबमें विपमबुद्धि होती है। वे किसीको अपना प्रिय, हितैपी और किसीको अप्रिय तथा अहित करनेवाला समझते हैं एवं अपने-आपको दूसरोंसे भिन्न एक देशीय मानते हैं। अतएव वे शरीरोंके जन्म और मरणको अपना जन्म और मरण माननेके कारण बार-नार नाना योनियोंमें जन्म लेकर मरते रहते हैं,यही उनका अपनेद्वारा अपनेको नष्ट करना है, परन्तु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको समभाव-से स्थित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे भिन्न समझता है और न इन शरीरोंसे अपना कोई सम्बन्ध ही मानता है। इसीलिये वह शरीरोंके विनाशसे अपना विनाश नहीं देखता और इसलिये वह अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ, अविनाशी, सिचदानन्द्घन परब्रह्म परमात्मामें अभिन्नमावसे हो जाती है, अतएव वह सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है।

प्रश्न—'तत ' पदका प्रयोग किस अर्थमें हुआ है और इसका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—'ततः' पद भी हेतुबोधक है । इसका प्रयोग करके परम गतिकी प्राप्ति बतलानेका यह माव है कि सर्वत्र समभावसे स्थित सिचदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित रहनेवाला वह पुरुष अपनेद्वारा अपना विनाश नहीं करता, इस कारण वह सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूटकर परम गतिको प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके नामसे कहा है, जिसको प्राप्त करके पुन लौटना नहीं पडता और जो समस्त साधनोंका अन्तिम फल है—उसको प्राप्त होना ही यहाँ 'परम गतिको प्राप्त होना' है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार नित्य विज्ञानानन्दघन आत्मतत्त्वको सर्वत्र समभावसे देखनेका महत्त्व और फल वतलाकर अव अगले श्लोकमें उसे अकर्ता देखनेवालेकी महिमा कहते हैं—

### प्रकृत्यैव च कमीणि क्रियमाणानि सर्वशः।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९॥

और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्मा-को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है ॥ २९ ॥

गी० त० वि० ६७--

प्रश्न-तीसरे अच्यायके सत्ताईसवें,अड्डाईसवें और चौदहवे अध्यायके उन्नीसनें श्लोकोमें समस्त कर्मोंको गुणोद्वारा किये जाते हुए बतलाया गया है तथा पॉचनें अध्यायके आठने, ननें श्लोकोमें सब इन्द्रियोंका इन्द्रियोके विपयोमें वरतना कहा गया है; और यहाँसब कर्मोंको प्रकृतिद्वारा किये जाते हुए देखनेको कहते हैं। इस प्रकार तीन तरहके वर्णनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण प्रकृतिके ही कार्य है तथा समस्त इन्द्रियाँ और मन, वृद्धि आदि गुण एव इन्द्रियोंके विषय-ये सब भी गुणोंके ही बिस्तार है। अतएव इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयोंमें वरतना गुणोका गुणोमे वरतना और गुणोंद्वारा समस्त कर्मोको किये जाते हुए वतलाना भी सन कर्मोको प्रकृतिद्वारा ही किये जाते हुए वतलाना है। इस प्रकार सब जगह वस्तुतः एक ही वात कही गयी है;

इसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। सभी जगहोंके कथन का अभिप्राय आत्मामें कर्तापनका अभाव दिखलाना है।

प्रश्न-आत्माको अकर्ता देखना क्या है और जो ऐसा देखता है, वही यथार्थ देखता है-इस कथनका क्या अमिप्राय है ?

उत्तर-आत्मा नित्य, शुद्ध, सुक्त और सत्र प्रकार-के विकारोसे रहित है, प्रकृतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । अतएव वह न किसी भी कर्मका कर्ता है और न क्मोंके फलका भोक्ता ही है-इस वातका अपरोक्षमावसे अनुभव कर लेना 'आत्माको अकर्ता समझना' है। तथा जो ऐसा देखता है, वही ययार्थ देखता है-इस कयनसे उसकी महिमा प्रकट की गयी है । अभिप्राय यह है कि जो आत्माको मन, वृद्धि और शरीरके सम्बन्धसे समस्त कर्मीका कर्ना-भोक्ता समझते हैं, उनका देखना श्रमयुक्त होनेसे गटत है।

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्माको अकर्ता समझनेकी महिमा वतलाकर अव उसके एकत्वदर्शनका फल वतलाते हैं---

यदा

भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तदा ॥ ३० ॥ संपद्यते विस्तारं व्रह्म एव तत

जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक-पृथक् भावको एक परमात्मामे ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोका विस्तार देखता है। उसी क्षण वह सिचदानन्द्धन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥

प्रश्न-'मूतपृथाभावम्'पढ किसका वाचक है और उसे एकमें स्थित और उसी एकसे सबका विस्तार देखना क्या है?

उत्तर—जिन चराचर समस्त प्राणियोक्ती उत्पत्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे बतलायी गयी है (१३।२६) तया जिन समस्त मूतोमे परमेश्वरको समभावसे देखनेके लिये कहा गया है ( १३ । २७ ), उन समस्त प्राणियो-के नानात्वका वाचक यहाँ 'सूतपृथग्भावम्' पद है। तथा जैसेस्वप्नसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नकालमें दिखलायी देने-वाले समस्त प्राणियोके नानात्वको अपने-आपमें ही देखना है और यह भी समझता है कि उन सत्रका विस्तार मुझसे ही हुआ या; वस्तुत: स्वप्नकी सृष्टिमें मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, एक मै ही अपने-आपको अनेक रूपमें देख रहा था—इसी प्रकार जो समस्त प्राणियोको केवल एक

प्रमात्मामें ही स्थित और उसीसे सवका विस्तार देखता है, वही ठीक देखता है और इम प्रकार देखना ही सक्को एकमें स्थित और उसी एकसे सन्नका निस्तार देखना है।

प्रश्न-यहाँ 'यदा' और 'तदा' पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा ब्रह्मको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-'यदा और तदा' पद काळवाचक अव्यय हैं। इनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्यको जिस क्षण ऐसा जान हो जाता है, उसी क्षण वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है यानी ब्रह्म ही हो जाता है । इसमें जरा भी विलम्ब नहीं होता । इस प्रकार जो सिचदानन्दघन ब्रह्मके साथ अभिन्नताको प्राप्त हो जाना है—उसीको परम गतिकी प्राप्ति, मोक्षकी प्राप्ति, आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति और परम शान्तिकी प्राप्ति भी कहते हैं ।

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्माको सब प्राणियोंमें समभावसे स्थित, निर्विकार और अकर्ता बतलाया जानेपर

यह शङ्का होती है कि समस्त शरीरोंमें रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषोंसे निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है; इस शङ्काका निवारण करनेके लिये अब भगवान्—तीसरे श्लोकमें जो 'यत्प्रभावश्च' पदसे क्षेत्रज्ञका प्रभाव सुननेका सङ्गेत किया गया था, उसके अनुसार—तीन श्लोकोंद्वारा आत्माके प्रभावका वर्णन करते हैं—

#### अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमन्ययः

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

हे अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है ॥ ३१ ॥

प्रश्न—'अनादित्वात् और 'निर्गुणत्वात्'——इन दोनो पदोंका क्या अर्य है और इन दोनोंका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है ²

उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एव जिसकी किसी भी कालमे नयी उत्पत्ति न हुई हो और जो सदासे ही हो—उसे अनादि कहते हैं। प्रकृति और उसके गुणोसे जो सर्वया अतीत हो, गुणोंसे और गुणोंके कार्यसे जिसका किसी कालमें और किसी भी अवस्थामें वास्तविक सम्बन्ध न हो—उसे 'निर्गुण' कहते हैं। अतएव यहाँ 'अनादित्यात्' और 'निर्गुणत्वात्'—इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह दिखल्या गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा 'अनादि' और निर्गुण' है, इसल्चिये वह अकर्ता, निर्लिस और अन्यय है—जन्म, मृत्यु आदि छः विकारोसे सर्वया अतीत हैं।

प्रश्न-यहाँ 'परमात्मा'के साथ 'अयम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'अयम्' पद जिसका प्रकरण पहलेसे चला आ रहा है, उसका निर्देश करता है। अतएव यहाँ 'प्रमात्मा' गब्दके साथ'अयम्'विद्योगण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि सत्ताईसर्वे श्लोकमें जिसको 'प्रमेश्वर', अट्टाईसर्वेमे 'ईश्वर', उन्तीसर्वेमें 'आत्मा' और तीसर्वेमें जिसको 'ब्रह्म' कहा गया है—उसीको यहाँ 'प्रमात्मा' वतलाया गया है। अर्थात् इन सबकी अभिन्नता—एकता दिखळानेके ळिये यहाँ 'अयम्' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—सत्ताईसर्वे क्लोकमें परमेश्वर, अट्टाईसर्वेमें ईश्वर, उन्तीसर्वेमें आत्मा, तीसर्वेमें ब्रह्म और इसमें परमात्मा— इस प्रकार एक ही तत्त्वके बतळानेके लिये इन क्लोकोंमें भिन्न-भिन्न नामोका प्रयोग क्यो किया गया है

उत्तर-तीसरे क्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको क्षेत्रज्ञः का स्वरूप और प्रभाव बतलानेका सकेत किया था। उसके अनुसार परव्रह्म परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञकी अभि-न्नता दिखलाकर उसके वास्तविक स्वरूपका निरूपण करनेके लिये यहाँ परमात्माके वाचक भिन्न-भिन्न नामों-का सहेतुक प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं होता <sup>2</sup> और उससे लिस कैसे नहीं होता <sup>2</sup>

उत्तर—वास्तवमें प्रकृतिके गुणोंसे और उनके ही विस्तार-रूप वृद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरसे आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह गुणोंसे सर्वधा अतीत है। जैसे आकाश वादलोंमें स्थित होनेपर भी उनका कर्ता नहीं बनता और उनसे लिप्त नहीं होता वैसे ही आत्मा कर्मोंका कर्ता नहीं वनता और शरीरोसे लिप्त भी नहीं होता। इस वातको भगवान् स्वय अगले दो क्लोकोमें दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं।

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपिलप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपिलप्यते ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण छिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे छिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥

प्रश्न-इस स्लोकमें आकाशका दृष्टान्त देकर क्या बात समझायी गयी है 2

उत्तर—आकाशके दृष्टान्तसे आत्मामें निर्छेपता सिद्ध की गयी है। अभिप्राय यह है कि जैसे आकाश वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब जगह समभावसे न्याप्त दोपोसे जरा भी लिपायमान नहीं होता।

सम्बन्ध-शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं---

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: 1

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही थात्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥

प्रश्न-इस क्लोकमें रवि ( सूर्य ) का दशन्त देकर क्या बात समझायी गयी है और 'रवि:' पदके साथ 'एकः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-यहाँ (सूर्य) का दृष्टान्त देकर आत्मामें अकर्तापनकी और 'रवि:' पदके साथ 'एक:' विशेषण देकर आत्माके अद्वैतभावकी सिद्धि की गयी है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण व्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र-को-यानी पाँचवें और छठे श्लोकोंमे विकारसहित क्षेत्रके

नामसे जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन समस्त जडवर्गको-प्रकाशित करता है, सबको सत्ता-स्कूर्ति देता है तथा भिन्न-भिन्न अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे भिन्न-भिन्न शरीरोमें उसका भिन्न-भिन्न प्राकट्य होता-सा देखा जाता है: ऐसा होनेपरभी वह आत्मा सूर्यकी भाँति न तो उनके कर्मोंको करनेवाळा और न करवानेवाळा ही होता है, तथा न द्वैतभाव या वैपम्यादि दोपोसे ही युक्त होता है। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्थामें सदा-सर्वदा श्रद्ध, विज्ञानस्वरूप, अकर्ता, निर्विकार, सम और निरञ्जन ही रहता है।

होते हुए भी उनके गुण-दोषोंसे किसी तरह भी लिस नहीं

होता—वैसे ही आत्मा भी इस शरीरमें सब जगह व्याप्त

होते हुए भी अत्यन्त सूक्ष्म और गुणोंसे सर्वथा अतीत

होनेके कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरके गुण-

सम्बन्ध—तीसरे श्लोकमें जिन छः वातोंको कहनेका भगवान्ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अव इस अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशको भलीभॉति समझनेका फल परवद्य परमात्माकी प्राप्ति वतलाते हुए अध्यायका उपसंहार करते हैं---

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं

ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रहके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष हान-नेत्रीं-द्वारा तत्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥

प्रश्न-'ज्ञानचक्षुपा' पदका क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान-चक्षुके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको जानना क्या है 2

उत्तर-दूसरे इलोकमें भगवान्ने जिसको अपने मतसे 'जान' कहा है और पाँचवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें जिसको अज्ञानका नारा करनेमें कारण वतलाया है,

जिसकी प्राप्ति अमानित्वादि साधनोंसे होती है, यहाँ 'ज्ञानचक्षुषा' पद उसी 'तत्त्वज्ञान' का वाचक है ।

उस ज्ञानके द्वारा जो भलीभाँति तत्त्वसे यह समझ लेना है कि महामूतादि चौत्रीस तत्त्वोके समुदायरूप समष्टि शरीर-का नाम 'क्षेत्र' है; वह जाननेमें आनेवाला, परिवर्तनशील,

विनाशी, विकारी, जड परिणामी और अनित्य है, तथा 'क्षेत्रज्ञ' उसका ज्ञाता (जाननेवाला ), चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असङ्ग, ग्रुद्ध, ज्ञानस्वरूप और एक है। इस प्रकार दोनोंमें विलक्षणता होनेके कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्रसे सर्वथा भिन्न है। जो उसकी क्षेत्रके साथ एकता प्रतीत होती है वह अज्ञानमूलक है। वास्तवमें क्षेत्रज्ञा उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यही ज्ञानचक्षुके द्वारा 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के भेदको जानना है।

प्रश्न—'भूतप्रकृतिमोक्षम्' का क्या अभिप्राय है और उसको ज्ञानचक्षके द्वारा जानना क्या है !

उत्तर—यहाँ 'मूत' शब्द प्रकृतिके कार्यरूप समस्त दृश्यर्शाका और 'प्रकृति' उसके कारणका वाचक है। अतःकार्यसहित प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत-प्रकृतिमोक्ष है। तथा उपर्युक्त प्रकारसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको जाननेके साथ-साथ जो क्षेत्रज्ञका प्रकृतिसे अलग होकर अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें अभिन्नभावसे प्रतिष्ठित हो जाना है यही कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त हो जानेको जानना है। अभिप्राय यह है कि जैसे स्वप्नमें मनुष्यको किसी निमित्तसे अपनी जाप्रत्-अवस्थाकी स्मृति होने जानेसे यह माछ्म हो जाता है कि यह स्वप्न है अतः अपने असली शरिएमें जग जाना ही इसके दुः खोंसे छूटनेका उपाय है। इस भावका उदय होते वह जग उठता है वैसे ही ज्ञानयोगीका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकी विलक्षणताको समझकर साथ-ही-साथ जो यह समझ लेना है कि अज्ञानवरा क्षेत्रको सबी वस्तु समझनेके कारण ही इसके साथ मेरा सम्बन्ध-सा हो रहा था। अतः वास्तविक सिचदानन्दघन परमात्म-स्वरूपमें स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है यही उसका कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जानना है।

प्रश्न—जो इनको जानते हैं वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं—इसका क्या भाव है :

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त तत्त्वज्ञान होनेके साथ अज्ञानसहित समस्त दृश्यका अभाव हो जाता है और तत्काल ही उनको परव्रहा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे क्षेत्रस्नेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥



# चतुर्दशोऽध्यायः

इस अध्यायमें सत्त, रज और तम—इन तीनो गुणोंके स्त्ररूपका, उनके कार्य, कारण और अध्यायकानाम शिक्तका; तथा वे किस प्रकार किस अवस्थामें जीवातमाको कैसे वन्धनमें डाळते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पदको प्राप्त हो सकता है; तथा इन तीनो गुणोंसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त मनुष्यके क्या ळक्षण हैं र इन्हीं त्रिगुण-सम्बन्धी बातोंका विवेचन किया गया है। पहले साधनकालमें रज और तमका त्याग करके सत्त्व-गुणको प्रहण करना और अन्तमें सभी गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध त्याग देना चाहिये, इसको समझानेके लिये उन तीनों गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है इसलिये इस अध्यायका नाम 'गुणत्रयविभागयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले और दूसरेमे आगे कहे जानेवाले ज्ञानकी महिमा और उसके कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है । तीसरे और चौथेमें प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धसे सब प्राणियोंकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाकर पॉचवेंमें सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोको जीवात्माके वन्धनमें हेतु वतलाया है । छठेसे आठवेंतक सत्त्व आदि तीनों गुणोंका स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माके वाँचे जानेका प्रकार क्रमसे वतळाया गया है। नवममें जीवात्मा-को कौन गुण किसमें लगाता है-इसका सकेत करके तथा दसवेंमें दूसरे गुणोंको दवाकर किसी एक गुणके वढ़नेका प्रकार बतलाते हुए ग्यारहवेंसे तेरहवेतक वढे हुए सत्त्व, रज और तम—इन तीनो गुणोके क्रमसे लक्षण वतलाये गये हैं । चौदहवें और पंद्रहवेंमें तीनो गुणोमेंसे प्रत्येक गुणकी वृद्धिके समय मरनेवालेकी गतिका निरूपण करके सोव्हवें-मे सात्त्विक, राजस और तामस—तीनों प्रकारके कमोंका उनके अनुरूप फल वतलाया गया है। सतरहवेंमें ज्ञानकी उत्पत्तिमें सत्त्रगुणको, लोमकी उत्पत्तिमें रजोगुगको तया प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्तिमें तमोगुणको हेतु बतलाकर अठारहवेंमे तीनों गुणोंमेंसे प्रत्येकमें स्थित जीवात्माकी उन गुणोंके अनुरूप ही गति वतलायी गयी है। उन्नीसर्वे और बीसवेंमें समस्त कर्मोंको गुणोंके द्वारा किये जाते हुए और आत्माको सव गुणोसे अतीत एवं अकर्ता देखनेका तथा तीनों गुणोंसे अतीत होनेका फल बतलाया गया है । इक्कीसवेंमें अर्जुनने गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेके लिये उपाय पूछा है; इसके उत्तरमें वाईसवेसे पचीसवेंतक भगवान्ने गुणातीतके लक्षण, और आचरणोंका एवं छन्त्रीसवेंमें गुणोंसे अनीन होनेके उपायका और उसके फलका वर्गन किया है। तदनन्तर अन्तिम---सत्ताईसर्वेमें त्रस, अमृत, अन्यय आदि सत्र भगप्रान्के ही स्यरूप होनेसे अपनेको ( भगतान्को ) इन सन्नकी प्रतिष्ठा वतलाकर अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध—तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'के लक्षगोंका निर्देश करके उन दोनोंके ज्ञानको ही ज्ञान वतलाया और उसके अनुसार क्षेत्रके स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्त्वोंकी उत्पत्तिके कम आदि तथा क्षेत्रज्ञके स्वरूप और उसके प्रभावका वर्णन किया। वहाँ उन्नीसवें क्लोक्से प्रकृति-पुरुपके नामसे प्रकरण आरम्भ करके गुणोंको प्रकृतिजन्य वतलाया और इक्कीसवें श्लोकमें यह वात भी कही कि पुरुपके वार-वार अच्छी-वृरी योनियोंमें जन्म होनेमें गुणोंका सङ्ग ही हेतु है। गुणोंके भिन-भिन स्वरूप क्या है, ये जीवात्माको कैसे ज्ञरीरमें वॉघते हैं, किस गुणके सङ्ग से किस योनिमें जन्म होता है, गुणोंसे छूटनेके उपाय क्या है; गुणोंसे छूटे हुए पुरुषोंके लक्षण तथा आचरण कैसे होते है—ये सब वातं जन्म होता है, गुणोंसे छूट होती है; अतएव इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिये इस चौदहवें अध्यायका आरम्म जाननेकी स्वाभाविक ही इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिये इस चौदहवें अध्यायका आरम्म किया गया है। तेरहवें अध्यायमें वर्णित ज्ञानको ही स्पष्ट करके चौदहवें अध्यायमें विस्तारपूर्वक समझाना है, इसलिये पहले भगवान् दो रलोंकोंमें ज्ञानका महत्त्व वतलाकर उसके पुनः वर्गनको प्रतिज्ञा करते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

#### भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥ यज्ज्ञात्वा सुनयः

श्रीभगवान वोले-क्षानोंमें भी अति उत्तम उस परम शानको मैं फिर कहुँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं ॥ १ ॥

करते हैं: तथा उस ज्ञानकी अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम प्रकारान्तरसे पुन उसीका वर्णन किया जाता है। और पर क्यो बतलाते हैं 2

उत्तर-श्रुति-स्मृति-पुराणादिमें विमिन्न वित्रयोंको समझ।नेके लिये जो नाना प्रकारके बहुत-से उपदेश हैं उन सभीका वाचक यहाँ 'ज्ञानानाम्' पद है। उनमेंसे प्रकृति और पुरुषके खरूपका विवेचन करके पुरुषके वास्तविक खरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तत्त्वज्ञान है, यहाँ भगवान् उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। वह ज्ञान परमात्माके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाला और जीवारमाको प्रकृतिके बन्धनसे छुडाकर सदाके लिये मुक्त कर देनेवाला है, इसलिये उस ज्ञानको अन्यान्य ज्ञानोंकी अपेक्षा उत्तम और पर ( अत्यन्त उत्कृष्ट ) बतलाया गया है ।

प्रश्न-यहाँ 'भूय ' पदके प्रयोगका क्या भाव है ' उत्तर-'भूयः' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञानका निरूपण तो पहले भी किया जा चुका

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानानाम्' पद किन ज्ञानोका वाचक है ? है, परन्तु अत्यन्त ही ग्रहन और दुर्विज्ञेय होनेके कारण और उनमेंसे यहाँ मगवान् किस ज्ञानके वर्णनकी प्रतिज्ञा समझमें आना कठिन है, अत भलीमाँति समझानेके लिये

प्रश्न-यहाँ 'मुनयः' पद किनका वाचक है और वे लोग इस ज्ञानको समझकर जिसको प्राप्त हो चुके हैं, वह 'परम सिद्धि' क्या है १

उत्तर-यहाँ 'मुनय ' पद ज्ञानयोगके साधनद्वारा परम गतिको प्राप्त ज्ञानियोंका वाचक है, तथा जिसको 'परब्रह्मकी प्राप्ति' कहते हैं-जिसका वर्णन 'परम शान्त,' 'आत्यन्तिक सुख' और 'अपुनरावृत्ति' आदि अनेक नामोंसे किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस नहीं छैटता—यहाँ मुनिजनोद्वारा प्राप्त की जानेवाली 'परम सिद्धि' भी वही है ।

प्रश्न-'इत.' पद किसका वाचक है और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-'इत ' पद 'ससार'का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि उन मुनियोंका इस महान् दु खमय मृत्युरूप ससारसे सदाके लिये सम्बन्ध छूट गया है

#### साधर्म्यमागताः । इदं ज्ञानसूपश्चित्य मम

नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात् घारण करके मेरे खद्धपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते ॥ २ ॥

उत्तर-जिसका वर्णन तेरहवें अध्यायमें किया जा चुका है और इस चौदहवें अध्यायमें भी किया जाता है, उसी ज्ञान-की यह महिमा है-इसी वातको स्पष्ट करनेके लिये 'ज्ञानम्' पदके साथ 'इदम्' विशेषणका प्रयोग किया गया है । तथा

प्रश्न-'ज्ञानम्'के साथ 'इदम्' विशेषणके प्रयोगका इस प्रकरणमें वर्णित ज्ञानके अनुसार प्रकृति और पुरुषके क्या भाव है : और उस ज्ञानका आश्रय लेना क्या है : खरूपको समज्ञकर गुणोंके सहित प्रकृतिसे सर्वेषा अतीत हो जाना और निर्गुण-निराकार समिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें अभिन्नभात्रसे स्थित रहना ही इस ज्ञानका आश्रय लेना है ।

प्रश्न-यहाँ भगवान्के साधर्म्यको प्राप्त होना क्या है १

उत्तर—पिछले ख्लोकमें 'परां सिद्धिं गता.' से जो बात कही गयी है, इस क्लोकमें 'मम साधर्म्यमागताः' से भी वहीं कहीं गयी है। अभिप्राय यह है कि भगवान्-के निर्गुण रूपको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवान्के साधर्म्यको प्राप्त होना है।

प्रश्न—भगवत्प्राप्त पुरुप सृष्टिके आदिमें पुन उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते—— इसका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि इन

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञानको फिरसे कहनेकी प्रतिज्ञा करके और उसके महत्त्वका निरूपण करके अवभगवान् उस ज्ञानका वर्णन आरम्भ करते हुए दो श्लोकोंमें प्रकृति और पुरुपसे समस्त जगत्की उत्पत्ति वतलाते हैं—

> मम योनिर्मेहद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम् । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ ३॥

हे अर्जुन ! मेरी महत्-ब्रह्मरूप मूलप्रकृति सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात् गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

प्रश्न—'महत्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पट किसका वाचक है तथा उसे 'मम' कहनेका और 'योनिः' नाम देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—समस्त जगत्की कारणरूपा जो मूल प्रकृति है, जिस अव्यक्तः और 'प्रधान' भी कहते हैं, उस प्रकृतिका वाचक 'महत्' विशेषणके सहित 'ब्रह्मः' पढ है । इमकी व्याख्या नवे अध्यायके सातवे क्लोकपर की जा चुकी है। उसे 'मम' (मेरी) कहकर भगवान् चे यह भाव दिखलाया है कि मेरे साथ इसका अनादिसम्बन्ध है। 'योनिः' उपादान-कारण और गर्भाधानके आधारको कहते हैं। यहाँ उसे 'योनि' नाम देकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियोंके विभिन्न शरीरोंका यही उपादान-कारण है और यही गर्भीधान का आधार है।

प्रश्न-यहाँ 'गर्भम्' पद किसका वाचक है और उसको उस महद्भक्षर प्रकृतिमें स्थापन करना क्या है ?

उत्तर-सातवे अध्यायमें जिसे 'परा प्रकृति' कहा है, उसी

चेतनसमृहका वाचक यहाँ 'गर्भम्' पद है। और महाप्रलय-के समय अपने-अपने संस्कारोंके सिहत परमेश्वरमें स्थित जीवसमुदायको जो महासर्गके आदिमें प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतनसमुदायका गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन करना है।

अध्यायोमें बतलाये हुए ज्ञानका आश्रय लेकर तद्नुसार

साधन करके जो पुरुष परव्रह्म परमात्माके खरूपको अभेद-भावसे प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्गके

आदिमें पुन उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकालमें पीडित ही

होते हैं । वस्तुत सृष्टिके सर्ग और प्रलयसे उनका कोई

सम्बन्ध ही नही रह जाता । क्योंकि अच्छी-वुरीयोनियोमें

जन्म होनेका प्रधान कारण है गुणोका सङ्ग और मुक्त पुरुष

गुणोसे सर्वथा अतीत होते हैं; इसल्यि उनका पुनरागमन

नहीं हो सकता । और जब उत्पत्ति नहीं है, तब विनाश-

का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न—'ततः पद किसका वाचक है और 'सर्वभूतानाम्' पद किनका वाचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या है र

उत्तर—'ततः' पद यहाँ भगवान्द्वारा किये जानेवाले उस जड और चेतनके सयोगका और 'सर्वभूतानाम्' पट अपने-अपने कर्म-संस्कारोके अनुसार देव, मनुष्य, पशु, पश्ची आदि विभिन्न शरीरोमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोका वाचक है । उपर्युक्त जडचेतनके सयोगसे जो भिन्न-भिन्न आकृतियोमें सब प्राणियोका सूक्ष्मरूपसे प्रकट होना है, वही उनकी उत्पत्ति है । महासर्गके आदिमें उपर्युक्त सयोगसे पहले-पहल हिरण्यगर्भकी और तदनन्तर अन्यान्य भूतोंकी उत्पत्ति होती है ।

## सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

अभिप्राय है ?

हे अर्जुन! नाना प्रकारकी सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात् शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ प्रश्न-यहाँ 'मूर्तय.' पद किनका वाचक है और पिता हूँ और महद्ग्रह्म योनि माता है—इस कथनका क्या

प्रश्न—यहाँ 'मूर्तय.' पद किनका वाचक है और समस्त योनियोंमें उनका उत्पन्न होना क्या है १

उत्तर—'मूर्तय ' पद देव, मनुष्य, राक्षस, पशु और पक्षी आदि नाना प्रकारके भिन्न-भिन्न वर्ण और आकृतिवाले शरीरोंसे युक्त समस्त प्राणियोंका वाचक है, और उन देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोंमें उन प्राणियोंका स्थूल-रूपसे जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है। प्रश्न—उन सब मूर्तियोंका मैं वीज प्रदान करनेवाला

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि उन सब मूर्तियोके जो सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं, वे सब प्रकृतिके अशसे बने हुए हैं और उन सबमें जो चेतन आत्मा है, वह मेरा अंश है। उन दोनोंके सम्बन्धसे समस्त मूर्तियाँ अर्थात् शरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं, अतएव प्रकृति उनकी माता है और मैं पिता हूं।

सम्बन्ध—तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमं जो यह वात कही थी कि गुणोंके सङ्गसे ही इस जीवका अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म होता है। उसके अनुसार जीवोंका नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेनेकी वात तो चौथे श्लोकतक कही गयी किन्तु वहाँ गुणोंकी कोई वात नहीं आयी। इसिलये अब वे गुण क्या हैं ? उनका सङ्ग क्या है ? किस गुणके सङ्गसे अच्छी योनिमें और किस गुणके सङ्गसे बुरी योनिमें जन्म होता है ? इन सब वातोंको स्पष्ट करनेके लिये इस प्रकरणका आरम्भ करते हुए भगवान् अब पाँचवेंसे आठवें श्लोकतक पहले उन तीनों गुणोंकी प्रकृतिसे उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम वतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माके बन्धन-प्रकारका क्रमशः पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमञ्ययम्॥ ५॥

हे अर्जुन | सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण-ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें वॉधते हैं ॥ ५ ॥

प्रश्न-'सत्त्वम्', 'रज.', 'तम '—इन तीनो पदोके प्रयोगका और गुर्णोको 'प्रकृतिसम्भव'कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—गुणोंके भेद, नाम और सख्या वतलानेके लिये यहाँ 'सत्त्रम्', 'रज.' और 'तमः'—इन पदोका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि गुण तीन हैं; सत्त्व, रज और तम उनके नाम हैं, और तीनों परस्पर भिन्न हैं । इनको 'प्रकृतिसम्भव' कहनेका यह अभिप्राय है कि ये तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं एव समस्त जड पदार्थ इन्हीं तीनोंका विस्तार है ।

प्रत-'देहिनम्' पटके प्रयोगका और उसे अन्यय कहनेका क्या भाव है तथा उन तीनों गुणोंका इसको शरीरमें बाँधना क्या है ? उत्तर—'देहिनम्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिसका शरीरमें अभिमान है, उसीपर इन गुणोंका प्रभाव पडता है; और उसे 'अव्यय'कहकर यह दिखलाया है कि वास्तवमें खरूपसे वह सब प्रकारके विकारों-से रहित और अविनाशी है, अतएव उसका बन्धन हो ही नहीं सकता। अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसने बन्धन मान रक्खा है। इन तीनो गुणोंका जो अपने अनुरूप भोगोंमे और शरीरोमें इनका ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना है—यही उन तीनों गुणोंका उनको शरीरमें बॉध देना है। अभिप्राय यह है कि जीवात्माका तीनों गुणोसे उत्पन्न शरीरमें और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंमें जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है वही बन्धन है। -अव सत्त्वगुणका स्वरूप ओर उसके द्वारा जीवात्माके वॉधे जानेका प्रकार वतलाते हैं----

निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् । सत्त्वं तत्र

सुखसङ्गेन बभ्राति ज्ञानसङ्घेन चानघ ॥ ६.॥

हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकार-रहित है, वह सुखके सम्वन्धसे और ज्ञानके सम्वन्धसे अर्थात् उसके अभिमानसे वाँधता है ॥ ६ ॥

प्रश्न-'निर्मेटत्वात्' पटके प्रयोगका तथा सत्त्वगुणको प्रकाशक और अनामय वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर–सत्त्वगुणका खरूप सर्वण निर्मल है, उसमे किसी भी प्रकारका कोई दोप नहीं है, इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। उससे अन्त:करण और इन्द्रियों-में प्रकाशकी बृद्धि होती है, एवं दु ख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारोका नाश होकर शान्तिकी प्राप्ति होती है। जब सुत्त्वगुण बढता है तब मनुष्यके मनकी चञ्चलता अपने-आप ही नष्ट हो जाती है और वह ससारसे विरक्त और उपरत होकर सचिटानन्दघन परमात्माके ध्यानमे मान हो जाता है। साथ ही उसके चित्त और समस्त इन्द्रियोंमे दु.ख तया आलस्यका अभाव होकर चेतन-शक्तिकी वृद्धि हो जाती हैं। 'निर्मल्दवात्' पट सत्त्वगुणके इन्हीं गुणोका बोधक हैं और सत्त्रगुणका यह खरूप बतलानेके लिये ही उसे 'प्रकाशक' और 'अनामय' वतलाया गया है ।

प्रञ्न-उस सत्त्वगुणका इस जीवात्माको सुख और ज्ञानके सङ्गरे वॉधना क्या है ?

उत्तर-'सुख' शब्द यहाँ अठारहवे अव्यायके छत्तीसवे

सम्यन्ध—अव रजोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माको वॉधे जानेका प्रकार वतलाते हैं—

विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । रागात्मकं

कौन्तेय तन्निबभ्राति

ह अर्जुन् ! रागरूप् रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कर्मीके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है ॥ ७॥

प्रश्न-रजोगुणको कहनेका 'रागात्मक' क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-रजोगुण खय ही राग यानी आसक्तिके रूपमें प्रकट होता है। 'राग' रजोगुणका स्थूल स्वरूप है, इसलिये यहाँ रजोगुणको 'रागात्मक' समझनेके लिये कहा गया है । और सैंतीसवे रछोकोमें जिसके छक्षण वतळाये गये है, उस 'सात्त्रिक सुख'का वाचक है। उस सुखकी प्राप्तिके समय जो 'मैं सुखी हूं' इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्माका उस सुखके साथ सम्बन्ध हो जाता है, वह उसे साधन-के मार्गमे अप्रसर होनेसे रोक देता है और जीवन्मुक्त अवस्थाकी प्राप्तिसे विद्यत रख देता है, अत: यही सत्त्वगुणका सुखके सङ्गसे जीवात्माको वॉधना है।

'जान' वोधराक्तिका नाम है, उसके प्रकट होनेपर जो उसमे 'मैं जानी हूँ', ऐसा अभिमान हो जाता है वह उसे गुणातीत अवस्थासे त्रिवत रख देता है, अतः यही सत्त्वगुणका जीवात्माको ज्ञानके सङ्गसे वॉधना है।

प्रश्न-(अनघ) सम्त्रोधनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-'अघ' पापको कहते हैं । जिसमे पापोका सर्वथा अभाव हो, उसे 'अनघ' कहते हैं । यहाँ अर्जुनको 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके भगवान् यह दिखलाते हैं कि तुममे खभावसे ही पापोका अभाव है, अतएव तुम्हें वन्धनका डर नहीं है ।

कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

प्रन-यहाँ रजोगुणको 'कामना' और 'आसक्ति' से उत्पन्न कैसे बतलाया गया, क्योंकि कामना तो खय रजो-गुणसे ही उत्पन्न होती है (३।३७,१४।१२) अतएव रजोगुणको उनका कार्य माना जाय या कारण ? उत्तर-कामना और आसक्तिसे रजोगुण वढता है तथा रजोगुणसे कामना और आसक्ति वढती है। इनका परस्पर वीज और वृक्षकी मॉित अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इनमें रजोगुण बीजस्थानीय और कामना, आसक्ति आदि वृक्ष-स्थानीय हैं। बीज वृक्षसे ही उत्पन्न होता है, तथापि वृक्षका कारण भी वीज ही है। इसी बातको स्पष्ट करने के लिये कहीं रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति और कहीं कामनादिसे रजो-गुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। यहाँ 'तृष्णासङ्गसमुद्भवम्' पदके भी दोनों ही अर्थ बनते हैं। तृष्णा (कामना) और अङ्ग (आसक्ति) से जिसका सम्यक् उद्भव हो—उसका नाम रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण उनका कार्य ठहरता है, तथा तृष्णा और सङ्गका सम्यक् उद्भव हो जिससे, उसका

नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण टहरता है । बीज-वृक्षके न्यायसे दोनों ही वातें ठीक हैं, अतएव इसके दोनों ही अर्थ बन सकते हैं ।

प्रश्न-कर्मोंका सङ्ग क्या है १ और उसके द्वारा रजोगुणका जीवात्माको वाँधना क्या है १

उत्तर—'इन सब कर्मीको मैं करता हूँ' कर्मीमें कर्तापनके इस अभिमानपूर्वक 'मुझे इसका अमुक फल मिलेगा' ऐसा मानकर कर्मों के और उनके फलोंके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेनेका नाम 'कर्मसङ्ग' है। इसके द्वारा रजोगुण-का जो इस जीवात्माको जन्म-मृत्युक्तप ससारमें फँसाये रखना है, वही उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीवात्माको बॉधना है।

सर्वदेहिनाम् ।

सम्बन्ध-अव तमोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेका प्रकार वतलाते हैं-

### तमस्त्रज्ञानजं विद्धि मोहनं प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबधाति

भारत ॥ ८ ।

हे अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तो अक्षानसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको प्रमादः आलस्य और निद्राके द्वारा वॉधता है ॥ ८॥

प्रश्न-तमोगुणका समस्त देहाभिमानियोंको मोहित करना क्या है ?

उत्तर—अन्तः करण और इन्द्रियोमें ज्ञानगक्तिका अमात्र करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुणका सब देहा-भिमानियोंको मोहित करना है। जिनका अन्तः करण और इन्द्रियोक्ते साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी शरीरमें अहता या ममता है—वे सभी प्राणी निद्रादिके समय अन्त करण और इन्द्रियोमें मोह उत्पन्न होनेसे अपनेको मोहित मानते हैं। किन्तु जिनका अन्त. करण और इन्द्रियोंके सहित गरीरमें अभिमान नहीं रहा है, ऐसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानते, इसिल्ये यहाँ तमोगुणको समस्त 'देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाला' कहा है।

प्रस—तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न बतलानेका क्या अभिप्राय है १ सतरहवें खोकमें तो अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुणसे वतलायी है १

उत्तर—तमोगुणसे अज्ञान बढता है और अज्ञानसे तमो- निद्राके द्वारा जीवात्माको बॉधना है।

गुण बढ़ता है | इन दोनोंमें भी बीज और वृक्षकी माँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय है और तमो-गुण वृक्षस्थानीय है | इसिलये कहीं तमोगुणसे अज्ञानकी और कहीं अज्ञानसे तमोगुणकी उत्पत्ति वतलायी गयी है |

प्रश्न-'प्रमाद', 'आलस्य' और 'निद्रा'—इन तीनों राब्दोका क्या अर्थ है और इनके द्वारा तमोगुणका जीत्रात्माको बॉधना क्या है ?

उत्तर—अन्त करण और इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेष्टाका एव शास्त्रविहित कर्तव्यपालनमें अवहेलनाका नाम प्रमाद है। कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम आलस्य है। तन्द्रा, स्त्रप्न और सुष्ठिति—इन सत्रका नाम 'निद्रा' है। इन सत्रके द्वारा जो तमोगुणका इस जीवात्माको मुक्तिके साधनसे विद्यत रखकर जन्म-मृत्युरूप ससारमे फॅसाये रखना है—यही उसका प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा जीवात्माको बॉधना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके स्वरूपका और उनके द्वारा जीवात्माके वॉधे जानेका प्रकार वतलाकर अब उन तीनों गुणोंका स्वाभाविक व्यापार वतलाते है —

## सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमीण भारत।

### ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमे लगाता है और रजोगुण कर्ममें । तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है ॥ ९ ॥

प्रश्न—'सुख' शब्द यहाँ कौन-से सुखका वाचक है और सत्त्वगुणका इस मनुष्यको उसमें लगाना क्या है ?

उत्तर-'सुख' शब्द यहाँ साखिक सुखका वाचक है (१८।३६,३७) और सत्वगुणका जो इस मनुष्यको सासारिक मोगो और विष्टाओसे तथा प्रमाद, आरुस्य और निद्रासे हटाकर आत्मिन्तन आदिके द्वारा सात्विक सुखसे संयुक्त कर देना है-यही उसको सुखमें रूगाना है।

प्रश्न—'कर्म' शब्द यहाँ कौन-सेक्मोंका वाचक है और रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें लगाना क्या है 2

उत्तर—'कर्म' शब्द यहाँ (इस लोक और परलोकके भोगरूप फल देनेवाले ) शास्त्रविहित सकामकर्मोका वाचक है । नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्राप्तिके लिये उन कर्मोमें मनुष्यको प्रवृत्त कर देना ही रजोगुणका मनुष्यको उन कर्मोंमें लगाना है ।

प्रश्न—तमोगुणका इस मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करना और उसे प्रमादमे लगा देना क्या है ' तथा इन वाक्योमे 'तु' और 'उत' इन दो अव्ययपदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—जव तमीगुण बढता है, तव वह कभी तो मनुप्यकी कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवाली विवेक-शक्तिको नए कर देता है और कभी अन्त:करण और इन्द्रियोकी चेतनाको नए करके निद्राकी वृत्ति उत्पन्न कर देता है। यही उसका मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करना है। और कर्तव्य-पालनमें अवहेलना कराके व्यर्थ चेष्टाओं में नियुक्त कर देना भ्रमाद में लगाना है।

इस वाक्यमे 'तु' अन्ययके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि तमोगुण केवल ज्ञानको आवृत करके ही पिण्ड नहीं छोडता, दूसरी क्रिया भी करता है; और 'उत'के प्रयोगसे यह दिखलाया है कि यह जैसे ज्ञानको आच्छादित करके प्रमादमें लगाता है, वैसे ही निद्रा और आलस्यमें भी लगाता है। अभिप्राय यह है कि जव यह विवेक-ज्ञानको आवृत करता है, तव तो प्रमादमें लगाता है एव जव अन्तः करण और इन्द्रियो-की चेतनशक्तिरूप ज्ञानको क्षीण और आवृत करता है तव आलस्य और निद्रामें लगाता है।

सम्बन्ध—सत्त्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्यमे जीवको नियुक्त करते है, उस समय वे ऐसे करनेमें किस प्रकार समर्थ होते है—यह वात अगले श्लोकमें वतलाते हैं—

रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥१०॥

हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको द्वाकर सस्वगुण, सस्वगुण और तमोगुणको द्वाकर रजोगुण, वैसे ही सस्वगुण और रजोगुणको द्वाकर तमोगुण होता है अर्थात् वढ़ता है ॥ १० ॥÷

प्रश्न—रजोगुण और तमोगुणको दवाकर सत्त्वगुणका उत्तर—जिस समय रजोगुण और तमोगुणकी प्रवृत्तिको वढना क्या है <sup>2</sup> रोककर सत्त्वगुण अपना कार्य आरम्भ करता है उस समय

\* गुणोंकी वृद्धिमें निम्नलिखित दस हेतु श्रीमद्भागवतमें वताये हैं— आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यान मन्त्रोऽध सस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ (११ । १३ । १०)

'शास्त्र, जल, सन्तान, देश, काल, कर्म, योनि, चिन्तन, मन्त्र और संस्कार—ये दस गुणोंके हेतु हैं अर्थात् गुणोंको बढानेवाले हैं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त पदार्थ जिस गुणसे युक्त होते हैं, उनका संग उसी गुणको बढा देना है।' शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणमे प्रकाश, विवेक्त और वैराग्य आदिके बढ जानेसे वे अत्यन्त शान्त और मुखमय हो जाते हैं अत उस समय रजोगुणके कार्य लोभ, प्रवृत्ति और भोग-वासनादि तथा तमोगुणके कार्य निद्रा-आलस्य और प्रमाद आदिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । इस प्रकार दोनो गुणोंको दबाकर जो सत्त्वगुणका ज्ञान, प्रकाश और मुख आदिको उत्पन्न कर देना है यही रजो-गुण और तमोगुणको दवाकर सत्त्वगुणका वढ जाना है ।

प्रश्न--सत्त्रगुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुणका बढ़ना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस समय सत्त्वगुण और तमोगुणकी प्रवृत्ति-को रोककर रजोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है उस समय शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणमें चब्बल्ता, अशान्ति, लोभ, भोगवासना और नाना प्रकारके कर्मोमें प्रवृत्त होने- की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण उस समय सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति, शान्ति आदि-का भी अभाव-सा हो जाता है। तमोगुणके कार्य निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि भी दव जाते हैं। यही सत्त्व-गुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुणका बढ जाना है।

प्रश्न—सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुणका बढ़ना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-जिस समय सत्त्वगुण और रजोगुणकी प्रवृत्तिको रोककर तमोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है, उस समय शरीर, इन्द्रियो और अन्त करणमें मोह आदि बढ जाते हैं और प्रमादमें प्रवृत्ति हो जाती है, वृत्तियाँ विवेकशून्य हो जाती हैं।अत: सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानका एव रजोगुणके कार्य कमोंकी प्रवृत्ति और मोगोको मोगनेकी इच्छा आदिका अभाव-सा हो जाता है, ये सब प्रकट नहीं हो पाते। यही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुणका बढना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार अन्य दो गुणोंको दवाकर प्रत्येक गुणके वढनेकी बात कही गयी। अब प्रत्येक गुणकी वृद्धिके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्त्वगुणकी वृद्धिके लक्षण पहले वतलाये जाते हैं—

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है। उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण वढ़ा है॥ ११॥

प्रश्न-'यदा' और 'तदा' इन कालवाचक पर्दोका तथा 'विद्यात्' क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—इनका तथा 'विद्यात्' कियाका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस खोकमें वतलाये हुए लक्षणोका प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, उस समय सत्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये और उस समय मनुप्यको सावधान होकर अपना मन भजन-न्यानमें लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये, तभी सत्त्वगुणकी प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है, अन्यथा उसकी अवहेलना कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर अपना कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

प्रश्न—'देहे'के साथ 'अस्मिन्' पदका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है र उत्तर—'अस्मिन्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने मनुप्य-गरीरकी विशेषताका प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि इस क्लोकमें वतलायी हुई सत्त्वगुणकी वृद्धिका अवसर मनुप्यशरीरमें ही मिल सकता है और इसी शरीरमें सत्त्वगुण-की सहायता पाकर मनुष्य मुक्तिलाभ कर सकता है, दूसरी योनियोंमें ऐसा अधिकार नहीं है।

प्रश्न—गरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें प्रकाश और ज्ञानका उत्पन्न होना क्या है 2

उत्तर—शरीरमें चेतनता, हलकापन तथा इन्द्रिय और अन्त करणमें निर्मलता और चेतनाकी अधिकता हो जाना ही प्रकाशका उत्पन्न होना है। एवं सत्य-असत्य तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवाली विवेकशक्तिका जाग्रत् हो, जाना 'जान'का उत्पन्न होना है । जिस समय प्रकाश और ज्ञान—इन दोनोंका प्रादुर्माव होता है, उस समय अपने आप ही संसारमें वैराग्य होकर मनमें उपरित और सुख-

शान्तिकी वाढ-सी आ जाती है, तथा राग-हेप, दु ख-शोक, चिन्ता, भय, चञ्चछता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि-का अभाव-सा हो जाता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार सत्त्वगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका वर्णन करके अव रजोगुणकी वृद्धिके लक्षण वतलाते हैं—

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्चमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्तिः खार्थंबुद्धिसे कर्मोंका सकामभावसे आरम्भः अशान्ति और विषयभोगोंकी लालसा—ये सव उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥

प्रश्न—'लोभ', 'प्रवृत्ति', 'कर्मोंका आरम्भ', 'अशान्ति' और 'स्पृहा'—–इन सबका खख्प क्या है और रजोगुणकी वृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—धनकी लालसाका नाम लोभ है जिसके कारण मनुष्य प्रतिक्षण धनकी वृद्धिके उपाय सोचता रहता है। धन-के व्यय करनेका समुचित अवसर प्राप्त होनेपर भी उसका त्याग नहीं करता एवं धन-उपार्जनके समय कर्तव्य, अकर्तव्य-का विवेचन छोडकर दूसरेके खत्वपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा या चेष्टा करने लगता है। नाना प्रकारके कर्म करनेके लिये मानसिक मार्वोका जाग्रत् होना प्रवृत्ति है। उन कर्मो-को सकाममावसे करने लगना उनका 'आरम्भ' है। मनकी चञ्चलताका नाम 'अशान्ति' है, और किसी भी प्रकारके सांसारिक पदार्थोंको अपने लिये आवश्यक मानना 'स्पृहा'है। रजोगुणके बढ जानेपर जब मनुष्यके अन्तः करणमें सत्त्व- गुणके कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति और शान्ति आदि एव तमो-गुणके कार्य निद्रा और आलस्य आदि दोनों ही प्रकारके भाव दव जाते हैं, तब उसे नाना प्रकारके मोगोकी आवश्यकता प्रतीत होने लग जाती है, उसके अन्त. करणमें लोभ बढ जाता है, धनसंग्रहकी विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नाना प्रकारके कर्म करनेके लिये मनमें नये-नये भाव उठने लगते है, मन चञ्चल हो जाता है, फिर उन भावोके अनुसार कियाका भी आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार रजोगुण-की वृद्धिके समय इन लोभ आदि भावोका प्रादुर्भाव होना ही उनका उत्पन्न हो जाना है।

प्रश्न—यहाँ 'भरतर्षभ'सम्बोधन देनेका क्या अभिप्राय है? उत्तर—जो भरतविशयोमें उत्तम हो,उसे भरतर्पभ कहते है । यहाँ अर्जुनको 'भरतर्धभ'नामसे सम्बोधित करके मगवान् यह दिखळाते हैं कि तुम भरतविशयोंमें श्रेष्ठ हो । तुम्हारे अदर रजोगुणके कार्यरूप ये लोभादि नहीं हैं ।

सम्बन्ध—इस प्रकार वढे हुए रजोगुणके लक्षणोंका वर्णन करके अव तमोगुणकी वृद्धिके लक्षण वतलाये जाते हैं—

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात् व्यर्थ चेप्रा और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ—ये सव ही उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

प्रश्न—अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाट और मोह—इन सबका पृथक्-पृथक् खरूप क्या है; तथा तमोगुणकी वृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है ?

उत्तर—इन्द्रिय और अन्तः करणकी दीप्तिका नाम प्रकाश है, और उसके विरुद्ध इन्द्रिय और अन्तः करणमें टीप्तिके अभावका नाम 'अप्रकाश'है। इससे सत्त्वगुणके अन्य भावों-का भी अभाव समझ लेना चाहिये। वारहवें इलोकमे कहे हुए रजोगुणके कार्य प्रवृत्तिके विरोधी भावका अर्थात् किसी भी कर्तव्यकर्मके आरम्भ करनेकी इच्छाके अभावका नाम 'अप्रवृत्ति'है। इससे रजोगुणके अन्य कार्योंका भी अभाव समझ लेना चाहिये। शास्त्रविहित कर्मोकी अवहेलनाका और व्यर्थ चेष्टाका नाम 'प्रमाद' है। विवेकशक्तिकी विरोधिनी मोहिनी वृत्तिका और निद्राका नाम 'मोह' है।

जिस समय तमोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्यके इन्द्रिय और अन्त करणमें दीप्तिका अभाव हो जाता है, यही 'अप्रकाश'का उत्पन्न होना है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं लगता, केवल पड़े रहकर ही समय बितानेकी इच्छा होती है, यह 'अप्रवृत्ति'का उत्पन्न होना है। शरीर और इन्द्रियोद्वारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तत्रयक्तमें अवहेखना करना, यह 'प्रमाद'का उत्पन्न होना है । मनका मोहित हो जाना, किसी बातकी स्मृति न रहना, तन्द्रा, स्वप्न या सुपृषि-अवस्थाका प्राप्त हो जाना, विवेकशक्तिका अभाव हो जाना, किसी विषयको समझनेकी शक्तिका न रहना— यही सब 'मोह'का उत्पन्न होना है। ये सब लक्षण तमो-गुणकी वृद्धिके समय उत्पन्न होते हैं, अत्तर्व इनमेंसे कोई-सा भी लक्षण अपनेम देखा जाय, तब मनुष्यको समझना चाहिये कि तमोगुण वढा हुआ है।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीनों गुणोंकी वृद्धिके भिन्न-भिन्न लक्षण वतलाकर अव दो श्लोकोंमें उन गुणोंमेंसे किस गुणकी वृद्धिके समय मरकर मनुष्य किस गतिको प्राप्त होता है, यह वतलाया जाता है—

### यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥१४॥

जब यह मनुष्य सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तव तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

प्रन-'यदा' और 'तदा'---इन का च्वाची अव्ययपदो-का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा सत्त्वगुण-की वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना क्या है 2

उत्तर—'यदा'और'तदा'—इन कालवाची अव्ययपदो-का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि इस प्रकरणमें ऐसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी खाभाविक स्थिति दूसरे गुणोमें होते हुए भी सात्त्विक गुणकी बृद्धिमें मृत्यु हो जाती है। ऐसे मनुष्यमें जिस समय पूर्व सस्कार आदि किसी कारणसे सत्त्वगुण बढ जाता है— अर्थात् जिस समय ग्यारहवें क्लोकके वर्णनानुसार उसके समस्त गरीर, इन्द्रिय और अन्त करणमें 'प्रकाश' और 'ज्ञान' उत्पन्न हो जाता है— उस समय स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रिय और प्राणोके सिहत जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेड हो जाना ही सत्त्वगुणकी बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है।

प्रश्न—'देह मृत्' पदके प्रयोगका क्या भाव है र उत्तर—'देह मृत्'पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया

> रजिस प्रलयं गत्वा तथा प्रलीनस्तमिस

गया है कि जो देहधारी हैं, जिनकी शरीरमे अहता और ममता है उन्हींकी पुनर्जन्मरूप मिन्न-भिन्न गतियों होती हैं, जिनका गरीरमे अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन्मुक्त महात्माओका आवागमन नहीं होता।

प्रस—'लोकान्'के साथ'अमलान्' विशेषण देनेका तथा 'उत्तमविदाम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर—'लोकान्'पदके साथ 'अमलान्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि सत्त्वगुणकी वृद्धिमे मरनेवालो-को जिन लोकोकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंमे मल अर्थात् किसी प्रकारका दोप या क्लेश नहीं है, वे दिव्यप्रकाशमय, ग्रुद्ध और सात्त्रिक हैं। यहाँ 'उत्तमविदाम्'पदमें उत्तमशब्द-से शास्त्रविहित कर्म और उपासनाका लक्ष्य है। उनको जाननेवाले यानी निष्कामभावसे करनेवाले मनुष्य 'उत्तम-वित्' कहलाते हैं। वे उक्त कर्मोपासनाके प्रभावसे जिन लोकोंको प्राप्त करते हैं, सत्त्वगुणकी वृद्धिमे मरनेवाला सत्त्वगुणके सम्बन्धसे उन्हीं लोकोको प्राप्त कर लेता है।

कर्मसङ्गिषु जायते । मूहयोनिषु जायते ॥ १५॥ रजोगुणके वढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है; तथा तमोगुणके वढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढयोनियोंमे उत्पन्न होता है ॥ १५॥

प्रश्न—रजोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्तहोना क्या है, तथा'कर्मसङ्गिषु'पदका क्या अर्थ है <sup>2</sup> और उनमे जन्म लेना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस समय रजोगुण बढ़ा होता है अर्थात् वारहवे श्लोकके अनुसार लोम, प्रवृत्ति आदि राजसी माव बढ़े हुए होते हैं—उस समय जो स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रिय और प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना है—वही रजोगुणकी वृद्धिमे मृत्युको प्राप्त होना है। कर्म और उनके फलोमें जिनकी आसक्ति है, उन मनुष्योको 'कर्म-सङ्गी'कहते हैं; इसलिये मनुष्ययोनिको प्राप्त होना ही 'कर्म-सङ्गियोंमें जन्म लेना' है।

सम्बन्ध—सन्त्व,रज और तम–इन तीनों गुणोंकी वृद्धिमें मरनेके भिन्न-भिन्न फल वतलाये गये; इससे यह जानने-की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुणकी और कभी किसी गुणकी वृद्धि क्यों होती है ? इसपर कहते हैं—

> कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ कर्मका तो सान्त्रिक अर्थात् सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥ १६॥

प्रश्न—'सुकृतस्य'विशेषणके सिहत'कर्मणः'पद कौन-से कर्मोका वाचक है तथा उनका सात्विक और निर्मल फल क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जो शास्त्रविहितकर्तव्य-कर्म निष्कामभावसे किये जाते है, उन सार्त्त्रिक कर्मोका वाचक यहाँ 'सुकृतस्य' विशेपणके सिहत 'कर्मणः'पद है। ऐसे कर्मोके संस्कारोसे अन्त.करणमें जो ज्ञान-वैराग्यादि निर्मळ भावोका वार-वार प्रादुर्भाव होता रहता है और मरनेके वाद जो दु.ख और दोपोसे रहित दिव्य प्रकाशमय छोकोंकी प्राप्ति होती है, वही उनका सार्त्विक और निर्मळ 'फल्ल' है।

प्रश्न—राजस कर्म कौन-से है और उनका फल दु:ख क्या है ?

उत्तर—जो कर्म भोगोकी प्राप्तिके लिये अहङ्कारपूर्वक बहुत परिश्रमके साथ किये जाते हैं (१८।२४), वे राजस हैं। ऐसे कर्मों के करते समय तो परिश्रमरूप दु.ख होता ही है, परन्तु उसके बाद भी वे दु.ख ही देते रहते हैं। उनके प्रश्न—तमोगुणकी वृद्धिमें मरना तथा मृद्धयोनिमें उत्पन्न होना क्या है ?

उत्तर—जिस समयमें तमोगुण वढ़ा हो अर्थात् तेरहवें श्लोकके अनुसार 'अप्रकाश', 'अप्रवृत्ति' और 'प्रमाद' आदि तामसभाव वढे हुए हो—उस समय जो स्थूल गरीरसे मन, इन्द्रियो और प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेट हो जाना है, वही तमोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है, और कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, वृक्ष, लता आदि जो तामसी योनियाँ हैं—उनमे जन्म लेना ही मृहयोनियों मे उत्पन्न होना है।

संस्कारोंसे अन्तः करणमें वार-बार भोग, कामना, लोभऔर प्रवृत्ति आदि राजसभाव स्फुरित होते हैं—जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशान्ति और दु. खोसे भर जाता है। उन कर्मोके फल-खरूप जो भोग प्राप्त होते हैं, वे भी अज्ञानसे सुखरूप दीखने-पर भी वस्तुतः दु:खरूप ही होते हैं। और फल भोगनेके लिये जो वार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पडे रहना पडता है, वह तो महान् दु.ख है ही। इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल मिलता है, सव दु.खरूप ही होता है।

प्रश्न—तामस कर्म कौन-से **हैं** और उनका फल अज्ञान क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—जो कर्म विना सोचे-समझे मूर्खतावश किये जाते हैं और जिनमे हिंसा आदि दोप भरे रहते हैं (१८।२५), वे 'तामस' हैं। उनके सस्कारोसे अन्तः करणमें मोह वढता है और मरनेके बाट जिन योनियोमें तमोगुणकी अधिकता है—ऐसी जडयोनियोकी प्राप्ति होती है, वही उसका फळ 'अज्ञान' है।

प्रश्न-यहाँ गुणोंके फलका वर्णन करनेका प्रसग था, बीचमें कमोंके फलकी बात क्यों कही गयी ? यह अप्रास द्विक-सा प्रतीत होता है।

उत्तर-ऐसी वात नहीं है,क्योंकि पिछले श्लोकोंमें प्रत्येक गुणकी वृद्धिमें मरनेका भिन्न-भिन्न फल बतलाया गया है, अतः गुणोकी बृद्धिके कारणन्य कर्म-सस्कारोंका विषय भी अवश्य आना चाहिये, इसीलिये कर्मोकी वात कही गयी है। अभिप्राय यह है कि सात्त्रिक, राजस और तामस—तीनों प्रकारके कर्म-सस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्त करणमें सञ्चित रहते हैं, उनमेंसे जिस समय जैसे सरकारोंका प्रादुर्भाव होता

है, वैसे ही सास्विक आदि भाव बढ़ते हैं और उन्हींके अनुसार नवीन कर्म होते हैं। कर्मीसे सस्कार, सस्कारोसे सात्त्विकादि गुणोकी वृद्धि और वैसे ही स्मृति, स्मृतिके अनुसार पुनर्जन्म और पुन कर्मीका आरम्भ—इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है । इसमें अन्तकालीन सात्विक आदिभावोंके फलकी जो विशेषता पिछले क्लोकोंमें दिखलायी गयी है, वह भी प्राय पूर्वकृत सात्त्विक, राजस और तामस कर्मोंके सम्बन्धसे ही होती है-इसी भावको दिखलानेके लिये यह रलोक कहा गया है,अतएव अप्रासङ्गिक नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म दोनोंके सम्बन्धसे ही अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्ति होती है ( ४ । १३ )।

सम्बन्ध-ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवें श्लोकोंमें सत्त्व, रज और तमोगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका क्रमसे वर्णन किया गया; फिर सत्त्वादि गुणोंकी वृद्धिमें मरनेका पृथक्-पृथक् फल वतलाया गया। इसपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि 'ज्ञान' आदिकी उत्पत्तिको सत्त्व आदि गुणोंकी वृद्धिके लक्षण क्यों माना गया <sup>१</sup> अतएव कार्यकी उत्पत्तिसे कारणकी सत्ताको जान लेनेके लिये ज्ञान आदिकी उत्पत्तिमें सत्त्व आदि गुणोंको कारण वतलाते हैं---

#### सत्त्वात्मंजायते ज्ञानं रजसो लोभ प्रसादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव 코 || १७ ||

सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्सन्देह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते है और अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥

प्रश्न-सत्त्रगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-यहाँ 'ज्ञान' शब्द उपलक्षणमात्र है । अतएव इस क्यनसे यह समझना चाहिये कि ज्ञान, प्रकाश और सुख, शान्ति आदि सभी सात्त्विक भावोकी उत्पत्ति सत्त्व-गुणसे होती है।

प्रश्न-रजोगुणसे लोभ उत्पन्न होता है, इस क्रथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—'लोभ' शब्दका प्रयोग भी यहाँ उपलक्षणमात्र ही

तमोगुणका त्याग करानेके लिये तीनों गुणोंमें स्थित पुरुषोंकी भिन्न-भिन्न गतियोंका प्रतिपादन करते हैं----

है । इस कथनसे भी यही समझना चाहिये कि छोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, खार्थपूर्वक कर्मीका आरम्भ आदि सभी राजसभावोंकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है।

प्रश्न-प्रमाट, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुणसे बतलाकर इस वाक्यमें 'एव' पद के प्रयोग करनेका क्या भाव है ?

उत्तर-'एव'पढका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तमोगुणसे प्रमाट,मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं, इनके सिवा निद्रा,आछस्य,अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि जितने तामसभाव हैं—वे सब भी तमीगुणसे ही उत्पन्न होते हैं। सम्बन्ध-सत्त्वादि तीनों गुणोंके कार्य ज्ञान आदिका वर्णन करके अब सत्त्वगुणमें स्थिति कराने और रज तथा

अध्वै गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ सत्त्वगुणमें स्थित पुरुप स्वर्गादि उच लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात् मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगित-को अर्थात् कीट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते है ॥ १८ ॥ \*

प्रश्न—'ऊर्घ्वम्' पद किस स्थानका वाचक है और सत्त्वगुणमें स्थित पुरुपोंका उसमें जाना क्या है ?

उत्तर—मनुष्यछोकसे ऊपर जितने भी छोक है—चौदहवे श्लोकमें जिनका वर्णन 'उत्तमिवदाम्' और 'अमलान्'—इन दो पदोंके सिहत 'लोकान्' पदसे किया गया है तथा छठे अध्यायके इकतालीसवें श्लोकमें जो पुण्यकर्म करनेवालोंके लोक माने गये है—उन्हींका वाचक यहाँ 'ऊर्ध्वम्' पद है और सात्त्विक पुरुपका जो मरनेके बाद उन लोकोंको प्राप्त हो जाना है, यही उनमें जाना है।

प्रश्न—'मध्ये' पद किस 'स्थानका वाचक है और उसमें राजस पुरुपोंका रहना क्या है ?

उत्तर—'मच्ये' पद मनुष्यछोकका वाचक है औरराजस मनुष्योंका जो मरनेके बाद दूसरे छोकोमें न जाकर पुनःइसी छोकमें मनुष्य-जन्म पा छेना है,यही उनका 'मय्य'में रहना है।

प्रश्न—'जघन्यगुण' और उसकी वृत्ति क्या है एवं उसमें स्थित होना तथा तामस मनुष्योंका अधोगतिको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—'जघन्य' शब्दका अर्ध नीच या निन्छ होता है। अतः 'जघन्यगुण' तमोगुणका वाचक है तथा उसके कार्य प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और निद्रा आदि उसकी वृत्तियाँ हैं;एव इन सबमें छने रहना ही 'उनमें स्थित होना'है। इन वृत्तियोमें छने रहनेवाले मनुष्योको 'तामस' कहते हैं। उन तामस मनुष्योका जो मनुष्यश्रीरसे वियोग होनेके बाद कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि नीच योनियोंमें जन्म लेना एव रौरव, कुम्भीपाक आदि नरकोमें जाकर यमयातनाके घोर कष्टको भोगना है—यही उनका अधोगतिको प्राप्त होना है।

प्रश्न—तीनों गुणोंकी वृद्धिमें मरनेवालेका प्राय इसी प्रकार भिन्न-भिन्न फल चौदहवें और पंद्रहवे श्लोकोंमें वतलाया ही गया था, फिर उसी वातको यहाँ पुन. क्यों कहा गया <sup>2</sup>

उत्तर—उन इलोकोमें 'यदा' और 'तदा'—इन कालवाची अव्ययोका प्रयोग है, अतएव दूसरे गुणोमें खामाविक स्थिति-के होते हुए भी मरणकालमें जिस गुणकी वृद्धिमें मृत्यु होती है उसीके अनुसार गतिका परिवर्तन हो जाता है—यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ भिन्न-भिन्न गतियाँ वतलायी गयी हैं और यहाँ जिनकी खामाविक स्थायी स्थिति सत्त्वादि गुणोंमें है, उनकी गतिके भेदका वर्णन किया गया है। अतएव पुनरुक्तिका दोप नहीं है।

प्रश्न-पंद्रहवें श्लोकमें तो तमोगुणमें मरनेका फल केवल मूढ्योनियोंमें ही जन्म लेना वतलाया गया है, यहाँ तामसी पुरुयोकी गतिके वर्णनमें 'अधः' पदके अर्थमें नरकादिकी प्राप्ति भी कैसे मानी गयी है ?

उत्तर—वहाँ उन सात्तिक और राजस मनुष्योंकी गतिका वर्णन है, जो अन्त समयमें तमोगुणकी वृद्धिमें मरते हैं। इस लिये 'अधः' पदका प्रयोग न करके 'मूढ्योनिषु' पदका प्रयोग किया गया है; क्योकि ऐसे पुरुपोका उस गुणके सङ्गसे ऐसा जन्म होता है, जैसा कि सत्त्वगुणमें स्थित राजर्पि भरतको हरिणकी योनि मिलनेकी कथा आती है। किन्तु जो सदा ही तमोगुणके कार्योमें स्थित रहनेवाले तामस मनुष्य है, उनको नरकादिकी प्राप्ति भी हो सकती है। सोलहवे अध्यायके बीसवे श्लोकमें भगवान्ने कहा भी है कि वे तामस खमाववाले मनुष्य आसुरी योनियोंको प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गतिको प्राप्त होते हैं।

सम्बन्ध-तेरहर्वे अध्यायके इक्कीसर्वे श्लोकमें जो यह वात कही थी कि गुणोंका सङ्ग ही इस मनुष्यके अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिरूप पुनर्जन्मका कारण है; उसीके अनुसार इस अध्यायमें पॉचर्वेसे अठारहवें श्लोकतक गुणोंके स्वरूप तथा गुणोंके कार्यद्वारा वॅचे हुए मनुष्योंकी गति आदिका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया। इस वर्णनसे यह वात समझायी गयी कि मनुष्यको पहले तम और रजोगुणका त्याग करके सत्त्वगुणमें अपनी स्थिति करनी चाहिये; और उसके वाद सत्त्व-

महाभारतः अश्वमेघपर्वके उन्चालीसवें अध्यायका दसवाँ क्लोक भी इसीसे मिलता- जुलता है।

गुणका भी त्याग करके गुणातीत हो ुंजाना चाहिये। अतएव गुणातीत होनेके उपाय और गुणातीत अवस्थाका फल अगले दो श्लोकोंद्वारा बतलाया जाता है—

## नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥

जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सिचदानन्द्घनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है॥१९॥

प्रश्न—कालवाची 'यदा' अन्ययका और 'द्रष्टा' शब्द-का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है १

उत्तर—इन दोनोंका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि मनुष्यकी खाभाविक स्थितिसे विष्ठक्षण स्थितिका वर्णन इस स्रोक्तमें किया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य खाभाविक तो अपनेको शरीरधारी समझकर कर्ता और मोक्ता बना रहता है—वह अपनेको समस्त कर्म और उनके फलसे सम्बन्धरिहत, उदासीन द्रष्टा नहीं समझता, परन्तु जिस समय शाख और आचार्यके उप-देशद्वारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रष्टा समझने छग जाता है, उस समयका वर्णन यहाँ किया जाता है।

प्रश्न—गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—इन्द्रिय, अन्त करण और प्राण आदिकी श्रवण, दर्शन, खान-पान, चिन्तन-मनन, शयन, आसन और व्यवहार आदि सभी खामाविक चेष्टाओंके होते समय सदा-सर्वदा अपनेको निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित देखते हुए जो ऐसे समझना है कि गुणोंके ाता है, उस समय वह मर स्वरूपका प्राप्त हाता है। रेप अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है,गुणोंके कार्य इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण आदि ही गुणोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके विषयोंमें बरत रहे हैं(५।८,९), अतः गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं (३।२८); मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है— यही गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना है।

प्रश्न—तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर कौन है और उसे तत्त्वसे जानना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—तीनों गुणोंसे अत्यन्त पर यानी सम्बन्धरहित सिचदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा है और उसे तीनो गुणोंसे सम्बन्धरहित और अपनेको उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे अभिन समझते हुए उस एकमात्र सिचदानन्दघन ब्रह्मसे भिन्न किसी भी सत्ताको न देखना—सर्वत्र और सदा-सर्वदा केवल परमात्माको ही देखना उसे तत्वसे जानना है।

प्रश्न-ऐसी स्थितिके अनन्तर मद्भाव अर्थात् भगव-द्भावको प्राप्त होना क्या है ।

उत्तर—ऐसी स्थितिके बाद जो सिचदानन्दघन ब्रह्मकी अभिन्नभावसे साक्षात् प्राप्ति हो जाती है वही भगवद्भावको प्राप्त होना है।

### गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमञ्जुते ॥ २०॥

यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उल्लब्धन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सत्र प्रकारके दु.खोंसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥

प्रश्न—यहाँ 'देही' पदके प्रयोगका क्या भाव है र उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि जो पहले अपनेको देहमें स्थित समझता था, वही गुणातीत होनेपर अमृतको—ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-'गुणान्' पदके साथ 'एतान्', 'देहसमुद्भवान्'

और 'त्रीन्'—इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है श और गुजोंसे अतीत होना क्या है श

उत्तर—'एतान्'के प्रयोगसे यह बात दिखलायी गयी है कि इस अध्यायमें जिन गुणोंका खरूप बतलाया गया है और जो इस जीवात्माको शरीरमें बाँधनेवाले हैं, उन्हींसे अतीत होनेकी वात यहाँ कही जाती है । 'देहसमुद्भवान्' त्रिशेपण देकर यह दिखलाया है कि वुद्धि, अहङ्कार और मन तथा पॉच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच महामृत और पॉच इन्द्रियोके विपय-इन तेईस तत्त्वोका पिण्डरूप यह स्थ्ल शरीर प्रकृतिजन्य गुणोका ही कार्य है; अतएव इससे अपना सम्बन्ध मानना ही गुणोसे लिप्त होना है। एवं 'त्रीन्'विशेषण देकर यह दिखलाया है कि इन गुगोके तीन भेद है और तीनोसे सम्बन्ध छुटनेपर ही मुक्ति होती है। रज और तमका सम्बन्ध छूटनेके वाट यिंड सत्त्वगुणसे सम्बन्ध वना रहे तो वह भी मुक्तिमे बाधक होकर पुनर्जन्मका कारण वन सकता है,अतएव उसका सम्बन्ध भीत्याग कर देना चाहिये।आत्मा वास्तवमें असङ्ग है, गुणोंके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तथापि जो अनादि सिद्ध अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध माना हुआ है, उस सम्बन्धको ज्ञानके द्वारा तोड़ देना और अपनेको निर्गुण-निराकार सिचटानन्द्घन ब्रह्मसे अभिन्न और गुणोंसे सर्वथा सम्बन्धरहित समझ लेना अर्थात् प्रत्यक्ष-

की मॉित अनुमन कर लेना ही गुणोसे अतीन हो जाना है। प्रहन—जन्म, मृत्यु, जरा और दु खोसे निमुक्त होना क्या है और उसके वाद अमृतको अनुमन करना क्या है ?

उत्तर—जन्म और मरण तथा वाल, युवा और वृद्ध-अवस्था शरीरकी होती है, एवं आधि और व्याधि आदि सब प्रकारके दु:ख भी इन्द्रिय, मन और प्राण आदिके सङ्घातरूप शरीरमें ही व्याप्त रहते हैं। अनएव जिनका शरीरके साथ किञ्चिन्मात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे पुरुष लोकदृष्टिसे शरीरमें रहते हुए भीवस्तुत शरीरके वर्म जन्म,मृत्यु और जरा आदिसे सदा-सर्वद्रा मुक्त ही है। अत तत्त्वज्ञानके द्वारा शरीरसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जरा और दु खोसे सर्वथा मुक्त हो जाना है। इसके अनन्तर जो अमृतखरूप सिच्चानन्द्धन ब्रह्मको अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर लेना है, जिसे उन्नीसवे श्लोकमें भगवद्भावकी प्राप्तिके नामसे कहा गया है—बही यहाँ 'अमृत' का अनुभव करना है।

सम्चन्ध–इस प्रकार जीवन-अवस्थामें ही तीनों गुणोंसे अतीत होकर मनुष्य अमृतको प्राप्त हो जाता है–इस रहस्य-युक्त बातको सुनकर गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत वननेके उपाय जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछ्ते हैं– अर्जुन उवाच

कैंळिङ्गेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो

भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं

चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

अर्जुन वोळे-इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणोंवाला होता है। तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है॥ २१॥

प्रश्न—'गुणान्' पदके साथ 'एतान्' और 'त्रीन्' इन पदोका बार-बार प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया है 2

उत्तर—इससे यह भाव दिखनाया है कि जिन तीनो गुणोका विस्तारपूर्वक वर्णन इस अध्यायमे हो चुका है, उन्हीं तीनो गुणोसे अतीत होनेके विषयमें अर्जुन पूछ रहे हैं।

प्रथ—'वह किन-किन छक्षणोसे युक्त होता है' इस वाक्यसे अर्जुनने क्या पूछा है 2

उत्तर—इस वाक्यसे अर्जुनने शाखदृष्टिसे गुणातीत पुरुपके लक्षण पूछे हैं—जो गुणातीत पुरुषोंमें खाभाविक होते हैं और साधकोके लिये सेवन करनेयोग्य आदर्श हैं। प्रश्न—'किन आचरणोंवाटा होता है' इस वाक्यसे क्या पूछा **है** 2

उत्तर—इससे यह पूछा है कि गुणानीत पुरुपका व्यवहार कैसा होता है ? अर्थात् गुणातीत पुरुप किसके साथ कैसा वर्ताव करता है और उसका रहन-सहन कैसा होता है ? इत्यादि वाने जाननेके लिये यह प्रवन किया है । प्रश्न—'प्रभो' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—भगत्रान् श्रीकृष्णको 'प्रभो'कहकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सम्पूर्ण जगत्के खामी, कर्ता-हर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं—अतएव आप ही इस विषयको पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीलिये मैं आपसे पूछ रहा हूं।

प्रश्न—'मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत कैसे होता है १<sup>9</sup> इस वाक्यसे क्या पूछा है १

है <sup>2</sup>' इस वाक्यसे क्या पूछा है <sup>2</sup> ही अनायास इन तीनों गुणोसे पार हो सके । सम्वन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् उनके प्रश्नोंमें 'लक्षण' और 'आचरण' विषयक दो प्रश्नों-का उत्तर चार श्लोकोंद्वारा देते हैं—

श्रीभगवानुवाच

## प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति॥ २२॥

श्रीभगवान् वोले—हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यद्भप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यद्भप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यद्भप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा करता है ॥ २२॥

प्रश्न—'प्रकाशम्' पदका क्या अर्थ है तथा यहाँ सत्व-गुणके कार्योमेंसे केवल 'प्रकाश'के ही प्रदुर्भाव और तिरोभावमें द्वेप और आकाक्षा न करनेके लिये क्यों कहा १

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणमें आलस्य और जडताका अमाव होकर जो हलकापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती है—उसका नाम 'प्रकाश' है । गुणातीत पुरुषके अदर ज्ञान, शान्ति और आनन्द नित्य रहते हैं, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। इसीलिये यहाँ सत्त्वगुण-के कार्योमें केवल प्रकाशकी वात कही है । अभिप्राय यह है कि सत्त्वगुणकी प्रकाश-वृत्तिका उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणमे यदि अपने-आप प्रादुर्माव हो जाता है तो वह उससे द्वेत्र नहीं करता और जब निरोभाव हो जाता है तो पुन उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता, उसके प्रादुर्माव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी स्थिति रहती है ।

प्रश्न—'प्रवृत्तिम्' पदका क्या अभिप्राय है 2 और यहाँ रजोगुणके कार्यों मेंसे केवल 'प्रवृत्ति' के ही प्रादुर्भाव और तिरोभावमें द्वेप और इच्छाका अभाव दिखलानेका क्या भाव है 2

उत्तर—नाना प्रकारके कर्म करनेकी स्फुरणाका नाम प्रवृत्ति है। इसके सित्रा जो काम, छोम, स्पृहा और आसक्ति आदि रजोगुणके कार्य है—ने गुणातीत पुरुषमें नहीं होते। कर्मीका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्द्रियोंद्वारा भी होता है, वह 'प्रवृत्ति' के अन्तर्गत ही आ जाता है, अतएव यहाँ रजो-गुणके कार्योंमेंसे केवल 'प्रवृत्ति' में ही रागद्वेषका अमाव दिखलाया गया है। अमिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषके मनमें किसी कर्मका आरम्भ करनेके लिये स्फरणा होती है या शरीरादिद्वारा उसका आरम्भ होता है तो वह उससे द्वेष नहीं करता, और जब ऐसा नहीं होता, उस समय वह उसको चाहता भी नहीं। किसी भी स्फरणा और कियाके प्रादुर्भिव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी ही स्थिति रहती है।

उत्तर-इससे अर्जुनने 'गुणातीत' वननेका उपाय पूछा

है। अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होनेका उपाय पहले उन्नीसर्वे स्लोकर्मे बतलाया है—उसकी अपेक्षा भी

सरल ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य शीष्र

प्रश्न—'मोहम्' पदका क्या अभिप्राय है और यहाँ तमो-गुणके कार्योमेंसे केवल'मोह' के ही प्रादुर्भाव और तिरोभावमे हे र और आकाङ्काका अभाव दिखलानेका क्या भाव है र

उत्तर—अन्त करणकी जो मोहिनी वृत्ति है—जिससे मनुष्यको तन्द्रा,खप्न और सुष्ठित आदि अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और अन्त कर गमें सत्त्रगुणके कार्य प्रकाशका अभाव-सा हो जाता है—उसका नाम 'मोह' है। इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमो गुणके कार्य हैं, उनका गुणातीतमें अभाव हो जाता है, क्योंकि अज्ञान तो ज्ञानके पास आ नहीं सकता और प्रमाद विना कर्नाके करे काँन १ इसलिये यहाँ तमो गुणके कार्यमे केवल 'मोहके' प्रादुर्भाव और तिरोभावमें राग-द्वेषका अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जव गुणातीत पुरुषके शरीरमें तन्द्रा, जाती है; तव वह उनके पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता। खप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी वृत्तियाँ व्याप्तहोती हैं तो दोनों अवस्थाओं में ही उसकी स्थिति सदा एक-सी रहती है।

गुणातीत उनसे द्वेप नहीं करता; और जब वे निवत्त हो

#### गुणैर्यो उदासीनवदासीनो विचाल्यते । न वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ ग्णा

जो साक्षीके सहश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें वरतते है-ऐसा समझता हुआ जो सिचदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ २३ ॥

प्रश्न-- 'उदासीन' किसको कहते हैं और 'उसके सदश स्थित रहना' क्या है ?

उत्तर-जिस घटना या वस्तुसे जिस मनुष्यका किसी भी प्रकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होता उससे जो सर्वेथा उपरत रहता है—उसे'उदासीन'कहते हैं । गुणातीत पुरुषका तीनों गुणोसे और उनके कार्यरूप शरीर,इन्द्रिय और अन्त:करण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उदासीनके सदश स्थित दीखता है परन्त वास्तवमें वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है। उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह भाव दिखानेके लिये उदासीनके सदश स्थित रहना कहा गया है ।

प्रश्न-गुर्णोके द्वारा विचिलत न किया जाना क्या है ! उत्तर-जिन जीवोंका गुणोंके साथ सम्बन्ध है, उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी वळात्कारसे नाना प्रकारके कर्मोंमें और उनके फलभोगोंमें लगा देते हैं एवं उनको सुखी-दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा अनेको योनियोंमेंभटकातेरहते हैं; परन्तु जिसका इन गुणोंसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुर्गोक्ता कोई प्रभाव नहीं रह जाता। गुणोके कार्यरूप शरीर,इन्द्रिय और अन्तःकरणकी अवस्थाओंका परिवर्तन तथा नाना प्रकारके सांसारिक पदार्थोका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी स्थितिमें सदा निर्विकार एकरस रहता है; यही उसका गुर्णोद्वारा विचलित नहीं किया जाना है।

प्रश्न-गुण ही गुणोंमें बरतते हैं, यह 'समझना' और यह समझकर 'स्थित रहना' क्या है ?

> खरथः समदु:खसुख: तुल्यप्रियाप्रियो

उत्तर—तीसरे अध्यायके अहाईसर्वे इलोकमें 'गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जतेग्से जो वात कही गयी है, वही वात 'गुणा वर्तन्त इत्येव' से कही गयी है। अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय, मन, वृद्धि और प्राण आदि समस्त करण और शब्दादि सब विषय-ये सभी गुणोंके ही विस्तार है; अतएव इन्द्रिय, मन और वृद्धि आदिका जो अपने-अपने विपयोंमें विचरना है-वह गुणोंका ही गुणोंमें वरतना है, आत्माका इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। आत्मा नित्य, चेतन, सर्वया असङ्ग, सदा एकरस सचिदानन्दस्वरूप है-ऐसा समझकर निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन पूर्णव्रहा परमात्मामें जो अभिन्नमावसे सदाके लिये नित्य स्थित हो जाना है, वही गुण ही गुणोंमें वर्त रहे हैं यह समझकर परमात्मामें 'स्थित रहना' है।

प्रश्न-'न इङ्गते' क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर—'न इङ्गते' क्रियाका अर्थ है 'हिलता नहीं', अतएव इसका प्रयोग करके यह भाव दिखनाया गया है कि गुणातीत पुरुषको गुण विचन्ति नहीं कर सकते, इतनी ही वात नहीं है, वह खयं भी अपनी स्थितिसे कभी किसी भी कालमें विचलित नहीं होता । क्योंकि सिचदानन्द्धन परम्रह्म परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थित ही जानेके अनन्तर जीवकी भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती, तत्र कौन विचलित हो और कैसे हो ?

समलोष्टारमकाञ्चनः ।

धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ **॥** 

जो निरन्तर आत्मभावमें स्थितः दुःख-सुखको समान समझनेवालाः मिट्टीः पत्थर और स्वर्णमें समान भाववालाःशानीः,प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा स्तुतिमें भी समान भाववाला है२४ प्रश्न—'खस्थः'पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गुणातीत पुरुष बढे-से-बढे सुख-दुः,खोंकी प्राप्तिमें भी

प्रश्न—'खस्थः'पदका प्रयोग करके क्या भाव दिख्ळाया गया है और सुख-दुःखको समान समझना क्या है 2

उत्तर-अपने वास्तविक खरूपमें स्थित रहनेवालेको खस्थ कहते हैं। ऐसा खस्थ पुरुप ही सुख-दु खमें सम रह सकता है, यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'खस्थ ' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योकी स्थिति प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन प्रकारके शरीरोंमेंसे किसी एकमें रहती ही है, अत वे 'खस्थ' नहीं हैं, किन्तु 'प्रकृतिस्थ' हैं । और ऐसे पुरुष ही प्रकृतिके गुणोंको भोगनेवाले हैं( १३। २१ ),इसलिये वे मुख-दु खमें सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुषका प्रकृति और उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अतएव वह 'खस्य'है—अपने सिचदानन्दखरूपमें स्थित है। इसलिये शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें मुख और दु खोंका प्राद्धर्माव और तिरोभाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा धुखी-दुखी नहीं होता, उसकी स्थिति सदा सम ही रहती है। यही उसका सुख दु एको समान समझना है।

प्रश्न—लोष्ट, अञ्च और काखन—इन तीनों शब्दोंका भिन्न-भिन्न अर्थक्या है १ एव इन तीनोंमें समभाव क्या है १

उत्तर—गोबर और मिट्टीको मिलाकर जो कच्चे घरोंमें लेप किया जाता है, उसमें से बचे हुए पिण्डको या लोहे के मैलको लोछ कहते हैं। अहम पत्थरका नाम है और काञ्चन नाम सुवर्णका है। इन तीनों में जो प्राह्म और त्याज्य बुद्धिका न होना है, वही समभाव है। इनमें समताका वर्णन करके यह भाव दिखलाया है कि ससारके जितने भी पदार्थ हैं— जिनको लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणीके समझते हैं— उन सबमें गुणातीतकी समता होती है, उसकी दिष्टेंमें सभी पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी भाति मायिक होनेकें कारण किसी भी वस्तमें उसकी भेदबुद्धि नहीं होती।

प्रश्न-'धीर' पदका क्या भाव है र उत्तर-ज्ञानी यानी स्थितप्रज्ञ पुरुषको 'धीर' कहते हैं । कौर अपनी निन्दा स्तुतिमें भी समान भाववाला है२४ गुणातीत पुरुष बड़े-से-बड़े सुख-दु.खोंकी प्राप्तिमें भी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता (६। २१,२२), अतएव उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है।

प्रश्न—'प्रिय' और 'अप्रिय' शब्द किसके वाचक हैं और इनमें सम रहना क्या है ?

उत्तर—जो पदार्थ शरीर,इन्द्रिय,मन और बुद्धिके अनुकूल हो तथा उनका पोपक,सहायक एव शान्ति प्रदान करनेवाला हो, वह लोकदृष्टिसे 'प्रिय' कहलाता है, और जो पदार्थ उनके प्रतिकूल हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एव ताप पहुँचानेवाला हो, वह लोकदृष्टिसे 'अप्रिय' माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकारके पदार्थींसे और प्राणियोंसे शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किसीमें भेदबुद्धिका न होना है—यही 'उनमें सम रहना' है।

गुणातीत पुरुषका अन्त.करण और इन्द्रियोंके सिहत शरीरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी भी पदार्थमें उसका मेदमान नहीं होता । अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योंको प्रिय वस्तुके सयोगमें और अप्रियके वियोगमें राग और हर्ष तथा अप्रियके सयोगमें और प्रियके वियोगमें द्वेष और शोक होते हैं, किन्तु गुणातीतमें ऐसा नहीं होता, वह सदा-सर्वदा राग-द्वेप और हर्ष-शोकसे सर्वथा अतीत रहता है ।

प्रश्न-निन्दा और स्तुति किसको कहते हैं तथा उनको तुल्य समझना क्या है ?

उत्तर—िकसीके सच्चे या झूठे दोपोंका वर्णन करना निन्दा है और गुणोंका वखान करना स्तुति है, इन दोनों-का सम्बन्ध अधिकतर नामसे और कुछ शरीरसे है। गुणातीत पुरुषका 'शरीर'और उसके 'नाम' से किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तुतिके कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता, न तो निन्दा करनेत्रालेपर उसे कोध होता है और न स्तुति करनेवालेपर वह प्रसन्न ही होता है। उसका सदा-सर्वदा एक सा ही भाव रहता है, यही उसका उन दोनोंमें सम रहना है।

#### मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो

मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारमभपरित्यागी गुणातीतः

स उच्यते॥२५॥

जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापन-के अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५॥

प्रश्न-मान और अपमानमें सम रहना क्या है 2

उत्तर—मान और अपमानका सम्बन्ध अधिकतर गरिर-से हैं । अत. जिनका शरीरमें अभिमान है, वे ससारी मनुष्य मानमें राग और अपमानमें द्वेप करते हैं इससे उनको मानमें हर्ष और अपमान होता है तथा वे मान करने गलेके साथ प्रेम और अपमान करने गलेसे वैर भी करते हैं । परन्तु 'गुणातीत' पुरुपका शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहने के कारण न तो शरीरका मान होने से उसे हर्प होता है और न अपमान होने से शोक ही होता है । उसकी दृष्टिमें जिसका मानापमान होता है, जिसके द्वारा होता है एव जो मान-अपमानरूप कार्य है—ये सभी मायिक और खम्नवत् हैं; अतएव मान-अपमानसे उसमें किश्चिन्मात्र भी राग-द्वेप और हर्प-शोक नहीं होते । यही उसका मान और अपमानमे सम रहना है।

प्रश्न-मित्र और वैरीके पक्षमें सम रहना क्या है ?

उत्तर—यद्यपि गुणातीत पुरुपका अपनी ओरसे किसी भी प्राणीमें मित्र या जत्रुभाव नहीं होता, इसलिये उसकी दृष्टि-में कोई मित्र अथवा वैरी नहीं है, तथापि लोग अपनी भावना-के अनुसार उसमें मित्र और शत्रुभावकी कल्पना कर लेते हैं। उसीकी अपेक्षासे भगवान्का यह कथन है कि वह मित्र और शत्रुके पक्षोमे सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे ससारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखनेवालोसे, उनके सम्बन्धी एव हितेपियोंसे आत्मीयता और प्रीति करते हैं तथा उनके पक्षमें अपने खत्वका त्याग करके उनकी सहायता करते हैं; और अपने साथ वैर रखनेवालोंसे तथा उनके सम्बन्धी और हितेपियोंसे द्वेप रखते हैं, उनका बुरा करनेकी इच्छा रखते हैं एवं उनका अहित करनेमें अपनी शक्तिका व्यय करते हैं

गुणातीत इस प्रकार नहीं करता। वह दोनो पक्षत्राळोंमे सम-भाव रखता है, उसके द्वारा विना रागद्देपके ही समभावसे सबके दितकी चेष्टा हुआ करती है, वह किसीका भी बुरा नहीं करता और उसकी किसीमें भी भेडवृद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और वैरीके पक्षोंमें सम रहना है।

प्रश्न-'सर्वारम्भपरित्यागी' का क्या भाव है 1

उत्तर—'आरम्भ' शब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक है, अतएव गुणातीन पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे जो कुछ भी शास्त्रातुकूल क्रियाएँ प्रारच्यातुसार लोकसंप्रहिक लिये अर्थात् लोगोको बुरे मार्गसे हटाकर अच्छे मार्गपर लगानेके उद्देश्यसे हुआ करती है—उन सवका वह किसी अश्मे भो कर्ना नहीं वनता। यही भाव दिखलानेके लिये उसे 'सर्वारम्भपरित्यागी' अर्थात् 'सम्पूर्ण क्रियाओका पूर्णस्पसे त्याग करनेवाला' कहा है।

प्रश्न-'वह गुणातीन कहा जाता है' इस वाक्यका क्या भाव है 2

उत्तर—इस वाक्यसे अर्जुनके प्रश्नोमसे दो प्रश्नोके उत्तर-का उपसहार किया गया है । अभिप्राय यह है कि वाईसवें, तेईसवें, चौवीसवे और पचीसवें श्लोकोमें जिन लक्षणोका वर्णन किया गया है—उन सब लक्षणोंसे जो युक्त है, उसे लोग'गुणातीत'कहने हैं । यही गुणातीत पुरुवकी पहचान-के चिह्न है और यही उसका आचार-व्यवहार है । अतएव जवतक अन्त.करणमें राग-द्वेप, विषमता, हर्प-शोक, अविद्या और अभिमानका लेशमात्र भी रहे तवतक समझना चाहिये कि अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्राप्त हुई है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके दो प्रश्नोका उत्तर देकर अब गुणातीत बननेके उपायिवपयक तीसरे प्रश्नका इत्तर दिया जाता है । यद्यपि उन्नीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने गुणातीत बननेका उपाय अपनेको अकर्ता समझकर निर्गुण-निराकार दिया जाता है । यद्यपि उन्नीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने गुणातीत बननेका उपाय अपनेको अकर्ता समझकर निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन ब्रह्ममें नित्य-निरन्तर स्थित रहना बतला दिया था एव उपर्युक्त चार श्लोकोंमें गुणातीतके जिन लक्षण सिचदानन्दघन ब्रह्ममें नित्य-निरन्तर स्थित रहना बतला दिया था एव उपर्युक्त चार श्लोकोंमें गुणातीत बननेका उपाय माना और आचरणोंका वर्णन किया गया है—उनको आदर्श मानकर धारण करनेका अभ्यास भी गुणातीत बननेका उपाय माना

जाता है; किन्तु अर्जुनने इन उपायोंसे भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जाननेकी इच्छासे प्रश्न किया था, इसलिये प्रश्नके अनुकूल भगवान् दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं---

> मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणोंको भलीभॉति लॉघकर सिचदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य वन जाता है ॥ २६ ॥

प्रश्न-'अञ्यभिचारी भक्तियोग'किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवान्को निरन्तर भजना क्या है ?

उत्तर-केवलमात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं; वे ही हमारे खामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय तथा माता-पिता, भाई-वन्धु, परम हितकारी और सर्वख हैं, उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है-ऐसा समझकर उनमें जो खार्थरिहत अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेम है अर्धात् जिस् प्रेममें खार्थ, अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोप न हो, जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक-सा अश भी भगवान्से भिन्न वस्तुके प्रति न हो और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्की विस्मृति असहा हो जाय--उस अनन्यप्रेमका नाम 'अव्यक्षिचारी भक्तियोग है।

ऐसे भक्तियोगके द्वारा जो निरन्तर भगवान्के गुण, प्रभाव और लीलाओका श्रवण-कीर्तन-मनन,उनके नामोंका उचारण, जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एव मन, बुद्धि और शरीर आदिको तथा समस्त पदार्थोंको भगवान्का ही समझकर निष्कामभावसे अपनेको केवल निमित्तमात्र समझते हुए उनकी आज्ञानुसार उन्हींकी सेवा-रूपमें समस्त क्रियाओंको उन्हींके लिये करते रहना है—यही भावसे प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है और तत्काल अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा भगवान्को निरन्तर भजना है। ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकमें सगुण परमेश्वरकी उपासनाका फल निर्गुण-निराकार बहाकी प्राप्ति बतलाया गया तथा उन्नीसर्वे श्लोकमें गुणातीत-अवस्थाका फल भगवद्भावकी प्राप्ति एवं बीसर्वे श्लोकमें 'अमृत' की प्राप्ति वतलाया गया, अतएव फलमें विषमताकी शङ्काका निराकरण करनेके लिये सबकी एकताका प्रतिपारन करते हुए इस अध्याय-का उपसहार करते हैं —

> प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । व्रह्मणां सुखरयैकान्तिकस्य च॥ २७॥ धर्मस्य शाश्वतस्य च

प्रश्न-'माम्' पद यहाँ किसका वाचक है।

उत्तर-'माम्' पद यहाँ सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जगत्के हर्ती-कर्ता, परम दयालु, सबके सुहृद्, परम प्रेमी सगुण परमेश्वरका वाचक है ।

प्रश्न-'गुणान्' पदके साथ 'एतान्' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है और उपर्युक्त पुरुषका उन गुणोंसे अतीत होना क्या है 8

उत्तर-'गुणान्'पदके साथ'एतान्' विशेषण देकर यह दिख्लाया गया है कि इस अध्यायमें जिन तीनों गुणोंका विषय चल रहा है, उन्होंका वाचक यहाँ 'गुणान्' पद है तथा इन तीनो गुर्णोसे और उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे एवं समस्त सासारिक पदार्थीसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रहना, उन गुणोसे अतीत होना है।

. प्रश्न-'ब्रह्मप्राप्तिके योग्य वन जाता है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार-से गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य ब्रह्मभावको अर्थात् जो निर्गुण-निराकार स्विवदानन्द्वन पूर्णब्रह्म है, जिसको पा लेनेके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता उसको अभिन्न- क्योंकि उस अविनाशी परव्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में हूँ ॥ २७ ॥

प्रश्न—'ब्रह्मणः' पदके साथ 'अव्ययस्य' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है और उस ब्रह्मकी प्रतिष्टा मै हूँ, इस क्यनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-'ब्रह्मण ,'पदके साथ 'अव्ययस्य' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि यहाँ 'ब्रह्म' पद प्रकृतिका वाचक नहीं है, किन्तु निर्गुण-निराकार परमात्माका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा मैहूं, इस कपनका यहाँ यह अभिप्राय है कि वह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वरसे भिन्न नहीं है; और मै उससे भिन्न नहीं हूं । वास्तवमें मै और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है एक ही तत्त्र है। अतएव पिछले श्लोकमें जो ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है, वह मेरी ही प्राप्ति है । क्योंकि वास्तवमें एक परब्रह्म परमात्माके ही अधिकारी-भेदसे उपासनाके लिये मिन्न-भिन्न रूप वतलाये गये हैं। उनमेंसे परमात्माका जो मायातीत, अचिन्त्य,मन-वाणीका अविषय निर्गुण खरूपहै वह तो एक ही है, परन्तु सगुण रूपके साकार और निराकार ऐसे दो भेद है। जिस खरूपसे यह सारा जगत्व्याप्त है, जो सबका आश्रय है, अपनी अचिन्त्य राक्तिसे सबका धारण-पोषण करता है, वह तो भगवान्का सगुण अन्यक्त यानी निराकार रूप है। श्रीशिव, श्रीविष्णु एवं श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि भगवान्के साकाररूप है तथा यह सारा जगत् भगवान्का विराट् खरूप है।

प्रश्न—'अमृतस्य'पद किसका वाचक है और 'अमृतकी प्रतिष्ठा में हूं' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अमृतस्य' पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात् जन्म-मृत्युरूप ससारसे सदाके छिये छूट जाता है—उस ब्रह्मका ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाकर भगवान्ने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं ही हूँ, अतएव इस अध्यायके बीसवें रलोकमें और तेरहवें अध्यायके वारहवें रलोकमें जो 'अमृतकी प्राप्ति' वतलायी गयी है वह मेरी ही प्राप्ति है।

प्रश्न-'शाश्वतस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद किसका वाचक है और भगवान्का अपनेको ऐसे धर्मकी प्रतिष्ठा वतळानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जो नित्यधर्म है, बारहवें अध्यायके अन्तिम श्लोकमें जिस धर्मको 'धर्म्यामृत' नाम दिया गया है तथा इस प्रकरण-में जो गुणातीतके लक्षणोके नामसे वर्णित हुआ है—उसका वाचक यहाँ 'शाश्वतस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद है। ऐसे वर्मकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वह मेरी प्राप्तिमें हेतु होनेके कारण मेरा ही खरूप है; क्योंकि इस धर्मका आचरण करनेवाल किसी अन्य फलको न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है।

प्रश्न-'ऐकान्तिकस्य' विशेषणके सहित 'मुखस्य' पद किसका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलाने-का क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—पाँचवें अथ्यायके इक्कीसवे श्लोकमें जो 'अक्षय सुख'के नामसे, छठे अध्यायके इक्कीसवे श्लोकमें 'आत्यन्तिक सुख'के नामसे और अट्टाईसवें श्लोकमें 'अत्यन्त सुख'के नामसे कहा गया है—उसी नित्य परमानन्दका वाचक यहाँ 'ऐकान्ति-कस्य' विशेषणके सहित 'सुखस्य' पद है । उसकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वह नित्य परमानन्द मेरा ही खरूप है, मुझसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है; अतः उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है ।

ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## पञ्चदशोऽध्यायः

इस अध्यायमें सम्पूर्ण जगत्के कर्ता-हर्ता, सर्वशिक्तिमान्, सबके नियन्ता, सर्वथ्यापी, अन्तर्यामी, अध्यायमा नाम परम दयालु, सबके सुदृद्, सर्वाधार, जरण लेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुपोत्तम भगवान्के गुण, प्रभाव और खरूपका वर्णन किया गया है। एव क्षर पुरुष (क्षेत्र), अक्षर पुरुप (क्षेत्रज्ञ) और पुरुपोत्तम (परमेश्वर)—इन तीनोक्ता वर्णन करके, क्षर और अक्षरसे भगवान् किस प्रकार उत्तम हैं, वे किसलिये 'पुरुपोत्तम' कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है—इत्यादि विपय भली-भाँति समझाये गये हैं। इसी कारण इस अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले और दूसरे रछोकमें अखत्य वृक्षके रूपसे संसारका वर्णन किया गया है,तीसरेमें अध्यायका सक्षेप ससार-वृक्षके आदि, अन्त और प्रतिष्ठाकी अनुपछिध्य बतलाकर रह वैराग्यरूप अखहारा उसे काटनेकी प्रेरणा करते हुए चौथेमें परमपद खरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेके छिये उसी आदि पुरुवकी शरण प्रहण करनेके छिये कहा है। पाँचवेंमें उस परमपद को प्राप्त होनेवाले पुरुवोंके लक्षण बतलाकर छठेमें उस परमपद को परम प्र काशमय और अपुनरावृत्तिशील बतलाया है। तदनन्तर सातवेंसे ग्यारहवेंतक जीवका खरूप, मन और इन्द्रियोंके सिहत उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका प्रकार, शरीरमें रहकर इन्द्रिय और मनकी सहायनासे विषयोंके उपभोग करने की वात और प्रत्येक अवस्थामें स्थित उस जीवारमाको ज्ञानी ही जान सकता है, मिलन अन्त. करणवाला पुरुव किसी प्रकार मी नहीं जान सकता—इत्यादि विषयोंका वर्णन किया गया है। बारहवेंमें समस्त जगतको प्रकारित करनेवाले मूर्य और चन्द्रमादिमें स्थित तेजको भगवान्का ही तेज बतलाकर तेरहवेंमें और चौदहवेंमें मगवान्को प्रवेश करके समस्त प्राणियोंके धारण करनेवाले, चन्द्रस्पसे सबके प्रेपण करनेवाले तथा वैश्वानररूपसे सब प्रकारके अनको प्रचानेवाले बनलाया है। और पृदहवेंमें सबके हृदयमें स्थित, सबकी स्मृति आदिके कारण, समस्त वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, वेदोको जाननेवाले और वेदान्तके कर्ता वतलाया गया है। सोलहवेंमें समस्त भूतोको क्षर तथा कूटस्थ आत्माको अक्षर पुरुव वतलाकर सतरहवेंमें उनसे मिन सर्वव्यापी, सबका धारण-पोषण करनेवाले, अविनाशी परमात्माको प्रकान वतलाया गया है। अठारहवेंमें पुरुयोत्तम-तत्वकी प्रसिद्धिके हेतुका प्रतिपादन करके उनीसवेंमें मगवान् श्रीकृष्णको प्रसहार किया गया है।

सम्बन्ध—चौदहवें अध्यायमें पाँचवेंसे अठारहवें श्लोकतक तीनों गुणोंके स्वरूप, उनके कार्य एव उनकी वन्धनकारिताका और वॅथे हुए मनुष्योंकी उत्तम, मध्यम और अधम गित आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन करके उनी-सवें और वीसवें श्लोकोंमें उन गुणोंसे अतीत होनेका उपाय और फल बतलाया गया । उसके वाद अर्जुनके पूछनेपर बाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छन्नीसवें श्लोकमें सगुण परमेश्वरके अव्यभिचारी भिक्तयोगको गुणोंसे अतीत होकर बहाप्राप्तिके लिये योग्य बननेका सरल उपाय बतलाया गया, अतएव भगवान्में अव्यभिचारी भिक्तयोगरूप अनन्यप्रेम उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे अवउत्सम्गुणपरमेश्वरपुरुपोत्तम भगवान्-के गुण, प्रभाव और स्वरूपका एव गुणोंसे अतीत होनेमें प्रधान साधन वैराग्य और भगवत्-शरणागितिका वर्णन करनेके लिये पद्रहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है । यहाँ पहले ससारमें वैराग्य उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे तीन श्लोकोंद्वारा संसारका वर्णन वृक्षके रूपमें करते हुए वैराग्यरूप शस्त्रद्वारा उसका छेइन करनेके लिये कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णीनि यस्तं वेदः स वेदवित् ॥ १ ॥ श्री भगवान् वोले—आदिपुरुप परमेश्वररूप मूलवाले और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं—उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुप मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है ॥ १॥

प्रश्न-यहॉ 'अश्वत्य' शब्दके प्रयोगका और इस ससार-रूप वृक्षको 'ऊर्ध्वमूल' कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'अश्वत्य' पीपलके वृक्षको कहते हैं। समस्त वृक्षोमें पीपलका वृक्ष उत्तम माना गया है। इसलिये उसके रूपकसे संसारका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'अश्वत्य'का प्रयोग किया गया है। 'मूल'शब्द कारणका वाचक है। इस ससार-वृक्षकी उत्पत्ति और इसकाविस्तार आदिपुरुप नारायण-से ही हुआ है, यह बात चौथेश्लोकमें औरअन्यत्रभी स्थान-स्थान-पर कही गयी है। वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त और सबके आधार हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें निवास करते हैं, इसलिये 'ऊर्ध्व' नामसे कहे जाते हैं। यह संसारवृक्ष उन्हीं मायापित सर्वशक्तिमान् परमेश्वरसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये इसको 'ऊर्ध्वम्ल' अर्थात् ऊपरकी ओर मूल-वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षोका मूल तो नीचे पृथ्वीके अंदर रहा करता है, पर इस ससार-वृक्षका मूल ऊपर है—यह बड़ी अलैकिक बात है।

प्रश्न—इस संसारवृक्षको नीचेकी ओर शाखावाटा कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—ससारवृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहले ब्रह्मा-का उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्माका लोक आदिपुरुप नारायणके नित्य धामकी अपेक्षा नीचे है एवं ब्रह्माजीका अविकार भी भगवान्की अपेक्षा नीचा है—ब्रह्मा उन आदिपुरुष नारायणसे ही उत्पन्न होते है और उन्हींके शासनमें रहते हैं—इसलिये इस ससारवृक्ष-को 'नीचेकी ओर शाखाबाला' कहा है।

प्रश्न—'अन्ययम्' और 'प्राहुः'— इन दो पदोके प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर—इन दोनो पटोका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि यह संसारवृश्व परिवर्तनशील होनेके कारण नाशवान्, अनित्य और क्षणभङ्गर है तो भी इसका प्रवाह अनादिकालसे चला आता है, इसके प्रवाहका अन्त भी देखनेमें नहीं आता इसिलिये इसको अव्यय अर्थात् अविनाशी कहते हैं । क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं । किन्तु वास्तवमें यह संसार-वृक्ष अविनाशी नहीं है । यदि यह अव्यय होता तो न तो अगले तीसरे क्लोंकमें यह कहा जाता कि इसका जैसा खरूप वतलाया गया है, वैसा उपलब्ध नहीं होता और न इसको वैराग्यरूप दृढ शस्त्रके द्वारा छेदन करनेके लिये ही कहना वनता ।

प्रश्न—वेदोको इस संसारवृक्षके पत्ते वतलानेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—पत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न एव वृक्षकी रक्षा और वृद्धि करनेवाले होते हैं। वेट भी इस ससाररूप वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट हुए हैं और वेट-विहित कर्मीसे ही ससारकी वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिये वेदोको पत्तोका स्थान दिया गया है।

प्रभ—जो उस ससारवृश्वको जानता है, वह वेदोको जानता है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूळसहित इस संसारवृक्षको इस प्रकार तत्त्वसे जानता है कि सर्वशिक्तमान् परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न यह ससारवृक्षकी भॉति उत्पत्ति-विनाशशील और क्षणिक है, अतएव इसकी चमक-दमकमें न फॅसकर इसको उत्पन्न करनेवाले मायापित परमेश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और ऐसा समझकर संसार-से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान्की शरण प्रहण कर लेना है—वही वास्तवमें वेदोको जाननेवाला है, क्योंकि पंडहवें श्लोकमे सब वेदोंके द्वारा जाननेवाला है, क्योंकि वंहवें श्लोकमे सब वेदोंके द्वारा जाननेवाल केता है, वह इससे उपरत होकर भगवान्की शरण प्रहण करता है और भगवान्की शरणमें ही सम्पूर्ण वेदोका तात्पर्य है—इस अभिप्रायसे कहा गया है कि जो संसारवृक्षको जानता है,वह वेदोको जानता है।

## अधश्रोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्र मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २

उस संसारवृक्षकी तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषयभोगरूप कोंपलोंवाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फेली हुई हैं तथा मनुष्यलोकमें कर्मोंके अनुसार वाँधनेवाली अर्हता, ममता और वासनारूप जहें भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें ब्याप्त हो रही हैं ॥ २॥

प्रश्न-इन शाखाओको गुणोके द्वारा बढ़ी हुई कहनेका और त्रिपर्योको कोपछ बतलानेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—अच्छी और बुरी योनियोकी प्राप्ति गुणोंके सङ्गसे होती है (१३।२१) एव समस्त लोक और प्राणियोंके शरीर तीनों गुणोंके ही परिणाम है । यह भाव समझानेके लिये उन शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है । और उन शाखाओंमें ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पॉचो विषय रहते हैं, इसीलिये उनको कोंपल वतलाया गया है ।

प्रश्न--इस ससारवृक्षकी वहुत-सी शाखाएँ क्या हैं तया उनका नीचे-ऊपर सत्र जगह फैलना क्या है है

उत्तर-ब्रह्मलोकसे लेकर पातालपर्यन्त जितने भी लोक और उनमें निवास करनेवाली योनियाँ हैं, वे ही सत्र इस ससारवृक्षकी वहुत-सी शाखाएँ हैं और उनका नीचे पातालपर्यन्त एव ऊपर ब्रह्मलोकपर्यन्त सर्वत्र विस्तृत होना ही सब जगह फैलना है। प्रश्न—'म्लानि'पद किनका बाचक है तथा उनको नीचे और ऊपर सभी छोकोंमें न्याप्त बतलानेका क्या अभिप्राय है और वे मनुष्यलोकमें कमेंकि अनुसार बॉधनेवाले कैसे हैं <sup>‡</sup>

उत्तर—'मूलानि' पद यहाँ अविद्यामूलक 'अहता', 'ममता' और 'वासना'का वाचक है। ये तीनों ब्रह्मलोक्से लेकर पातालपर्यन्त समस्त लोकोंमें निवास करनेवाले आवा-गमनशील प्राणियोंके अन्तः करणमें न्याप्त हो रही हैं, इसलिये इनको सर्वत्र न्याप्त बतलाया गया है। तथा मनुष्यशरीरमें कर्म करनेका अधिकार है एव मनुष्यशरीरके द्वारा अहता, ममता और वासनापूर्वक किये हुए कर्म बन्धनके हेतु माने गये हैं, इसीलिये ये मूल मनुष्यलोक्से कर्मानुसार बॉधनेवाले हैं। दूसरी सभी योनियां भोग-योनियां हैं, उनमें कर्मोंका अधिकार नहीं है, अतः वहाँ अहता, ममता और वासनारूप मूलें होनेपर भी कर्मानुसार बॉधनेवाली नहीं वनतीं।

## न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गरास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

इस संसारवृक्षका सक्तप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता। क्योंकि न तो इसका आदि है. न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है। इसिलये इस अहंता, ममता और वासनाक्षप अति हढ़ मूलोंवाले संसारक्षप पीपलके वृक्षको हढ वैराग्यक्षप शस्त्रद्वारा काटकर—॥ ३॥

प्रश्न—इस ससारवृक्षका रूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ नहीं पाया जाता—इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि इस ससारवृक्षका जैसा खरूप शाओंमें वर्णन किया गया है एव जैसा देखने और सुननेमें आता है, ययार्थ विचार करनेपर और तत्त्वज्ञान होनेपर वैसा उपछन्ध नहीं होता, क्योंकि विचारके समय भी वह नारावान् और क्षणभद्गर प्रतीत होता है तथा तत्त्वज्ञान होनेके साथ तो उसका सदाके लिये सम्बन्ध ही छूट जाता है। तत्त्वज्ञानीके लिये वह रह ही नहीं जाता। इसीलिये सोलहवें इलोकमें उपका वर्णन क्षर पुरुपके नामसे किया गया है।

प्रश्न-इसका आदि, अन्त और स्थिति नहीं है---इस कथनका क्या अमिप्राय है ?

उत्तर-इस क्रयनसे ससारवृक्षको अनिर्वचनीय वतलाया है। कहनेका अभिप्राय यह है कि यह ससार कल्पके आदि-में उत्पन्न होकर कल्पके अन्तमें लीन हो जाता है, इस प्रकार आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर भी इस बातका पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने और लय होनेकी परम्पराकवसे आरम्भ हुई और कवतक चलती रहेगी | स्थितिकालमें भी यह निरन्तर परिवर्तित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणमें है, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता। इस प्रकार इस संसारवृक्षका आदि, अन्त और स्थिति—तीनो ही उपलब्ध नहीं होते।

प्रश्न-इस संसारको 'स्रविरूढमून' कहनेका क्या अभिप्राय है तथा असङ्ग-रास्त्र क्या है और उसके द्वारा संसारक्षको छेदन करना क्या है ?

उत्तर-इस संसार-वृक्षके जो अविद्यामूलक अहंता, ममता और वासनारूप मूल हैं-वे अनादिकालसे पुष्ट होते रहनेके कारण अत्यन्त दढ़ हो गये है; अतएव जबतक उन जड़ोको काट न डाला जाय, तबतक इस संसारवृक्षका उच्छेर नहीं हो सकता। वृक्षकी भाँति ऊपरसे काट डालने-

पर भी अर्थात् त्राहरी सम्बन्वका त्याग कर देनेपर भी अहता, ममता और वासनाका जत्रतक त्याग नहीं होता तत्रतक संसार-वृक्षका उच्छेद नहीं हो सकना—यही भाव दिख्छाने-के छिये तथा उन जड़ोका उच्छेद करना वड़ा ही दुप्कर है, यह दिखलानेके लियेभी उस वृक्षको अति रढ मूलोसे युक्त वतलाया गंपा है। विवेकद्वारा संगस्त संसारको नाशवान् और क्षणिक समझकर इस छोक और परछोकके स्त्री-पुत्र, धन, मकान तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्ग आदि समस्त भोगोमें सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना—उनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना ही दढ वैराग्य है, उसी-का नाम यहाँ 'असङ्ग-शस्त्र है । इस असङ्ग शस्त्रद्वारा जो चराचर समस्त संसारके चिन्तनका त्याग कर देना-उससे उपरत हो जाना एवं अहता, ममता और वासनारूप मूर्जे-का उच्छेद कर देना है-यही उस समार-वृक्षका दह वैराग्यरूप शस्त्रके द्वारा समूल उच्छेद करना है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार वैराग्यरूप शखद्वारा संसारका छेदन करके क्या करना चाहिये अब इसे बतलाते हैं----

## ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।

### तमेव चाचं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

उसके पश्चात् उस परम पदरूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जिसमे गये हुए पुरुष फिर लौटकर संसारमें नहीं आते। और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूँ-इस प्रकार दढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये॥ ४॥

*प्रश्न*-वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है? उत्तर-इस अध्यायके पहले खोकमें जिसे 'ऊर्घ्व' कहा गया है, चौदहवें अध्यायके छन्त्रीसवें रटोकमें जो 'माम्' पदसे और सत्ताईसर्वे श्लोकमें 'अहम्' पदसे कहा गया है एवं अन्यान्य स्थलोमें जिसको कहीं परम पद, कहीं अन्यय पद और कहीं परम गृति तथा कहीं परम धामके नामसे भी कहा है-उसीको यहाँ परम पदके नामसे कहते है । उस सर्वशक्तिमान्, सर्वावार परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छासे जो वार-वार उनके गुण और प्रभावके सहित खरूपका मनन और निदिध्यासनद्वारा अनुसन्धान करते रहना है-यही उस परम पटको खोजना है। अभिप्राय यह है कि तीसरे क्लोकमें वतलाये हुए विधानके अनुसार विवेकपूर्वक वैराग्यद्वारा ससारसे सर्वया उपरत होकर मनुष्यको उस परमपटखरूप परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये मनन, निद्ध्यासनद्वारा उसका अनुसन्धान करना चाहिये।

प्रश्न-जिसमें गये हुए मनुष्य फिर संसारमें नहीं **होटते**—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि पिछले वाक्योमे जिस परमपटका अनुसन्धान करनेके लिये कहा गया है, वह परमपट मै ही हूं। अभिप्राय यह है कि जिस सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सवका धारण-पोषण करनेवाले पुरुपोत्तमको प्राप्त होनेके बाट मनुष्य वापस नहीं लौटते---उसी परमेश्वरको यहाँ प्रमप्ट के नामसे कहा गया है। यही वात आठवें अध्यायके इकीसवें स्ठोकमें भी समझायी गयी है। प्रश्न-'जिससे इस पुराणी प्रवृत्तिका विस्तार हुआ है' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस आदिपुरुष परमेश्वरसे इस ससार बृक्षकी अनादि परम्परा चली आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तारको प्राप्त हुआ है, उसीकी शरण प्रहण करनेसे सदाके लिये इस ससार-बृक्षका सम्बन्ध छूटकर आदि-पुरुष परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है।

प्रश्न-'तम्' और 'आद्यम्'—इन दोनो पदोंके सहित 'पुरुषम्' पद किसका वाचक है और 'प्रपद्ये' क्रियाका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिख्छाया गया है र

उत्तर—'तम्' और 'आद्यम्'—इन दोनो पदोके सहित 'पुरुषम्'पद उसी पुरुपोत्तम भगवान्का वाचक है, जिसका वर्णन पहले 'तत् और 'पदम्'से किया गया है एव जिसकी मायाशिक से इस चिरकाळीन ससार-वृक्षकी ठतपत्ति और विस्तृति वतळायी गयी है । 'प्रपद्ये' क्रियाका अर्थ होता है 'मैं उसकी शरणमें हूँ।' अतएव इसका प्रयोग करके मगवान्ने यह दिखळाया है कि उस परमपद खरूप पर मेश्वर-का अनुसन्धान उसीका आश्रय प्रहण करके करना चाहिये। अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर और सब प्रकारसे अनन्य आश्रयपूर्वक एक परमेश्वर-पर ही पूर्ण विश्वास करके उसीके भरोसेपर उपर्युक्त प्रकारसे उसका अनुसन्धान करते रहना चाहिये।

प्रश्न—'एव' अव्ययके प्रयोगका क्या भाव है र उत्तर—'एव' अव्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि उसकी प्राप्तिके लिये एकमात्र उस परमेश्वरकी ही शरणमें जाना चाहिये।

सम्बन्ध-अव उपर्युक्त प्रकारसे आदिपुरुष परमपदस्वरूप परमेश्वरकी शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने-वाले पुरुषोंके लक्षण बतलाये जाते हैं---

#### निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । द्रन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गन्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्॥ ५॥

जिसका मान और मोह नए हो गया है। जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है। जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नए हो गयी हैं—ने सुख-दुःखनामक इन्होंसे विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं॥ ५॥

प्रश्न-'निर्मानमोहाः' का क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'मान'शब्द से यहाँ मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाका बोब होता है और 'मोह'शब्द अविवेक्त, विपर्ययज्ञान और भ्रम आदि तमोगुणके भावोक्ता वाचक है। इन दोनोसे जो रहित हैं—अर्थात् जो जाति, गुण, ऐश्वर्य और विद्या आदि-के सम्बन्धसे अपने अंदर तिनक भी बड़प्पनकी भावना नहीं करते एवं जिनका मान, वडाई या प्रतिष्ठासे तथा अविवेक और भ्रम आदि तमोगुणके भावोंसे लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रह गया है—ऐसे पुरुषोंको 'निर्मानमोहाः' कहते हैं।

प्रश्न-'जितसङ्गदोषाः' का क्या भाव है र

उत्तर-'सङ्ग' शब्द यहाँ आसिकका वाचक है । इस आसिकक्ष दोपको जिन्होंने सदाके छिये जीत छिया है, जिनकी इस लोक और परलोकके भोगोंमें जरा भी आसक्ति नहीं रह गयी है, विश्योंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी जिनके अन्तः करणमें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता—ऐसे पुरुषोंको 'जितसङ्गदोशः' कहते हैं।

प्रश्न-'अध्यात्मनित्याः' का क्या भाव है !

उत्तर—'अन्यास' शब्द यहाँ प्रमात्माके खरूपका वाचक है। अतएव प्रमात्माके खरूपमें जिनकी नित्य स्थिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके लिये भी प्रमात्मासे वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटल वनी रहती है—-ऐसे पुरुषोंको 'अध्यात्मनित्या.' कहते हैं।

प्रश्न—'विनिवृत्तकामाः' का क्या भाव है ! उत्तर—'काम'शब्द यहाँ सब प्रकारकी इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना और स्पृह्य आदि न्यूनाधिक मेदोसे वर्णन की जानेवाली मनोवृत्तिरूप कामनाका वाचक है। अतएव जिनकी सब प्रकारकी कामनाएँ सर्वथा नष्ट हो गयी है, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेशमात्र भी नहीं रह गयी हैं—ऐसे पुरुषोको 'विनिवृत्तकामा:' कहते हैं।

प्रश्न-सुख-दुःखसज्ञक द्वन्द्व क्या हैं श्ओर उनसे विमुक्त होना क्या है ?

उत्तर—शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा इत्यादि द्वन्द्वोको सुख और दुःखमें हेतु होनेसे सुख-दुःखसंज्ञक कहा गया है। इन सबसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रखना अर्थात् किसी भी द्वन्द्वके संयोग-वियोगमें जरा भी राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकारका न होना ही उन द्वन्द्वोसे सर्वया मुक्त होना है। इसल्ये ऐसे पुरुषोंको सुख-दुःखनामक द्वन्द्वोसे विमुक्त कहते है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त लक्षणोंवाले पुरुष जिसे प्राप्त करते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर उस परमेश्वरके स्वरूपभूत परमपदकी महिमा कहते हैं—

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तन्द्राम परमं मम॥ ६॥

जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य छौटकर संसारमें नहीं आते, उस खयंप्रकाश परमपदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अन्ति ही; वही मेरा परमधाम है ॥ ६॥

प्रश्न-जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं छोटते, वह मेरा परम धाम है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि मेरा जो नित्यवाम है वह सिचदानन्दमय, दिव्य, चेतन और मेरा ही खरूप होनेके कारण वास्तवमें मुझसे अभिन्न ही है अत:यहाँ 'परम धाम' शब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे खरूप और भाव आदि सभीका वाचक है। अभिप्राय यह है कि सारमें नहीं आते, उस स्वयंप्रकाश परमपद्को न ही; वही मेरा परमधाम है ॥ ६ ॥ जहाँ पहुँ चनेके बाद इस संसारसे कभी किसी भी कालमें और किसी भी अवस्थामें पुन: सम्बन्ध नहीं हो सकता,वहीं मेरा परम धाम अर्थात् मायातीत धाम है और वही मेरा खरूप है । इसीको अन्यक्त, अक्षर और परमगति भी कहते हैं (८। २१) । इसीका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है— 'यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा माति

यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निद्हिति यत्र न मृत्युः

# श्रुतिमें भी कहा है--

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमिनः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वेमिद विभाति ॥ (कठोपनिषद् २। २।१५)
अर्थात् 'उस पूर्णव्रह्म परमात्माको न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा, न तारागण और न यह विजली ही उसे
प्रकाशित कर सकती है। जव ये सूर्योदि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तव इस लौकिक अग्निकी तो वात ही क्या है श्विमेंकि
ये सब उसीके प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाशित ही यह सब कुछ प्रकाशित होता है।

प्रश्न-'अमूडा'' पदका क्या भाव है !

उत्तर—'अम्ढाः'पद जिनमें म्ढता या अज्ञानका सर्वथा अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक है । उपर्युक्त समस्त विशेषणोका यही विशेष्य है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि 'निर्मानमोहाः' आदि समस्त गुणोसे युक्त जो ज्ञानीजन है वेही प्रमपदको प्राप्त होते हैं।

प्रश्न—वह अविनाशी परम पद क्या है और **उ**सको प्राप्त होना क्या है १

उत्तर—चौथे श्लोकमें जिस पदका अनुसन्धान करनेके लिये और जिस आदि पुरुपके शरण होनेके लिये कहा गया है—उसी सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक अविनाशी परम पद है। तथा उस परमेश्वरकी मायासे विस्तारको प्राप्त हुए इस संसारवृक्षसे सर्वधा अतीत होकर उस परमपदस्वरूप परमेश्वरको पा लेना ही अन्यय पदको प्राप्त होना है।

प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्द शान्त शाश्वतं सदाशिव ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येय पर पद यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः।

(बृहजावाछ उ० ८।६)

'जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, जहाँ दु:ख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर योगी लौटते नहीं—वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, सदा कल्याणखरूप, ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वन्दित, योगियोका घ्येय परम पद है।

प्रश्न-यहाँ 'तत्' पद किसका वाचक है तथा उसको सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते—इस कथनका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'तत्' पद यहाँ उसी अविनाशी पदके नामसे कहे जानेवाले पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तमका वाचक है, तथा सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, इस कथनसे उसकी अप्रमेयता, अचिन्त्यता और अनिर्वच-नीयताका निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त ससारको प्रकाशित करनेवाले सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि एव ये जिनके देवता हैं— वे चक्षु, मन और वाणी कोई भी उस परम पदको प्रकाशित नहीं कर सकते। इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाशिक तत्त्व माने गये है, उनमें भी कोई या सब मिलकर भी उस परम पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्योंकि ये सब उसीके प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्योंकि ये सब उसीके प्रकाशित होते हैं (१५।१२) यही सर्वथा युक्तियुक्त भी है, अपने प्रकाशिककों कोई कैसे प्रकाशित कर सकते हैं । जिन नेत्र, वाणी या मन आदि किसीकी वहाँ पहुँच भी नहीं है वे उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं । श्रुतिमें भी कहा है—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । ( ब्रह्मोपनिषद् )

'जहाँसे मनके सिहत वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही छोट आती है, वह पूर्णब्रह्म परमात्मा है।' अतएव वह अविनाशी पद वाणी और मन आदिसे अत्यन्त ही अतीत है, उसका खरूप किसी प्रकार भी बतलाया या समझाया नहीं जा सकता।

सम्बन्ध-पहलेसे तीसरे स्रोकतक ससारवृक्षके नामसे क्षर पुरुषका वर्णन किया, उसमें जीवरूप अक्षर पुरुषके वन्धनका हेतु उसके द्वारा मनुष्ययोनिमें अहंता, ममता और आसक्तिपूर्वक किये हुए कमोंको बताया तथा उस वन्धनसे छूटनेका उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुषकी शरण प्रहण करना बताया। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकारसे येंधे हुए जीवका क्या म्वरूप है ? और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? उसे कौन कैसे जानता है ? अतः इन सब बातोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये पहले जीवका स्वरूप बतलाते हैं—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥

इस देहमें यह सनातन जीवातमा मेरा ही अंश है और वही प्रकृतिमे स्थित मन और पॉर्चो इन्द्रियो-को आकर्वण करता है ॥ ७ ॥

प्रश्न—'जीवलोके' पद किसका वाचक है तथा उसमें स्थित जीवात्माको भगवान्ने अपना सनातन अश वतला-कर क्या भाव दिखलाया है <sup>2</sup>

उत्तर—'नीवलोके' पद यहाँ जीवात्माके निवासस्थान 'गरीर'का वाचक है। स्थूल, मृक्ष्म और कारण—इन तीनो प्रकारके शरीगेका इसमें अन्तर्भाव है। इसमें स्थिन जीवात्मा- को सनातन और अपना अश वतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि कारण-शरीरोंमें स्थित जीवसमुदायका सृक्ष्म और स्थूल शरीरोंके साथ सम्बन्ध करके मै ही इस ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और पालन करनेवाला हूँ (१४।३-४), इसलिये मै सबका परम पिता हूँ। अत जैसे पिताका अश पुत्र होता है, बैमे ही जीवसमुदाय मेग अश है। तथा खख्प- से भी जैसे मै चेतन हूँ, वैसे ही जीवसमुदाय भी चेतन है, इसिंच्ये यह मेरा अंश है क्योंकि जो खयं चेतन है, वह किसी चेतनका ही अंश हो सकता है, जडका नहीं। वास्तवमें अंशीसे अंश भिन्न नहीं होता। मेरी मॉित जीव-समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसिंच्ये यह सनातन है और मुझसे भिन्न नहीं है।

इसके सिवा यहाँ अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार तो यही भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र समभावसे स्थित विभागरहित महाकाश घडे और मकान आदिके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होने छगता है और उन घडे आदिमें स्थित आकाश महाकाशका अंश माना जाता है—उसी प्रकार यद्यपि मै विभागरहित समभावसे सर्वत्र व्याप्त हूँ तो भी मिन्न-मिन्न शरीरोंके सम्बन्धसे पृथक्-पृथक् विभक्त-सा प्रतीत होता हूँ (१३।१६) और उन शरीरोंमें स्थित जीव मेरा अंश माना जाता है । यह भाव दिखळानेके छिये जीवात्माको भगवान्ने अपना अंश बतळाया है ।

प्रश्न-'एव' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'एव' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखळाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेरा ही अंश है, अतः खरूपतः मुझसे भिन्न नहीं है।

प्रश्न—'इन्द्रियाणि' पदके साथ 'प्रकृतिस्थानि' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है और उनकी सख्या मनके सहित छ: बतलानेका क्या अभिप्राय है, क्योंकि मनके सहित इन्द्रियाँ तो ग्यारह ( १३ । ५ ) मानी गयी हैं <sup>2</sup> उत्तर—इन्द्रियॉप्रकृतिका कार्य हैं और प्रकृतिका कार्य-रूप शरीर ही उनका आधार है; यह भाव दिख्छानेके छिये उनके साथ 'प्रकृतिस्थानि' विशेषण दिया गया है; तथा पॉच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन—इन छहोकी ही सब विषयों-का अनुभव करनेमें प्रधानता है, कर्मेन्द्रियोंका कार्य भी बिना ज्ञानेन्द्रियोंके नहीं चलता; इसिछिये यहाँ मनके सिहत इन्द्रियोकी संख्या छः बतलायी गयी है। अतएव पॉच कर्मेन्द्रियोंका इनमें अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये।

प्रश्न—जीवात्माका इन मनसहित छः इन्द्रियोको आकर्षित करना क्या है ? जव जीवात्मा शरीरसे निकलता है तब वह कर्मेन्द्रिय, प्राण और बुद्धिको भी साथ ले जाता है— ऐसा शास्त्रोमें कहा है; फिर यहाँ इन छ:को ही आकर्षण करनेकी बात कैसे कही गयी ?

उत्तर—जब जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है,तब पहले शरीरमेंसे मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित करके साथ ले जाता है; यही इस जीवात्माका मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित करना है । विषयोंका अनुभव करनेमें मन और पाँचो ज्ञानेन्द्रियोकी प्रधानता होनेसे इन छहोंको आकर्षित करना बतलाया गया है । यहाँ 'मन' शब्द अन्तः करणका वाचक है, अतः बुद्धि उसीमें आ जाती है । और जीवात्मा जब मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित करता है, तब प्राणोंके द्वारा ही आकर्षित करता है,अतः पाँच कमेन्द्रिय और पाँच प्राणोंको भी इन्हींके साथ समझ लेना चाहिये ।

सम्बन्ध—यह जीवात्मा मनसहित छः इन्द्रियोंको किस समय, किस प्रकार और किस लिये आकर्षित करता है तथा वे मनसहित छः इन्द्रियों कौन-कौन हैं—एेसी जिज्ञासा होनेपर अब दो श्लोकोंमें इसका उत्तर दिया जाता है—

> शरीरं यदवाप्नोति गृहीत्वैतानि संयाति

यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही देहादिका खामी जीवातमा भी जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८॥

प्रश्न-यहाँ 'आश्यात्' पद किसका वाचक है तया गन्ध और वायुके दृष्टान्तकी चरितार्थता किस प्रकार है ! उत्तर-'आश्यात्'पद यहाँ जिन-जिन वस्तुओमें गन्ध रहती है-उन पुष्प, चन्दन, केसर और कस्त्री आदि वस्तुओका वाचक है। उन वस्तुओमेंसे गन्धको ले जानेकी भॉति मनसहित इन्द्रियोको ले जानेके दृष्टान्तमें 'आशय' यानी आधारके स्थानमें स्थूलशरीर है और गन्धके स्थानमें सूक्ष्मशरीर है, क्योंकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोंका सूक्ष्म अश ही गन्ध होता है। यहाँ वायुस्थानमें जीवात्मा है। जैसे वायु गन्धको एक स्थानसे उड़ाकर ले जाता है और दूसरे स्थानमें स्थापित कर देता है—उसी प्रकार जीवात्मा भीइन्द्रिय,मन,बुद्धि और प्राणोके समुदायरूप सूक्ष्म-शरीरको एक स्थूलशरीरसे निकालकर दूसरे स्थूलशरीर-में स्थापित कर देता है।

प्रश्न-यहाँ 'एतानि' पद किनका वाचक है और जीवात्माको ईश्वर कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—'एतानि'पद उपर्युक्त मनसहित पॉच ज्ञानेन्द्रियों-का वाचक है। मन अन्तः करणका उपलक्षण होनेसे बुद्धिका उसमें अन्तर्भाव है और पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच प्राणोंका अन्तर्भाव ज्ञानेन्द्रियोंमें है, अतः यहाँ 'एतानि'पद इन सतरह तत्त्वोंके समुदायरूप सूक्ष्मशरीरका बोधक है। जीवात्माको ईश्वर कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यह इन मन-बुद्धिके सहित समस्त इन्द्रियोंका शासक और खामी है, इसीलिये इनको आकर्षित करनेमें समर्थ है।

श्रश्न—'यत्' पदका दो वार प्रयोग करके 'उक्तामित' और 'अवाप्नोति' इन दो क्रियाओंसे क्या भाव दिखलाया गया है <sup>2</sup>

श्रोत्रं चश्चः स्पर्शनं च रसनं अधिष्ठाय मनश्चायं

यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, घ्राण और मनको आश्रय करके-अर्थात् इन सबके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है॥ ९॥

प्रश्न-जीवात्माका श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण---इन पाँचो इन्द्रियोंके सिंहत मनको आश्रय बनाना क्या है । और इनके सहारेसे ही जीवात्मा विषयोका सेवन करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—जीवात्माका अन्तः करण और इन्द्रियोंके साय अपना सम्त्रन्य मान लेना ही उनको आश्रय वनाना है। जीवात्मा इनके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है, इस कयनका यह भाव है कि वास्तवमें आत्मान तो कमींका कर्ता

उत्तर—एक 'यत्' पद जिसको यह जीव त्याग देता है, उस शरीरका वाचक है और दूसरा 'यत्' जिसको यह प्रहण करता है, उस शरीरका वाचक है—यही भाव दिख्ळानेके ळिये 'यत्' पदका दो बार प्रयोग करके 'उत्का-मति' और 'अवाप्नोति' इन दो क्रियाओंका प्रयोग किया गया है। शरीरका त्याग करना 'उत्कामित'का और नवीन शरीरका ग्रहण करना 'अवाप्नोति' क्रियाका अर्थ है।

प्रश्न-आत्माका खरूप तो दूसरे अध्यायके चौबीसर्वे श्लोकमें अचल माना गया है, फिर यहाँ 'स्याति' क्रियाका प्रयोग करके उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी बात कैसे कही गयी ?

उत्तर—यद्यपि नीवातमा परमात्माका ही अंश होनेके कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना-जाना नहीं बन सकता—तथापि सूक्ष्मशरीरके साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्मशरीरके द्वारा एक स्थूलशरीरसे दूसरे स्थूलशरीरमें जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है; इसल्यि यहाँ 'स्याति' कियाका प्रयोग करके जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना बतलाया गया है। दूसरे अध्यायके बाईसवें श्लोकमें भी यही बात कही गयी है।

घ्राणमेव

है और न उनके फलखरूप विषय एव धुख-दु:खादिका भोक्ता ही, किन्तु प्रकृति और उसके कार्योंके साथ जो उसका अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह कर्ता-भोक्ता बना हुआ है | तेरहवें अध्यायके इक्कीसवें स्त्रोक्तमें भी कहा है कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंको भोगता है | श्रुतिमें भी कहा है—-'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण ।' ( कठोपनिषद् १ । ३ । ४ ) अर्थात् 'मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे युक्त आत्माको ही ज्ञानीजन मोक्ता—-ऐसा कहते हैं ।'

विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

सम्बन्ध — जीवारमाको तीनों गुणोंसे सम्बद्ध, एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जानेवाला और शरीरमें रहकर विषयोंका सेवन करनेवाला कहा गया । अतएव यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्माको कौन कैसे जानता है और कौन नहीं जानता ? इसपर दो श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं—

#### उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥

शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको अथवा विपर्योको भोगते हुएको इस प्रकार तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंबाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हैं॥ १०॥

प्रश्न-्-'गुणान्वितम्' पद किसका वाचक है तथा 'अपि' का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीरमें स्थित रहते और विषयोंको भोगते रहनेपर भी अज्ञानीजन उसको नहीं जानते-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'गुणान्वितम्'पद यहाँ गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाले 'प्रकृतिस्थ पुरुष' (जीवात्मा) का वाचक है, अतएव 'अपि' का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वह सवके सामने ही शरीर छोडकर चला जाता है और सबके सामने ही शरीरमें स्थित रहता है, तथा विषयोंका उपभोग करता है, तो भी अज्ञानीलोग उसके यथार्थ खरूपको नहीं समझते। फिर समस्त क्रियाओसे रहित

> यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो

गुणातीत रूपमें स्थित आत्माको तो वे समझ ही कैसे सकते हैं।

प्रश्न—उसको ज्ञानरूप नेत्रोंसे युक्त विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस कथनसे यह दिखलाया है कि जिन पुरुषोंको विवेकज्ञानरूप नेत्र प्राप्त हो चुके है, ऐसे विवेकशील ज्ञानी उस आत्माके ययार्थ खरूपको गुणोंके साथ उसका सम्त्रन्थ रहते हुए भी जानते हैं अर्थात् शरीर छोड़कर जाते समय, शरीरमें रहते समय और विषयोका उपभोग करते समय हरएक अवस्थामें ही वह आत्मा वास्तवमें प्रकृतिसे सर्त्रया अतीत, शुद्ध, बोधखरूप और असङ्ग ही है—ऐसा समझते हैं।

पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥११॥

प्रश्न—'यत्न करनेवाले योगीजन' कौन हैं और उनका अपने हृदयमें स्थित 'इस आत्माको तत्त्वसे जानना' क्या है!

उत्तर-जिनका अन्तः करण ग्रुद्ध है और अपने वशमें है, पूर्वश्लोकमें जिन विवेकशील ज्ञानियों लिये आत्माको जाननेकी वात कही है तथा जो आत्मखरूपको जाननेके लिये निरन्तर श्रवण, मनन और निदिच्यासनादि प्रयत्न करते रहते है—ऐसे उच्चकोटिके सावक ही 'यत्न करनेत्राले योगी-जन' हैं तथा जिस जीवात्माका प्रकरण चल रहा है और जो शरीरके सम्बन्धसे हृद्यमें स्थित कहा जाता है, उसके नित्य-शुद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको जो यथार्थ जान लेना है—यही उनका 'इस आत्माको तत्त्वसे जानना' है।

प्रश्न-'अकृतात्मानः' और 'अचेतसः'पद कैसे मनुष्यो-के वाचक हैं और वे प्रयत्न करते हुए भी इस आत्माको नहीं जानते, इस क्रयनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—जिनका अन्तः करण ग्रुद्ध नहीं है अर्थात् न तो निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तः करणका मल सर्वया धुल गया है, एव न जिन्होंने भक्ति आदिके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका ही कभी समुचित अम्यास किया है—ऐसे मिलन और विक्षिप्त अन्तः करणवाले पुरुषोको 'अकृतात्मा'कहते हैं। और जिनके अन्तः करणमें वोधशक्ति नहीं है, उन मूढ़ मनुष्योंको 'अचेतसः' कहते हैं। अतएव 'अकृतात्मानः' और 'अचेतसः' पद मल, विक्षेप और आवरण—इन तीनो दोषोसे युक्त अन्तः करणवाले राजस और तामस मनुष्योंके वाचक हैं। ऐसे मनुष्य यत्न करते हुए भी आत्माको नहीं जानते, इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्य अपने अन्तः करणको शुद्ध बनानेकी चेष्टा न करके यदि केवल उस आत्माको जाननेके लिये शास्त्रालोचनरूप प्रयत्न करते रहें तो भी उसके तत्त्वको नहीं समझ सकते। प्रश्न—दस्नें इलोकमें यह बात कही गयी कि उस आत्माको मूढ नहीं जानते, ज्ञाननेत्रोंसे युक्त विनेक्शील ज्ञानी जानते हैं, एव इस क्षोकमें यह बात कही गयी कि यान करनेवाले योगी उसे जानते हैं, अशुद्ध अन्त. करणवाले अज्ञानी नहीं जानते। इन दोनों वर्णनोंमें क्या भेद है <sup>2</sup>

उत्तर-दसर्वे श्लोकमें 'मूढ.' पद साधारण अज्ञानी मनुष्योंका वाचक है और 'ज्ञानचक्षुषः' पद विवेकशील ज्ञानियोंका वाचक है एव इस क्षोक में भी 'योगिन:' पद उन्हीं विवेक शोल सालिक उचकोटिके सामकों का वाचक है और 'अचेतसः' पद राजस-तामस मनुष्योंका वाचक है। अतए व दसवें क्षोक में जो आत्माक खरूपके जान ने और न जान ने की बात कही गयी है, उसीको स्पष्ट करने के ि इस रू लोक में यह कहा है कि वे विवेक शील तो प्रयत्न करने से जान ते हैं और अज्ञानी लोग यत्न करने पर भी नहीं जान ते। अतः इसमें कोई भेदकी बात नहीं है।

सम्बन्ध — छठे श्लोकपर दो शङ्काएँ होती हैं – पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमारमाको क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते और दूसरी यह कि परम धामको प्राप्त होनेके बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लोटते ? इनमेंसे दूसरी शङ्काके उत्तरमें सातवें श्लोकमें जीवात्माको परमेश्वरका सनातन अश वतलाकर ग्यारहवें श्लोकतक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जाननेवालोंकी महिमा कही गयी। अब पहली शङ्काका उत्तर देनेके लिये भगवान् वारहवेंसे पद्रहवें श्लोकतक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यसहित अपने स्वरूपका वर्णन करते हैं —

#### यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२॥

सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है—उसको तु मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥

प्रश्न—'आदित्यगतम्' विशेषणके सहित 'तेजः' पद किसका वाचक है और वह समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—सूर्यमण्डलमें जो एक महान् ज्योति है, उसका वाचक यहाँ 'आदित्यगतम्' विशेषणके सहित 'तेजः'पद है,और वह समस्त जगत्को प्रकाशित करता है,यह कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि स्थूल ससारकी समस्त वस्तुओंको एक सूर्यका तेज ही प्रकाशित करता है।

प्रश्न-चन्द्रमामें और अग्निमें स्थित तेज किसका वाचक है और उन तीनोमें स्थित तेजको तू मेरा ही तेज समझ, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-चन्द्रमामे जो ज्योत्ह्या है, उसका वाचक चन्द्रस्थ

तेज है एव अग्निमंजो प्रकाश है, उसका वाचक अग्निस्थ तेज है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमं स्थित समस्त तेजको अपना तेज वतलकार मगवान्ने यह माव दिख्लाया है कि उन तीनोंमं और वे जिनके देवता हैं—ऐसे नेत्र, मन और वाणीमें वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी शक्ति है—वह मेरे ही तेजका एक अग है। जब कि इन तीनोंमं स्थित तेज भी मेरे हो तेजका अश है, तब जो इन तीनोंके सम्बन्धसे तेजयुक्त कहे जानेवाले अन्यान्य पदार्थ हैं उन सबका तेज मेरा ही तेज है, इसमें तो कहना ही क्या है। इसीलिये छठे रहोकमं भगवान्ने कहा है कि मूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये सब मेरे खरूपको प्रकाशित करनेमं समर्थ नहीं हैं।

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजमा । पुष्णामि चौषधीः सर्वीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

और में ही पृथ्वीमे प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सव भूतोंको धारण करता हूँ और रसखरूप अर्थात् अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको अर्थात् वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३॥ प्रश्न—मै ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त भूतोंको धारण करता हूँ, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान् पृथ्वीको उपलक्षण वनाकर विश्वव्यापिनी धारणशक्तिको अपना अंश वतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वीमें जो भ्तोको धारण करनेकी शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार और किसीमें जो धारण करनेकी शक्ति है—वह वास्तवमें उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति-का एक अंश है। अतएव मै खयं ही आत्मरूपसे पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपने वल्से समस्त प्राणियोको धारण करता हूँ। प्रश्न-'रसात्मकः'विशेषणके सहित 'सोमः' पद किसका वाचक है और इस विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ? उत्तर-रस ही जिसका खरूप हो, उसे रसात्मक कहते हैं; अतएव 'रसात्मकः' विशेषणके सहित 'सोमः' पद चन्द्रमाका वाचक है। और यहाँ 'सोमः'के साय'रसात्मकः'

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणापानसमायुक्तः

में ही सव प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥ १४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'प्राणिना देहमाश्रितः' विशेषणके सहित 'वैश्वानरः'पद किसका वाचक है और में प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर वनकर चार प्रकारके अनको पचाता हूँ, भगवान्के इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जिसके कारण सबके शरीरमें गरमी रहती है और अन्नका पाक होता है, समस्त प्राणियोंके शरीरमें निवास करनेवाले उस अग्निका गाचक यहाँ 'प्राणिना देहमाश्रित.' विशेषणके सहित 'वैश्वानरः' पड है। तथा मगवान्ने 'मै ही प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार-के अन्नको पचाता हूँ' इस क्यनसे यह भाव दिख्छाया है कि

विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि चन्द्रमाका स्राह्म रममय---अमृतमय है तथा वह सबको रस प्रदान करनेवाला है।

प्रश्न—'ओषधी:' पट किसका वाचक है और भी ही चन्द्रमा वनकर समस्त ओपघियोको पुष्ट करता हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'ओषधी:' पद पत्र, पुष्प और प्रल आदि समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके सहित बृक्ष, छता और तृण आदि जिनके भेड़ हैं—ऐसी समस्त वनस्पतियोंका वाचक है। तया भे ही चन्द्रमां वनकर समस्त ओषधियोका पोषण करता हूँ' इससे भगवान्-ने यह दिख्छाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रकाशनशक्ति मेरे ही प्रकाशका अंश है उसी प्रकार जोउसमें पोषण करनेकी शक्ति है—वह भी मेरी ही शक्तिका एक अंश है; अतएव मै ही चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होकर सवका पोषण करता हूँ।

प्राणिनां देहमाश्रितः।

पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥१४॥

जिस प्रकार अग्निकी प्रकाशनशक्ति मेरे ही तेजका अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है अर्थात् उसकी जो पाचन, दीपन करनेकी शक्ति है—वह भी मेरी ही शक्तिका अंश है । अतएव मै ही प्राण और अपानसे सयुक्त प्राणियोंके शरीरमें निवास करनेवाले वैश्वानर अग्निके रूपमें भस्य, भोज्य, लेख और चोष्य पदार्थोंको अर्थात् दॉतोंसे चवाकर खाये जानेवाले रोटी, भात आदि; निगलकर खाये जानेवाले रवड़ी, दूव, पानी आदि, चाटकर खाये जानेवाले शहद, चटनी आदि और चूसकर खाये जानेवाले रुख आदि—ऐसे चार प्रकारके भोजनको पचाता हूँ।

सम्बन्ध—इस प्रकार दसवें अध्यायके इक्तालीसवें श्लोकके भावानुसार सम्पूर्ण प्रकाणनञक्ति, धारणशक्ति,पोपण-गक्ति और पाचनशक्ति आदि समस्त शक्तियोंको अपनी शक्तिका एक अंग वतलाकर—अर्थात् जैसे पत्ना चलाकर वायुका विस्तार करनेमें, वत्ती जलाकर प्रकाश फेलानेमें, चक्की घुमानेमें, जल आदिको गरम करनेमें तथा रेडियो आदिके द्वारा शब्दका प्राकट्य करनेमें एक ही विजलीकी शक्तिका अंग सब कार्य करता है, वैसे ही सूर्य, चन्द्रमा और अग्निआदिके द्वारा सबको प्रकाशित करनेमें, पृथ्वी आरिके द्वारा सबको धारण करनेमें चन्द्रमाके द्वारा सबका पोषण करनेमें तथा वैस्थानर- द्वारा अन्नको पचानेमें मेरी ही शक्तिका एक अंश सब कुछ करता है –यह बात कहकर अब भगवान् अपने सर्वान्तर्या-मित्व और सर्वेत्रत्व आदि गुणोंसे युक्त स्वरूपका वर्णन करते हुए सब प्रकारसे जाननेयोग्य अपनेको बतलाते हैं—

### सर्वस्य चाहं हिद संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञीनमपोहनं च । वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धेदिवदेव चाहम् ॥ १५ ॥

मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके योग्य हूं तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूँ ॥ (५ ॥

प्रश्न—मैं सत्रके हृदयमें स्थित हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>8</sup>

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि में सर्वत्र समभावसे परिपूर्ण हूँ, फिर भी सबके हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे मेरी विशेष स्थिति है, अतएव हृदय मेरी उपलब्धिका विशेष स्थान है। इसीलिये 'मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ' ऐसा कहा जाता है (१३।१७,१८। ६१), क्योंकि जिनका अन्तः करण शुद्ध और खच्छ होता है उनके हृदयमें मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

प्रश्न-'स्पृति', 'ज्ञान' और 'अपोहन' शब्दोंका अर्थ क्या है ' और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान्ने क्या भाव दिखळाया है '

उत्तर-पहले देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम 'स्मृति' है । किसी भी वस्तुको यथार्थ जान लेनेकी शक्तिका नाम 'ज्ञान' है । तथा स्शय, विपर्यय आदि वितर्क-जालका वाचक 'ऊहन' है और उसके दूर होनेका नाम 'अपोहन' है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान्ने यह माव दिखलाया है कि सत्रके हृडयमें स्थित मैं अन्तर्यामी प्रमेश्वर ही सत्र प्राणियोके कर्मानुसार उपर्युक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावोंको उनके अन्त करणमें उत्पन्न करता हूँ। प्रश्न—समस्त वेदोंद्वारा जाननेके योग्य मैं ही हूँ—इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भात्र दिखळाया है कि मैं सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ही समस्त वेदोंका विषेय हूँ। अर्थात् उनमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डान्मक जितने भी वर्णन हैं—उन सबका अन्तिम छक्ष्य ससारमें वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकारियों-को मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतएव उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदोंके अर्थको ठीक समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सासारिक भोगों-में फैंसे रहते हैं, वे उनके अर्थको ठीक नहीं समझते।

प्रश्न—'वेदान्त' शब्द यहाँ किसका वाचक है एवं भगवान्ने अपनेको उसका कर्ता एव समस्त वेदोंका ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—वेदोके तात्पर्यनिर्णयका, अर्थात् वेदविषयक राह्माओंका समाधान करके एक परमात्मामें सबके समन्वय-का नाम 'वेदान्त' है । उसका कर्ता अपनेको वतलाकर मगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वेदोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधोका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान करनेवाला में ही हूँ, तया वेदोंका ज्ञाता भी मैं ही हूँ, इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके यथार्थ तात्पर्यको मैं ही जानता हूँ।

सम्बन्ध-पहलेसे छठे श्लोकतक वृक्षरूपसे ससारका, इद वैराग्यके द्वारा उसके छेर्नका, परमेश्वरकी शरणमें जानेका, परमारमाको प्राप्त होनेवाले पुरुपोंके लक्षणोंका और परमधामस्वरूप परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए अश्वरथ वृक्षरूप क्षर पुरुपका प्रकरण पूरा किया गया। तदनन्तर सातवें श्लोकमे 'जीव' शब्दवाच्य उपासक अक्षरपुरुपका प्रकरण आरम्भ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करके एव उसे जाननेवालोंकी महिमा कहते हुए व्यारहवें श्लोकतक उस प्रकरणको पूरा किया। किर बारहवें श्लोकते उपास्यदेव 'पुरुषोत्तम'का प्रकरण आरम्भ करके पद्रहवें-

तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूपका वर्णन करते हुए उस प्रकरणको भी पूरा किया । अव अध्यायकी समाप्तितक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणोंका सार् संक्षेपमें वतलानेके लिये अगले स्लोकमें क्षर और अक्षर पुरुपका स्वरूप वतलाते हैं—

## द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि क्टस्थोऽक्षर उच्यते॥१६॥

इस संसारमें नार्शवान् और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान् और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६ ॥

प्रश्न-'इमी' और 'द्दी'—इन दोनो सर्वनाम पदोके सहित 'पुरुषी' पद किन दो पुरुषोका वाचक है तया एकको क्षर और दूसरेको अक्षर कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जिनका प्रसङ्ग इस अध्यायमें चल रहा है, उन्हींमेंसे दो तत्त्वोका वर्णन यहाँ 'क्षर' और 'अक्षर' नामसे किया
जाता है—यह भाव दिखलानेके लिये 'इमो' और 'द्दौ'—
इन दोनो पदोका प्रयोग किया गया है। जिन दोनो तत्त्वोका
वर्णन सातवे अध्यायमें 'अपरा' और 'परा' प्रकृतिके नामसे
(७।४,५),आठवे अध्यायमें 'अधिभूत' और 'अध्यात्म'के
नामसे (८।४,३), तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'
के नामसे (१३।१) और इस अध्यायमें पहले अखत्य'
और 'जीव'के नामसे किया गया है—उन्हीं दोनो तत्त्वोका
वाचक 'पुरुषो' पद है। उनमेंसे एकको 'क्षर' और दूसरेको
'अक्षर' कहकर भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि
दोनो परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं।

प्रश्न—'सर्वाणि भूतानि' और 'कूटस्थः' पद किनके वाचक हैं तथा वे क्षर और अक्षर कैसे हैं ?

उत्तर—'भूतानि' पद यहाँ समस्त जीवोके स्थूछ, सूक्ष्म और कारण——तीनो प्रकारके शरीरोका वाचक है। इन्होंको तेरहवे अध्यायके पहले रक्षेक्रमें 'क्षेत्र'के नामसे कहकर पाँचवें श्लोकमें उसका खरूप वतलाया है। उस वर्णनसे समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ 'स्वर्गणि'विशेपणके सहित 'भूतानि' पद हो जाता है। यह तत्त्व नाशवान् और अनित्य है। दूसरे अध्यायमें 'अधिभूतं क्षरो भावः' (२।१८) और आठवें अध्यायमें 'अधिभूतं क्षरो भावः' (८।१८) से यही वात कहीं गयी है। 'क्रूटस्थ' शब्द यहाँ समस्त शरीरोमें रहनेवाले आत्माका वाचक है। यह सदा एक-सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसल्ये इसे 'क्रूटस्थ' कहते हैं। और इसका कमी किसी अवस्थामें क्षय, नाश या अभाव नहीं होता; इसल्ये यह अक्षर है।

सम्बन्ध—इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुपका स्वरूप वतलाकर अब उन दोनोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान्के स्वरूपका और पुरुपोत्तम होनेके कारणका वर्णन दो श्लोकमें करते हैं——

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः।

यो लोकत्रयमाविरय बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥

इन दोनोसे उत्तम पुरुप तो अन्य ही है, जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सवका धारण-पोपण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है ॥ १७॥

प्रश्न-'उत्तमः पुरुपः'किसका वाचक है तथा 'तु' और 'अन्यः'—इन दोनो पटोका क्या भाव है ?

उत्तर—'उत्तमः पुरुषः' नित्य, शुद्ध, सुक्त, सर्वशक्तिमान्, परम दयालु, सर्वगुणसम्पन्न पुरुशोत्तम भगवान्का वाचक है। तथा 'तु' और 'अन्य'——इन दोनोके द्वारा पूर्वोक्त 'अर' पुरुष और 'अक्षर' पुरुषसे भगवान्की विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुप उन पूर्वीक दोनो पुरुपोसे भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ है।

प्रश्न—जो तीनो लोकोमें प्रवेश करके सवका वारण-पोपण करता है, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—इस कथनमे पुरुषोत्तमके लक्षणका निरूपण किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो सर्वाधार, सर्वव्यापी परमेश्वर, समस्त जगत्में प्रविष्ट होक्तर, 'पुरुप' नामसे वर्णित 'क्षर' और 'अक्षर' दोनो तत्त्वोंका धारण और समस्त प्राणियोका पालन करता है——वही उन दोनोसे भिन्न और उत्तम 'पुरुगोत्तम' है।

प्रश्न—जो अन्यय, ईश्वर और परमात्मा कहा गया है—— इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—इससे भी उस'पुरुषोत्तम'का ही लक्षण वतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जो तीनों लोकोमें प्रविष्ट रहकर उनके नाश होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार, एकरस रहता है, तथा जो क्षर और अक्षर— इन दोनोंका नियामक और खामी तथा सर्वशक्तिमान् ईश्वर है एव जो गुणातीत, शुद्ध और सबका आत्मा है—वही परमात्मा 'पुरुषोत्तम' है।

क्षर, अक्षर और ईश्वर—इन तीनो तत्त्रोका वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद्में इस प्रकार आया है—

क्षर प्रवानममृताक्षर हर. क्षरात्मानावीशते देव एक. । (१११०)

प्रधान यानी प्रकृतिका नाम क्षर है और उसके मोक्ता अविनाशी आत्माका नाम अक्षर है । प्रकृति और आत्मा—— इन दोनोंका शासन एक देव ( पुरुषोत्तम ) करता है ।

#### यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिप

#### अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥१८॥

क्योंकि मैं नाशवान् जडवर्ग-क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ इसिलिये लोकमें और वेदमें भी पुरुपोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥

प्रन-यहाँ 'अहम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है र उत्तर-'अहम्' का प्रयोग करके भगवान्ने उपर्युक्त स्क्षणोसे युक्त पुरुगोत्तम स्वय मैं ही हूँ, इस प्रकार अर्जुन-के सामने अपने परम रहस्यका उद्घाटन किया है।

प्रश्न—भगवान्ने अपनेको क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम वतलकर क्या भाव दिखलाया है 2

उत्तर—'क्षर' पुरुपसे अतीत वतलाकर भगवान्ने यह दिखलाया है कि मैं क्षर पुरुषसे सर्वथा सम्बन्धरहित और अत्यन्त विलक्षण हूँ—अर्थात् जो तेरहवें अध्यायमें शरीर और क्षेत्रके नामसे कहा गया है, उस तीनों गुणोंके समुदाय-रूप समस्त विनाशशील जडवर्गसे मैं सर्वथा निर्लित हूँ। अक्षरसे अपनेको उत्तम वतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुषकी मौंति अक्षरसे मै अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही अश होनेके कारण अविनाशी और चेतन है; किन्तु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वह 'प्रकृतिस्थ' है चोत्तमः।

और मैं प्रकृतिसे पर अर्थात् गुणोसे सर्वथा अतीन हूं।अतः वह अल्पज्ञ है, मै सर्वज्ञ हूं, वह नियम्य है, मैनियामक हूं, वह मेरा उपासक है, मैं उसका खामी उपास्यदेव हूं,और वह अल्पशक्तिसम्पन्न है और मै सर्वशक्तिमान् हूँ;अतएव उसकी अपेक्षा में सब प्रकारसे उत्तम हूं।

प्रश्न—'यस्मात्' और 'अतः'——इन हेतुवाचक पदोंका प्रयोग करके मै लोक और वेदमें 'पुरुपोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हूं, यह कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—'यस्मात्' और 'अत.'—इन हेतुवाचक पर्दोका प्रयोग करके अपनेको लोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध बतलाते हुए भगवान्ने अपने पुरुषोत्तमत्वको सिद्ध किया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारणोंसे में क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम हूँ, इसलिये सम्पूर्ण जगत्में एव वेद-शाक्षोमें मै पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ, अर्थात् सव मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं ।

सम्यन्ध—अव ऊपर कहे हुए प्रकारसे भगवान्को पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुपकी महिमा और लक्षण बतलाते हैं—

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९॥ हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे पुरुषोत्तम जानता है। वह सर्वज्ञ पुरुष सव प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है॥ १९॥

प्रश्न-यहाँ 'एवम्' का क्या भाव है ?

उत्तर—'एवम्' अव्यय यहाँ ऊपरके दो श्लोकोमें किये हुए वर्णनका निर्देश करता है।

प्रश्न—'माम्' किसका वाचक है और उसको पुरुषो-त्तम जानना क्या है 2

उत्तर—'माम्' पद यहाँ सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार,समस्त जगत्का सृजन, पालन और संहार आदि करनेवाले, सबके परम सुहृद्, सबके एकमात्र नित्यन्ता, सर्वगुणसम्पन्न, परम दयाल्ल, परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सर्वन्यापी परमेश्वरका वाचक है, और वे ही उपर्युक्त दो क्लोकोंमें वर्णित प्रकारसे क्षर और अक्षर दोनो पुरुषोसे उत्तम गुणातीत और सर्वगुण-सम्पन्न साकार-निराकार, व्यक्ताव्यक्तस्करप परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं—ऐसा श्रद्धापूर्वक पूर्णरूपसे मान लेना ही उनको 'पुरुषोत्तम' जानना है।

प्रश्न-'असम्मूढः' पदका क्या भाव है 2

उत्तर—जिसका ज्ञान संशय, विपर्यय आदि दोषोंसे शून्य हो; जिसमे मोहका जरा भी अश न हो—उसे 'असम्मूढ़'कहते हैं । अतएव यहाँ 'असम्मूढ़ः'का प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य न मानकर साक्षात् सर्वशक्तिमान् परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता है, उसका जानना ही यथार्थ जानना है ।

प्रश्न-'सर्वविद्' का क्या भाव है ?

उत्तर—जो सम्पूर्ण जाननेयोग्य वस्तुओंको भलीमॉति जानता हो, उसे 'सर्वविद्' कहते हैं। इस अध्यायमें क्षर, अक्षर और पुरुगोत्तम—इस प्रकार तीन भागोमें विभक्त करके समस्त पदार्थोका वर्णन किया गया है। अतएव जो क्षर और अक्षर दोनोंके यथार्थ खरूपको समझकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम पुरुगोत्तमके तत्त्रको जानता है, वही 'सर्विवद्' है— अर्थात् समस्त पदार्थोंको यथार्थ समझनेवाला है; इसीलिये उसको 'सर्वविद्' कहा है।

यश्र—भगवान्को पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुपका उनको सर्वभावसे भजना क्या है तथा 'वह मुझे सर्वभावसे भजता है' इस कथनका क्या उद्देश्य है 2

उत्तर-भगवान्को पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका जो समस्त जगत्से प्रेम हटाकर केवलमात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वरमें ही पूर्ण प्रेम करना, एवं बुद्धिसे भगवान्के गुण, प्रभाव,तत्त्व,रहस्य, लीला, खरूप और महिमापर पूर्ण विश्वास करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, चरित्र और खरूप आदि-का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मनसे चिन्तन करना, कार्नोसे श्रवण करना,वाणीसे कीर्तन करना, नेत्रोंसे दर्शन करना एवं उनकी आज्ञाके अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सबमें उनको न्याप्त समझकर कर्तव्य कर्मोद्वारा सबको सुख पहुँचाते हुए उनकी सेवा आदि करना-यही भगवान्को सब प्रकारसे भजना है। तथा 'वह सर्वभावसे मुझे भजता है' इस वाक्यका प्रयोग यहाँ भगवान्को 'पुरुषोत्तम' जाननेवाले पुरुषकी पहचान बतलानेके उद्देश्यसे किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो भगवान्को क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तमसमझ लेता है, वह केवल भगवान्को ही उपर्युक्त प्रकारसे निरन्तर भजता है-यही उसकी पहचान है।

सम्वन्ध—इस प्रकार भगवान्को पुरुपोत्तम जाननेवाले पुरुषकी महिमाका वर्णन करके अब इस अध्यायमें वर्णित विषयको गुह्यतम बतलाकर उसे जाननेका फल वर्णन करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं——

> इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानघ । एतद्बुद्घ्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २०॥

हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुष्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतार्थ हो जाता है ॥ २० ॥ प्रश्न-'अनघ' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अघ' नाम पापका है । जिसमें पाप न हो, उसे 'अनघ' कहते हैं । भगवान्ने अर्जुनको यहाँ 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अदर पाप नहीं है, तुम्हारा अन्त 'करण शुद्ध और निर्मल है, अत तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेशको धुननेके और धारण करनेके पात्र हो ।

प्रश्न—'इति' और 'इदम्' पदके सहित 'शास्त्रम्' पद यहाँ इस अध्यायका वाचक है या समस्त गीताका ?

उत्तर—'इति' और 'इदम्' के सहित 'शास्त्रम्' पद यहाँ इस पंद्रहवें अथ्यायका वाचक है, 'इदम्' से इस अध्यायका और 'इति'से उसकी समाप्तिका निर्देश किया गया है एव उसे आदर देनेके लिये उसका नाम 'शास्त' रक्खा गया है।

प्रश्न—इस उपदेशको गुह्यतम बतलानेका और 'मेरे द्वारा कहा गया' इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इसे गुह्यतम बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस अध्यायमें मुझ सगुण परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यकी बात प्रधानतासे कही गयी है, इसिलिये यह अतिशय गुप्त रखनेयोग्य है। मैं हर किसीके सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तत्त्व और ऐखर्यको प्रकट नहीं करता, अतएव तुम्हें भी अपात्रके सामने इस रहस्यको नहीं कहना चाहिये। तथा 'यह मेरे द्वारा कहा गया' ऐसा कहकर भगवान्ने यह दिखलाया है कि यह मुझ सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ परमेश्वरद्वारा उपदिष्ट है, अत. यह समस्त वेद और शास्त्रोंका परम सार है।

प्रश्न—इस जालको तत्त्वसे जानना क्या है तथा जानने-वालेका बुद्धिमान् हो जाना और कृतकृत्य हो जाना क्या है व

उत्तर—इस अध्यायमें वर्णित मगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व और खरूप आदिको मलीमॉति समझकर मगवान्-को पूर्वोक्त प्रकारसे साक्षात् पुरुवोत्तम समझ लेना ही इस शास्त्रको तत्त्वसे जानना है। तथा उसे जाननेत्राले-का जो उस पुरुवोत्तम मगवान्को अपरोक्षभावसे प्रात कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान् अर्थात् ज्ञानवान् हो जाना है, और समस्त कर्तव्योको पूर्ण कर चुकना— सबके फलको प्राप्त हो जाना ही इतकृत्य हो जाना है।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्तु नद्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥



# षोडशोऽध्यायः

इस सोलहवे अध्यायमें देवशब्दवाच्य परमेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा उनको प्राप्त करा देनेवाले सद्गुणो और सदाचारोका, उन्हें जानकर धारण करनेके लिये दैवीसम्पद्के नामसे और अधुरोके-जैसे दुर्गुण और दुराचारोंका, उन्हें जानकर त्याग करनेके लिये आधुरीसम्पद्के नामसे विभागपूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिये इस अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहलेसे तीसरेतक दैवीसम्पद्को प्राप्त पुरुषके लक्षणोका विस्तारपूर्वक वर्णन करके चौथेमें आसुरीसम्पद्का संक्षेपमे निरूपण किया गया है। पॉचवेमें दैवीसम्पद्का फल मुक्ति तथा आसुरी-का फल वन्धन वतलाते हुए अर्जुनको दैवीसम्पद्से युक्त वतलाकर आश्वासन दिया गया है। छठेमें पुनः देव और आसुर-इन दो सगोंका सकेत करके आसुर सर्गको विस्तारपूर्वक सुननेके लिये कहा गया है। तदनेन्तर सातवेंसे बीसवेतक आसुर-प्रकृतिवाले मनुष्योके दुर्भाव, दुर्गुण और दुराचारका तथा उन लोगोंकी दुर्गितका वर्णन किया गया है। इक्कीसवेंमें आसुरी-सम्पदाके प्रवान काम, कोध और लोभको नरकके द्वार वतलाकर वाईसवेमें उनसे छूटे हुए साधकको निष्कामभावसे दैवी सम्पदाके साधनोंद्वारा परमगतिकी प्राप्ति दिखलायी है। तेईसवेमें शास्त्रविधिका त्याग करके इच्छानुसार कर्म करनेवालोंकी निन्दा करके चौवीसवे क्लोकमें शास्त्रानुकूल कर्म करनेकी प्रेरणा करते हुए अध्यायका उपसंहार किया गया है।

सम्बन्ध—सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें तथा नवें अध्यायके ग्यारहवें और वारहवें श्लोकोंमें भगवान्ने कहा था कि 'आसुरी और राक्षसी प्रकृतिको घारण करनेवाले मूढ मेरा भजन नहीं करते, वरं मेरा तिरस्कार करते है।' तथा नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें श्लोकोंमें कहा कि 'दैवी प्रकृतिसे युक्त महात्माजन मुझे सब भूतोंका आदि और अविनाज़ी समझकर अनन्य प्रेमके साथ सब प्रकारसे निरन्तर मेरा भजन करते है।' परन्तु दूसरा प्रसङ्ग चलता रहनेके कारण वहां देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृतिके लक्षणोंका वर्णन नहीं किया जा सका। फिर पंद्रहवें अध्यायके उवीसवें रलोकमें भगवान्ने कहा कि 'जो ज्ञानी महात्मा मुझे 'पुरुपोत्तम' जानते है, वे सब प्रकारसे मेरा भजन करते है।' इसपर स्वाभाविक ही भगवान्को पुरुपोत्तम जानकर सर्वभावसे उनका भजन करनेवाले देवी प्रकृतियुक्त महात्मा पुरुपोंके और उनका भजन न करनेवाले आसुरी प्रकृतियुक्त अज्ञानी मनुष्योंके क्या-क्या लक्षण है ?—यह जाननेकी इच्छा होती है। अतएव अब भगवान् दोनोंके लक्षण और स्वभावका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये सोलहवां अध्याय आरम्भ करते हैं। इसमें पहले तीन श्लोकोंद्वारा दैवी-सम्पदासे युक्त सास्विक पुरुपोंके स्वाभाविक लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है—

श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्रसंशुद्धिज्ञीनयोगव्यवस्थितिः ।

दानं द्मश्र यज्ञश्र खाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले—भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मलताः तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्, देवता और गुरुजनोक्षी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कप्टसहन और शारीर तथा इन्द्रियोंके सिहत अन्तःकरणकी सरलता ॥ १॥ प्रम्म-अभय किसको कहतें मनमे जो कायरतापूर्ण विकार होता है, उसका नाम भयहै—

प्रश्न—'अभय' किसको कहतें कि मनमे जो कायरतापूर्ण विकार होता है, उसका नाम भय है— उत्तर—इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशङ्कासे जैसे प्रतिष्ठाके नाशका भय, अपमानका भय, निन्दाका भय, रोगका भय, राजदण्डका भय,भूत-प्रेतका भय और मरणका भय आदि । इन सबके सर्वथा अभावका नाम 'अमय' है। प्रश्न-'सत्त्वसञ्चिः क्या है ?

उत्तर-'सत्त्व' अन्त करणको कहते हैं। अन्त करणमें जो राग-द्वेष, हर्प-शोक, ममत्व-अहकार और मोह-मत्सर आदि त्रिकार और नाना प्रकारके कलुषित पापमय मात्र रहते हैं—उनका सर्वथा अभाव होकर अन्त.करणका पूर्णरूपसे निर्मल, परिशुद्ध हो जाना--यही 'सत्त्वसञ्चि' (अन्त -करणकी सम्यक् शुद्धि ) है ।

प्रश्न-'ज्ञानयोगव्यवस्थिति' किसको कहते हैं ?

उत्तर-परमात्माके खरूपको यथार्थरूपसे जान हेनेका नाम 'ज्ञान' है, और उसकी प्राप्तिके लिये जो परमात्माके ध्यानमें निरन्तर स्थित रहना है, उसे 'ज्ञानयोगन्यवस्थिति' कहते हैं।

प्रश्न-'दानम्' पदका क्या भाव है १

उत्तर—कर्तन्य समझकर देश ,काल और पात्रका निचार करके निष्कामभावसे जो अन्त, वस्न, विद्या और औपधादि वस्तुओंका वितरण करना है-उसका नाम 'दान' है (१७) 20)1

प्रश्न-'दम ' पटका क्या भाव है ?

उत्तर-इन्द्रियोंको विपयोंकी ओरसे हटाकर उन्हें अपने वजमें कर लेना 'दम' है।

प्रश्न-'यज्ञः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भगवान्की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अतिथि, माता-पिता और बड़ोकी पूजा करना, हवन करना और बलिवैश्वदेव करना आदि सब यज्ञ हैं।

प्रश्न-'खाध्याय' किसको कहते हैं 2

उत्तर-वेदका अय्ययन करना, जिनमे विवेक-वैराग्यका तथा भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, खरूप एव उनकी दिव्य ठीलाओका वर्णन हो-उन शास्त्र,इतिहास और पुराण आदि-का पठन-पाठन करना एव भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन करना आदि सभी खाच्याय हैं।

प्रश्न-(तप ! पट यहाँ किसका वाचक है 2

उत्तर-अपने धर्मका पालन करनेके लिये कष्ट सहन करके जो अन्त.करण और इन्द्रियोको तपाना है, उसीका नाम यहाँ 'तप ' पद है। सतरहवें अध्यायमें जिस शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका निरूपण है-यहाँ 'तप'पदसे उसका निर्देश नहीं है, क्योंकि उसमें अहिंसा, सत्य, शौच, खाध्याय और आर्जव आदि जिन लक्षणोका तपके अङ्गरूपमें निरूपण हुआ है-यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है।

प्रश्न-'आर्जव' किसको कहते है 2

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणकी सरलताको 'आर्जन' कहते है ।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् ।

भूतेप्वलोलुप्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कप्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरित अर्थात् चित्तको चञ्चलताका अभावः किसीकी भी निन्दादि न करनाः सव भूतप्राणियोमें हेतुरहित दयाः इन्द्रियोंका विपयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना,कोमलता, लोकऔर शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लज्जा और व्यर्थ चेएाओंका सभाव ॥ २ ॥

प्रश्न—'अहिंसा' किसे कहते हैं 2

उत्तर-किसी भी प्राणीको कभी कहीं भी लोभ, मोह या क्रोधपूर्वक अधिक मात्रामें,मध्यमात्रामे या थोडा-सा भी किसी प्रकारका कष्ट खय देना, दूसरेसे दिल्याना या कोई किसीको कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हालतमें हिंसा

है। इस प्रकारकी हिंसाका किसी भी निमित्तसे मन, वाणी, शरीरद्वारा न करना-अर्थात् मनसे किसीका बुरा न चाहना, वाणीसे किसीको न तो गाली देना,न कठोर वचन कहना और न किसी प्रकारके हानिकारक वचन ही कहना तथा शरीरसे न किसीको मारना, नकष्ट पहुँचाना और न किसी प्रकारकी हानि ही पहुँचाना आदि—ये सभी अहिंसाके भेद है। प्रश्र—'सत्य' किसको कहते हैं ?

उत्तर—इन्द्रियो और अन्त.करणसे जैसा कुछ देखा,सुना और अनुभव किया गया हो—दूसरोको ठीक वैसा ही समझाने-के लिये कपट छोडकर जो यथासम्भव प्रिय और हितकर वाणीका उच्चारण किया जाता है—उसे 'सत्य' कहते हैं।

प्रश्न-'अकोध.' पदका क्या भाव है 2

उत्तर—खमावदोषसे अथवा किसीके द्वारा अपमान, अपकार, निन्दा या मनके प्रतिकृत्न कार्य किये जानेपर दुर्वचन सुनकर अथवा किसीका अनीतियुक्त कार्य देखकर मनमें जो एक द्वेपपूर्ण उत्तेजनामयी वृत्ति उत्पन्न होती है— यह भीतरका कोध है । इसके बाद जो शरीर और मनमें जलन, मुखपर विकार और नेत्रोंमें लाली उत्पन्न हो जाती है— यह बढ़े हुए कोधका खरूप है । उन जलने और जलानेवाली दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका नाम 'क्रोध' है । इन वृत्तियोका सर्वथा अभाव ही अक्रोध है ।

प्रश्न-'त्याग' किसको कहते है <sup>2</sup>

उत्तर—केवल गुण ही गुणोमें वरत रहे हैं, मेरा इन कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा मानकर अथवा मै तो भगवान्के हाथकी कठपुतलीमात्र हूँ, भगवान् ही अपनी इच्छानुसार मेरे मन, वाणी और शरीरसे सब कर्म करवा रहे हैं, मुझमे न तो अपने-आप कुछ करनेकी शक्ति हैं और न मैं कुछ करता ही हूँ—ऐसा मानकर कर्तृत्व-अभिमान-का त्याग करना ही त्याग है या कर्तव्यकर्म करते हुए उनमें ममता, आसक्ति, फल और खार्थका सर्वया त्याग करना भी त्याग है, एवं आत्मोन्नतिमें विरोधीवस्तु, भाव और क्रियामात्रके त्यागका नाम भी 'त्याग' कहा जासकता है।

प्रश्न-शान्ति<sup>,</sup> किसको कहते हैं <sup>2</sup>

उत्तर—ससारके चिन्तनका सर्वथा अभाव हो जानेपर विक्षेपरिहत अन्तःकरणमें जो सास्विक प्रसन्नता होती है, यहाँ उसका नाम 'शान्ति' है।

> तेजः क्षसा घृतिः भवन्ति संपदं

प्रश्त—'अपैज्ञुन' किसको कहते है व उत्तर—दूसरेके टोष देखना या उन्हें लोगोमें प्रकट करना, अथवा किसीकी निन्दा या चुगळी करना पिञ्चुनता है, इसके सर्वथा अभावका नाम 'अपैज्ञुन' है ।

प्रश्न-सत्र प्राणियोपर दया करना क्या है ?

उत्तर—िकसी भी प्राणीको दुखी देखकर उसके दु खको जिस किसी प्रकारसे किसी भी खार्थकी कल्पना किये विना ही निवारण करनेका और सब प्रकारसे उसे सुखी बनानेका जो भाव है, उसे 'दया' कहते हैं । दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाना 'अहिंसा' है और उनको सुख पहुँचानेका भाव 'द्या' है । यही अहिंसा और दयाका भेद है ।

*प्रश्न—'अछोछुप्व'* किसको कहते हैं <sup>2</sup>

उत्तर—इन्द्रिय और वित्रयोंका संयोग होनेपर उनमें आसक्ति होना तथा दूसरोको विश्यमोग करते देखकर उन विषयोकी प्राप्तिके लिये मनका ललचा उठना 'लोलुपता' है; इसके सर्वथा अभावका नाम 'अलोलुप्त' है।

प्रश्न-'मार्दव' क्या है ?

उत्तर—अन्त:करण, वाणी और व्यवहारमें जो कठोरता-का सर्वथा अभाव होकर उनका अतिराय कोमल हो जाना है, उसीको 'मार्दव' कहते हैं।

प्रश्न-'ही' किसको कहते हैं ?

उत्तर—वेद,शास और लोक-न्यवहारके विरुद्ध आचरण न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद्ध आचरणोंमे जो सङ्कोच होता है, उसे 'ही' यानी लञ्जा कहते हैं।

प्रश्न—'अचापल' क्या है ?

उत्तर—हाथ-पैर आदिको हिलाना, तिनके तोड्ना, जमीन कुरेदना, वेमतलब बकते रहना, वेसिर-पैरकी बाते सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी और मनकी व्यर्थ चेष्टाओका नाम चपलता है । इसीको प्रमाद भी कहते हैं । इसके सर्वया अभावको 'अचापल' कहते हैं ।

शौचमद्रोहो नातिमानिता । देवीमभिजातस्य भारत् ॥ ३ ॥ तेजः क्षमाः धैर्यः वाहरकी शुद्धि एवं किसीमे भी शत्रुधावका न होना और अपनेमें पूरुयता के अभिमान-का अभाव—ये सव तो हे अर्जुन ! दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण है ॥ ३॥

प्रभ-'तेज' किसको कहते हैं र

उत्तर—श्रेष्ठ पुरुषोक्ती उस शक्तिविशेषका नाम तेज है, जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति-वाले मनुष्य भी प्राय अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोंमें प्रवृत्त हो जाते है।

प्रश्न-- 'क्षमा' किस भावका नाम है 2

उत्तर—अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देने-दिलानेका भावन रखना, किसी प्रकार भी उससे बदला लेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोको अपराध ही न मानना और उन्हें सर्वथा मुला देना 'क्षमा' है। अकोधमें तो केवल कोधका अभावमात्र ही बतलाया गया है, परन्तु क्षमामें अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी त्यार है। यही अकोध और क्षमाका परस्पर भेद है।

प्रश्न-'धृति' किसको कहते हैं द

उत्तर—मारी-से-मारी आपित, भय या दु:ख उपस्थित होनेपर भी विचलित न होना, काम, क्रोध, भय या लोभसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तन्यसे विमुख न होना 'धृति' है । इसीको धैर्य कहते हैं ।

प्रश्न-'शौच' किसको कहते हैं 2

उत्तर—सत्यतापूर्वक पितृत्र व्यतहारसे द्रव्यकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यसे प्राप्त किये हुए अन्नसे आहारकी शुद्धि होती है, यथायोग्य वर्तावसे आचरणोंकी शुद्धि होती है और जल-मृत्तिकादिद्वारा प्रक्षालनादि कियासे शरीरकी शुद्धि होती है । इन सबको वाह्य शौच अर्थात् बाहर-की शुद्धि कहते हैं । इमीको यहाँ 'शौच'के नामसे कहा

गया है । भीतरकी गुद्धि 'सत्त्व-सगुद्धि'के नामसे पहले रुलोकमें अलग कही जा चुकी है ।

प्रश्न-'अद्रोह' का क्या भाव है 2

उत्तर—अपने साथ शत्रुताका व्यवहार करनेवाले प्राणियोंके प्रति भी जरा भी द्वेप या शत्रुताका भाव न होना 'अदोह' कहलाता है ।

प्रश्न-'न अतिमानिता' का क्या भाव है ?

उत्तर—अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना एवं मान, बडाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी विशेष इच्छा करना तथा विना इच्छा भी इन सबके प्राप्त होनेपर विशेष प्रसन्त होना—ये अतिमानिताके लक्षण हैं। इन सबके सर्वथा अभावका नाम 'न अतिमानिता' है।

प्रश्न-'दैवीसम्पत्' किसको कहते हैं 2

उत्तर—'देव' भगवान्का नाम है। इसिलिये उनसे सम्बन्ध रखनेवाले उनकी प्राप्तिके साधनरूप सद्गुण और सदाचारोंके समुदायको देवीसम्पत् कहते हैं। देवी प्रकृति भी इसीका नाम है।

प्रश्न-ये सव दैवीसम्पत्से युक्त पुरुषके रुक्षण हैं— इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्यायके पहले क्लोकारे लेकार इस क्लोका पूर्वार्द्धतक ढाई क्लोकोंमें छन्त्रीस लक्षणोंके रूपमें उस दैवीसम्पद्रूप सहुण और सदाचारका ही वर्णन किया गया है। अत. ये सन लक्षण जिसमें खभावसे विद्यमान हों अथवा जिसने साधन-द्वारा प्राप्त कर लिये हो, वही पुरुप दैवीसम्पत्से युक्त है।

सम्बन्ध—इस प्रकार धारण करनेके योग्य दैवीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन करके अब त्याग करनेयोग्य आसुरीसम्पत्से युक्त पुरुपके लक्षण सक्षेपमें कहे जाते हैं—

> द्म्भो द्रपींऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

हे पार्थ ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी—ये सव आसुरी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुपके लक्षण है ॥ ४॥ प्रश्न-'दम्भ' किसको कहते हैं 2

उत्तर—मान, वडाई, पूजा और प्रतिष्ठाके लिये, धनादि-के लोमसे या किसीको ठगनेके अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा, भगवद्भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाऊ धर्मपालनका, ढानीपनका, भक्तिका, व्रत-उपन्नासादिका, योगसाधनका और जिस किसी भी रूपमें रहनेसे अपना काम सधता हो, उसीका ढोग रचना दम्म है।

प्रश्न-'दर्प' किसको कहते है 2

उत्तर—विद्या, धन, कुटुम्ब, जाति, अवस्था, बळ और ऐश्वर्य आदिके सम्बन्धसे जो मनमे घमण्ड होता है— जिसके कारण मनुष्य दूसरोको तुच्छ समझकर उनकी अवहेळना करता है, उसका नाम 'दर्प' है।

प्रश्न-'अभिमान' क्या है १

उत्तर—अपनेको श्रेष्ठ, बडा या पूज्य समझना, मान, बडाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं इन सबके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना 'अभिमान' है ।

प्रश्न-'क्रोध' किसको कहते है ?

उत्तर—बुरी आदतके अयवा को वी मनुष्यों के सङ्गके कारण या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निन्दा किये जानेपर, मनके विरुद्ध कार्य होनेपर, किसीके द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसीका अन्याय देखकर—इत्यादि किसी भी कारणसे अन्त:करणमें जो देपयुक्त उत्तेजना हो जाती है— जिसके कारण मनुष्यके मनमे प्रतिहिंसाके भाव जाग्रत् हो उठते हैं, नेत्रोमें छाछी आ जाती है, होठ फड़कने छगते हैं, मुखकी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है और कर्तव्यका विवेक नहीं रह जाता—इत्यादि किसी प्रकारकी भी 'उत्तेजित वृत्ति' का नाम 'क्रोध' है।

प्रश्न-'पारुष्य' किसका नाम है 2

उत्तर—कोमलताके अत्यन्त अभावका या कठोरताका नाम 'पारुष्य' है । किसीको गाली देना, कटुवचन कहना, ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है, विनयका अभाव शरीरकी कठोरता है तथा क्षमा और दयाके विरुद्ध प्रति-हिंसा और क्रूरताके भावको मनका कठोरता कहते है ।

प्रश्न-'अज्ञान' पद यहाँ किसका वाचक है ट

उत्तर—सत्य-असत्य और धर्म-अधर्म आदिको ययार्थ न समझना या उनके सम्बन्धमें विपरीत निश्चय कर लेना ही यहाँ 'अज्ञान' है ।

प्रश्न—'आसुरीसम्पत्' किसको कहते है और ये सब आसुरीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षण हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—भगवान्की सत्ताको न माननेवाले उनके विरोधी नास्तिक मनुष्योको 'असुर' कहते हैं । ऐसे लोगोंम जो दुर्गुण और दुराचारोका समुदाय रहता है, उसे आसुरीसम्पत् कहते हैं । ये सब आसुरीसम्पत्से युक्त पुरुपके लक्षण है, इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस क्लोकमें दुर्गुण और दुराचारोकी समुदायरूप आसुरीसम्पत् सक्षेपमें बतलायी गयी है । अतः ये सब या उनमेंसे कोई भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो, उसे आसुरीसम्पदासे युक्त समझना चाहिये ।

सम्वन्ध—इस प्रकार देवी-सभ्पत् और आसुरी-सम्पत्से युक्त पुरुषोक्ते लक्षणोंका वर्णन करके अब भगवान् दोनों सम्पदाओंका फल वतलाते हुए अर्जुनको देवी-सम्पदासे युक्त वतलाकर आश्वासन देते हैं—

देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता।

सा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

देवी-सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पदा वाँघनेके लिये मानी गयी है । इसलिये हे अर्जुन ! तू शोक मत कर, फ्योंकि तू देवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥

प्रश्न—दैवी-सम्पदा मुक्तिके लिये मानी गयी है—इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है

कि पहले क्लोकसे लेकर तीसरे क्लोकतक सान्त्रिक गुण और आचरणोंके समुदायरूप जिस दैवी-सम्पदाका वर्णन किया गया है, वह मनुष्यको संसारबन्धनसे सदाके लिये सर्वया मुक्त करके सिचदानन्दघन परमेश्वरसे मिला देनेत्राली है—ऐसा वेद, शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं।

प्रश्न-आसुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी गयी है---इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि दुर्गुण और दुराचाररूप जो रजोमिश्रिन तमोगुणप्रधान भावोंका समुदाय है, वही आसुरी-सम्पदा है-जिसका वर्णन चौथे स्लोक्सें सक्षेपसे किया गया है । वह मनुष्यको सब प्रकारसे ससारमें फँसानेवाली और अधोगतिमें ले जानेवाली है । वेद, ञास्त्र और महात्मा सभी इस बातको मानते हैं | नहीं है | अतएव तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

दिखलाया गया है 2 उत्तर-इससे भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन देते हुए यह कहा है कि तुम खभावसे ही दैवी सम्पदाको लेकर

लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः जोक मत करं क्या भाव

प्रश्र-अर्जुनको यह कहकर कि 'त् दैवी-सम्पदाको

उत्पन्न हुए हो, दैवी-सम्पटाके सभी लक्षण तुम्हारे अदर विद्यमान हैं। और दैवी-सम्पदा ससारसे मुक्त करनेवाली है, अत तुम्हारा कल्याण होनेमें किसी प्रकारका भी सन्देह

सम्बन्ध-इस अध्यायके प्रारम्भमें और इसके पूर्व भी देवीसम्पदाका विस्तारसे वर्णन किया गया, परन्तु आसुरी-सम्पदाका वर्णन अवतक बहुत सक्षेपसे ही हुआ । अतएव आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके स्वभाव और आचार-व्यवहारका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये अव भगवान् उसकी प्रस्तावना करते हैं---

> द्वौ भूतसर्गी लोकेऽस्मिन्दैव आसुर दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे

हे अर्जुन ! इस लोकमें भूतोंकी छिए यानी मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी-प्रकृति-वाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंसे देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अव त् आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन ॥ ६ ॥

प्रश्न-'भूतसर्गी' पदका अर्थ 'मनुष्यसमुदाय' कैसे किया गया 2

उत्तर-'सर्ग' सृष्टिको कहते हैं, भूतोंकी सृष्टिको भूतसर्ग कहते हैं । यहाँ 'अस्मिन् लोके'से मनुष्यलोकका सकेत किया गया है तथा इस अध्यायमें मनुष्योके लक्षण वतलाये गये हैं, इसी कारण यहाँ 'भूतसर्गीं' पदका अर्थ 'मनुष्य समुदाय' किया गया है ।

प्रश्न-मनुष्यसमुदायको दो प्रकारका वतलाकर उसके साथ 'एव' पढके प्रयोग करनेका क्या भाव है 2

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य-समुदायके अनेक भेट होते हुए भी प्रधानतया उसके दो ही विभाग हैं, क्योंकि सत्र भंद इन टोमें आ जाते हैं।

प्रश्न-एक दैवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला--इस कथनका क्या भाव है

उत्तर-इस कथनसे दो प्रकारके समुदायोंको स्पष्ट करते

हुए यह बतलाया गया है कि मनुष्योंके उन दो समुदायोंमेंसे जो सात्विक है, वह तो दैवी प्रकृतिवाला है, और जो रजो-मिश्रित तम.प्रधान है, वह आसुरी प्रकृतिवाल है। 'राक्षसी' और 'मोहिनी' प्रकृतिवाले मनुष्योको यहाँ आसुरी प्रकृति-वाले समुदायके अन्तर्गत ही समझना चाहिये।

प्रश्न-दैनी प्रकृतिवाला मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक कहा गया, अब आधुरी प्रकृतिवालेको भी धुन—इस वाक्यका क्या भाव है १

उत्तर-इससे यह दिख्ळाया गया है कि इस अध्यायके पहलेसे तीसरे रलोकतक और अन्य अध्यायोंमें भी दैवी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायके खभाव, आचरण और व्यवहार आदिका वर्णन तो विस्तारपूर्वक किया जा चुका, किन्तु आद्धरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके खभाव, आचरण और व्यवहारका वर्णन सक्षेपमें ही हुआ है, अन अब त्याग करनेके उद्देश्यसे तुम उसे भी विस्तारपूर्वक धुनो ।

सम्बन्ध—इस प्रकार आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायके लक्षण सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके अब भगवान् उनका वर्णन करते हैं --

#### प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

आसुर सभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति—इन दोनोंको ही नहीं जानते। इसलिये उनमें न तो वाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है॥ ७॥ को, जिसका विस्तृत विवेचन तेरहवें अध्यायके सातवें

प्रश्न-आसुर-खभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति-को नहीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिस कर्मके आचरणसे इस छोक और परछोक्तमें मनुष्यका यथार्थ कल्याण होता है, वही कर्नव्य है। मनुष्यको उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये। और जिस कर्मके आचरणसे अकल्याण होता है, वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना चाहिये । भगवान्ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि आसुर-खभाववाले मनुष्य इस कर्तन्य-अकर्तन्य-सम्बन्धी प्रवृत्ति और निवृत्तिको विल्कुल नही समझते, इसलिये जो कुछ उनके मनमें आता है, वही करने छगते हैं।

प्रश्न—उनमें शौच, आचार और सत्य नहीं है---इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'शौच' कहते है बाहर और भीतरकी पवित्रता- होता और सत्यभाषण भी नहीं होता । सम्बन्ध—आसुर स्वभाववालोंमें विवेक, शौच और सदाचार आदिका अभाव वतलाकर अब उनके

नास्तिकभावका वर्णन करते हैं---

असत्यमप्रतिष्ठं अपरस्परसंभूतं

जिसका विवेचन इसी अध्यायके दूसरे रछोककी टीकामें किया जा चुका है । अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर-खभाववाले मनुष्योमें इन तीनो-मेंसेएक भी नहीं होता; वर इनसे विपरीत उनमें अपवित्रता, दुराचार और मिथ्याभाषण होता है। प्रश्न-इस रलोकके उत्तराई में भगवान्ने तीन बार 'न'

रळोककी टीकामें किया गया है; 'आचार' कहते हैं उन

उत्तम क्रियाओको, जिनसे ऐसी पवित्रता सम्पन्न होती है,

और 'सत्या कहते हैं निष्कपट हितकर ययार्थ भाषणको,

का और फिर'अपि'का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है 🕏 उत्तर—यह दिखलाया है कि आसुरी-खभाववालोंमें केवल अपवित्रता ही नहीं, उनमें सदाचार भी नहीं

जगदाहुरनीश्वरम् । किमन्यत्कामहैतुकम् ॥

वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत् आश्रयरहितः सर्वधा असत्य और विना ईश्वरके, अपने-आप केव्ल स्त्री-पुरुपके संयोगसे उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा और क्या है ? ॥ ८ ॥

ते

प्रश्न-इस रलोकका क्या भाव है 2

उत्तर—इस रलोकमें आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंकी मन-गढंत कल्पनाका वर्णन किया गया है । वे छोग ऐसा मानते है कि न तो इस चराचर जगत्का भगवान् या कोई धर्मीधर्म ही आधार है तथा न इस जगत्की कोई नित्य सत्ता है। अर्थात् न

तो जन्मसे पहलेया मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित्व है एव न कोई इसका रचयिता, नियामक और शासक ईश्चर ही है। यह चराचर जगत् केवल स्त्री-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न हुआ है । अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा इसका और कोई प्रयोजन नहीं है।

सम्बन्ध—ऐसे नास्तिक सिद्धान्तके माननेवालोंके स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं ? इस जिज्ञासापर अव भगवान् अगले चार श्लोकॉमें उनके लक्षणोंका वर्णन करते हैं——

एतां दृष्टिमवष्टभ्य

नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ९॥

इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके—जिनका स्वभाव नए हो गया है तथा जिनकी वुद्धि मन्द है वे सबका अपकार करनेवाले क्रकार्मी मनुष्य केवल जगत्के नाशके जिये ही समर्थ होते हैं ॥ ९ ॥

प्रश्न-'इस मिध्या ज्ञानको अवलम्बन करके'-इस वाक्याशसे क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-आधुर-खभाववाले मनुष्योंके सारे कार्य इस नास्तिकवादके सिद्धान्तको दृष्टिमें रखकर ही होते हैं, यही दिख्छानेके छिये ऐसा कहा गया है।

प्रश्न—उन्हें 'नष्टात्मान·', 'अल्पबुद्रय·', 'अहिता.' और 'उप्रक्तर्मणः' कहनेका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—इससे यह दिख्ळाया गया है कि नास्तिक सिद्धान्त-वाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवळ देहवादी या भौतिकवादी ही होते हैं, इससे उनका खभाव श्रष्ट हो जाता है, उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेमें प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द होती है, वे जो कुछ निश्चय त्व नाशक । उथ हा समय हात है ॥ र ॥ करते हैं, सब केवल भोग-सुखकी दृष्टिसे ही करते हैं। उनका मन निरन्तर सबका अहित करनेकी बात ही सोचा करता है, इससे वे अपना भी अहित ही करते हैं। तथा मन, वाणी, शरीरसे चराचर जीवोंको डराने, दु ख देने और उनका नाग करनेवाले बड़े-बड़े भयानक कर्म ही करते रहते हैं।

प्रश्न-चे जगत्का क्षय करनेके लिये ही समर्थ होते हैं-इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारके छोग अपने जीवनमें बुद्धि, मन, वाणी और गरीरसे जो कुछ भी कर्म करते हैं—सव चराचर प्राणि-जगत्को कष्ट पहुँचाने या मार डालनेके लिये ही करते हैं। इसीलिये ऐसा कहा गया है कि उनका सामर्थ्य जगत्का विनाश करनेके लिये ही होता है।

काममाश्रित्य दुष्पूरं

दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः

11 80 11

वे दम्म, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके और श्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें विचरते हैं ॥ १० ॥

प्रश्न-'दम्भमानमदान्विताः' से क्या भाव है ?

उत्तर—मान, धन, पूजन-प्रतिष्ठा आदि सार्थ-साधनके लिये जहाँ जैसा वननेमें श्रेष्ठता दिखलायी पड़ती हो, वास्तव-में न होते हुए भी वैसा होनेका भाव दिखलाना 'दम्भ' है । अपनेमें सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान रखना 'मान' है और रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पट, धन, सन्तान आदिके नशेमें चूर रहना 'मद' है । आसुरी स्वभाव-वाले मनुष्य इन दम्भ, मान और मदसे युक्त होते हैं । इसीसे उन्हें ऐसा कहा गया है ।

प्रश्न—'दुष्पूरम्' विशेषणके सहित 'कामम्' पद किसका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है र

उत्तर—ससारके मिन-मिन भोगोंको प्राप्त करनेकी जो इच्छा है, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती ऐसी कामनाओका वाचक यहाँ 'दुष्यूरम्' विशेषणके सिहत 'कामम्' पद है और ऐसी कामनाओंको पूर्ण करनेके लिये मनमें दृढ सकल्प रखना ही उनका आश्रय लेना है।

प्रश्न-अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको प्रहण करना क्या है। उत्तर-अज्ञानके वशमें होकर जो नाना प्रकारके शास्त्र-विरुद्ध सिद्धान्तोंकी कल्पना करके उनको हठपूर्वक धारण किये रहना है, यही उनको अज्ञानसे प्रहण करना है।

प्रश्न-'अञ्जचित्रताः' का क्या भाव है 2

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, व्यवसाय-वाणिज्य, देन-लेन और बर्ताव-व्यवहार आदिके सभी नियम शास्त्र-विरुद्ध श्रष्ट होते हैं।

प्रश्न-'प्रवर्तन्ते' से क्या अभिप्राय है ? उत्तर -इससे यह भाव दिखलाया है कि वे लोग अज्ञान-

वरा उपर्युक्त भ्रष्टाचारोसे युक्त होकर संसारमें इच्छानुसार वरतते हैं।

चिन्तामपरिमेयां एतावदिति

प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा

निश्चिताः ॥ ११ ॥

तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले विपयभोगोंके मोगनेम तत्पर रहनेवाले और 'इतना ही सुख है' इस प्रकार माननेवाले होते है ॥ ११॥

प्रश्न-उनको मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओ-का आश्रय लेनेवाले वतानेका क्या अभिप्राय है र

प्रश्न-विषयोके भोगमें परायण होनेका तथा इतना ही सुख है' ऐसा माननेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि वे आसुर खभाव-वाले मनुष्य भोग-सुखके लिये इस प्रकारकी असंख्य चिन्ताओ-का आश्रय किये रहते हैं जिनका जीवनभर भी अन्त नहीं होता, जो मृत्युके शेष क्षणतक वनी रहती हैं और इतनी अपार होती हैं कि कही उनकी गणना या सीमा नहीं होती।

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि विषयभोगकी सामग्रियोका सप्रह करना और उन्हें मोगते रहना वस, यही उन के जीवनका लक्ष्य होता है । अतएव उनका जीवन इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होता है कि न्वस जो कुछ सुख है सो यह भोगोका भोग कर लेना ही है।

आशापाशशतेर्बेद्धाः

कामक्रोधपरायणाः ।

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२॥

वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोसे वॅघे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषय-मोगोके लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थीका संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते है ॥ १२ ॥

प्रश्न-उनको आशाकी सैकडो फॉसियोंसे वॅधे हुए कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-आसुर-खभाववाले मनुष्योके मनमे कामो-पमोगकी नाना प्रकारकी कल्पनाएँ उठा करती है और उन कल्पनाओकी पूर्निके छिये वे भॉति-भॉतिकी सैकडो आशाएँ लगाये रहते हैं । उनका मन कभी किसी विषयकी आशामें लटकता है, कभी किसीमें खिचता है और कभी किसीमें अटकता है, इस प्रकार आशाओके बन्धनसे वे कमी छूटते ही नहीं। इसीसे सैकड़ों आज्ञाओकी फॉसियोसे वॅवे हुए कहा गया है।

*प्रश्न*—'कामक्रोधपरायणाः' का क्या भाव है <sup>2</sup> उत्तर—उन आशाओकी पूर्तिके लिये वे भगवान्का या

किसी देवता, सत्कर्म और सिंहचारका आश्रय नहीं लेते, केवल काम कोधका ही अवलम्बन करते हैं। इसलिये उनको काम-ऋोधके परायण कहा गया है। अन्यायपूर्वक धनादिके प्रश्न-विरय-भोगोके लिये सप्रहकी चेष्टा करना क्या है !

उत्तर-विपय-भोगोके उद्देश्यसे जो काम-क्रोधका अव-लम्बन करके अन्यायपूर्वक अर्थात् चोरी, ठगो, डाका, झूठ, कपट, छन्न, ढम्भ, मार-पीट, कूटनीति, ज्आ, धोखेत्राजी, विष-प्रयोग, झुठे मुकदमे और भय-प्रदान आदि शास्त्रविरुद्ध उपायोंके द्वारा दूसरेंके धनादिको हरण करनेकी चेष्टा करना है—यही त्रिषय-मोगोंके लिये अन्यायसे अर्थसचय करनेका प्रयत्न करना है।

सम्बन्ध—पिछले चार श्लोकोंमें आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंके लक्षण और आचरण बतलाकर अब अगले चार स्रोकोंमें उनके 'अहंता,' 'ममता' और 'माह'युक्त सङ्गरूपोंका निरूपण करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं—

मनोरथम् । प्राप्स्ये लब्धमिमं मया पुनर्धनम् ॥ १३ ॥ भविष्यति इद्मस्तीद्मपि मे

वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अव इस मनोरथको प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा॥ १३॥

प्रश्न-इस स्रोकका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—'मनोरय' शब्द यहाँ स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मक्तान और मान-वहाई आदि सभी मनोवाञ्छित पदार्थोंके चिन्तनका वाचक है;अतएव इस स्लोकमें यह भाव दिख्लाया गया है कि आसुर-स्वभाववाले पुरुष अहङ्कारपूर्वक नाना प्रकारके विचार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अमुक्त अभीष्ट वस्तु तो मैने अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर ली है और अमुक्त मनोवाञ्छित वस्तुको मै अपने पुरुपार्थसे प्राप्त कर छूँगा। मेरे पास यह इतना धन और ऐश्वर्य नो पहलेसे है ही और फिर इतना और हो जायगा।

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥

वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी मैं मार डालूँगा। में ईश्वर हूँ, पेश्वर्यको भोगनेवाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और वलवान् तथा सुखी हूँ ॥ १४ ॥

प्रश्न-वह रात्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे रात्रुओ-को भी मैं मार डाळूँगा-इस कथनका क्या अभिप्राय है 1

उत्तर—कामोपमोगको ही परम पुरुषार्थ माननेवाले आहुर-खभावके मनुष्य काम-कोधपरायण होते हैं, ईखर, धर्म और कर्मफलमें उनका जरा भी विश्वास नहीं होता र इसलिये वे अहकारसे उनका होकर समझते हैं कि 'जगत्में ऐसा कौन है, जो हमारे मार्गमें बाधा दे सके या हमारे साथ विरोध करके जीवित रह सके र इसलिये वे कोधमें भरकर घमण्डके साथ क्र्र वाणीसे कहा करते हैं कि 'वह जो इतना बडा वलवान् और जगल्लासिद्ध प्रभावगाली पुरुष था, हमसे वैर रखनेके कारण देखते ही-देखते हमारे द्वारा यमपुरी पहुँचा दिया गया, इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विरोध करते हैं या करें गे, वे भी चाहे जितने ही वलवान् क्यों न हों उनको भी हम अनायास ही मार डालेंगे।'

प्रश्न-म ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान् और सुखी हूँ इस वाक्यका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि अहङ्कार-

के सायही वे मानमें भी चूर रहते हैं, इससे ऐसा समझते है कि ससारमें हमसे बड़ा और है ही कौन, हम जिसे चाहे मार दे, बचा दें, जिसकी चाहें जड उखाड दें या रोप दें। अतः बढे गर्वके साथ कहते हैं 'अरे । हम सर्वया खतन्त्र हैं, सब कुछ हमारे ही हाथोंमे तो है, हमारे मिवा दूसरा कौन ऐखर्यवान् है,सारे ऐखर्योंका खामी हमी तो हैं। सारे ईखरोके ईश्वर परम पुरुप भी तो हम ही है । सत्रको हमारी ही पूजा करनी चाहिये। हम केवल ऐश्वर्यके खामो ही नहीं, समस्त ऐश्वर्षका भोग भी करते हैं । हमने अपने जीवनमें कभी विफलताका अनुभव किया ही नहीं, हमने जहाँ हाथ डाला, वहीं सफलताने हमारा अनुगमन किया । हम सदा सफल-जीवन हैं, परम सिद्ध हैं, भविष्यमे होनेवाली घटना हमे पहलेसे ही माञ्चम हो जाती है, हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात हमसे छिपी नहीं है । इतना ही नहीं, हम बढे बलवान् हैं, हमारे मनोबल या शारीरिक बलका इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका सहारा लेगा, वहो उस वलसे जगत्पर विजय पा लेगा। इन्हीं सत्र कारणोंसे हम परम झुखी हैं, ससारके सारे सुख सदा हमारी सेवा करते है और करते रहेंगे।

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

में वहा धनी और वड़े कुदुम्ववाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यह करूँगा, दान दूंगा और आमोद-प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले मोहरूप जालसे समावृत और विषयभोगोमें आसक आसुरछोग महान् अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १५-१६॥ प्रभ-'इति अज्ञानिवमोहिताः' का क्या अभिप्राय है १

प्रश्न—मै वडा धनी और बडे कुटुम्बवाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है ! इस कथनका क्या तात्पर्य है !

उत्तर-इससे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके धन और कुटुम्बसम्बन्धी व्रमण्डका स्पष्टीकरण किया गया है । अभिप्राय यह है कि वे आसुर-स्वभाववाले पुरुष अहङ्कारसे कहते हैं कि हमारे धनका और हमारे कुट्रम्त्री, मित्र, त्रान्ध्व, सहयोगी, अनुयायी और साथियोका पार ही नहीं है। हमारी एक आवाजसे असंख्यो मनुष्य हमारा अनुगमन करनेको तैयार हैं । इस प्रकार धनवल और जनवलमें हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है।

प्रश्न-मे यज्ञ करूँगा, दान दूँगा-इस कथनका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-इससे उनका यज्ञ और दानसम्बन्धी मिथ्या अभिमान दिख्ळाया गया है । अभिप्राय यह है कि आसुर-खभाववारे मनुष्य वास्तवमें न तो सात्विक यज्ञ या दान करते है और न करना चाहते ही हैं। केवल दूसरोंपर रोज जमानेके लिये यज्ञ और टानका ढोग रचकर अपने वमण्डको न्यक्त करते हुए कहा करते है कि 'हम अमुक यज्ञ करेंगे, बड़ा भारी दान देंगे । हमारे समान दान देनेवाला और यज्ञ करनेवाला दूसरा कौन है ?

प्रश्न-मै आमोद-प्रमोद करूँगा-इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे उनका सुखसम्बन्धी मिथ्या अभिमान दिख-लाया गया है। वे आसुर-खभाववाले र्लोग माँति-भाँतिकी डींग हॉकते हुए,गर्वमें फ्रूलकर कहा करते है कि 'अहा ! फिर कैसी मौन होगी,हम आनन्दमें मग्न हो रहेगे, मजे उड़ायेंगे।

श्लोकमें उनके यज्ञका स्वरूप बतलाया जाता है---

आत्मसंभाविताः स्तब्धा यजन्ते नामयज्ञैस्ते

उत्तर-इससे भगवान् यह माव दिखलाते हैं कि वे आसुर-सभाववाले छोग तेरहवें श्लोकसे लेकर यहाँतक वतलाये हुए अहङ्काररूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित रहते है। प्रश्न-'अनेकचित्तविभ्रान्ता:' का क्या माव है ' उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि आसूर-खभाववाले मनुष्योंका चित्त अनेको विषयोमें विविध प्रकार-से विभ्रान्त रहता है । वे किसी भी विषयपर स्थिर नहीं रहते, भटकते ही रहते हैं।

प्रश्न-'मोहजालसमावृताः' का क्या भाव है ? उत्तर—इसका भाव यह है कि जैसे मछ्छी जालमें फॅस-कर घिरी रहती है, वैसे ही आसुर-खमाववाले मनुष्य अवि-वेकरूपी मोह-मायाके जालमें फॅसकर उससे घिरे रहते हैं। प्रश्—'कामभोगेषु प्रसक्ता,' का क्या भाव है 2

उत्तर—इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि ने आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य विपयोपभोगको ही जीवनका एकमात्र ध्येय मानते है,इसलिये उसीमें विशेषरूपसे आसक्त रहते हैं। प्रश्न-'ने अपनित्र नरकमें गिरते हैं' इस कथनका

उत्तर-इससे उन आसुर खभाववाले मनुष्योकी दुर्गति-का वर्णन किया गया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारकी स्थितिवाले मनुष्य कामोपभोगके लिये भॉति-भॉतिके पाप करते हैं, और उनका फल भोगनेके लिये उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीन आदि गंदी वस्तुओसे भरे दु:ख-दायक कुम्भीपाक, रौरवादि घोर नरकोमें गिरना पडता है। सम्बन्ध-पंद्रहर्ने श्लोकमें भगवान्ने कहा था कि ये लोग 'यज्ञ करूँगा' ऐसा कहते हैं; अतः अगले

> धनमानमदान्त्रिताः । द्म्मेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७॥

वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाम-मात्रके यहाँद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधिरहित यजन करते हैं॥ १७॥

क्या भाव है ?

प्रश्न-'आत्मसम्भाविता.' किन्हें कहते हैं ।

उत्तर—जो अपने ही मनसे अपने-आपको सब बातोंमें सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं—वे 'आत्म सम्भावित' हैं।

१४-(स्तब्धा ) का क्या अर्थ है ।

उत्तर—जो घमण्डके कारण किसीके साथ यहाँतक कि पूजनीयोके प्रति भी विनयका व्यवहार नहीं करते, वे 'स्तव्य' हैं।

प्रश्न—'धनमानमदान्विता' किनको कहते हैं दें उत्तर—जो धन और मानके मदसे उन्मत्त रहते हैं, उन्हें 'धनमानमदान्वित' कहते हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंके यज्ञका स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गतिके कारणरूप स्वभावका वर्णन करते हैं—

#### अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ १८॥

वे अहङ्कार, वल, धमण्ड, कामना और कोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके दारीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं॥ १८॥

प्रश्न—'अहकार, बल, दर्प, काम और क्रोधकें परायण' का क्या ताल्पर्य है र

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि वे आधुर खभाववाले मनुष्य अहङ्कारका अवलम्बन करके कहते हैं कि 'हम ही ईखर हैं, सब भोगेंको भोगनेवाले हैं, सिद्र हैं, बल्वान् है और धुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम न कर सकें।' अपने बल्का आश्रय लेकर वे दूसगेंसे बैर करते हैं, उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तिप्रस्त करने-में प्रवृत्त होते हैं। वे अपने बल्के सामने किसीको कुल समझते ही नहीं। दर्पका आश्रय लेकर वे यह डींग हाँका करते हैं कि हम बहे धनी और बहे कुटुम्बवाले हैं। हमारे समान दूसरा है ही कौन। कामका आश्रय लेकर वे नाना प्रकारके दुराचार किया करते हैं। और कोधके परायण होकर वे कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकृल कार्य करेगा या हमारा अनिष्ठ करेगा हम उसीको मार डालेंगे। इस प्रकार केवल अहङ्कार, बल, दर्प, काम और कोधका आश्रय लेकर तन्हींके वलपर वे भाति-भातिकी कल्पना-जल्पना किया करते

प्रश्न—केनल नाममात्रके यज्ञोद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधि-रहित यजन करते हैं—इस वाक्यका क्या अमिप्राय है १

उत्तर-इससे यह भाव दिखगया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोवाले आसुर-स्वभावके मनुष्य जो यज्ञ करते हैं, वह विधिसे रहित, केवल नाममात्रका यज्ञ होता है। वे लोग विना श्रद्धाके केवल पाखण्डसे लोगोको दिखलानेके लिये ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं, उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसीसे 'अधो गच्छन्ति तामसा गंके अनुसार वे नरकों-में गिरते हैं। तामस यज्ञकी पूरी व्याख्या सतरहवें अध्यायके तेरहवें खोकमें देखनी चाहिये।

हैं और जो कुछ भी कार्य करते हैं, सब इन्हीं दोषोंकी प्रेरणासे और इन्हींपर अवलम्बन करके करते हैं। ईश्वर, धर्म या शास्त्र आदि किसीका भी आश्रय नहीं लेते।

प्रश्न-इसमें 'च' अञ्चय क्यो आया है र

उत्तर—'च'से यह भाव दिखळाया गया है कि ये आसुर-स्वभाववाले मनुष्य केवल अहङ्कार, बल, दर्प, काम और क्रोधके ही आश्रिन नहीं हैं, दम्भ, लोभ, मोह आदि और भी अनेकों दोषोंको वारण किये रहते हैं।

प्रश्न-'अभ्यस्यकाः' का क्या भाव है <sup>1</sup>

उत्तर—दूसरोंके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा करना, उनके गुणोका खण्डन करना और गुणोंमें दोषा-रोपण करना असूया है। आसुर-खभाववाले पुरुष ऐसा ही करते हैं। श्रीरोंकी तो बात ही क्या, वे भगवान् और सत पुरुषोंमें भी दोष देखते हैं——यही भाव दिखलानेके लिये उन्हें 'अभ्यसूयक' कहा गया है।

प्रश्न-आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंके 'अपने और दूसरों-

के शरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरके साथ द्वेष करने-बाले<sup>9</sup> कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि आसुरी मेश्वर स्थित हूँ। किसीसे विरोध या द्वेष करना, किसीका प्रकृतिवाले मनुष्य जो दूसरोसे वैर बॉयकर उनको नाना अहित करना और किसीको दु:ख पहुँचाना अपने और प्रकारसे कष्ट पहुँचानेकी चेष्टा करते है और खयं भी कष्ट

सम्बन्ध--इस प्रकार सातवेंसे अठारहवें श्लोकतक आसुरी स्वभाववालोंके दुर्गुण और दूराचार आदिका वर्णन करके अब उन दुर्गण-दुराचारोंमें त्याज्य-वुद्धि करानेके लिये अगले दो च्लोकोंमें भगवान् वसे लोगोंकी घोर निन्दा करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं-

> क्रूरान्संसारेषु द्विषतः नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और कृरकर्मी नराधमोको मैं संसारमें वार-वार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ ॥ १९ ॥

प्रश्न-'द्विषतः', 'अद्युभान्', 'क्रूरान्' और 'नराघ-मान्'---इन चार विशेषणोके सिहत 'तान्' पद किनका वाचक है तथा इन विशेषणोका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-उपर्युक्त विशेषणोके सहित 'तान्' पद पिछले श्लोकोंमें जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, उन आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योका बोधक है । उनकी दुर्गतिमें उनके दुर्गुण और दुराचार ही कारण है, यही भाव दिखलाने-के लिये उपर्युक्त विशेषणोका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे छोग सबके साथ द्वेप करनेवाले, नाना प्रकारके अञ्जुभ आचरण करके समाजको भ्रष्ट करनेवाले, निर्दयता-पूर्वक बहुत-से कठोर कर्म करनेवाले और विना ही कारण

दूसरोका बुरा करनेवाले अधम श्रेणीके मनुष्य होते है। इसी कारण मै उनको बार-बार नीच योनियोमें डाल्ता हूँ। प्रश्न-यहाँ आसुरी योनिसे कौन-सी योनियोका निर्देश है! उत्तर-सिंह, बाव,सर्प, बिच्छ, सूअर, कुत्ते और कौए

भोगते है, वह उनका मेरे ही साथ हेप करना है; क्योंकि

उनके और दूसरोके-सभीके अदूर अन्तर्यामीरूपसे मै पर-

दूसरोके शरीरमें स्थित मुझ परमेश्वरसे ही द्वेष करना है।

आदि जितने भी पृशु, पृक्षी, कीट, पृतङ्ग हैं—ये सुभी आसरी योनियाँ है।

प्रश्न-'अजस्रम्' और 'एव' पदसे क्या तात्पर्य है ? उत्तर—'अजसम्' से यह वतलाया गया है कि वे निरन्तर हजारो-लाखो बार आसुरी योनिमें गिराये जाते हैं और 'एव' इस वातको वतलाता है कि वे लोग देव, पितर या मनुष्यकी योनिको न पाकर निश्चय ही पशु-पक्षी आदि नीच योनियोको ही, प्राप्त होते है।

#### मूढा जन्मनि जन्मनि। आसरी योनिमापन्ना यान्त्यधमां गतिम् ॥ २०॥ मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो

हे अर्जुन ! वे मूढ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते है, फिर उससे भी भित नीच गतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं ॥ २० ॥

प्राप्तिकी तो बात ही क्या, जब ऊँची गति भी नहीं मिलती केवल आसुरी योनि ही मिलती है, तब भगवान्ने 'माम् अप्राप्य' 'मुझको न पाकर' यह कैसे कहा ?

उत्तर—मनुष्ययोनिमे जीवको भगवस्माप्तिका अधिकार

प्रश्न-उपर्युक्त आसुर स्वभाववाले मूढ पुरुषोको भगवत् है । इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस वातको भूळकर दैव-खभावरूप भगवत्प्राप्तिके मार्गको छोड़कर आसुर-स्त्रभावका अवलम्बन करते हैं, वे मनुष्य-शरीरका सुअवसर पाकर भी भगवान्को नहीं पा सकते-यही भाव दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है। यहाँ दयामय भगवान् मानो जीवकी

हैं, उन्हें ऊँची योनि नहीं मिलती ।

हैं---इससे क्या अभिप्राय है ?

प्रश्न-उससे भी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि वे आसर-खभाव-

वाले मनुष्य हजारों-लाखों बार आसुरी-योनिमें जन्म लेकर

फिर उससे भी नीच,महान् यातनामय कुम्भीपाक, महारौरव,

इस दशापर तरस खाते हुए यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्य-शरीर पाकर आधुर-खमावका अवलम्बन करके मेरी प्राप्ति-रूप जन्मसिद्ध अधिकारसे विश्वत मत होओ ।

प्रश्न-वे जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं---ऐसा कहनेका क्या तात्पर्य है १

उत्तर-ऐसा कहकर भगवान् यह दिखलाते हैं कि हजारों-लाखों बार वे आसुरी योनिमें ही जन्म लेते

तामिस्र और अन्धतामिस्र आदि घोर नरकोमें पडते हैं। सम्बन्ध—आसुर स्वभाववाले मनुष्योंको लगातार आसुरी योनियोंके और घोर नरकोंके प्राप्त होनेकी वात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्गतिसे वचकर परमगतिको प्राप्त करनेका क्या उपाय है ? इसपर अव दो स्टोकोंमें समस्त दुर्गतियोंके प्रधान कारणरूप आसुरी सम्पत्तिके त्रिविध दोषोंके त्याग करनेकी वात कहते हुए भगवान् परमगतिकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हैं—

> त्रिविधं नरकस्येटं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

काम, कोध तथा छोभ-ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमे ले जानेवाले हैं। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये॥ २१॥

वतलाया गया 2

उत्तर-स्त्री, पुत्र आदि समस्त भोगोंकी कामनाका नाम 'काम'है, इस कामनाके बगीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार और अमस्य भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते हैं । मनके त्रिपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम 'क्रोध' है, क्रोधके आवेगमे मनुष्य हिंसा-प्रतिहिंसा आदि भाँति-भाँतिके पाप करते हैं। धनादि विषयोंकी अत्यन्त वढी हुई लालसाको 'लोभ' कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एव अनुचितरूपसे भी उपार्जन और सम्रह करनेमें लगे रहते हैं, इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि वहे-वहे पाप बन जाते हैं। पापोका फल तामिस्र और अन्धतामिस्र आदि नरकोंकी प्राप्ति है इसीलिये इन तीनोंको नरकके द्वार वतलाया गया है।

प्रश्न-काम, क्रोध और लोमको आत्माका नाश करनेवाला क्यो कहा गया १

उत्तर-'आत्मा' शब्दसे यहाँ जीवात्माका निर्देश है । परन्त जीवात्माका नाश कभी होता नहीं, अतएव यहाँ

प्रश्न-काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार क्यों आत्माके नाशका अर्थ है जीवकी अधोगति । मनुष्य जबसे काम, क्रोध, लोभके वशमें होते हैं, तभीसे वे अपने विचार-आचरण और भाशोमें गिरने छगते हैं। काम, क्रोध और लोमके कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं, जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है,मन बुरे विचारोसे भर जाता है, वुद्धि त्रिगड जाती है, क्रियाएँ सब दूषित हो जाती हैं और इसके फलखरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शान्ति और पत्रित्रतासे रहित होकर दु खमय बन जाता है तथा मरनेके बाद उनको आसुरी योनियोंकी और नरकोकी प्राप्ति होती है। इसीलिये इन त्रिविध दोषोको 'आत्माका

> प्रश्न-इसिलिये इन तीनोको त्याग देना चाहिये-इस कथनका क्या भाव है ?

नाश करनेवाले बतलाया गया है।

उत्तर-इससे भगवान् यह दिखलाते है कि जब यह निर्णय हो गया कि सारे अनथोंके मूलमूत मोहजनित काम, कोध और लोभ ही समस्त अधोगतिके कारण हैं. तव इन्हें महान् विषके समान जानकर इनका तुरत ही पूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिये।

गी० त० वि० ७४---

#### एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ २२॥

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगतिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥

पश्च—'एतै:' और 'त्रिभि:'—इन दोनों पदोके सिहत 'तमोद्वारै:' पद किनका वाचक है और इनसे विमुक्त मनुष्यको 'नर' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—पिछले क्लोकमें जिन काम, कोध और लोमको नरकके त्रितिच्य द्वार वतलाया गया है, उन्हींका वाचक यहाँ 'एतै:'और 'त्रिमि ' पदोके सहित 'तमोद्वारें .' पद है। तामिस्र और अन्धतामिस्रादि नरक अन्धकारमय होते हैं, अज्ञानरूपी अन्धकारसे उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणोंके फल्खरूप उनकी प्राप्ति होती है, उनमें रहकर जीवोंको मोह और दु:खरूप तमसे ही घिरे रहना पडता है; इसीसे उनको 'तम' कहा जाता है। काम, क्रोध और लोम—ये तीनों उनके द्वार अर्थात् कारण हैं, इसलिये उनको तमोद्वार कहा गया है। इन तीनों नरकके द्वारोसे जो विमुक्त है— सर्वथा छूटा हुआ है, वही मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर सकता है। और मनुष्यदेह पाकर जो इस प्रकार कल्याणका

साधन करता है,वही वास्तवमे 'नर' (मनुष्य)है । यह भाव दिखनानेके लिये उसे 'नर' कहा गया है ।

प्रश्न-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है ?

उत्तर—काम, क्रोध और लोभके वश हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याणके लिये आचरण करते हैं; अत काम, क्रोध और लोभका त्याग करके शास्त्रप्रतिपादित सहुण और सदाचाररूप दैत्रीसम्पदाका निष्कामभावसे सेत्रन करना ही कल्याणके लिये आचरण करना है।

प्रश्न-'इससे वह परम गतिको जाता है' इस कथन-का क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इस वाक्यसे भगवान् यह भाव दिखळाते हैं कि उपर्युक्त प्रकारसे काम, क्रोव और लोभके विस्तार-रूप आसुरीसम्पदासे भलीभाँति छूटकर निष्कामभावसे दैवी-सम्पदाका सेवन करनेसे मनुष्य परमगतिको अर्थात् परमात्माको प्राप्त होना है।

सम्त्रन्ध—जो उपर्युक्त दैवीसम्पदाका आचरण न करके अपनी मान्यताके अनुसार कर्म करता है वह परम गतिको प्राप्त होता है या नहीं ? इसपर कहते हैं—

> यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिन्दिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥ २३॥

जो पुरुप शास्त्रविधिकोर्त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुखको ही ॥ २३ ॥

प्रश्न-शास्त्रविधिको व्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करना क्या है ?

उत्तर—वेद और वेडोके आधारपर रचित स्मृति, पुराण, इतिहासादि सभीका नाम शास्त्र है । आधुरीसम्पदाके आचार-व्यवहार आदिके त्यागका और दैवीसम्पदारूप कल्याणकारी गुण आचरणोके सेवनका ज्ञान इन शास्त्रोसे ही होता है। इन कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान करानेवाले शास्त्रोके विधानकी अबहेलना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर जो मनमाने तौरपर मान-वडाई-प्रतिष्ठा आदि किसीकी भी इच्छाविशेपको लेकर आचरण करना है, यही जास्त्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करना है।

प्रश्न—इस प्रकार आचरण करनेवाला सिद्धि, सुख और परमगतिको नहीं प्राप्त होता—इस कथनका क्या अभिप्राय है' उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य शास्त्रविधिका त्याग करता है, उसके कर्म यदि शास्त्रनिपिद्ध अर्थात् पाप होते हैं तो वे दुर्गतिके कारण होते हैं; अतएव उनकी तो यहाँ बात ही नहीं हैं। परन्तु यदि अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर भी किसी प्रकारकी कामनासे प्रेरित होकर कर्म करता है तो भी उनके मनमाने तौरपर किये जानेके कारण तया शास्त्रकी अबहेलना करनेके कारण उनसे कर्ताको कोई भी फल नहीं मिन्ता । अर्थात् परमगित नहीं मिन्ती—इसमें तो कहना ही क्या है, लैकिक अणिमाटि सिद्धि और खर्गप्राप्तिर प सिद्धि भी नहीं मिन्ती एव ससारमें सालिक सख भी नहीं मिन्ता ।

सम्बन्ध-शास्त्रविधिको त्यागकर किये जानेवाले मनमाने कर्म निष्फल होते हे. यह वात मुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थितिमें क्या करना चाहिये १ इसपर कहते हैं---

#### तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्त्रमिहार्हसि ॥ २ ४ ॥

इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण हे। ऐसा जानकर तृ शास्त्रविधिसे नियतकर्म ही करनेयोग्य है॥ २४॥

प्रश्न—इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें जास्त्र ही प्रमाण है——इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इसकी व्यवस्था श्रुति, वेदमूलक स्मृति और पुराण-इतिहासादि शास्त्रोंसे प्राप्त होती है अतएव इस विषयमें मनुष्यको मनमाना आचरण न करके शास्त्रोंको ही प्रमाण मानना चाहिये । अर्थात् इन शास्त्रोंमे जिन कमोंके करनेका विधान है, उनको करना चाहिये । और जिनका निषध है, उन्हें नहीं करना चाहिये । प्रश्न-ऐसा जानकर त् गास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है---इस कथनका क्या भाव है '

उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया है कि इस प्रकार शाखोंको प्रमाण मानकर तुम्हें शाखोंम वतलाये हुए कर्तव्य-कर्मोंका ही विधिपूर्वक आचरण करना चाहिये, निषिद्ध कर्मोंका कभी नहीं । तथा उन शाखिवहित ग्रुम कर्मोंका आचरण भी निष्कामभावसे ही करना चाहिये, क्योंकि शाखोंमें निष्कामभावसे किये हुए शुभ कर्मोंको ही भगवछासिमे हेतु वतलाया है ।

ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिषत्सु वहानिद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे दैवासुरसम्पद्दिभागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः॥ १६॥



## सप्तदशोऽध्यायः

इस सतरहवे अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने श्रद्धायुक्त पुरुषोकी निष्ठा पूछी है, उसके उत्तरमें अध्यायका नाम भगवान्ने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतलाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदिमें श्रद्धाका सम्बन्ध दिखलाते हुए अन्तिम श्लोकमें श्रद्धारहित पुरुषोंके कर्मों- को असत् वतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्यायमें त्रिविध श्रद्धाकी विभागपूर्वक व्याख्या होनेसे इसका नाम 'श्रद्धात्रयविभागयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके प्रथम क्लोकमे अर्जुनने भगवान्से शास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन अध्यायका सक्षेप करनेवालोकी निष्ठा पूछी है, इसके उत्तरमें भगवान्के द्वारा दूसरेमें गुणोंके अनुसार त्रिविध स्वाभाविक

श्रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरेमें श्रद्धाके अनुसार ही पुरुपका खरूप बतलाया गया है, चौधेमें सालिक, राजस और तामस श्रद्धायुक्त पुरुपोंके द्वारा कमशा देव, यक्ष, राक्षस और मूत-प्रेतोके पूजे जानेकी बात कही गयी है, पाँचवें और छठमें शास्त्रिक्द घोर तप करनेवालोकी निन्दा की गयी है, सातवें में आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी गयी है; आठवे, नवें और दसवें रलोकों कमशा सात्त्रिक, राजस और तामस आज्ञारका वर्णन किया गया है। ग्यारहवें-वारहवें और तेरहवें में कमशा सात्त्रिक, राजस और तामस यज्ञ लक्षण वतलाये गये हैं। चौदहवें, पद्रहवें और सोलहवें में कमशा शारिकि, वाचिक और मानसिक तपके स्वरूपका कथन करके सतरहवें में सात्त्रिक तपके लक्षण बतलाये गये हैं तथा अठारहवें और उन्नीसवें में कमशा राजस और तामस तपके लक्षणोक्ता वर्णन किया गया है। वीसवें, इक्कीसवें और बाईसवेंमें कमशा सात्त्रिक, राजस और तामस टानके लक्षणोक्ती व्याख्या की गयी है। तेईसवेंमें अंश्तरसव् की महिमा बतलायी गयी है। चौवीसवेमें अंश्र वाम उन्नीसवें तथा सत्ताईसवेंमें 'सत्' शब्दके प्रयोगकी व्याख्या की गयी है एव अन्तके अद्वाईसवें स्लोक किया श्रद्धाके किये हुए यज्ञ, टान, तय आदि कभींको इस लोक और परलोकमें सर्वथा निष्कल और असत् बतलाकर अध्यायका उपसहार किया गया है।

सम्बन्ध—सीलहर्षे अध्यायके आरम्भमं श्रीभगवान्ने निष्कामभावसे सेवन किये जानेवाले गास्त्रविहित गुण और आचरणोंका दैवीसम्पदाके नामसे वर्णन करके फिर शास्त्रविपरीत आसुरी सम्पत्तिका कथन किया । साथ ही आसुर-स्वभाववाले पुरुषोंको नरकोंमें गिरानेकी वात कहीं और यह वतलाया कि काम. कोघ, लोभ ही आसुरी सम्पदाके प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकोंके द्वार हैं, इनका त्याग करके जो आत्मकत्याणके लिये साधन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। इसके अनन्तर यह कहा कि जो शास्त्रविधिका त्याग करके, मनमाने ढगसे अपनी समझसे जिसको अच्छा कर्म समझता है, वहीं करता हैं, उसे अपने उन कर्मोंका फल नहीं मिलता, सिद्धिके लिये किये गये कर्मसे सिद्धि नहीं मिलती, सुखके लिये किये गये कर्मसे सुख नहीं मिलता और परमगित तो मिलती ही नहीं । अतएव करने और न करने योग्य कर्मोंकी व्यवस्था देनेवाले शास्त्रोंके विधानके अनुसार ही तुम्हें निष्कामभावसे कर्म करते चाहिये। इससे अर्जुनके मनमे यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग शास्त्रविधिकों छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं—यह तो ठीक ही हैं। परन्तु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्रविधिका तो न जाननेक कारण अथवा अन्य किसी कारणसे त्याग कर बैठते हैं, परन्तु यज्ञ-पूजादि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है ? इस जिज्ञासाको व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान्से पूछते हैं— अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ अर्जुन वोले−हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे युक्त हुए देवादिका पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है १ सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी ? ॥ १ ॥

प्रभ-शाखिविधिके त्यागकी बात सोलहवें अध्यायके तेईसवें क्लोकमें भी कही जा चुकी हैं और यहाँ भी कहते हैंं। इन दोनोका एक ही भाव है या इनमें कुछ अन्तर है ?

उत्तर—अवस्य अन्तर है। वहाँ अवहेलना करके शाख-विधिके त्यागका वर्णन है और यहाँ न जाननेके कारण होने-वाले शाखविधिके त्यागका है। उनको शास्त्रकी परवा ही नहीं है, वे अपने मनमें जिस कर्मको अच्छा समझते हैं, वही करते हैं। इसीसे वहाँ 'वर्तते कामकारत ' कहा गया है। परन्तु यहाँ 'यजन्ते श्रद्धयान्त्रिता 'कहा है, अत. इन लोगोमें श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ अवहेलना नहीं हो सकती। इन लोगोको परिस्थिति और वातावरणकी प्रति-क्लतासे, अवकाशके अभावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन आदिकी कमीसे शाखविधिका ज्ञान नहीं होता और इस अज्ञताके कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है। प्रश्र—'निष्ठा' शब्दका क्या भाव है ?

उत्तर—'निष्ठा' शब्द यहाँ स्थितिका वाचक है। क्यों-कि तीसरे क्लोकमे इसका उत्तर देते हुए भगवान्ने कहा है कि यह पुरुप श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसा ही वह पुरुप है अर्थात् वैसी ही उसकी स्थिति है। अतएव उसीका नाम 'निष्ठा' है।

प्रभ-'उनकी निष्ठा सात्त्रिकी है अथवा राजसी या तामसी ?' यह पूछनेका क्या भाव है र

उत्तर—सोळहवे अध्यायके छठे श्लोकमे भगवान्ने दैवी प्रकृतिवाले और आधुरी प्रकृतिवाले—इन दो प्रकारके मनुष्यें-का वर्णन किया। इनमें देवी प्रकृतिवाले लोग गास्त्रविहित कमोका निष्कामभावसे आचरण करते हैं, इसीसे वे मोक्षको प्राप्त होते हैं। आधुर-खभाववालोमें जो तामस लोग पाप-कर्मोंका आचरण करते हैं वे तो नीच योनियोको या नरको-को प्राप्त होते हैं और तमोमिश्रित राजस लोग, जो शास्त्रविधिको त्याग कर मनमाने अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे कर्मोंका कोई फल नहीं मिलता, किन्तु पापकर्मका फल तो उन्हें भी भोगना ही पडता है। इस वर्णनसे दैवी और आधुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंकी उपर्युक्त वार्ते तो अर्जुनकी समझमें आ

गयीं, परन्तु न जाननेकेकारण शास्त्रविधिका त्याग करने-पर भी जो श्रद्धाके साथ पूजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे खभाववाले हैं—दैव स्वभाववाले या आसुर स्वभाववाले १ इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ । अत उसीको समझनेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न है कि ऐसे लोगोंकी स्थिति सात्त्विकी है अथवा राजसी या तामसी १ अर्थात् दैवी-सम्पदावाले हैं या आसुरीसम्पदावाले १

प्रश्न—ऊपरके विवेचनसे यह पता लगता है कि ससार-में पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं—

- (१) जो शास्त्रविधिका पालन भी करते हैं और जिनमे श्रद्धा भी है।
- (२) जो शास्त्रविधिका तो किसी अशर्मे पालन करते हैं, परन्तु जिनमें श्रद्धा नहीं है।
- (३) जिनमें श्रद्धा तो है, परन्तु जो शास्त्रविधिका पालन नहीं कर पाते।
- ( ४ ) जो शास्त्रविधिका पालन भी नहीं करते और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है ।
- (५) जो अन्रहेलनासे शास्त्रविधिका त्याग करते हैं। इन पाँचोंका क्या स्त्ररूप है, इनकी क्या गति होती है तथा इनका वर्णन गीताके कौन-से क्लोकोंमें प्रधानतया आया है ?

उत्तर—(१) जिनमे श्रद्धा भी है और जो शाखविधिका पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुप दो प्रकारके हैं—एक तो निष्कामभावसे कर्मोका आचरण करनेवाले और दूसरे सकाम भावसे कर्मोका आचरण करनेवाले। निष्कामभावसे आचरण करनेवाले दैवीसम्पदायुक्त सात्त्विक पुरुप मोक्षको प्राप्त होते है, इनका वर्णन प्रधानतया सोलहवें अध्यायके पहले तीन इलोकोंमें तथा इस अध्यायके ग्यारहवें, चौदहवेंसे सतरहवें और बीसवें क्लोकोंमें है। सकाम भावसे आचरण करनेवाले सत्त्वमिश्रित राजस पुरुप सिद्धि, सुख तथा स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होते है, इनका वर्णन दूसरे अध्यायके वयालीसवें, तेंतालीसवें और चौवालीसवेंमें, चौथे अध्यायके वारहवें श्लोकमें, सातवेंके बीसवें, इक्कीसवें और बाईसवेंमें और नवे अध्यायके बीसवे, इक्कीसवे और तेईसवें क्लोकोंमें है।

- (२) जो लोग शास्त्रविधिका किसी अशमे पालन करते हुए यज्ञ, डान, तप आदि कर्म तो करते हैं, परन्तु जिनमे श्रद्धा नहीं होती—उन पुरुशोंके कर्म असत् (निष्फल) होते है, उन्हें इस लोक और परलोक में उन कर्मोसे कोई भी लाभ नहीं होता । इनका वर्णन इस अध्यायके अहाईसवे स्लोक में किया गया है।
- (३) जो लोग अज्ञताके कारण शास्त्रविधिका तो त्याग करते है, परन्तु जिनमें श्रद्धा है——ऐसे पुरुप श्रद्धाके भेदसे साच्चिक भी होते है और राजस तथा तामस भी। इनकी गति भी इनके स्वरूपके अनुसार ही होती है। इनका वर्णन इस अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे श्लोकोंमें किया गया है।
- (४) जो लोग न तो शास्त्रको मानते है और न जिनमें श्रद्धा ही है, इससे जो काम, क्रोध और लोमके वश होकर अपना पापमय जीवन विताते हैं—ने आसुरी-सम्पदावाले लोग नरकों में गिरते हैं तथा नीच योनियोको प्राप्त होते हैं। उनका वर्णन सातवे अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें, नवेके

वारहवेमें; सोलहवें अध्यायके सातवेसे लेकर वीसवेतकमें और इस अध्यायके पॉचवें, छठे एवं तेरहवें स्लोकोमें है।

(५) जो लोग अवहेलनासे शास्त्रविधिका त्याग करते हैं और अपनी समझसे उन्हें जो अच्छा लगता है, वही करते हैं — उन यथेच्छाचारी पुरुगोमें जिनके कर्म शास्त्रनिपिद्ध होते है, उन तामस पुरुपोंको तो नरकादि दुर्गतिकी प्राप्ति होती है — जिनका वर्णन चौथे प्रश्नके उत्तरमें आ चुका है। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन रज प्रधान तामस पुरुषोंको शास्त्रविधिका त्याग कर देनेके कारण कोई भी फल नहीं मिलता। इसका वर्णन सोलहवें अध्यायके तेईसवें क्लोकमें किया गया है। ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकर्म किये जाते हैं उनका फल — तिर्यक्त-योनियोंकी प्राप्ति और नरकोंकी प्राप्ति — अवश्य होता है।

इन पाँचो प्रश्नोके उत्तरमें प्रमाणस्त्ररूप जिन श्लोकोंका सकेन किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य श्लोकोमें भी इनका वर्णन है, परन्तु यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं किया गया है।

सम्बन्ध—अर्जुनके प्रश्नको सुनकर भगवान् अव अगले दो श्लोकोंमें उसका संक्षेपसे उत्तर देते हैं— श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥२॥

श्रीभगवान् बोले-मनुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोंसे रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धा सात्त्विकी और राजसी तथा तामसी—ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है। उसको तू मुझसे सुन ॥ २॥

प्रश्न—'देहिनाम्' पद किन मनुष्योके लिये प्रयुक्त हुआ है !

उत्तर—जिनका देहमें स्वाभाविक अभिमान है, ऐसे साधारण मनुष्योंके चिये प्रयुक्त हुआ है ।

प्रश्न—'सा' और 'स्वभावजा' ये पद कैसी श्रद्धाके वाचक हैं !

उत्तर—'सा' एवं 'स्वभावजा'पद शास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करनेवाले मनुष्योंमें रहनेवाली श्रद्धाके वाचक हैं। वह श्रद्धा शास्त्रसे उत्पन्न नहीं है स्वभाव- से हैं। इसिलिये उसे 'स्वभावजा' कहते हैं। जो श्रद्धा शास्त्रके श्रवण-पठनादिसे होती है, उसे 'शास्त्रजा' कहते हैं और जो पूर्व जन्मोके तथा इस जन्मके कर्मोंके सस्कारानुसार स्वाभाविक होती है, वह 'स्वभावजा' कहलाती है।

प्रश्न—सात्विकी, राजसी, तामसी और त्रिविधाके साथ 'इति'के प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इनके साथ'इति'पदका प्रयोग करके भगवान् यह दिखळाते हैं कि यह श्रद्धा सात्त्विकी, राजसी और तामसी—इस प्रकार तीन ही तरहकी होती है।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय है, इसिलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है वह स्वयं भी वही है ॥ ३॥

प्रश्न-सभी मनुष्योंसे यहाँ क्या तात्पर्य है 2

उत्तर—पिछले क्लोकमें जिन देहामिमानी मनुष्येंके लिये 'देहिनाम'पद आया है, उन्होंके लिये 'सर्वस्य' पद आया है । अर्थात् यहाँ देहामिमानी साधारण मनुष्योंके सम्बन्धमें कहा जा रहा है । क्योंकि इसी क्लोकमें आगे यह कहा गया है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह स्वय मी वैसा ही है। यह कथन देहामिमानी जीवके लिये ही लागू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके लिये नहीं ।

प्रश्न—पिछले क्लोकमें श्रद्धाको'खभावजा'—खभावसे उत्पन्न बतलाया गया है, और यहाँ 'सत्त्वानुरूपा'अन्त करण, के अनुरूप कहा गया है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मनुष्य सात्विक,राजस, तामस—जैसे कर्म करता है,वैसा ही उसका खभाव बनता है। और खभाव अन्त -करणमें रहता है, अत: वह जैसे खभाववाला है, वैसे ही अन्त:करणवाला माना जाता है इसलिये उसे चाहे

सम्बन्ध—श्रद्धाके अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाका स्वरूप वतलाया गया, इससे यह जाननेकी इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्योंकी पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठावाला है। इसपर भगवान् कहते हैं—

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

सात्त्विक पुरुष देवोंको पूजते हैं। राजस पुरुष यस और राक्षसोंको तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं ॥ ४॥

प्रश्न—सात्त्रिक पुरुप देवोंको पूजते हैं, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—कार्य देखकर कारणकी पहचान होती है—इस न्यायके अनुसार जब देवता सात्त्विक हैं तो उनकी पूजा करनेवाले भी सात्त्विक ही होगे, और 'जैसे देव वैसे ही उन-के पुजारी' इस छोकोक्तिके अनुसार यह बतलाते हैं कि देवताओको पूजनेवाले मनुष्य सात्त्विक हैं—सात्त्विकी निष्ठा-वाले हैं। देवताओंसे यहाँ सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, यम, अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि शास्त्रोक्त देव समझने चाहिये। 'सभावसे उत्पन्न' कहा जाय चाहे 'अन्त करणके अनुरूप' बात एक ही है ।

प्रश्न—पुरुपको तो 'पर' यानी गुर्णोसे सर्वथा अतीत बतलाया गया (१३।२२), फिर यहाँ उसे 'श्रद्धामय' कहनेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर—पुरुषका वास्तविक खरूप तो गुणातीत ही है, परन्तु यहाँ उस पुरुषकी बात है, जो प्रकृतिमें स्थित है और प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे सम्बद्ध है। क्योंकि गुणान्य मेद 'प्रकृतिस्थ पुरुष'में ही सम्भव है। जो गुणोंसे परे है, उसमें तो गुणोंके मेदकी कल्पना ही नहीं हो सकती। यहाँ मगवान् यह बतलाते हैं कि जिसकी अन्तः करणके अनुरूप जैसी साल्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है—वैसी ही उस पुरुषकी निष्ठा या स्थिति होती है। अर्थात् जिसकी जैसी श्रद्धा है, वही उसका खरूप है। इससे भगवान्ने श्रद्धा, निष्ठा और खरूपकी एकता करते हुए 'उनकी कौन-सी निष्ठा है' अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है।

यहाँ दे शूजनरूप क्रिया सात्विक होनेके कारण उसे करनेवालोंको सात्विक बताया है,परन्तु पूर्ण सात्विक तो वही है, जो सात्विक क्रियाको निष्कामभावसे करता है।

प्रश्न—राजसपुरुप यक्ष-राक्षसोको (पूजते हैं)—— इससे क्या तारपर्य है <sup>2</sup>

उत्तर—जैसे देवताओंको पूजनेवाले सात्त्विक पुरुष हैं, उमी न्यायसे यक्ष-राक्षसोंको पूजनेवाले राजस हैं—राजसी निष्ठावाले हैं,यह पहचान करनेके लिये ऐसा कहाहै। यक्षसे कुवेरादि और राक्षसोंसे राह्ड-केतु आदि समझना चाहिये।

प्रश्न—तामस मनुष्य प्रेत और भ्तगणोंको पूजते हैं— इसका क्या तालर्य है ?

उत्तर-इससे भी यही बात कही गयी है कि भूत,प्रेत, पिशाचोंको पूजनेवाले तामसी निष्ठावाले है। मरनेके वाद जो पापकर्मवश भूत-प्रेतादिके वायुप्रधान देहको प्राप्त होते है, वे भूत-प्रेत कहलाते हैं।

यश्र-इन छोगोंकी गति कैसी होती है ?

उत्तर—'जैसा इष्ट वैसी गतिग्प्रसिद्ध ही है । देवताओंको पूजनेवाले देवगतिको प्राप्त होते हैं,यक्ष-राक्षसोंको पूजनेवाले यक्ष-राक्षसोक्ती गतिको और भूत-प्रेतोको पूजनेवाले उन्हींके जैसे रूप,गुण और स्थिति आदिको पाते हैं। नवे अध्यायके पचीसने रलोकमें भगनान्ने 'यान्ति देवन्नता देनान्' 'भूतानि यान्ति भूतेज्या: अविसे यही सिद्धान्त वतलाया है।

सम्बन्ध-न जाननेके कारण शास्त्रविधिका त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धाके साथ यजन करने-वालोंका वर्णन किया गया, परन्तु ज्ञास्त्रविधिका त्याग करनेवाले अश्रद्धालु मनुष्योंके विषयमें कुछ नहीं कहा गया: अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्रविधिको भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते है, वे किस श्रेणीमें हैं ? इसपर अगले दो खोकोंमें भगवान कहते हैं--

> अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो दुम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित केवल मनःकिएत घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहड्वारसे युक्त पवं कामनाः आसक्ति और वलके अभिमानसे भी युक्त है ॥ ५ ॥

प्रश्न-शास्त्रविधिसे रहित और घोर तप कैसे तपको कहते हैं ?

उत्तर-जिस तपके करनेका शास्त्रोमें विधान नहीं है. जिसमें शास्त्रविधिका पालन नहीं किया जाता, जिसमें नाना प्रकारके आडम्बरोंसे शरीर और इन्द्रियोको कष्ट पहुँचाया जाता है और जिसका खरूप वडा भयानक होता है-ऐसे तपको शास्त्रविधिसे रहित घोर तप कहते है ।

प्रश्न-इस प्रकार तप करनेवाले मनुष्योंको दम्भ और अहङ्कारसे युक्त वतलानेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इस प्रकारके शास्त्रविरुद्ध भयानक तप करनेवाले मनुष्योमे श्रद्धा नहीं होती । वे लोगोको ठगनेके लिये और उनपर रोव जमानेके लिये पाखण्ड रचते है तथा सदा

> कर्ञायन्तः **जारीरस्थं** चैवान्तःशरीरस्थं

अहङ्कारसे फुले रहते हैं। इसीसे उन्हें दम्भ और अहङ्कार-से युक्त कहा गया है।

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंको कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-उनकी भोगोमें अत्यन्त आसक्ति होती है, इससे उनके चित्तमें निरन्तर उन्हीं भोगोकी कामना वढती रहती है । वे समझते है कि हम जो कुछ चाहेंगे वही प्राप्त कर लेंगे; हमारे अदर अपार वल है, हमारे वलके सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्यमें बाधा दे सके । इसी अभिप्रायसे उन्हें कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे युक्त कहा गया है।

भूतग्राममचेतसः । तान्विद्धचासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

जो रारीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी करा करनेवाले हैं, उन अज्ञानियोंको तू आसुर-स्वभाववाले जान ॥ ६ ॥

उत्तर-पञ्च महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार, दस इन्द्रियाँ और पाँच इन्द्रियोंके विषय-इन तेईस तत्त्वोके सम्ह्का

प्रश्न-शरीररूपसे स्थित भ्तसमुदायका क्या अर्थ है? नाम 'भूतसमुदाय' है। इसका वर्णन तेरहवे अध्यायके पॉचवें क्लोकमें क्षेत्रके नामसे आ चुका है।

प्रश्न—वे लोग भूतसमुदायको और अन्त.करणमें स्थित

मुझ परमात्माको भी कुश करनेवाले होते हैं, इस क्यनका क्या भाव है 2

उत्तर-शास्त्रसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेशले मनुष्य नाना प्रकारके भयानक आचरणोंसे उपर्युक्त भूत-समुदायको यानी शरीरको क्षीण और दुर्बल करते हैं, इतना ही नहीं है, वे अपने घोर आचरणोसे अन्त करणमें स्थित परमात्माको भी क्लेश पहुँचाते हैं। क्योंकि सक्के हृदयमें आत्मरूपसे परमात्मा स्थित हैं। अत खय अपने आत्माको या किसीके भी आत्माको दु:ख पहुँचाना परमात्माको ही दु:ख पहुँचाना है। इसिल्ये उन्हें भूतसमुदायको और परमात्माको क्लेश पहुँचानेशले कहा गया है।

प्रश्न—'अचेतस' पदका क्या अर्थ है । उत्तर—शास्त्रके प्रतिकृल आचरण करनेवाले,

बोधशक्तिसे रहित, आवरणदोषयुक्त मूढ़ मनुष्योंका वाचक 'अचेतस ' पद है।

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंको आसुर-निश्चयवाले कहनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—उपर्युक्त शास्त्रविधिसे रहित घोर तामस तप करनेवाले, दम्भी और घमण्डी मनुष्य सोलहवें अध्यायमें वर्णित आसुरी सम्पदावाले ही हैं, यही मात्र दिखनानेके लिये उनको 'आसुर-निश्चयवाले' कहा गया है।

सम्बन्ध—त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धावालोंके तथा घोर तप करनेवाले लोगोंके लक्षण वतलाकर अब भगवान् सार्त्विकना ग्रहण और राजस-तामसका त्याग करानेके उद्देश्यसे सास्विक-राजस-तामस आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं —

> आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥७॥

भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है। और वैसे ही यक्ष, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस पृथक् पृथक् भेदको तू मुझसे सुन ॥ ७ ॥

प्रश्न-'अपि' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'अपि' पदसे भगवान् यह दिखलाते हैं कि जैसे श्रद्धा और यजन सात्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारकेहोते हैं, वैसे ही आहार भी तीन प्रकारके होते हैं।

परन-'सर्वस्य' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—'सर्वस्य' पद यहाँ मनुष्यमात्रका वाचक है, क्योकि आहार सभी मनुष्य करते है और यह प्रकरण भी मनुष्योंका ही है।

प्रश्न—आहारादिके सम्बन्धमें अर्जुनने कुछ भी नहीं पूछा था, फिर बिना ही पूछे मगवान्ने आहार।दिकी बात क्यों कही ?

उत्तर—मनुष्य जैसा आहार करता है, वैसा ही उसका अन्त:करण वनता है और अन्त करणके अनुरूप ही श्रद्धा भी होती है। आहार ग्रुद्ध होगा तो उसके परिणामस्वरूप अन्त:करण भी ग्रुद्ध होगा। 'आहारशुद्धौ सच्चग्रुद्धिः।'

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें भगवान्ने आहार, यज्ञ, तप और दानके मेद सुननेकी आज्ञा की है उसीके अनुसार इस श्लोकमें यहण करने योग्य सात्त्विक आहारका वर्णन करते हैं—-

(छान्दोग्य उ० ७।२६।२) अन्त करणकी शुद्धिसे ही विचार, भाव, श्रद्धादि गुण और कियाएँ शुद्ध होंगी। अतएव इस प्रसङ्गमें आहारका विवेचन आवश्यक है। दूसरे, यजन अर्थात् देवादिका यूजन सब छोग नहीं करते, परन्तु आहार तो सभी करते हैं। जैसे जो जिस गुणवाले देवता, यख-राक्षस या भूत-प्रेतोंकी यूजा करता है—वह उसीके अनुसार सात्त्विक, राजस और तामस गुणवाला समझा जाता है, वैसे ही सात्त्विक, राजस और तामस शाहारोमें जो आहार जिसको प्रिय होता है, वह उसी गुणवाला होता है। इसी भावका लेकर श्लोकमें 'प्रिय गपद देकर विरोष लक्ष्य कराया गया है। अत. आहारकी दृष्टिसे भी उसकी पहचान हो सकती है। इसीलिये मगवान्ने यहाँ आहारके तीन मेद वतलाये हैं तथा सात्त्विक आहारका प्रहण करानेके लिये और राजस-तामस-का त्याग करानेके लिये भी इसके तीन मेद बतलाये हैं। यही बात यज्ञ, दान और तपके विषयमें भी समझ लेनी चाहिये। और दानके मेद सननेकी आजा की है उसीके अनसार

गी० त० वि० ७५---

#### आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले,रसयुक्त,चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सान्त्रिक पुरुषको प्रिय होते हैं॥ ८॥

प्रश्न—आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिका बढ़ना क्या है और उनको बढानेवाले आहार कौन-से हैं र

- उत्तर—(१) आयुका अर्थ है उम्र या जीवन, जीवनकी अवधिका वढ़ जाना आयुका बढ़ना है।
- (२) सत्त्वका अर्थ है बुद्धि । बुद्धिका निर्मल, तीक्ष्ण एवं यथार्थ तथा सूक्ष्मदर्शिनी होना ही सत्त्वका बढ़ना है ।
- (३) बलका अर्थ है सत्कार्यमें सफलता दिलाने-वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति । इस आन्तर एवं बाह्यशक्तिका बढना ही बलका बढना है ।
- (४) मानसिक और शारीरिक रोगोका नष्ट होना ही आरोग्यका बढना है।
- (५) हृदयमें सन्तोष, सात्त्रिक प्रसन्नता और पृष्टिका होना और शरीरके मुखादि अङ्गोपर शुद्ध माव-जनित आनन्दके चिह्नोका प्रकट होना सुख है; इनकी वृद्धि सुखका बढ़ना है।
- (६) चित्तवृत्तिका प्रेमभावसम्पन्न हो जाना और शरीर-में प्रीतिकर चिह्नोका प्रकट होना ही प्रीतिका बढ़ना है।

उपर्युक्त आयु, बुद्धि और बल आदिको बढ़ानेवाले जो दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूँ, जौ, चना, मूँग और चावल आदि सात्त्विक आहार हैं—उन सबको समझाने-के लिये आहारका यह लक्षण किया गया है।

प्रश्न-वे आहार कैसे होते है <sup>2</sup>

उत्तर—'रस्याः', 'स्निग्धा ', 'स्थिराः' और 'हृद्धाः'— इन पदोंसे भगवान्ने यही बात समझायी है ।

(१) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोंको 'रस्याः' कहते हैं।

- (२) मक्खन, घी तथा सात्त्विक पटार्थोंसे निकाले हुए तैल आदि स्नेहयुक्त पटार्थोंको 'क्षिग्धाः' कहते हैं।
- (३) जिन पदार्थोंका सार वहुत काळतक शरीरमें स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करनेवाले पदार्थों-को 'स्थिरा:' कहते हैं।
- ( १ ) जो गंदे और अपिवत्र नहीं हैं तथा देखते ही मनमें सात्त्विक रुचि उत्पन्न करनेवाले है, ऐसे पदार्थोंको 'हृद्याः' कहते हैं।

प्रश्न-'आहाराः' से क्या तात्पर्य है ²

उत्तर—'भक्ष्य, मोज्य, लेख और चोष्य—इन चार प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोंको आहार कहते हैं। इसकी व्याख्या पद्रहवें अध्यायके चौदहवें स्ठोकमें देखनी चाहिये। वहाँ चतुर्विध अन्नके नामसे इसका वर्णन हुआ है।

प्रश्न—भगवान्ने पूर्वके श्लोकमें आहारके तीन भेद सुननेको कहा था, परन्तु यहाँ 'सात्त्विकप्रियाः'से आहार करनेवाले पुरुपोकी बात कैसे कही ?

उत्तर—जो पुरुष जिस गुणवाला है, उसको उसी गुणवाला आहार प्रिय होता है। अतएव पुरुपोकी वात कहनेसे आहारकी बात आप ही आ गयी। मनुष्यकी भोजनविषयक प्रियताके सम्बन्धसे उसकी पहचान बतानेके उद्देश्यसे ऐसा प्रयोग किया गया है।

सम्बन्ध-ग्रहण करनेयोग्य सात्त्विक पुरुषोंके आहारका वर्णन करके अब अगले दो श्लोकोंमें त्याग करनेयोग्य राजस और तामस पुरुषोंके आहारका वर्णन करते हैं---

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकाम्यप्रदाः॥ ९॥

कड़वें खट्टें, छवणयुक्त, वहुत गरम, तीखें, रूखें, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ प्रश्न-कड़ने, खद्दे, लग्गयुक्त, वहुत गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक कैसे आहारको कहते हैं ?

उत्तर—नीम, करेला आदि पदार्थ कड़वे हैं, कुछ लोग काली मिर्च आदि चरपरे पदार्थोंको कड़वे मानते हैं। किंतु इस वर्णनमें तीक्ष्ण शब्द अलग आया है, कटु रसका उसमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये यहाँ 'कटु' शब्दका तिक्त अर्थ मानकर उसका अर्थ 'कडवा' किया गया है। इमली आदि खहे है, क्षार तथा विवित्र माँतिके नमक नमकीन हैं, बहुत गरन-गरम वस्तुएँ अति उष्ण हैं, लाल मिर्च आदि तीखे हैं, माइमें मूंजे हुए अन्नादि रूखे हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक है।

प्रश्न—'दु खशोकामयप्रदा ' का क्या भाव है ? उत्तर—खानेके समय गले आदिमें जो तकलीफ होती है

> यातयामं गतरसं पूति उन्छिष्टमपि चामेध्यं

जा भाजन अधपका, रसराहत, दुगन्धयुन भोजन तामस पुरुपको प्रिय होता है ॥ १० ॥

प्रश्न—'याम' प्रहरको कहते हैं, अतएव 'यातयामम्' का अर्थ जिस भोजनको तैयार हुए एक प्रहर बीत चुका हो ऐसा न मानकर अधपका क्यों माना गया दे और अधपका भोजन कैसे भोजनको कहते है दे

उत्तर—इसी श्लोकमें 'पर्युषितम्'या वासी अनको तामस वतलाया गया है। 'यातयामम्'का अर्थ एक प्रहर पहलेका वना मोजन मान हेनेसे 'वासी'भोजनको तामस वतलानेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती, क्योंकि जब एक ही प्रहर पहले बना हुआ मोजन भी तामस है, तब एक रात पहले बने भोजनका तामस होना तो यों ही सिद्ध हो जाता है, उसे अलग तामस वतलानेकी क्या आवश्यकता है। यह सोचकर यहाँ 'यातयामम्' का अर्थ 'अध्यका' किया गया है।

अधपका उन फर्लो अथवा उन खाद्य पटार्थोंको समझना चाहिये जो पूरी तरहसे पके न हों, अथवा जिनके सिद्ध होनेमे (सीझनेमें) कमी रह गयी हो। प्रथ—'गतरसम्' पद कैसे भोजनका वाचक है ?

तथा जीभ, ताख आदिका जलना, दाँतोंका आम जाना, चत्रानेमें दिक्कत होना, ऑखो और नाकोंमें पानी आ जाना, हिचकी आना आदि कष्ट जो होते है—उन्हें 'दृ ख' कहते हैं। खानेके बाद जो पश्चात्ताप होता है, उसे शोक कहते हैं और खानेसे जो रोग उत्पन्न होते है उन्हें 'आमय' कहते हैं। उपर्युक्त कड़ वे, खड़े आदि पदार्थोंके खानेसे ये दु ख, शोक और रोग उत्पन्न होते है। इसिल्ये इन्हें 'दु खशोकामयप्रदा ' कहा है। अतएव इसका स्थाग करना उचित है।

प्रश्न-ये राजस पुरुषको प्रिय है, इस क्रथनका क्या मात्र है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे यह भाव दिख्ळाया है कि उपर्युक्त आहार राजस है, अत: जिनको इस प्रकारका आहार प्रिय यानी रुचिकर है, उनको रजोगुणी समझना चाहिये।

पर्युषितं च यत्।

उन्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०॥ जो भोजन अध्यका, रसरिहत, दुर्गन्धयुक्त, बासी और उन्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह

> उत्तर-अग्नि आदिके सयोगसे, हवासे अथवा मौसिम बीत जाने आदिके कारणोंसे जिन रसयुक्त पदार्थोंका रस सूख गया हो ( जैसे सतरे, ऊख आदिका रस सूख जाया करता है )----उनको 'गतरस' कहते हैं।

प्रश्न-'पूति' पद किस प्रकारके मोजनका वाचक है र उत्तर-खानेकी जो वस्तुएँ खमावसे ही दुर्गन्ययुक्त हो ( जैसे प्याज, लहसुन आदि ) अयत्रा जिनमें किसी कियासे दुर्गन्य उत्पन्न कर दी गयी हो,उन प्रस्तुओको'पूति'कहते हैं।

प्रश्न-'पर्युषितम्' पद कैसे भोजनका वाचक है र उत्तर-पहले दिनके बनाये हुए भोजनको 'पर्युषित' या वासी कहते हैं। रात बीत जानेसे ऐसे खाद्य पदार्थोमें विकृति उत्पन्न हो जाती है और उनके खानेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। उन फलोको भी बासी समझना चाहिये, जिनमें पेड्से तोड़े बहुत समय बीत जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो।

प्रश्न-'उच्छिष्ट' कैसे भोजनका वाचक है ?

उत्तर—अपने या दूसरेके भोजन कर लेनेपर वची हुई जूठी चीजोको 'उच्छिष्ट' कहते हैं।

प्रश्न-'अमेध्यम्' पद कैसे भोजनका वाचक है १ उत्तर-मास, अण्डे आदि हिंसामय और शराब-ताड़ी-आदि निषिद्ध मादक वस्तुऍ-जो खभावसे ही अपवित्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किसी अपित्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्यान्य और अधर्मसे उपार्जित असत् धनके द्वारा प्राप्त होनेके कारण अपवित्रता आ गयी हो-उन सत्र वस्तुओको 'अमेध्य'कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव-पूजनमें भी निषद्ध माने गये हैं।

प्रश्न-'च' और 'अपि' इन अव्ययोका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है <sup>2</sup> उत्तर-इनके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिन वस्तुओमें उपर्युक्त दोप थोड़े या अधिक हो, वे सब वस्तुएँ तो तामस हैं ही; उनके सिवा गाँजा, भाँग, अफीम, तम्बाक्, सिगरेट-बीड़ी, अर्क, आसव और अपिवत्र दवाइयाँ आदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाली जितनी भी खान-पानकी वस्तुएँ है—सभी तामस हैं।

प्रश्न—ऐसा भोजन तामस पुरुषोको प्रिय होता है— इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिख्ळाया है कि उपर्युक्त लक्षणोसे युक्त भोजन तामस है और तामस प्रकृतिवाले मनुष्य ऐसे ही भोजनको पसंद किया करते हैं, यह उनकी पहचान है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भोजनके तीन मेद बतलाकर अब यज्ञके तीन मेद बतलाये जाते हैं, उनमें पहले करनेयोग्य सास्विक यज्ञके लक्षण बतलाते हैं——

#### अफलाकाङ्क्षिभियेज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

जो शास्त्रविधिसे नियत, यश करना ही कर्तव्य है—इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न चाहनेवाले पुरुषोद्वारा किया जाता है, वह सान्विक है ॥ ११ ॥

प्रश्न-'विधिदृष्टः' पदका क्या अर्थ है और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर— 'विधिदृष्टः'से भगवान् ने यह दिखलाया है कि श्रीत और स्मार्त यज्ञोमें जिस वर्ण या आश्रमके लिये शास्त्रोमें जिस यज्ञका कर्तन्यरूपसे विधान किया गया है, वह शास्त्र-विहित यज्ञ ही सात्त्रिक है। शास्त्रके विपरीत मनमाना यज्ञ सात्त्रिक नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'यज्ञः' पद किसका वाचक है <sup>2</sup> उत्तर-देवता आदिके उद्देश्यसे घृतादिके द्वारा अग्निमे हवन करना या अन्य किसी प्रकारसे किसी भी वस्तुका समर्पण करके किसीकी यथ।योग्य पूजा करना 'यज्ञ' कहलाता है ।

प्रश्न-करना ही कर्तव्य है—इस प्रकार मनका समाधान करके किये हुए यज्ञको साच्यिक वतलानेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—यदि फलकी इच्छा ही न हो तो किर कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्या है, ऐसी शङ्का हो जाने-पर मनुष्यकी यज्ञमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती; अतएव 'करना ही कर्तव्य है' इस प्रकार मनका समाधान करके किये जानेवाले यज्ञको सात्त्रिक बतलाकर भगवान्ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार जिस यज्ञका जिसके लिये शास्त्रोमें विधान है, उसको अवश्य करना चाहिये। ऐसे शास्त्रविहित कर्तव्यरूप यज्ञका न करना भगवान्के आदेशका उल्लाह्न करना है— इस प्रकार यज्ञ करनेके लिये मनमें दह निश्चय करके निष्काम-भावसे जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ सात्त्विक होता है।

प्रश्न - 'अफ्र ज्ञाकाङ्किमिः' पद कैसे कर्ताका वाचक है और उनके द्वारा किये हुए यज्ञको सात्त्विक वतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यज्ञसे स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय या स्वर्ग आदिकी

प्राप्ति एव किसी प्रकारके अनिएकी निवृत्तिरूप इस लोक हुए यज्ञको सात्विक वतलाकर यहाँ यह भाव दिरदग्रया या परलोकके किसी प्रकारके दुखभोग या दु:खनिवृत्ति-की जरा भी इच्छा नहीं करते—उनका वाचक 'अफलाकाङ्क्रिमि ' पद है (६।१)। उनके द्वारा किये

गया है कि फलकी इच्छासे किया हुआ यज विविधूर्वक किया जानेपर भी पूर्ण सात्त्रिक नहीं हो सकता,सात्त्रिक-भावकी पूर्णताके लिये फलेन्हाका त्याग प्रमावश्यक है।

सम्बन्ध-अब राजस यज्ञके लक्षण बतलाते हैं-

#### फलं दम्भार्थमपि अभिसंघाय ਰ

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

परन्तु हे अर्जुन । केवल दम्भाचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिमें रखकर जो यह किया जाता है, उस यहको तु राजस जान ॥ १२ ॥

प्रश्न-'तु' अन्ययका प्रयोग किसलिये किया गया है र उत्तर-सात्त्रिक यज्ञसे इसका भेद दिख्छानेके छिये 'त' अन्ययका प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न-दम्भके लिये यज्ञ करना क्या है ?

उत्तर-यज्ञ-ऋर्ममें आस्था न होनेपर भी जगत्में अपनेको 'यज्ञनिष्ठ' प्रसिद्ध करनेके उद्देश्यसे जो यज्ञ किया जाता है, उसे दम्भके लिये यज्ञ करना कहते हैं। प्रश्न-फलका उद्देश्य रखकर यह करना क्या है । उत्तर—स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय और खर्गादिकी प्राप्तिरूप इस छोक और परलोकके सख-भोगोंके लिये या किसी प्रकारके अनिष्टकी निवृत्तिके छिये जो यज्ञ करना है--वह फल-प्राप्तिके उद्देश्यसे यज्ञ करना है।

प्रश्न-'एव', 'अपि' और 'च'---इन अन्ययोके प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जो यज्ञ किसी फलप्राप्तिके उद्देश्यसे किया गया है, वह गास्रविहित और श्रद्धापूर्वक किया हुआ होनेपर भी राजस है, एव जो दम्मपूर्वक किया जाता है वह भी राजस है, फिर जिसमें ये दोनो दोष हों उसके 'राजस' होनेमें तो कहना ही क्या है <sup>2</sup>

सम्बन्ध — अब तामस यज्ञके लक्षण बतलाये जाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं —

विधिहीनमसृष्टान्नं

श्रद्धाविरहितं यज्ञं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

परिचक्षते ॥ १३ ॥ तामसं

शास्त्रविधिसे हीन, अञ्चदानसे रहित, विना मन्त्रोंके, विना दक्षिणाके और विना श्रद्धाके किये जाने-वास्त्रे यक्षको तामस यक्ष कहते हैं ॥ १३ ॥

ग्रश्न-'विधिहीनम्' पद कैसे यज्ञका वाचक है ! उत्तर—जो यज्ञ शास्त्रविहित न हो या जिसके सम्पादनमें शास्त्रविधिकी कभी हो, अथवा जो शास्त्रोक्त विधानकी अवहेळना करके मनमाने ढंगसे किया गया हो, उसे 'विधिहीन' कहते हैं।

प्रश्न-'असृष्टानम्' पद कैसे यज्ञका वाचक है र उत्तर—जिस यज्ञमें ब्राह्मण-भोजन या अन्नदान आदिके रूपमें अन्नका त्याग नहीं किया गया हो, उसे 'अस्रष्टान्न' कहते हैं।

प्रश्त-'मन्त्रहीनम्' पद कैसे यज्ञका त्रोधक है ²

उत्तर—जो यज्ञ शास्त्रोक्त मन्त्रोसे रहित हो,जिसमें मन्त्र-प्रयोग हुए ही न हों या विधिवत् न हुए हों,अयवा अवहेलना-से त्रुटि रह गयी हो--उस यज्ञको 'मन्त्रहीन' कहते हैं।

प्रश्न-'अद्क्षिणम्' पट कैसे यज्ञका वाचक है । उत्तर-जिस यज्ञमें यज्ञ करानेवालेंको एव अन्यान्य त्राह्मण-समुदायको दक्षिणा न दी गयी हो, उसे 'अद्क्षिण' कहते हैं ।

परन-'श्रद्धाविरहित' कौन-सा यज्ञ है ? मोह, दम्भ और अहङ्कार आदिकी प्रेरणासे किया नाता उत्तर—जो यज्ञ बिना श्रद्धाके केवल मान, मद, है—उसे 'श्रद्धाविरहित' कहते हैं ।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन तरहके यज्ञोंका लक्षण बतलाकर, अब तपके लक्षणोंका प्रकरण आरम्भ करते हुए चार श्रोकोंद्वारा मास्त्रिक तपका लक्षण बतलानेके लिये पहले ज्ञारीरिक तपके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

### देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं

शौचमार्जवम् ।

वहाचर्यमहिंसा च शारीरं उच्यते ॥ १४ ॥

देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥

प्रश्न-'देन', द्विज', 'गुरु' और'प्राज्ञ'-ये शब्द किन-किनके वाचक है और उनका 'पूजन करना' क्या है 2

उत्तर-ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण,यम,इन्द्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता है-शास्त्रो-में जिनके पूजनका विधान है—उन सबका वाचक यहाँ 'देव' रान्द है। 'द्विज' रान्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य — इन तीनों वर्णीका वाचक होनेपर भी यहाँ केवल ब्राह्मणोहीके ळिये प्रयुक्त है। क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य है । 'गुरु'शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपनेसे जो वर्ण, आश्रम और आयु आदि में किसी प्रकार भी बडे हो उन सबका वाचक है तथा 'प्राज़' शब्द यहाँ परमेश्वरके खरूपको भलीभाँति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोका वाचक है। इन सबका यथायोग्य आदर-सत्कार करनाः इनको नमस्कार करना,दण्डवत्-प्रणाम करना; इनके चरण धोना; इन्हें चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पण करना; इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँ चाने-की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है।

प्रश्न-'शोचम्' पट यहाँ किस शौचका वाचक है ? उत्तर-'शौचम्' पद यहाँ केवल शारीरिक शौचका वाचक है। क्योंकि वाणीकी ख़ुद्धिका वर्णन पंद्रहवें रलोकमें और मनकी शुद्धिका वर्णन सोलहवें रलोकमें अलग किया गया है । जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीरको खच्छ और पवित्र रखना एव शरीरसम्बन्धी समस्त चेष्टाओका पवित्र होना ही 'शौच' है (१६।३)।

प्रश्न-'आर्जवम्' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-'आर्जवम्' सीघेपनका वाचक है । यहाँ शारीरिक तपके निरूपणमें इसका वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ शरीरकी अकड़ और ऐंठ आडि वक्रताके त्यागका और शारीरिक सरलताका वाचक है।

प्रश्न-'ब्रह्मचर्यम्' का क्या भाव है र

उत्तर-यहाँ 'ब्रह्मचर्यभ्' पद शरीर-सम्बन्धी सब प्रकारके मैथुनोके त्याग और महीमॉॅंति वीर्य धारण वरनेका बोधक है।

प्रश्न-'अहिंसा' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-शरीरद्वारा किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कभी जरा भी कष्ट न पहुँचानेका नाम ही यहाँ 'अहिंसा' है।

प्रश्न-इन सबको 'शारीरिक तप' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उपर्युक्त कियाओंमें शरीरकी प्रधानता है अर्थात् इनसे शरीरका विशेष सम्बन्ध है और ये इन्द्रियोके सहित शरीरको उसके समस्त दोषोका नाश करके पवित्र बना देने-वाळी है, इसिळेये इन सवको 'शारीरिक तप' कहते हैं। सम्बन्ध-- अब वाणीसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं--

> वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ स्वाध्यायाभ्यसनं चैवं

जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है—वही वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५ ॥

प्रश्न—'अनुद्वेगकरम्', 'सत्यम्' और 'प्रियहितम्'— इन विशेषणोंका क्या अर्थ है और 'वाक्यम्' पदके साथ इनके प्रयोगका तथा 'च' अव्ययका क्या भाव है ²

उत्तर—जो वचन किसीके भी मनमें जरा भी उद्देग उत्पन्न करनेवाले न हो तथा निन्दा या चुगली आदि दोषोंसे सर्वया रहित हों—उन्हें 'अनुद्देगकर' कहते हैं। जैसा देखा-सुना और अनुमन्न किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव दूसरेको समझानेके लिये जो यथार्थ वचन बोले जायँ—उनको 'सत्य' कहते है। जो सुननेवालोंको प्रिय लगते हों तथा कटुता, रूखापन, तीखापन,ताना और अपमानके भाव आदि दोषो-से सर्वया रहित हों—ऐसे प्रेमयुक्त मीठे, सरल और शान्त वचनोको 'प्रिय' कहते हैं। तथा जिनसे परिणाममें सबका हित होता हो, जो हिंसा, द्रेप, डाह, वैरसे सर्वया शृन्य हो और प्रेम,दया तथा मङ्गलसे भरे हो—उनको 'हित' कहते हैं।

'वाक्यम्' पदके साथ 'च'का प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यमें अनुद्रेगकारिता, सत्यता, प्रियता, हितकारिता— इन सभी गुणोका समावेश हो एव जो शास्त्रवर्णित वाणीसम्बन्धी सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो—उसी वाक्यके उचारणको वाचिक तप माना जा सकता है, जिसमें इन दोपोका कुछ भी समावेश हो या उपर्युक्त गुणोंमेंसे किसी गुणका अभाव हो, वह वाक्य साझोपाड वाचिक (वाणीसम्बन्धी) तप नहीं है।

प्रस-'खाध्यायाम्यसनम्' का क्या अभिप्राय है र

उत्तर—यथाधिकार वेद, वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण और स्तोत्रादिका पाठ करना, भगवान्के गुण, प्रभाव और नामोका उच्चारण करना तथा भगवान्की स्तुति आदि करना—सभी 'साध्यायाभ्यसनम्' पदसे गृहीत होते हैं। प्रश्न—इन सबको वाचिक तप कहनेका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—उपर्युक्त सभी गुण वाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले और वाणीके समस्त दोषोको नाश करके अन्तःकरणके सिंहत उसे पिवत्र बना देनेवाले है, इसिंख्ये इनको वाणीसम्बन्धी तप बतलाया गया है।

सम्बन्ध-अब मनसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं---

### मनःप्रसादः सौम्यत्वं भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो

मौनमात्मविनिग्रहः । मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगविच्चन्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह और अन्त.करणके भावों-की भलीभॉति पवित्रता—इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥

प्रश्न-'मन:प्रसादः' का क्या भाव है ?

उत्तर—'मनकी निर्मलता और प्रसन्नताको 'मन प्रसाद कहते हैं, अर्थात् विषाद-भय, चिन्ता-शोक, व्याकुलता-उद्विग्नता आदि दोपोंसे रहित होकर मनका विशुद्ध होना तथा प्रसन्नता, हर्प और वोवगक्तिसे युक्त हो जाना ही 'मनका प्रसाद' है।

प्रश्न-'सौम्यत्वम्' किसको कहते हैं 1

उत्तर—रूक्षता, डाह, हिंसा, प्रतिहिंसा, मूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोषोसे सर्वथा शून्य होकर मनका सदा-सर्वटा शान्त और शीतल बने रहना ही 'सौम्पत्व' है।

प्रश्न-'मौनम्' पदका क्या भाव है <sup>2</sup> उत्तर-मनका निरन्तर भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, खरूप, छीला और नाम आदिके चिन्तनमें या ब्रह्म विचारमें लगे रहना ही 'मौन' है ।

प्रश्न-'आत्मविनिप्रह' क्या है र

उत्तर-अन्त करणकी चञ्चलताका सर्वथा नाश होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार अपने वशमें हो जाना ही आत्मविनिग्रह है।

प्रश्न-'मावसशुद्धि' किसे कहते हैं ?

उत्तर—अन्त:करणमें राग-द्रेष, काम-क्रोध, छोभ-मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या-वैर, घृणा-तिरस्कार, असूया-असहिष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्टविरोध और अनिष्टचिन्तन आदि दुर्भावोंका सर्वथा नष्ट हो जाना और इसके विरोधी दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सङ्गावोंका सदा विकसित रहना 'भावसंशुद्धि' है।

प्रश्न-इन सत्र गुणोको मानस (मन-सम्बन्धी) तप कहनेका क्या अभिप्राय है ?

श्रद्धया

सम्बन्ध-अब सास्विक तपके लक्षण बतलाते है-

परया

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः

देनेवाले हैं;इसलिये इनको मानस तप व्रतलाया गया है। तपस्तित्त्रिविधं

उत्तर—ये सभी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेत्राले और

मनको समस्त दोषोंसे रहित करके परम पवित्र वना

परिचक्षते ॥ १७॥ फलको न चाइनेवाले योगी पुरुषोद्वारा परमश्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्त्विक कहते हैं ॥ १७॥

सात्त्विकं

तप्तं

प्रश्न--'नरै:' पदके साथ 'अफलाकाङ्क्षिभि:' और 'युक्तैः' इन दोनो विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकार-के भी सुखमोग अथवा दु:खकी निवृत्तिरूप फलकी कभी किसी भी कारणसे किब्रिन्मात्र भी कामना नहीं करता, उसे 'अफलाकाङ्की'कहते हैं;और जिसके मन, वुद्धि और इन्द्रिय अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होनेके कारण कभी किसी भी प्रकारके भोगके सम्बन्धसे विचित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, उसे 'युक्त' कहते है । अतः इनका प्रयोग करके निष्कामभावकी आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवान् ने यह भाव दिख्लाया है कि उपर्युक्त तीन प्रकारका तप जब ऐसे निष्काम पुरुषोद्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सात्त्विक होता है।

प्रश्न-'प्राम श्रद्धा' कैसी श्रद्धाको कहते है और उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या है ?

उत्तर-शास्त्रोमें उपर्युक्त तपका जो कुछ भी महत्त्व, प्रमाव और खरूप बतलाया गया है-उसपर प्रत्यक्षसे भी

सम्बन्ध-अव राजस तपके लक्षण बतलाये जाते हैं-

दुम्भेन सत्कारमानपूजार्थं चैव तपो यत् । चलमध्रवम् ॥ १८॥ तदिष्ठ राजसं

जोत्प सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य किसी स्वार्थके लिये भी खभावसे या पाखण्डसे किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तपः' के साथ 'यत्' पदका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-यहाँ 'तपः'के साथ 'यत्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि शास्त्रोमें जितने भी वत,

वढकर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना 'परमश्रद्धा' है और ऐसी श्रद्धासे युक्त होकर वड़े-से-बडे विष्नो या कप्टोकी कुछ भी परवा न करके सदा अविचिंहत रहते हुए अत्यन्त आदर और उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धासे करना है।

*प्रश्न*—'तप.' पदके साथ 'तत्' और 'त्रिविधम्'—इन विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शरीर, वाणी और मन-सम्बन्धी उपर्युक्त तप ही सात्त्विक हो सकते हैं। इनसे मिन्न जो अन्य प्रकारके कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं---जिनका इसी अध्यायके पॉचर्वे रहोकमें 'अशास्त्रविहितम्' और'घोरम्' विशेषण लगाकर निरूपण किया गया है वे तप सात्त्विक नहीं होते । साथ ही यह भी दिखळाया है कि चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें जिन कायिक, वाचिक और मानसिक तपोका खरूप वतलाया गया है-वे खरूपसे तो सात्विक है; परन्तु वे पूर्ण सात्विक तद होते हैं, जब इस स्होकमें वतलाये हुए भावसे किये नाते हैं।

उपत्रास और सयम आदि तपोंके वर्णन है—वे सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजादिके लिये किये जाते है, तो राजस तपकी श्रेणीमें आ जाते हैं।

प्रश्न—सत्कार, मान और पूजाके लिये 'तप' करना क्या है <sup>2</sup> तथा 'च' और 'एव' के प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—तपकी प्रसिद्धिसे जो इस प्रकार जगत्में वड़ाई होती है कि यह मनुष्य वडा भारी तपस्ती है, इसकी वरा-वरी कौन कर सकता है, यह वड़ा श्रेष्ठ है आदि—उसका नाम 'सत्कार' है । किसीको तपस्ती समझकर उसका स्तागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उसका आदर करना 'मान' है । तथा उसकी आरती उतारना, पैर घोना, पत्र-पुष्पादि षोडशोपचारसे पूजा करना, उसकी आज्ञाका पाळन करना—इन सबका नाम 'पूजा' है ।

इन सबके छिये जो छौिकक या शास्त्रीय तपका आचरण किया जाता है—वही सत्कार, मान और पूजाके छिये तप करना है तथा 'च' और 'एव' का प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी सिद्धिके छिये किया जानेवाला तप भी राजस है।

सम्बन्ध-अव तामस तपके लक्षण बतलाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं---

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्॥१९॥

जो तप मूढतापूर्वक हरसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिए करनेके लिये किया जाता है-वह तप तामस कहा गया है॥ १९॥

प्रश्न—यहाँ 'तपः' के साथ 'यत्' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पाँचवें और छठे इछोकोमें किया गया है, जो अशास्त्रीय मनः-कल्पित, घोर और खभावसे ही तामस है, जिसमें दम्भ-की प्रेरणासे या अज्ञानसे पैरोको पेडकी डाछीमें वॉधकर सिर नीचा करके छटकना, छोहेके काँटोपर बैठना तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रियाएँ करके बुरी भावनासे कष्ट सहन किया जाता है—यहाँ 'तामस तप' के नामसे पश्च-दम्भसे 'तव' करना क्या है र

उत्तर—तपमे बस्तुत आस्था न होनेपर भी लेगोको धोखा ढेकर किसी प्रकारका स्वार्थ सिद्ध करनेके टिये तपस्तीका-सा खाँग रचकर जो किसी छोक्किक या गाश्रीय तपका बाहरसे डिखानेभरके लिये आचरण किया जाता है, उसे दम्भसे तप करना कहते हैं।

प्रश्न—स्वार्थसिद्धिके लिये किया जानेत्राला जो तप दम्भपूर्वक किया जाता है, वही 'राजस' माना जाता है या केवल स्वार्थके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है।

उत्तर—केवल खार्थके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है, फिर दम्म भी साथमें हो, उसके लिये तो कहना ही क्या है ?

प्रश्न—राजस तपको 'अधुव' और 'चल' कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—जिस फलकी प्राप्तिके लिये उसका अनुप्रान किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित नहीं है, इसलिये उसे 'अधुव' कहा है और जो कुल फल मिलता है, वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है—इसलिये उसे 'चल' कहा है।

उसीका निर्देश है, यही भाव दिख्छानेके लिये 'तप मके साथ 'यत्' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—'मूढ्याह' किसको कहते हैं और उसके द्वारा तप करना क्या है 2

उत्तर—तपके वास्तविक लक्षणोंको न समझकर जिस किसी भी कियाको तप मानकर उसे करनेका जो हठ या दुराग्रह है, उसे 'मृद्यप्राह' कहते हैं । और ऐसे आग्रहसे किसी शारीरिक, वाचिक या मानसिक कप्र सहन करनेकी तामसी कियाको तप समझकर करना ही मृद्दतापूर्ण आग्रहसे तप करना है । प्रश्न—आत्मसम्बन्धी पीड़ाके सहित तप करना क्या है र उत्तर—यहाँ आत्मा शब्द मन, वाणी और शरीर—इन सभीका वाचक है और इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाला जो कष्ट है, उसीको 'आत्मसम्बन्धी पीडा' कहते हैं, अतएव मन, वाणी और शरीर—इन सबको या इनमेसे किसी एकको अनुचित कष्ट पहुँचाकर जो अशास्त्रीय तप किया जाता है, उसीको आत्मसम्बन्धी पीड़ाके सहित तप करना कहते हैं।

प्रश्न-दूसरोका अनिष्ट करनेके लिये तप करना क्या है <sup>2</sup> उत्तर-दूसरोकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाश

उत्तर—दूसरोकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाश सम्यन्ध—तीन प्रकारके तपोंका लक्षण करके अव करने, उनके वंशका उच्छेद करने अयत्रा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके छिये जो अपने मन, त्राणी और शरीरको ताप पहुँचाना है—ब्रही दूसरोका अनिष्ट करनेके छिये तप करना है।

प्रश्न—यहाँ 'वा' अञ्ययके प्रयोगका क्या भाव है १ उत्तर—'वा' अञ्ययका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो तप उपर्युक्त छक्षणोमेंसे किसी एक छक्षणसे भी युक्त है, वह भी तामस ही है ।

सम्बन्ध—तीन प्रकारके तपोंका लक्षण करके अब दानके तीन भेद वतलानेके लिये पहले सात्त्विक दानके लक्षण कहते हैं—

#### दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्रिकं स्मृतम् ॥ २०॥

दान देना ही कर्तव्य है-ऐसे भावसे जो दान देश तथा काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है ॥ २०॥

प्रश्न—यहाँ 'इति' अञ्ययके सहित 'दातव्यम्' पढके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—इनका प्रयोग करके भगवान् सत्त्वगुणकी पूर्णता-में निष्कामभावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित दान करना—अपने सत्वको यथाशक्ति दूसरोके हितमें लगाना मनुष्यका परम कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यक्तसे गिरता है और भगवान्के कल्याणमय आदेशका अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य-बुद्धिसे ही दिया जाता है, जिसमे इस लोक और परलोकके किसी भी फलकी जरा भी अपेक्षा नहीं होती—वही दान पूर्ण सात्त्विक है।

प्रश्न—यहाँ 'देश' और 'काल' शब्द किस देश-कालके वाचक है ?

उत्तर-जिस देश और जिस कालमें जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, उस वस्तुके दानद्वारा सबको ययायोग्य सुख पहुँचानेके लिये वही योग्य देश और काल है । जैसे-जिस देशमे, जिस समय दुर्मिक्ष या सूखा पडा हो, अन्न और जल-का दान करनेके लिये वही देश और वही समय योग्य देश- काल है—चाहे वह तीर्थस्थल या पर्वकाल न हो। इसके अतिरिक्त साधारण अवस्थामे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीर्थस्थान और प्रहण, पूर्णिमा, अमावास्या, संकान्ति, एकादशी आदि पुण्यकाल—जो टानके लिये शास्त्रोमें प्रशस्त माने गये हैं—वे तो योग्य देश-काल है ही। इन्हीं सबके वाचक 'देश' और 'काल' शब्द है।

प्रश्न-'पात्र' शब्द किसका वाचक है <sup>2</sup>

उत्तर—जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तुका अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तुके टानका पात्र है । जैसे—भूखे, प्यासे, नंगे, दिंद्र, रोगी, आर्त, अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वल्ल, निर्वाहयोग्य धन, औपध, आश्वासन, आश्रय और अभयटानके पात्र हैं । आर्त प्राणियोकी पात्रतामे जाति, देश और कालका कोई वन्वन नहीं है । उनकी आतुरदशा ही पात्रताकी पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणोवाले विद्वान, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तथा सेत्राव्रती लोग है—जिनको जिस वस्तुका दान देना शालमें कर्नव्य वतलाया गया है—वे तो अपने-अपने अधिकारके अनुसार यथाशिक धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओके टानपात्र है ही ।

प्रश्न—यहाँ 'अनुपकारिणे' पदका प्रयोग किस उद्देश्य-से किया गया है शक्या अपना उपकार करनेत्रालोको कुछ देना अनुचित या राजस दान है श

उत्तर-जिसका अपने कपर उपकार है, उसकी सेवा करना तथा ययासाध्य उसे झुख पहुँचानेका प्रयास करना तो मनुष्यका कर्तव्य ही है।कर्तव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य उपकारीकी सेवा किये बिना रह ही नहीं सकते। वे जानते हैं कि सच्चे उपकारका बदला चुकाने जाना तो उसका तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे उपकारका बदला तो कोई चुका नहीं सकता, इसलिये वे केवल आत्मसन्तोषके लिये उस भी सेवा करते हैं और जितनी करते हैं उतनी ही उनकी दृष्टिमें थोडी जँचती है। ये तो कृतज्ञतासे द्वे रहते हैं। श्री-रामचरितमानसमें भगवान् श्रीराम हन्मान्से कहते हैं— सुनु कपि नोहि समान उपकारी।

निहें कोउ धुर नर मुनि तनु वारी ॥ प्रति उपकार करों का तोरा।

> सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ सम्बन्ध—अव राजस दानके लक्षण वतलाते हैं ।

श्रीमद्भागत्रतमें भगतान् श्रीकृष्ण अपनेको श्रीगोपीजनोंका त्राणी घोषित करते हैं। ऐसी अवस्थामें उपकार करनेवालोंको कुछ देना अनुचित या राजस कटापि नहीं हो सकता, परन्तु वह 'दानकी' श्रेणीमें नहीं है। वह तो कृतज्ञताप्रकाशकी एक खामाविक चेष्टा होती है। उसे जो लोग टान समझते हैं, वे वस्तुत. उपकारीका तिरस्कार करते है और जो लोग उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतज्ञ्वी श्रेणीमें हैं, अतएव अपना उपकार करनेवालेकी तो सेवा करनी ही चाहिये।

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी वात कहकर भगवान् यह भाव दिखळाते हैं कि दान देनेवाळा दानके पात्रसे वदले-में किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकी इच्छा न रक्खे। जिससे किसी भी प्रकारका अपना खार्थका सम्बन्ध मनमें नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है— वही सात्त्विक है। इससे वस्तुत दाताकी स्वार्यबुद्धिका ही निषेध किया गया है।

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्किप्टं तद्दानं गजसं स्मृतम्॥ २१॥

किन्तु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टिमें रखकर किर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥ २१ ॥

प्रश्न-'तु' का क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—यहाँ 'तु' का प्रयोग सात्त्विक दानसे राजस दानका भेद दिखळानेके छिये किया गया है ।

*प्रश्न-*क्लेशपूर्वक टान देना क्या है १

उत्तर—िकसीके धरना देने, हठ करने या भय दिख्छाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुपोके कुछ दवाव डालनेपर विना ही इच्छाके मनमें विपाद और दु खका अनुभव करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है, वह क्लेशपूर्वक दान देना है।

प्रस-प्रत्युपकारके लिये देना क्या है ?

उत्तर—जो मनुष्य वरावर अपने काममें आता है या आगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या वडा काम निकालनेकी सम्भावना या आशा है, ऐसे न्यक्तिको दान देना वस्तुत । सचा दान नहीं है, वह तो वदल पानेके लिये दिया हुआ वयाना-सा है। जिस प्रकार आजक र सोमवती अमावास्या- जैसे पर्वोपर अथवा अन्य किमी निमित्तसे दानका सकस्य करके ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है, जो अपने या अपने सगे-सम्बन्धी अथवा मित्रोके काममें आते हैं तथा जिनसे भविष्यमें काम करवानेकी आशा है या ऐसी सस्याओको या सस्थाओंके सञ्चालकोंको दिया जाता है, जिनसे वदले- में कई तरहके खार्थ-साधनकी सम्भावना होती है— यही प्रत्युपकारके उद्देश्यसे टान देना है।

प्रश्न—फलके उद्देश्यसे दान देना क्या है र उत्तर—मान, वडाई, प्रतिष्टा और रूर्गादि इस लोक ओर पुरलोकके भोगोकी प्राप्तिके लिये या रोग आदिकी निवृत्तिके लिये जो किसी वस्तुका दान किसी व्यक्तिया संस्थाको दिया जाता है,वह फलके उद्देश्यसे दान देना है। कुछ छोग तो एक ही दानसे एक ही साथ कई छाम उठाना चाहते हैं। जैसे——

- (क) जिसको दान दिया गया है, वह उपकार मानेगा और समयपर अच्छे-बुरे कामोमें अपना पक्ष लेगा ।
- (ख) ख्याति होगी, जिससे प्रतिष्ठा वढेगी और सम्मान मिलेगा ।
- (ग) अख्वारोमे नाम छपनेसे छोग बहुत घनी आदमी समझेंगे और इससे व्यापारमें भी कई तरहकी सहूलियतें होगी और अधिक से अधिक धन कमाया जा सकेगा ।

सम्बन्ध—अय तामस दानके तक्षण वतलाते हैं——

अदेशकाले

यद्दानमपात्रेभ्यश्च

दीयते।

असत्कृतमवज्ञातं

तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥ जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाना

है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ प्रश्न-विना सत्कार किये दिये जानेवाले दानका क्या खरूप है <sup>2</sup>

उत्तर-दान लेनेके लिये आये हुए अधिकारी पुरुषका आदर न करके अर्थात् यथायोग्य अभिवादन, कुराल-प्रभन प्रियभाषण और आसन आदिद्वारा सम्मान न करके जो रुखाईसे दान दिया जाता है--वह बिना सत्कारके दिया जानेवाला दान है।

प्रश्न—तिरस्कारपूर्वक दिया जानेवाला दान कौन-सा है ? उत्तर-पॉच वात सुनाकर, कडवा बोलकर, धमकाकर फिर न आनेकी कडी हिटायत देकर, दिल्लगी उडाकर अथवा अन्य किसी भी प्रकारसे वचन, शरीर या संकेतके द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है--वह तिरस्कारपूर्वक दिया जानेवाला दान है ।

प्रश्न—दानके लिये अयोग्य देश-काल कौन से है और उनमे दिया हुआ दान तामस क्यो है <sup>2</sup>

उत्तर—जो देश और काल दानके लिये उपयुक्त नहीं हैं अर्थात् जिस देश कालमें दान देना आवस्यक नहीं है अथवा

- (घ) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे लड्के लडकियोके सम्बन्ध भी वहे घरानेमें हो सकेरो, जिनसे कई तरहके खार्य सर्वेगे।
- (ड) शाक्षके अनुसार परलोकमें दानके कई गुना उत्तम-से-उत्तम फल तो प्राप्त होगा ही।

इस प्रकारकी भावनाओसे मनुष्य दानके महत्त्वको वहत ही कम कर देते हैं।

प्रश्न-'वा', 'पुन:' और 'च'--इन तीनो अव्ययोके प्रयोगका क्या भाव है 2

उत्तर-इन तीनोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव

भी एक प्रकारसे दिया हुआ दान राजस हो जाता है।

दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त तीनो प्रकारोंमेंसे किसी

जहाँ दान देना शास्त्रमें निपेध किया है ( जैसे म्लेच्छोके देशमें गौका दान देना, ग्रहणके समय कन्या-दान देना आदि) वे देश और काल दानके लिये अयोग्य है और उनमें दिया हुआ दान दाताको नरकका भागी वनाता है। इसलिये वह तामस है। प्रश्न-दानके लिये अपात्र कौन हैं और उनको दान देना तामस क्यो है ?

उत्तर—जिन मनुष्योको दान देनेकी आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देनेका शास्त्रमें निपेध है, (जैसे धर्मध्वजी, पाखण्डी, कपटवेषघारी, हिंसा करनेवाला, दूसरोकी निन्दा करनेवाला, दूसरोंकी जीविका छेदन करके अपने खार्थ-साधनमें तत्पर, चनावटी विनय दिखानेवाळा, मद्य-मास आदि अमह्य वस्तुओको मक्षण करनेवाला, चोरी, न्यभिचार आदि नीच कर्म करनेवाला, ठग, जुआरी और नास्तिक आदि ) वे सत्र दानके लिये अपात्र है तया उनको दिया हुआ दान व्यर्थ और दाताको नरकमें ले जानेवाला होता है, इसिलिये वह तामस है । यहाँ भूखे, प्यासे, नगे और रोगी आर्त मनुष्योको अन्न, जल, वस्र और ओपधि आदि देनेका कोई निपेध नहीं समज्ञना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार सास्विक यज्ञ, तप और दान आदिको सम्पादन करने योग्य वतलानेके उद्देश्यसे और राजस-तामसको त्याज्य बतलानेके उद्देश्यसे उन सबके तीन-तीन भेद किये गये। अब वे सास्विक यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों हैं, भगवान्से उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन सात्विक यज्ञ, तप और दानोंमें जो अङ्ग-नैगुण्य हो जाय, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है—यह सेव वतलानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

#### तत्सदिति निर्देशो **ब्रह्मणिस्त्रविधः** स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

कं, तत्, सत्-ऐसे यह तीन प्रकारका सचिदानन्द्घन ब्रह्मका नाम कहा है, उसीसे सृष्टिके आदि-कालमें व्राह्मण और वेद तथा यक्षादि रचे गये ॥ २३ ॥

प्रश्न- व्रहा अर्थात् सर्वशक्तिमान् प्रमेश्वरके बहुत-से नाम हैं, फिर यहाँ केवल उनके तीन ही नामोंका वर्णन क्यो किया गया ?

उत्तर-परमात्माके 'ॐ', 'तत् और 'सत्'—ये तीनो नाम वेदोमें प्रधान माने गये हैं तथा यज्ञ, तप, दान आदि ग्रुम कर्मीसे इन नामोंका विशेष सम्बन्ध है । इसलिये यहाँ इन तीनो नामोका ही वर्णन किया गया है।

प्रश्न-'तेन' परसे यहाँ उपर्युक्त तीनों नामोका प्रहण है या जिस परमेश्वरके ये तीनो नाम है उसका ?

उत्तर-जिस परमात्माके ये तीनों नाम हैं उसीका वाचक यहाँ 'तेन' पद है।

प्रश्न-तीसरे अध्यायमें तो यज्ञसहित सम्पूर्ण प्रजाकी उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मासे वतलायी गयी है (३।१०) और यहाँ ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके द्वारा वतलायी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई है और प्रजापतिसे समस्त ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि उत्पन्न हुए है-

साथ क्या सम्बन्ध है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर पहले 'ॐ' के प्रयोगकी वात कहते हैं—

यज्ञदानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः

तस्मादोमित्यदाहृत्य

ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ सततं

इसिलये वेदमन्त्रींका उचारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुपोंकी ज्ञास्त्रविधिसे नियत यहा, दान और तपरूप कियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्मकि नामको उचारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥

ग्रश्न—हेतुवाचक 'तस्मात्' पटका प्रयोग करके यहाँ ओद्धारका उच्चारण करके ही आरम्भ की जाती है-यज्ञादि क्रियाएँ सदा यह कहनेका क्या अभिप्राय है 2 वेडवाडियोकी शास्त्रविहित

इसलिये कही इनका परमेश्वरसे उत्पन्न होना वतलाया गया है और कहीं प्रजापतिसे, किन्तु वात एक ही है।

प्रश्न-ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-इन तीनोंसे किन-किनको लेना चाहिये ? तथा 'पुरा' पद किस समयका वाचक है ?

उत्तर-'ब्राह्मण' शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाका, 'वेद' चारों वेदोंका, 'यज्ञ' शब्द यज्ञ, तप, दान आदि समस्त शास्त्रविहित कर्नव्यकर्मीका तथा 'पुरा' पद सृष्टिके आदिकालका वाचक है ।

प्रश्न-परमेश्वरके उपर्युक्त तीन नामोंको दिखलाकर फिर परमेश्वरसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति हुई, इस क्यनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-इससे यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिये कि जिस प्रमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म और कर्म-विधिकी उत्पत्ति हुई है, उस भगवान्के वाचक 'ॐ', 'तत्' और 'सत्'— ये तीनों नाम हैं, अत इनके उच्चारण आदिसे उन सबके अङ्ग-वैगुण्यकी पूर्ति हो जाती है। अतएव प्रत्येक कामके आरम्भ-में परमेश्वरके नामींका उचारण करना परम आवश्यक है। सम्बन्ध-परमेश्वरके उपर्युक्त ॐ, तत् और सत्—इन तीन नामोंका यज्ञ, दान, तप आदिके

उत्तर-इससे भगवान्ने प्रवानतया नामकी महिमा दिखलायी है। उनका यहाँ यह भाव है कि जिस परमेश्वरसे इन यज्ञादि कर्मीकी उत्पत्ति हुई है उसका नाम होनेके कारण ओकारके उच्चारणसे समस्त कर्मीका अङ्गवैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। यह भगवान्के नामकी अपार महिमा है । इसीलिये वेदवादी अर्थात् वेदोक्त मन्त्रोके उचारणपूर्वक यजादि कर्म करनेके अधिकारी विद्वान् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके यज्ञ, टान, तप आदि समस्त शास्त्रविहित ग्रुभ कर्म सदा ओकारके उचारणपूर्वक ही होते हैं। वे कभी किसी कालमें कोई भी ग्रम कर्म भगवान्के पवित्र नाम ओकारका उच्चारण किये विना नहीं करते । अतएव सत्रको ऐसा ही करना चाहिये ।

सम्बन्ध-इस प्रकार ॐकारके प्रयोगकी वात कहकर अब परमेश्वरके 'तत्' नामके प्रयोगका वर्णन करते हैं-

यज्ञतपःक्रियाः । तदित्यनभिसंघाय फलं

दानिक्रयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः॥ २५॥

क्यनका क्या अभिप्राय है ?

तत् अर्थात् 'तत्' नामसे कहे जानेवाछे परमात्माका ही यह सव है-इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यहा, तपरूप कियाएँ तथा दानरूप कियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुपों हारा की जाती है ॥२७॥ प्रश्न-'इति'के सहित 'तत्' पदका यहाँ क्या वाले कर्म फलोको न चाहकर किये जाते है, इस

अभिप्राय है 2

उत्तर—'तत्'पद परमेश्वरका नाम है । उसके स्मरणका उद्देश्य समझानेके लिये यहाँ 'इति' के सहित उसका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि कल्याणकामी मनुष्य प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान्के 'तत्' इस नामका स्मरण करते हुए, जिस प्रमेश्वरसे इस समस्त जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसीका सत्र कुछ है और उसीकी वस्तुओसे उसकी आज्ञानुसार उसीके छिये मेरे द्वारा यज्ञादि क्रिया की जाती है; अतः मैं केवल निमित्तमात्र हूँ!—इस भावसे अहंता-ममताका सर्वथा त्याग कर देते हैं।

उत्तर-मोक्षकामी साधकोद्वारा सत्र कर्म फलको न चाहकर किये जाते हैं-यह कहकर भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो विहित कर्म करनेवाले साधारण वेद-वादी हैं, वे फलकी इच्छा या अहता-ममताका त्याग नहीं करते, किन्तु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, जिनको प्रमेश्वरकी प्राप्तिके सिवा अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है—ने समस्त कर्म अहंता-ममता, आसित और फल-कामनाका सर्वया त्याग करके केवल परमेश्वरके ही छिये उनकी आज्ञानुसार किया करते हैं । इससे मगवान्ने

प्रश्न—मोक्षको चाहनेवाले साधकोद्वारा किये जाने- फल-कामनाके त्यागका महत्त्व दिखलाया है । सम्बन्ध-इस प्रकार 'तत्' नामके प्रयोगकी वात कहकर अव परमेश्वरके 'सत्' नामके प्रयोगकी वात दो श्लोकोंमें कही जाती है---

सदित्येतत्प्रयुज्यते । सद्घावे साधुभावे च युज्यते ॥ २६ ॥ सच्छब्दः पार्थ प्रशस्ते कर्मणि तथा

'सत्'-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमे प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६॥

है और वहीं परमेश्वरका खरूप है । इसिंछने उसे प्रक्न-'सङ्गाव' यहाँ किसका वाचक है ? उसमें 'सत्' नामसे कहा जाता है । प्रमात्माके 'सत्' नामका प्रयोग क्यो किया जाता है 2

उत्तर—'सद्भाव' नित्य भात्रका अर्थात् जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्त्वका वाचक

प्रश्न—'साधुभाव' किस भावका वाचक है और उसमे प्रमात्माके 'सत्' नामका प्रयोग क्यो किया जाता है ? उत्तर—अन्त.करणका जो शुद्ध और श्रेष्ठभाव है, उसका वाच म यहाँ 'साधुभाव' है। वह परमेश्वरकी प्राप्तिका हेतु है, इसिलिये उसमें परमेश्वरके 'सत्' नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् उसे 'सद्भाव' कहा जाता है।

प्रश्न-'प्रशस्त कर्म' कौन-सा कर्म है और उसमें 'सत्' शब्दका प्रयोग क्यों किया जाता है ? उत्तर—जो शास्त्रिहित करनेयोग्य ग्रुम कर्म है, वही प्रशास—श्रेष्ठ कर्म है और वह निष्कामभावसे किये जाने-पर परमात्माकी प्राप्तिका हेतु है, इसलिये उसमे परमात्माके 'सत्' नामका प्रयोग किया जाता है, अर्थात् उसे 'सत् कर्म' कहा जाता है।

### यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सिदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सिदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी सत् इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्—ऐसे कहा जाता है ॥ २७ ॥

प्रश्न-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप और दानका प्रहण है तथा 'स्थिति' शब्द किस भावका वाचक है और वह सत् है यह कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ साखिक यज्ञ, तप और दानका निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेमपूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ 'स्थिति' शब्द है, ऐसी स्थिति प्रमेश्वरकी प्राप्तिमें हेतु है, इसलिये उसे 'सत्' कहते हैं।

प्रश्न—'तदर्थीयम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किस कर्मका वाचक है और उसे 'सत्' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—जो कोई भी कर्म केवल भगवान्की आज्ञानुसार उन्हीं लेथे किया जाता है, जिसमें कर्ताका जरा भी खार्ष नहीं रहता—उसका वाचक यहाँ 'तदर्थीयम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पट है। ऐसा कर्म कर्नाके अन्तः करणको गुद्ध वनाकर उसे परमेश्वरकी प्राप्ति करा देता है, इसलिये उसे 'सत्' कहते है।

प्रश्न-'एव' का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर—'एव'का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसा कर्म 'सत्' है, इसमें तिनक भी सगय नहीं है । साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि ऐसा कर्म ही वास्तवमें 'सत्' है, अन्य सब कर्मोंके फल अनित्य होनेके कारण उनको 'सत्' नहीं कहा जा सकता।

सम्बन्ध—इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किये हुए शास्त्रविहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मोंका महत्त्व चतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्रविहित यज्ञादि कर्म विना श्रद्धाके किये जाते हैं, उनका क्या फल होता है <sup>१</sup> इसपर भगवान् इस अध्यायका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

### अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥ २८॥

हे अर्जुन ! बिना श्रद्धांके किया हुआ हवनः दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है-वह समस्त 'असत्'—इस प्रकार कहा जाता है, इसिलये वह न तो इस लोकमें लाभ-दायक है और न मरनेके वाद ही ॥ २८ ॥

प्रश्न-विना श्रद्धाके किये हुए हवन, दान और तपको यहाँ क्या अभिप्राय है और वे इस लोक और परलोकमे तया दूसरे समस्त शास्त्रविहित कमोंको 'असत्' कहनेका लाभप्रद नहीं हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 उत्तर—हवन, टान और तप तया अन्यान्य ग्रुभ कर्म श्रद्धापूर्वक किये जानेपर ही अन्त:करणकी शुद्धिमें और इस लोक या परलोकके फल देनेमें समर्थ होते हैं । विना श्रद्धाके किये हुए शुभ कर्म व्यर्थ है, इसीसे उनको 'असत्' और 'वे इस लोक या परलोकमें कहीं भी लाभ-प्रद नहीं है'——ऐसा कहा है ।

प्रश्न-'यत्' के सिहत 'कृतम्' पदका अर्थ यदि निपिद्र कर्म भी मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—निषिद्ध कर्मोंके करनेमे श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं है और उनका फरू भी श्रद्धापर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वे ही मनुष्य है जिनकी शास्त्र, महापुरुष और इंश्वरंम पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तथा पापकामींका पाल मिल्नंका जिनको विश्वास नहीं होता; तथापि उनका दु:खरूप फल उन्हें अवश्य ही मिल्रता है। अतएव यहाँ 'यत्कृतम्' से पाप-कार्मोका प्रहण नहीं है। इसके सिवा यज्ञ, दान और तपरूप ग्रुम कियाओंके साथ-साथ आये हुए 'यत्कृतम्' पद उसी जातिकी कियाके वाचक हो सकते है। अतः जो यह बात कही गयी है कि वे कर्म इस लोक या परलोकमें कहीं भी लामप्रद नहीं होते,—सो यह कहना भी पाप-कार्मोंके उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा दु:खके हेतु होनेके कारण उनके लामप्रद होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है। अतएव यहाँ विना श्रद्धाके किये हुए ग्रुम कार्मोंका ही प्रसङ्घ है, अग्रुम कार्मोंका नहीं।

ॐ तत्सिदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिपत्सु त्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥



# अष्टादशोऽध्यायः

जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके लिये छूटकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त कर कान्यायका नाम लेनेका नाम मोक्ष है, इस अध्यायमें पूर्वोक्त समस्त अन्यायोंका सार सग्रह करके मोक्षके उपायभूत स्गाल्ययोगका सन्यासके नामसे और कर्मयोगका त्यागके नामसे अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित वर्णन किया गया है इसलिये तथा साक्षात् मोक्षरूप परमेश्वरमें सर्व कर्मोंका सन्यास यानी त्याग करनेके लिये कहकर उपदेशका उपसहार किया गया है (१८।६६), इसलिये भी इस अध्यायका नाम भोक्षसन्यासयोग रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले रलोकमें अर्जुनने सन्यास और त्यागका तत्व जाननेकी इच्छा प्रकट अध्यायका सक्षेप की है, दूसरे और तीसरेमें भगवान्ने इस विपयमें दूसरे विद्वानोंकी मान्यताका वर्णन किया है, चौथे और पोचवेंमे अर्जुनको त्यागके विषयमें अपना निश्चय सुननेके लिये कहकर कर्तव्यक्तमेंको खरूपसे न त्यागनेका औचित्य सिद्ध किया है,तथा छठेमें त्यागके सम्बन्धमे अपना निश्चित मत वतलाया है और उसे अन्य मर्लोकी अपेक्षा उत्तम कहा है। तदनन्तर सातवें, भाठवें और नवेंमें, क्रमशं तामस, राजस और सात्त्विक त्यागके लक्षण वतलाकर दसवें और ग्यारहवेंमें सात्त्रिक त्यागीके लक्षणोका वर्णन किया है । वारहवेंमें त्यागी पुरुषोंके महत्त्वका प्रतिपादन करके त्यागके प्रसङ्गका उप-सहार किया है । तत्पश्चात् पंद्रहवेतक अर्जुनको साख्य ( संन्यास ) का विषय सुननेके लिये कहकर साख्य-सिद्धान्तके अनुसार कभोंकी सिद्धिमें अधिष्ठानादि पाँच हेतुओका वर्णन किया हैऔर सोल्हवेंमें शुद्ध आत्माको कर्ता समझनेवालेकी निन्दा करके सतरहवेमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर कर्म करनेवालेकी प्रशसा की है। अठारहवेंमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संप्रहका खरूप वतलाकार उनीसवेंमें ज्ञान,कर्म और कर्ताके त्रिविध मेद बतलानेकी प्रस्तावना करते हुए बीसवेंसे अट्टाईसवें-तक क्रमशः उनके सात्त्रिक, राजस और तामस भेदोंका वर्णन किया है। उन्तीसवेंमें बुद्धि और धृतिके त्रिविध भेदोको बतलानेकी प्रस्तावना करके तीसवेसे पैंतीसवेतक क्रामश उनके सात्त्विक, राजस और तामस भेदोंका वर्णन किया है। छत्तीसवेंसे उन्चालीसवेंतक सुखके सात्विक,राजस और तामस—तीन मेद बतलाकर चालीसवें श्लोकमें गुणोंके प्रसङ्गका उपसहार करते हुए समस्त जगत्को त्रिगुणमय बतलाया है। उसके वाट इकतालीसवेंमें चारों वर्णोंके खाभाविक कर्मोंका प्रसङ्ग आरम्भ करके बयाळीसवेंमें व्राह्मणोंके,तैंताळीसवेंमें क्षत्रियोंके और चौवाळीसवेंमे वैश्यों तथा शृदोके खामाविक कर्मोंका वर्णन किया है। पैतालीसवेंमें अपने-अपने वर्णधर्मके पालनसे परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी बात कहकर छियालीसवेंमें उसकी त्रिधि वतलायी है फिर सैंतालीसवें और अडतालीसवेंमें खधर्मकी प्रगंसा करते हुए उसके त्यागका निषेध किया है। तदनन्तर उन्चासने श्लोकसे पुन. संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ करते हुए सन्याससे परम सिद्धिकी प्राप्ति बतळाकर पचासनेमें ज्ञानकी परानिष्ठाके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है और इक्यावनवेंसे पचपनवेंतक फलसहित ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है । फिर छप्पनवेंसे अद्वावनवेंतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका महत्त्व और फल दिखलाकर अर्जुनको उसीका आचरण करनेके लिये आज्ञा दी है और उसे न माननेसे हानि वतायी है तथा उन्सठवें और साठवेंमें प्रकृतिकी प्रबलताके कारण खामाविक कर्मोंके त्यागमें सामर्थ्यका अभाव बतलाकर इकसठवें और वासठवें मे परमेश्वरको सबके नियन्ता,सर्वान्तर्यामी वतलाकर सव प्रकारसे उनकी शरण होनेके लिये, आजा दी है। तिरसठवेंमें उस विपयका उपसहार करते हुए अर्जुनको सारी बातोका विचार करके इच्छा-नुसार करनेके लिये कहकर चौंसठवेंमें पुन समस्त गीताके साररूप सर्वगुह्यतम रहस्यको मुननेके लिये आज्ञा टी है। तथा पेंसठवें और छाछठवेंमें अनन्यशरणागतिरूप सर्वगुद्यतम उपदेशका फलसहित वर्णन करते हुए भगवान्ने अर्जुनको अपनी शरणमें आनेके लिये आज्ञा देकर गीताके उपदेशका उपसंहार किया है। तदनन्तर सडसठवेंमें चतुर्विघ अन-धिकारियोंके प्रति गीताका उपदेश न देनेकी बात कहकर अङ्सठवें और उनहत्तरवेंमें अधिकारियोंमें गीताप्रचारका, सत्तरवेंमें गीताके अध्ययनका और इकहत्तर्वेमें केवल श्रद्धापूर्वक श्रवणका माहात्म्य बतलाया है। बहत्तर्वेमें भगवान्ने अर्जुनसे एकाग्रताके साथ गीता सुननेकी और मोहनाश होनेकी बात पूछी है, तिहत्तरवेंमें अर्जुनने अपने मोहनाश तथा स्मृति पाकर सशयरहित हो जानेकी बात कहकर भगवान्की आजाका पालन करना खीकार किया है। उसके बाद चौहत्तरवेंसे सतहत्तरवेंतक सञ्जयने श्रीकृष्ण और अर्जुनके सवादरूप गीताशास्त्रके उपदेशकी महिमाका बखान करके उसकी और भगवान्के विराद्रूपकी स्मृतिसे अपने बार-बार विस्मित और हिर्षित होनेकी बात कही है और अठहत्तरवें स्ठोकमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन जिस पक्षमें है, उसकी विजय आदि निश्चित है—ऐसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध—दूसरे अध्यायके ग्यारहर्ने श्लोकसे गीताके उपदेशका आरम्म हुआ । वहाँसे आरम्म करके तीसर्ने श्लोकतक भगवान्ने ज्ञानयोगका उपदेश दिया और प्रसङ्गवश क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी कर्तव्यताका प्रतिपादन करके उन्चालीसर्ने श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कर्मयोगका उपदेश दिया, उसके बाद तीसरे अध्यायसे सतरहर्ने अध्यायतक कहीं ज्ञानयोगकी दृष्टिसे और कहीं कर्मयोगकी दृष्टिसे परमात्माकी प्राप्तिके बहुत-से साधन बतलाये। उन सबको सुननेके अनन्तर अब अर्जुन इस अठारहर्ने अध्यायमें समस्त अध्यायोंके उपदेशका सार जाननेके उद्देश्यसे भगवान्के सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका और त्याग यानी फलासिकके त्यागरूप कर्मयोगका तत्त्व भलीमाति अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट करते हैं—

अर्जुन उवाच

#### संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूद्न॥१।

अर्जुन बोले—हे महावाहो | हे अन्तर्यामिन् | हे वासुदेव | मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥

प्रश्न-यहाँ 'महाबाहो', 'हृपीकेश' और 'केशिनिषुदन' इन तीन सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—इन सम्बोधनोंसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी और समस्त दोगोंके नाश करनेवाले साक्षात् परमेश्वर हैं। अतः मैं आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप मलीभॉति जानते है। इसलिये मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर आप उस विषयको मुझे इस प्रकार समझाइये जिससे मैं उसे धूर्णरूपसे यथार्थ समझ सकूँ और मेरी सारी शङ्काओका सर्वथा नाश हो जाय।

प्रश्न—में सन्यासके और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ, इस कथनसे अर्जुनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उपर्युक्त कथनसे अर्जुनने यह भाव प्रकट किया है कि संन्यास (ज्ञानयोग) का क्या खरूप है, उसमें कौन-कौनसे भाव और कर्म सहायक एव कौन-कौनसे बाधक हैं, उपासनासहित सांख्ययोगका और केवल सांख्ययोगका साधन किस प्रकार किया जाता है; इसी प्रकार त्याग (फला- सिक्ति त्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खरूप है; केवल कर्मयोगका साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिये उपयोगी है और क्या करना इसके लिये उपयोगी है और क्या करना इसके बाधक है; भिक्तिमिश्रित कर्मयोग कौन-सा है; भिक्तप्रधान कर्मयोग कौन-सा है तथा लीकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भिक्तिमिश्रित एवं भिक्त-प्रधान कर्मयोगका साधन किस प्रकार किया जाता है—इन सब बातोंको भी मैं भलीमांति जानना चाहता हूँ। इसके सिवा इन दोनो साधनोंके मैं पृथक-पृथक लक्षण एवं खरूप भी जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे इन दोनोंको इस प्रकार अलग-अलग करके समझाइये जिससे एकमें दूसरेका मिश्रण न हो सके और दोनोंका भेद भलीमांति मेरी समझमें आ जाय।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे संन्यास और त्यागका तत्व समझानेके लिये भगवान् के किन-किन क्लोकोंमें कौन-कौन-सी बात कही है ?

उत्तर-इस अध्यायके तेरहवेसे सतरहवें रहोकतक सन्यास

(ज्ञानयोग)का खरूप बतलाया है। उन्नीसर्वेसे चालीसवे रलोकतक जो सात्त्विक भाव और कर्म बतलाये हैं, वे इसके साधनमें उपयोगी है, और राजस, तामस इसके विरोधी हैं। पचासर्वेसे पचपनवेतक उपासनासहित, साख्ययोगकी विधि और फल बतलाया है तथा सतरहवें रलोकमें केवल साख्य-योगका साधन करनेका प्रकार बतलाया है।

इसी प्रकार छठे रलोकमें (फलासिक के त्यागरूप) कर्मयोग-का खरूप वतलाया है। नवें रलोकमें साखिक त्यागके नामसे केवल कर्मयोगके साधनकी प्रणाली वतलायी है। सैंतालीसकें

कॅवल कर्मयोगके साधनकी प्रणाली बतलायी है। सैंतालीसर्वे कर्मयोगके साधन करनेकी रीति बतलायी है। सम्यन्ध----इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् अपना निश्चय प्रकट करनेके पहले सन्यास और त्यागके विषयमें दो श्लोकोंद्वारा अन्य विद्वानोंके भिन्न-भिन्न मत वतलाते हैं---

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफल्रत्यागं प्राहुरत्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

श्रीभगवान् बोले—िकतने ही पण्डितजन तो काम्यकर्मीके त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मीके फलके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २॥

प्रश्न—'काम्यकर्म किन कर्मोंका नाम है तथा कितने ही पण्डितजन उनके त्यागको 'सन्यास' समझते हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—स्त्री, पुत्र, धन और खर्गादि प्रिय क्तुओं की प्राप्तिके लिये और रोग-सङ्कटादि अप्रियकी निवृत्तिके लिये यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि जिन श्रुम कर्मों का शास्त्रों में विधान किया गया है अर्थात् जिन कर्मों के विधान में यह बात कही गयी है कि यदि अमुक फलकी इच्छा हो तो मनुष्यको यह कर्म करना चाहिये, किन्तु उक्त फलकी इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नहीं है—
ऐसे श्रुम कर्मों का नाम काम्यकर्म है।

'कितने ही पण्डितजन काम्यकर्मों तथागको सन्यास समझते हैं 'इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि कितने ही विद्वानों के मतमे उपर्युक्त कर्मों का खरूपसे त्याग कर देना ही संन्यास है। उनके मतमें सन्यासी वे ही है जो काम्यकर्मों का अनुष्ठान न करके केवल नित्य और नैमित्तिक कर्तन्यकर्मों का ही विधिवत् अनुष्ठान किया करते है। प्रश्न—'सर्वकर्म' शब्द किन कर्मोंका वाचक है और उनके फलका त्याग क्या है ? तथा कई विचारकुराल पुरुष सब कर्मोंके फलत्यागको त्याग कहते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

और अड्तालीसर्वे रही कोंमें खधर्मके पालनको इस साधनमें

उपयोगी बतलाया है और सातर्वे तया आठवें स्लोकोंमें वर्णित

तामस और राजस त्यागको इसमें बाधक बतलाया है,

पैतालीसर्वे और छियालीसर्वे स्लोकोंमें भक्तिमिश्रित कर्मयोगका

और छप्पनवेंसे छाछठवें क्लोकतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका

वर्णन है। छियाछीसर्वे इलोकमें लैकिक और शास्त्रीय समस्त

कर्म करते हुए भक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति

बतलायी है और सत्तात्रनवें इलोकमें मगवान्ने भक्तिप्रधान

उत्तर-ईश्वरकी मिक्त, देवताओका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा,यइ,दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने भी शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म हैं—अर्थात् जिस वर्ण और जिस आश्रममें स्थित मनुष्यके लिये जिन कर्मोंको शास्त्रने कर्तव्य वतलाया है तथा जिनके न करनेसे नीति, धर्म और कर्मकी परम्परामें बाधा आती है—उन समस्त कर्मोंका वाचक यहाँ 'सर्वकर्म'शब्द हैं। और इनके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले स्नी, पुत्र, धन,मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्मसुख आदि जितने भी इस लोक और परलोकके भोग हैं—उन सबकी कामना-का सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्मके साथ किसी प्रकारके फलका सम्बन्ध न जोड़ना उपर्युक्त समस्त कर्मों-के फलका त्याग करना हैं।

'कई विचारकुशल पुरुष समस्त कर्मफलके त्यागको ही

त्याग कहते हैं' इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया का त्याग करके केवल कर्तव्य-क्रमोंका अनुप्रान करते है कि नित्य और अनित्य वस्तुका विवेचन करके निश्चय कर लेनेवाले पुरुप उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कमोंके फल-

रहनेको ही त्याग समझते हैं, अतएव वे इस प्रकारके भावसे समस्त कर्तव्य-कर्म किया करते हैं।

त्याज्यं दोषवदित्येके यज्ञदानतपःकर्म

कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

कई एक विद्वान् ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त हैं इसिलये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यहा, दान और तपह्नप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३॥

प्रश्न-कई एक विद्वान कहते हैं कि कर्ममात्र दोपयक्त हैं,इसल्टिये त्यागनेके योग्य हैं—इस वाक्यका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि आरम्भ(क्रिया) मात्रमे ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो जाता है, अत: विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोप नहीं हैं। इसी भावको लेकर भगवान्ने भी आगे चलकर कहा है-'सर्वा-रम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवावृताः' (१८। ४८) 'आरम्भ किये जानेवाले सभी कर्म धुएँसे अग्निके समान दोपसे युक्त होते हैं। इसलिये कितने ही विद्वानोंका कहना है कि कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सभी कर्गींका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये अर्थात् संन्यास-आश्रम प्रहण कर लेना चाहिये।

प्रश्न-दूसरे निद्दान् यह कहते हैं कि यज्ञ,दान और तप-रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं-इस वाक्यका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि बहत-से विद्वानोके मतमें यज्ञ, दान और तपरूप कर्म वास्तवमें दोष-यक्त नहीं है। वे मानते हैं कि उन कर्मोंके निमित्त किये जाने-वाले आरम्भमे जिन अवश्यम्भावी हिंसादि पापोका होना देखा जाता है, वे वास्तवमें पाप नहीं हैं; विल्क शास्त्रोके द्वारा विहित होनेके कारण यज्ञ,दान और तपरूप कर्म उल्टे मनुष्यको पवित्र करनेवाले हैं । इसलिये कल्याण चाहने-वाले मनुष्यको निपिद्ध कर्मोका ही त्याग करना चाहिये, शास्त्रविहित कर्तव्यक्तमींका त्याग नहीं करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार संन्यास और त्यागके विषयोंमें विद्वानोंके भिन्न-भिन्न मत वतलाकर अब भगवान् त्यागके विषयमें अपना निश्चय वतलाना आरम्भ करते हैं---

#### त्यागे से भरतसत्तम । शृणु तत्र संप्रकीर्तितः ॥ ४ त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः

हे पुरुषश्रेष्ट अर्जुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनॉमेसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्यांग सास्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'भरतसत्तम' और 'पुरुषव्याघ्र' इन दोनो विशेषणोंका क्या भाव है ?

उत्तर—जो भरतवशियोमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे 'भरत-सत्तम'कहते है और जो पुरुषोंमें सिंहके समान वीर हो उसे 'पुरुषव्याघ्र'कहते हैं । इन्दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान् यह भाव दिखला रहे हैं कि तुम भरतवशियोंमें उत्तम और वीर पुरुप हो,अत अागे वतलाये जानेवाले तीन प्रकार-के त्यागोमेंसे तामस और राजस त्याग न करके सात्विक त्यागरूप कर्मयोगका अनुष्ठान करनेमे समर्थ हो । प्रश्न-'तत्र' राव्दका क्या अर्थ है और उसके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है 2

उत्तर-'तत्र'का अर्थ है उपर्युक्त दोनो वित्रयोमें अर्यात् 'त्याग'और 'संन्यास' मे। इसके प्रयोगका यहाँ यह भाव है कि अर्जुनने भगवान्से संन्यास और त्याग — इन दोनोंका तत्त्व वनलानेके लिये प्रार्थना की थी, 'उन दोनोंमेंसे' यहाँ पहुले भगवान् क्षेवल स्यागका तत्त्व समझाना खारम्भ करते हैं। अर्जुनने दोनोंका तत्त्व अलग-अलग वतलानेके लिये कहा या और भगत्रान्ने उसका कोई प्रतिवाद न करके त्यागका ही विषय बतलानेका सकेत किया है, इससे यही वात माछूम होती है कि 'संन्यास' का प्रकरण भगवान् आगे कहेंगे। प्रश्न-स्यागके विपयमें त् मेरा निश्चय सुन, इस

क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जिन दो बातोको जाननेकी इच्छा प्रकट की थी, उनके त्रिय-में अवतक मैंने दूसरोके मत वतलाये । अब में तुम्हें अपने

सम्बध—इस प्रकार त्यागका तत्त्व सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके अव भगवान् उस त्यागका स्वरूप वतलानेके लिये पहले दो श्लोकोंमें शास्त्रविहित शुभ कमींको करनेके विषयमें अपना निश्चय वतलाते हैं---

> यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं

तपश्चैव दानं पावनानि मनीषिणाम् ॥

तुम्हें भलीभाँति वतलाऊँगा ।

यहा, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवस्य कर्तव्य है, स्योकि यहा, दान और तप-येतीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥

प्रश्न-यज्ञ, दान और तपरूप कर्मत्यागनेके योग्य नहीं है, बिल्क वह अवस्यकर्तव्य है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने शास्त्रविहित कमींकी अवस्यकर्तव्यताका प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह है कि शास्त्रोमें अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जिसके लिये जिस कर्मका विधान है--जिसको जिस समय जिस प्रकारयज्ञ करनेके लिये, दान देनेके लिये और तप करनेके लिये कहा गया है--उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिये, यानी शाल-आज्ञाकी अवहेळना नहीं करनी चाहिये;नयोंकि इस प्रकारके त्यागसे किसी प्रकारका लाभ होना तो दूर रहा, उलटा प्रत्यवाय होता है । इसलिये इन कर्मीका अनुष्टान मनुष्यको अवस्य करना चाहिये। इनका अनुष्ठान किस भाव-से करना चाहिये, यह वात अगले क्लोकमें बतलायी गयी है।

प्रश्न-भनीषिणाम् पद किन मनुष्योंका वाचक है तथा यज्ञ, दान और तप--ये सभी कर्म उनको पवित्र करनेवाले है, इस कथनका क्या भाव है ?

मतके अनुसार उन दोनोंमेंसे त्यागका तत्त्व महीमॉति वतलाना

आरम्भ करता हूँ, अतएव तुम सावधान होकर उसे सुनो ।

प्रकारका वतलाया गया है, इस क्यनका क्या भाव है ?

अपने मतको शास्त्रसम्मत वतलाया है । अभिप्राय यह है

कि शास्त्रोमे त्यागके तीन भेद माने गये हैं, उनकी मैं

प्रश्न-त्याग(सात्त्रिक, राजस और तामस-भेदसे) तीन

उत्तर-इससे भगवान्ने शास्त्रोको आदर देनेके लिये

उत्तर-वर्णाश्रमके अनुसार जिसके लिये जो कर्म कर्तव्यखपमे बतलाये गये हैं, उन शास्त्रविहित कर्मीका शास्त्रविधिके अनुसार अङ्ग-उपाङ्गोसहित निष्कामभावसे मलीमाँति अनुष्ठान करनेवाले वृद्धिमान् मुमुक्षु पुरुपीका वाचक यहाँ 'मनीषिणाम' पद है । उनके द्वारा किये जाने-वाले यज्ञ, दान और तपरूप सभी कर्म वन्धनकारक नहीं हैं, बिक्त उनके अन्त करणको पित्रत्र करनेवाले होते हैं, अतएव मनुष्यको निष्कामभावसे यज्ञ, टान और तपरूप कर्मीका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये-यह भाव दिख-लानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि यह, दान और तपरूप कर्म मनीषी पुरुषोको पवित्र करनेवाले हैं।

#### त्यक्त्वा फलानि च । एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग पार्थ निश्चितं कर्तव्यानीति मे मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

इसिलिये हे पार्थ ! इन यहा दान और तपहत्प कर्मीको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यक्तमाको आसिक और फलोंका त्याग करके अवस्य करना चाहिये। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६॥

प्रस-(एतानिः पद किन कर्मोंका वाचक है तथा यहाँ 'तु'और'अपि'— इन अन्यय पदोंके प्रयोगका क्या भाव है <sup>द</sup> कमोंका वाचक है। उसके साप'तु' और'अपि'—इन दोनो

उत्तर-'एतानि'पद यहाँ उपर्युक्त यज्ञ-दान भौर तपरूप

अन्ययपदोका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गुरु-जनोकी सेवा, वर्णाश्रमानुसार जीविका-निर्वाहके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि जितने मी शाख-विहित कर्तव्यकर्म हैं—उन सबका समाहार किया गया है।

प्रश्न—इन सब कर्मोंको आसक्ति और फलका त्याग करके करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रविहित कर्तन्यकर्गोंका अनुष्ठान, उनमें ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होनेवाले इस लोक और परलोकके भोगरूप फलमें भी आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके करना चाहिये । इससे यह भाव भी समझ लेना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुषको काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मोंका आचरण नहीं करना चाहिये ।

प्रश्न—यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है — इस क्यनका क्या भाव है तथा पहले जो त्रिद्वानोंके मत वतलाये थे, उनकी अपेक्षा भगवानुके मतमें क्या विशेषता है ?

उत्तर—यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मतसे इसीका नाम त्याग है; क्योंकि इस प्रकार कर्म करनेवाला मनुष्य समस्त कर्मबन्धनोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है, कर्मोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता।

ऊपर विद्वानोके मतानुसार जो त्याग और संन्यासके लक्षण वतलाये गये हैं, वे पूर्ण नहीं है । क्योंकि केवल काम्य कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-नैमित्तिक कमोमें और उनके फलमें मनुष्यकी ममता, आसक्ति और कामना रहनेसे वे बन्धनके हेतु वन जाते है। सब कर्मोंके फलकी इच्छाका त्याग कर देनेपर भी उन कर्मोंमें ममता और आसक्ति रह जानेसे वे वन्धनकारक हो सकते हैं। अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग किये विना यदि समस्त कर्मोंको दोषयुक्त समझकर कर्तव्यकर्मोका भी खरूपसे त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य कर्मवन्धनसे मक्त नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा करनेपर वह विहित कर्मके त्यागरूप प्रत्यवायका भागी होता है। इसी प्रकार यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको करते रहनेपर भी यदि उनमें आसक्ति और उनके फलकी कामनाका त्याग न किया जाय तो वे बन्धनके हेतु वन जाते हैं । इस्टिये उन विद्वानोके वतलाये हुए लक्षणोंवाले संन्यास और त्यागसे मनुष्य कर्म-वन्धनसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। भगवान्के कथनानुसार समस्त क्रमोंमें ममना, आसक्ति और फलका त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग है। इसके करनेसे कर्मवन्धनका सर्वया नाश हो जाता है; क्योंकि कर्म खरूपत: वन्त्रनकारक नहीं हैं; उनके साथ ममता, आसक्ति और फलका सम्बन्ध ही बन्धनकारक है । यही भगवान्के मतमें विशेषता है ।

सम्यन्ध—इस प्रकार अपना सुनिश्चित मत बतलाकर अव भगवान् शाखोंमें कहे हुए तामस,राजस और सान्तिक— इन तीन प्रकारके त्यागोंमें सान्तिक त्याग ही वास्तिवक त्याग है और वही कर्तव्य है, दूसरे दोनों त्याग वास्तिविक त्याग नहीं हैं, अतः वे करनेयोग्य नहीं है—यह बात समझानेके लिये तथा अपने मतकी शाखोंके साथ एकवाक्यता दिखलानेके लिये तीन श्लोकोंमें क्रमसे तीन प्रकारके त्यागोंके लक्षण बतलाते हुए पहले निकृष्ट कोटिके तामस त्यागके लक्षण बतलाते हैं—

### नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७

( निषिद्ध और काम्य कर्मोंका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है ) परन्तु नियत कर्मका खरूपसे त्याग उचित नहीं है । इसिलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥

प्रश्न—'नियनस्य' विशेषणके सहित 'कर्मणः' पद किस कर्मका वाचक है और उसका खरूपसे त्याग उचित क्यो नहीं है <sup>2</sup>

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे

जिस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन-अध्यापन, उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, पशुपालन, कृषि, व्यापार, सेवा और खान-पान आदि जो-जो कर्म शास्त्रोमें अवस्थकर्तव्य वतलाये गये हैं, उसके लिये वे नियत कर्म हैं। ऐसे कर्मोंका खरूपसे त्याग करनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन न करनेके कारण पापका भागी होता है, क्योंकि इससे कर्मोंकी परम्परा टूट जाती है और समस्त जगत्में विश्व हो जाता है (३ | २३-२४ ) । इसिलिये नियत कर्मींका खरूपसे त्याग उचित नहीं है ।

प्रश्न-मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग है, इस कथनका क्या भाव है १

हेतु होनेसे उलटा अधोगतिमें ले जानेवाला है। उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो

सम्बन्ध-तामस त्यागका निरूपण करके अब राजस त्यागके लक्षण बतलाते हैं-

#### कायक्लेशभयात्त्यजेत् । यत्कर्भ दु:खमित्येव स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥ ८॥

जो कुछ कर्म है वह सब दुःखरूप ही है-पेसा समझकर यदि कोई शारीरिक होशके भयसे कर्तव्य-कर्मोंका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥ ८॥

प्रश्न-'यत्' पदके सहित 'कमें' पद किन कमोंका वाचक है और उनको दु खरूप समझकर शारीरिक क्लेशके भयसे उनका त्याग करना क्या है ?

उत्तर—सातवें श्लोककी न्याख्यामें कहे हुए सभी शास्त्र-विहित कर्तव्यक्रमोंका वाचक यहाँ 'यत्'पदके सहित'कर्म' पद है। उन कर्मोंके अनुष्ठानमें मन, इन्द्रिय और शरीरको परिश्रम होता है, अनेक प्रकारके विष्न उपस्थित होते हैं, वहुत-सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है, शरीरके आरामका स्याग करना पडता है, व्रत, उपनास आदि करके कष्ट सहन करना पड़ता है और बहुत-से भिन्न-भिन्न नियमोंका पालन करना पडता है-इस कारण समस्त कर्मोंको दु खरूप समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमसे बचनेंके लिये तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंका त्याग करना है--यही उनको दु खरूप समझकर शारीरिक क्लेशके भयसे उनका त्याग करना है।

प्रश्न-वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको नहीं पाता—इस वाक्यका क्या भाव है ?

कोई भी अपने वर्ण,आश्रम,खभाव और परिस्थितिके अनुसार

शासमें विधान किये हुए कर्तव्यक्तमेंके त्यागको भूलसे मुक्तिका

हेत्र समझकर वैसा त्याग करता है—उसका वह त्याग मोह-

पूर्वक होनेके कारण तामस त्याग है, क्योंकि मोहकी उत्पत्ति

तमोगुणसे बतलायी गयी है (१४।१३,१७)। तथा

तामसी मनुष्योंकी अधोगति बतलायी है (१४।१८)।

इसलिये उपर्युक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है, जिसके करनेसे

मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह तो प्रत्यवायका

उत्तर-इसका यह भाव है कि इस प्रकारकी भावनासे विहित कर्मीका त्याग करके जो संन्यास लेना है, वह राजस त्याग है;क्योंकिमन,इन्द्रिय और शरीरके आराममें आसक्ति-का होना रजोगुणका कार्य है, अतएव ऐसा त्याग करनेवाला मनुष्य वास्तविक त्यागका फल जो कि समस्त कर्मबन्धर्नोसे छूटकर परमात्माको पा लेना है, उसे नहीं पाता, क्योंकि जवतक मनुष्यकी मन, इन्द्रिय और शरीरमें ममता और आसक्ति रहती है-तबतक वह किसी प्रकार भी कर्मवन्धन-से मुक्त नहीं हो सकता । अत यह राजस त्याग नाममात्रका ही त्याग है, सचा त्याग नहीं है । इसलिये कल्पाण चाहने-वाले साधकोंको ऐसा त्याग नहीं करना चाहिये। इस प्रकार-के त्यागसे त्यागका फल प्राप्त होना तो दूर रहा,उलटा विहित कर्मोंके न करनेका पाप लग सकता है।

सम्बन्ध-अव उत्तम श्रेणीके सात्तिक त्यागके लक्षण वतलाये जाते हैं-

क्रियतेऽर्जुन । नियतं यत्कर्म कार्यमित्येव सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साक्तिको मतः॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! जो शास्त्रविद्वित कर्म करना कर्तृब्य है—इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है—वही सात्त्विक त्याग माना गया है ॥ ९॥

प्रश्न-यहाँ 'नियतम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किन कर्मोंका वाचक है तथा उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फलका त्याग करके करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म शासमें अवस्य कर्तव्य बतलाये गये है—जिनकी व्याख्या छठे क्लोकमें की गयी है उन समस्त कर्मोका वाचक यहाँ 'नियतम्' विशेषणके सिहत 'कर्म' पद है, अत इससे यह वात भी समझ लेनी चाहिये कि निपिद्र और काम्य कर्म नियत कर्मोमें नहीं हैं। उपर्युक्त नियत कर्म मनुष्योंको अवस्य करने चाहिये, इनको न करना भगवान्की आज्ञाका उछद्धन करना है—इस भावसे भावित होकर उन कर्मोम और उनके फल्रूप इस लोक और परलोकके समस्त मोगोंमें ममता, आसिक्त और कामनाका सर्वथा त्याग करके उत्साहपूर्वक विधिवत् उनको करते रहना—यही उनको कर्तव्य समझकर आसिक्त और फल्का त्याग करके करना है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे सात्विक त्याग करनेवाले पुरुषका निपिद्ध और काम्य कमोंको स्वरूपसे छोडनेमें और कर्तव्यकमोंके करनेमें कैसा भाव रहता है,इस जिज्ञासापर सात्विक त्यागी पुरुपकी अन्तिम स्थितिके लक्षण वतलाते हैं—

न द्वेष्टचकुरालं कर्म कुराले नानुषज्जते।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥

जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता—वह ग्रुद सत्त्रगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, युद्धिमान् और सच्चा त्यागी है ॥ १० ॥

प्रश्न-'अकुरालम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किन कर्मोका वाचक है और सात्त्रिक त्यागी पुरुप उनसे द्वेप नहीं करता, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-'अकुरालम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद यहाँ शास्त्रद्वारा निपेध किये हुए पापकर्मोंका और काम्यकर्मोंका वाचक है; क्योंकि पापकर्म तो मनुष्यको नाना प्रकारकी नीच योनियोंमे और नरकमे गिरानेवाले है एवं काम्यकर्म भी फलभोगके लिये पुनर्जन्म देनेवाले है । इस प्रकार दोनो ही वन्धनके हेतु होनेसे अकुराल कहलाते है । सात्त्रिक त्यागी उनसे द्वेन नहीं करता-इस कथनका यहाँ यह भाव है कि सात्त्रिक त्यागीमें राग-द्वेपका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण वह जो निषिद्ध और काम्य कर्मोका त्याग प्रथ—इस प्रकारके कर्मानुष्ठानको सात्त्रिक त्याग कहनेका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup> क्योंकि यह तो कर्मोका त्याग नहीं है, बल्कि कर्मोंका करना है <sup>2</sup>

उत्तर—इस कर्मानुष्ठानरूप कर्मयोगको सात्त्रिक त्याग कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रविहित अवश्यकर्तव्य कर्मोका खरूपसे त्याग न करके उनमें और उनके फलखरूप सम्पूर्ण पदार्थोम आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही मेरे मतसे सचा त्याग है। कर्मोके फलरूप इस लोक और परलोकके भोगोमे आसक्ति और कामनाका त्याग न करके किसी भी भावसे प्रेरित होकर विहित कर्मोका खरूपसे त्यागका परिणाम कर्मोसे सर्वथा सम्वन्यविच्छेट होना चाहिये; और यह परिणाम ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागसे ही हो सकता है—केवल खरूपसे कर्मोका त्याग करनेसे नहीं। अतएव कर्मोम आसक्ति और फलेच्छाका त्याग ही सात्त्रिक त्याग है।

करता है, वह द्वेपवृद्धिसे नहीं करता; किन्तु अकुशल कर्मोका त्याग करना मनुष्यका कर्तव्य है, इस भावसे लोक-सम्रहके लिये उनका त्याग करता है।

प्रश्न-'कुहाले'पद किन कमोंका वाचक है और सात्विक त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—'कुशले'पद यहाँ शाखविहित नित्य-नैमितिक यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोका और वर्णाश्रमानुकूल समस्त कर्तव्यक्षमींका वाचक है। निष्कामभावसे किये हुए उपर्युक्त कर्म मनुप्यके पूर्वकृत सिद्धतपापोंका नाश करके उसे कर्मवन्ध्रनसे छुडा देनेमे समर्थ हैं, इसलिये ये कुशल कहलाते हैं। सास्विकत्यागी उन कुशल कमोंमें आसक्तनहीं होता— इस क्यनसे यह भाव दिखलाया गया है कि वह जो उपर्युक्त शुभकर्मोंका विधिवत् अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपूर्वक नहीं करता; किन्तु शास्त्रविहित कर्मीका करना मनुष्यका कर्तव्य है--इस भावसे ममता, आसक्ति और फलेच्छा छोडकार लोकसमहके लिये उनका अनुष्ठान करता है।

प्रश्न-वह शुद्ध सत्त्रगुणसे युक्त पुरुप संशपरहित, बुद्धिमान् और सचा त्यागी है—इस कथनका क्या भाव है 3

उत्तर-इस क्यनसे यह भाव दिख्लाया गया है कि इस प्रकार राग-द्वेपसे रहित होकर केवल कर्तव्यवुद्धिसे कर्मीका ग्रहण और त्याग करनेवाला शुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष स्शयरिहत है, यानी उसने भलीगाँति निश्रय कर लिया है कि यह कर्मयोगरूप सास्त्रिक त्याग ही कर्मवन्धनसे छूट-कर परमपदको प्राप्त कर लेनेका पूर्ण साधन है । इसीलिये वह वुद्धिमान् है और वही सचा त्यागी है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकमें सात्त्विक त्यागीको यानी निष्कामभावसे कर्तव्यकर्मका अनुष्टान करनेवाले कर्मयोगीको सचा त्यागी बतलाया । इसपर यह शङ्का होती है कि निषिद्ध और काम्य कर्मोंकी भाँति अन्य समस्त कर्मोका स्थरूपसे त्याग कर देनेवाला मनुष्य भी तो सचा त्यागी हो सकता है, फिर केवल निष्कामभावसे कर्म करनेवालेकी ही सचा त्यागी क्यों कहा गया । इसिलये कहते हैं---

#### शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। देहभृता त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ कर्मफलत्यागी स यस्त

क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सव कर्मोंका त्याग किया जाना शक्य नहीं है; इसिछिये जो कर्मफलका त्यागी है, वहीं त्यागी है—यह कहा जाता है ॥ ११ ॥ जो कर्मफलका त्यागी है वही त्यागी है, इस कथनका क्या

प्रश्न-यहाँ 'देह मृता'पद किसका वाचक है और उसके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मीका त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर—जिनके द्वारा देहका धारण-पोषण किया जाता है, ऐसे समस्त मनुष्य-समुदायका वाचक यहाँ 'देहमृता'पद है । अतः शरीरघारी किसी भी मनुष्यके लिये सम्पूर्णतासे सत्र कर्मोंका त्याग कर देना शक्य नहीं है, इस कथनसे यह भाव दिख्ळाया गया है कि कोई भी देहधारी मनुष्य विना कर्म किये रह नहीं सकता (३।५), क्योंकि विना कर्म किये शरीरका निर्वाह भी नहीं हो सकता (३।८) इसिंछये मनुष्य किसी भी आश्रममें क्यो न रहता हो---जन्नतक वह जीवित रहेगा तबतक उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार खाना-पीना,सोना-बैठना, चलना-फिरना और बोलना आदि कुछ-न-कुछ कर्म तो करना ही पडेगा । अतएव सम्पूर्णतासे सत्र कर्मीका खरूपसे त्याग किया जाना सम्भव नहीं है।

भाव है 2 उत्तर—कर्म और उनके फलमें ममता, आसिक और कामनाका त्याग करके शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मीका अनुष्ठान करनेवाले कर्मयोगीका वाचक यहाँ 'कर्मफलत्यागी'पद है।

अत . जो कर्मफलका त्यागी है,वही त्यागी है--इस क्यनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्यमात्रको कुल्ल-न-कुछ कर्म करने ही पडते हैं, विना कर्म किये कोई रह ही नहीं सकता,इसल्रिये जो निषिद्ध और काम्य कर्मीका सर्वेषात्याग करके यथावश्यक शास्त्रविहित कर्तन्यकर्मीका अनुष्ठान करता रहता है तथा उन कमेंिंमें और उनके फलमें ममता, आसिक्त

और कामनाका सर्वया त्याग कर देता है—वही सचा त्यागी है। ऊपरसे इन्द्रियोंकी क्रियाओका सयम करके मनसे त्रिषयोक्ता चिन्तन करनेत्राला मनुष्य त्यागी नहीं है तथा अहता, ममता और आसक्तिके रहते हुए शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि कर्तन्यकर्मीका खरूपसे त्याग

कर देनेवाला भी त्यागी नहीं है ।

प्रश्न-'कर्मफलत्यागी'पद किस मनुष्यका वाचक है और सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें यह बात कही गयी कि 'जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है।' इसपर यह शङ्का हो सकती है कि कमौका फल न चाहनेपर भी किये हुए कर्म अपना फल दिये विना नप्ट नहीं हो सकते—जैसे वोया हुआ वीज समयपर अपने-आप वृक्षको उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किये हुए कमोंका फल भी किसी-न-किसी जन्ममें सबको अवश्य भोगना पडता है, इसिलेये केवल कर्मफलके त्यागसे मनुष्य त्यागी यानी 'कर्मवन्धनसे रहित' कैसे हो सकता है १ इस शङ्काकी निवृत्तिके लिये कहते हैं——

## अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योके कर्मोंका तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ—पेसे तीन प्रकार-का फल मरनेके पश्चात् अवश्य होता है: किन्तु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता ॥ १२ ॥

प्रश्न-'अत्यागिनाम्' पद किन मनुष्योका वाचक है तथा उनके कर्मीका अच्छा, बुरा और मिला हुआ—तीन प्रकारका फल क्या है, और वह मरनेके पश्चात् अवस्य होता है—इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—जिन्होने अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोमें और उनके फलमे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग नहीं किया है, जो आसक्ति और फलेन्छापूर्वक सब प्रकार-के कर्म करनेवाले है—ऐसे सर्वसाधारण प्राकृत मनुष्योका वाचक यहाँ 'अत्यागिनाम' पद है।

उनके द्वारा किये हुए शुभ कर्मोंका जो खर्गादिकी प्राप्ति या अन्य किसी प्रकारके सांसारिक इष्ट भोगोकी प्राप्तिरूप फल है, वह अच्छा फल है; तथा उनके द्वारा किये हुए पाप-कर्मोंका जो पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वृक्ष आदि तिर्यक् योनियोंकी प्राप्ति या नरकोकी प्राप्ति अयवा अन्य किसी प्रकार-के दु:खोकी प्राप्तिरूप फल है—वह बुरा फल है। इसी प्रकार जो मनुष्पादि योनियोमे उत्पन्न होकर कभी इप्ट भोगोको प्राप्त होना और कभी अनिष्ट भोगोको प्राप्त होना है, वह मिश्रित फल है। यही उनके कर्मोंका तीन प्रकारका फल है।

यह तीन प्रकारका फल उन लोगोको मरनेके बाद अवश्य प्राप्त होता है—इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि उन पुरुषोके कर्म अपना फल मुगताये विना नष्ट नहीं हो सकते, जन्म-जन्मान्तरोमें शुभाशुभ फल देते रहते हैं, इसीलिये ऐसे मनुष्य संसारचक्रमे चूमते रहते हैं।

प्रश्न-यहॉ'प्रेत्य'पदसेयह वात कही गयी है कि उनके

कर्मोंका फल मरनेके वाद होता है, तो क्या जीते हुए उनके कर्मोंका फल नहीं होता ?

उत्तर-वर्तमान जन्ममे मनुष्य प्रायः पूर्वकृत कर्मोसे वने हुए प्रारच्यका ही भोग करता है,नवीन कर्मोका फल वर्तमान जन्ममें बहुत ही कम भोगा जाता है, इसल्यिं एक मनुष्य-योनिमें किये हुए कर्मोंका फल अनेक योनियोंमें अवस्य भोगना पडता है-यह भाव समझानेके लिये यहाँ 'प्रेत्य' पदका प्रयोग करके मरनेके बाद फल भोगनेकी वात कही गयी है।

प्रश्न-'तु' अन्ययका क्या भाव है ?

उत्तर—कर्मफलकात्याग न करनेवालोकी अपेक्षा कर्म-फलका त्याग करनेवाले पुरुषोकी अत्यन्त श्रेष्टता और विलक्षणता प्रकट करनेके लिये यहाँ 'तु' अव्ययका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'संन्यासिनाम्' पद किन मनुष्योका वाचक है और उनके कर्मीका फल कभी नहीं होता इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—क्तोंमें और उनके फलमें ममता, आसित और कामनाका जिन्होंने सर्वथा त्याग कर दिया है, दसर्वे रलोकमें त्यागीके नामसे जिनके लक्षण वतलाये गये हैं; छठे अध्याय-के पहले रलोकमें जिनके लिये 'संन्यासी' और 'योगी' दोनो पदोका प्रयोग किया गया है तथा दूसरे अध्यायके इक्यावनवें रलोकमें जिनको अनामय पदकी प्राप्तिका होना वतलाया गया है—ऐसे कर्मयोगियोका वाचक यहाँ 'सन्यासिनाम' पद है।

अत: सन्यासियोके कर्मीका फल कभी नहीं होता— इस कथनसे यह भाव दिख्लाया गया है कि इस प्रकार कर्म-

फलका त्याग कर देनेवाले त्यागी मनुष्य जितने कर्म करते है वे भूने हुए बीजकी मॉति होते हैं, उनमें फुल उत्पन्न करनेकी में या जन्मान्तरोंमें किये हुए किसी भी कर्मका किसी प्रकार-शक्ति नहीं होती, तथा इस प्रकार पेंग्रार्थ किये जानेवाले निष्काम कर्मीसे पूर्वसिद्धत समस्त शुभाशुभ कर्मीका मी कभी नहीं होता, वे कर्मबन्धनसे सर्वया मुक्त हो जाते हैं।

नाश हो जाताहै ( ४।२३ )। इस कारण उनके इस जन्म-का भी फल किसी भी अवस्थामें, जीते हुए या मरनेके वाट

सम्बन्ध-पहले श्लोक्से अर्जुनने सन्यास और त्यागका तत्त्व अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें इस विपयपर विद्वानोंके भिन्न-भिन्न मत वतलाकर अपने मतके अनसार चौथे इलोकसे बारहवें रलोकतक त्यागका यानी कर्मयोगका तत्त्व भलीभॉति समझाया, अव सन्यासका यानी सार्ययोगका तत्त्व समझानेके लिये पहले साख्य-सिद्धान्तके अनुसार कमौकी सिद्धिमें पाँच हेतु बतलाते हैं---

#### निबोध पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

हे महावाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके ये पाँच हेतु कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय वतलानेवाले साख्य-शास्त्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे भलीमॉति जान ॥ १३ ॥

प्रश्न-'सर्वकर्मणाम्' पद यहाँ किन कर्मीका वाचक है और उनकी सिद्धि क्या है 2

उत्तर-'सर्वकर्मणाम्'पद यहाँ शास्त्रविहित और निषिद्ध सभी प्रकारके कर्मोंका वाचक है तथा किसी कर्मका पूर्ण हो जाना यानी उसका वन जाना ही उसकी सिद्धि है।

प्रस-'कृतान्ते' विशेषणके सहित 'साख्ये' पद किसका वाचक है तया उसमें 'सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके ये पॉच हेतु वतलाये गये हैं, उनको तू मुझसे जान' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-'कृत'नाम कर्मोंका है, अतः जिस शास्त्रमें उनके समाप्त करनेका उपाय वतलाया गया हो, उसका नाम 'कृतान्त' है । 'साख्य' का अर्थ ज्ञान है ( सम्यक् ख्यायते ज्ञायते परमात्माऽनेनेति साख्य तत्त्वज्ञानम् ) । अतएव जिस सम्बन्ध-अब उन पॉच हेतुओंके नाम वतलाये जाते हैं---

शास्त्रमें तत्त्वज्ञानके साधनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया गया हो, उसको साख्य कहते हैं । इसलिये यहाँ 'कृतान्ते' विशेषणके सहित 'साख्ये' पद उस शास्त्रका वाचक माञ्चम होता है, जिसमें ज्ञानयोगका भलीभॉति प्रतिपादन किया गया हो और उसके अनुसार समस्त कर्मीको प्रकृतिद्वारा किये हुए एव आत्माको सर्वेथा अकर्ता समझकर कर्मीका अभाव करनेकी रीति बतलायी गयी हो ।

इसीलिये यहाँ सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके पाँच हेतु साख्य-सिद्धान्तमें बतलाये गये है, उनको तू मुझसे भलीभाँति जान-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि आत्माका अकर्तत्व सिद्ध करनेके लिये उपर्युक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रमें समस्त कर्मीकी सिद्धिके जो पाँच हेतु बतलाये गये हैं ---जिन पॉचोंके सम्बन्धसे समस्त कर्म वनते है, उनको मै तुझे बतलाता हूँ, तू सावधान होकर धुन ।

करणं च पृथग्विधम्। कर्ता तथा अधिष्ठानं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥ पृथक्चेष्टा दैवं विविधाश्च

इस विषयमें अर्थात् कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारक करण एवं नाना प्रकारकी अलग-अलग चेप्राऍ और वैसे ही पॉचवॉ हेतु दैव है ॥ १४ ॥

प्रश्न-'अधिष्ठानम्'पढ यहाँ किसका वाचक है र उत्तर-'अधिष्ठानम्' पद यहाँ मुख्यतासे करण और कियाके आधाररूप शरीरका वाचक है, किन्तु गौणरूपसे

यज्ञादि कार्गेमें तदिषयक क्रियाके आधाररूप भूमि आदि-का वाचक भी माना जा सकता है।

प्रश्न-'कर्ता' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'कर्ता' पद प्रकृतिस्थ पुरुषका वाचक है । इसीको तेरहवें अध्यायके इकीसवें रलोकमें भोक्ता बतलाया गया है और तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें स्रोकमें 'अहङ्कारविमूढात्मा' कहा गया है ।

प्रश्न-'पृथिविधम्' विशेषणके सिह्त 'करणम्' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-मन,बुद्धि और अहङ्कार भीतरके करण है तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ -ये दस बाहरके करण हैं: इनके सिवा और भी जो-जो सुवा आदि उपकरण यज्ञादि कर्मींके करनेमें सहायक होते है, वे सन्न बाह्य करणके अन्तर्गत हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मों के करनेमें जितने भी भिन्न-भिन्न द्वार अथवा सहायक हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'प्रथम्विधम्' विशेषणके सहित 'करणम्' पद है ।

प्रश्न-'विविधाः' और 'पृथक्'-इन दोनों पदोके सहित 'चेष्टाः' किसका वाचक है ?

> **शरीरवाड्यनोभियत्कर्म** न्याच्यं वा विपरीतं

पाँचों कारण हैं ॥ १५ ॥

प्रश्न-'नरः' पद यहाँ किसका वाचक है और इसके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर--'नरः' पद यहाँ मनुष्यका वाचक है । इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्यशरीरमें ही जीव पुण्य और पापरूप नवीन कर्म कर सकता है। अन्य सब भोगयोनियाँ हैं; उनमें पूर्वकृत कर्मींका फल भोगा जाता है, नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है।

प्रश्न-'शरीरवाड्यनोमिः' पदमें 'शरीर'शब्दसे किसका, 'वाक्' से किसका और 'मनस्' से किसका प्रहण होता है तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-उपर्युक्त पदमें 'शरीर' शब्दसे वाणीके सिवा समस्त इन्द्रियोंके सहित स्थूल शरीरको लेना चाहिये, 'वाक्' शब्दका अर्थ वाणी समझना चाहिये और 'मनस्' शब्दसे समस्त अन्त:करणको लेना चाहिये। मनुष्य जितने भी

उत्तर-एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करना, हाथ-पैर आदि अङ्गोका सम्रालन, श्वासोंका आना-जाना, अङ्गोको सिकोड़ना-फैलाना, आँखोंको खोलना और मूँदना, मनमें सङ्कल्प-विकल्पोका होना आदि जितनी भी हलचल्ह्य चेष्टाएँ हैं---उन नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न समस्त चेष्टाओंका वाचक यहाँ 'विविधाः' और 'पृथक्'-इन दोनो पदोंके सहित 'चेष्टाः' पद है।

प्रश्न-यहाँ 'दैवम्' पद किसका वाचक है और उसके साथ 'पञ्चमम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वकृत ग्रुभाग्रुभ कर्मोंके संस्कारोका वाचक यहाँ 'देवम्' पद है, प्रारब्ध भी इसीके अन्तर्गत है। बहुत छोग इसे 'अदष्ट' भी कहते हैं । इसके साथ'पञ्चमम्' पदका प्रयोग करके 'पद्भ' संख्याकी पूर्ति दिख्लायी गयी है । अभिप्राय यह है कि पूर्वश्लोकमें जो पॉच हेतुओके सुननेके लिये कहा गया था, उनमेंसे चार हेतु तो दैवके पहले अलग बतलाये गये हैं और पॉचवॉ हेतु यह दैव है।

प्रारभते नरः । वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥१५॥ मनुष्य मनः वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है-उसके ये

> पुण्य-पापरूप कर्म करता है उन सबको शास्त्रकारोने कायिक, वाचिक और मानसिक—इस प्रकार तीन मेदो-में विभक्त किया है अतः यहाँ इस पदका प्रयोग करके समस्त ग्रुमाग्रुम कर्मीका समाहार किया गया है ।

प्रश्र-- (न्याय्यम् पद किस कर्मका वाचक है र उत्तर—वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके भेदसे जिसके छिये जो कर्म कर्तव्य माने गये हैं—उन न्यायपूर्वक किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृषि, गोरक्षा, न्यापार, सेवा आदि समस्त शास्त्रविहित कर्मीके समुदायका वाचक यहाँ 'न्याय्यम्' पद है।

प्रश्न-'निपरीतम्' पद किस कर्मका वाचक है ? उत्तर—वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके भेदसे जिसके लिये जिन कर्मोंके करनेका शास्त्रोंमें निषेध किया गया है तथा जो कर्म, नीति और धर्मके प्रतिकूल है—ऐसे असत्यभाषण, चौरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, अभक्ष्यभक्षण आदि समस्त पापकर्मीका वाचक यहाँ 'विपरीतम्' पद है।

प्रश्न—'यत्' पदके सिहत 'कर्म' पद किसका वाचक है और उसके ये पाँचों कारण हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—'यत्' पदके सिह्त 'कर्म' पद यहाँ मन, वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाले जितने भी पुण्य

सम्बन्ध—इस प्रकार साख्ययोगके सिद्धान्तसे समस्त कर्मोंकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच कारणोंका निरूपण करके अब वास्तवमें आत्माका कर्मोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार और अकर्ता है – यह बात समझानेके लिये पहले आत्माको कर्ता माननेवालेकी निन्दा करते हैं —

#### तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वानन स पश्यति दुर्मतिः॥१६॥

परन्तु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अग्रुद्ध बुद्धि होनेके कारण उस विपयमें यानी कर्मोंके होनेमें केवल-ग्रुद्धसूक्षप आत्माको कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धिवाला अन्नानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६॥

प्रश्र-यहाँ 'एवम्' के सिंहत 'सिति' पदका क्या भाव है र

उत्तर—'एवम्' के सिंहत 'सिंत' पदका प्रयोग करके यह भाव दिख्छाया गया है कि समस्त कर्मोंके होनेमें उपर्युक्त अधिष्ठानादि ही कारण हैं, आत्माका उन कर्मोंसे वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इसिंछिये आत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। तो भी छोग मूर्खतावश अपनेको कर्मोंका कर्ता मान छेते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात है।

प्रश्न-'अकृतबुद्धित्वात्' का क्या भाव है ?

उत्तर—सत्सङ्ग और , सत्-शाक्षोंके अम्यासद्वारा तथा विनेक, विचार और शम-दमादि आध्यात्मिक साधनोंद्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है—ऐसे प्राकृत अज्ञानी मनुष्योको अकृतबुद्धि कहते हैं। अत. यहाँ अकृतबुद्धिलात् । पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता माननेका हेतु बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वास्तवमें आत्माका कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध न होनेपर भी बुद्धिमें विवेकज्ञक्ति न रहनेके कारण अज्ञानवश मनुष्य आत्माको कर्ता मान बैठता है।

जीवोंको फल भोगना पडता है—उन समस्त कर्मोंका वाचक है। तथा 'उसके ये पाँचों कारण हैं'-इस वाक्य- से यह भाव दिखलाया है कि इन पाँचोंके सयोग विना कोई भी कर्म नहीं बन सकता, जितने भी शुभा- शुभ कर्म होते हैं, इन पाँचोंके सयोगसे ही होते हैं। इनमेंसे किसी एकके न रहनेसे कर्म नहीं बन सकता। इसीलिये बिना कर्तापनके किया जानेवाला कर्म वास्तवमें कर्म नहीं है, यह बात सतरहवें श्लोकमें कही गयी है। समस्त कर्मोंकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच कारणोंका है सम्बन्ध नहीं है, आत्मा सर्वधा शुद्ध निर्विकार और

और पापरूप कर्म हैं---जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमें

प्रश्न—'आत्मानम्' पदके साथ 'केवलम्' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'केवलम्' विशेषणके प्रयोगसे आत्माके यथार्थ स्वरूपका लक्षण किया गया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा-का यथार्थ स्वरूप 'केवल' यानी सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और असङ्ग है। श्रुतियोमें भी कहा है कि 'असङ्गो ह्यय पुरुषः' (बृहदारण्यक उ० ४। ३। १५-१६)'यह आत्मा वास्तवमें सर्वथा असङ्ग है।'अत. असङ्ग आत्माका कर्मोंके साथ सम्बन्ध जोड़कर उसे कर्मोंका कर्ता मानना अत्यन्त विपरीत है।

प्रश्न-'सः'के साथ 'दुर्मतिः' विशेषण देकर यह कहने-का क्या अभिप्राय है कि वह यथार्घ नहीं समझता र

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको कर्ता समझनेवाले मनुष्यकी बुद्धि दूषित है, उसमें आत्मखरूपको यथार्थ समझनेकी शक्ति नहीं है—यह माव दिखलानेके लिये यहाँ 'दुर्मति:' विशेषणका प्रयोग किया गया है। तथा वह यथार्थ नहीं जानता—इस कथनसे यह माव दिखलाया है कि जो तेरहवें अथ्यायके उन्तीसवें स्लोकके कथनानुसार समस्त कर्मोंको प्रकृतिका ही खेल समझता है और आत्माको सर्वथा अकर्ता समझता है, वही यथार्थ समझता है, उससे विपरीत आत्माको कर्ता समझनेवाला मनुष्य अज्ञान और अहङ्कारसे मोहित है (३।२७), इसलिये उसका समझना ठीक नहीं है—गलत है।

प्रश्न-चौंदहवे श्लोकमें कमींके वननेन जो पॉच हेतु बतलाये गये है-उनमें अधिष्ठानादि चार हेतु तो प्रकृति-जनित ही है, परन्तु 'कर्ता' रूप पॉचवॉ हेतु 'प्रकृतिस्थ' पुरुषको माना गया है; और यहाँ यह वात कही जाती है कि आत्मा कर्ता नहीं है,सङ्गरहित है। इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस विपयमें यह समझना चाहिये कि वास्तवमें आत्मा नित्य, शुद्ध, वुद्ध, निर्विकार और सर्वथा असङ्ग है, प्रकृतिसे,प्रकृतिजनित पदार्थोंसे या कमोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अनादिसिद्ध अविद्याके कारण असङ्ग आत्माका ही इस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है,अत: वह प्रकृतिद्वारा सम्पादित क्रियाओमे मिध्या अभिमान करके खयं उन कर्मोंका कर्ता वन जाता है।इस प्रकार कर्ता वने हुए पुरुषका नाम ही 'प्रकृतिस्थ पुरुष' है, वह उन प्रकृतिद्वारा सम्पन्न हुई क्रियाओका कर्ता वनता है, तभी उनकी 'कर्म'संज्ञा होती है और वे कर्मफल देने गले वन जाते हैं।इसी-लिये उस प्रकृतिस्थ पुरुपको अच्छी-चुरी योनियोमें जन्म धारण करके उन कर्मोंका फल भोगना पडता है (१३।२१)। इसलिये चौदहवें श्लोकमे कर्मोंकी सिद्धिके पाँच हेतुओमें एक हेतु जो कर्ता भागा गया है वह प्रकृतिमे स्थित पुरुप है और यहाँ आत्माके केवल यानी सङ्गरहित, शुद्ध खरूपका वर्णन है, अत. उसको अकर्ता वतलाकर उसके यथार्थ खरूपका लक्षण किया गया है। जो आत्माके यथार्थ खरूपका समझ लेता है, उसके कर्मोंमें 'कर्ता' रूप पाँचवाँ हेतु नहीं रहता। इसी कारण उसके कर्मोंकी वर्म सज्ञा नहीं रहती। यही वात अगले इलोकमें समझायी गयी है।

सम्बन्ध—आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है—यह वात समझानेके लिये आत्माको 'कर्ता' मानन-वालेकी निन्दा करके अब आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझकर उसे अकर्ता समझनेवालेकी स्तुति करते हैं——

### यस्य नाहंकुतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

जिस पुरुषके अन्त करणमें 'में कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोंमें और कमें(में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे वॅधता है ॥ १७ ॥

ग्रश्न-यहाँ 'यस्य' पद किसका वाचक है तथा 'मै कर्ता हूं'--इस भावका न होना क्या है '

उत्तर—यहाँ 'यस्य' पद समस्त कर्मोंको प्रकृतिका खेळ समझनेत्राले सांख्ययोगीका वाचक है। ऐसे पुरुषमें जो देहा-मिमान न रहनेके कारण कर्नापनका सर्वथा अभाव हो जाना है—यानी मन, इन्द्रियो और शरीरद्वारा की जानेत्राली समस्त कियाओमें 'अमुक कर्म मैने किया है, यह मेरा कर्तव्य है' इस प्रकारके भावका लेशमात्र भी न रहना है—यही 'मै कर्ता हूँ' इस भावका न होना है।

प्रश्न-वुद्धिका लिपायमान न होना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—कर्मोमें और उनके फल्रूप स्त्री, पुत्र,धन,मकान मान,बड़ाई,स्वर्ग-सुख आदि इस लोक और परलोकके समस्त पदार्थीमें ममता, आसक्ति और कामनाका अभाव हो जाना, किसी भी कमसे या उसके फल्से अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न समझना तथा उन सबको स्वप्नके कमें और भोगोकी भॉति क्षणिक, नाशवान् और कल्पित समझ लेनेके कारण अन्तः करणमें उसके संस्कारोका सगृहीत न होना यही बुद्धिका लिपायमान होना है।

प्रश्न-वह पुरुप इन सव छोकोको मारकर भी वास्तवमे न तो मारता है और न पापसे बॅबता है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे आत्मस्वरूपको भलीभॉति जान लेनेके कारण जिसका अज्ञानजनित अहभाव सर्वया नष्ट हो गया है, मन, बुद्धि, इन्द्रियो और रारीरमें अहता-ममताका सर्वथा अभाव हो जाने-के कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मीसे या उनके फल-से जिसका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है—उस पुरुपके मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा जो लोकसम्रहार्थ प्रारव्यानसार कर्म किये जाते है वे सब शास्त्रानुकूल और सबका हित करनेवाले ही होते हैं। क्योंकि अहता, ममता, आसक्ति और सार्थ यदिका अभाव हो जानेके वाद पापकर्मीके आचरणका कोई कारण नहीं रह जाता अत. जैसे अग्नि, वायु और जल आदिके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय तो वे अग्नि, वायु आदि न तो वास्तवमें उस प्राणी को मारनेवाले हैं और न ने उस कर्मसे वंवते ही हैं - उसी प्रकार उपर्युक्त महापुरुष लोकदृष्टिसे खबर्मपालन करते समय यज्ञ, दान और तप आदि ग्रुम कमें िको करके उनका कर्ता नहीं वनता और उनके फल्से नहीं बंधता,इसमें तो कहना ही क्या है। किन्त्र क्षात्रधर्म जैसे-किसी कारणसे योग्यता प्राप्त हो जानेपर समस्त प्राणियोका सहाररूप-क्रुर कर्म करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फलसे भी नहीं

वैंघता । अर्थात् लोकदृष्टिसे समस्त कर्म करता हुआ भी वह उन कर्भोसे सर्वथा बन्धनरहित ही रहता है ।

अभिप्राय यह है कि जैसे भगनान् सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति,पालन और सहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तवमें उनके कर्ता नहीं हैं (४।१३) और उन कर्मोंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है (४।१३,८।९)—उसी प्रकार साख्ययोगीका भी उसके मन, वृद्धि और इन्द्रियोद्धारा होनेवाले समस्त कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। यह वात अवश्य है कि उसका अन्त करण अत्यन्त ग्रुद्ध तथा अहता, ममता, आसक्ति और स्वर्धवृद्धिसे रहित हो जानेके कारण उसके मन, वृद्धि और इन्द्रियोद्धारा राग-द्रेष और अज्ञान-मूलक चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण, हिंसा, कपट, दम्म आदि पापकर्म नहीं होते, उसकी समस्त कियाएँ वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुसार शास्तानुकूल ही हुआ करती हैं। इसमें भी उसे किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करना पडता, उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार सन्यास (ज्ञानयोग)का तत्त्व समझानेके लिये आत्माके अफर्तीपनका प्रतिपादन करके अव उसके अनुसार कर्मके अङ्ग-प्रत्यङ्गीको भलीभॉति समझानेके लिये कर्मप्रेरणा और कर्म-सम्रहका प्रतिपादन करते हैं—

> ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥

ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय—यह नीन प्रकारकी कर्मप्रेरणा है और कर्ना, करण तथा किया—यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है ॥ १८ ॥

प्रश्न—ज्ञाता, ज्ञान और जेय – ये तीनो पद अलग अलग किन-किन तत्त्रोके वाचक है तथा यह तीन प्रकारकी कर्मप्रेरणा है, इस क्यनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—िकसी भी पढार्थके खरूपका निश्चय करनेवालेको 'ज्ञाता' कहते हैं, वह जिस वृत्तिके द्वारा वस्तुके खरूपका निश्चय करता है उसका नाम 'ज्ञान' है और जिस वस्तुके खरूपका निश्चय करता है उसका नाम 'ज्ञेय' है। 'यह तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा है'—इस क्यनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनोके सयोगसे ही मनुष्यकी कार्यमें प्रवृत्ति होती है, अर्थात् इन तीनोंका सम्बन्ध ही मनुष्यको कार्यमें प्रवृत्त करनेवाला है। क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य द्वारा ज्ञानवृत्तिका यह निश्चय कर लेता है कि अमुक-अमुक वस्तुओद्वारा अमुक प्रकारसे अमुक कर्म मुझे करना है, तभी उसकी उस कर्ममें प्रवृत्ति होनी है।

प्रश्न-कर्ता, करण और कर्म-ये तीनो पढ अलग-अलग किन-किन तत्त्वोंके वाचक है तथा यह तीन प्रकार-का कर्म-सप्रह है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना-पीना आदि समस्त क्रियाओको करनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुपको 'कर्ता' कहते हैं, उसके जिन मन, बुद्धि और इन्द्रियोके द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएँ की जाती हैं—उनका वाचक'करण'

पद है और उपर्युक्त समस्त क्रियाओका वाचक यहाँ 'कर्म' है-तभी कर्म वनता है, इसके विना कोई भी कर्म नहीं वन पद है । 'यह तीन प्रकारका कर्म-संप्रह है'-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनोके संयोगसे ही कर्मका सप्रह होता है; क्योंकि जब मनुष्य खयं कर्ता बनकर अपने मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा क्रिया करके किसी कर्मको करता उन पाँचोमें भी उपर्युक्त तीन हेतु ही मुख्य हैं।

सकता । चौदहवें रछोकमें जो कर्मकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पॉच हेतु बतलाये गये हैं उनमेंसे अधिष्ठान और दैवको होड-कर शेप तीनोंको कर्म-संग्रह नाम दिया गया है; क्योंकि

सम्बन्ध-इस प्रकार साख्ययोगके सिद्धान्तसे कर्म-चोदना ( कर्म-प्रेरणा ) और कर्मसंप्रहका निरूपण करके अब तत्त्वज्ञानमें सहायक सात्विक भावको यहण करानेके लिये और उसके विरोधी राजस, तामस भावोंका त्याग करानेके लिये उपर्युक्त कर्म-प्रेरणा और कर्मसमहके नामसे वतलाये हुए ज्ञान आदिमेंसे ज्ञान, कर्म और कर्ताके सात्तिक, राजस और तामस—इस अकार त्रिविध भेद क्रमसे वतलानेकी प्रस्तावना करते हैं—

#### ज्ञानं कर्म च कर्ती च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं; उनको भी तू मुझसे भलीभॉति सुन ॥ १९ ॥

प्रश्न-'गुणसंख्याने'पद किसका वाचक है तथा उसमें गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके वतलाये हुए ज्ञान, कर्म और कर्ताको सननेके छिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जिस शास्त्रमें सत्त्व, रज और तम-इन तीनो गुणोंके सम्बन्धसे समस्त पदार्थोंके भिन्न-भिन्न भेदोकी गणना की गयी हो ऐसे शास्त्रका वाचक 'गुणसख्याने'पर है। अतः उसमें वतलाये हुए गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकार-के ज्ञान, कर्म और कर्नाको सुननेके लिये कहकर भगवान्ने

उस शास्त्रको इस विषयमें आदर दिया है और कहेजाने-वाले उपदेशको ध्यानपूर्वक सुननेके लिये अर्जुनको साव-धान किया है।

ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अलग-अलग नहीं हैं, इस कारण भगवान्ने ज्ञाताके भेद अलग नहीं वतलाये तथा करणके भेद बुद्धिके और धृतिके नामसे एवं ज्ञेयके भेद सुखके नामसे आगे वतलायेंगे । इस कारण यहाँ पूर्वोक्त छ: पदार्थों मेंसे तीनके ही भेद पहले वतलानेका संकेत किया है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमं जो ज्ञान, कर्म और कर्ताके सात्तिक, राजस और तामस भेद क्रमशः वतलानेकी प्रस्तावना की थी—उसके अनुसार पहले सात्त्विक ज्ञानके लक्षण वतलाते हैं—

#### सर्वभूतेषु भावमन्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २०॥

जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सव भूतोंमें अविनाशी परमात्मभावको विभागरिहत समभाव-से स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्त्विक जान ॥ २० ॥

प्रश्न—'येन' पद यहाँ किसका वाचक है तया उसके द्वारा पृथक्-पृथक् भूतोमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित देखना क्या है ?

उत्तर-'येन'पद यहाँ सांख्ययोगके साधनसे होनेवाले उस अनुभवका वाचक है, जिसका वर्णन छठे अध्यायके उन्तीस्वें रहोकमें और तेरहवें अध्यायके सत्ताईसवें रहोकमें

किया गया है । तथा जिस प्रकार आकाश-तत्त्वको जाननेवाळा मनुष्य घड़ा, मकान, गुफा, खर्ग, पाताळ और समस्त वस्तुओंके सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें, एक ही आकारातत्त्वको देखता है—वैसे ही छोकदृष्टिसे भिन्न-भिन प्रतीत होनेवाले समस्त चराचर प्राणियोमें उस अनुभवके द्वारा जो एक अद्वितीय, अविनाशी, निर्विकार ज्ञानस्वरूप परमात्मभावको त्रिभागरहित समभावसे व्यास देखना है— अर्थात् छोकदृष्टिसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाछ समस्त प्राणियोंको और खय अपनेको एक अविनाशी परमात्मासे अभिन्न समझना है—यही पृथक-पृथक् भूतोमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित देखना है।

प्रश्न—उस ज्ञानको त सात्त्विक जान—इस कथनका क्या भाव है 2

सम्बन्ध--अब राजस ज्ञानके लक्षण वतलाते हैं---

उत्तर—इस अथनसे भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो ऐसा यथार्थ अनुभव हे, वही वास्तवमे सात्त्रिक ज्ञान यानी सन्त्रा ज्ञान है। अत कल्याणकामी मनुष्यको इसे ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त ज्ञितने भी सासारिक ज्ञान है, वे नाममात्रके ही ज्ञान है—बास्तविक ज्ञान नहीं है।

# पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भृतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥ २१॥

किन्तु जो श्वान मर्थात् जिस श्वानके द्वारा मनुष्य सपूर्ण भूतीमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोको अलग-अलग जानता है, उस शानको तू राजस जान॥ २१॥

प्रश्न-सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको अन्त्रा-अलग जानना क्या है ?

उत्तर—कीट, पतड़, पश्च, पक्षी, मनुष्य, राक्षस और देवता आदि जितने भी प्राणी हैं— उन सबमें आत्माको उनके शरीरोंकी आकृतिके भेदसे और खभावके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक और अलग-अलग समझना— अर्थात् यह समझना कि प्रत्येक शरीरमें आत्मा अलग-अलग है और वे बहुत है तथा सब परस्पर विलक्षण है—यही सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोको अलग-अलग टेखना है।

प्रश्न—उस ज्ञानको त् राजस जान—उस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

सम्बन्ध-अब तामस ज्ञानका लक्षण चतलाते है-

यत्तु कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवदुरुपं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके सदृश आसक है, तथा जो विना युक्तिनाला तात्विक अर्थसे रहित और तुच्छ है-वह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥

प्रश्न-'तु' पदका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वोक्त सात्त्विक ज्ञानसे और राजस ज्ञानसे भी इस ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखलानेके लिये यहाँ 'तु' अन्ययका प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न—जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णकी मॉति

आसक्त है—इस कथनका क्या मात्र है 2

उत्तर—इस कथनसे तामस ज्ञानका प्रधान लक्षण वतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य प्रकृतिके कार्यरूप शरीरको ही अपना खरूप समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षणभद्भर नागवान्

गी० त० वि० ७९---

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारका जो अनुभन्न है, वह राजस ज्ञान है-अर्थात् नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाशके तत्त्वको न जाननेवाला मनुष्य मिन्न-भिन्न घट, मठ आदिमें अलग-अल्या परिच्छिन्न आकाश समझता है और उसमें स्थित सुगन्ध-दुर्ग-धार्टिसे उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूसरेको विलक्षण समझता है, किन्तु उसका यह समझना श्रम है। उसी प्रकार आत्म-तत्त्वको न जाननेके कारण समस्त प्राणियोंके गरीरोंमें

अलग-अलग और अनेक आत्मा समझना ही भ्रममात्र है

गरीरमे सर्वखकी भॉति आसक्त रहता है—अर्थात् उसके सुखसे सुखी एवं उसके दु.खसे दुखी होता है तथा उमके नाशसे ही सर्वनाश मानता है, आत्माको उससे भिन्न या सर्व-व्यापी नहीं समझता—वह ज्ञान वास्तवमे ज्ञान नहीं हैं। इसल्यिये भगवान् ने इस श्लोकमे 'ज्ञान'पटका प्रयोग भी नहीं किया है, क्योंकि यह विपरीत ज्ञान वास्तवमे अज्ञान ही हैं। प्रश्न—इस ज्ञानको 'अहेतुकम्' यानी विना युक्तिवाला बतन्यानेका क्या भाव है र

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकारकी समझ वित्रेकशील मनुष्यमें नहीं होती, थोडा भी समझनेवाला मनुष्य विचार करनेसे जड शरीरके और चेतन आत्माके भेदको समझ लेता है, अतः जहाँ युक्ति और विवेक हैं, वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता।

सम्बन्ध--अव सास्विक कर्मके लक्षण वतलाते हं--

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्रिकमुच्यते ॥ २३ ॥

जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्नापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषद्वारा विना राग-द्वेपके किया गया हो—वह सास्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥

यश्र—'नियतम्' विशेषणके सिहत 'कर्म' पद यहाँ किन कर्मोंका वाचक है तथा 'नियतम्' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है '

उत्तर—वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो कर्म अवस्यकर्तव्य वतलाये गये हैं— उन शास्त्रविहित यज्ञ, दान, तप तया जीविकाके और शरीर-निर्वाहके सभी श्रेष्ठ कर्मोंका बाचक यहाँ 'नियतम्' विशेषण-के सहित 'कर्म' पट है, तथा 'नियतम्' विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि केवल शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक आदि कर्तव्य कर्म ही सात्त्रिक हो सकते है, काम्य कर्म और निपिद्ध कर्म सात्त्रिक नहीं हो सकते ।

प्रश्न—'सङ्गरहितमः' विशेषणका क्या अभिप्राय है र उत्तर—यहाँ 'सङ्ग' नाम आसक्तिका नहीं है, क्योंकि आसक्तिका अभाव 'अरागद्देपतः' पढसे अलग वतलाया गया है इसलिये जहाँ जो कमेंमिं कर्नापनका अभिमान करके उन प्रश्न—इस ज्ञानको तात्त्रिक अर्थसे रहित और अल्प बतल्यनेका क्या भाव है १

उत्तर—इसे तात्त्रिक अर्थसे रहित और अल्प वतलाकर यह भात्र दिखलाया है कि इस जानके द्वारा जो बात समझी जाती हैं, वह ययार्थ नहीं है, अर्थात् यह वस्तुके स्वरूपको यथार्थ समझनेवाला जान नहीं है, विपर्यप-जान हैं और वहुत तुच्छ है, इसीलिये यह त्याच्य है।

प्रश्न—बह ज्ञान तामस कहा गया है—इस क्यनका क्या भाव है 2

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंत्राला जो विपर्यय-ज्ञान है, वह तामस है-अर्थात् अत्यन्त तमोगुणी मनुष्योकी समझ है, उन लोगोकी समझ ऐसी ही हुआ करती है, क्योंकि तमो-गुणका कार्य अज्ञान वतलाया गया है।

कृतम् ।

कमींसे अपना सम्बन्ध जोड लेना है, उसका नाम 'सङ्ग' समझना चाह्ये, और जिन कमींमें ऐसा सङ्ग नहीं है, अर्थात् जो बिना कर्तापनके और बिना देहाभिमानके किये हुए है— उन कमींको सङ्गरहित कर्म समझना चाहिये। इसीलिये 'सङ्ग-रहितम्' विशेषणसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त गालविहित कर्म भी 'सङ्गरहित' होनेसे ही साल्विक होते हैं, नहीं तो उनकी 'साल्विक' सजा नहीं होती।

प्रश्न-'अफलप्रेप्सुना' पट किसका वाचक है और ऐसे पुरुषद्वारा विना राग-द्रेपके किया हुआ कर्म कैसे कर्मको कहते है र

उत्तर—कार्गिक फलरूप इस लोक और परलोकके जितने भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका अभाव हो जानेके कारण जिसको किञ्चिन्मात्र भी उन भोगोकी आकाह्वा नहीं रही है, जो किसी भी कर्मसे अपना कोई भी स्वार्थ सिद्ध करना नहीं चाहता, जो अपने लिये किसी भी वस्तुकी भावस्यकता नहीं समझता—ऐसे स्वार्थ-बुद्धिरहित पुरुवका वाचक 'अफलप्रेप्सुना' पद हैं । ऐसे पुरुपद्वारा किये जानेवाले जिन कर्मोंमें कर्ताकी आसक्ति और द्वेप नहीं है, अर्थात् जिनका अनुप्रान राग-द्वेषके विना केवल लोक-सप्रहके लिये किया जाता है—उन कर्मोंको विना राग-द्वेष-के किया हुआ 'कर्म' कहते हैं।

प्रश्न—उस कर्मको सात्त्रिक कहते हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर—उस कर्मको सात्त्रिक कहते हैं इस क्यनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ममें उपर्युक्त समस्त लक्षण पूर्ण रूपसे पाये जाते हों, वही कर्म पूर्ण सात्त्रिक है। यदि उपर्युक्त भावोमेंसे किसी भावकी कमी हो, तो उसकी सात्त्रिकतामें उतनी कमी समझनी चाहिये। इसके सिवा इससे यह भाव भी समझना चाहिये कि सत्त्रगुणसे और सात्त्रिक कर्मसे ही ज्ञान उत्पन्त होता है, अत परमात्माके तत्त्रको जाननेकी इच्छावाले मनुष्योको उपर्युक्त सात्त्रिक कर्मोका

सम्बन्ध-अव राजस कर्मके लक्षण वतलाते हैं-

ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस कर्मीका आचरण करके कर्मबन्धनमें नहीं पडना चाहिये ।

प्रश्न-इस क्लोकमें वतलाये हुए सात्विक कर्ममें और नवे क्लोकमे वतलाये हुए सात्विक त्यागमें क्या भेड है 2

उत्तर-इस श्लोकमें साख्यनिष्टाकी दृष्टिसे सात्त्विककर्म-के लक्षण किये गये हैं, इस कारण 'सङ्ग्रहितम्' पदसे उनमें कर्तापनके अभिमानका और 'अरागद्धेषत ' पदसे राग-द्वेप-का भी अभाव दिखलाया गया है। किन्तु नवे क्लोकमें कर्मयोग-की दृष्टिसे किये जानेवाले कमेमिं आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका नाम ही सात्त्विक त्याग वनलाया गया है, इस कारण वहाँ कर्तापनके अभावकी बात नहीं कही गयी है, विलक्ष कर्तव्यबुद्धिसे कर्मोंको करनेके लिये कहा है। यही इन दोनोका भेट है। दोनोंका ही फल तत्त्वज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति है, इस कारण इनमें वास्तवमें भेट नहीं है, केवल अनुष्ठानके प्रकारका भेद हैं।

## यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥ २४॥

परन्तु जो कर्म वहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहङ्कारयुक्त पुरुपद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥

प्रश्न—'बहुलायासम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किन कर्मोका वाचक है तया इस विशेषणके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है र

उत्तर—जिन कर्गीम नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओ-का विधान है तथा गरीरमे अहङ्कार रहनेके कारण जिन कर्मोंको मनुष्य भाररूप समझकर बडे परिश्रम और दु खके साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम्य कर्मों और व्यावहारिक कर्मों-का बाचक यहाँ 'बहुलायासम्' विशेपणके महित 'कर्म' पड है। इस विशेपणका प्रयोग करके सार्त्तिक कर्मसे राजसकर्म-का भेट स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय यह है कि सार्त्तिक कर्मोंके कर्ताका गरीरमे अहङ्कार नहीं होना और कर्मों कर्ता-पन नहीं होता, अन उसे किसी भी क्रियाके कर्रनेमें किसी प्रकारके परिश्रम या क्रिशक्ता बीच नहीं होता। इसलिये उसके कर्म आयासयुक्त नहीं हैं किन्तु राजम कर्मके कर्ना-का शरीरमें अहङ्कार होनेके कारण वह गरीरके परिश्रम और दु खोसे खय दुग्वी होता है। इस कारण उसे प्रत्येक कियामें परिश्रमका बोध होता है। इसके मित्रा सात्त्रिक कर्मिके कर्ता-हुए के के लाल हारिसे या लोक हिष्टेसे कर्न व्यरूपमे प्राप्त हुए कर्म ही किये जाते हैं, अत उसके हारा कर्मोका विस्तार नहीं होता, किन्तु राजस कर्मका कर्ना आसक्ति और कामनासे प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्भ करता रहता है, इससे उसके कर्मोंका बहुत विस्तार हो जाता है। इस कारण भी 'बहुलायानम्' विशेषणका प्रयोग करके बहुत परिश्रमवाले कर्मोंको राजस बतलाया गया है।

प्रश्न-'कामेप्सुना' पट कैसे पुरुपका वाचक है र उत्तर-इन्द्रियोंके भोगोमे ममता और आसक्ति रहनेके कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगोकी कामना करता रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता है—स्त्री, पुत्र, घन, मकान, मान, वडाई, प्रतिष्ठा आदि इस छोक और पर-छोकके भोगोके लिये ही करता है—ऐसे खार्थपरायण पुरुषका वाचक यहाँ 'कामेप्सुना' पद है।

प्रश्न-'वा' पदके प्रयोगका क्या भाव है र

उत्तर—'ना' पदका प्रयोग करके यह मान दिखलाया गया है कि जो कर्म भोगोकी प्राप्तिके लिये किये जाते हैं, वे भी राजस हैं और जिनमें भोगोकी इच्छा नहीं है, किन्तु जो अहङ्कारपूर्वक किये जाते हैं—न्वे भी राजस हैं। अभिग्राय यह है कि जिस पुरुषमें भोगोकी कामना और अहङ्कार दोनों है, उनके द्वारा किये हुए कर्म राजस हैं—-इसमें तो कहना ही क्या है, किन्तु इनमेंसे किसी एक दोपसे युक्त पुरुष द्वारा किये हुए कर्म भी राजस ही हैं।

सम्बन्ध-अव तामस कर्मके लक्षण वतलाते हैं---

प्रश्न—'साहङ्कारेण' पद कैसे मनुष्यका वाचक है दे उत्तर—जिस मनुष्यका गरीरमे अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म अहङ्कारपूर्वक करता है तया मैं अमुक कर्मका करनेवाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है;मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ इस प्रकारके भाव मनमें रखनेवाला और वाणीद्वारा इस तरहकी वाते करनेवाला है, उसका वाचक यहाँ 'साहङ्कारेण' पद है ।

प्रश्न—त्रह कर्म राजस कहा गया है—-इस कथनका क्या भाव है ²

उत्तर—इससे यह भाव टिखळाया गया है कि उपर्युक्त भावोसे किया जानेवाटा कर्म राजस है और राजस कर्मका फल दु:ख वतलाया गया है (१४।१६) तथा रजोगुग कर्मोंके सङ्गसे मनुश्यको बाँधनेशटा है (१४।७),अत सुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिये।

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥ २५॥

जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न विचारकर केवल अन्नानसे आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है ॥ २५॥

प्रश्न-परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यका विचार करना क्या है और इनका विचार विना किये केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-किसी भी कर्मका आरम्भ करनेसे पहले अपनी बुद्धिसे विचार करके जो यह सोच लेना है कि अमुक कर्म करनेसे उसका भावी परिणाम अमुक प्रकारसे सुखकी प्राप्ति या अमुक प्रकारसे दु खकी प्राप्ति होगा, यह उसके अनुबन्ध-का यानी परिणामका विचार करना है। तथा जो यह सोचना है कि अमुक कर्ममें इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल-का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अशमें धर्मकी हानि होगी और अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी हानियाँ होंगी—यह क्षयका यानी हानिका विचार करना है। और जो यह सोचना है कि अमुक कर्मके करनेसे अमुक मनुष्योको या अन्य प्राणियोंको अमुक प्रकारसे इतना कष्ट पहुँचेगा, अमुक मनुष्योका या अन्य प्राणियोंका जीवन नष्ट होगा—यह हिंसाका विचार करना है। इसी तरह जो यह सोचना है कि अमुक कर्म करनेके लिये इतने सामर्थ्यकी आवश्यकता है, अत: इसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममे है या नहीं—यह पौरुपका यानी सामर्थ्यका विचार करना है। इस तरह परिणाम,हानि, हिंसा और पौरुप—इन चारोंका या चारोमेंसे किसी एकका विचार किये विना ही 'जो कुछ होगा सो देखा जायगा' इस प्रकार दु साहस करके जो अजनासे किसी कर्मका आरम्भ कर देना है—यही परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुषका विचार न करके केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना है।

प्रश्न-वह कर्म तामस कहा जाता है-इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इम कथनसे यह भाव दिख्ळाया गया है कि इस प्रकार विना सोचे-समझे जिस कर्मका आरम्भ किया जाता है, वह कर्म तमोगुणके कार्य मोहसे आरम्भ किया हुआ होनेके कारण तामस कहा जाता है। तामस कर्मका फल अज्ञान यानी स्कर, क्कर, बृक्ष आदि ज्ञानरहित योनियोंकी प्राप्ति या कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको कभी ऐसा कर्भ नहीं नरकोकी प्राप्ति वतलाया गया है (१४।१८), अत करना चाहिये।

सम्बन्ध-अव सार्त्विक कर्ताके लक्षण बतलाते है-

#### **मुक्तसङ्गोऽनहंवादी**

#### धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धचसिद्धचोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्रिक उच्यते॥ २६॥

जो कर्ना संगरिहत, अहद्वारके वचन न बोलनेवाला, धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने और न होनेमे हर्प-शोकांटि विकारोंसे रहित है—वह सास्विक कहा जाता है ॥ २६॥

प्रश्न-'मुक्तसङ्ग' कैसे मनुष्यको कहते है १

उत्तर—जिस मनुष्यका कर्मीसे और उनके फलरूप समम्त भोगोंसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है—अर्थात् मन, इन्द्रिय और अरीरद्वारा जो कुछ भी कर्म किये जाते हैं उनमें और उनके फरुरूप मान, बडाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आडि इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें जिसकी किञ्चिन्मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं रही हैं—ऐसे मनुष्यको 'मुक्तसद्ग' कहते हैं।

प्रश्न-'अनहवादी' का क्या भाव है ।

उत्तर—मन, बुद्धि, इन्द्रियों और शरीर—इन अनात्म-पटार्थों में आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी कर्ममें कर्नापनका अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो आसुरी प्रकृतिवालोकी भोंति, मैंने असुक मनोरय सिद्ध कर लिया है, असुकको और सिद्ध कर लूँगा, मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, बलवान् हूँ, सुखी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन हे, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा (१६।१३,१४,१५) इत्यादि अहङ्कारके वचन कहनेत्राला नहीं हे, किन्तु सरलभावसे अभिमानशून्य वचन बोलनेवाला है—ऐसे मनुष्पको 'अनहंवादी' कहते हैं।

प्रश्न—'भृत्युत्साहसमन्त्रिन भवतमें 'यृति' और 'उत्साह' शन्द किन भावोंके वाचक हैं और इन दोनोंसे युक्त पुरुपके क्या छक्षण हैं 2

उत्तर—गास्तिविहन खर्यमपालनस्वय किमी भीकर्मके करनेम वडी-से-वडी विन्न-वाधाओं के उपस्थित होनेपर भी विचित्तन होना 'वृति' हे । और कर्म-सम्पादनमें सफलता न प्राप्त होनेपर या ऐसा समझकर कि यि मुझे फलकी इच्छा नहीं है नो कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है—किसी भी कर्म-से न उकताना किन्तु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकनेवाला और कर्मकरको चाहनेवाला मनुष्य करता है, उमी

प्रकार श्रद्धापूर्वक उसे करनेके लिये उत्सुक्त रहना 'उत्साह' है। इन दोनों गुगोंसे युक्त पुरुप बड़े-से-बड़ा विष्न उपस्थित होनेपर भी अपने कर्तव्यकात्याग नहीं करता,विक्त अय त उत्साहपूर्वक समस्त कठिनाइयोंको पार करता हुआ अपने कर्तव्यमें टटा रहता है। ये ही उसके लक्षण है।

प्रश्न-'सिद्भयसिद्भयो निर्विकार' यह विशेषण कैसे मनुष्पका वाचक है ?

उत्तर—साधारण मनुष्योकी जिस कर्ममें आसिक होती है और जिस कर्मको वे अपने इष्ट फलका साधन समझते हैं, उसके पूर्ण हो जानेसे उनके मनमे बडा भारी हर्प होता है और किसी प्रकारका किन उपस्थित होकर उसके अधूरा रह जानेपर उनको बडा भारी कष्ट होता है, इसी तरह उनके अन्त करणमें कर्मकी सिद्धि-असिद्धिके सम्बन्धसे और भी बहुत प्रकारके विकार होते हैं। अत अहंता, ममता, आसिक और फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्य न तो किसी भी कर्मके पूर्ण होनेसे हर्गित होता है और न उसमे किन उपस्थित होनेपर शोक ही करता है, तथा इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं होता, जो हरेक अवस्थामें सदा-सर्वटा सम रहता है—ऐसे समतायुक्त पुरुषका वाचक 'सिद्धयसिद्धयों निर्विकार ' यह क्रियेण हैं।

प्रश्न -वह कर्ता सात्त्रिक कहा जाता है-इस कथनका क्या भाव है र

उत्तर-इमसे यह भाव दिख्याया गया है कि जिस कर्ता-में उपर्युक्त समस्त भावोंना समावेश है, वही पूर्ण साखिक है और जिसमें जिस भावकी कभी है, उतनी ही उसकी साखिकतामें कभी है। इस पनारका साखिक माव परमात्मा-के तत्त्वज्ञानको प्रकट करनेवाला है, इसलिये मुक्ति चाहने-वाले मनुयको साखिक कर्ता ही बनना चाहिये। सम्बन्ध—अव राजस कतिक लक्षण वतलाते हैं-

कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः

कर्ता हर्षशोकान्त्रितः

परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ राजसः

जो कर्ता आसक्तिसे युक्तः कर्मोंके फलको चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कप्ट देनेके स्वभाववालाः अशुद्धाचारी हर्प-शोकसे लिप्त है—वह राजस कहा गया है॥ २७॥

प्रश्न-'रागी' पट कैसे मनुष्यका वाचक है र

उत्तर—जिस मनुष्यकी किमोमिं और उनके फलक्षप इस लोक और परलोकके-भोगोंमे ममता और आसक्ति है-अर्थात् जो कुछ क्रिया करता है, उसमे और उसके फल्में जो आसक्त रहता है-ऐसे मनुष्यको 'रार्ग।' कहते है ।

प्रश्न-'कर्मफलप्रेप्सु । पट कैसे मनुष्यका वाचक है । उत्तर-जो कर्मोंके फल्हप सी, पुत्र, धन, मकान, मान, वडाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोकके नाना प्रकारके भोगोकी इच्छा करता रहता है तथा जो कुछ कर्म करता है, उन भोगोकी प्राप्तिके लिये ही करता है-ऐसे खार्थपरायण पुरुपका वाचक 'कर्मफलप्रेग्सु ' पट है।

प्रश्न-'लुब्धः' पढ कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-धनादि पदार्थीमें आसक्ति रहनेके कारण जो न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका न्यय नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा धन-सग्रहकी लालसा रखता है, यहाँतक कि दूसरोके खल-को इडपनेकी भी इच्छा रखता है, और वैसी ही चेष्टा करता हैं—ऐसे लोभी मनुष्यका वाचक 'छन्धः' पट है ।

प्रश्न-'हिंसात्मकः' पट कैसे मनुष्यका वाचक है र

उत्तर-जिस किसी भी प्रकारसे दूसरोंको कष्ट पहुँचाना ही जिसका खभाव है, जो अपनी अमिलाषाकी पूर्तिके लिये राग-द्वेषपूर्वक कर्म करते समय दूसरोके कष्टकी किञ्चिन्मात्र भी परवा न करके अपने आराम तथा भोगके लिये दूसरोंको

सम्बन्ध—अब तामस कर्ताके लक्षण बतलाते हैं—

कष्ट देता रहता है--ऐसे हिंसापरायण मनुष्यका वाचक

यहाँ 'हिंसात्मका' पद है।

प्रश्न-'अशुचि.' पढ कैसे मनुष्यका वाचक हैं 2 उत्तर-जिसमें शौचाचार और सदाचारका अभाव है अर्थात् जो न तो शास्त्रत्रिधिके अनुसार जल-मृत्तिकादिसे शरीर और वस्त्राटिको ग्रद्ध रखता है, और न यथायोग्य वर्ताव करके अपने आचरणोंको ही शुद्ध रखता है, किन्तु भोगोर्मे आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोकी प्राप्तिके लिये शौचाचार और सदाचारका त्याग कर देता है ऐसे मनुष्यका वाचक यहाँ 'अञ्चि ! पढ है ।

प्रहन-'हर्षशोकान्वित 'पट कैसे मनुष्यका वाचक है र उत्तर-प्रत्येक क्रियामें और उसके फलमे रागद्वेप रहने-के कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक घटनामें जो कभी हर्पित होता है और कभी शोक करता है-इस प्रकार जिसके अन्त करणमें हुप और शोक होते रहते हैं, ऐसे मनुष्यका वाचक यहाँ 'हर्षशोकान्त्रितः' पट हैं।

प्रशन-त्रह कर्ता राजस कहा गया है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य उपर्युक्त समस्त भावोसे या उनमेसे जितने ही भावोसे युक्त होकर किया करनेत्रान्य है, वह 'राजस कर्ता' हैं। 'राजस कर्ना' बार-बार नाना योनियोंमें जन्मता और मरता रहता है, वह ससारचक्रसे मुक्त नहीं होता। इसलिये मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको 'राजस कर्ता' नहीं बनना चाहिये।

स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। अयुक्तः प्राकृतः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥ २८॥

जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, धमंडी, धूर्त और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा शोक करनेवाला आलसी और दीर्धसूत्री है-वह तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥

प्रश्न-'अयुक्त ' पद कैंसे मनुष्यमा वाचम है । उत्तर-जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमे किये हुए नहीं है, बिल्क जो खय उनके वशीभ्त हो रहा है तथा जिसमें श्रद्धा और आस्तिकताका अभाव है—ऐसे पुरुषका वाचक 'अयुक्त ' पद है।

प्रश्न-'प्राकृत ' पट कैसे मनुष्यका वाचक है र उत्तर-जिसको किसी प्रकारकी सुशिक्षा नहीं मिली है, जिसका खभाव वालकके समान है, जिसको अपने कर्तव्य-का कुछ भी ज्ञान नहीं है (१६१७), जिसके अन्त करण और इन्द्रियोंका सुधार नहीं हुआ है-ऐसे सस्काररहित खामाविक मूर्वका वाचक 'प्राकृत' पट है।

प्रभ-'स्तब्ध ' पद कैसे मनुष्यका नावक है र उत्तर-जिसका खभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमें विनयका अत्यन्त अभाव है, जो सदा ही घमडमें चूर रहता है-अपने सामने दूसरोको कुछ भी नहीं समझना---ऐसे घमडी मनुष्यका वाचक 'स्तब्ध ' पद है ।

प्रश्न-'शठ ' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—जो दूसरोंको ठगनेवाला वश्चक है, द्वेपको छिपाये रखकर गुप्तभावसे दूसरोका अपकार करनेवाला है, मन-ही-मन दूसरोका अनिष्ट करनेके लिये दाव-पेंच सोचता रहता है—ऐसे धूर्त मनुष्यका वाचक 'गठ' पट है। प्रश्न—'नैष्कृतिक' पद कैसे मनुष्यका वाचक है। उत्तर—जो नाना प्रकारसे दूसरोकी जीविकाका नाग करनेवाला है, दूसरोंकी वृत्तिमें बाबा डालना ही जिसका खभाव है—ऐसे मनुष्यका वाचक 'नैष्कृतिक' पट है। प्रश्न—'अलस' पद कैसे मनुष्यका वाचक है।

सम्बन्ध—इस प्रकार तत्त्वज्ञानमे सहायक सात्त्रिक भावको ग्रहण करानेकं लिये और उसके विरोधी राजम-तामस भावोंका त्याग करानेके लिये कर्म-प्रेरणा और कर्म-सग्रहमेंसे ज्ञान कर्म ओर कर्ताक सात्त्रिक आदि तीन-तीन भेद कमसे वतलाकर अब वृद्धि और धृतिके सात्त्रिक, राजस और तामस—इस प्रकार त्रिविध मेद कमशः वतलानेकी प्रस्तावना करते हैं—

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

हे धतञ्जय। अय त् बुद्धिका और धृतिका भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेट मेरे द्वारा सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ॥ २९ ॥

उत्तर—जिमका रात-दिन पड रहनेका खभार रं किसी भी शास्त्रीय या त्र्यावहारिक कर्तत्र्य कर्मने जिसकी प्रवृत्ति और उत्साह नहीं होते, जिसके अन्त करण और इन्हियोंमें आलम्य भरा रहता है—एमे आरमी मनुष्यका बाचक 'अल्स ' पड है।

श्रन—'विपादी' किमको कहते हैं ! उत्तर—जो रात-दिन जोक करना रहता ह जिसकी चिन्ताओंका कभी अन्त नहीं आता (१६।११)—ऐसे चिन्तापरायण पुरुपको 'विपादी' कहते हैं।

प्रश्न-'डीर्घस्त्री' फिनको कहते हैं र

उत्तर—जो किमी कार्यका आरम्भ करके बहुत कार-तक उसे पूरा नहीं करता—आज कर लेंगे, कर कर लेंगे, इम प्रकार विचार करते-करते एक रोजमे हो जानेवाले कार्यके लिये बहुत समय निकाल देता है और फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता—एंमे शिपिय प्रकृतिवाले मनुष्यको 'टीर्घसुत्री' कहते हैं।

प्रश्न—यह कर्ता तामम कहा जाता है, इस उधनका क्या भाव है १

उत्तर—इमसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणोमे बतलाये हुए सभी अवगुण तमोगुणके कार्य हैं, अत जिस पुरुपमें उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हो या उनमेंसे कितने ही लक्षण घटते हो उसे तामम कर्ता समझना चाहिये। ताममी मनुष्योंकी अधोगित होती ह (१४।१८), वे नाना प्रकारकी पशु, पत्नी, कीट, पतज्ज आदि नीच योनियोंमें उत्पन्न होते हैं (१४।१५)—अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनेमें ताममी कर्ताक लक्षणोका कोई भी अंश नहीं रहने देना चाहिये।

प्रश्न-इस क्लोकमे 'बुद्धि' और 'वृति' शब्द किन तत्वोके वाचक हैं तथा उनके गुगोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक सुननेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-'वुद्धि' शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्तिविशेप-का वाचक है, इसे अन्त करण भी कहते हैं। बीसवे, इकीसवे और बाईसवे स्लोकोमें जिस ज्ञानके तीन भेट बतलाये गये है, वह बुद्धिसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यानी बुद्धिकी वृत्तिविशेष है और यह बुद्धि उसका कारण है । अठारहवें क्लोकमें 'ज्ञान' शन्द कर्म-प्रेरणाके अन्तर्गत आया है और बुद्धिका ग्रहण 'करण'के नामसे कर्म-सग्रहमें किया गया है। यही जानका और वुद्धिका भेट है । यहाँ कर्म-सग्रहमे वर्णित करणोंके साच्चिक-राजस-नामस भेदोंको भलीभाँति समझानेके लिये प्रधान 'करण' बुद्धिके तीन भेद बनलाये जाते हैं।

'भृति'शब्द धारण करनेकी शक्तिविशेषका वाचक है, यह भी बुद्धिकी ही वृत्ति हैं । मनुष्य किसी भी किया या भाव-

सम्बन्ध-पूर्वेश्लोकमं जो वृद्धि और धृतिके बतलानेकी प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले साचिक वृद्दिके लक्षण वतलाते हैं—

को इसी शक्तिके द्वारा ट्डतापूर्वक धारण करता है। इस कारण वह 'करण' के ही अन्तर्गत है । छन्त्रीसवे ज्लोकमे सात्त्रिक कर्ताक लक्षणोंमे 'यृति' शब्दका प्रयोग हुआ है, इससे यह समझनेकी गुंजाइश हो जाती है कि भृति। केवल सास्विक ही होती है, किन्तु ऐमी वात नहीं है, इसके भी तीन भेट होते है-यही बात समझानेके लिये इस प्रकरणमें 'घृति' के तीन मेड वतलाये र ये हैं।

यहाँ गुणोंके अनुसार बुद्धि और धृतिके तीन-तीन मेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक सुननेके त्रिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हे वुद्धितस्त्रके और 'घृतितत्त्वके लक्षण—जो सत्त्व,रज और तम—इन तीनो गुणोके सम्बन्धसे तीन प्रकारके होते है-पूर्णरूपसे और अलग-अलग वनलाता हूँ । अत साखिक वृद्धि और सान्त्रिक धृतिको धारण करनेके लिये तथा राजस-तामस-का त्याग करनेके लिये तुम इन दोनो तत्त्वोंके समस्त ळक्षणोंको मात्रधानीके साथ सुनो ।

सात्त्विक, राजस और तामस तीन-तीन भेद ऋमशः

#### कार्याकार्ये प्रवृत्ति च निवृत्ति च बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्रिकी ॥ ३ • ॥

हे पार्थ!जो वुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको,कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और अभयको तथा वन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है—वह बुद्धि सात्त्विकी है ॥ ३० ॥

प्रश्न-'प्रवृत्तिमार्ग' किस मार्गको कहते हैं और उसको ययार्थ जानना क्या है ?

उत्तर-गृहस्थ-वानप्रस्थादि आश्रममे रहकर, ममता, आसक्ति, अहङ्कार और फलेन्छाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासनाका तथा शास्त्रविहित यज, दान और तप आदि गुम कर्गीका, अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार जीविकाके कर्मोंका और शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि कर्मीका निष्कामभावसे आचरणकर जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है--वह प्रवृत्तिमार्ग है। और राजा जनक, अम्बरीय, महर्पि विमिष्ट और याजबल्क्य आदिकी भॉनि उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है ।

प्रश्न-'निवृत्तिमार्ग' किसको कहते है और उसे यथार्थ जानना क्या है ?

उत्तर-समस्त कर्मोका और भोगोका बाहर-भीतरसे सर्वया त्याग करके, संन्यास-आश्रममें रहकर परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारकी सासारिक झझटोसे विरक्त होकर अहता,ममता और आसक्तिके त्यागपूर्वक जम, दम, तितिक्षा आदि साधनोंके सिहत निरन्तर श्रत्रण, मनन, निदिध्यासन करना या केवल भगवान्के भजन, स्मरण, कीर्तन आदिमें ही ल्यो रहना---इस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है, उसका नाम निवृत्तिमार्ग है। और श्रीमनकादि, नाए 🕒 🧻 ऋपमदेव नी और शुक्तदेवजीकी मॉति उसे ठीक-ठीकः कर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थजान

प्रश्न—'कर्तव्य' क्या है और 'अकर्तव्य' क्या है र तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है र

उत्तर—वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी तथा देश-कालकी अपेक्षासे जिसके लिये जिस समय जो कर्म करना उचित है—वही उसके लिये कर्तव्य है,और जिस समय जिसके लिये जिस कर्मका त्यागं उचित है, वही उसके लिये अकर्तव्य है। इन दोनोंको भलीभाँति समझ लेना—अर्थात् किसी भी कार्यके सामने आनेपर यह मेरे लिये कर्तव्य है या अकर्तव्य, इस वातका यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्थ जानना है।

प्रश्न-'भय' किसको और 'अभय' किसको कहते हैं र तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है ?

उत्तर—िकसी दु खप्रद वस्तुके या घटनाके उपस्थित हो जानेपर या उसकी सम्मावना होनेसे मनुष्यके अन्त करणमें जो एक आकुलतामरी कम्पवृत्ति होती है, उसे 'भय' कहते हैं और इससे त्रिपरीत जो भयके अभावकी वृत्ति है, उसे 'अभय' कहते हैं। इन दोनोंके तत्त्वको जान लेना अर्थाद् भय क्या है और अभय क्या है तथा किन-िकन कारणोंसे मनुष्यको भय होता है और किस प्रकार उसकी निवृत्ति होकर 'अभय' अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस विषयको भलीभाँति समझकर निर्भय हो जाना ही भय और अभय—इन दोनोंको यथार्थ जानना है।

प्रश्न-बन्धन और मोक्ष क्या है ?

सम्बन्ध-अव राजसी वुद्धिके लक्षण वतलाते हैं-

यया धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी॥३१॥

हे पार्थ ! मनुष्य जिस वुद्धिके द्वारा धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको भी यथार्थ नहीं जानता वह वुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥

प्रश्न-'धर्म' किसको कहते हैं और 'अधर्म' किसको कहते है तथा इन दोनोको यथार्थ न जानना क्या है ?

उत्तर-अहिंसा, सत्य, दया, शान्ति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजा-

उत्तर—शुभाशुभ कर्मोंके सम्बन्धसे जो जीवको अनादि कालसे निरन्तर परवश होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकना पड रहा है, यही वन्धन है, और सत्सक्षके प्रमावसे कर्मयोग, मिक्तयोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोंमेंसे किसी साधनके द्वारा भगवत्कृपासे समस्त शुभाशुभ कर्मवन्धनोंका कट जाना और जीवका भगवान्को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है।

प्रश्न -बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानना क्या है र

उत्तर—बन्धन क्या है, किस कारणसे इस जीवका बन्धन है और किन-किन कारणोंसे पुन इसका बन्धन दृढ़ हो जाता है—इन सब बातोंको भलीभाँति समझ लेना बन्धनको यथार्थ जानना है और उस बन्धनसे मुक्त होना क्या है तथा किन-किन उपायोंसे किस प्रकार मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो सकता है, इन सब बातोंको ठीक-ठीक जान लेना ही मोक्ष-को यथार्थ जानना है।

प्रश्न—वह बुद्धि सालिकी है, इस कथनका क्या भाव है व उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो बुद्धि उपर्युक्त बातोंका ठीक-ठीक निर्णय कर सकती है, इनमेंसे किसी भी विपयका निर्णय करनेमें न तो उससे भूल होती है और न संशय ही रहता है—जब जिस बातका निर्णय करने-की जरूरत पड़ती है, तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती है—वह बुद्धि साल्विकी है। साल्विकी बुद्धि मनुष्यको ससार-बन्धनसे छुड़ाकर परमपदकी प्राप्ति करानेवाली होती है, अत: कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनी बुद्धि साल्विकी बना लेनी चाहिये।

पालन, कृषि, पशुपालन और सेवा आदि जितने भी वर्णा-श्रमके अनुसार शास्त्रविहित शुमकर्म हैं—जिन आचरणोका फल शास्त्रोमें इस लोक और परलोकके सुख-भोग बतलाया गया है—तथा जो दूसरोके हितके कर्म है उन सबका नाम धर्म है \* एवं झ्ठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दम्भ, अभस्यमक्षण आदि जितने भी पापकर्म हैं-जिनका फल शास्त्रोमे दु.ख वतलायाहै—उन सवका नाम अधर्महै। किस

समय किस परिस्थितिमे कौन-सा कर्म धर्म है और कौन-सा कर्म अधर्म है-इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें वृद्धिका कृष्ठित हो जाना या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोनों-का यथार्थ न जानना है।

ः शास्त्रोंमें घर्मकी वड़ी महिमा है। वृहद्धर्मपुराणमे कहा है-

इस विश्वकी रक्षा करनेवाले वृषमरूप घर्मके चार पैर माने गये हैं। साययुगमे चारों देर पूरे रहते हैं, त्रेतामें तीन, -द्वापरमें दो और कलियुगमें एक ही पैर रह जाता है।

धर्मके चार पैर है-सत्य, दया, ज्ञान्ति और अहिंसा।

सत्यं दया तथा ज्ञान्तिरहिंसा चेति कीर्तिताः । धर्मस्थावयवास्तात चत्वारः पूर्णता गताः ॥ इसमें सत्यके वारह भेद हैं--

स्वीकारप्रतिपालनम् । प्रियवाक्यं गुरोः सेवा इट चैव व्रत कृतम् ॥ अमिथ्यावचनं सत्य आस्तिक्यं सामुसङ्गश्च पितुर्मातुः प्रियद्भरः । शुचित्वं द्विविधं चैव हीरसञ्चय एव च ॥

ब्ह्य न बोलनाः खीकार किये हुएका पालन करनाः प्रिय वचन बोलनाः गुरुकी सेवा करनाः नियमीका दृढतासे पालन करना, आस्तिकता, साधुसङ्ग, माता-पिताका प्रियकार्य, बाह्यगौच, आन्तरशौच, लजा और अपरिग्रह ।'

दयाके छः प्रकार हैं---

परोपकारो दानं च सर्वदा स्मितभाषणम् । विनयो न्यूनताभावस्वीकारः समतामितः ॥ 'परोपकार, दान, सदा हॅसते हुए वोलना, विनय, अपनेको छोटा समझना और समत्ववुदि ।' गान्तिके तीस लक्षण हैं---

अनसूयात्यसन्तोप इन्द्रियाणा च सयमः। असङ्गमो मौनमेवं देवपूनाविधौ मितः॥ अकुतश्चिद्भयत्व च गाम्भीर्ये स्थिरचित्तता । अरूक्षमावः सर्वत्र निःस्पृहत्वं दृढा मितः ॥ पूजापमानयोः । रलाया परगुणेऽस्तेय ब्रह्मचर्ये घृतिः क्षमा ॥ विवर्जनं ह्यकार्याणा समः आतिथ्य च चपो **होमस्तीर्थसे**वाऽऽर्यसेवनम् । अमत्सरो वन्धमोश्रज्ञान सहिप्णुता सुखदुःखेपु अकार्पण्यममूर्खता।

'किसीमें दोष न देखना, थोड़ेमें सतोष करना, इन्द्रिय-संयम, भोगोंमें अनासक्ति, मौन, देवपूजामें मन लगाना,निर्भयता-गम्भीरता, चित्तकी स्थिरता, रूखेपनका अभाव, सर्वत्र निःस्पृहता, निश्चयात्मिका बुद्धि, न करनेयोग्य कार्योका त्याग, मानापमानमें समता, दूसरेके गुणमें रलाघा, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, घैर्य, क्षमा, अतिथिसत्कार, जप, होम, तीर्थसेवा, श्रेष्ठ पुरुषोंकी सेवा, मत्सरहीनता, वन्ध-मोक्षका ज्ञान, सन्यास-भावना, अति दुःखमें भी सिहप्णुता, कृपणताका अभाव और मूर्खताका अभाव ।'

अहिंसाके सात भाव हैं---

परपीडाविवर्जनम् । त्वासनवयः अहिंस ज्ञान्तरूपप्रदर्शनम् ॥ श्रद्धा चातिध्यसेवा च आत्मीयता च सर्वत्र आत्मवुद्धिः परात्मसु ।

ध्आसनजय, दूसरेको मन वाणी-शरीरसे दुःख न पहुँचाना, श्रद्धाः अतिथिसत्वारः गान्तभावका प्रदर्शनः सर्वत्र आतमीयता और दूसरेमें भी आत्मबुद्धि।

यह धर्म है। इस धर्मका थोड़ा-सा भी आचरण परमलामदायक और इसके विपरीत आचरण महान् हानिकारक है-यथा खल्पमधर्मे हि जनयेत् तु महाभयम् । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ ( बृहद्धर्मपुराण, पूर्वखण्ड १ । ४७ )

< जैसे थोड़े-से अधर्मका आचरण महान् भयको उत्पन्न करनेवाला होता है। वैसे ही योड़ा-सा भी इस धर्मका आचरण महान् भयसे रक्षा करता है।

इस चतुष्पाद घर्मके साथ-साथ ही अपने-अपने वर्णाश्रमानुसार धर्मोका आचरण करना चाहिये।

प्रश्न—'कार्य' किसका नाम है और 'अकार्य' किसका दें तथा धर्म-अधर्ममें और कर्तव्य-अकर्तव्यमें क्या मेद हैं एवं कर्तव्य और अकर्तव्यको यशार्थ न जानना क्या है दें

उत्तर—वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देश और कालकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो शास्त्रविहित करने-योग्य कर्म है-वह कार्य (कर्तव्य) है और जिसके लिये शास्त्रमें जिस कर्मको न करनेयोग्य-निषिद्ध बतलाया है, बल्कि जिसका न करना ही उचित है-वह अकार्य (अकर्तन्य) है । शास्त्रनिषिद्ध पापकर्म तो सबके लिये अकार्य है ही, किन्तु शास्त्रविहित शुभ कार्गीमें भी किसीके लिये कोई कर्म कार्य होता है और किसीके लिये कोई अकार्य । जैसे शूद्रके लिये सेना करना कार्य है और यज्ञ, वेदाध्ययन आहि करना अकार्य है, सन्यासीके लिये विवेक, वैराग्य, शम, दमादिका साधन कार्य है और यज्ञ-दानादिका आचरण अकार्य है, ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना-कराना, दान देना-लेना, वेद पढ़ना-पढ़ाना कार्य है और नौकरी करना अकार्य , है; वैश्यके लिये कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यादि कार्य है और दान लेना अकार्य है। इसी तरह खर्गादिकी कामनावाले मनुप्यके लिये काम्य कर्म कार्य हैं और मुमुक्षके लिये अकार्य हैं: विरक्त ब्राह्मणके लिये सन्यास प्रहण करना कार्य है और भोगासक्तके लिये अकार्य है। इससे यह सिद्ध है कि शाल-

सम्बन्ध-अव तामसी वुद्धिके लक्षण बतलाते है-

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥३२॥

हे अर्जुन ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अवर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥

प्रश्न-अवर्मको धर्म मानना क्या है और धर्मको अधर्म मानना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—ईश्वरिनन्दा, देवनिन्दा, शास्त्रविरोध, माता-पिता-गुरु आदिका अपमान, वर्णाश्रमके प्रतिकृत्र-आचरण, असन्तोप, दम्भ, कपट, व्यभिचार, असत्यभाषण, परपीडन, अभस्यभोजन, यथेच्छाचार और पर-सत्त्रापहरण आदि निषिद्ध पापकर्मोको धर्म मान लेना और पृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, विहित धर्म होनेसे ही वह सबके लिये कर्तव्य नहीं हो जाता। इस प्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अजार्य भी। यही धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका मेद है। किसी भी कर्मके करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर 'अमुक्त कर्म मेरे लिये कर्तव्य है या अकर्तव्य, मुझे कौन-सा कर्म किस प्रकार करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना चाहिये और कक्तिन्य को बुद्धिका किंकर्तव्यविमूद हो जाना या संश्ययुक्त हो जाना है—यही कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्थ न जानना है।

प्रश्न—वह बुद्धि राजसी है, इस क्यनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म-अधर्मका और कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार अन्यान्य बातोंका भी ठीक-ठीक निर्णय करनेमें समर्थ नहीं होती-वह रजोगुणके सम्बन्धसे विवेकमें अप्रतिष्ठित, विक्षित और अस्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है। राजस भावका फल दु ख बतलाया गया है, अतएव कल्याणकामी पुरुषोको सत्सङ्ग, सद्प्रन्थोके अध्ययन और सद्विचारोंके पोषणद्वारा बुद्धिमें स्थित राजस भावोंका त्याग करके सात्विक भावोंको उत्पन्न करने और बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये।

अक्रोध, ईश्वरपूजन, देबोपासना, शास्त्रसेवन, वर्णाश्रमधर्मा-नुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, सास्त्रिक भोजन, अहिंसा और परोपकार आदि शास्त्रविहित पुण्यक्रमींको अधर्म मानना— यही अधर्मको धर्म और धर्मको अधर्म मानना है।

प्रश्न-अन्य सन पदार्थोंको विपरीत मान लेना क्या है र उत्तर-अधर्मको धर्ममान लेनेकी मॉति ही अकर्तव्यको कर्तन्य, दु. खको सुख, अनित्यको नित्य, अशुद्रको शुद्र और हानिको लाभ मान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है— वह सब अन्य पदार्थोंको विपरीत मान लेनेके अन्तर्गत है। प्रश्न—बह बुद्धि तामसी है, इस कथनका क्या मात्र है? उत्तर—इस कथनसे यह माव दिखलाया गया है कि तमोगुणसे दकी रहनेके कारण जिस बुद्धिकी विवेकशित

सर्वथा छप्त-सी हो गयी है,इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक विषयमें विल्कुल उलटा निश्चय होता है—वह बुद्धि तामसी है। ऐसी वुद्धि मतुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली है;इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।

सम्बन्ध-अव सात्त्विकी धृतिके लक्षण वतलाते है-

#### धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सास्विकी॥३३॥

हे पार्थ ! जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मनः प्राण और इन्द्रियोंकी कियाओंको धारण करता है। वह धृति सात्त्विकी है ॥ ३३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अन्यभिचारिण्या' विशेषणके सिहत 'घृत्या' पद किसका वाचक है <sup>2</sup> और उससे ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्हियोकी कियाओंको धारण करना क्या है ?

उत्तर—िकसी भी किया, भाव या वृत्तिको धारण करने-की—उसे दृढ़तापूर्वक स्थिर रखनेकी जो शक्तिविशेष है, जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी किया, भावना या वृत्ति विचलित नहीं होती प्रत्युत चिरकालतक स्थिर रहती है, उस शक्तिका नाम 'धृति' है, परन्तु इसके द्वारा मनुष्य जन्नतक भिन्न-भिन्न उद्देश्योंसे, नाना विपयोको धारण करता रहता है, तबतक इसका व्यभिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जब इसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है, उस समय यह 'अव्यभिचारिणी' हो जाती है। सात्त्विक धृतिका एक ही उद्देश्य होता है—परमात्माको प्राप्त करना। इसी कारण उसे अत्यभिचारिणी' कहते है। इस प्रकारकी धारणशक्ति-का वाचक यहाँ 'अव्यभिचारिण्या' विशेषणके सहित धृत्या' पद है। ऐसी धारणशक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करनेके लिये घ्यानयोगद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओंका अटलक्ष्पसे प्रमात्मामें रोके रखना है—यही उपर्युक्त धृतिसे घ्यानयोगद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करना है।

प्रश्न-वह धृति सात्विकी है, इस क्यनका क्या मात्र है ?
 उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो धृति
 परमात्माकी प्राप्तिरूप एक ही उद्देश्यमें सदा खिर रहती है,
 जो अपने उद्ध्यसे कभी विचलित नहीं होती, जिसके मिन मिन्न उद्देश्य नहीं हैं तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमात्माकी
 प्राप्तिके लिये मन और इन्द्रिय आदिको परमात्मामें लगाये
 रखता है और किसी भी कारणसे उनको विश्योंमें आसक्त
 और चन्नल न होने देकर सदा-सर्वदा अपने वशमें रखता
 है—ऐसी धृति सात्विक है । इस प्रकारकी धारणशिक
 मनुष्यको शीव्र ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाली होती है ।
 अतएव कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपनी
 धारणशिक्तो इस प्रकार सात्विक बनानेकी चेष्टा करे ।

सम्बन्ध—अय राजस धृतिके लक्षण वतलाते हैं

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३ ४ ॥

परन्तु हे पृथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस घारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे घर्म, अर्थ और कामोंको धारण करता है, वह घारणशक्ति राजसी है ॥ ३४ ॥

प्रश्न—'फलाकाङ्की' पद कैसे मनुष्यका वाचक है तथा ऐसे मनुष्यका धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोको धारण करना क्या है ? उत्तर—'फलाकाङ्की' पद कमोंके फलरूप इस लोक और परलोकके विभिन्न प्रकारके भोगोकी इच्छा करनेवाले सकाम मनुष्पका वाचक है। ऐसे मनुष्यका जो अपनी धारणशक्तिके

द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूर्वेक धर्मका पालन करना है-यही उसका धृतिके द्वारा धर्मको धारण करना है एवं जो धनादि पदार्थींको और उनसे सिद्ध होनेवाले मोगोंको ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्तिके कारण ददतापूर्वक उनको पकडे रखना है-यहो उसका धृति-के द्वारा अर्थ और कामोंको धारण करना है।

प्रश्न-नह धारणशक्ति राजसी है, इस कथनका क्या भाव है 2

सम्बन्ध-अब तामसी धृतिका लक्षण वतलाते है---

स्वप्नं भयं शोकं

न विमुञ्जति दुर्मेघा घृतिः

हे पार्थ । दुए वुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अर्थात् धारण किये रहता है -वह धारणशक्ति तामसी है ॥ ३५ ॥

प्रश्न-'दुर्मेधा.' पद कैसे मनुष्यका वाचक है तथा यहाँ इसके प्रयोगका क्या माव है 2

उत्तर-जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द और मिलन हो, जिसके अन्त करणमें दूसरोका अनिष्ट करने आदिके भाव भरे रहते हों-ऐसे दृष्टबुद्धि मनुष्यका वाचक 'दुर्मेधा ' पद है; इसका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया गया है कि ऐसे मनुष्योंमें तामसी 'धृति' हुआ करती है ।

प्रश्न-खप्न, भय, जोक, विषाद और मद-ये शब्द अलग-अलग किन-किन भावोंके वाचक हैं तथा धृतिके द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात् धारण किये रहना क्या है 2

उत्तर—निद्रा और तन्द्रा आदि जो मन और इन्द्रियोंको तमसाच्छन, वाह्य क्रियासे रहित और मृढ वनानेवाले भाव हैं---उन सबका नाम खप्न है,धन आदि पदार्थोंके नाशकी, मृत्युकी, दु:खप्राप्तिकी, सुखके नाशकी अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकारके इष्टके नाश और अनिष्ट-प्राप्तिकी आशह्यासे अन्त करणमें जो एक आकुलता और घबराहट-भरी वृत्ति होती है--उसका नाम भय है; मनमें होनेत्राठी नाना प्रकारकी दुश्चिन्ताओंका नाम शोक है; उसके द्वारा

न होने देकर सात्विकी बनानेकी चेष्टा करे। विषादं मदमेव च । सा पार्थ तामसी ॥ ३५॥ जो इन्द्रियोंमें सन्ताप हो जाता है, उसे विवाद कहते हैं;यह शोकका ही स्थूल भाव है । तथा जो धन,जन और बल आदि-के कारण होनेवाली--विवेक, भविष्यके विचार और

उत्तर-इस क्यनसे यह भाव दिख्लाया गया है कि जिस

धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर केवल उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, अर्थ और काम—इन

तीनोंको ही धारण किये रहता है, वह 'धृति' रजोगुणसे

सम्बन्ध रखनेवाली होने के कारण राजसी है, क्योंकि आसक्ति

और कामना--ये सब रजोगुणके ही कार्य हैं। इस प्रकार-

की धृति मनुष्यको कर्मोद्वारा वॉधनेवाली है,अतएव कल्याण-

कामी मनुष्यको चाहिये कि अपनी वारणशक्तिको राजसी

इसीका नाम गर्व, घमड और उन्मत्तता भी है । इन सबको तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस मार्वोको जो अन्त करणसे दूर हटानेकी चेष्टा न करके इन्होंमें हुवे रहना है, यही पृति-के द्वारा इनको न छोडना अर्थात् धारण किये रहना है।

दूरदर्शितासे रहित--- उन्मत्तवृत्ति है, उसे मद कहते हैं,

प्रश्न-वह धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग करने योग्य उपर्युक्त तामस भावोंको जिस धृतिके कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात् जिस धारणशक्तिके कारण उपर्युक्त भाव मनुष्यके अन्त करणमें खभावसे ही धारण किये हुए रहते हैं--वह धृति तामसी है। यह धृति सर्वथा अनुधेमें हेत् है, अतएव कन्याणकामी मनुष्यको इसका तरंत और सर्वतोभावसे त्याग कर देना चाहिये।

सम्बन्ध-इस प्रकार सात्त्विकी वुद्धि और धृतिका ग्रहण तथा राजसी-तामसीका त्याग करनेके लिये वुद्धि और धृतिके सात्त्विक आदि तीन-तीन भेद क्रमसे बतलाकर अब, जिसके लिये मनुष्य समस्त कर्म करता है उस

सुखके भी सास्विक, राजस और तामस—इस प्रकार तीन मेद क्रमसे वतलाना आरम्भ करते हुए पहले सास्विक सुखके लक्षणोंका निरूपण करते है—

> सुखं त्विदानीं त्रिविधं পূর্য मे भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं निगच्छति ॥ ३६ ॥ च यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्स्रखं सास्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम् ॥ ३७॥

हे भरतश्रेष्ठ ! अव तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन । जिस सुखमे साधक मनुष्य भजनः ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है। और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है—॥३६॥ जो ऐसा सुख है, वह आरम्भकालमें यद्यपि विषके तुत्य प्रतीत होता है, परन्तु परिणाममे अमृतके तुत्य है, इसलिये वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सास्विक कहा गया है॥ ३७॥

प्रश्न—अन तीन प्रकारके सुखको भी त् मुझसे सुन, इस कथनका क्या भान है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि जिस प्रकार मैने जान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृतिके सास्त्रिक, राजस और तामस भेद वतलाये है, उसी प्रकार सास्त्रिक खुखको प्राप्त करानेके लिये और राजस-तामसका त्याग करानेके लिये अब तुम्हे सुखके भी तीन भेद वतलाता हूँ; उनको तुम साबधानीके साथ सुनो ।

प्रश्न—'यत्र' पद किस मुखका वाचक है तथा अभ्यास-से रमण करता है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—जो सुख प्रशान्त मनवाले योगीको मिलता है (६।२७), उसी उत्तम सुखका वाचक यहाँ 'यत्र' पट है। मनुष्यको इस सुखका अनुभन्न तभी होना है, जब वह इस लोक और परलोकके समस्त मोग-सुखोको क्षणिक समझकर उन सन्नसे आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्मखरूपके चिन्तनका अभ्यास करता है (५।२१); विना साधनके इसका अनुभव नहीं हो सकता—यही भाव दिखलानेके लिये इस सुखका 'जिसमें अभ्याससे रमण करता है' यह लक्षण किया गया है।

प्रश्न-जिससे दु.खोके अन्तको प्राप्त हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुखरें रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक—सन प्रकारके दुःखोके सम्बन्धसे सदाके लिये छूट जाता है; जिस सुखके अनुभन्नका फल निरितिशय सुखस्कप सिचडानन्द्यन परनस परमास्माकी प्राप्ति बतलाया गया है (५।२१,२४;६।२८)—वहीं सात्त्विक सुख है।

प्रस्त—यहाँ 'अप्रे' पद किस समयका वाचक है और सारिवक सुखका त्रिषके तुल्य प्रतीत होना क्या है र

उत्तर-जिस समय मनुष्य सात्विक सुखकी महिमा सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे, उसकी प्राप्तिके उपाय-भूत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि-साधनों-में लगता है—उस समयका वाचक यहाँ 'अग्ने' पद है। उस समय जिस प्रकार वालक अपने घरवालोंसे विद्याकी महिमा सुनकर विद्याभ्यासकी चेष्ठा करता है, पर उसके महत्त्वका यथार्थ अनुभव न होनेके कारण आरम्भकालमें अभ्यास करते समय उसे खेल-कृदको छोडकर विद्याभ्यास-में लगे रहना अत्यन्त कष्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार सालिक सुखके लिये अभ्यास करनेवाले मनुष्य-को भी विग्योका त्याग करके संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, दम और नितिक्षा आदि साधनोंमें लगे रहना अत्यन्त श्रमपूर्ण और कष्टप्रद प्रतीत होता है; यही आरम्भकाल-में साल्विक सुखका विग्ने तुल्य प्रतीत होना है।

प्रश्न—वह सुख परिणाममे अमृतके तुल्य है—इस कथनका क्या भाव है 2 उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि जब सात्त्विक सुखकी प्राप्तिके लिये साधन करते-करते साधकको उस ध्यानजनित सुखका अनुभव होने लगता है, तव उसे वह अमृतके तुल्य प्रतीत होता है, उस समय उसके सामने संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ, नगण्य और दु:खरूप प्रतीत होने लगते हैं।

प्रश्न--वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे होनेवाला सुख सात्विक कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है १

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे अभ्यास करते-करते निरन्तर

सम्बन्ध—अव राजस सुसके लक्षण बतलाते हैं---

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्ग्रेऽमृतापमम्

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥

जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले—भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होने-पर भी परिणाममें विषके तुल्य है, इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥

प्रश्न—'अप्रे' पद किस समयका वाचक है तथा उस समय इन्द्रिय और विषयोंके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले सुखका अमृतके तुल्य प्रतीत होना क्या है ?

उत्तर—जिस समय राजस सुखकी प्राप्तिके छिये मनुष्य मन और इन्द्रियोके द्वारा किसी विषयसेवनका आरम्भकरता है, उस समयका वाचक यहाँ 'अप्रे' पद है । इस सुखकी उत्पत्ति इन्द्रिय और विषयोंके सयोगसे होती है—इसका अभिप्राय यह है कि जबतक मनुष्य मनसिंहत इन्द्रियोंद्वारा किसी विगयका सेवन करता है, तभीतक उसे उस सुखका अनुभव होता है और आसक्तिके कारण वह उसे अत्यन्त प्रिय माछम होता है, उस समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुखको कोई चीज नहीं समझता। यही उस सुखका भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होना है।

प्रश्न—राजस मुख परिणाममें विषके तुल्य है, इस क्यनका क्या भाव है 2

उत्तर—इससे यह मान दिखलाया गया है कि इस राजस सुख-भोगका परिणाम नियकी भौति दु खप्रद है, यह राजस , सुख प्रतीतिमात्रका ही सुख है, वस्तुत: सुख नहीं है । अभिप्राय यह है कि मन और इन्द्रियोद्वारा आसक्तिपूर्वक सुख-सुद्धिसे विनयोंका सेवन करनेसे उनके सस्कार अन्त.करणमें परमात्माका ध्यान करनेके फलखरूप अन्त करणके खच्छ होनेपर इस मुखका अनुभव होता है, इसलिये इस मुखको परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला बतलाया गया है। और वह मुख सात्मिक है इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि यही मुख उत्तम मुख है, राजस और तामस मुख बास्तवमें मुख ही नहीं हैं। वे तो नाममात्रके ही मुख हैं, परिणाममें दु खरूप ही हैं, अतर्व अपना कल्याण चाहने-वाले पुरुषको राजस-तामस मुखोमें न फँसकर निरन्तर सात्त्विक मुखमें ही रमण करना चाहिये।

जम जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य पुन उन्हीं विपय-भोगोंकी प्राप्तिकी इच्छा करता है और उसके लिये आसक्तिवश अनेक प्रकारके पापकर्म कर बैठता है तथा उन पापकर्मोंका फल भोगनेके लिये उसे कीट, पतङ्ग, पश्च, पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म लेना पडता है तथा यन्त्रणामय नरकोंमें पडकर भीषण दुःख भोगने पडते हैं।

विषयों में आसिक बढ जानेसे पुन: उनकी प्राप्ति न होने-पर अभावके दु खका अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते समय भी अत्यन्त दु:ख होता है। दूसरोके पास अपनेसे अधिक सुख-सम्पत्ति देखकर ईष्णींसे जलन होती है तथा भोगके अनन्तर शरीरमें बल, वीर्य, बुद्धि, तेज और शक्तिके हाससे और यकावटसे भी महान् कष्टका अनुभव होता है। इसी प्रकार और शन्द्रियोंके सयोगसे होनेवाला यह क्षणिक सुख यद्यपि कस्तुत: सब प्रकारसे दु:खरूद परिणाम होते हैं। इसलिये वियय और इन्द्रियोंके सयोगसे होनेवाला यह क्षणिक सुख यद्यपि वस्तुत: सब प्रकारसे दु:खरूद पहीं है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य आसिक्तिके कारण खादके लोगसे परिणामका विचार न करके कुपध्यका सेवन करता है और परिणाममें रोग वढ जानेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है, अथवा जैसे पतझ नेत्रोंके वियय रूपमें आसक्त होनेके कारण प्रयत्मपूर्वक सुख-बुद्धिसे दीपककी लौके साथ टकरानेमें सुख मानता है किन्द्र परिणाममें जलकर कष्ट-भोग करता है और मर जाता है— उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भी मूर्खता और आसक्तिवश परिणामका विचार न करके सुखबुद्धिसे विषयोंका सेवन करता है और परिणाममें अनेको प्रकारसे भॉति-भाँतिके भीपण दु:ख भोगता है।

प्रश्न—त्रह सुख राजस कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

सग्वन्ध—अय तामस सुखका लक्षण वतलाते हैं—

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्॥ ३९॥

जो सुख भोगकालमे तथा परिणाममें भी भातमाको मोहित करनेवाला है—वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥

प्रश्न—निद्रा, आलस्य और प्रमादजनित सुख कौन-सा है ! वह भोगकालमे तथा परिणाममें आत्माको मोहित करनेवाला कैसे है !

उत्तर—निद्राके समय मन और इन्द्रियोकी क्रिया बंद हो जानेके कारण थकावटसे होनेवाले दु:खका अभाव होनेसे तथा मन और इन्द्रियोको विश्राम मिलनेसे जो सुखकी प्रतीति होती है, उसे निद्राजनित सुख कहते हैं। वह सुख जितनी देरतक निद्रा रहती है उतनी ही देरतक रहता है, निरन्तर नहीं रहता—इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाशका अभाव हो जाता है, किसी भी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग-कालमें आत्माको यानी अन्तः करण और इन्द्रियोंको तथा इनके अभिमानी पुरुपको मोहित करनेवाला है। और इस सुखको आसक्तिके कारण परिणाममें मनुष्यको अज्ञानमय वृक्ष, पहाड आदि जड योनियोंमें जन्म प्रहण करना पडता है, अतएव यह परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है।

इसी तरह समस्त क्रियाओका त्याग करके पडे रहनेके समय जो मन,इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमका त्याग कर देने-से आरामकी प्रतीति होती है, वह आलस्यजनित सुख है। वह भी निद्राजनित सुखकी भॉनि मन-इन्द्रियोमें ज्ञानके प्रकाश-का अभाव करके भोगकालमें उन सबको मोहित करनेवाला उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंनाला जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख है, वह निपया-सिक्तिसे ही सुखह्मप प्रतीत होता है और आसिक्त रजोगुणका खरूप है अत: वह राजस है और आसिक्तिके द्वारा मनुष्यको वॉधनेवाला है (१४।७) इसलिये कल्याण चाहनेवालेको ऐसे सुखमें नहीं फॅसना चाहिये।

है तथा मोह और आसक्तिके कारण जड योनियोंमें गिराने-वाळा होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाळा है।

मन वहलानेके लिये आसक्तिवरा की जानेवाली व्यर्थ क्रियाओंका और अज्ञानवश कर्तव्यक्तमींकी अवहेलना करके उनके त्याग कर देनेका नाम प्रमाद है । व्यर्थ कियाओके करनेमें मनकी प्रसन्नताके कारण और कर्तव्यका त्याग करने-मे परिश्रमसे वचनेके कारण मूर्खतावश जो सुखकी प्रतीति होती है, वह प्रमादजनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन वहलानेकी व्यर्थ क्रियामे सलग्न हो जाता है,उस समय उसे कर्तव्य-अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, उसकी विवेकशक्ति मोहसे ढक जाती है। और विवेकशक्तिके आच्छादिन हो जानेसे ही कर्तव्यकी अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमाद जनित सुख भोगकालमें आत्माको मोहित करनेवाला है । और उपर्युक्त व्यर्थ कर्मोमें अज्ञान और आसक्तित्ररा होनेवाले झ्ठ, कपट, हिंसा आदि पापकर्मीका और कर्तेब्य-कर्मोके त्यागका फल भोगनेके लिये ऐसा करने-वालोंको सूकर-क्रूकर आदि नीच योनियोकी और नरकोंकी प्राप्ति होती है; इससे यह परिणाममे भी आत्माको मोहित करनेवाला है।

प्रश्न—वह सुख तामस है, इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि निद्रा,प्रमाद और आलस्य—ये तीनो ही तमोगुणके कार्य हैं(१४।१७); अतएव इनसे उत्पन्न होनेवाला सुख तामस सुख है। और इन निद्रा,आलस्य और प्रमाद आदिमें सुखबुद्धि करनाकर ही यह वाहनेवाले मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकारक और प्रतीति-तमोगुण मनुष्यको बॉधता है (१४।८), इसलिये कल्याण मात्रके तामस सुखमें नहीं फॅसना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अठारहवें श्लोकमें वर्णित मुख्य-मुख्य पदार्थोंके सात्त्विक, राजस और तामस—ऐसे तीन-तीन मेद बतलाकर अब इस प्रकरणका उपसहार करते हुए भगवान् सृष्टिके समस्त पदार्थोंको तीनों गुणोंसे युक्त वतलाते हैं—

#### न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः॥ ४०॥

पृथ्वीमे या आकाशमें सथवा देवताओंमें तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥ ४० ॥

प्रश्न—यहाँ 'पृथिन्याम्', 'दिवि' और 'देवेषु' पद अलग-अलग किन-किनके वाचक हैं तथा 'पुनः' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'पृथिन्याम्' पद पृथ्वीलोकका, उसके अदरके समस्त पातालादि लोकोंका और उन लोकोंमें स्थित समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियों तथा पदार्थोंका वाचक है। 'दिवि' पद पृथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षलोकका तथा उसमें स्थित समस्त प्राणियों और पदार्थोंका वाचक है। एव 'देवेषु' पद समस्त देवताओका और उनके भिन्न-भिन्न समस्त लोकोका तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त पदार्थोका वाचक है। इनके सिवा और भी समस्त सृष्टिमें जो कुछ भी वस्तु या जो कोई प्राणी हैं, उन सबका प्रहण करनेके लिये 'पुन' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—'सत्त्वम्' पद किसका वाचक है और ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर—'सत्त्रम्'पद यहाँ वस्तुमात्रका यानी सब प्रकार-के प्राणियोंका और समस्त पदार्थोंका वाचक है तथा 'ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनो गुणोंसे रिहत हो' इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि सम्पूर्ग पदार्थ प्रकृतिजनित सत्त्व,रज औरतम—इन तीनो गुणोके कार्य हैं तथा प्रकृतिजनित गुणोंके सम्बन्धसे ही प्राणियोका नाना योनियोमें जन्म होता है (१३।२१)। इसलिये पृथ्वी-लोक, अन्तरिक्षलोक तथा देवलोकके एव अन्य सब लोकोके प्राणियो एव पदार्थोमें कोई भी पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणोंसे रहित वा अतीत हो। क्योंकि समस्त जडवर्ग तो गुणोंका कार्य होनेसे गुणमय है ही, और समस्त प्राणियोंका उन गुणोंसे और गुणोंके कार्यरूप पदार्थोंसे सम्बन्ध है, इससे ये सब भी तीनों गुणोंसे युक्त ही हैं।

प्रश्न—सृष्टिके अदर गुणातीत पुरुष भी तो है, फिर यह बात कैसे कही कि कोई भी प्राणी गुणोंसे रहित नहीं है ?

उत्तर—यद्यपि लोकदृष्टिसे गुणातीत पुरुप सृष्टिके अंदर हैं,परन्तु वास्तवमें उनकी दृष्टिमें न तो सृष्टि है और न सृष्टि-के या शरीरके अदर उनकी स्थिति ही है, वे तो परमात्मामें ही अभिन्नभावसे नित्य स्थित हैं अत परमात्मखरूप ही हैं। अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोमें नहीं की जा सकती। उनके मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके संघातरूप शरीरको—जो कि सबके प्रत्यक्ष है—लेकर यदि उन्हें प्राणी कहा जाय तो आपत्ति नहीं है,क्योंकि वह सघात तो गुणोंका ही कार्य है,अतएव उसे गुणोंसे अतीत कैसे कहा जा सकता है इसलिये यह कहनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है कि सृष्टिके अदर कोई भी प्राणी या पदार्य तीनों गुणोंसे रहित नहीं है।

सम्बन्ध—इस अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने सन्यास और त्यागका तत्त्व अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी, अतः दोनोंका तत्त्व समझानेके लिये पहले इस विषयपर विद्वानोंकी सम्मति बतलाकर चौथेसे बारहवें श्लोकतक भगवान्ने अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण वतलाये । तदनन्तर तेरहवेंसे सतरहवें श्लोकतक सन्यास (साल्य) के स्वरूपका निरूपण करके सन्यासमें सहायक सत्त्वगुणका यहण और उसके विरोधी रज एव तमका त्याग करानेके उद्देश्यसे अठारहवेंसे चालीसवें श्लोकतक गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य-मुख्य पदार्थोंके भेद समझाये और अन्तमें समस्त सृष्टिको गुणोंसे युक्त वतलाकर उस विषयका उपसंहार किया।

वहाँ त्यागका स्वरूप वतलाते समय भगवान्ने यह वात कही थी कि नियते कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है ( १८ । ७ ) अपितु नियत कमींका आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है (१८।९), किन्तु वहाँ यह वात नहीं वतलायी कि किसके लिये कौन-सा कर्म नियत है। अतएव अव संक्षेपमें नियत कर्मीका स्वरूप, त्यागके नामसे वर्णित कर्मथोगमें भक्तिका सहयोग और उसका फल परम सिद्धिकी प्राप्ति वतलानेके लिये पुनः उसी त्यागरूप कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए वाह्मण, क्षत्रिय, वैस्य और शृद्रोंके स्वाभाविक नियत कर्म वतलानेकी प्रस्तावना करते हैं-

> परंतप । ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥ कर्माणि

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके तथा शूद्रोंके कर्म खभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ॥ ४१॥

प्रश्न—'ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्' इस पदमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन तीन शब्दोका समास करनेका तथा 'शूद्राणाम्' पदसे शूटोको अलग करके कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ये तीनो ही द्विज हैं । तीनोका ही यज्ञोपवीतचारणपूर्वक वेदाध्ययनमें और यजादि वैदिक कमोंमें अधिकार है; इसी हेतुसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीनोक्ता वर्णन एक साथ समास करके किया गया है। गूद्र द्विज नहीं है अतएव उनका यज्ञोपत्रीत धारण तथा वेढाध्ययनमें और यज्ञादि वैदिक कमोंमें अधिकार नहीं है-यह भाव दिखलानेके लिये 'शद्राणाम्' पदसे उनको अलग कहा गया है।

प्रश्न-'गुणै:'पदके साथ 'खभात्रप्रभवै.' विशेषण देने-का क्या भाव है और उन गुणोंके द्वारा उपर्युक्त चारो वर्णोंके कर्मोंका विभाग किया गया है,इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-प्राणियोके जन्म-जन्मान्तरोमें किये हुए कर्मीके जो सस्कार है, उनका नाम खभाव है; उस खभावके अनुरूप ही प्राणियोंके अन्तःकरणमें सत्त्व,रज औरतम-इन

तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, यह भाव दिखलानेके लिये 'गुणै : 'पदके साथ 'खभावप्रभवै.' विशेषण दिया गया है। तथा पुर्णोंके द्वारा चारो वर्णोंके कर्मोंका विभाग किया गया है इस कथनका यह भाव है कि उन गुणवृत्तियों के अनुसार ही ब्राह्मण आदि वर्णोमे मनुष्य उत्पन्न होते हैं; इस कारण उन गुणोकी अपेक्षासे ही गास्त्रमें चारों वर्णोंके कर्मोंका विभाग किया गया है। जिसके खभावमें केवल सत्त्वगुण अधिक होता है, वह ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके खाभाविके कर्म शम-दमादि वतलाये गये हैं।जिसके खभावमें सत्त्वमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है; इस कारण उसके खाभाविक कर्म शूरवीरता, तेज आदि बतलाये गये हैं । जिसके खभावमे तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है वह वैश्य होता है, इसलिये उसके खाभाविक कर्म कृपि, गोरक्षा आदि बतलाये गये है । और जिसके स्वभावमें रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता है वह सूद्र होता है, इस कारण उसका स्त्राभाविक कर्म तीनो वर्णोकी सेवा करना बतलाया गया है। यही वात चौथे अय्यायके तेरहवें इन्होंककी व्याख्यामें विस्तारपूर्वक समझयी गयी है।

सम्बन्ध—पूर्वेश्लोकमें की हुई प्रस्तावनाके अनुसार पहले त्राह्मणके स्वाभाविक कर्म वतलाते हैं---

क्षान्तिरार्जन्नमेव दमस्तपः ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥ ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं

अन्त करणका निग्रह करना, इन्द्रियोंका दमन करना, धर्मपालनके लिये कप्र सहना, वाहर-भीतरसे शुद्ध रहना, दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना, मनः इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना, वेदः शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखना, वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना—ये सव-के-सव ही ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं॥ ४२॥

प्रश्न-'राम' किसको कहते हैं :

उत्तर—अन्त करणको अपने वशमें करके उसे विक्षेप-रहित—शान्त बना लेना तथा सासारिक विपयोके चिन्तन-का त्याग कर देना 'शम' है।

प्रश्न-'दम' किसको कहते हैं <sup>2</sup>

उत्तर—समस्त इन्द्रियोको वशमें कर लेना तथा वशमें की हुई इन्द्रियोंको वाह्य विषयोंसे हटाकर परमात्माकी प्राप्तिके साधनोमें लगाना 'दम' है।

प्रश्न-'तप' का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिये र

उत्तर—स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना— अर्थात् अहिंसादि महाव्रतोंका पालन करना, भोग-सामग्रियोका त्याग करके सादगीसे रहना,एकादशी आदि व्रत-उपन्नास करना और वनमें निवास करना—ये सब 'तप' के अन्तर्गत हैं। प्रश्न-'शौच' किसको कहते हैं 2

उत्तर—सोलहवें अध्यायके तीसरे क्लोकमें भौच की व्याख्यामें बाहरकी शुद्धि वतलायी गयी है और पहले क्लोकमें सत्त्वशुद्धिके नामसे अन्त करणकी शुद्धि वतलायी गयी है, उन दोनोंका नाम यहाँ 'शौच' है । तेरहवें अध्यायके सातवें क्लोकमें भी इसी शुद्धिका वर्णन है । अभिप्राय यह है कि मन, इन्द्रिय और शरीरको तथा उनके द्वारा की जानेवाली क्रियाओंको पित्रत्र रखना, उनमें किसी प्रकारकी अशुद्धिको प्रवेश न होने देना ही 'शौच' है।

प्रश्न-'क्षान्ति' किसको कहते हैं 2

उत्तर—दूसरोके द्वारा किये हुए अपराधोको क्षमा कर देनेका नाम 'क्षान्ति' है, दसर्वे अध्यायके चौथे रूजेककी व्याख्यामें क्षमाके नामसे और तेरहवें अध्यायके सातवे क्षोककी व्याख्यामें क्षान्तिके नामसे इस भावको भलीभाँति समझाया गया है।

\* एक बार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र महर्षि विषण्ठके आश्रममे जा पहुँचे । उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । निन्दिनी नामक कामधेनु गौके प्रसादसे विष्ठजीने सेनासमेत राजाको माँति-माँतिके मोजन कराये और रत्न तथा वस्त्राभूषण दिये। विश्वामित्रका मन गौके लिये ललचा गया और उन्होंने विष्ठजीसे गौको माँगा । विष्ठिने कहा—इस गौको मैने देवता, अतिथि, पितृगण और यजके लिये रख छोड़ा है, अत इसे मैं नहीं दे सकता । विश्वामित्रको अपने जनवल और शस्त्रवलका गर्व था, उन्होंने जनरदस्ती निन्दिनीको ले जाना चाहा । निन्दिनीने रोते हुए कहा—भगवन् ! विश्वामित्रके निर्देशी सिपाही मुझे वड़ी कृरता के साथ कोडों और दण्डोंसे मार रहे हैं, आप इनके इस अत्याचारकी उपेक्षा कैसे कर रहे हैं ! विस्वष्ठजीने कहा—

क्षत्रियाणा वल तेजो ब्राह्मणाना क्षमा बलम्।

क्षमा मा मजते यस्माद्गम्यता यदि रोचते॥ (महा० आदि० १७५ । २८)

'क्षित्रयों का वल तेल है और ब्राह्मणोंका बल क्षमा । मैं क्षमाको नहीं छोड सकता, तुम्हारी इच्छा हो तो चली जाओ ।' निदनी बोली— यदि आप त्याग न करें तो वलपूर्वक मुझको कोई भी नहीं ले जा सकता ।' वसिष्ठने कहा—'मैं स्याग नहीं करता, तुम रह सकती हो तो रह जाओ ।'

इसपर निन्दिनीने रोद्र रूप घारण किया, उसकी पूँछसे आग बरसने लगी, इसके बाद उसकी पूँछमे अने की ग्लेन्छ जातियाँ उत्पन्त हुई । विश्वामित्रकी सेनाके छक्के छूटगये । निन्दिनीकी सेनाने विश्वामित्रके एक भी सिपाहीको नहीं मारा, वे सब हरके मारे भाग गये । विश्वामित्रको अपनी रक्षा करनेवाला कोई भी नहीं देख पड़ा । तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने महा---

घिग्यल क्षत्रियवल ब्रह्मतेजीवल वलम् । ( महा॰ आदि॰ १७५ । ४४ )

'अत्रियके वलको धिकार है, असलमें ब्राह्मण तेजका वल ही वल है।' इसके बाट शापवश राक्षस हुए राजा व स्माध-पादने विश्वामिनकी प्रेरणांसे वसिष्ठके सभी पुत्रोंको मार डाला, तो भी वसिष्ठने उनसे वदला लेनेकी चेष्टा न की। प्रश्न-'आर्जवम्' क्या है 2

उत्तर—मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना अर्थात् मनमें किसी प्रकारका दुराग्रह और ऐंठ नहीं रखना; जैसा मनका भाव हो वैसा ही इन्द्रियोद्वारा प्रकट करना, इसके अतिरिक्त शरीरमे भी किसी प्रकारकी ऐंठ नहीं रखना— यह सब आर्जनके अन्तर्गत है।

प्रश्न-'आस्तिक्यम्' पदका क्या अर्थ है 2

उत्तर—'आस्तिक्यम्' पद आस्तिकनाका वाचक है। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक—इन सवकी सत्तामें पूर्ण विश्वास रखना, वेद-शास्त्रोके और महात्माओंके वचनोकी यथार्थ मानना और धर्मपालनमें दृढ़ विश्वास रखना—ये सव आस्तिकताके लक्षण है।

प्रश्न-'ज्ञान' किसको कहते हैं 2

उत्तर—वेद-शास्त्रोके श्रद्धापूर्वक अध्ययन-अध्यापन करनेका और उनमें वर्णित उपदेशको मलीभाँति समझने-का नाम यहाँ 'जान' है ।

प्रश्न-'विज्ञानम्' पद किसका वाचक है !

उत्तर—वेद-शास्त्रोमें बतलाये हुए और महापुरुपोसे सुने हुए साधनोंद्वारा परमात्माके खरूपका साक्षात्कार कर लेनेका नाम यहाँ 'विज्ञान' है ।

प्रश्न-ये सव ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं, इस क्यनका क्या भाव है <sup>2</sup> उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मणमें केवल सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त कमेंमिं उसकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है; उसका खभाव उपर्युक्त कमेंकि अनुकूल होता है, इस कारण उपर्युक्त कमेंकि करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता नहीं होती । इन कमेंमिं बहुत-से सामान्य धर्मोका भी वर्णन हुआ है । इससे यह समझना चाहिये कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णोके वे खाभाविक कर्म तो नहीं हैं; परन्तु परमात्माकी प्राप्तिमें सबका अधिकार है, अतएव उनके लिये वे प्रयत्नसाध्य कर्तव्य कर्म है ।

प्रश्न—मनुस्मृतिमें तो ब्राह्मणके कर्म खयं अध्ययन करना और दूसरोंको अध्ययन कराना, खयं यज्ञ करना और दूसरोंको यज्ञ कराना तथा खयं दान छेना और दूसरोंको दान देना—इस प्रकार छः वतलाये गये हैं\*; और यहाँ शम, दम आदि प्रायः सामान्य धर्मोको ही ब्राह्मणोंके कर्म बतलाया गया है। इसका क्या अभिप्राय है!

उत्तर—यहाँ वतलाये हुए कर्म केवल सात्विक हैं; इस कारण ब्राह्मणके खभावसे इनका विशेष सम्बन्ध है; इसीलिये ब्राह्मणके खामात्रिक कर्मोमें इनकी ही गणना की गयी है, अधिक विस्तार नहीं किया गया। इनके सिवा जो मनुस्मृति आदिमें अधिक वतलाये गये हैं उनको भी इनके साथ समझ लेना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार नाह्मणोंके स्वाभाविक कर्म वतलाकर अव क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म वतलाते हैं—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

शूरवीरता, तेज, धेर्य, चतुरता और युद्धमे न भागना, दान देना और स्वामिभाव—ये सव-के-सव ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म है ॥ ४३ ॥

वाल्मीकि-रामायणमें आता है कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान् तप करने लगे और हजारों वर्षके उग्र तपके प्रतापसे क्रमशः राजर्षि और महर्षिके पदको प्राप्त करके अन्तमे ब्रह्मर्षि हुए। देवताओंके अनुरोधसे क्षमाशील महर्षि विश्वने भी उनको 'ब्रह्मर्षि' मान लिया। अन्तमें—

विश्वामित्रोडिप धर्मात्मा लब्धा ब्राह्मण्यमुत्तमम् । पूजयामास ब्रह्मपि वसिष्ठ जपता वरम् ॥ ( वाल्मीकीय रामायण १ । ६५ । २७ )

'घर्मात्मा विश्वामित्रने भी उत्तम ब्राह्मणपद पाकर मन्त्र-जप करनेवालोमें श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की (' # अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा । दान प्रतिष्ठह चैव ब्राह्मणानामकरुपयत् ॥ ( मनुस्मृति १ । ८८ ) प्रश्न-'शूरवीरता' किसको कहते हैं ।

करनेमें भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके लिये सदा जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है।\*

ही उत्साहित रहना और युद्धके समय साहसपूर्वक उत्तर—बडे-से-बडे बळवान् रात्रुक्ता न्याययुक्त सामना गम्भीरतासे छडते रहना 'शूरवीरता' है। भीष्मपितामहका

🗫 बालब्रह्मचारी पितामह भीष्ममें क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे । उन्होंने प्रसिद्ध क्षत्रियशञ्ज भगवान् परशुरामजीसे शस्त्रविद्या सीखी थी । जिस समेय परशुरामजीने काशिराजकी कन्या अम्वासे विवाह कर लेनेके लिये भीष्मपर बहुत दवाव खालाः उस समय उन्होंने बड़ी नत्रतासे अपने सत्यकी रक्षाके लिये ऐसा करनेसे विल्कुल इन्कार कर दियाः परन्तु जब परशु-रामजी किसी तरह न माने और बहुत धमकाने ल्गे, तब उन्होंने साफ कह दिया--

न भयान्नाप्यनुकोशान्तार्थलोभान्न काम्यया । स्नाम धर्ममह जह्यामिति मे व्रतमाहितम् ॥ यचापि कत्यसे राम बहुराः परिवत्तरे । निर्जिताः क्षत्रिया छोके मयैकेनेति तच्छूणु ॥ न तदा जातवान् भीध्मः क्षत्रियो वापि मद्विभः । पश्चाष्जा तानि तेजाित तृणेषु ज्वलित त्वया ॥

व्यपनेष्यामि ते दर्पे युद्धे राम न सगयः।

( महा० उन्नोग० १७८ )

'भय, दया, धनके लोभ और कामनासे मैं कमी क्षात्र-धर्मका त्याग नहीं कर सकता--यह मेरा धारण किया हुआ वत है। हे परग़रामजी। आप जो लोगोंके सामने वड़ी डींग हॉका करते हैं कि मैंने बहुत वर्षोतक अकेले ही धत्रियोंका अनेकों वार ( इक्कीस बार ) सहार किया है तो उसके लिये भी सुनिये—उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था । आपने तिनकोंपर ही अपना प्रताप दिखाया है। क्षत्रियोंमें तेनस्त्री तो पीछेसे प्रकट हुए हैं । हे परशुराम-जी । इस समय युद्धमें मैं आपके घमडको निःसन्देह चूर्ण कर दूँगा ।

परशुरामजी कुपित हो गये । युद्ध छिड़ गया और लगातार तेईस दिनोंतक भयानक युद्ध होता रहा, परन्तु परशुराम-ची मीप्मको परास्त न कर सके। आखिर नारद आदि देविर्धयोंके और भीष्मजननी श्रीगङ्गाबीके प्रकट होकर बीचमें पङ्नेपर तथा परशुरामजीके धनुप छोड़ देनेपर ही युद्ध समाप्त हुआ । भीष्मने न तो रणसे पीठ दिखायी और न पहले शस्त्रको ही छोड़ा ( महा० उद्योग० १८५ )।

महाभारतके अठारह दिनोंके सप्राममें दस दिनोंतक अकेले भीष्मजीने कौरवपक्षके सेनापतिके पदको सुशोभित किया । शेप आठ दिनोंमें कई सेनापति बदले ।

भगवान् श्रीकृष्णने महाभारत युद्धमें शल-ग्रहण न करनेकी प्रतिशा की थी । कहते हैं भीष्मने किसी कारणवश प्रण कर लिया कि मैं भगवान्को शक्ष-ग्रहण करवा दूँगा । महाभारतमें यह कथा इस रूपमें न होनेपर भी सूरटामने भीष्मप्रतिज्ञा-का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है-

आज जो हरिहि न सम्र गहाऊँ।

तौ लाजों गगा जननी को, सातनु सुत न कहाऊँ ॥

स्यदन खडि महारथ खडौँ, कपिष्वन सहित बुलाऊँ । इती न करौँ सपथ मोहि हरि की, छत्रिय गतिहि न पाऊँ ॥ पाँडवदल सनमुख है घाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ। सूरदास रनभूमि विजय विन, जियत न पीठ दिखाऊँ॥

जो कुछ भी हो, महाभारतमें लिखा है--युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्मिपतामहने जब वहा ही प्रचण्ड सग्राम किया तव भगवान्ने कुपित होकर घोड़ोंकी रास हायसे छोड़ दी और सूर्यके समान प्रभायुक्त अपने चकको हाथमें लेकर उसे धुमाते हुए रथसे कृद पड़े । श्रीकृष्णको चक्र हाथमें लिये हुए देखकर सब लोग ऊँचे स्वरसे हाहाबार करने लगे । भगवान् प्रलयकालकी अग्निके समान भीष्मकी ओर बड़े बेगसे दौड़े । श्रीकृष्णको चक्र लिये अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म तनिक भी नहीं डरे और अविचलितमावसे अपने घनुपकी होरीको बजाते हुए कहने लगे--- 'हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! हे माधव ! हे चक्रपाणि ! पधारिये । मैं आपको प्रणाम करता हूँ ! हे सबको जरण देनेवाले ! मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रयसे नीचे गिरा दीनिये । हे कृष्ण ! आज आपके हाथसे मारे जानेपर मेरा इस लोक और परलोकर्मे बड़ा कल्याण होगा । हे यदुनाय । आप स्वय मुझे मारने दौहे, इससे मेरा गौरव तीनों लोकोंमें वढ गया।

अर्जुनने दौड़कर पीछेषे मगवान्के पैर पकड़ लिये और किसी तरह उन्हें छौटाया ( महा० भीष्म० ५९ )

प्रश्न-'तेज' किसका नाम है ?

और दूसरे छोग न्यायके और उसके प्रतिकूल व्यवहार

उत्तर—जिस शक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोंका दवाव करनेमें डरते रहते हैं, उस शक्तिका नाम तेज है । इसी-मानकर किसी भी कर्तन्यपालनसे कभी त्रिमुख नहीं होता, को प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं।

नवें दिनकी वात है, भगवान्ने देखा--भीष्मने पाण्डव सेनामे प्रलय-सा मचा रक्खा है। भगवान् घोडोंकी रासछोड़-कर कोड़ा हाथमे लिये फिर भीष्मकी ओर दौड़े। भगवान्के तेजसे पग-पगपर मानो पृथ्वी फटने लगी। कौरवपक्षके वीर घवड़ा उठे और भीष्म मरे ! भीष्म मरे । कहकर चिल्लाने लगे । हाथीपर झपटते हुए सिंहकी भाँति भगवान्को अपनी ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने घनुष खींचकर कहा—

एहोहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते । मामद्य सास्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाह्वे ॥ त्वया हि देव सम्रामे इतस्मापि ममानव। श्रेय एव पर कृष्ण लोके भवति सर्वतः॥ सम्भावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोर्क्येनाद्य सयुगे । प्रहरस्य यथेष्ट वै दासोऽस्मि तव चानघ ॥

( महा० भीष्म० १०६ | ६४-६६ )

·हे पुण्डरीकाक्ष । हे देवदेव । आपको नमस्कार है । हे गदवश्रेष्ठ ! आइये, आइये, आज इस महायुद्धमें मेरावध करके मुझे वीरगति दीजिये । हे अनव ! हे देवदेव श्रीकृष्ण ! आज आपके हाथसे मरनेपर मेरा लोकमें सर्वथा कल्याण हो नायगा । हे गोविन्द । युद्धमे आपके इस व्यवहारद्वारा आज में त्रिभुवनसे सम्मानित हो गया । हे निष्पाप ! में आपका दास हूँ, आप मुझपर जी भरकर प्रहार कीजिये।

अर्जुनने दौडकर भगवान्के हाथ पकड़ लिये, पर भगवान् एके नहीं और उन्हें घसीटने हए आगे बढ़े। अन्तमें अर्जुनके प्रतिज्ञाकी याद दिलाने और सत्यकी जपथ खाकर भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेपर लौटे।

दस दिन महायुद्ध करनेपर जब भीष्म मृत्युकी बात सोच रहे थे। तब आकाशमें स्थित ऋषियों और वसुओंने भीष्म-से कहा--'हे तात ! तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसद है ।' इसके वाद शिखण्डीके सामने बाण न चलानेके कारण बाल-ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुनके वाणोंसे विधकर शर-शय्यापर गिर पड़े । गिरते समय भीष्मने सूर्यको दक्षिणायनमे देखाः इसल्यि उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया । गङ्गाजीने महर्षियोंको इसरूपमें उनके पास मेजा । भीष्मने कहा कि भैं सूर्यके उत्तरायणमें आने-तक जीविन रहूँगा और उपर्वुक्त समयपर ही प्राणत्याग करूँगा ।' भीष्मके शरीरमें दो अगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ अर्जुनके बाण न लगे हो ( महा० मीप्म० ११९ )। मिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा या । उन्होंने तिकया मॉगा दुर्योधन आटि वढिया कोमल तकिये लेकर दौड़े आये । भीष्मने हॅसकर कहा—-'वीरो । ये तिकये वीरगय्याके योग्य नहीं हैं।' अन्तमे अर्जुनसे कहा-- 'वेटा ! मेरे योग्य तिकया दो ।' अर्जुन तीन वाण उनके मस्तकके नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊँचा उठ गया और वे वाण तिकवेका काम देने लगे । इतपर भीष्म वड़े प्रसन्न हुए और कहा-

एवमेव महावाहो धर्मेषु परितिष्ठता । स्वनव्य अत्रियेणाजो गरतस्पगतेन वै ॥ ( महा० भीष्म० १२० । ४९ ) 'हे महागरो । क्षात्रधर्ममें हढतापूर्वक स्थित रहनेवाले क्षत्रियोको रणाङ्गणमे प्राण त्याग करते समय गरगय्यापर इसी प्रकार सोना चाहिये।'

भीब्मजी बाणोसे धायल गरगय्यापर पड़े थे। यह देखकर वाण निकार नेवाले कुगल गम्न-वैद्य बुलाये गये। इसपर भीब्मजी-ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियोंकी परमगति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकोकी क्या आवश्यकता है १ (महा० भीप्म० १२०)

घावके कारण भीष्मको वडी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठण्डा पानी मॉगा। लोग घड़ोंमें ठण्टा पानी ले-लेकर दौड़े। भीष्मने कहा-भीं जरजय्यापर लेट रहा हूं और उत्तरायणकी बाट देखरहा हूं । आपलोग मेरे लिये यह क्या ले आये, अन्तमें अर्जुनको बुलाकर कहा-भिरा मेरा सुँह<sup>े</sup> सूख रहा है। तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ।' अर्जुनने रथपर स्वार होकर गाण्डीवपर प्रत्यञ्चा चढायीऔर भीष्मकी दाहिनी ओरपृथ्वीमें पार्जन्यास्त्र मारा। उसी क्षण वहाँसे अमृतके समान सुगन्घित और उत्तम बल-की घारा निकली और भीष्मके मुँहमे गिरने लगी। भीष्मजी उस जलको पीकर तृप्त हो गये ( महा० भीष्म० १२१ )।

महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेके वाद युविष्ठिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर भीष्मके पास गये । सब बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि वहाँ उपिखत थे। भीष्मने भगवान्को देखकर पणाम ओर स्तत्रन किया। श्रीकृष्णने भीष्मने कहा कि 'उत्तरायण

प्रश्न-'धैर्य' किस्तो कहते हैं ?

उत्तर—वडे-से-वडा सङ्गट उपिश्वन हो जानेपर— युद्धश्यलमें गरीरपर भारी-से-भारी चीट लग जानेपर, अपने पुत्र-गौत्रादिके मर जानेपर, सर्वख्या नाश हो जानेपर या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी-से-भारी विपत्ति आ पड़नेपर भी व्याकुल न होना और अपने कर्तव्यपालनसे कभी विचित्रन न होकर न्याय। नुकूल कर्तव्यपालनमे सलग्न रहना—इसीका नाम 'वैर्यं' है ?

प्रज्न-'चतुरता' क्या है र

उत्तर—परस्पर झगझ करनेवार्लीका न्याय करनेमें, अपने कर्तत्र्यका निर्णय और पाटन करनेमें, युद्ध करनेमें तथा मित्र, वैरी और मध्यस्थेंकि साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदिमें जो कुशलता है, उसीका नाम 'चतुरता' है।

प्रश्न-युद्धमे न भागना किसको कहते हैं 2

उत्तर—युद्ध करते समय भारी-से-भारी सद्घट आ पडने-पर भी पीठ न दिखलाना,हर हालतमें न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्तिका प्रयोग करते रहना और प्राणोक्षी परवा न करके युद्धमें उटे रहना ही 'युद्धमे न भागना'है। इसी धर्म-को ध्यानमें रखते हुए वीर वालक अभिमन्युने छ. महारिषयों-से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, किन्तु शल नहीं छोडे (महा० द्रोण० ४९।२२)। आधुनिक कालमें,भी राज-स्थानके इतिहासमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें

आनेमें अभी देर है, इतनेमें आपने धर्मशास्त्रका जो जान मग्पादन किया है, वह युधिष्ठिरको सुनाकर इनके बोकको दूर की जिये।' भीष्मने रहा—प्रभो। मेरा जरीर वाणों के घावोंसे व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि च्छल है, वोलनेकी गक्ति नहीं है, बार-बार मूर्च्छा आनी है। नेवल आपकी कृपाने अवतक जी रहा हूं, फिर आप जगद्गु के सामने में शिष्य यदि कुल कहूं तो वह भी अविनय ही है। मुझमें योना नहीं जाता, क्षमा करें।' प्रेमने झलकती हुई ऑरोंमें भगवान् गहर होकर वोले—प्रीष्म! तुम्हारी ग्लानि मूर्च्छां. ढाटा ब्या, जुधाक्लेश और मोह—सन मेरी कृपासे अभी नष्ट हो जायंगे, तुम्हारे अन्तःकरणमें सब प्रकारके जानकी स्फुरणा होगी, तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मित्र हो जायंगी, तुम्हारा मन नित्य स्वयुणमें खिर हो जायंगा, तुम धर्म या जिस किसी भी नियान चिन्तन ररोगे, उसीको तुम्हारी बुद्धि वताने लगेगी।' श्रीकृष्णने फिर कहा कि भ स्वय इसीलिये उपदेश न करके तुमसे करवाता हुँ जिससे मेरे मक्तकी नीति और यश वढे।' भगन्यमादसे भीष्मके शरीर की सारी वेदनाएँ उसी समय नष्ट होगयी, उनका अन्त. नरण सामधान और बुद्धि गर्वथा जागत् हो गयी। ब्रक्तचर्य, अनुभव, जान और भगवद्धिक प्रेमके सन अङ्गीका पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोन तरण उत्माहसे सुमे थे, उसी प्रकारके उत्साहसे युधिष्ठरको धर्मके सन अङ्गीका पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोन सन्तत हृदयको शान्त कर दिया ( महा० शान्ति० और अनुशासनपर्व )

अद्वान दिन गरगय्यापर रहने के बाद स्त्येके उत्तरायण होनेपर भीष्मने प्राणत्यागक्ता निश्चय किया और उन्होंने भगवान् श्रीकृत्णांसे प्रहा—हे भगान् । हे देवदेवेश ! हे मुरामुरों के द्वारा वन्दित ! हे त्रिविक्तम ! हे शख चक्र-गदाधारी ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे वामुदेव ! हिरण्यात्मा, परम पुरुष, सविता, विराट, जीवरूप, अणुरूप, परमात्मा और सनातन आप ही हैं। हे पुण्डरी नाज ! हे पुरुपोत्तम ! आप मेरा उद्धार की जिये । हे श्रीकृत्ण ! हे वैक्रुण्ठ ! हे पुरुपोत्तम ! अप मुझे जाने के लिये आशा दी जिये । मेने मन्द्रवृद्धि दुर्याधन के बहुत समझाया था—

यत. कृत्मस्ततो धर्मा यतो धर्मस्ततो नयः।

'जहाँ श्रीकृत्ण है, वहीं धर्म है, और जहाँ वर्म है, वहीं त्रिजय है', परन्तु उममूर्यने मेरी यात नहीं मानी। मै आपको पहचानता है, आप ही पुराणपुरुष हैं। आप नारायण ही अवतीर्ण हुए हैं।

समास्त्रमनुजानीहि कृष्ण मोध्ये कले परम्। त्ययाह समनुजातो गच्छेय परमा गतिम्॥ (महा० अनु० १६७। ४५) हि श्रीकृष्ण । आप मुझे आशा दीजिये कि म शरीर त्याग कर्ले । आप की आशासे हारीर त्यागकर में परमगतिको प्राप्त कर्लेंगा !

भगतान्ने आजा दी, तत भीष्मने योगके द्वारा वायुको रोककर क्रमशः प्राणोंको ऊपर चढाना आरम्भिकया । प्राण-वायु जिम अङ्ग को छोड़कर ऊपर चढता था, उस अङ्ग के शण उसी क्षण निकल जाते और घाव भर जाते ये । क्षणभरमें भीष्मजीके शरीरमें सब वाण निकल गये, शरीरपर एक भी घात न रहा और प्राण ब्रह्मार-श्रको भेदकर ऊपर चले गये । लोगोंने देशा, ब्रह्मार-ब्रह्मे निकल्य हुआ तेज देखते-देखते आकागमें विलीन हो गया ।

वीर राजपूर्तोने युद्धमें हार जानेपर भी शत्रुको पीठ नहीं दिखायी और अकेले सैकडो-हजारो सैनिकोंसे जूझकर प्राण दे दिये। प्रश्न-दान देना क्या है 2

उत्तर—अपने स्वत्वको उदारतापूर्वक यथावश्यक योग्य पात्रोको देते रहना दान देना है (१७।२०)। प्रश्न-'ईश्वरभाव' किसको कहते है 2

उत्तर-शासनके द्वारा लोगोको अन्यायाचरणसे रोककर सदाचारमे प्रवृत्त करना,दुराचारियोंको दण्ड देना, लोगोंसे अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा-का हित सोचकर नि.सार्थभावसे प्रेमपूर्वक पुत्रकी भॉति उसकी रक्षा और पालन-पोपण करना-यह 'ईश्वरभाव' है ।

प्रश्त-ये सब क्षत्रियोके खाभाविक कर्म है, इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि क्षत्रियोंके स्वभावमें सत्त्वमिश्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस कारण उपर्युक्त कर्मोंने उनकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है,

सम्बन्ध-इस प्रकार क्षत्रियोंके स्वाभाविक कमीका वतलाते है---

इनका पालन करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं होती। इन कर्मोंमें भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म हैं, उनमें समका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्णवालेंके लिये अधर्म या परधर्म नहीं है: किन्तु ये उनके स्वामाविक कर्म नहीं हैं। इसी कारण ये उनके लिये प्रयत्नसाध्य हैं।

प्रश्न-मनुस्पृतिमें तो प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना,वेदोका अध्ययन करना और विपयोमें आसक्त न होना-ये क्षत्रियोके कर्म सक्षेपसे बतलाये गये हैं + और यहाँ प्राय: दूसरे ही वतलाये गये है, इसका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-यहाँ क्षत्रियोके स्वभावसे विशेष सम्बन्ध रखने-वाले कर्मोंका वर्णन है, अतःमनुस्मृतिमे वतलाये हुए कर्मोंमे-से क्षत्रियोके स्वभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले प्रजापालन और दान-इन दो कर्मोंको तो यहाँ ले लिया गया है,किन्त उनके अन्य कर्तव्य-क्रमींका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया गया । इसिछिये इनके सिवा जो अन्यान्य कर्म क्षत्रियो-के लिये दूसरी जगह कर्तव्य वतलाये गये हैं, उनको भी इनके साथ ही समझ लेना चाहिये।

वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रोंके स्वाभाविक कर्म

#### कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभावजम् । परिचर्यात्मकं शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार-ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं। तथा सव वर्णी-की सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है ॥ ४४॥ प्रश्न-'कृषि' यानी खेतीं करना क्या है ?

उत्तर-न्यायानुकूल जमीनमें वीज बोकर गेहूँ,जौ,चने, मूँग,धान, मक्की, उडट, हल्टी, धनियाँ आदि समस्त खाद्य पदार्थोंको,कपास और नाना प्रकारकी ओपिवर्योंको और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदिके उपयोगमें आनेवाली अन्य पत्रित्र वस्तुओको उत्पन्न करनेका नाम 'कृषि' यानी खेती करना है ।

प्रश्न-'गौरक्य' यानी'गोपालन'किसको कहते हैं ? उत्तर-नन्द आदि गोपोंकी भॉति गौओको अपने घरमें रखना; उनको जगलमें चराना, घरमें भी यथावस्पक चारा देना, जल पिलाना तथा न्याघ्र आदि हिंसक जीवोसे उनको बचाना, उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थोंको उत्पन्न करके उन पढार्थोसे लोगोकी आवश्यकताओको पूर्ण करना और उसके परिवर्तनमें प्राप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन गौओंका भलीभॉति न्यायपूर्वक निर्वाह करना 'गौरक्य' यानी गोपालन है। पशुओंमें भौग्प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके लिये सवसे अधिक उपकारी पशु भी भौ गही है ;इसलिये भगवान्ने यहाँ 'पशुपालनम्' पदका प्रयोग न करके उसके वदलेमें

प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसिक्तश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ( मनुरमृति १ । ८९ )

'गौरक्ष्य'पदका प्रयोग किया है। अतएव यह समझना चाहिये कि मनुष्यके उपयोगी भैस, ऊँट, घोडे और हाथी आदि अन्यान्य पशुओका पालन करना भी वैश्योका कर्म है, अवश्य ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है।

प्रश्न—वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार क्या है ²

उत्तर-मनुष्योंके और देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियोक्ते उपभोगमें आनेवाली समस्त पवित्र वस्तुओं-को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकतानुसार उनको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचाकर लोगोकी आवश्यकताओंको पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप व्यवहार है। वाणिज्य करते समय वस्तुओं के खरीद ने-वेचनेमें तौल-नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक ले लेना, वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छीके बदले खराब दे देना या खराबके बदले अच्छी ले लेना, नफा, आढत भौर दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना या कम देना,इसी तरह किसी भी व्यापारमें झूठ, कपट, चोरी और जवरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके अन्यायका प्रयोग करके दूसरोके खत्कको हडप छेना—ये सब वाणिज्यके दोष हैं। इन सब दोषोंसे रहित जो सत्य और न्याययुक्त पवित्र वस्तुओका खरीदना और वेचना है, वही क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार है । तुलाधारने इस व्यवहारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी।\*

प्रश्न-ये वैश्योंके खामाविक कर्म हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि वैश्येक स्वभावमें तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण उसकी उपर्युक्त कमोंमें स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कमोंके अनुकूल होना है,अतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता नहीं मास्टम होती।

प्रश्न-मनुस्पृतिमें तो उपर्युक्त कर्मोके सिवा यज्ञ, अययन और दान तथा व्याज लेना—ये चार कर्म वैश्यके लिये अधिक वतलाये गये है, † यहाँ उनका वर्णन क्यो नहीं किया गया <sup>2</sup>

उत्तर-यहाँ वैश्यके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोका वर्णन है, यज्ञादि शुभक्तर्म द्विजमात्रके कर्म हैं, अत उनको उसके खाभाविक कर्मोमें नहीं वतलाया है और व्याज लेना वैश्यके कर्मोमें अन्य कर्मोकी अपेक्षा नीचा माना गया है, इस कारण उसकी भी खाभाविक कर्मोमें गणना नहीं की गयी है। इनके सिवा शम-दमादि और भी जो मुक्तिके साधन हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण ये वैश्यके खधमेंसे अलग नहीं हैं, किन्तु उनमें वैश्यकी खाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके खाभाविक कर्मोमें उनकी गणना नहीं की गयी है।

प्रश्न--'परिचर्यात्मकम्' यानी सव वर्णीकी सेवा करना किसको कहते हैं <sup>2</sup>

उत्तर—उपर्युक्त द्विजाति वर्णोकी अर्थात् वाह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी दासवृत्तिसे रहना, उनकी आज्ञाओंका पालन करना, घरमें जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन-निर्वाहके कार्योंमें सुविधा कर देना, दैनिक कार्यमें यथायोग्य

<sup>#</sup> काशीमें तुलाधार नामके एक वैश्य व्यापारी थे । वे महान् तपस्वी और धर्मात्मा थे । न्याय और सत्यका व्याश्रय लेकर क्रय-विकयरूप व्यापार करते थे ।

जाजिनामक एक ब्राह्मण समुद्रतटपर किन तपस्या करते थे। उनकी जटाओंमें चिहियोंने घोंसले बना लिये थे, इससे उनको अपनी तपस्यापर गर्व हो गया। तब आकाजवाणी हुई कि 'हे जाजिल! तुम तुलाघारके समान घामिक नहीं हो, वे तुम्हारी माँति गर्व नहीं करते।' जाजिल काशी आये और उन्होंने देखा—तुलाघार फल, मूल, मसाले, घी आदि वेच रहे हैं। तुलाघारने स्वागत, सत्कार और प्रणाम करके जाजिलसे कहा—'आपने समुद्रके किनारे वड़ी तपस्या की है। आपके सिर्की जटाओंमें चिहियोंने बच्चे पैदा कर दिये, इससे आपको गर्व हो गया और अब आप आकाजवाणी सुनकर यहाँ पघारे हैं, वतलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ।' तुलाघारका ऐसा ज्ञान देखकर जाजिलको बहा आश्चर्य हुआ। जाजिलने तुलाधारसे पूला, तब उन्होंने घर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति पूला, तब उन्होंने घर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति पूला, तब उन्होंने घर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति पूला, तब उन्होंने घर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति पूला, तब उन्होंने घर्मका वहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति पूला, तब उन्होंने घर्मका वहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बड़ी शान्ति पूला, तब उन्होंने घर्मका वहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके सुनसे सुनसे प्राप्त के सुनसे स

सहायता करना, उनके पशुओंका पालन करना, उनकी वस्तुओंको सम्हालकर रखना, कपडे साफ करना, क्षौरकर्म करना आदि जितने भी सेत्राके कार्य हैं, उन सबको करके उनको सन्तुष्ट रखना;अथना सबके काममें आनेनाली वस्तुओं-को कारीगरीसे तैयार करना और उन वस्तुओसे उनकी सेना करके अपनी जीविका चलाना—ये सब परिचर्यात्मकम्' यानी सब वर्णोंकी सेना करनारूप कर्मके अन्तर्गत है।

प्रश्न—यह शूद्रका भी खाभाविक कर्म है, इस कथनका क्या भाव है तथा यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग किसिल्ये किया गया है र उत्तर-रह्ने खभावमें रजोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता है, इस कारण उपर्युक्त सेवाके कार्योमें उसकी खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। ये कर्म उसके खभावके अनुकूल पडते है, अतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनताका बोध नहीं होता। यहाँ 'अपि' का प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे दूसरे वणोंके लिये उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वामाविक है, इसी तरह रह्ने लिये भी सेवारूप कर्म स्वामाविक है, साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि रह्मका केवल एक सेवारूप कर्म ही कर्तव्य है \* और वही उसके लिये स्वामाविक है, अतएव उसके लिये इसका पालन करना बहुत ही सरल है।

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णाना शुश्रूषामनस्यया ।। (मनुस्मृति १ । ९१ )
 भगवान्ने शूद्रका केवल एक ही कर्म वताया है कि दोषदृष्टि छोड़कर पूर्वोक्त द्विज वर्णवालोंकी सेवा करना ।²

† आजकल ऐसी वात कही जाती है कि वर्णविभाग उच्च वर्णके अधिकाराह्नढ लोगोंकी खार्थपूर्ण रचना है, परन्तु ध्यान देनेपर पता लगता है कि समाज-गरीरकी सुव्यवस्थाके लिये वर्णधर्म बहुत ही आवश्यक है और यह मनुष्यकी रचना है भी नहीं। वर्णधर्म भगवान्के द्वारा रचित है। स्वय भगवान्ने कहा है—'चातुर्वण्यें मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः।' (४। १३)

'गुण और कमोंके विभागसे चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूट्र ) मेरे ही द्वारा रचे हुए हैं। भारतके दिव्य दृष्टि-प्राप्त त्रिकालज्ञ महर्षियोंने भगवान्के द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त किया और इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे सुव्यवस्थित, शान्ति, शीलमय, सुखी, कर्मप्रवण, खार्थदृष्टिशून्य, कत्याणप्रद और सुरक्षित बना दिया। सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये मनुष्योंके चार विभागकी सभी देशों और सभी कालोंमें आवश्यकता हुई है और सभीमें चार विभाग रहे और रहते भी हैं। परन्तु इस शृप्योंके देशमें वे जिस सुव्यवस्थितरूपसे रहे, वैसे कहीं नहीं रहे।

समाजमें घर्मकी खापना और रक्षाके लिये और समाज-जीवनको मुखी बनाये रखनेके लिये, जहाँ समाजकी जीवन-पद्धितमें कोई बाघा उपिखत हो, वहाँ प्रयत्नके द्वारा उस बाधाको दूर करनेके लिये, कर्मप्रवाहके भॅवरको मिटानेके लिये, उलझनोंको मुलझानेके लिये, धर्मसकट उपिखत होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके लिये पिएकृत और निर्मल मित्राष्ट्रकि आवश्यकता है। आवश्यकता है। धर्मकी और धर्ममें खित समाजकी मौतिक आक्रमणोंसे रक्षा करनेके लिये बाहुबलकी आवश्यकता है। मित्राष्ट्रक और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेके लिये धनकी और अन्नकी आवश्यकता है। और उपर्युक्त कर्मोको यथायोग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी आवश्यकता है।

इसीलिये समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राह्मण है, वाहु क्षत्रिय है, ऊरु वैश्य है और चरण श्रूद्र है । चारों एक ही समाज-शरीरके चार आवश्यक अङ्ग हैं और एक दूसरेकी सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं । घृणा या अपमानकी तो वात ही क्या है, इनमेंसे किसीकी तिनक भी अवहेलना नहीं की जा सकती। न इनमें नीच ऊँचकी ही कल्पना है । अपने-अपने स्थान और कार्यके अनुसार चारों ही बड़े हैं । ब्राह्मण शानवलसे, क्षत्रिय बाहुबलसे, वैश्य धनबलसे और श्रूद्ध जनबल या अमबलसे बड़ा है । और चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है । इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान्के शरीरसे हुई है—ब्राह्मणकी उत्पत्ति भगवान्के श्रीमुखसे, क्षत्रियकी बाहुसे, वैश्यकी ऊरुसे और श्रूद्रकी चरणोंसे हुई है ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भया श्रुद्धो अजायत ॥ ( ऋग्वेद स० १० । ९० । १२ ) परन्तु इनका यह अपना-अपना वल न तो खार्थसिद्धिके लिये है और न किसी दूसरेको दवाकर खय ऊँचा वननेके लिये ही है। समाज-शरीरके आवश्यक अङ्गोंके रूपमें इनका योग्यतानुसार कर्मविमाग है। और यह है केवल घर्मके पालने-पलवानेके हिये ही। ऊँच-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्म-विभाग होनेके कारण ही चारों वर्णोंमें एक शक्ति-सामझस्य रहता है। कोई

सम्बन्ध—इस प्रकार चारों वणोंके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अब भक्तियुक्त कर्मयोगका स्वरूप और फल वतलानेके लिये, उन कमोका किस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है—यह बात दो क्लोकोंमें बतलाते हैं—

## ् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु॥ ४५॥

अपने-अपने खाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे छगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने खाभाविक कर्ममें छगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन ॥ ४५॥

भी किसीकी न अवहेलना कर सकता है, न किसीके न्याय्य अधिकारपर आधात कर सकता है। इस कर्म-विभाग और कर्मा धिकारके सुदृढ आधारपर रचित यह वर्णधर्म ऐसा सुन्यवस्थित है कि इसमें शक्ति-सामञ्जस्य अपने-अप ही रहता है। स्वय भगवान्ने और धर्मनिर्माता ऋपियोंने प्रत्येक वर्णके कर्मोका अलग-अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने धर्मका निविध्न पालन करनेके लिये और भी सुविधा कर दी है और स्वकर्मका पूरा पालन होनेसे शक्ति-सामञ्जस्यमें कभी वाधा आ ही नहीं सकती।

यूरोप आदि देशों में स्वाभाविक हो मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न होनेके कारण शक्त सामझस्य नहीं है। इसीसे कभी जानवल सैनिकवलको दबाता है और कभी जनवल घनवलको परास्त करता है। भारतीय वर्णविभागमें ऐसा न होकर सबके लिये पृथक-पृथक कर्म निर्दिष्ट हैं।

ऋषिसेवित वर्णधर्ममें ब्राह्मणका पद सबसे ऊँचा है, वह समाबके धर्मका निर्माता है, उसीकी वनायी हुई विधिको सव मानते हैं। वह सबका गुरु और पथप्रदर्शक है, परन्तु वह घन सग्रह नहीं करता। न दण्ड ही देता है, न भोग-विलासमें ही रुचि रखता है। स्वार्थ तो मानो उसके जीवनमें है ही नहीं। धनैश्वर्थ और पद-गौरवको धूलके समान समझकर वह फल-मूलोंपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शहरसे दूर वनमें रहता है। दिन-रात तपस्या, धर्मसाधन और ज्ञानार्जनमें लगा रहता है और अपने ज्ञम, दम, तितिक्षा, क्षमा आदिसे समन्वित महान् तपोबलके प्रभावसे दुर्लभ ज्ञाननेत्र प्राप्त करता है और उस ज्ञानकी दिव्य ल्योतिसे सत्यका दर्शनकर उस सत्यको विना किसी स्वार्थके सदाचारपरायण, साधु-स्वभाव पुरुषोंके द्वारा समाजमें वितरण कर देता है। वदलेमें कुछ भी चाहता नहीं। समाज अपनी इन्छासे जो कुछ दे देता या भिक्षासे जो कुछ मिल जाता है, उसीपर वह बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता है। उसके जीवनका यही धर्ममय आदर्श है।

क्षत्रिय स्वपर शासन करता है। अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार देता है। दण्डवलसे दुष्टोंको सिर नहीं उठाने देता और धर्मकी तथा समाजकी दुराचारियों, चोरों, डाकुओं और शत्रुओंसे रक्षा करता है। क्षत्रिय दण्ड देता है, परन्तु कानून की रचना स्वय नहीं करता। ब्राह्मणके बनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण करता है। ब्राह्मणरिचत कानूनके अनुसार ही वह प्रजासे कर वस्त्ल करता है और उसी कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवस्थापूर्वक उसे व्यय कर देता है। कानूनकी रचना ब्राह्मण करता है और धनका मडार वैश्यके पास है। क्षत्रिय तो केवल विधिक अनुसार व्यवस्थापक और सरक्षकमात्र है।

धनका मूल वाणिल्य, पशु और अन्न सब वैश्यके हाथमें है। वैश्य घन उपार्जन करता है और उसको बढाता है, िकन्तु अपने लिये नहीं। वह ब्राह्मणके ज्ञान और क्षत्रियके बलसे सरक्षित होकर घनको सब वर्णों के हितमें उसी विधानके अनुसार व्यय करता है। न शासनपर उसका कोई अधिकार है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है, क्यों कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके वाणित्यमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वार्थवश उसका धन कभी नहीं लेते, वर उसकी रक्षा करते हैं और ज्ञानवल और वाहु-वलसे ऐसी सुन्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचार रूपसे निर्विष्त चलता है। इससे उसके मनमें कोई असन्तोष नहीं है और वह प्रसन्तताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चलता है और मानना आवश्यक भी समझता है, क्यों कि इसीमें उसका हित है। वह खुशीसे राजाको कर देता है, ब्राह्मणकी सेवा करता है और विधिवत् आदरपूर्वक शहको भरपूर अन्न-वस्नादि देता है।

प्रश्न—इस वाक्यमें 'स्वे' पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया गया है तथा 'संसिद्धिम्' पद किस सिद्धिका वाचक है ?

उत्तर—यहाँ 'स्वे' पदका दो बार प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि जिस मनुष्यका जो स्वाभाविक कर्म है, उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात् ब्राह्मणको अपने शम-दमादि कर्मोंसे, क्षत्रियको शूर-वीरता, प्रजापालन और दानादि कर्मोंसे और वैश्यको कृषि आदि कर्मोंसे जो फल मिलता है, वही शूदको सेवाके कर्मोंसे मिल जाता है। इसिलये जिसका जो स्वामाविक कर्म है, उसके लियेवही परम कल्याणप्रद है, कल्याणके लिये एक वर्णको दूसरे वर्णके कर्मीके प्रहण करनेकी जरूरत नहीं है।

'सिसिद्धिम्'पद यहाँ अन्त.करणकी शुद्धिरूप सिद्धिका या स्वर्गप्राप्तिका अथवा अणिमादि सिद्धियोका वाचक नहीं है, यह उस परम सिद्धिका वाचक है, जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति, शाश्वतपदकी प्राप्ति, परमपदकी प्राप्ति और निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति कहते हैं। इसके सिवा ब्राह्मणके खाभाविक कर्मोंमें ज्ञान और विज्ञान भी हैं,अत: उनका फल

अब रहा ग्रूढ़, ग्रुढ़ स्वामाविक ही जनसंख्यामें अधिक हैं। ग्रुढ़में शारीरिक शक्ति प्रवल है, परन्तु मानसिक शक्ति कुछ कम है। अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्सेमें रक्खा गया है। और समाजके लिये शारीरिक शक्तिकी वड़ी आवश्यकता भी है। परन्तु इसकी शारीरिक शक्तिका मूल्य किसोसे कम नहीं है। ग्रुढ़के जनवलके ऊपर ही तीनों वणोंकी प्रतिष्ठा है। यही आधार है। पैरके वलपर ही शरीर चलता है। अतएव ग्रुढ़को तीनों वणें अपना प्रिय अङ्ग मानते हें। उसके श्रमके बदलेमें वैश्य प्रचुर धन देता है, क्षत्रिय उसके धन-जनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्मका, भगवत्प्राप्तिका मार्ग दिखाता है। न तो खार्य-रिख़िके लिये कोई वर्ण ग्रुढ़की वृत्ति हरण करता है, न स्वार्थवग्र उसे कम पारिश्रमिक देता है और न उसे अपनेसे नीचा मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता है। सब यही समझते हैं कि सब अपना-अपना स्वत्व ही पाते हैं, कोई किसीपर उपकार नहीं करता। परन्तु सभी एक-दूसरेकी सहायता करते हैं और सब अपनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति करते हैं और उसकी उन्नतिमें अपनी उन्नति और अवनितमें अपनी अवनित मानते हं। ऐसी अवस्थामें जनवलयुक्त ग्रुढ़ सन्तुष्ट रहता है, चारोमें कोई किसीसे ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे अपमानित नहीं होता।

एक ही घरके चार भाइयोकी तरह एक ही घरकी समिलित उन्नितिके छिये चारों भाई प्रसन्नता और योग्यताके अनुसार वॉटे हुए अपने-अपने पृथक्-पृथक् आवश्यक कर्तव्यपालनमें लगे रहते हैं। यों चारों वर्ण परस्पर—व्याह्मण धर्म-स्थापनके द्वारा, धित्रय बाहुबलके द्वारा, वैश्य धनवलके द्वारा और शूद शारीरिक श्रमवलके द्वारा एक-दूसरेका हित करते हुए समाजकी शिक बढाते हैं। न तो सब एक-साकर्म करना चाहते हैं और न अलग-अलग कमं करनेमें कोई ऊँच-नीच भाव ही मनमें लाते हैं। इसीसे उनका शिक्त सामझस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान और पृष्ट होता है। यह है वर्ण-धर्मका स्वरूप।

इस प्रकार गुण और कर्मके विभागसे ही वर्णिवभाग बनता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्मसे वर्ण बदल जाता है। वर्णका मूल जन्म है और कर्म उसके स्वरूपकी रक्षामें प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म और कर्म दोनों ही वर्णमें आवश्यक हैं। केवल कर्मसे वर्णको माननेवाले वस्तुन: वर्णको मानते ही नहीं। वर्ण यदि कर्मपर ही माना जाय तव तो एक शवावश्यकों न माल्यम कितनी बार वर्ण बदलना पढ़ेगा। किर तो समाजमें कोई श्रृङ्खल या नियम ही न रहेगा। हिन्म एक ही मनुष्यको न माल्यम कितनी बार वर्ण बदलना पढ़ेगा। किर तो समाजमें कोई श्रृङ्खल या नियम ही न रहेगा। हवं मान ब्राह्मणोचित कर्म करनेको तैयार हुए अर्जुनको गीतामें भगवान छित्रयप्यमंका उपदेश न करते। मनुष्यके पूर्वकृत समय ब्राह्मणोचित कर्म करनेको तैयार हुए अर्जुनको गीतामें भगवान छित्रयप्यमंका उपदेश न करते। मनुष्यके पूर्वकृत समय ब्राह्मणोचित कर्म करनेको तैयार हुए अर्जुनको गीतामें भगवान छित्रयप्यमंका जपदेश न करते। मनुष्यके पूर्वकृत समय ब्राह्मणोचित कर्म करनेको तैयार हुए अर्जुनको गीतामें भगवान छित्रयप्यमंका जपदेश न करते। मनुष्यके उसको उसी ग्रुमाग्रुम कर्मोके अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णोमें जन्म हुआ करता है। जिसका जिस वर्णमें जन्म होता है, उसको उसी ग्रुमाग्रुम कर्मोका आचरण करतो चाहिये। क्योंकि वही उसका प्रविध्म केयः। साथ ही परधर्मको भयावह भी बतलाया है। यह ठीक भगवान श्रीकृष्णने कल्याणकारक बतलाया है। स्वध्में निधन श्रेयः। साथ ही परधर्मको भयावह भी बतलाया है। विभिन्न कारणोंसे स्वध्मेंका त्याग और परधर्मका ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनोके लिये ही हानिकर है। खेदकी वात है, विभिन्न कारणोंसे स्वध्मेंका त्याग और परधर्मका ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनोके लिये ही हानिकर है। वेदकी वात है, विभिन्न कारणोंसे स्वध्मेंका त्याग और परधर्मका ग्रहण व्यक्ति हो समाज वोहें । आवला कोई भी वर्ण अपने धर्मपर आरूढ नहीं है। समी आर्यकातिको यह वर्ण-व्यवस्था इस समय शिथिल हो चर्ची है। आवला कोई भी वर्ण अपने धर्मपर आरूढ नहीं है। समी आर्यकातिको यह वर्ण-व्यवस्था इस समय शिथिल हो चर्ची है। आवला वेदि हो हो। मान्यकारण करनेपर उतर रहे हैं और कुफल भी प्रत्यक्ष ही दिखारी दे रहा है।

परम गतिके सिन्ना दूसरा मानना बन भी नहीं सकता ।

प्रश्न-यहाँ 'नर.' पद किसका वाचक है और उसका प्रयोग करके 'अपने-अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है' यह कहनेका क्या भाव है 2

उत्तर—यहाँ 'नरः' पद चारो वर्णोमेंसे प्रत्येक वर्णके प्रत्येक मनुष्यका वाचक है, अतएव इसका प्रयोग करके 'अपने-अपने कर्मोमें लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है'—इस कथनसे मनुष्यमात्रका मोक्षप्राप्तिमें अधिकार दिखलाया गया है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये कर्तव्य-कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, परमात्माको लक्ष्य वनाकर सदा-सर्वदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते-करते ही मनुष्य

परमात्माको प्राप्त हो सकता है (१८।५६)।

प्रश्न—अपने खाभाविक कमेंमिं लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करता हुआ परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तु सुन—इस वाक्यका क्या भाव है ।

उत्तर-पूर्वार्द्धमें यह वात कही गयी कि अपने-अपने कर्मोमें लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको पा लेना है, इसपर यह शङ्काहोती है कि कर्म तो मनुष्यको वॉधनेवाले हैं, उनमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको कैसे पाता है। अत उसका समाधान करनेके लिये भगवान्ने यह वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उन कर्मोमें लगे रहकर परमपदको प्राप्त कर लेनेका उपाय मैं तुम्हें अगले श्लोकमें स्पष्ट बतलाता हूँ, तुम साववानीके साथ उसे सुनो।

### यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्विमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ ४६॥

जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् न्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने साभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

प्रश्न—जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—अपने-अपने कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करनेकी विधि वतलानेके लिये पहले इस कथनके द्वारा भगवान्के गुण, प्रभाव और शक्तिके सिहत उनके सर्वव्यापी खरूपका लक्ष्यकराया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यको अपने प्रत्येक कर्तन्य कर्मका पालन करते समयइस वातका ध्यान रहना चाहिये कि सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके सिहत यह समस्त विश्व भगवान्से ही उत्पन हुआ है और भगवान्से ही ज्याप्त है, अर्यात् भगवान् ही अपनी योगमायासे जगत्के रूपमें प्रकट हुए हैं। इसलिये यह जगत् उन्हींका खरूप है। यह समस्त विश्व भगवान्से किस प्रकार व्याप्त है, यह वात नवें अध्याय-के चौथे क्लोककी व्याख्यामें समझायी गयी है।

प्रश्न—अपने खामाविक कर्मोद्वारा उस परमेखरकी पूजा करना क्या है ?

उत्तर-भगवान् इस जगत्की उत्पत्ति,स्थिति और सहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके भातमा, सर्वान्तर्यामी और सर्वन्यापी हैं, यह सारा जगत् उन्हीं-की रचना है और वे खय ही अपनी योगमायासे जगत् के रूप-में प्रकट हुए हैं, अतएव यह सम्पूर्ण जगत् मगवान्का है, मेरे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान आदि खवणोंचित कर्म किये जाते हैं—वे सब भी मगवान्के हैं और मैं खय भी मगवान्का ही हूं, समस्त देवताओं के एव अन्य प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे ही समस्त कर्मों के मोक्ता हैं (५।२९)—परम श्रद्धा और विश्वासके साथ इस प्रकार समझकर समस्त कर्मों ममता, आसक्ति और फलेच्छा-का सर्वथा त्याग करके भगवान्के आज्ञानुसार उन्हीं की प्रसन्तताके लिये अपने खामाविक कर्मोंद्वारा जो समस्त जगत्की सेवा करना है—अर्थात् समस्त प्राणियोको सुख पहुँचानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे खार्थका त्याग करके जो अपने कर्तव्यका पालन करना है, यही अपने स्वामाविक कर्मोद्वारा परमेश्वरकी यूजा करना है।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे अपने कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है <sup>‡</sup> उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें स्थित हो, अपने कमोंसे भगवान्की पूजा करके परम सिद्धिरूप परमात्मा-को प्राप्त कर सकता है, परमात्माको प्राप्त करनेमें सबका समान अधिकार है। अपने शम, दम आदि कमोंको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है, अपने शूर-वीरता आदि कमोंके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला क्षत्रिय

भी उसी पदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने कृपि आदि कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला वैश्य तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला गृह भी उसी परमपदको प्राप्त होता है। अतएव कर्मवन्वनसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम मार्ग है । इसिल्ये मनुष्यको उपर्युक्त भावसे अपने कर्तव्य-पालनद्वारा परमेश्वरकी पूजा करनेका अभ्यास करना चाहिये।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा परमेश्वरकी पूजा करके परमिसिखिको पा लेता है; इसपर यह शङ्का होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि क्रूर कर्मोंको न करके शाह्मणोंकी भॉति अध्यापनादि शान्तिमय कर्मोंसे अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेकी चेष्टा करे या इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र अपने कर्मोंको उच्च वर्णोंके कर्मोंसे हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपनेसे ऊँचे वर्णकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे तो उचित है या नहीं ? इसपर दूसरेके धर्मकी अपेक्षा स्वधर्मको श्रेष्ठ वतलाकर उसके त्यागका निषेध करते हैं—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम्॥ ४७॥

अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥

प्रश्न-'खनुष्ठितात्' त्रिशेपणके सिहत 'प्रधर्मात्' पट किसका वाचक है और उससे गुणरिहत खधर्मको श्रेष्ठ वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिस धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग किया जाय, उसको 'सु-अनुष्ठित' कहते हैं । परन्तु इस श्लोकमें स्वधर्मके साथ विगुण विशेषण दिया गया है, अत: परधर्मके साथ गुण-सम्पन्न विशेषणका अध्याहार करके यहाँ यह भाव समझना चाहिये कि जो कर्म गुणयुक्त हो और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेवालेके लिये विहित न हो, दूसरोके लिये ही विहित हों—वैसे कर्मोका वाचक यहाँ 'स्त्रनुष्ठितात्' विशेषणके सहित 'परधर्मात्' पद है। वैश्य और क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मोंमे अहिंसादि सहुणोंकी अधिकता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमके धर्मोंमें सहुणोंकी बहुलता है, इसी प्रकार शृहकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कर्म गुणयुक्त है, अतएव उपर्युक्त उस परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित स्वधर्मको श्रेष्ठ वतलकर

यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे देखनेमें कुरूप और गुण-रिहत होनेपर भी स्त्रीके लिये अपने पितका सेवन करना ही कल्याणप्रद है—उसी प्रकार देखनेमें गुणोसे हीन होनेपर भी तथा उसके अनुष्ठानमें अङ्गवैगुण्य हो जानेपर भी जिसके लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है।

ग्रश्न-'स्वधर्म:' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—वर्ण, आश्रम, सभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा-से जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित है, उसके लिये वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निपिद्ध कर्म तो किसीके भी स्वधर्म नहीं हैं, और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्यकर्तव्य नहीं हैं; इस कारण उनकी गणना यहाँ किसीके स्वधर्मोमें नहीं है। इनको छोडकर जिस वर्ण और आश्रमके जो विशेप धर्म बतलाये गये हैं, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवालोका अधिकार नहीं हैं—वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमवालोके अलग-अलग स्वधर्म हैं और जिन कर्मोंमें द्विजमात्रका अधिकार

वतलाया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोके लिये खर्थम हैं । तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमोंके छी-पुरुषोंका अधिकार है, वे ईखर-मिक्त, सत्यभापण, माता-पिताकी सेवा इन्द्रियोका सयम, ब्रह्मचर्यपालन और विनय आदि सामान्य धर्म सबके खधर्म हैं।

प्रश्न-'ख्वधर्म ' के साथ 'विगुण ' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'विगुण ' पद गुणोंकी कमीका चोतक है। क्षत्रियका खधर्म युद्ध करना और दुष्टोको दण्ड देना आदि है, उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोकी कमी माछम होती है । इसीतरह वैश्यके 'कृपि' आदि कर्मोंमें भी हिंसा आदि दोषोंकी बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय कर्मोंकी अपेक्षा वे भी त्रिगुण यानी गुणहीन हैं एवं शुद्रोके कर्म तो वैश्यों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणीके हैं। इसके सिवा उन कर्गोंके पाठनमें किसी अङ्गका छूट जाना भी गुणकी कमी है। उपर्युक्त प्रकारसे खधर्ममें गुणोंकी कमी

दोषेण सर्वारम्भा हि

धूपसे अग्निकी भॉति सभी कर्म किसी-न-किसी दोपसे युक्त हैं ॥ ४८॥

प्रश्न-'सहजम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किन कर्मो का वाचक है तथा दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मोंको नहीं त्यागना चाहिये, इस कयनका क्या भाव है 2

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिसके लिये जो कर्म बतलाये गये हैं, उसके लिये वे ही सहज कर्म हैं । अतएव इस अध्यायमें जिन कर्मीका वर्णन स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावनियत कर्म और स्त्रमात्रज कर्मके नामसे हुआ है, उन्हींका वाचक यहाँ 'सहजम्' त्रिशेषणके सहित 'कर्म' पद है ।

दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये ---इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो स्वाभाविक कर्मश्रेष्ठ गुणोसे युक्त हों उनका त्याग न करना चाहिये-इसमें तो कहना ही क्या है, पर जिनमें साधारणतः हिंसादि दोपोंका मिश्रण दीखता हो वे भी शास्त्रविहित एव न्यायोचित

रहनेपर भी वह परधर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है,यही भाव दिखलाने-के लिये 'खर्चर्म 'के साथ 'विग्रण ' विशेष ग दिया गया है।

प्रश्न-'स्वभावनियतम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किसका वाचक है और उसको करता हुआ गनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिस वर्ण और आश्रममें स्थित मनुप्यके लिये उसके खभावके अनुसार जो कर्म शाखदारा विहित है, वे ही उसके लिये 'खमावनियत' कर्म हैं। अत उपर्युक्त खधर्म मा ही बाचक यहाँ 'खभावनियतम्' विशेषणके सहित 'कर्ष' पद है । उन कर्मोंको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता-इस कथनका यहाँ यह भाव है कि उन कमें जा न्यायपूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुपङ्गिक हिमारि पाप बन जाते हैं, वे उसको नहीं लगते, और दूसरेका धर्म पालन करनेसे उसमें हिंसादि दोप कम होनेपर भी परवृत्ति-च्छेदन आदि पाप लगते हैं। इसलिये गुणरहित होनेपर भी खधर्म गुणयुक्त परधर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ।

सदोषमपि न त्यजेत्। धूमेनाग्निरवावृताः ॥ ४८ ॥

अतप्त हे कुन्तीपुत्र ! दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि

होनेके कारण दोपयुक्त दीखनेपर मी वास्तवमें टोपयुक्त नहीं हैं। इसलिये उन कर्मीका भी त्याग नहीं करना चाहिये, अर्थात् उनका आचरण करना चाहिये, क्योंकि उनके करनेसे मनुष्य पापका भागी नहीं होता बल्कि उल्टा उनका त्याग करनेसे पापका भागी हो सकता है ।

प्रश्न-'हि' अव्ययका प्रयोग करके सभी कर्मोको धूएँ-से अग्निकी भॉति दोपसे युक्त वतलानेका क्या अभिप्राय है र

उत्तर-'हिं' पद यहाँ हेतुके अर्थमें है, इसका प्रयोग करके समस्त कर्मोंको धूऍसे अग्निकी भॉति दोपसे युक्त वतलानेका यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार धूएँसे अग्नि ओतप्रोत रहती है, घूआँ अग्निसे सर्वया अलग नहीं हो सकता—उसी प्रकार आरम्भमात्र दोषसे ओतप्रोत है, क्रिया-मात्रमें किसी-न-किसी प्रकारसे किसी-न-किसी प्राणीकी हिंसा हो जाती है, क्योंकि संन्यास-आश्रममें भी शौच, स्तान और मिक्षाटनादि कर्मद्वारा किसी-न-किसी अंशर्मे प्राणियोंकी हिंसा होती ही है और ब्राह्मणके यज्ञादि कर्मेमिं भी आरम्भकी बहुलता होनेसे क्षुद्र प्राणियोकी हिंसा होती है। इसलिये किसी भी वर्ण-आश्रमके कर्म साधारण दृष्टिसे सर्वया टोषरहित नहीं है और कर्म किये बिना कोई रह नहीं सकता (३।५);इस कारण स्ववर्मका त्यागकर देनेपर भी कुछ-न-

कुछ कर्म तो मनुष्यको करना ही पडेगा तथा वह जो कुछ करेगा, वही दोपयुक्त होगा इसीलिये अमुक कर्म नीचा है या ढोपयुक्त है--ऐसा समझकर मनुप्यको स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये बल्कि उसमें ममता, आसक्ति और फलेच्छारूप दोषोका त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यका अन्त:करण शुद्ध होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध —अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्याग और संन्यासके तत्त्वको समझानेके लिये भगवान्ने चौथेसे बारहवें रलोकतक त्यागका विषय कहा और तेरहवेंसे चालीसवें रलोकतक संन्यास यानी साख्यका निरूपण किया । फिर इकतालीसर्वे श्लोकसे यहाँतक कर्मयोगरूप त्यागका तत्त्व समझानेके लिये स्वाभाविक कर्मोंका स्वरूप और उनकी अवस्यकर्तव्यताका निर्देश करके तथा कर्मयोगमें भक्तिका सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत्प्राप्ति बतलाया । किन्तु वहाँ संन्यासके प्रकरणमें यह बात नहीं कही गयी कि संन्यासका क्या फल होता है और कर्मोंमें कर्तापनका अभिमान त्यागकर उपासनाके सहित साख्ययोगका किस प्रकार साघन करना चाहिये ? अतः यहाँ उपासनाके सहित विवेक और वैराग्यपूर्वक एकान्तमें रहकर साधन करनेकी विधि और उसका फल बतलानेके लिये पुनः सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं---

सर्वत्र विगतस्पृहः । असक्तबुद्धिः जितात्मा मंन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ नैष्कर्स्यसिद्धि परमां

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा उस परम नैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

विगतस्पृहः' और प्रश्न-'सर्वत्र असक्तबुद्धिः', 'जितात्मा'—इन तीनों निशेषणोंका अलग-अलग क्या अर्थ है और यहाँ इनका प्रयोग किसलिये किया गया है ?

उत्तर-अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें, उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें तथा समस्त भोगोंमें और चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगत्में जिसकी आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मन, बुद्धि-की कही किञ्चिन्मात्र भी सलानता नही रहती है-वह सर्वत्र 'असक्तबुद्धिः' है । जिसकी स्पृहाका सर्वधा अभाव हो गया है, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तुकी किश्चिन्मात्र भी परवा नहीं रही है, उसे 'विगतस्पृह.' कहते हैं, और जिसका इन्द्रियोके सिहत अन्तः करण अपने वशमें किया हुआ है, उसे 'जितात्मा' कहते हैं। यहाँ सन्यासयोग-के अधिकारीका निरूपण करनेके लिये इन तीनो विशेषणी-का प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि जो उपर्युक्त तीनों गुणोसे सम्पन्न होता है, वही मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है।

प्रश्न—यहाँ 'संन्यासेन' पट किस साधनका वाचक है और 'परमाम्' विशेषणके सहित 'नैष्कर्म्यसिद्धिम्' पद किस सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासकें द्वारा उसे प्राप्त होना क्या है 2

उत्तर-'सन्यासेन' पद यहाँ ज्ञानयोगका वाचक है । इसीको सांख्ययोग भी कहते हैं । इसका खरूप भगवान्-ने इक्यावनवेंसे तिरपनवें क्लोकतक बतलाया है। इस साधनका फल जो कि कर्भबन्धनसे सर्वया छूटकर सिचदानन्दघन निर्त्रिकार परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाना है, उसका वाचक यहाँ 'प्रमाम्' विशेषणके सिंहत 'नैष्कर्म्यसिद्धिम्' पद है तथा उपर्युक्त सांख्यपोग-के द्वारा जो परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त कर लेना है, वह सन्यासके द्वारा इस सिद्धिको प्राप्त होना है। सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकमें यह बात कही गयी कि संन्यासके द्वारा मनुष्य परमनैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास ( साख्ययोग ) का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस कमसे सिद्धिको प्राप्त होकर बहाको प्राप्त होता है ? अतः इन सब वार्तोको वतलानेकी प्रस्तावना करते हुए भगवान् अर्जुनको सुननेके लिये सावधान करते हैं—

सिर्द्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥

जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म-को प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमें ही मुझसे समझ ॥ ५० ॥

प्रश्न—'परा' विशेषणके सहित यहाँ 'निष्ठा' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिस-को परामिक्त और तत्वज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त साधनोकी अवधि है, उसका वाचक यहाँ 'परा' विशेषण-के सहित 'निष्ठा' पद है। ज्ञानयोगके साधनसमुदायको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं और उन साधनोके फल्क्प तत्वज्ञान-को ज्ञानकी 'परानिष्ठा' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'सिद्धिम्' पद किसका वाचक है ।

उत्तर—जो पूर्वश्लोकमें नैष्कम्य सिद्धिके नामसे कही गयी है, यहाँ जो ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी गयी है तथा चौवनवें श्लोकमें जिसका परा मक्तिके नामसे वर्णन आया है उसीका वाचक यहाँ 'सिद्धिम्' पद है।

प्रश्न-'यथा' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—शुद्ध अन्तः करणवाला अधिकारी पुरुष जिस विधिसे ज्ञानकी परा निष्ठाको प्राप्त होकर परब्रह्म परमात्मा-को प्राप्त होता है, उस विधिका अर्थात् अङ्ग-प्रत्यङ्गो-सिंहत ज्ञानयोगके प्रकारका वाचक यहाँ 'यथा' पद है।

सम्बन्ध—पूर्वश्चोकमें की हुई प्रस्तावनाके अनुसार अब तीन श्लोकोंमें अझ-प्रत्यङ्गोंके सहित ज्ञानयोगका

वर्णन करते हैं---

प्रश्न—उपर्युक्त सिद्धिको प्राप्त हुए पुरुषको हहाकी प्राप्ति कब होती है <sup>2</sup>

उत्तर—सिद्धि प्राप्त होनेके वाद ब्रह्मकी प्राप्तिमें विलम्त्र नहीं होता, उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न—'ज़हा' पद किसका वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—नित्य-निर्विकार, निर्गुण-निराकार, सिचदा-नन्दघन, पूर्णब्रह्म प्रमात्माका वाचक यहाँ 'ब्रह्म' पद है और तत्त्वज्ञानके द्वारा पचपनवें स्ठोकके वर्णनानुसार अभिन-भावसे उसमें प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है।

प्रश्न—'तया' पद किसका वाचक है और उसे तू मुझसे सक्षेपमें जान, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर—'यया' पदसे विधिका छस्य कराया गया है, उसीका वाचक यहाँ 'तया' पद है। एव उसे तू मुझसे संक्षेपमें ही जान—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करके वह विषय मैं तुम्हें सक्षेपमें ही बतलाऊँगा। इसलिये सावधानी-के साथ उसे सुनो, नहीं तो उसे समझ नहीं सकोंगे।

बुद्धचा त्रिशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यक्तवा रागद्वेषौ व्युद्स्य च ॥ ५१ ॥ विविक्तसेवी लघ्वाश्ची यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः ॥ ५२ ॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हरका, सात्विक और नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और गुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्विक धारणशक्तिक द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके भलीभाँति हद् वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहङ्कार, वल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सिचदानन्द्घन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है ॥ ५१-५२-५३॥

प्रश्न—'विशुद्ध बुद्धि' किसे कहते हैं और उससे युक्त होना क्या है ?

उत्तर—पूर्वार्जित पापके संस्कारोंसे रहित अन्तः करण-को 'विशुद्ध बुद्धि' कहते है और जिसका अन्तः करण इस प्रकार गुद्ध हो गया हो, वह विशुद्ध बुद्धिसे युक्त कहळाता है।

प्रश्न-'लम्बाशी' किसको कहते हैं र

उत्तर—जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो जानेवाले सात्त्विक पदार्थोंका (१७।८) तथा अपनी प्रकृति, आवश्यकता और शक्तिके अनुरूप नियमित और पिरिमित मोजन करता है—ऐसे युक्त आहारके करनेवाले (६।१७) पुरुषको 'ल्रष्ट्याशी' कहते हैं।

प्रश्न—शब्द आदि विषयोक्ता त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करना क्या है 2

उत्तर—समस्त इन्द्रियोक्ते जितने भी सांसारिक भोग हैं, उन सबका त्याग करके—अर्थात् उनको भोगनेमें अपने जीवनका अमूल्य समय न लगाकर—निरन्तर साधन करने-के लिये, जहाँका वायुमण्डल पवित्र हो, जहाँ बहुत लोगोंका आना-जाना न हो, जो स्वभावसे ही एकान्त और खच्छ हो या झाड़-बुहारकर और धोकर जिसे खच्छ बना लिया गया हो—ऐसे नदीतट, देवालय, वन और पहाड़-की गुफा आदि स्थानोमें निवास करना ही शब्दादि विषयो-का त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करना है।

प्रश्न—साखिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तः करण और इन्द्रियोका संयम करना क्या है तथा ऐसा करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेना क्या है ?

उत्तर—इसी अध्यायके तैतीसनें श्लोकमें जिसके रुक्षण वतलाये गये है, उस अटल धारणशक्तिके द्वारा गुद्ध आग्रह-से अन्त:करणको सासारिक निषयोके चिन्तनसे रहित

वनाकर इन्द्रियोको सांसारिक भोगोमें प्रवृत्त न होने देना ही सात्त्विक धारणासे अन्तः करण और इन्द्रियोका संयम करना है। और इस प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रिय और शरीरको अपने अधीन वना लेना है—उनमें इच्छाचारिता-का और बुद्धिके विचलित करनेकी शक्तिका अभाव कर देना है—यही मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेना है।

प्रश्न—राग और द्वेष इन दोनोका सर्वया नाश करके मलीमॉति वैराग्यका आश्रय लेना क्या है ?

उत्तर—इन्द्रियोक्ते प्रत्येक भोगमे राग और द्वेष—ये दोनो छिपे रहते हैं, ये साधकके महान् राष्ट्र है (३।३४)। अतएव इस छोक या परछोकके किसी भी भोगमें, किसी भी प्राणी-मे तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटनामें किञ्चित्मात्र भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना राग-द्वेषका सर्वया नाश कर देना है और इस प्रकार राग-द्वेषका नाश करके जो नि:स्पृह्मावसे निरन्तर वैराग्यमें मन्न रहना है, यही राग-द्वेषका नाश करके भछीमांति वैराग्यका आश्रय छेना है।

ग्रश्न—अहङ्कार, वल, घमंड, काम, क्रोध और परिप्रह-का त्याग करना तया इन सबका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर—शरीर, इन्द्रियो और अन्त:करणमें जो आत्मबुद्धि है—उसका नाम अहङ्कार है; इसीके कारण मनुष्यमन, वुद्धि और शरीरद्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें अपनेको कर्ता मान लेता है। अतएव इस देहामिमानका सर्वया त्याग कर देना अहङ्कारका त्याग कर देना है। अन्यायपूर्वक वलात्कारसे जो दूसरोपर प्रमुख जमानेका साहस है, उसका नाम 'बल' है; इस प्रकारके दु:साहसका सर्वथा त्याग कर देना वलका त्याग कर देना है। धन, जन, विद्या, जाति और शारीरिक शक्ति आदिके कारण होनेवाला जो गर्व है—उसका नाम दर्प यानी धमड है, इस भावका सर्वथा त्याग कर देना घमडका त्याग कर देना है। इस लोक और परलोक मोगोको प्राप्त करनेकी इन्छाका नाम काम है, इसका सर्वथा त्याग कर देना कामका त्याग कर देना है। अपने मनके प्रतिकूल आचरण करनेवाले पर और नीतिविरुद्ध व्यवहार करनेवालेपर जो अन्त. करणमं उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है—जिसके कारण मनुष्यके नेत्र लाल हो जाते हैं, होठ फड़कने लगते हैं, हृदयमें जलन होने लगती है और मुख विकृत हो जाता है—उसका नाम कोध है, इसका सर्वधा त्याग कर देना किसी भी अवस्थामें ऐसे भावको उत्पन्न न होने देना कोधका त्याग कर देना है। सासारिक भोगोंकी सामग्रीका नाम 'परिप्रह' है, अतएव उन सक्का सर्वधा परित्याग कर देना ही मुख्यतया परिग्रहका त्याग है, परन्तु प्रकारान्तरसे सासारिक भोगोंको भोगनेके उद्देश्यसे किसी भी वस्तुका संग्रह न करना भी परिग्रहका त्याग कर देना ही है।

इस प्रकार इन सबका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे सात्त्विक धृतिके द्वारा मन-इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर समस्त स्फरणाओंका सर्वथा अभाव करके, नित्य-निरन्तर सिच्चदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्नभावसे चिन्तन करना (६। २५)तथा उठते-बैठते, सोते-जागते एव शौच-स्नान, खान-पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य-निरन्तर प्रमात्माके खरूपका चिन्तन करते रहना एव उसीको सबसे बढ़कर प्रम कर्तव्य समझना ध्यानयोगके प्रायण रहना है। प्रश्न-'ममतासे रहित होना' क्या हे ?

उत्तर—मन और इन्द्रियोके सिहत शरीरम, समस्त प्राणियोमें,कर्मोमें,समस्त भोगोमें एव जाति, कुळ, ढंग, वर्ण और आश्रममें ममता-का सर्वया त्याग कर देना, किसी भी वस्तु, किया या प्राणीमें अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है और अमुक पराया है इस प्रकारके मेद-मावको न रहने देना 'ममतासे रहित होना' है।

प्रश्न—'शान्त.' पद कैसे मनुष्यका वाचक है र उत्तर—उपर्युक्त साधनों के कारण जिसके अन्त.करणमें विक्षेपका सर्वथा अभाव हो गया है और इसीसे जिसका अन्त:-करण अटल शान्ति और शुद्ध सात्त्विक प्रसन्नतासे व्याप्त रहता है—'शान्तः' पद ऐसे उपरत मनुष्यका वाचक है ।

प्रश्न-उपर्युक्त विशेषणोंका वर्णन करके ऐसा पुरुष सिचदानन्द्घन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है---यह कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवाला मनुष्य इन साधनोसे सम्पन्न होने-पर ब्रह्मभावको प्राप्त होनेका अधिकारी वन जाता है और तत्काल ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात् उसकी दृष्टि-में आत्मा और परमात्माका भेदभाव सर्वया नष्ट होकर 'मै ही सिच्चदानन्दघन ब्रह्म हूँ' ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है। उस समय वह समस्त जगत्में अपनेको स्थित और समस्त जगत्को अपनेमें किस्पत देखता है (६ 1 २९)।

सम्बन्ध—इस प्रकार अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित संन्यासका यानी साख्ययोगका स्वरूप वतलाकर अब उस साधनद्वारा बह्मभावको प्राप्त हुए योगीके लक्षण और उसे ज्ञानयोगकी परानिष्ठारूप परा भक्तिका प्राप्त होना वतलाते हैं—

## ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

फिर वह सिचदानन्द्घन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्त मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी आकाङ्का ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला योगी मेरी परा-भक्तिको प्राप्त हो जाता है॥ ५४॥

प्रश्न-'ब्रह्मभूतः'पद किस स्थितिवाले योगीका वाचक है ? उत्तर—जो सिचदानन्द्घन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित हो जाता है; जिसकी दृष्टिमें एक सिचदानन्दघन ब्रह्मसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, 'अहं ब्रह्मास्मि'—मै ब्रह्म हूँ (बृहदारण्यक उ० १ । १ । १०), 'सोऽहमस्मि'—ब्रह्म ही मैं हूँ, आदि महावाक्योंके अनुसार जिसकी परमात्मा-में अभिन्नभावसे नित्य अटळ स्थिति हो जाती है,—ऐसे साख्ययोगीका वाचक यहाँ ब्रह्मभूतः 'पद है। पाँचवें अध्याय- के चौत्रीसर्वे रलोकमें और छठे अध्यायके सत्ताईसर्वे रलोकमें भी इस स्थितिवाले योगीको 'ब्रह्मभूत' कहा है ।

प्रश्न-'प्रसन्नात्मा' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—जिसका मन पिनन्न, स्वच्छ और शान्त हो तथा निरन्तर शुद्ध प्रसन्न रहता हो—उसे 'प्रसन्नात्मा'कहते हैं; इस विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया है कि नहा-भावको प्राप्त हुए पुरुषकी दृष्टिमें एक सिच्चिदानन्द्घन नहासे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन निरन्तर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारणसे क्षुव्य नहीं होता।

प्रश्न-ब्रह्मभूत योगी न तो शोक करता है और न आकाङ्का ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे ब्रह्मभूत योगीका छक्षण किया गया है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगीकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमें उसकी भिन्न प्रतीति, रमणीय-बुद्धि और ममता नहीं रहती। अतएव शरीरादिके साथ किसीका संयोग-वियोग होनेमें उसका कुछ भी वनता-बिगड़ता नहीं। इस कारण वह किसी भी हाळतमें किसी भी

कारणसे किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता। और वह पूर्णकाम हो जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तुमें उसकी ब्रह्ससे भिन्न दृष्टि नहीं रहती,इस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता।

प्रश्न—'सर्वेषु भूतेषु सम.' इस विशेषणका क्या भाव है ? उत्तर—इस विशेषणसे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त प्राणियोमें समभाव दिख्ळाया गया है । अभिप्राय यह है कि बह किसी भी प्राणीको अपनेसे भिन्न नहीं समझता—इस कारण उसका किसीमें भी विश्वमभाव नहीं रहता, सबमें सम-भाव हो जाता है; यही भाव छठे अध्यायके उन्तीसकें रुळोकमें

प्रश्न—'पराम्' विशेपणके सहित यहाँ 'मद्भक्तिम्' पद किसका वाचक है ?

'सर्वत्र समदर्शन.' पदसे दिखळाया गया है ।

उत्तर—जो ज्ञानयोगका फल है, जिसको ज्ञानकी परा निष्ठा और तत्त्वज्ञान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ 'पराम्' विशेषणके सहित'मद्भक्तिम्' पद है, क्योंकि वह परमात्माके यथार्थ खरूपका साक्षात् कराकर उनमें अभिन्नभावसे प्रविष्ट करा देता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार बहाभूत योगीको परा भक्तिकी श्राप्ति वतलाकर अब उसका फल वतलाते हैं—

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान छेता है, तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काछ ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ५५॥

प्रश्न-'भक्त्या' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर—पूर्विके इलोकमें जिसका 'परा' विशेषणके सहित 'मद्भक्तिम्' पदसे और पचासवे इलोकमें ज्ञानकी परानिष्ठाके नामसेवर्णन किया गया है, उसी तत्त्वज्ञानका वाचक यहाँ 'भक्त्या' पद है। यही ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और ध्यानयोग आदि समस्त साधनोंका फल है; इसके द्वारा ही सब साधकोंको परमात्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होकर उनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार समस्त साधनोंके फलकी एकता करनेके लिये ही यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणमें 'भक्त्या' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-इस भक्तिके द्वारा योगी मुझको, मैं नो हूँ और

जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्छाया है कि इस पराभक्ति-रूप तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेके साथ ही वह योगी उस तत्त्व-ज्ञानके द्वारा मेरे यथार्थ रूपको जान छेता है; मेरा निर्गुण-निराकार रूप क्या है, और सगुण निराकार और सगुण-साकार रूप क्या है, मे निराकारसे साकार कैसे होता हूँ और पुन: साकारसे निराकार कैसे होता हूँ—इत्यादि कुछ भी जानना उसके छिये रोष नहीं रहता । अतएव फिर उसकी दृष्टिमें किसी प्रकारका मेद-भाव नहीं रहता । इस प्रकारज्ञान-योगके साधनसे प्राप्त होनेवाले निर्गुण-निराकार ब्रह्मके साथ सगुण ब्रह्मकी एकना दिखलानेके लिये यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणमें भगवान्ने ब्रह्मके स्थानमें 'माम्' पदका प्रयोग किया है।

प्रश्न-'ततः' पदका क्या अर्थ है १

उत्तर—'ततः'पद हेतुवाचक है। परमात्माके खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है—उसमें कालका व्यवधान नहीं होता, इस कारण यहाँ 'ततः'पदका अर्थ पश्चात् नहीं किया गया है। अत जिसका प्रकरण हो, उसी हेतुका वाचक 'ततः'पद होता है, तथा यहाँ 'ज्ञात्वा' पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेकी आवश्यकता भी थी—इस कारण 'ततः' पदका अर्थ पूर्वार्द्धमें वर्णित 'पराभक्ति' समझना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'तदनन्तरम्'पदका अर्थ तत्काल कैसे किया गया र 'ज्ञात्वा' पदके साथ 'तदनन्तरम्' पदका प्रयोग किया गया है, इससे तो विशते कियाका यह भाव लेना चाहिये कि पहले मनुष्य भगवान्के खरूपको यथार्थ जानता है और उसके वाद उसमें प्रविष्ट होता है।

उत्तर—ऐसी बात नहीं है, किन्तु 'ज्ञात्वा' पदसे जो कालके व्यवधानकी आशङ्का होती थी, उसे दूर करनेके लिये ही यहाँ 'तदनन्तरम्'पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के तत्त्वज्ञान और उनकी प्राप्तिमें अन्तर यानी व्यवधान नहीं होता, भगवान्के खरूपको ययार्थ जानना और उनमें प्रविष्ट होना—दोनों एक साथ होते हैं। भगवान् सबके आत्मरूप होनेसे वास्तवमें किसीको अप्राप्त नहीं हैं, अतः उनके यथार्थ खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसल्यि यह भाव समझानेके लिये ही यहाँ 'तदनन्तरम्' पदका अर्थ 'तत्काल' किया गया है, क्योंकि कालान्तरका बोध तो 'ज्ञात्वा'पदसे ही हो जाता है, उसके लिये 'तदनन्तरम्' पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं थी।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्यागका यानी कर्मयोगका और संन्यासका यानी साख्य-योगका तत्त्व अलग-अलग समझाकर यहाँतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया; किन्तु इस वर्णनमें भगवान्ने यह बात नहीं कही कि दोनोंमेंसे तुम्हारे लिये अमुक साधन कर्तव्य है, अतएव अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्मयोग प्रहण करानेके उद्देश्यसे अब भक्तिप्रधान कर्मयोगकी महिमा कहते हैं—

> सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वन्यपश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ ५६॥

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६॥

प्रश्न-'मद्रचपाश्रयः' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—समस्त कर्मोंका और उनके फल्रूप समस्त भोगों-का आश्रय त्यागकर जो भगवान्के ही आश्रित हो गया है, जो अपने मन-इन्द्रियोसहित शरीरको, उसके द्वारा किये जाने-वाले समस्त कर्मोंको और उनके फल्को भगवान्के समर्पण करके उन सबसे ममता, आसक्ति और कामना हटाकर भगवान्के ही परायण हो गया है, भगवान्को ही अपना पग्म प्राप्य, परम प्रिय, परम हितैपी, परमाधार और सर्वेख समझ-कर जो भगवान्के विधानमें सदैव प्रसन्न रहता है—किसी भी सासारिक वस्तुके संयोग-वियोगमें और किसी भी घटनामें कभी हर्ष-शोक नहीं करता, सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता है तथा जो कुछ भी कर्म करता है, भगवान्के आज्ञानु-सार उन्हींकी प्रसन्नताके छिये, अपनेको केवछ निमित्तमात्र समझकर उन्हींकी प्रेरणा और शक्तिसे, जैसे भगवान् कराते हैं वैसे ही करता है, एव अपनेको सर्वथा भगवान्के अधीन समझता है—ऐसे भक्तिप्रधान कर्मयोगीका वाचक यहाँ 'मद्वयपाश्रयः' पद है।

प्रश्न—'सर्वकर्माणि'पद यहाँ किन कर्मीका वाचक है र उत्तर—अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जितने भी शास्त्रविहित कर्तव्यक्तमें हैं—जिनका वर्णन पहले 'नियतं कर्म' और 'खभावज कर्म'के नामसे किया गया है तथा जो भगवान्की आज्ञा और प्रेरणाके अनुकूल हैं—उन समस्त कर्मीका वाचक यहाँ 'सर्वकर्माणि' पढ है।

प्रश्न—यहाँ 'अपि' अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'अपि' अन्ययका प्रयोग करके यहाँ भक्तिप्रधान कर्मयोगीकी महिमा की गयी है और कर्मयोगकी
सुगमता दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि
साख्ययोगी समस्त परिप्रहका और समस्त भोगोका त्याग
करके एकान्त-देशमें निरन्तर परमात्माके ध्यानका साधन
करता हुआ जिस परमात्माको प्राप्त करता है, भगवदाश्रयी
कर्मयोगी खवर्णाश्रमोचित समस्त कर्मोको सदा करता
हुआ भी उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता है; दोनोके
फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता ।

प्रश्न—'शाश्वतम्' और 'अन्ययम्' विशेषणोंके सहित 'पदम्'पद किसका वाचक है और मक्तिप्रधान कर्मयोगीका भगवान्की कृपासे उसको प्राप्त हो जाना क्या है ?

उत्तर—जो सदासे है और सदा रहता है, जिसका कमी अभाव नहीं होता——उस सचिदानन्दघन, पूर्णब्रह्म, सर्व-

शक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक यहाँ उपर्युक्त विरोषणोके सहित'पदम्'पद है । वही परम प्राप्य हे, यह भाव दिखळानेके ळिये उसे 'पद' के नामसे कहा गया है। पैंताळीसवें रुजेकमे जिसे 'संसिद्धि'की प्राप्ति, छियाछीसवेंमें 'सिंद्धि' की प्राप्ति और पचपनवे रुखेकमें 'माम्' पढवाच्य परमेश्वरकी प्राप्ति कहा गया है, उसीको यहाँ 'शाश्वतम्' और 'अन्ययम्' विशेषणोके सहित 'पदम्' पदवाच्य भगवानुकी प्राप्ति कहा गया है। अभिप्राय यह है कि भिन्न-भिन्न नामोसे एक ही तत्त्वका वर्णन किया गया है । उपर्युक्त भक्तिप्रधान कर्मयोगीके भावसे भावित और प्रसन्न होकर उसपर अतिशय अनुप्रह करके भगवान् खयं ही उसे परा भक्तिरूप वृद्धियोग प्रदान कर देते है (१०।१०);उस बुद्धियोगके द्वारा भगवान्के ययार्थ खरूपको जानकर जो उस मक्तका भगवान्में तन्मय हो जाना है-सिचदानन्दघन परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाना है--यही उसका उपर्युक्त प्रमपदको प्राप्त हो जाना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भक्तिप्रधान कर्मयोगीकी महिमाका वर्णन करके अव अर्जुनको वैसा वननेके लिये आज्ञा देते हैं।

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव॥ ५०॥

सव कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समबुद्धिक्षप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो ॥ ५७ ॥

प्रश्न-समस्त कर्मीको मनसे भगवान्में अर्पण करना क्या है !

उत्तर—अपने मन, इन्द्रिय और शरीरको, उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंको और संसारकी समस्त वस्तुओंको भगवान्की समझकर उन सबमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान् ही सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते है, मै कुछ भी नहीं करता—ऐसा समझकर भगवान्के आज्ञानुसार उन्होंके लिये, उन्होंकी प्रेरणासे, जैसे करावें बैसे ही, निमित्तमात्र बनकर समस्त कर्मोंको कठपुतलीकी मॉति करते रहना—यही समस्त कर्मोंको मनसे भगवान्में अप्ण कर देना है।

प्रश्न—'बुद्धियोगम्' पद किसका वाचक है और उसका अवलम्बन करना क्या है !

उत्तर—सिद्धि और असिद्धिमें, सुख और दुःखमें, हानि और लाममें, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थोमें और प्राणियोमें जो समबुद्धि है—उसका वाचक 'बुद्धियोगम्'पद है। इसलिये जो कुळ भी होता है; सब भगवान्की ही इच्छा और इशारेंसे होता है—ऐसा समझकर समस्त वस्तुओंंमें, समस्त प्राणियोंमें और समस्त घटनाओं रागद्धेष, हर्ष-शोकादि विषमभावोसे रहित होकर सदा-सर्वदा समभावसे युक्त रहना ही उपर्युक्त बुद्धियोगका अवलम्बन करना है।

प्रश्न-भगवान्के परायण होना क्या है ? उत्तर-भगवान्को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय और परमाधार मानना, उनके विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी प्राप्तिके साधनोंमें तत्पर रहना भगवान्के परायण होना है।

प्रश्न-निरन्तर भगवान्में चित्तवाला होना क्या है ? उत्तर-मन, बुद्धिको अटल भावसे भगवान्में लगा देना, भगवान्के सिवा अन्य किसीमें किञ्चिन्मात्र भी प्रेमका सम्बन्ध न रखकर अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन

करते रहना, क्षणमात्रके छिये भी भगवान्की विस्पृतिका असहा हो जाना, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते और समस्त कर्म करते समय भी नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के दर्शन करते रहना-यही निरन्तर भगवान्में चित्तवाला होना है। नवें अध्यायके अन्तिम श्लोकमें और यहाँ पैंसठर्ने श्लोकमें 'मन्मना भन्न'से भी यही बात कही गयी है। सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान् अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्मयोगी बननेकी आज्ञा देकर अब उस आज्ञाके पालन

करनेका फल बतलाते हुए उसे न माननेमें बहुत बडी हानि दिखलाते हैं---

सर्वदुर्गाणि मिच्चतः मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यिः विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त सहुटोंको अनायास ही पार कर जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नष्टहो जायगा अर्थात् परमार्थसे श्रष्टहो जायगा॥ ५८॥

परन-मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त सङ्कटोंको अनायास ही पार कर जायगा, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह दिख्लाया है कि पूर्व श्लोकमें कहे हुए प्रकारसे समस्त कर्म मुझमें अर्पण करके और मेरे परायण ह्रोकर निरन्तर मुझमें मन लगा देनेके बाद तुम्हें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी दयाके प्रभावसे अनायास ही तुम्हारे इस लोक और परलोकके समस्त दु:ख टल जायँगे, तुम सब प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोसे रहित होकर सदाके लिये जन्म-मरणरूप महान् सङ्कटसे मुक्त हो जाओंगे और मुझ नित्य-आनन्दघन परमेश्वरको प्राप्त कर लोगे।

प्रश्न-'अय' और 'चेत्'-इन दोनो अव्ययोंका क्या भाव है और 'अहकारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा'-इस कथनका क्या अभिप्राय है 2

उत्तर-'अय'पक्षान्तरका वोधक है और 'चेत्' 'यदि' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इन दोनों अन्ययोक्ते सहित उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इस कारण अवस्य ही मेरी आज्ञाका पालन करोगे, तथापि तुम्हें सावधान करनेके लिये मे बतला देता हूँ कि जिस प्रकार मेरी आज्ञाका पालन करनेसे महान् लाभ होता है, उसी प्रकार उसके त्यागसे

महती हानि भी होती है। इसलिये यदि तुम अहङ्कारके वशमें होकर अर्थात् अपनेको बुद्धिमान् या समर्थ समझ-कर मेरे वचनोंको न सनोगे—मेरी आज्ञाका पालन न करके अपनी मनमानी करोगे तो तम नष्ट हो जाओगे. फिर तुम्हें इस छोक्तमें या परलोक्तमें कहीं भी वास्तविक सुख और शान्ति नहीं मिलेगी और तुम अपने कर्तव्यसे भ्रष्ट होकर वर्तमान स्थितिसे गिर जाओगे।

प्रश्न-भगवान अर्जुनसे पहले यह कह चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो ( ४ । ३ ) और यह भी कह आये हैं कि 'न में भक्त. प्रणश्यति' अर्थात् मेरे भक्तका कभी पतन नहीं होता (९।३१) और यहाँ यह कहते हैं कि तुम नष्ट हो जाओंगे अर्थात् तुम्हारा पतन हो जायगा, इस विरोधका क्या समाधान है

उत्तर—भगवान्ने खयही उपर्युक्तवाक्यमें 'चेत्'पदका प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के भक्तका कभी पतन नहीं होता, यह ध्रुव सत्य है और यह भी सत्य है कि अर्जुन भगवान्के परम भक्त हैं, इस्लिये वे भगवान्की वात न सुनें, उनकी आज्ञाका पालन न करें-यह हो ही नहीं सकता, किन्तु इतनेपर भी यदि अहकारके वशमें होकर वे भगवान्की आज्ञाकी अवहेळना कर दें तो फिर भगवान्के भक्त नहीं समझे जा सकते,इसलिये फिर उनका पतन होना भी युक्तिसङ्गत ही है।

सम्बन्ध-पूर्व रलोकमें जो अहंकारवज्ञ भगवान्की आज्ञाको न माननेसे नष्ट हो जानेकी वात कही है, उसीकी पुष्टि करनेके लिये अब भगवान् दो श्लोकोंद्वारा अर्जुनकी मान्यतामें दोष दिखलाते हैं—

#### यद्हंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

जो तू अहङ्कारका आश्रय छेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं कहूँगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या हैं; क्योंकि तेरा खभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमें छगा देगा ॥ ५९ ॥

प्रश्न—जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मै युद्ध नहीं करूँगा, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पहले भगवानुके द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा दी जानेपर (२।३) जो अर्जुनने भगवान्से यह कहा था कि 'न योत्स्ये'-मैं युद्ध नहीं करूँगा ( २।९), उसी बातको स्मरण कराते हुए भगवान्ने यहाँ उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि तम जो यह मानते हो कि भी युद्ध नहीं करूँगा', तुम्हारा यह मानना केवल अहङ्कारमात्र है; युद्ध न करना तुम्हारे हाथकी बात नहीं है। अतएव इस प्रकार अज्ञानजनित अहङ्कारके वशीभूत होकर अपनेको पण्डित, समर्थ और खतन्त्र समझना एवं उसके वलपर यह निश्चय कर लेना कि अमुक कार्य मै इस प्रकार सिद्ध कर छूंगा और अमुक कार्य नहीं करूँगा, बहुत ही अनुचित है। प्रश्न-तरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कथनका क्या

भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह दिख्ळाया है कि तुम्हारी यह मान्यता टिक न सकेगी; अर्थात् तुम विना युद्ध किये न रह सकोंगे; क्योंकि तुम खतन्त्र नहीं हो, प्रकृतिके अधीन हो ।

स्वेन कर्मणा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः

तत्॥ ६०॥ कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि

हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभा-विक कर्मसे वॅधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥

प्रश्न-'कौन्तेय' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर—अर्जुनकी माता कुन्ती बड़ी वीर महिला थी, उसने स्वयं श्रीकृष्णके हाथ संदेशा भेजते समय पाण्डवों-को युद्धके छिये उत्साहित किया था। अतः भगवान् यहाँ अर्जुनको 'कौन्तेय' नामसे सम्बोधित करके यह भाव

प्रश्न-यहाँ 'प्रकृति:' पद किसका वाचक है और तेरी प्रकृति तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगी, इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंके संस्कार जो वर्तमान जन्ममें खभावरूपसे प्रादुर्भूत हुए हैं, उनके समुदायका वाचक यहाँ 'प्रकृतिः' पट है, इसीको खभाव भी कहते हैं। इस खभावके अनुसार ही मनुष्यका भिन्न-मिन कर्मोंके अधिकारीसमुदायमें जन्म होता है और उस स्वभावके अनुसार ही मिल-मिल मनुष्योकी भिल-भिन्न कर्मोंमें प्रवृत्ति हुआ करती है। अतएव यहाँ उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जिस स्वभावके कारण तुम्हारा क्षत्रियकुलमें जन्म हुआ है, वह स्वभाव तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी तुमको जन्नर्दस्ती युद्धमें प्रवृत्त करा देगा । योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापूर्वक युद्ध करना, युद्धसे डरना या भागना नहीं—यह तुम्हारा सहज कर्म है; अतएव तुम इसे किये बिना रह नहीं सकोगे, तुमको युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। यहाँ क्षत्रियके नाते अर्जुनको युद्ध-के विषयमें जो वात कही है, वही वात अन्य वर्णवालोंको अपने-अपने खाभाविक कर्मीके विषयमें समझ लेनी चाहिये।

दिखलाते है कि तुम बीर माताके पुत्र हो, स्वयं भी शूरवीर हो, इसलिये तुमसे युद्ध किये त्रिना नहीं रहा जायगा । प्रश्न-जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि तुमक्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा खामाविक धर्म है, अनएव वह तुम्हारे लिये पापकर्म नहीं है। इसलिये उसे न करनेकी इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसपर भी जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धरूप सहजकर्मको करना नहीं चाहते हो, इसमे केवलमात्र तुम्हारा अविवेक ही हेतु है, दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है।

प्रम—उसको मी त् अपने खाभाविक कर्मोंसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध करना तुम्हारा खाभाविक कर्म है—इस कारण तुम उससे बँघे हुए हो अर्थात् उससे तुम्हारा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसिल्ये तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुमको बलाकारमे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और तुम्हें अपने खमावके वगमें होकर उसे करना ही पड़ेगा। इसिल्ये यदि मेरी आज्ञाके अनुसार अर्थात् सत्तावनवें श्लोकमें बतलायी हुई विधिके

सम्यन्ध-पूर्व रलोकोंमें कर्म करनेमे मनुष्यको स्वभावके अधीन बतलाया गया; इसपर यह शङ्का हो सकती हे कि प्रकृति या स्वभाव जड है, वह किसीको अपने वक्तमें कैसे कर सकता है ? इसलिये भगवान् कहते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥

प्रश्न-यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्या अभिप्राय है और ईश्वरको समस्त प्राणियोंके हृद्यमे स्थित वतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे रेलगाडी भादि किन्हों यन्त्रों-पर वैठा हुआ मनुष्य खयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि यन्त्रके चलनेसे उसका चलना हो जाता है—उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, उसका किसी भी क्रियासे वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसका शरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है।

ईश्वरको सब भूतोंके हृदयमें स्थित बतलाकर यह भाव

अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो राग-द्वेपके जालमें फँसकर जन्म-मृत्युरूप ससारसागरमें गोते लगाते रहोगे।

जिस प्रकार नटीके प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य उम प्रवाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वर अपना नाश कर लेता है, और जो किसी नौका या काठका आश्रय लेकर या तैरनेकी कलासे जलके ऊपर तैरता रहकर उस प्रवाहके अनुकूल चलता है, वह किनारे लगकर उसको पार कर जाता है, उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ जो मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हठसे कर्तन्य कर्मों-का त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता वर उसमें अधिक फॅसता जाता है, और जो परमेश्वरका या कर्मयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार अपनेको प्रकृतिसे ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूल कर्म करता रहता है, वह कर्मवन्धनसे मुक्त होकर प्रकृतिके पार चला जाता है अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

दिखलाया है कि यन्त्रको चलानेत्राला प्रेरक जैसे खय भी उस यन्त्रमें रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियोंके अन्त करणमें स्थित है और उनके हृदयमे स्थित रहते हुए ही उनके कर्मानुसार उनको श्रमण कराते रहते हैं। इसल्यि ईश्वरके किसी भी विधानमें जरा भी मूल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान्, सर्वन्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके समस्त कर्मोको मलीगाँति जानते हैं।

प्रश्न—'यन्त्रारूढानि' विशेषणके सहित 'भूतानि' पढ किनका वाचक है और भगवान्का उनको अपनी मायासे भ्रमण कराना क्या है <sup>2</sup>

उत्तर-शरीररूप यन्त्रमें स्थित समस्त प्राणियोंका वाचक यहाँ 'यन्त्रारूढानि' विशेषणके सहित'भूतानि'पद है तथा उन सबको उनके पूर्विजित कर्म-सस्कारोके अनुसार फल सुगतानेके लिये बार-बार नाना योनियोंमे उत्पन्न करना तथा भिन्न-भिन्न पदार्थोसे, क्रियाओंसे और प्राणियोसे उनका सयोग-वियोग कराना और उनके खभाव (प्रकृति)के अनुसार उन्हे पुन: चेष्टा करनेमें लगाना—यही भगवान्का उन प्राणियोको अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना है।

प्रश्न-कर्म करने और न करनेमें मनुष्य खतन्त्र है या परतन्त्र ? यदि परतन्त्र है तो किस रूपमे है तथा किसके परतन्त्र है — प्रकृतिके या खभावके अथवा ईश्वरके ² क्योंकि कही तो मनुष्यका कमोंमे अधिकार बतलाकर (२। ४७) उसे खतन्त्र, कही प्रकृतिके अधीन (३।३३) और कही ईश्वरके अधीन बतलाया है (१०।८)। इस अध्यायमें भी उनसठवे और साठवें श्लोकमें प्रकृतिके और खभावके अधीन बतलाया है तथा इस श्लोकमें प्रकृतिके और खभावके अधीन बतलाया है तथा इस श्लोकमें इश्वरके अधीन वतलाया है, इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

उत्तर—कर्म करने और न करनेमे मनुष्य परतन्त्र है, इसीलिये यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता (३।५)। मनुष्यका जो कर्म करनेमें अधिकार बतलाया गया है, उसका अमिप्राय भी उसको खतन्त्र बतलाना नहीं है; बल्कि परतन्त्र बतलाना ही है; क्योंकि उससे कर्मोंके त्यागमें अशक्यता सूचित को गयी है। अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन होकर कार्य करता है, तो इसके सम्बन्धमें यह बात है कि मनुष्यको प्रकृतिके अधीन बतलाना, स्त्रभावके अधीन

वतलाना और ईश्वरके अधीन बतलाना—ये तीनो वाते एक ही है। क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची गव्द हैं और ईश्वर स्वयं निरपेक्षभावसे अर्थात् सर्वया निर्लिप रहते हुए ही उन जीवोकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके द्वारा उनको कमेमि नियुक्त करते हैं, इसलिये ईश्वरके अधीन वतलाना प्रकृतिके ही अधीन बतलाना है। दूसरे पक्षमें ईश्वर ही प्रकृतिके स्वामी और प्रेरक हैं, इस कारण प्रकृतिके अधीन बतलाना भी ईश्वरके ही अधीन बतलाना है।

रही यह वात कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्र है तो फिर उसके उद्धार होनेका क्या उपाय है और उसके लिये कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाले शास्त्रोकी क्या आवश्यकता है!इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करने-वाले शास्त्र मनुष्यको उसके स्वामाविक कर्गोसे हटानेके लिये या उससे स्वभावविरुद्ध कर्म करवानेके लिये नहीं हैं; किन्तु उन कमीके करनेमें जो राग-द्वेषके वशमें होकर वह अन्याय कर लेता है-उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूर्वक कर्तव्यक्तमीं में लगानेके लिये हैं। इसलिये मनुष्य कर्म करनेमें स्वभावके परतन्त्र होते हुए भी उस स्वभावका सुधार करनेमें परतन्त्र नहीं है । अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुषोंक उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रेरक सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी शरण ग्रहण कर ले और राग-द्वेषाटि विकारोका त्याग करके शास्त्रविधिके अनुसार न्यायपूर्वक अपने स्वाभाविक कर्मीको. निष्कामभावसे करता हुआ अपना जीवन विताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त क्लोकमें यह वात सिद्ध की गयी कि मनुष्य क्रमोंका स्वरूपसे त्याग करनेमें स्वतन्त्र नहीं है, उसे अपने स्वभावके वश होकर स्वाभाविक क्रमोंमें प्रवृत्त होना ही पडता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान्, सर्वन्तियोंनी परमेश्वर स्वयं सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर उनकी प्रकृतिके अनुसार उनको प्रमण कराते है और उनकी प्रेरणाका प्रतिबाद करना मनुष्यकं लिये अशक्य है। इसपर यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी ही वात है तो फिर कर्मबन्धनसे छूटकर परम शान्तिलाभ करनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहियं? इसपर भगवान् अर्जुनको उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते है—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥६२॥

हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा। उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ प्रश्न—'तम्' पट किसका वाचक है और सब प्रकार-से उसकी शरणमें जाना क्या है 2

उत्तर—जिन सर्वगितिमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सर्वान्तर्यामी, सर्वन्यापी, परमेश्वरको पूर्वक्छोकमें समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित वतलाया गया है, उन्होंका वाचक यहाँ 'तम्' पद है और अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको, प्राणोंको और समस्त धन, जन आदिको उनके समर्पण करके उन्हींपर निर्मर हो जाना सब प्रकारसे उन परमेश्वरकी शरणमें चले जाना है।

अर्थात् भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूपका श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान्को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और सर्वस्व समझना तथा उनको अपना स्वामी, भर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितैपी समझकर सब प्रकारसे उनपर निर्भर और निर्भय हो जाना एव सब कुछ भगवान्का समझकर और भगवान्को सर्वव्यापी जानकर समस्त कर्मोमे ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनाका त्याग करके भगवान्की आज्ञानुसार अपने कर्मोद्धारा समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित परमेश्वरकी सेवा करना, जो कुछ भी दु.ख-सुखके भोग प्राप्त हों, उनको भगवान्का भेजा हुआ

पुरस्कार समझकर मदा ही सन्तुष्ट रहना, भगतान्के विर्मा भी विधानमे कभी किञ्चिन्मात्र भी अमन्तुष्ट न होना, मान, बड़ाई और प्रतिष्टाका त्याग करके भगतान्के मित्रा किसी भी सासारिक वस्तुमे ममता और आमक्ति न रखना, अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेमपूर्वक भगवान्के नाम, गुण, प्रभाय, लीला, तत्त्व और स्वरूपका नित्य-निरन्तर श्रवण, चिन्तन और कथन करते रहना—ये सभी भाव तथा क्रियाएँ मय प्रकारसे प्रमेश्वरकी शरण श्रहण करनेके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-परमेश्वरकी दयासे परम गान्तिको और सनातन परम धामको प्राप्त होना क्या है र

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्की गरण प्रहण करनेवाले भक्तपर परम दयालु, परम सुहृद्, सर्वगिक्तिमान् परमेश्वरकी अपार दयाका स्नोत बहने लगता है——जो उनके समस्त दु खों और बन्धनोंको सदाके त्रिये वहा ले जाना है। इस प्रकार भक्तका जो समस्त दु खोंसे और ममस्त बन्धनोंसे छूउकार सदाके लिये परमानन्दसे युक्त हो जाना और सिच्दानन्दधन पूर्णब्रह्म सनातन परमेश्वरको प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वरकी कृपासे परम गान्तिको और सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको अन्तर्यामी परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके लिये आज्ञा देकर अब भगनान् उक्त उपदेशका उपसहार करते हुए कहते है—

## इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतद्शेषेण यथेच्छिस तथा कुरू॥ ६३॥

इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अय त् इस रहम्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भलीभॉति विचारकर, जैसे चाहता है वैसे ही कर ॥ ६३ ॥

प्रश्न-'इति' पदका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर—'इति' पद यहाँ उपदेशकी समाप्तिका बोधक है तथा दूसरे अध्यायके ग्यारहवें क्लोकसे लेकर यहाँतक भगवान्ने जो कुछ कहा है, उस सबका लक्ष्य करानेवाला है।

प्रश्न-'ज्ञानम्' पद यहाँ किस ज्ञानका वाचक है और उसके साय 'गुह्यात् गुह्यतरम्' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है <sup>2</sup>

उत्तर-भगवान्ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे आरम्भ करके यहाँतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, तत्त्व और स्वरूपका रहस्य महीमाँति समझानेके छिये जितनी बातें कही हैं—उस समस्त उपटेशका वाचक यहाँ 'ज्ञानम्' पद है, वह सारा-का-सारा उपटेश मगत्रान्का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाला है, इसिलये उसका नाम ज्ञान रक्खा गया है। ससारमें और शालोंमें जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहस्थके विषय माने गये हैं—उन सबमें भगवान्के गुण, प्रभाव और स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करा टेनेवाला उपदेश सबसे बदकर गुप्त रखने योग्य माना गया है, इमलिये इस उपटेशका महत्त्व समझानेके लिये और यह बात समझानेके लिये की

अनिधिकारीके सामने इन वातोको प्रकट नहीं करना चाहिये, यहाँ 'ज्ञानम्' पटके साथ 'गुह्यात् गुद्यतरम्' विशेषण दिया गया है ।

प्रश्न-'मया', 'ते' और 'आख्यातम्' इन पढोका क्या भाव है ?

उत्तर—'मया' पद से भगनान्ने यह भान दिख्छाया है कि मुझ परमेश्वरके गुण, प्रभान और स्वरूपका तत्त्व जितना और जैसा में कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता, इसिल्ये यह मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान बहुत ही महत्त्वकी वस्तु है । तथा 'ते' पट से यह भान दिख्लाया है कि तुम्हे इसका अधिकारी समझकर तुम्हारे हितके लिय मैंने यह उपदेश सुनाया है और 'आख्यातम' पट से यह भाव दिख्लाया है कि मुझे जो कुछ कहना था. वह सब मै कह चुका, अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है।

प्रश्न-इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया मलीभॉति विचार-कर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथनका क्या भाव हें ?

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवें स्त्रोकसे उपदेश आरम्भ करके भगवान्ने अर्जुनको साख्ययोग और कर्मयोग, इन दोनों ही साधनोंके अनुसार स्वधर्मरूप युद्ध करना जगह-जगह (२।१८,३७;३।३०,८।७,११।३४)

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको सारे उपदेशपर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करनेके लिये कहे जानपर भी जब अर्जुनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपनेको अनिधकारी तथा कर्तव्य निश्चय करनेमें असमर्थ समझकर खिन्नचित्त और चिकित-से हो गय, तब सबके हृदयकी बात जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान् स्वयं ही अर्जुनपर दया करके उसे समस्त गीताके उपदेशका सार बतलानेका विचार करके कहने लगे—

> सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥ ६४॥

सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय त्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन में तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥

प्रश्न-'त्रच.' के साथ 'सर्वगुह्यतमम्' और 'परमम्' इन दोनो विंगेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—भगत्रान् ने यहाँतक अर्जुनको जितनी बाते कहीं, वे सभी बाते गुप्त रखनेयोग्य है; अतः उनको भगत्रान्ने जगह-जगह परम गुहा और 'उत्तम रहस्य' नाम दिया है।

इसके वाट अठारहवें अध्यायमें उमकी जिज्ञासाके अनुसार संन्यास और त्याग ( योग ) का तत्व भट्टीमॉति समझानेके अनन्तर पुन छप्पनवें और सत्तावनवें श्लोकोमें भक्तिप्रवान कर्मयोगकी महिमाका वर्णन करके अर्जुनको अपनी शरणमे आनेके लिये कहा । इतनेपर भी अर्जुनकी ओरसे कोई स्वीकृतिकी बान नहीं कहे जानेपर भगवान्ने पुन उस आज्ञाके पालन करनेका महान् फल दिखलाया और उसे न माननेसे बहुत वडी हानि भी वतलायी। इसपर भी कोई उत्तर न मिलनेसे पुन अर्जुनको साववान करनेके लिये परमेश्वरको सवका प्रेरक और सवके हृदयमें स्थित बतलाकर उसकी शरण प्रहण करनेके लिये कहा । इतनेपर भी जब अर्जुनने कुछ नहीं कहा तब इस स्रोकके पूर्वाईमें उपदेशका उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेशका महत्त्व दिखलाकर इस शक्य-से पुन उसपर विचार करनेके लिये अर्जुनको सावधान करते हुए अन्तमे यह कहा कि 'यथेच्छिस तथा कुरु' अर्थात् उपर्युक्त प्रकारसे विचार करनेके उपरान्त तुम जैसा ठीक समझो, वैसा ही करो । अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि बहुत प्रकारिके साधन वतलाये हैं, उनमेंसे तुम्हें जो सावन सचा माछम पडे, उसका पालन करो अयवा और जो कुछ तुम ठीक समझो वही करो।

कर्नेच्य वतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा ।

उस समस्त उपदेशमें भी जहाँ भगवान्ने खास अपने गुण, प्रभाव, खरूप,महिमा और ऐश्वर्यको प्रकट करके यानी मैं ही खयं सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, साक्षात् सगुण-निगुण परमेश्वर हूँ—इस प्रकार कहकर अर्जुनको अपना भजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है, वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य हैं । इसीलिये भगवान्ने नवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'गुह्यतमम् 'और दूसरे-में 'राजगुह्यम्' विशेषणका प्रयोग किया है; क्योंकि उस अध्यायमें भगवान्ने अपने गुण, प्रमाव, खरूप, रहस्य और ऐश्वर्यका मलीमोंति वर्णन करके अर्जनको स्पष्ट शब्दों में अपना मजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है। इसी तरह दसवे अध्यायमें पुन उसी प्रकार अपनी शरणागितका विषय आरम्भ करते समय पहले खोकमें 'वच.' के गाय 'प्रमम्' विशेषण दिया है अतएव यहाँ भगवान् 'वच' पदके साथ 'सर्वगुह्यतमम्' और 'प्रमम्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाते हैं कि मेरे कहे हुए उपदेशमें भी जो अत्यन्त गुप्त रखनेयोग्य सबसे अविक महत्त्वकी वात है, वह में तुम्हें अगले दो इलोकों के कहेंगा।

प्रश्न-उम उपदेशको पुन सुननेके लिये कहनेका क्या भाव है १

उत्तर—उसे पुन सुननेके लिये कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि अब जो बात मे तुम्हे बतलाना चाहता हूँ, उसे पहले भी कह चुका हूँ (९।३४,१२।६-७, १८।५६-५७), किन्तु तुम उसे विशेषरूपसे धारण नहीं कर सके, अतएव उस अत्यन्त महत्त्वके उपदेशको समस्त उपदेशमसे अलग करके मैं तुम्हें फिर बतलाना हूँ। तुम उसे सावधानीके साथ सुनकर धारण करो।

सम्बन्ध—पूर्व व्लोकमें जिस सर्वगुद्यतम वातको कहनेकी भगवान्ने प्रतिज्ञा की, उसे अब कहते हैं—

. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६ ५ ॥

हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिशाकरता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥६५॥

प्रश्न-भगवान्में मनवाला होना क्या है ?

उत्तर—भगवान्कों सर्वगित्तिमान्, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वन्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य आदि गुणोंके समुद्र समझकर अनन्य प्रेमपूर्वक निश्वलभावसे मनको भगवान्म लगा देना, क्षण-मात्र भी भगवान्की विस्मृतिको न सह सकता भगवान्म

प्रश्न—'दढम्' के सिहत 'इष्ट ' पदसे क्या भाव दिखलाया है 2

उत्तर—ितरसठवे श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको अपने कर्तज्यका निश्चय करनेके लिये खतन्त्र विचार करनेको कह दिया, उसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रक्खा, इस चात-को सुनकर अर्जुनके मनमे उदासी छा गयी, वे सोचने लगे कि भगवान् ऐसा क्यो कह रहे हैं, —क्या मेरा भगवान्पर विश्वास नहीं है, क्या में इनका मक्त और प्रेमी नहीं हूँ। अत 'इटम्' और 'इष्टः' इन दोनो पटोंसे भगवान् अर्जुनका शोक दूर करनेके लिये उन्हें उत्साहित करते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, तुम्हारा और मेरा प्रेमका सम्बन्ध अटल हे, अन तुम किसी तरहका शोक मत करों।

प्रश्न—'तत ' अव्ययके प्रयोगका तथा मैं तुझसे परम हितकी बान कहूंगा, इस कथनका क्या भाव है र

उत्तर—'तत.' पद यहाँ हेतुवाचक हैं, इसका प्रयोग करके और अर्जुनको उसके हितका वचन कहनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे घनिष्ठ प्रेमी हो, इसीलिये मैं तुमसे किसी प्रकारका छिपाव न रख-कर गुप्तसे भी अति गुप्त बात तुम्हारे हितके लिये, तुम्हारे मामने प्रकट करूँगा और मै जो कुछ भी कहूँगा वह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकी वात होगी।

मनत्राला' होना है । इसकी विशेष व्याख्या नवें अध्यायके अन्तिम व्होकमें की गयी है ।

प्रश्न-भगवान्का भक्त वनना क्या है ?

उत्तर—भगवान्को ही एकमात्र अपना भर्ता, खामी, सरक्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके अधीन हो जाना, किञ्चिन्मात्र भी अपनी खतन्त्रता न रखना, सब प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी आज्ञाका सदा पालन करना तथा उनमें अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेम करना 'भगत्रान्का भक्त बनना' है।

प्रश्न-भगवान्का पूजन करना क्या है १

उत्तर—नवे अच्यायके छन्बीसवे क्लोकके वर्णनानुसार पत्र-पुप्पादिसे श्रद्धाभक्ति और प्रेमपूर्वक भगवान्के विग्रहका पूजन करना, मनसे भगवान्का आवाहन करके उनकी मानसिक पूजा करना, उनके वचनोका, उनकी छीछाभूमि-का और उनके विग्रहका सब प्रकारसे आदर-सम्मान करना तथा सबमें भगवान्को व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियोंको भगवान्का खरूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, आदर-सत्कार करना आदि सब भगवान्की पूजा करनेके अन्तर्गत है। इसका वर्णन नवें अध्यायके छन्वीसवेंसे अट्टा-ईसवे क्लोकतककी व्याख्यामें तथा चौतीसवे क्लोककी व्याख्यामें देखना चाहिये।

प्रश्न-'माम्' पट किसका त्राचक हैं और उसको नम-स्कार करना क्या है 2

उत्तर—जिन परमेश्वरके सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार आदि अनेक रूप है; जो अर्जुनके सामने श्रीकृष्णरूपमे प्रकट होकर गीताका उपटेश सुना रहे हैं; जिन्होंने रामरूपमें प्रकट होकर ससारमें धर्मकी मर्यादाका स्थापन किया और नृसिंहरूप धारण करके भक्त प्रहादका उद्धार किया—उन्हीं सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणसम्पन्न, अन्तर्यामी, परमाधार, समप्र पुरुपोत्तम भगत्रान्का वाचक यहाँ 'माम्' पट हैं। उनके किसी भी रूपको, चित्रको, चरणचिह्नोको या चरणपादुकाओको तथा उनके गुण, प्रभाव और तत्त्वका वर्णन करनेवाले शास्त्रोको साष्टाङ्ग प्रणाम करना या समस्त

प्राणियोमे उनको न्याप्त या समस्त प्राणियोको भगवान्का खरूप समझकर सबको प्रणामकरना'भगवान्को नमस्कार करना' हैं। इसका भी विस्तार नवे अन्यायके अन्तिम इलोकमे देखना चाहिये।

प्रश्न-ऐसा करनेसे त् मुझे ही प्राप्त होगा, इस कथनका क्या भात्र **है** ?

उत्तर—इससे भगवान् ने यह भाव दिख्ळाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त त् अवश्य ही मुझ सिच्छा-नन्दधन सर्वशिक्तिमान् परमेश्वरको प्राप्त हो जायगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान्को प्राप्त होना क्या है, यह बात भी नवे अध्यायके अन्तिम क्लोककी व्याख्यामें बतलायी गयी हैं।

प्रश्न—मैतुझसे मत्य प्रिनं करता हूँ, इसका क्या भाव है?
उत्तर—अर्जुन भगवान् के प्रिय भक्त और सखा थे, अनएव
उनपर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिगय
दढ विश्वास कराने के लिये और अर्जुन के निमित्तसे अन्य
अधिकारी मनुष्योंका विश्वास दढ कराने के लिये भगवान् ने
उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे
साधन करने वाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है, इस वातपर
दढ विश्वास करके मनुष्यको वैसा बनने के लिये अधिकसे-अधिक चेष्टा करनी चाहिये।

प्रश्न-तू मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव है !

जत्तर-इस कथनसे प्रेममय मगवान्ने उपर्युक्त प्रतिज्ञा
करनेका हेतु वतलाया है । अभिप्राय यह है कि तुम मुझको
बहुत ही प्यारे हो, तुम्हारे प्रिति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेमसे
ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ करानेके लिये मैं तुमसे
यह प्रतिज्ञा करता हूँ; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी
मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी ।+

भगवान्से कितना प्रेम करते थे । वनविहार, जलविहार, राजदरवार, यज्ञानुष्ठान आदिमें भी भगवान् श्रीकृष्ण प्रायः अर्जुनके साथ रहते थे । उनका

<sup>#</sup> जिन महात्मा अर्जुनके लिये भगवान्ने स्वय अपने श्रीमुखने गीनाका दिन्य उपदेश किया, उनकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है । महाभारत, उद्योगपर्वमे कहा है—

एप नारायणः कृष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः । नारायणो नरःचैव सन्वमेक द्विषा कृतम् ॥ (४९ । २०) ये श्रीकृष्ण सक्षात् नारायण हैं और अर्जुन नर कहे गये है, ये नारायण और नर दो रूपोंमें प्रकट एक ही सन्व हैं।' यहाँ सक्षेपमे यह दिखलाना है कि अर्जुनके प्रति भगवान्का कितना प्रेम था। इनीसे पता लग जायगा कि अर्जुन

प्रभ-इस श्लोकमें भगवान्ने जो चार साधन वतलाये है, उन चारोंके करनेसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है या इसमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है !

उत्तर—जिसमें चारों साधन पूर्णरूपसे होते है, उसको भगवान्की प्राप्ति हो जाय—इसमें तो कहना ही क्या है, परन्तु इनमेंसे एक-एक साधनसे भी भगवान्की प्राप्ति हो

परस्पर इतना मेल या कि अन्त पुरतरमें पवित्र और विशुद्ध प्रेमके सङ्कोचरिहत दृश्य देखें जाते थे। सञ्जयने पाण्डनों के यहाँ से लौटकर धृतराष्ट्रमें करा था—श्रीकृष्ण-अर्जुनका मैंने विलक्षण प्रेम देखा है, मैं उन दोनोंसे वाते वरनेके लिये वड़े ही विनीत भावमें उनके अन्त पुरमे गया! मैंने जाकर देखा वे दोनों गहात्मा उत्तम वस्ताभूषणोंसे भूषित होकर महामूल्यवान् आसनोंपर विश्वमान थे! अर्जुनकी गोदमें श्रीकृष्णके चरण थे और द्रौपदी तथा सत्यभामाकी गोदमें अर्जुनके दोनों पर थे! मुझे देखकर अर्जुनने अपने परके नीचेका सोनेका पीढा नरकाकर मुझे बैठनेको कहा, मैं आदरके साथ उसे छूकर नीचे ही वैठ गया। '

वनमें भावान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे मिलने गये और वहाँ बातचीतके सिल्सिलेमें उन्होंने अर्जुनसे कहा— ममैंव त्व तबैवाह ये मदीयास्तवेव ते । यस्त्वा द्वेष्टि स मा द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ ( महा० वन० १२ । ४५ ) 'हे अर्जुन । तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं । अर्थात् जो कुछ मेरा है, उमपर तुम्हारा अधिकार है । जो तुमसे अनुता रखता है, वह मेरा शत्रु है और जो तुम्हारा अनुवर्ती ( साथ देनेवाला ) है, वह मेरा भी है ।'

भीष्मको पाण्डवसेनाका सहार करते जय नौ दिन बीत गये, तन रात्रिके समय युधिष्ठिरने बहुत ही चिन्तित होकर भगवान्से कहा—'रे श्रीकृष्ण । भीष्मसे हमारा छड़ना वैसा ही है जैसा जलती हुई आगकी ज्योतिपर पतङ्गोका मरनेके लिये टूट पड़ना । आप किहये अन क्या करें।' इसपर भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको आधामन देते हुए कहा—'आप चिन्ता न करे, मुझे आजा दें तो में भीष्मको मार डालूँ। आप निश्चय मानिये कि अर्जुन भीष्मको मार देंगे।' फिर अर्जुनके साथ अपने प्रेमका सम्बन्ध जताते हुए भगवान्ने कहा—

तव आता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च । मासान्युन्हत्य दास्यामि फाल्गुनार्थ महीपते ॥

एप चापि नरव्याघ्री मत्कृते जीवित त्यजेत् । एष न समयस्तात तारयेम परस्परम् ॥

( महा० मीष्म० १०७ । ३३ ३४ )

'हे राजन् ! आपके भाई अर्जुन मेरे मित्र हैं, सम्बन्धी हैं और शिष्य हैं । मैं अर्जुनके लिये अपने गरीरका मासतक काटकर दे नकता हूँ । पुरुपसिंह अर्जुन भी मेरे लिये प्राण दे सकते हैं । हे तात ! हम दोनों मित्रोंकी यह प्रतिजा है कि परस्पर एक दूसरेको सक्कटसे उवारें ।'

इसमे पता लग सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ कैसे विलक्षण प्रेमका सम्बन्ध या।

इन्द्रसे प्राप्त एक अमोघ शक्ति कर्णके पास थी। इन्द्रने कह दिया था कि 'इस शक्तिको तुम जिसपर छोड़ोगे, उसकी निश्चय ही मृख्यु हो जायगी। परन्तु इसका प्रयोग एक ही बार होगा। कर्णने वह गक्ति अर्जुनको मारनेके लिये रख छोड़ी थी। दुर्यो बनादि उनसे वार वार कहते कि 'मुम शक्तिका प्रयोग करके अर्जुनको मार क्यों नहीं डालते ? कर्ण अर्जुनको मारनेकी इच्छा भी करते, परन्तु सामने आते ही अर्जुनके रथपर सारधीरूपमें वैठे हुए भगवान् श्रीकृष्ण क्रणपर ऐसी मोहिनी डालते कि जिससे वे शक्तिका प्रयोग करना भूल जाते। जब भीमपुत्र घटोक्रचने राक्षवी मायासे कौरवसेनाका भीपणरूपने सहार किया, तब दुर्योचन आदि सब घवड़ा गये। सभीने कर्णको पुकारकर कहा—'इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर पहले इसे मारो, जिससे हमलोगोंके प्राण तो वर्चे। इम आवी रातके समय यदि यह राक्षस हम सबको मार ही डालेगा तब अर्जुनको मारनेके लिये रक्खी हुई शक्ति हमारे किम काम आवेगी ?' अतः कर्णको वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़नी पही और शक्तिके लगते ही घटोत्कच मर गया। घटोत्कचकी मृत्युसे सारा पाण्डव परिवार दुखी हो गया, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्त हुए और वे हर्पोन्यच-से होकर बार यार अर्जुनको हृदयसे लगाने लगे। आगे चलकर उन्होंने सत्यिकसे कहा—'हे साल्यके। युद्धके समय कर्णको में ही मोहित कर रखता था। इसीसे आजतक वह अर्जुनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका। अर्जुनको मारनेमें समर्थवह शक्ति जबतक कर्णके पास थी, तबतक में सदा चिन्तित रहता था। चिन्ताके मारे न मुन्ने रातको नींद आती थी और न चित्तमें कभी हर्ष ही होता था। आज उम अमोघ शक्तिको ल्यर्थ हुई जानकर में अर्जुनको कालके मुखसे चचा हुआ समझता हूँ। देखो—माता-पिता युमलोग, भाई-बन्धु और मेरे प्राण भी मुझे अर्जुनके चढकर प्रिय नहीं हैं। मै जिस प्रकार रणों अर्जुनकी रक्षा करना आवश्यक

सकती है । क्योंकि मगवान्ने खय ही आठवे अध्यायके छियाळीसवे इलोकमें केवल पूजनसे अपनी प्राप्ति बतलायी चौदहवे श्लोकमें केवल अनन्यचिन्तनसे अपनी प्राप्तिको सुलम बतलाया है, सातवे अध्यायके तेईसवे और नवेंके पचीसवेमें अपने भक्तको अपनी प्राप्ति वतलायी है और नवे अध्यायके छन्नीसबसे अट्टाईसबेतक एव इस अध्यायके

है। यह बात अवस्य है कि उपर्युक्त एक-एक सावनको प्रवानरूपसे करनेवालोमें दूसरी सब वातें भी आनुपङ्गिकरूप-से रहती ही है और श्रद्धा-भक्तिका भाव तो सभीमें रहता है।

सर्वधर्मान्परित्य उय सासेकं जारणं

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६६॥

सम्पूर्ण धर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्तज्यकर्मोंको मुझमे त्यागकर त् केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्। सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥

समझता हूँ, उन प्रकार किसीकी नहीं समझता। तीनों छोकोके राज्यकी अपेक्षा भी अधिक दुर्छम कोई वस्तु हो तो उने भी मैं अर्जुनको छोड़कर नहीं चाहता । इस ममय अर्जुनका पुनर्जन्म-सा हो गया देखकर मुझे वडा भारी हर्ष हो रहा है ।'

त्रैलोक्यराज्याद्यक्तिश्चिद्धवेदन्यरस्वुर्लभम् । नेच्छेय सात्वताहं तद्दिना पार्थे घनझयम् ॥ अतः प्रहर्षः सुमहान् युयुधानाद्य मेऽभवत् । मृत प्रत्यागतिमव दृष्ट्वा पार्थे धनज्जयम् ॥

( महा० द्रोण० १८२ । ४४-४५ )

श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मैत्री इननी प्रसिद्ध थी कि स्वय दुर्योधनने भी एक वार ऐसा कहा था-

पार्थस्य कृष्णस्यात्मा कृज: आत्मा हि कुर्ण सर्व क्यदिसगयम् । **ज्रयादर्जुन**ः यद् घनञ्जयस्यार्थे स्वर्गलोकमपि त्यजेत् ॥ ऋणो प्राणानपि परित्यजेत् । तथैव पार्थः कणार्थे

( महा० सभा० ५२ । ३१-३३ )

'श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके । अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ मी करनेको कहे, श्रीकृष्ण वह सब कर सकते हैं, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं तथा इसी प्रकार अर्जुन भी श्रीकृष्णके छिये प्राणोका परित्याग कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण और अर्जुनकी आदर्श प्रीतिके और भी वहुत-से उदाटरण है । इसके छिये महाभारत और श्रीमद्रागवतके

उन-उन खलोको देखना चाहिये।

अर्जुनके इस निरुक्षण प्रेमका ही प्रभाव है, जिसके कारण भगवान्को गुह्यादृह्यतर जानकी अपेक्षा भी अव्यन्त गुह्य-सर्वगुह्यतम अपने पुरुपोत्तमस्वरूपका रहस्य अर्जुनके सामने खोल देना पड़ा और इस प्रेमका ही प्रताप है कि परम बाममे भी अर्जुनको भगत्रान्की अत्यन्त दुर्छम सेवाका ही सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिये वहे-वहे ब्रह्मवादी महापुरूप भी लल्चाते रहते हैं। स्वर्गारोहणके अनन्तर धर्मगाज युधिष्ठिरने दिव्य देह धारणकर परम धाममें देखा-

वपुपान्विनम् ॥ गोविन्द ब्राह्मेण तत्र ददर्श दिव्यैरस्रैरपश्यतम् । स्ववपुपा दीप्यमान पुरुषविग्रहैः ॥ चकप्रभृतिभिषीरै दिंद्यैः सुवर्चसा । फारगुनेन वीरेण उपास्यमान

( महा० स्वर्गा० ४ । २-४ )

'भगवान् श्रीगोविन्द वहाँ अपने ब्राह्मगरीरसे युक्त हैं। उनका शरीर देदी यमान है। उनके समीप चक्र आदि दिन्य जल और अन्यान्य घोर अस्त्र दिव्य पुरुप गरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हैं। महान् तेजस्वी वीर अर्जुनके द्वारा भी भगवान् सेवित हो रहे हैं। यही 'परम फर' है गोतातरक्के मछीमाँति सुनने समझने और घारण करनेका। एव अर्जुन-सरीखें इन्द्रियसयमी, महान् त्यागी, विचञ्चण जानी—विशेषकर मगवान्के परम प्रिय सखा, सेवक और शिष्यको इस प्परम फल' का प्राप्त होना सर्वथा उचित ही है !

प्रश्न—'सर्वधर्मान्' पद यहाँ किन धर्मीका वाचक है और उनका त्याग क्या है ?

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खभाव और परिश्चितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म कर्त्तव्य वतलाये गये हैं, बारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें 'सर्वाणि' विशेषणके सहित 'कंपिण' पदसे और इस अध्यायके सत्तावनवें श्लोकमें 'सर्व-कर्णिण'पदसे जिनका वर्णन किया गया है—उन शास्त्रविहित समस्त कर्मोंका वाचक यहाँ 'सर्वधर्मान्' पद है। उन समस्त कर्मोंका जो उन दोनों श्लोकोंकी व्याख्यामें वतलाये हुए प्रकारसे भगवान्में समर्पण कर देना है, वही उनका 'त्याग' है। क्योकि भगवान् इस अध्यायमें त्यागका स्वरूप बतलाते समय सातवें श्लोकमें स्पष्ट कह चुके हैं कि नियत कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना न्यायसङ्गत नहीं है, इसल्यि उनका जो मोहपूर्वक त्याग है, वह तामस त्याग है। अत: यहाँ 'परित्यज्य' पदसे समस्त कर्मोंका स्वरूपसे त्याग मानना नहीं वन सकता।

इसके सिवा अर्जुनको भगवान्ने क्षात्रधर्मरूप युद्धका परित्याग न करनेके छिये एव समस्त कर्मोंको भगवानके अप्ण करके युद्ध करनेके लिये जगह-जगह आज्ञा दी है (३। ३०; ८। ७;११। ३४) और समस्त गीताको भळीभॉति सुन लेनेके वाद इस अध्यायके तिहत्तरवें स्रोकमें खय अर्जुन-ने भगशन्को यह स्त्रीकृति देकर कि 'करिण्ये वचन तव' (मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ) फिर खधर्मरूप युद्ध ही किया है, इसिल्ये यहाँ समस्त कर्मोंको भगत्रान्में समर्पण कर देना अर्थात् सत्र कुछ भगवान्का समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरमें तथा उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें और उनके फुळरूप समस्त भोगोमें ममता, आसक्ति, अभिमान और कामनाका सर्वया त्याग कर देना और केवल भगवान्के ही छिये भगतान्की आज्ञा और प्रेरणाने अनुसार, जैसे वे करवार्चे,वैसे कठपुतलीकी भाँति उनको करते रहना---यही यहाँ समस्त धर्मीका परित्याग करना है, उनका स्रह्मपसे त्याग करना नहीं ।

प्रश्न-इस प्रकार समस्त धर्मीका परित्याग करके उसके बाद केवर्ल एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चले जाना क्या है र उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्मीको भगवान्में समर्पण करके नारहवें अच्यायके छठे श्लोकमें, नवें अव्यायके अन्तिम श्लोकमें तथा इसी अच्यायके सत्तावनवे श्लोकमें कहे हुए प्रकारसे भगनान्को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, परम हितैषी,परम सुहृद्, परम आत्मीय तथा भर्ता, खामी, सरक्षक समझकर, उठते-नैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते और हर एक प्रकारसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते समय परम श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेमसे नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके विधानमें सदा ही सतुष्ट रहना एव सन प्रकारसे केनल मान्न एक भगनान्पर ही भक्त प्रह्लादकी भाँति निर्भर रहना एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चला जाना है।

प्रश्न—मै तुझे सत्र पापोंसे मुक्त कर दूँगा, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—शुभाशुम कर्मोका फल्रूप जो कर्मबन्धन है— जिससे बँधा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनियोंमें घूम रहा है, उस कर्मबन्धनका वाचक यहाँ 'पाप' है और उस कर्मबन्धनसे मुक्त कर देना ही पापोसे मुक्त कर देना है। इसल्यि तीसरे अध्यायके इक्ततीसनें श्लोकमें 'कर्मिनः मुच्यन्ते'से, बारहवें अध्यायके सातनें श्लोकमें 'मृत्युसंसार-सागरात् समुद्धर्ता भनामि' से और इस अध्यायके अट्ठावनवें श्लोकमें 'मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि' से जो बात कही गयी है—वही बात यहाँ 'मै तुझे सब पापोसे मुक्त कर दूंगा' इस वाक्यसे कही गयी है।

प्रश्न-'मा शुच.' अर्थात् त् शोक मत कर, इस कथनका क्या भाव है '

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन देते हुए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है। तया दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें 'अशोच्यान्' पदसे जिस उपदेशका उपक्रम किया था, उसका 'मा शुचः' पदसे उपसंहार करके यह दिखलाया है कि दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें तुम मेरी शरणागित खीकार कर ही चुके हो, अब पूर्णरूपसे शरणागित होकर तुम कुछ भी चिन्ता न करो और शोकका सर्वथा त्याग करके सदा-सर्वदा मुझ परमेश्वरपर निर्भर हो रहो। यह शोकका सर्वथा अभाव और भगवत्साक्षात्कार ही गीताका मुख्य तात्पर्य है। सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् गीताके उपदेशका उपसहार करके अब उस उपदेशके अध्यापन और अध्ययन आदि-का माहात्म्य वतलानेके लिये पहले अनधिकारीके लक्षण बतलाकर उसे गीताका उपदेश सुनानेका निषेध करते हैं—

### इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ ६७॥

तुझे यह गीताह्नप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमें न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्तिरहितसे और न विना सुननेकी इच्छावालेसे ही कहना चाहिये, तथा जो मुझमें दोपहिए रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये॥ ६७॥

प्रश्न—'इंदम्' पद यहाँ किसका वाचक है तथा यह तपरिहत मनुष्यसे किसी भी कालमे नहीं कहना चाहिये, इस कथनका क्या भाव है <sup>2</sup>

जत्तर—दूसरे अध्यायके ग्यारहवे रह्णेकसे लेकर उपर्युक्त रह्णेकतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, रहस्य और खरूप-का तत्व समझानेके लिये भगवान्ने जो उपदेश दिया है, उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'इदम्' पद है। इसके अधिकारीका निर्णय करनेके लिये भगवान्ने चार दोषोसे युक्त मनुष्योको यह उपदेश सुनानेकी मनाही की है। उनमेंसे उपर्युक्त वाक्यके द्वारा तपरहित मनुष्यको इसे सुनानेकी मनाही की गयी है।

अभिप्राय यह है कि यह गीता शास्त्र बड़ा ही गुप्त रखने-योग्य विषय है, तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त और देवी सम्पदा-से युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी समझकर मैने तुम्हारे हितके लिये तुम्हे यह उपदेश दिया है। अतः जो मनुष्य स्वधर्मपालनरूप तप करनेवाला न हो, मोगोंकी आसक्तिके कारण सासारिक विपय-सुखके लोभसे अपने धर्मका त्याग करके पापक्रमोंमें प्रवृत्त हो—ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रभाव और तत्त्वके वर्णनसे भरपूर यह गीताशास्त्र नहीं सुनाना चाहिये, क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, इससे इस उपदेशका और साथ-ही-साथ मेरा भी अनादर होगा।

प्रश्न-मित्तिरहित मनुष्यसे भी कभी नहीं कहना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है <sup>2</sup>

उत्तर—इससे भक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपदेश धुनानेकी मनाही की है। अभिप्राय यह है कि जिसका मुझ परमेश्वरमें विश्वास, प्रेम और पूज्य भाव नहीं है; जो अपनेको ही सर्वेसर्वा समझनेवाला नास्तिक है, ऐसे मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीताशास्त्र नहीं सुनाना चाहिये, क्योंकि वह इसे सुनकर इसके भावोकों न समझनेके कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा।

प्रश्न—'अज़ुश्रूपने' पद किसका वाचक है और उसे गीतोक्त उपदेशन सुनानेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—जिसकी गीताशास्त्रको सुननेकी इच्छा न हो, उसका वाचक यहाँ 'अशुश्रूपवे' पद है। उसे सुनानेकी मनाही करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई अपने धर्मका पालनरूप तप भी करता हो किन्तु गीताशास्त्रमें श्रद्धा और प्रेम न होनेके कारण वह उसे सुनना न चाहता हो तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिये, क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको सुननेसे ऊव जाता है और उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इससे मेरे उपवेश-का और मेरा अनादर होता है।

प्रश्न—जो मुझमें दोपदृष्टि रखता है, उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि संसारका उद्धार करनेके लिये सगुगरूपसे प्रकट मुझ परमेश्वरमें जिसकी दोषदृष्टि है, जो मेरे गुणोमें दोषारोपण करकें मेरी निन्दा करनेवाला है—ऐसे मनुष्यको तो किसी भी हाल्तमें यह लपदेश नहीं सुनाना चाहिये, क्योंकि वह मेरे गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यको न सह सकनेके कारण इस लपदेशको सुनकर मेरी पहलेसे भी अविक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पापका भागी होगा।

प्रश्न-उपर्युक्त चारो दोष जिसमें हो, उसीको यह उपदेश नहीं कहना चाहिये या चारोमेंसे जिसमें एक, दो या तीन दोष हो-उसको भी नहीं सुनाना चाहिये ! उत्तर—चारोंमेंसे एक भी दोप जिसमे नहीं है, वह तो इस उपदेशका पूरा अधिकारी है ही, इसके सिवा जिसमें खधर्मपालनरूप तपकी कभी हो, पर उसके वाटके तीन दोप नहीं हों तो वह भी अधिकारी है तथा जो न तो तपसी हो

और न भगवान्या पूर्ण भक्त ही हो, परन्तु गीना सुनना चाहता हो तो वह भी जिनी अगम अविकार है। जिन्तु नी भगवान्में दोपदिष्ट रखना है—इनकी निन्दा करना दे,वर्नो सर्वथा अनविकारी है, उसे तो कभी भी नहीं करना चारिये।

सम्बन्ध-इस प्रकार गीतोक्त उपदेशके अनिधकारीके लक्षण वतलाकर अत्र भगवान् दो श्लोकोहारा अपने भक्तोंमें इस उपदेशके वर्णनका फल और माहारम्य वतलाते हैं—

### य इसं परमं गुह्यं मद्भक्तेप्त्रभिधास्यिति । भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥

जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीनाशास्त्रको मेरे भक्तोंम उहुगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ६८ ॥

प्रश्न—'इमम्' पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 'पर्मम्' और 'गुह्यम्'——इन दो विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—'इमम्'पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका वाचक है । उसके साथ 'परमम्' और 'गुह्यम्' विशेपण देकर भगत्रान्ने यह भाव दिखळाया है कि यह उपदेश मनुष्यको ससारवन्धनसे छुडाकर साक्षात् मुझ परमेश्वरकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और गुप्त रखने योग्य है ।

प्रश्न-'मद्भक्तेषु' पद किनका वाचक है और इसका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है 2

उत्तर—जिनकी भगवान्में श्रद्धा है, जो भगवान्कों समस्त जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करनेवाले, सर्व- शक्तिमान् और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते हैं, जिनके चित्तमें भगवान्के गुण, प्रभाव, छीछा और तत्त्वकी वातें सुनकेकी उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्नता होती है—उनका वाचक यहाँ 'मद्भक्तेषु' पद है। इसका प्रयोग करके यहाँ गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है, उसमे पूर्व- श्लोकमें वर्णित चारो दोषोका अभाव अपने-आप हो जाता है। इसिछिये जो मेरा भक्त है, यही इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य—चाहे किसी भी वर्ण और जातिके क्योन हो—मेरे भक्त वन सकते हैं (९।३२), अत वर्ण और जाति आदिके कारण इसका कोई भी अनिधकारी नहीं है।

प्रश्न-मगत्रान्मे परम प्रेम करके भगतानके भक्तोमे इस उपदेशका कथन करना क्या ह 2

उत्तर—खय भगवान्में या उनके वचनोमे अनिशय श्रद्धायुक्त होकर एवं भगवान्के नाम, गुण, लीला, प्रभाव और
खरूपकी स्मृतिसे उसके प्रेममे विहुछ होकर के वर भगवान्की प्रसन्नताके ही छिये निष्कामभावसे उपर्युक्त भगवाद्द्रकोमें
इस गीताशास्रका वर्णन करना अर्थात भगवान्के भक्तोंको
इसके मूल रहोकोक्ता अध्ययन कराना, उनकी व्याएया करके
अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावोको भर्गभाति
प्रकट करना और समझाना, श्रोताओकी शद्धाओका समायान
करके गीताके उपवेशको उनके हृदयमे जमा देना और
गीताके उपवेशानुसार चलनेकी उनमें दृढभावना उत्पन्न कर
देना आदि सभी कियाएँ भगवान्में परम प्रेम करके भगवान्के
भक्तोमें गीताका उपवेश क्यन करनेके जननर्गत आ जानी है।

प्रश्न-वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमे कोई सदेह नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव हे ?

उत्तर—इससे भगतान्ने यह भात दिख्लाया है कि दम प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्तिने ही उद्देश्यसे निष्काम-भावसे मेरे भावोका अधिकारी पुरुशोमें विक्तार करता ह, वह मुझे प्राप्त होना हे—इसमें किञ्चिन्नात्र भी संदेश नहीं है—अर्थात् यह मेरी प्राप्तिका ऐकान्तिक उपाय है, इमिलिने मेरी प्राप्ति चाहनेवाले अधिकारी भक्तोको इस गीताशास्त्रके क्रयन तथा प्रचारका कार्य अवश्य करना चाहिने।

### न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ ६९॥

उससे वढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वीभरमें उससे वढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ॥ ६९ ॥

प्रश्न-'तस्मात्' पद यहाँ किसका वाचक है और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें कोई भी नहीं है, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर—'तस्मात्'पद यहाँ पूर्व रलोकमें वर्णित, इस गीता-शाखका भगवान्के भक्तोंमें कथन करनेवाले, गीताशाखके मर्मज्ञ, श्रद्धालु और प्रेमी भगवद्भक्तका वाचक है। 'उससे बढ-कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें कोई भी नहीं है। 'इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा और जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं—उन सबसे बढकर 'मेरे भावोकों मेरे भक्तोमें, विस्तार करना'मुझे प्रिय है; इस कार्यके वराजर मेरा प्रिय कार्य ससार-में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा प्रेमी मक्त मेरे भावों-का श्रद्धा-मक्तिपूर्वक मेरे भक्तोमें विस्तार करता है, वही सब-से बढ़कर मेरा प्रिय है; उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं।

क्योंकि वह अपने स्त्रार्थको सर्वथा त्यागकर केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है, इस कारण वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। प्रश्न-पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं, इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह घोषणा कर दी है कि केवल इस समय ही उससे कदकर मेरा कोई प्रिय नहीं है, यही बात नहीं है, किन्तु उससे वदकर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है। क्योंकि जब उसके कार्यसे वदकर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं, तब किसी भी साधनके द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा इससे बदकर प्रिय कैसे हो सकता है? इसल्यि मेरी प्राप्तिके जितने भी साधन है, उन सबमें यह 'मिक्तपूर्वक मेरे भक्तोमें मेरे भावोका विस्तार करनारूप' साधन सर्वोत्तम है—ऐसा समझकर मेरे भक्तोको यह कार्य करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार उपर्युक्त दो रलोकोंमें गीताशास्त्रका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवद्भक्तोंमें विस्तार करनेका फल और माहात्म्य वतलाया; किन्तु सभी मनुष्य इस कार्यको नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसलिये अब गीताशास्त्रके अध्ययनका माहात्म्य वतलाते हैं—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहिमष्टः स्यामिति मे मितः॥ ७०॥

जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीताशास्त्रको पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयहसे

पूजित होऊँगा—ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥

प्रश्न-'आवयो: संवादम्' के सहित 'इमम्' पद किसका वाचक है और उसके साथ 'धर्म्यम्' विशेषण देनेका क्या भाव है ?

उत्तर-अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्णके प्रश्नोत्तरके रूपमें जो यह गीताशास्त्र है, जिसको अड्सट्वें श्लोकमें 'प्रम गुह्य' बतलाया गया है—उसीका वाचक यहाँ 'आवयो: संवादम्' के सहित 'इमम्' पद है। इसके साथ 'धर्म्यम्' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है

िक यह साक्षात् मुझ प्रमेश्वरके द्वारा कहा हुआ शास्त्र है; इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है, वह सब-का सब धर्मसे ओतप्रोत है, कोई भी बात धर्मसे विरुद्ध या न्यर्थ नहीं है। इसिलिये इसमें बतलाये हुए उपदेशका पालन करना मनुष्यका परम कर्तन्य है।

प्रश्न-गीताशास्त्रका अध्ययन करना क्या है <sup>2</sup> उत्तर-गीताका मर्म जाननेत्राले भगवान्के भक्तोसे इस गीताशास्त्रको पढना, इसका नित्य पाठ करना,इसके अर्थका पाठ करना, अर्थपर विचार करना और इसके अर्थको जाननेवाले भक्तोंसे इसके अर्थको समझनेकी चेष्टा करना आदि सभी अभ्यास गीताशास्त्रका अध्ययन करनेके अन्तर्गत है।

रलोकोका अर्थ विना समझे इस गीताको पढ़ने और उसका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी साय-साय पढ़ना और अर्थज्ञानके सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम है, तथा उसके अर्थको समझ-कर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेममें विद्वल होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है।

प्रश्न-उसके द्वारा भी मै ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा, यह मेरा मत है--इस वाक्यका क्या भाव है 1

मनुष्यको तत्परताके साथ गीताका अध्ययन करना चाहिये। सम्बन्ध—इस प्रकार गीताशास्त्रके अध्ययनका माहारम्य बतलाकर, अत्र जो उपर्युक्त प्रकारसे अध्ययन करनेमें असमर्थ हैं--ऐसे मनुष्योंके लिये उसके श्रवणका फल बतलाते हैं--

> शृण्याद्पि नरः। श्रद्धावाननसूयश्र शुभाँ ह्लोकान्प्राप्तुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥ मुक्तः

जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर इस गीताशास्त्रका श्रवणभी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'नरः' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-यहाँ 'नर' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जिसके अदर इस गीताशास्त्रको श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेकी भी रुचि नहीं है, वह तो मनुष्य कहळाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसका मनुष्य-जन्म पाना व्यर्थ हो रहा है । इस कारण वह मनुष्यके रूपमें पशुके ही तुल्य है।

प्रश्न-श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर इस गीताशास्त्रका श्रवण करना क्या है 2

उत्तर—भगवान्की सत्तामें और उनके गुण-प्रभावमें विश्वास करके तथा यह गीताशास्त्र साक्षात् भगवान्की ही वाणी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है सब-का-सब यथार्थ है--ऐसा निश्चयपूर्वक मानकर और उसके वक्तापर विश्वास करके प्रेम और रुचिके साथ गीताजीके मूळ रळोकोंके पाठका या उसके अर्थकी व्याख्याका श्रवण करना, यह श्रद्वासे युक्त होकर गीताशास्त्रका श्रवण करना है। और

उसका श्रवण करते समय भगवान्पर या भगवान्के वचनोंपर किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं गीता-शासकी किसी रूपमें भी अवज्ञा न करना---यह दोषदृष्टिसे रहित होकर उसका श्रवण करना है।

उत्तर-इससे भगवान्ने गीताशास्त्रके उपर्युक्त प्रकारसे

अध्ययनका माहात्म्य वतलाया है। अभिप्राय यह है कि इस

गीताशासका अध्ययन करनेसे मनुष्यको मेरे स्गुण-निर्गुण

और साकार-निराकार तत्त्वका भलीमाँति यथार्थ ज्ञान हो

जाता है । अतः जो कोई मनुष्य मेरा तस्त्र जाननेके लिये

इस गीताशास्त्रका अध्ययन करेगा, मै समझूंगा कि वह भी

ज्ञानयज्ञके द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञानयज्ञरूप साधन अन्य द्रव्यमय साधनोकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है

(४ | ३३), क्योंकि सभी साधनोंका अन्तिम फल भगवान्के

तत्त्वको भलीभाँति जान लेना है, और वह फल इस ज्ञान-

यज्ञसे अनायास ही मिळ जाता है, इसलिये कल्याणकामी

प्रश्न-'श्रृणुयात्' के साथ 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'शृणुयात्' के साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो अइसठवे स्रोकके वर्णनानुसार इस गीताशास्त्रका दूसरोंको अध्ययन कराते हैं तथा जो सत्तरवें रछोकके कथनानुसार खय अध्ययन करते हैं, उन लोगोंकी तो बात ही क्या है, पर जो इसका श्रद्धा-पूर्वक श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पापोसे छूट नाता है । इसिछिये जिससे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन भी न बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिये।

*प्रश्न*—श्रवण करनेवालेका पापोसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होना क्या है तथा यहाँ 'सः' के साथ 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरोमं किये हुए जो पशु-पक्षी आदि नीच योनियोके और नरकके हेतुभूत पापकर्म है, उन सबसे छूटकर जो इन्द्रलोकसे लेकर मगवान्के परम-धामपर्यन्त अपने-अपने प्रेम और श्रद्धाके अनुरूप भिन्न-भिन्न लोकोमें निवास करना है—यही उनका पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकर्म करनेवालोके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होना है।

'स.' के साथ 'अपि' पटका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखळाया गया है कि जो मनुष्य इसका अध्यापन और अध्ययन न कर सकनेके कारण उपर्युक्त प्रकारसे केवळ श्रवणमात्र भी कर लेगा, वह भी पापोके फळसे मुक्त हो जायगा—जिससे उसे पशु, पश्नी आडि योनियोंकी और नरकोकी प्राप्ति न होगी; वल्कि वह उत्तम कर्म करनेवालोके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त करेगा।

सम्बन्य—इस प्रकार गीताज्ञासके कथन, पठन और श्रवणका माहारम्य वतलाकर अब भगवान् स्वय सव कुछ जानते हुए भी अर्जुनको सचेत करनेके लिये उससे उसको स्थिति पूछते हैं—

> किच्चदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । किच्चदिज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

हे पार्घ ! क्या इस ( गीताशास्त्र ) को तूने एकाग्रचित्तसे श्रवण किया ? और हे धनक्षय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नप्र हो गया ? ॥ ७२ ॥

प्रश्न-'रतत्' पद यहाँ किसका वाचक है और 'क्या इसको त्ने एकाप्रचित्तसे श्रवण किया !' इस प्रश्नका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इसरे अध्यायके ग्यारहवे रलोकसे आरम्भ करके इस अध्यायके छाछठवे रलोकपर्यन्त भगवान्ने जो दिव्य उपदेश दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उप-देशका वाचक यहाँ 'एतत्' पद है। उस उपदेशका महत्त्व प्रकट करनेके न्त्रिये ही भगवान् ने यहाँ अर्जुनसे उपर्युक्त प्रभ किया है। अभिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश वड़ा ही दुर्लभ है, मै हर एक मनुप्यके सामने 'मे ही साक्षात् परमेखर हूँ, त् मेरी ही शरणमें आ जा' इत्यादि वाते नहीं कह सकता, इसल्चिये तुमने मेरे उपदेशको भलीमांति ध्यान-पूर्वक सुन तो लिया है न १ वयोकि यदि कहीं तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने नि सन्देह वड़ी भूल की है।

प्रश्न—क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया <sup>2</sup>— इस प्रश्नका क्या भाव है <sup>2</sup>

उत्तर—इस प्रश्नमें भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि यदि तुमने उस उपदेशको भछीभाँति सुना है तो उसका फल भी अवस्य होना चाहिये। इसलिये तुम जिस

मोहसे व्याप्त होकर धर्मके विषयमें अपनेको मृहचेता वतल रहे थे (२।७) तथा अपने खर्मिका पालन करनेमें पाप समझ रहे थे (१।३६)और समस्त कर्तव्यक्तमोंका त्याग करके भिक्षाके अन्नसे जीवन विताना श्रेष्ठ समझ रहे थे (२।५) एवं जिसके कारण तुम खजनवधके भयसे व्याकुल हो रहे थे (१।४५–४७) और अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर पाते थे (२।६-७) — तुम्हारा वह अज्ञानजनित मोह अब नष्ट हो गया या नहीं यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिये।और यदि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है, तो यही मानना पड़ेगा कि तुमने उस उपदेशको एकाग्रचित्तसे नहीं सुना।

यहाँ भगवान्के इन दोनो प्रश्लोमें यह उपदेश भरा हुआ है कि मनुष्यको इस गीताशास्त्रका अध्ययन और श्रवण वडी सावधानीके साथ एकाग्रचित्तसे तत्पर होकर करना चाहिये और जवतक अज्ञानजनित मोहका सर्वथा नाश न हो जाय तत्रतक यह समझना चाहिये कि अभीतक में भगवान्के उपदेशको यथार्थ नहीं समझ सका हूँ, अतः पुन. उसपर श्रद्धा और विवेकपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

। कल्ल ना जनस्य लागा जाल्या रकाष्य छ । क्या अर्जुन भगवान्से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थितिका सम्बन्ध——इस प्रकार भगवान्के पूछनेपर अव अर्जुन भगवान्से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थितिका

वर्णन करते है---

#### अर्जुन उवाच

#### मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत् । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ ७३॥

अर्जुन बोले—हे अच्युत । आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैने स्मृति प्राप्त कर ली हे, अव में संशयरहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ॥ ७३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर-भगवान्को 'अच्युत' नामसे सम्बोधित करके यहाँ अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप साक्षात् निर्विकार परव्रह्म, परमात्मा, सर्वशक्तिमान्, अविनाशी परमेश्वर है-इस बातको अब मै भलीभाँति जान गया हूं।

प्रश्न-आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान्-के प्रश्नका उत्तर दिया है । अर्जुनके कहनेका अभिप्राय यह है कि आपने यह दिन्य उपदेश धुनाकर मुझपर बड़ी भारी दया की है, आपके उपदेशको सुननेसे मेरा अज्ञानजनित मोह सर्वथा नष्ट हो गया है अर्थात् आपके गुण, प्रभाव, ऐरवर्य और स्वरूपको ययार्थ न जाननेके कारण जिस मोहसे न्याप्त होकर मैं आपकी आज्ञाको माननेके लिये तैयार नहीं होता था (२।९) और बन्धु-त्रान्धर्वोके विनाशका भय करके शोकसे व्याकुळ हो रहा या (१।२८ से ४७ तक)—वह सत्र मोह अव सर्वया नष्ट हो गया है ।

प्रश्न-मैने स्मृति प्राप्त कर ली है, इस कथनका क्या भाव है 2

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मेरा

अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जानेसे मेरे अन्त:करणमें दिव्य

ज्ञानका प्रकाश हो गया है, इससे मुझे आपके गुण, प्रमाव, ऐसर्य और खरूपकी पूर्ण स्मृति प्राप्त हो गयी है और आपका समग्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो गया है-मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है।

प्रश्न-'मैं स्रायरहित होकार स्थित हूं' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव प्रकट किया है कि अब आपके गुण, प्रभाव, ऐरवर्य और स्गुण-निर्गुण, साकार-निराकार खरूपके विषयमें तथा धर्म-अधर्म और कर्तन्य-अकर्तव्य आदिके विषयमें मुझे किश्चिन्मात्र भी सशय नहीं रहा है । मेरे सब सशय नष्ट हो गये हैं तथा समस्त सश्योंका नाश हो जानेके कारण मेरे अन्तःकरणमें चच्चळताका सर्वया अभाव हो गया है।

प्रश्न-'मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा' इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आप-की दयासे मैं कृतकृत्य हो गया हूं, मेरे लिये अब कुछ भी कर्तन्य शेष नहीं रहा, अतएन आपके कथनानुसार लोकसम्रह्के लिये युद्धादि समस्त कर्म जैसे आप करवार्वेग निमित्तमात्र बनकर छीलारूपसे मै वैसे ही कहँगा ।

सम्बन्ध—इस प्रकार घृतराष्ट्रके प्रश्नानुसार भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके सवादरूप गीताशास्त्रका वर्णन करके अब उसका उपसहार करते हुए सञ्जय दो श्लोकॉमें घृतराष्ट्रके सामने गीताका महत्त्व प्रकट करते हैं----

सञ्जय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः । च रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥ संवादमिममश्रौषमद्भृतं

सञ्जय वोळे-इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाश्च-कारक संवादको सुना ॥ ७४ ॥

प्रश्न-'इति' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'इति' पदसे यहाँ गीताके उपदेशकी समाप्ति दिखळायी गयी है ।

प्रश्न-भगवान्के 'वासुदेव' नामका प्रयोग करके और 'पार्थ'के साथ 'महात्मा' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है र

उत्तर—इससे सञ्जयने गीताका महत्त्व प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि साक्षात् नर-ऋषिके अवतार महात्मा अर्जुनके पूछनेपर सत्रके हृदयमें निवास करनेवाले सर्व-व्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, इस कारण यह बड़े ही महत्त्वका है। दूसरा कोई भी शास्त्र इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह समस्त शास्त्रोका सार है।\*

प्रश्न-यहाँ 'संवादम्' पदके साथ 'अद्मुतम्' और

'रोमहर्षणम्' विशेषण देनेका क्या भाव है ?

उत्तर—इन दोनो विशेषणोंका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि यह महात्मा अर्जुनके पूल्लनेपर साक्षात् परमेश्तरके द्वारा कहा हुआ उपदेश बडा ही अद्भुत अर्थात् आश्चर्यजनक और असाधारण है; इससे मनुष्यको भगवान्के दिव्य अलौकिक गुण, प्रभाव और ऐश्तर्ययुक्त समग्र रूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसेजैसे-जैसे सुनता और समझता है, वैसे-ही-वैसे हर्ष और आश्चर्यके कारण उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसके समस्त शरीरमें रोमान्न हो जाता है।

प्रश्न-'अश्रीषम्' पदका क्या भाव है र

उत्तर—इससे संज्ञयने यह भाव दिखलाया है कि ऐसे अद्भुत आश्चर्यमय उपदेशको मैने सुना, यह मेरे लिये वडे ही सौभाग्यकी वात है ।

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं

परम्।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः

स्वयम् ॥ ७५ ॥

श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष् सुना है ॥ ७५ ॥

प्रश्न-'व्यासप्रसादात्' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे सञ्जयने व्यासजीके प्रति कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है । अभिप्राय यह है कि भगवान् व्यासजीने दया करके जो मुझे दिव्य दृष्टि अर्यात् दूर देशमें होने-वाळी समस्त घटनाओको देखने, सुनने और समझने आदिकी अद्भुत शक्ति प्रदान की है—उसीके कारण आज मुझे भगवान्का यह दिव्य उपदेश सुननेके लिये मिला; नहीं तो मुझे ऐसा सुयोग कैसे मिलता !

प्रश्न-'एतत्' पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके साथ 'परम्', 'गुह्मम्' और 'योगम्'-इन तीनों विशेषणो- के प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'एतत्'पद यहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवाद-रूप इस गीताशास्त्रका वाचक है, इसके साथ 'परम्'विशेषण देकर यह भाव दिखल।या है कि यह अतिराय उत्तम है, 
'गुह्मम्'विरोपण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अत्यन्त
गुप्त रखने योग्य है, अत. अनिवकारी के सामने इसका वर्णन
नहीं करना चाहिये; तथा 'योगम्' विरोषण देकर यह भाव
दिखलाया है कि भगवान् की प्राप्तिके उपायभूत कर्मयोग,
ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग आदि साधनोका इसमें
भलीभाँति वर्णन किया गया है तथा वह खयं भी अर्थात्
श्रद्धापूर्वक इसका पाठ भी प्रमात्माकी प्राप्तिका साधन
होनेसे योगरूप ही है।

प्रश्न—उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त इस उपदेशको मैने अर्जुनके प्रति कहते हुए खयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे सञ्जयने धृतराष्ट्रके प्रति यह भाव प्रकट किया है कि यह गीताशास्त्र—जो मैने आपको सुनाया है—

# गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता॥ ( महा० भीष्म० ४३।१)

गीताका ही सम्यक् प्रकारसे श्रवण-कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, अन्य गास्त्रोंके संग्रहसे क्या प्रयोजन है १ क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान् विष्णुके मुखकमलसे निकली है । किसी दूसरेसे सुनी हुई बात नहीं है, किन्तु समस्त कृष्णके ही मुखारविन्दसे उस समय जत्र कि वे उसे योगशक्तियोके अध्यक्ष, सर्वशक्तिमान् खय भगवान् श्री- अर्जुनसे कह रहे थे—मैंने प्रत्यक्ष सुना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार अतिदुर्लभ गीताशास्त्रके सुननेका महत्त्व प्रकट करके अब सञ्जय अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए उस उपदेशकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट करते हैं---

### राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च <u>मुहुर्मुहः</u> ॥ ७६ ॥

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके में वार-वार हर्षित हो रहा हूं ॥ ७६ ॥

प्रश्न-'पुण्यम्' और 'अद्भुतम्'-इन दोनो त्रिजेपणों-का क्या भाव है ?

उत्तर—'पुण्यम्' और 'अद्भुतम'—इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका दिन्य सवादरूप यह गीताशास्त्र अय्ययन, अय्यापन, श्रयण, मनन और वर्णन आदि करने-वाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सत्र प्रकारसे कल्याण करनेवाला तथा भगवान्के आश्चर्यमय गुण, प्रभाव, ऐश्चर्य, तन्त्र, रहस्य और खरूपको वतानेवाला है, अत यह अत्यन्त ही पवित्र, दिन्य एव अलैकिक है। प्रश्न-इसे पुन.-पुन स्मरण करके मे वार बार हर्षित हो रहा हूँ---इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे सञ्जयने अपनी स्थितिका वर्णन करके गीतोक्त उपदेशकी स्पृतिका महत्त्व प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्द्वारा वर्णित इस उपदेशने मेरे हृदयको इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे दूसरी कोई वात ही अच्छी नहीं लगती, मेरे मनमें बार-बार उस उपदेशकी स्पृति हो रही है और उन भावोंके आवेशमें में असीम हर्षका अनुभव कर रहा हूं, प्रेम और हर्पके कारण विह्नल हो रहा हूं।

सम्बन्ध—इस प्रकार गीता-शास्त्रकी स्मृतिका महत्त्व वतलाकर अव सञ्जय अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए भगवान्के विराट् स्वरूपको स्मृतिका महत्त्व दिखलाते हैं—

# तच संस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः।

विस्मयो मे महान् राजन्ह्ण्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

ह राजन् । श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनः-पुनः समरण करके मेरे चित्तमें महान् आश्चर्य होता है और में वार-चार हिर्पत हो रहा हूं ॥ ७७ ॥

प्रस्त-भगवान्के 'हरि' नामका क्या भाव है १

उत्तर—भगवान् श्रीकृष्णके गुण, प्रभाव, छीछा, ऐश्वर्य, महिमा, नाम और खरूपका श्रवण, मनन, कीर्नन, दर्शन और स्पर्श आढि करनेसे मनुष्यके समस्त पापोंका नाश हो जाता है, उनके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध हो जानेसे वे मनुष्यके समस्त पापोंको, अज्ञानको और दु ख को हरण कर छेते हैं तथा वे अपने भक्तोंके मनको चरानेग्राले हैं। इसिंखेये उन्हें 'हरिं' कहते हैं।

प्रश्न—'तत्' और 'अति अद्भुतम्' विशेषणोके सिहत 'म्ह्पम्' पढ भगवानुके किम रूपका वाचक हे र

उत्तर—जिस अत्यन्त आश्वर्यमय दिन्य विश्वरूपका

भगवान्ने अर्जुनको दर्शन कराया था और जिसके दर्शन-का महत्त्व भगवान्ने ग्यारहवें अय्यायके सैंतालीसवें और अडतालीसवें रलोकोंमें स्वय वतलाया है, उसी विराट् स्वरूपका वाचक यहाँ 'तत्' और 'अति अद्भुतम्' विशेषणोके सहित 'रूपम्' पद है।

गश्च-उस रूपको पुन -पुन. स्मरण करके मुझे महान् आश्चर्य होता है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि भगवान्-का वह रूप मेरे चित्तसे उत्तरता ही नहीं, उसे मै बार-बार स्मरण करता रहता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान्के अनिशय दुर्लभ उस दिन्य रूपका दर्शन मुझे कैसे हों ग्रया। मेरा तो ऐसा कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मुझे ऐसे रूपके दर्शन हो सकते। अहो! इसमें केवलमात्र भगवान्की अहैतुकी दया ही कारण है। साथ ही उस रूपके अत्यन्त अद्भुत दर्शों को और घटनाओं को याद कर-करके भी मुझे वड़ा आश्चर्य होता है कि अहो! भगवान्की कैसी विचित्र योगशक्ति है।

प्रश्न—में वार-वार हर्पित हो रहा हूँ—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मुझे नेवल आश्चर्य ही नहीं होता है, उसे बार-बार याद करके में हर्ष और प्रेममें विह्नल भी हो रहा हूँ; मेरे आनन्दका पाराबार नहीं है।

सम्बन्ध-इस प्रकार अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए गीताके उपदेशकी और भगवान्के अङ्गुत रूपकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट करके, अब सक्षय घृतराष्ट्रसे पाण्डवोंकी विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

> यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुर्घरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्घुवा नीतिर्मतिर्मम॥ ७८॥

हे राजन् ! जहाँ योगेरवर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गण्डीव-धनुपवारी अर्जुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति और अन्नल नीति है—ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥

प्रश्न-श्रीकृष्णको योगेश्वर कहकर और अर्जुनको धनुर्वर कहकर इस श्लोकमें सञ्जयने क्या भाव दिखलाया है १

उत्तर—धृतराष्ट्रके मनमें सन्विकी इच्छा उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे इस श्लोकमें सञ्जय उपर्युक्त विशेषणोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका और अर्जुनका प्रभाव वतलते हुए पाण्डवोंको विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हैं ? अभिप्राय यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण समस्त योगञक्तियों-के खामी है; वे अपनी योगशक्तिसे क्षणभरमें समस्त जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं; वे साक्षात् नारायण भगवान् श्रीकृष्ण जिस धर्मराज युधिष्ठिर-के सहायक हैं, उसकी विजयमें क्या शङ्का है । इसके सिवा अर्जुन भी नर ऋषिके अवतार, भगवान्के प्रिय सखा और गाण्डीव-धनुषके धारण करने गले महान् वीर पुरुप हैं; वे भी अपने भाई युविष्ठिरकी विजयके छिये किटवि हैं। अतः आज उस युधिष्ठिरकी बरावरी दूसरा कीन कर सकता है, क्योंकि नहाँ सूर्य रहता है, प्रकाश उसके साय ही रहता है—उसी प्रकार नहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन रहते हैं वहीं सम्पूर्ण शोमा, सारा ऐश्वर्य और अटल न्याय (धम)—े स्व उनके साथ-साथ रहने हैं और जिस पक्षमें धम रहता है, उसीकी विजय होती है। अतः पाण्डवोंकी विजयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं है। यदि अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रोंको समझाकर पाण्डवोंसे सन्ध कर छो।

क्र तत्सदिति श्रीमञ्जगनद्गीनासूपनिषत्सु नहानिद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादगोऽध्यायः ॥ १८ ॥

श्रीमद्गगनद्गीता' आनन्द चिद्घन, बहै सर्यपूर्ण चराचरवन्दित प्रमपुरुपोत्तम, साक्षात् भगनान् श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है। यह अत्यन्त रहस्योसे पूर्ण है। परम दयामय भगनान् श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशमें इसका रहस्य समझमें आ सकता है। जो पुरुप परम श्रद्धा और प्रेममयी विद्युद्ध भक्तिसे अपने हृदयको भरकर भगनद्गीताका मनन करते हैं वे ही भगनत् कृपाका प्रत्यक्ष अनुमन्न करके गीताके खरूपकी किसी अंशमे झाँकी कर सकते हैं। अत्यथ अपना कल्याण चाहनेन्नाले नर-नारियोको उचित है कि ने भक्तर अर्जुनको आदर्श मानकर अपनेमें अर्जुनके से देवी गुणोका अर्जन करते हुए श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन करे एवं भगनान्के आजानुसार ययायोग्य तत्परताके साथ साधनमें लग नायं। जो पुरुप इस प्रकार करते हैं, उनके अन्त करणमें नित्य नयेनये परमानन्दरायक अनुपम और दिव्य भानोकी स्तुरणाएँ होती रहनी है तथा ने सर्वया शुद्धान्तः करण होकर भगनान्-की अलीकिक कृपा-सुधाका रसाखादन करते हुए शीघ्र ही भगनान्को प्राप्त हो जाते हैं।

#### श्रीपरमात्मने नम

## महाभारतमें श्रीगीताजीका माहात्म्य

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ।।

सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः ।

सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः ।।

गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते ।

चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ।।

भारतामृतसर्वस्वगीताया मिथतस्य च ।

सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ।।

(महा० भीग्म० ४३ । १, २, ३, ५)

अन्य शास्त्रोके सग्रहकी क्या आवश्यकता है <sup>2</sup> केवल गीताका ही मली प्रकारसे गान ( पटन और मनन ) करना चाहिये, क्योंकि यह भगतान् पद्मनाम ( विष्णु ) के साक्षात् मुखकमलसे प्रकट हुई है । गीता समस्त शास्त्रमयी है, श्रीहरि सर्वदेशमय हैं, गङ्गाजी सर्वतीर्थमयी हैं और मनु सर्ववेदमय हैं । गीता, गङ्गा, गायत्री और गोविन्द—ये चार गकारसे युक्त नाम जिसके हृदयमें वसते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । महाभारतरूपी अमृतके सर्वस्व गीताको मयकर और उनमेंसे सार निकालकर भगतान् श्रीकृष्णने अर्जुनके मुखमें उसका हवन किया है ।



| <b>然</b> 化             | DIGITATION | *           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                        | श्रीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविचनी-टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, गीता-त्रिषयक २५१५<br>प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमें विवेचनात्मक ढंगकी हिंदी-टीकाका संशोधित संस्करण,<br>पृष्ठ ६८४, रंगीन चित्र ४, मूल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TO SEC      |
|                        | श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य—[ हिंदी-अनुवादसहित ] इसमें मूळ श्लोक, भाष्य, हिंदीमे भावार्थ,<br>टिप्पणी तथा शब्दानुकमणिका भी दी गयी है । पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य · · २.७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | りなる         |
|                        | श्रीमद्भगवद्गीता-रामानुजभाष्य—[हिंदी-अनुवादसहित ] डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ६०८,<br>तीन तिरंगे चित्र, सजिल्द, मूल्य " २.५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. G        |
| Disco A                | श्रीमद्भगवद्गीता—मूळ, पदच्छेद, अन्त्रय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म<br>विषय एवं त्यागसे भगवद्यातिसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्ड, पृष्ठ ५७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | いの流         |
| Ortonia.               | रंगीन चित्र ४, मूल्य १.२५ १.२५ श्रीमद्भगवद्गीता—प्रत्येक अध्यायके माहाल्यसहित, सटीक, मोटा टाइप, लाहोरी ढगकी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | いりまり        |
|                        | सचित्र, पृष्ठ ४२४, मूल्य ०.८७, सजिल्ड १.२५<br>श्रीमद्भगवद्गीता—[ मझळी ] प्राय सभी विषय १.२५ वाळी नं० ४ के समान, विशेषता<br>यह है कि स्लोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STONE STONE |
| D. C.                  | पृष्ठ ४६८, रंगीन चित्र ४, मूल्य अजिल्द ०.७०, सजिल्द " १.००<br>श्रीमुद्भगवद्गीता—श्लोक, साधारण भापाटीका, टिप्पणी, प्रधान त्रिपय, मोटा टाइप,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| To account             | पृष्ठ ३१६, मूल्य ०.५०, सजिल्ड ०.८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| N. CO.                 | श्रीमद्भगवद्गीता—मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य अजिल्द ०.३१, सजिल्द ०.५६<br>श्रीमद्भगवद्गीता—केनल भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मूल्य "०.२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X CORK      |
| SHOW                   | श्रीपश्चरत-गीता-सचित्र, इसमे श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीविष्णुसहस्रनाम, श्रीभीप्मस्तवराज,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.7C       |
| 1. (Q)                 | श्रीअनुस्मृति, श्रीगजेन्द्रमोक्षके म्र पाठ है । गुटका-साइज, पृष्ठ १८४, म्ल्य ०.२० श्रीमद्भगवद्गीता—साधारण भापाटीका, पाकेट-साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२, म्ल्य ०.१६, सजिल्द ०.२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KONG KENTEN |
| Disco.                 | श्रीमद्भगवद्गीता—तात्रीजी, मूल, पृष्ठ २९६, मूल्य ०.१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 3 (P)                  | श्रीमद्भगवद्गीता—विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र, मूल्य " ०.१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7           |
| TOND TOND TOND TOND TO | पता—गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (           |

अन्यु पुस्तकोंका सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये ।